# TEXT FLY WITHIN THE BOOK ONLY

UNIVERSAL LIBRARY OU\_178244

AWARINA

TYPESHAMINA

### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Accession No. 6. H. 2878

Call No. 4 991. 31

Author 443 A

1962

This book should be returned on or before the date last marked below.

GENERAL EDITORS
V. S. AGRAWALA
DALSUKH MALVANIA

### ACARYA NEMICANDRA'S

# ĀKHYĀNAKAMANIKOŚA

with

ĀCĀRYA ĀMRADEVA'S COMMENTARY

EDITED BY
MUNI SHRI PUNYAVIJAYJI

PRAKRIT TEXT SOCIETY

VARANASI - 5

Published by
Dalsukh Malvania
Secretary,
PRAKRIT TEXT SOCIETY
VARANASI-5

### Price Rs. 211-

### Available from:

- 1 MOTILAL BANARASIDASS, NEPALI KHAPRA. Post Box 75, VARANASI.
- 2 CHAUKHAMBA VIDYABHAVAN, CHAWK, VARANASI.
- 3 GURJAR GRANTHARATNA KARYALAYA, GANDHI ROAD, AHMEDABAD-1.
- 4 SARASWATI PUSTAK BHANDAR, RATANPOLE, HATHIKHANA, AHMEDABAD-1.

Printed by :-

Text Pp. 1 to 3684. Sanmati Mudranalaya Durgakund VARANASI-5 Introduction etc.

JAYANTI DALAL

Vasant P. Press

Gheekanta, Ghelabhai's Wadi,

AHMEDABAD-1.

### आचार्यश्रीनेमिचन्द्रसूरिग्रथितः

# आख्यानकमणिकोशः

श्रीमदाम्रदेवस्र्रिसन्दन्धया वृत्त्या समलङ्कृतः।

संशोधकः सम्पादकश्च

## **मुनिपुण्य**विजयः

[जिनागमरहस्यवेदि-जैनाचार्यश्रीमद्विजयानन्दस्रिवर( प्रसिद्धनामश्रीआत्मारामजीमहाराज )शिष्यरून-प्राचीनजैनभाण्डागारोद्धारक-प्रवर्तकश्रीकान्तिविजयान्तेवासिनां श्रीजैन-आत्मानन्दप्रन्थमालासम्पादकानां मुनिवरश्रीचतुरविजयानां विनेयः ]

प्रकाशिका

प्राकृत प्रन्थ परिषद्, वाराणसी-५ श्रकाशकः :-द्कसुकः मास्तविषया सेकेटरी, त्राष्ट्रत टेक्स्ट सोसावटी, वाराणसी-५.



मूल पृष्ठ १ से ३६८ सन्मति मुद्रणालय दुर्गाकुण्ड वाराणसी-५

प्रस्तावना परिशिष्ट आदि जयन्ति द्लास्त वर्षत प्रिन्टींग प्रेस पीकांटा, पेलाभाईकी वाडी अहमदाबाद-१

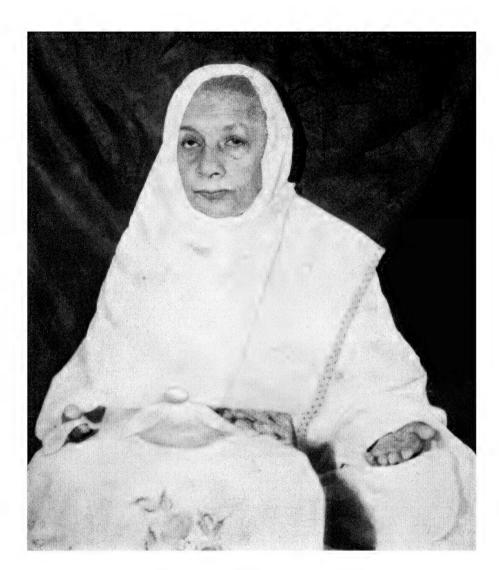

वयांवृद्ध साध्वीजी श्री रत्नश्रीजी

### गंथसमप्पणं

दुहओ जीए पुत्तो देहेणं चेत्र तह य धम्मेणं। नामेण पुण्णविजओ अह्यं सगसद्विवारिसिओ ॥ १॥ रयणत्तयदृद्धाए समणीरयणेसु पत्तलेहाए। सिरिरयणसिरीवरणामिगाएँ समणीएँ जणणीए ॥ २ ॥ तेसीईवरिसाए तीए करकमलकोसगब्भम्मि। किंची धम्मुवयारं सुमरंतो किंचि रागजुओ ॥ ३॥ किंची बालयभावं अणुहवमाणो य किंचि निरवेक्लो। सावेक्खो वि य किंची किंची किंची तहा बहुहा ॥ ४-॥ अक्खाणयमणिकोसं अप्पेऊणं अणप्पमोयज्ञओ । अप्पाणंदणिमगो कयत्थयं किंचि मध्रेमि ॥ ५॥ तं जयउ जए जणणीपयं पयासं पयामपयरिसओ । जस्स पहावं च इमे महपुरिसा पायडंति फुडं ॥६॥-धम्मजणिण ति काउं महतरियं जाइणि न पम्हुद्वो । सिरिइरिभदो सूरी पए पए नामगाहेणं ॥ ७॥ देहजणणीएँ वच्छल्लयं कलेऊण गेहवासिमा। जा जणणी ताव ठिओ सिरिवीरो चरमतित्थयरो ॥ ८॥



### ग्रंथसमर्पण

मैं देह और धर्मसे जिनका पुत्र हूं, उन श्रमणीसंघमें चमकती हुई, तिरत्नोंसे समृद्ध ८३ वर्षीया श्रमणी रत्नश्री के करकमलोंमें, उनके द्वारा कृत धर्मोपकारका कुछ रमरण, पुत्रसुलभ माताके प्रति कुछ राग, बालभावका कुछ अनुभव, एवं सापेक्ष-निरपेक्षभावमें दोलायमान होता हुआ, न जाने किसिक्स भावका अनुभव करता हुआ अत्यन्त हर्षीविष्ट व आत्मानंदमें निमम्न हो कर ६७ वर्षीय पुण्यविजय इस आख्यानकमणिकोशको अपेण करके कुछ कृतार्थताका अनुभव करता हूं।

अपनी धर्मजननी होनेके कारण आचार्य हरिभद्र पद पद पर याकिनी महत्तराको याद करते थे। भगवान् महावीरने देहजननीके वात्सल्यकी यादमें जब तक जननी जीती रही गृहस्थभावको नही छोडा। इस प्रकार हैन महापुरुषोंने जिस जननीपदके प्रभावको प्रकाशित किया है वह जननी-पद अत्यंत प्रकर्षके साथ प्रकाशित हो कर विजयी हो।

#### PREFACE

The current of Indian literature has flown into three main streams, viz., Sanskrit, Pāli and Prakrit. Each of them witnessed an enormous range of creative activity. Sanskrit texts ranging in date from the Vedic to the classical period and belonging to almost all branches of literature have now been edited and published for more than a century beginning with the magnificent edition of the Rigveda by Prof. Max Muller. The Pāli literature devoted almost exclusively to the teaching and religion of the Buddha was even more lucky in that the Pāli Text Society of London planned and achieved comprehensive publication in a systematic manner. Those editions of the Pāli Vinaya, Sutta and Abhidhamma Pitakas and their commentaries are well known all over the world.

The Prakrit literature presents an amazing phenomenon in the field of Indian literary activity. Prakrit as a dialect may have had its early beginnings about the seventh century B. C. from the time of Mahavira, the last Tirthankara who reorganised the Jaina religion and church in a most vital manner and infused new life into all its branches. We have certain evidence that he, like the Buddha. made use of the popular speech of his times as the medium of his religious activity. The original Jaina sacred literature or canon was in the Ardhamagadhi form of Prakrit. It was compiled sometime later, but may be taken to have retained its pristine purity. The Prakrit language developed divergent local idioms of which some outstanding regional styles became in course of time the vehicle of varied literary activity. Amongst such Sauraseni, Mahārāshtri and Paisāchi occupied a place of honour. Of these the Mahārāshtrī Prakrit was accepted as the standard medium of literary activity from about the first century A. D. until almost to our own times. During this long period of twenty centuries a vast body of religious and secular literature came into existence in the Prakrit languages. This literature comprises an extensive stock of ancient commentaries on the Jaina religious canon or the Agamic literature on the one hand, and such creative works as poetry, drama, romance, stories as well as scientific treatises on Vyakarana, Kosha, Chhanda etc. on the other hand. This literature is of vast magnitude and the number of works of deserving merit may be about a thousand. Fortunately this literature is of intrinsic value as a perennial source of Indian literary and cultural history. As yet it has been but indifferently tapped and is awaiting proper publication. It may also be mentioned that the Prakrit literature is of abiding interest for tracing the origin and development of almost all the New-Indo-Aryan languages like Hindī, Gujarātī, Marāṭhī, Punjābī, Kāśmirī, Sīndbī, Bangālī, Uriyā, Assamese, Nepall. A national effort for the study of Prakrit languages in all aspects and in proper historical perspective is of vital importance for a full understanding to the inexhaustible linguistic heritage of modern India. About the eighth century the Prakrit languages developed a new style known as Apabhramsa which has furnished the missing links between the Modern and the Middle-Indo-Aryan speeches. Luckily several hundred Apabhramsa texts have been recovered in recent years from the forgotten archives of the Jaina temples.

With a view to undertake the publication of this rich literature some co-ordinated efforts were needed in India. After the attainment of freedom, circumstances so moulded themselves rapidly as to lead to the foundation of a society under the name of the Prakrit Text Society, which was duly registered in 1952 with the following aims and objects:

- (1) To prepare and publish critical editions of Prakrit texts and commentaries and other works connected therewith.
- (2) To promote studies and research in Prakrit languages and literature.
- (3) To Promote studies and research of such languages as are associated with Prakrit.
- (4) (a) To set up institututions or centres for promoting studies and research in Indian History and Culture with special reference to ancient Prakrit texts.

- (b) To set up Libraries and Museums for Prakrit manuscripts, paintings, coins, archaeological finds and other material of historical and cultural importance.
- (5) To preserve manuscripts discovered or available in various Bhandars throughout India, by modern scientific means inter alia photostat, microfilming, photography, lamination and other latest scientific methods.
- (6) To manage or enter into any other working arrangements with other Societies having any of their objects similar or allied to any of the objects of the Society.
- (7) To undertake such activities as are incidental and conducive, directly or indirectly, to and in furtherance of any of the above objects.

From its inception the Prakrit Text Society was fortunate to receive the active support of His Excellency Dr. Rajendra Prasad, President, Republic of India, who very kindly consented to become its Chief Patron and also one of the six Founder Members.

The Society has already published Angavijjā, Prākritapaingalam (Part I and II) and Cauppannama-hapurisacariya. And now we have great pleasure in publishing the critical edition of Ākhyānakamanikośa of Nemicandra with the Commentary of Āmradeva. We are very much thankful to Rev. Muni Shri Punyavijayaji for his generosity to undertake the editing of this work and to Dr. U. P. Shah for writing the Introduction.

The programme of work undertaken by the Society involves considerable expenditure, towards which liberal grants have been made by the following Governments:—

| Government of India |                | Rs. 10,000 | Madras            | Rs. 25,000 |
|---------------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| 30                  | Assam          | Rs. 12,500 | Mysore            | Rs. 5,000  |
| **                  | Andhra         | Rs. 10,000 | Orissa            | Rs. 12,500 |
| **                  | Bihar          | Rs. 10,000 | Punjab            | Rs. 25,000 |
| ,,                  | Delhi          | Rs. 5,000  | Rajasthan         | Rs. 15,000 |
| "                   | Hyderabad      | Rs. 3,000  | Saurashtra        | Rs. 1,250  |
| "                   | Kerala         | Rs. 5,000  | Travancore-Cochin | Rs. 2,500  |
| ,,                  | Madhya Pradesh | Rs. 22,500 | Uttar Pradesh     | Rs. 25,000 |
| **                  | Madhya Bharat  | Rs. 10,000 | West Bengal       | Rs. 5,000  |
|                     | •              |            | Maharashtra       | Rs. 5,000  |

To these have been added grants made by the following Trusts and individual philanthropists:-

| _                             |     | •      | •                          |     | •     |
|-------------------------------|-----|--------|----------------------------|-----|-------|
| Sir Dorabji Tata Trust        | Rs. | 10,000 | Shri Girdharlal Chhotalal  | Rs. | 5,000 |
| Seth Lalbhai Dalpatbhai Trust | Rs. | 20,000 | Shri Tulsidas Kilachand    | Rs. | 2,500 |
| Seth Narottam Lalbhai Trust   | Rs. | 10,000 | Shri Laharchand Lalluchand | Rs. | 1,000 |
| Seth Kasturbhai Lalbhai Trust | Rs. | 8,000  | Shri Nahalchand Lalluchand | Rs. | 1,000 |
| Shri Ram Mills, Bombay        | Rs. | 5,000  | Navjivan Mills             | Rs. | 1.000 |

The Society records its expression of profound gratefulness to all these donors for their generous grants-in-aid to the Society. The Society's indebtedness to its Chief Patron Dr. Rajandra Prasad has been of the highest value as he has been a constant source of guidance and inspiration in its work.

VASUDEVA S. AGRAWALA,

Varansi

DALSUKH MALVANIA.

26th Februari 1962.

General Editors.

<sup>\*</sup>Other Founder Members are——Shri Munı Punyavijayji, Acharya Vijayendra Suri, V. S. Agrawala, Shri Jainendra Kumar and Shri Fatechand Belaney.

# प्रन्थानुक्रमः

|    | प्रस्तावना (सम्पादकीय)                                                                                                                                                                                                       | १ –१ ५   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | Introduction: Dr. U. P. Shah                                                                                                                                                                                                 | 1-30     |
|    | सरृत्तिकस्य आख्यानकमणिकोशस्य विषयानुक्रमः                                                                                                                                                                                    | १–३७०    |
|    | मङ्गलमभिषेयादिप्ररूपणं च ।                                                                                                                                                                                                   | १–२      |
|    | दानादिधर्मीपदेशः ।                                                                                                                                                                                                           | २–३      |
| ₹. | बुद्धिवर्णनाधिकारः ।                                                                                                                                                                                                         | 3-80     |
|    | औत्पत्तिक्यादिबुद्धि-तद्विषयकदृष्टान्तानां च निर्देशः।                                                                                                                                                                       | <b>ર</b> |
|    | १. औत्पत्तिकीबुद्धिविषये भरतदृष्टान्तः।<br>सपत्नीमातृसमाचारकरण-शिष्रावालुकोज्जियिनीनिर्माण-एकस्तम्भष्रासादकरणा-ऽर्धमासान्तरैकमान-<br>मेषप्रेषण-तिल्लमानतैलप्रेषण-मृतहस्तिमरणानिवेदनाथनेकप्रसङ्गमयं भरताभिधाननटपुत्ररोहकस्या- | 8-0      |
|    | ख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                                                   | 8-0      |
|    | २. वैनयिकीबुद्धिविषये नैमित्तिकाख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                   | 9        |
|    | हस्तिपदमात्रदर्शनेन काणाक्षिहस्तिन्यारूढपुत्रगर्भवतीसधवनारीनिरूपकं जलमृतघटमेदनिमित्तेन<br>मातृ-पुत्रसमागमफलप्ररूपकं विनीतभावासादितशिक्षस्य नैमित्तिकशिष्यस्याख्यानकम् ।                                                      | <b>y</b> |
|    | ३. कर्मजबुद्धिविषये कर्षकारूयानकम् ।                                                                                                                                                                                         | 6        |
|    | पद्माकारखातनिष्ठखात्रकलाप्रशंसाश्रवणप्रमुदितस्य चौरस्य, तथा चौरनिर्देशानुसारेण बीहिश्ले-<br>पणविस्मापितचौरस्य कर्षकस्याख्यानकम् । अत्र चतुर्विशतिधान्यनामानि निर्दिष्टानि ।                                                  | 6        |
|    | <b>४. पारिणामिकीबुद्धिविषयेऽभया</b> ख्यानकम् ।                                                                                                                                                                               | 9-90     |
|    | राजगृहवर्णनं स्कन्धावारवर्णनं च ।                                                                                                                                                                                            | 9        |
|    | प्रसेनजिद्राज्ञो राज्याहेकुमारपरीक्षा ।                                                                                                                                                                                      | 9-80     |
|    | स्वापमानशङ्कितस्य श्रेणिकस्य गृहत्यागः ।                                                                                                                                                                                     | १०       |
|    | सुनन्दा-श्रेणिकयोर्विवाहः गर्भाघानं च ।                                                                                                                                                                                      | ११       |
|    | श्रेणिकस्य राज्याभिषेकः, अभयकुमारजन्म च ।                                                                                                                                                                                    | १२       |
|    | अभयकुमारबुद्धिरस्रितश्रेणिककारितः सुनन्दायाः नगरप्रवेशः ।                                                                                                                                                                    | १३       |
|    | बीरजिनसमवसरणं देशना च ।                                                                                                                                                                                                      | १३–१४    |
|    | कृतराजगृहरोधस्याभयकुमारबुद्धिप्रपश्चक्षुन्धस्य चण्डप्रधोतस्य स्वनगरगमनम् ।                                                                                                                                                   | \$8      |
|    | चण्डप्रचोतप्रेषितकृतकपटश्राविकारूपगणिकाकृतमभयकुमारापहरणम् ।                                                                                                                                                                  | १५       |

|           | अभयकुमारबुद्धिरक्षितचण्डप्रपोतकृतमुदयनापद्धरणम् । उदयनसकाशे चण्डप्रपोतपुत्र्या वासव-           |       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|           | दत्तायाः सङ्गीतशास्त्रास्यासः ।                                                                | १५    |
|           | उदयनकृतं वासवदत्ताया अपहरणम् ।                                                                 | १५-१६ |
|           | चण्डप्रधोतमुक्तगृहीतविणिग्वेषाभयकुमारकृतं चण्डप्रधोतस्यापहरणम् ।                               | १६    |
| २. 📆 दानर | वरुपाधिकारः ।                                                                                  | १७–४६ |
|           | दानोपदेशो दानविषयककथानकनामनिरूपणं च।                                                           | १७    |
| ٧.        | धनाख्यानकम् ।                                                                                  | १७-२० |
|           | सार्थवर्णना वनवर्षावर्णना च ।                                                                  | १८    |
|           | सार्चेस्थितमुनिगणासारणाविषये धनसार्चवाहस्य परितापः, मुनिन्यो घृतदानम्, बोधिप्राप्तिश्व ।       | १९    |
| ٩.        | कृतपुण्यकाख्यानकम् ।                                                                           | २०-२४ |
|           | मुनिदानप्रभावत उपार्जितपुण्यस्य गोपालस्यानन्तरभवे श्रेष्ठिगृहे कृतपुण्यनामत्वेन जन्म ।         | २०    |
|           | कृतपुण्यस्य वसन्तसेनागणिकामन्दिरगमनं जननी-जनकयोर्मरणं सर्वद्रव्यक्षयानन्तरमकाकृतं गृह-         | •     |
|           | निष्कासनं च।                                                                                   | २१    |
|           | कृतपुण्यस्यार्थोपार्जनाय प्रस्थानम् । महिमाभिधानश्रेष्ठिपत्न्या कारितः कृतपुण्यस्यापहारः, विध- |       |
|           | वस्नुषाचतुष्कस्वीकारार्थे महिमाभ्यर्थितेन तेन तत्र वसनं च ।                                    | २२    |
|           | कृतपुण्यसमुत्पादितस्नुषापुत्रया महिमया कृतं कृतपुण्यस्य गृहनिष्कासनं स्वगृहगमनं च। महिमा-      |       |
|           | स्नुषामोदकान्तःस्थापितज्ञळकान्तमणिप्रभावसेचनकगजमोचनप्रसङ्गतः श्रेणिकराजपुत्रि-कृत-             |       |
|           | पुण्ययोर्विवाहः । अभयकुमारबुद्धचा चतसृगामपि सपुत्राणां महिमास्नुषाणां कृतपुण्यगृहागमनम् ।      | २३–२४ |
| 9.        | द्रोणाख्यानकम् ।                                                                               | २४–३० |
|           | मुनिदानप्रभावतो द्रोणकर्मकरस्यानन्तरभवे दुष्प्रसहराज्ञः पुत्रत्वेन जन्म, कुरुचन्द्रनामकरणं च । | · २५  |
|           | केसरा-बसन्तदेवयोः स्नेहसम्बन्धः । अन्यस्मै दत्तायाः केसराया लग्नोत्सवं ज्ञात्वाऽऽत्मघातो-      |       |
|           | धतस्य वसन्तदेवस्य कामपालकृता रक्षा । केसरा-वसन्तदेवयोः कामदेवमन्दिरे पाणिप्रहर्ण               |       |
|           | पलायनं च ।                                                                                     | २६–२९ |
|           | पछायितयोमिदिरा-कामपाछयोगेजपुरगतकेसरा-वसन्तदेवान्यां सह मेछापकः ।                               | २९    |
|           | शान्तिजिनसमवसरणं कुरुचन्द्र-वसन्तदेव-कामपाल्र-केसरा-मदिरागां प्रवग्याग्रहणं च ।                | २९३०  |
| ۷.        | शालिभद्राख्यानकम् ।                                                                            | ३०–३५ |
|           | सङ्गमकगोपालस्य मुनिदानप्रभावतोऽनन्तरभवे राजगृहस्थगोभद्रश्रेष्ठिजायाभद्राकुक्षावुत्पन्नस्य      |       |
|           | शालिभद्रनामकरणं गोभद्रश्रेष्ठिपञ्चत्वं च ।                                                     | ३०    |
|           | गोमद्रदेवेन प्रत्यहं शालिमद्राय विविधमोगर्द्धिसमर्पणम् । भद्राकृतं कम्बल्रत्नक्रयणं च ।        | ३१    |
|           | श्रेणिकस्य शालिभद्रप्रासादगमनं शालिभद्रस्य खेदश्च ।                                            | ३२    |
|           | धर्मघोषंशुनिदेशना भटा-शाल्रिमद्रयोरासक्ति-विरक्तिप्रतिपादकः संवादश्रु ।                        | ३३    |

|     | विषयानुक्रमः ।                                                                                                                                                                                                   | [ ]             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | धन्यस्य वैराग्यः, वर्द्धमानजिनसमवसरणम् , वीरजिनस्तुतिः, धन्य-शालिभद्रयोः प्रवञ्याप्रहणं च ।<br>धन्य-शालिभद्रयोरनशनप्रतिपत्तिर्देवलोकगमनं भदाविलापश्च ।                                                           | <b>₹</b> 8      |
| ٩.  | चक्रचराख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                                | 38              |
|     | प्रतिगृहभिक्षाटनशिलस्य लम्बसुरभिघृत-गुडयुक्तसक्तुपिण्डयुगलस्य मोजनसमयागतमासोपवासि-<br>सुनिप्रतिलाभितैकसक्तुपिण्डस्य सुनिप्रतिलाभनानन्तरगृहान्तःपतितहिरण्यवृष्टिप्राप्तर्द्धेश्वक्रचराख्य-<br>द्विजस्याख्यानकम् । | •               |
| 9 0 | चन्दनार्याख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                             | 38              |
| (0, | •                                                                                                                                                                                                                | ३६–३८           |
|     | कौशाम्ब्यां धनावहश्रेष्ठिना वसुमत्या मूल्येन क्रयणम्, पुत्रित्वेन पालनम्, चन्दनानामकरणं च।                                                                                                                       | 36              |
|     | चन्दनोपरिकुशङ्कितया धनावहभार्यया मूलया कृतश्चन्दनाया अपवरकक्षेपः, वर्द्धमानजिनपारणकं च ।<br>दिन्यवृष्टिः, चन्दनायाः प्रवण्या निर्वाणं च ।                                                                        | <b>३७</b><br>३८ |
| ११. | मुलदेवाख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                                | <b>₹८−</b> 8३   |
|     | नागरिककथनकुपितकुसुमशेखरनृपापमानितस्य मूल्रदेवस्य नगरत्यागः, वामनरूपकरणम् , उज्ज-                                                                                                                                 | •               |
|     | यिनीगतस्य च देवदत्तागणिकापरिचयश्च ।                                                                                                                                                                              | ३९              |
|     | देवदत्ताकृतं अचल-मूलदेवयोः स्नेहपरीक्षणम् ।                                                                                                                                                                      | 80              |
|     | अचलापमानितमूलदेवस्योज्जयिनीत्यागः, सुद्भड(निर्घृणशर्म)ब्राह्मणदितीयस्य मूलदेवस्याटवीस-                                                                                                                           |                 |
|     | मुल्लद्वनं च।                                                                                                                                                                                                    | 8१              |
|     | मूल्रदेवस्य मासोपवासिमुनिभक्तदानरञ्जितदेवतासकाशाद वरप्राप्तिः, दैवज्ञपुत्रीपरिणयनम्,                                                                                                                             |                 |
|     | चौर्यापराधादिष्टवधशिक्षस्यापि बेनातटनगरराज्यप्राप्तिश्च ।                                                                                                                                                        | ४२              |
|     | देवदत्ताया बेनातटे आनयनम् । पर्यन्ते मूल्रदेवस्य देवल्रोकगमनं च ।                                                                                                                                                | ४३              |
|     | मुनिभ्योऽमनोज्ञाशनादिप्रतिलाभने दुःखप्रचुरसंसारश्रमणविषयकनागश्र्याख्यानकसूचा ।                                                                                                                                   | ४३              |
| १२. | नागश्रीब्राद्यण्याख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                     | ४३–४६           |
|     | गृहागतमासोपवार्सिधर्मरुचिमुनये नागश्रिया कटुविषतुम्बिदानम् , विषतुम्बिपरिष्ठापनभाविजीवव-                                                                                                                         |                 |
|     | धविमर्षणजातकारुण्यस्य धर्मरुचिमुनेर्विषतुम्बिभक्षणं विषावेगपीडासम्यक्सहनं देवल्रोकगमनं च।                                                                                                                        |                 |
|     | ऋषिघातिन्या नागश्रिया लोकनिन्दा षोडशरोगोत्पत्तिः, अनेकशो नरक-तिर्यग्गतिगमनानन्तरं                                                                                                                                |                 |
|     | चम्पानगरीवास्तव्यसाग्रदत्तश्रेष्टिभार्याभदाकुक्षिसम्भवः, जन्म, सुकुमालिकानामकरणं सागरकेण                                                                                                                         |                 |
|     | सह विवाहश्च।                                                                                                                                                                                                     | 84-88           |
|     | सुकुमालिकास्पर्राजनितदाहसागरककृतः सुकुमालिकापरित्यागः। पुनःपरिणीतायाः सुकुमालि-                                                                                                                                  |                 |
|     | कायास्तथैव स्परीजनितदाहेन द्रमकेण परिहरणम् ।                                                                                                                                                                     | ४५              |
|     | सुकुमालिकायाः प्रवश्याप्रहणं तपश्चरणं सनिदानमरणं देवलोकगमनं च।ततो दौपदीभवविज्ञापनम् ।                                                                                                                            | ४६              |
| शील | माहात्म्यवर्णनाधिकारः ।                                                                                                                                                                                          | 8 <b>4–£</b> 0  |
|     | शीलमाहात्म्यं शीलविषयकारूयानकनामनिरूपणं च ।                                                                                                                                                                      | 8.€             |

₹.

|    | १३.  |                                                                                                | ४६–५६        |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |      | दबदन्तीजन्म, स्वयंबरमण्डपवर्णनं च ।                                                            | . 80         |
|    |      | दवदन्त्याः स्वयंवरणम्, युद्धवर्णनम्, युद्धोपशमनम्, नलकुमार-दवदन्त्योर्विवाहश्च ।               | 89           |
|    |      | दबदन्तीसहितस्य नलकुमारस्य कोशलानगरीप्रवेशः, प्रवेशोत्सववर्णनम्, नलपितृप्रवरुया, लघु-           |              |
|    |      | भातृकुब्बरेण सह धूतरमणे नलस्य पराजयश्व ।                                                       | 83           |
|    |      | यूतपराजितराज्यस्य सपत्नीकस्य नलस्य कोशलपरित्यागः ।                                             | 40           |
|    |      | वनमध्ये प्रसुप्तां दवदन्तीं विहायैकािकनो नलस्य प्रयाणं सुप्तविबुद्धाया दवदन्त्या नलादर्शने     |              |
|    |      | विलापथा ।                                                                                      | ५१–५२        |
|    |      | समुत्तीर्णश्चापद-राक्षसादिभयाया दवदन्त्या ऋतुपर्णराजभवनेऽवस्थानम् ।                            | ५२-५३        |
|    |      | दवदन्त्याः पितृगृहगमनम् । पितृदेवप्रदत्तगुटिकाप्रभावतो नलस्य रूपपरावर्तः, हुण्डिकनाम-          |              |
|    |      | धारिणो नलस्य द्धिपर्णराजभवने सूद्वेनावस्थानम्, ज्ञातवृत्तान्तेन भीमरथराज्ञाऽलीकस्वयंवर-        |              |
|    |      | मण्डपच्छ्यानामन्त्रितस्य सहुण्डिकसूदस्य निषधराज्ञः कुण्डिनपुरागमनं च ।                         | ५४           |
|    |      | नलस्य मूलक्रपेण प्रकटीभवनं राज्यप्राप्तिश्व जिनसेनस्रिदेशनाश्रुतपूर्वभवयोर्नल-दवदन्त्योः       | <b></b>      |
|    |      | प्रविष्याप्रहणं देवलोकगमनं च ।                                                                 | ५५५६         |
|    | १४.  | सीताख्यानकम् ।                                                                                 | ५७–६१        |
|    |      | रामचन्द्रादीनां वनवासः, सीतापहरणं च ।                                                          | ५७           |
|    |      | रावणपराजयः, रामचन्द्रादीनामयोध्याऽऽगमनं च ।                                                    | 46           |
|    |      | लोकापवादभीतरामचन्द्रपृरित्यक्तायाः सीतायाः स्वकीयपितृस्वसृजवक्रजङ्खगृहावस्थानम्, पुत्रयुग-     |              |
|    |      | लोत्पत्तिः, पुनरयोध्याऽऽगमनं च ।                                                               | 49           |
|    |      | स्वशुद्धचर्थे सीताया अग्निप्रवेशः, प्रवज्या देवलोकगमनं च ।                                     | ६०–६१        |
|    | १५.  | रोहिण्याख्यानकम् ।                                                                             | ६१–६५        |
|    |      | रोहिणीनामकस्वपत्नीप्रेरितस्य धनावहश्रेष्ठिनो धनार्जनार्थं सिंहलद्वीपगमनम् । रोहिणीरूपमोहित-    |              |
|    |      | नन्दराज्ञो कामपीडा ।                                                                           | ६१–६२        |
|    |      | अनुरक्त-विरक्तनारीपरीक्षा । रागान्धनन्दनृपस्य प्रच्छनं रोहिणीगृहगमनम् । रोहिणीकृतशीलोप-        |              |
|    |      | देशप्रतिबुद्धनन्दराज्ञः पश्चात्तापो रोहिणीपुरतः क्षमाप्रार्थना च । क्रमेण धनावहश्रेष्ठचागमनम्, |              |
|    |      | पुत्रोत्पत्तिः, रोहिण्या देवलोकगमनं च ।                                                        | ६३–६५        |
|    | १६.  | सुभद्राख्यानकम् ।                                                                              | ६५–६७        |
|    |      | सुभदा-बुद्धदासयोर्विवाहः ।                                                                     | ६५           |
|    |      | सुभद्राया उपरि मिथ्यादुश्वरितकलङ्कारोपः, देवकृतसान्निध्यात् शुद्धिर्वर्णवादश्व ।               | \ ६६-६७      |
| 8. | तपोग | नाहात्म्यवर्णनाधिकारः ।                                                                        | <b>६८-८०</b> |
|    |      | तपोविषयकोपदेशः तपोविषयकाख्यानकनामनिरूपणं च ।                                                   | ६८           |
|    |      |                                                                                                |              |

|             | विषयानुक्रमः ।                                                                                                                   | [ 4        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| १७.         | व <del>ीरच</del> रिताख्यानकम् ।                                                                                                  | ६८         |
|             | वद्रमानजिनविविधतपथरणसूचामात्रम् ।                                                                                                |            |
| १८.         | विसङ्घाख्यानकम् ।                                                                                                                | ६८–६९      |
|             | पुण्यवसुनामकभृत्यापद्भतायाः प्रज्ञप्तिदेव्यरण्यप्रक्षिप्तायाश्चानङ्गसराराजकुमार्या दुष्करतपोऽनुष्ठानम् ,                         |            |
|             | तपःप्रभावादेवलोकगमनम्, ततम्ब्युताया विसल्लानामकराजकन्याभवनिदर्शनं च ।                                                            |            |
| १९.         |                                                                                                                                  | ६९-७१      |
|             | गर्माधान-जन्मानन्तरमृतजनक-जननीकस्य दुर्गतकुरूपब्राह्मणपुत्रस्य मुन्युपदेशेनात्मघातोपरमः                                          |            |
|             | प्रवृश्याप्रहृणं च । प्रवृश्यानन्तरं नित्वेषेणमुनिनामकस्य तस्यानेकविधतपश्चरणमङ्गादिश्रुताध्ययनं च ।                              | ६९         |
|             | वैयावृत्त्यकरणनिश्चलस्य नन्दिषेणमुनेर्देवलोके सौधर्मेन्द्रकृता प्रशंसा, तदश्रद्दधानकृतश्रमणसूप-                                  |            |
|             | सुरद्वयक्ततं वैयावृत्यकरणविषये नन्दिषेणमुनिपरीक्षणम्, इन्द्रप्रशंसायाथातथ्यानुभवत्प्रकटरूपदेव-                                   |            |
|             | युगलकृता निद्षेणमुनेः स्तवना च। अन्ते निद्षेणमुनेर्निदानकरणम्, देवलोकगमनम्,                                                      |            |
|             | ततस्युतस्य शौर्यपुरेऽन्धकवृष्णि-सुभद्राराश्योवसुदेवनामकपुत्रत्वेनोत्पत्तिश्च ।                                                   | 90         |
|             | गतजन्मकृतिनदानफलल्थातिशयस्पिद्वंबसुदेवदर्शनमुग्धनगरनारीणां विद्दलता। स्वं समुद्र-                                                |            |
|             | विजयबुद्धिनिवारितिर्नामं ज्ञात्वा वसुदेवस्य गृहत्यागः ।                                                                          | 90         |
| २०-२१.      |                                                                                                                                  | ७१-८०      |
|             | गृहागतमासोपवासिमुनिनिर्भत्सेनाकरणानन्तरमहाव्याधिप्रस्तायाः स्वजनपरित्यक्ताया छक्मीमत्या                                          |            |
|             | अग्निप्रवेशः, ततो गर्दभी-सूकरीभवानन्तरं भृगुकच्छे नाविकपुत्रित्वेनोत्पन्नायास्तस्या स्वस्मीमतीभव-                                |            |
|             | निर्भिर्त्सितमुनिदर्शनम्, प्रतिबोधः, श्रावकगृहावस्थानम्, उप्रतपश्चरणम्, वैत्यादिपर्युपासना                                       |            |
|             | च । ततः सा देवल्रोकगमनानन्तरं वराडदेशाधिपभेसइराज-यशोमतीराश्यो रूक्निमणीनाम्नी पुत्री<br>जाता । सत्यभामाया नारदर्षि प्रत्यविनयः । | ७२         |
|             | नारदोत्तेजितकृष्णकृतं रुक्मिणीहरणम् ।                                                                                            | ७३         |
|             | रुक्मि-जरासन्थाभ्यां बल्रदेवस्य युद्धं जयथ । कृष्ण-बल्रदेव-रुक्मिणीनां द्वारिकाऽऽगमनम् ।                                         | ७४         |
|             | रुक्मिणीकुक्षिजन्मानन्तरं पूर्वभववैरिदेवापहृतस्य प्रद्युम्नस्य कालसंवराभिधानविद्याधरराजगृहे पुत्र-                               | 0.8        |
|             | त्वेनावस्थानम् , पुत्रहरणदुःखिताया रुक्ष्मिण्या विलापश्च ।                                                                       | હવ         |
|             | धूमकेतुवैरानुबन्धस्यापिका प्रशुम्नपूर्वभवकथा (मधुकथा)।                                                                           | ७६-७७      |
|             | प्रद्युतं प्रति कामान्यर्थनाभङ्गानन्तरं कपटपूर्कत्रीराज्ञीकथनकुपितकालसंवरविद्याधरेण सह प्रद्यु-                                  | 01 00      |
|             | म्नस्य युद्धं जयश्च ।                                                                                                            | ৩८         |
|             | प्रद्युप्तस्य द्वारिकागमनं शाम्बजन्म च ।                                                                                         | 99-60      |
| ५. भाव      | नास्वरूपवर्णनाधिकारः ।                                                                                                           | ८१-९५      |
| 7.0         | भावनोपदेशकाख्यानकनामनिरूपगम् ।                                                                                                   | ८१         |
| <b>२</b> २. | द्रमकाख्यानकम् ।                                                                                                                 | <b>د</b> و |
| • ••        | आनन्दकेलिमग्नोधानगतजनंसम्मर्देऽलब्धभिक्षस्यात एव तं जनसमूहं हन्तुं वैभारपर्वतशिलाखन-                                             | •          |
|             | नव्यापृतस्य तिच्छाप्राप्तमृत्योर्द्रमकस्याग्रुभाष्यवसायतो नरकगतिनिवेदकमाख्यानकम् ।                                               |            |

|    | २३.         | भरताख्यानकम् ( अपभ्रंशभाषायाम् ) ।                                                                 | 68-60         |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |             | <b>अयो</b> ध्यावर्णनम् , ऋषभजिनकेवस्रज्ञानं च ।                                                    | ८१–८२         |
|    |             | अष्टनबतेर्भरतभातृणां प्रवज्या ।                                                                    | ८३            |
|    |             | बाहुबर्छि प्रति भरतस्य दूतप्रेषणम् ।                                                               | 68            |
|    |             | भरत-बाहुबल्यिुद्भवर्णनम् ।                                                                         | 68-60         |
|    |             | बाहुबर्छिर्निर्वेदः प्रव्रग्या केवलज्ञानम्, भरतस्य केवलज्ञानं च ।                                  | 90            |
|    | २४.         | इलापुत्राख्यानकम् ।                                                                                | ९१–९५         |
|    |             | इलापुत्रस्य जन्म, यौवनप्राप्तिश्च ।                                                                | ९१            |
|    |             | शरद्वर्णनम् । इलापुत्रस्य नटपुत्र्यामनुरागः ।                                                      | ९१–९२         |
|    |             | इलापुत्रस्य गृहत्यागः, नटकलभ्यासश्च ।                                                              | ९३            |
|    |             | वंशाप्रस्थितस्येलापुत्रस्य केवलज्ञानम् , पूर्वभवकथा च ।                                            | 98-94         |
| 8. | सम्य        | क्त्ववर्णनाधिकारः ।                                                                                | <b>१५-</b> १७ |
|    |             | सम्यक्तवफलकथनं तद्विषयककथानकनामनिरूपणं च ।                                                         | 94            |
|    | <b>૨</b> ૫, | मुलसाख्यानकम् ।                                                                                    | ९५–९७         |
|    | ·           | बीरजिनसमवसरणम् । अम्बडपरिवाजककृता सुलसायाः सम्यक्त्वपरीक्षा ।                                      | 94-90         |
| 9. | जिन         | बिम्बद्द्यानफलाधिकारः ।                                                                            | 60-603        |
|    |             | जिनबिम्बदर्शनफलविषयकाख्यानकनामनिरूपणम् ।                                                           | ९७            |
|    | २६.         | शय्यम्भवभट्टाख्यानकम् ।                                                                            | ९७–९९         |
|    |             | प्रभवसूरिकृतौ जिनिबम्बदर्शनमूलकः शय्यम्भवप्रतिबोधः, शय्यम्भवप्रवण्या, मनकप्रवण्या, दश-             |               |
|    |             | वैकालिकसूत्ररचना च ।                                                                               |               |
|    | २७.         | आर्द्रककुमाराख्यानकम् ।                                                                            | ९९-१०३        |
|    |             | आर्द्रकरुप-श्रेणिकरुपयोरभयकुमारा-ऽऽर्दककुमारयोश्च परस्परमुपहारप्रेषणम्, अभयकुमारप्रेषित-           |               |
|    |             | जिनविम्बावलोकनेनार्द्रकुमारस्य जातिस्मरणं च ।                                                      | ९९–१००        |
|    |             | श्रीमत्या कृतं बालक्रीडायामाईकमुनिवरणम् ।                                                          | 908           |
|    |             | भग्नवतस्यार्दकमुनेर्गृहवासः पुनः प्रव <sup>ु</sup> याप्र <mark>ह</mark> णं च ।                     | १०२           |
|    |             | आर्द्रैकमुनिकृतपश्चरातसामन्तप्रतिबोध-गोशास्त्रकजय-हस्तितापसप्रतिबोधाः ।                            | १०३           |
| ۵. | जिन         | पूजाफलवर्णनाधिकारः ।                                                                               | १०४-१३        |
|    |             | ज<br>जिनपूजाफलल्यापकाल्यानकनामनिरूपणम्                                                             | १०४           |
|    | २८.         | दीपकशिखाख्यानकम् ।                                                                                 | <b>१०४-७</b>  |
|    |             | पूर्वभवदीपपूजोपार्जितपुण्यस्य दीपशिखस्य जन्म यौवनप्राप्तिश्व ।                                     | १०४           |
|    |             | वीणाविज्ञानेन गान्धर्वदत्तया, सर्पविषोत्तारकमन्त्रविधानैपुण्येन लीलावत्या, स्नीरत्नाकर्षणमन्त्रसा- |               |
|    |             | धककापालिकनिरासेन अवन्तिन्या, मन्त्रविद्याप्रयोगदर्शनेन कामलतया च सह दीपशिखस्य                      |               |
|    |             | विवाहः, स्वनगरागमनम्, राज्यपालनम्, प्रवज्याग्रहणम्, देवलोकगमनं च ।                                 | १०५-७         |
|    |             |                                                                                                    | •             |

| •   |             |                                                                                                     |        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | 29.         | नवपुष्पकाख्यानकम् ।                                                                                 | 3-009  |
|     |             | पुष्पपूजाकरणावाप्तपुण्यस्याशोकमालाकारस्यानन्तरभवे राजपुत्रत्वेन जातस्य पुण्योदयशुभफल-               |        |
|     |             | प्ररूपकमाख्यानकम् ।                                                                                 |        |
|     | ₹0.         | पद्मोत्तराख्यानकम् ।                                                                                | १०८-१३ |
|     | •           | पुष्पपूजोपार्जितपुण्यबन्धख्यापकः पद्मोत्तरस्य पूर्वभवः । पद्मोत्तरस्य जन्म ।                        | 906-9  |
|     |             | पद्मोत्तरस्य परिणयनम् , देवगुप्तराज्ञा सह युद्धे जयः, ऐन्द्रजालिककृताश्चर्यकारीन्द्रजालप्रयोग-      |        |
|     |             | प्रेक्षणम्, सम्यक्त्वावाप्तिश्च ।                                                                   | १०९–१२ |
|     | 38.         | दुर्गनार्याख्यानकम् ।                                                                               | ११३    |
|     | •           | समवसरणगच्छन्तृपादिजनगणावलोकनोद्भूतजिनमऋया जिनपूजार्थगृहीतपुष्पायाः समवसरणं                          |        |
|     |             | प्रति गच्छत्त्या जिनवन्दन-पूजाध्यवसायाया मार्गे मृतायास्ततो देवलं प्राप्ताया दुर्गनार्या आख्यानकम्। |        |
| ۹.  | जिन         | वन्दनफलाघिकारः ।                                                                                    | ११३-२० |
|     |             | जिनवन्दनफलस् चकाख्यानकनामस्चनम् ।                                                                   | ११३    |
|     | <b>३</b> २. | बकुलाख्यानकम् ।                                                                                     | 888    |
|     | •           | सपरनीकस्य बकुलाभिधानमालाकारस्य जिनमन्दिरकृतश्राद्वपूजाप्रकर्षावलोकनोद्भूतजिनवन्दन-                  |        |
|     |             | पूजाभावस्य जिनवन्दनादिप्रभावतः पुण्यानुबन्धख्यापकमाख्यानकमिदं प्रसिद्धरलचूडकथापूर्व-                |        |
|     |             | भवस्रपमाख्यानकम् ।                                                                                  |        |
|     | 33.         | सेदुवकाख्यानकम् ।                                                                                   | ११४-२० |
|     | ``          | बद्रमानजिनसम्बसरणं श्रेणिककृता वर्द्धमानजिनस्तुतिश्व ।                                              | ११४-१५ |
|     |             | कुष्टिरूपधारिदेवस्याविनयं प्रति श्रेणिकस्य रोषः, कुष्टिपुरुषं देवं ज्ञात्वा भगवतोऽप्रे तद्विषया     |        |
|     |             | पृष्ठाच।                                                                                            | ११५-१६ |
|     |             | भगवन्त्रथितकुष्टिदेवपूर्वभवे—राजलम्धवरस्य सेदुवकस्य प्रत्यहं राज्ञा सह भोजनं दीनारप्राप्तिश्च,      |        |
|     |             | अजीर्यदाहारदोषोद्भूतकुष्ठरोगस्य तस्य स्वजनकृतोपेक्षा, स्वपरिवारसङ्कामितरोगस्य गृःयागः,              |        |
|     |             | अज्ञातवनस्पतिभावितजलपानेन नीरोगलं च, अत्याहारभक्षणेन सेदुवकस्य मरणम्, ततो दर्दु-                    |        |
|     |             | रभवः, जिनवन्दनभावोपार्जितपुण्यकर्मणस्तस्य दर्दुरस्य देवलोकगमनं च ।                                  | ११६-१८ |
|     |             | देवविकुर्विते मत्स्यप्राहकमुनि-गुर्विणीसाध्वीप्रसङ्गे श्रेणिकस्य जिनशासनभक्तिः । कपिलाऽदान-         |        |
|     |             | कालसौकरिकहिंसाऽनिवार्यत्वं च ।                                                                      | ११९-२० |
|     | ₹8.         | नन्दाख्यानकम् ।                                                                                     | १२०    |
|     |             | जिनवन्दनोपात्तपुण्यप्रभावदारिद्रचनाशनकथावस्तुमयं नन्दाभिधानश्रेष्ठिन आख्यानकम् ।                    |        |
| ₹0. | साध         | वन्दनफलवर्णनाधिकारः ।                                                                               | १२१-२३ |
| •   | • • •       | साधुवन्दनफल्रविषयकाख्यानकनामकथनम् ।                                                                 | १२१    |
|     | <b>३</b> ५. | इर्याख्यानकम् ।                                                                                     | १२१-२३ |
|     | • • •       | नेमिजिनस्य हरिमुद्दिश्य सुगुरुवन्दन-फलविषयको विस्तृत उपदेशः, सुगुरुवन्दनकरणेन हरिणः                 |        |
|     |             | क्षायिकसम्यक्षप्राप्तिश्च ।                                                                         |        |

| <b>११.</b>  | साम     | सामायिकफलवर्णनाधिकारः ।                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|             | अव्यक्त | तसामायिकफलविषयकाख्यानकनाम <b>कथ</b> नम् ।                                                                                                                                                                                                                            | १२३     |
|             | ३६.     | सम्पतिराजाख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                 | १२३–२५  |
|             |         | अतिशयज्ञान्यार्थसुहस्तिदत्ताहारभोजनानन्तरं मृतस्याव्यक्तसामायिकवतो भिक्षोः कुणालपुत्र-<br>सम्प्रतित्वेन जन्म । सम्प्रते राज्यावाप्तिर्जातिस्मरणादि च ।                                                                                                               |         |
| <b>१</b> २. | जि      | जिनागमश्रवणफलाधिकारः।                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|             |         | जिनागमश्रवणफलविषयकाख्यानकनामनिरूपणेम् ।                                                                                                                                                                                                                              | १२५     |
|             | ३७.     | चिलातीपुत्राख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                                                                               | १२६–२७  |
|             |         | श्रुष्ठकमुनिवादपराजितस्य यज्ञदिन्नस्य गृहीतप्रवज्यस्य जातिमददोषदूषितप्रवज्यासेवनम् , ततो मृतस्य देवलोकगमनम् , ततश्च्युतस्य चिल्लातीनामदासीपुत्रस्वेन जन्म च । श्रेष्ठिपुत्र्यपहरण-हत्याकारिणश्चिलातीपुत्रस्य मुनिप्रतिबोधेन प्रवज्याप्रहणं देवलोकगमनं च ।            |         |
|             | ३८.     | रौहिणेयकथानकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                     | १२७-२९  |
|             |         | वर्द्धमानजिनोपदेशश्रवणविषये पितृनिषेधितस्य पिहितकर्णद्विकाङ्गलिप्रयोगगच्छतो रौहिणेयतस्कर-<br>स्यैकपादलप्रकण्टकनिष्कासनार्थोद्घिटतैककर्णस्यानिच्छतोऽपि वर्द्धमानजिनदेशनागतदेवस्बरूप-<br>निदर्शकवाक्यश्रवणम् । विद्युत्क्षिप्तकरणसिद्धस्य रौहिणेयस्य राजगृहनगरमोषणम् । | १२७     |
|             |         | अभयकुमारबुद्धिप्रपञ्चनिप्रहणानन्तरसमारोपितदेवभावस्य रोहिणेयस्य वर्द्धमानजिनदेशना-                                                                                                                                                                                    | (40     |
|             |         | श्रुतैकवाक्योपयोगेन बन्धनमुक्तिः, प्रवज्याग्रहणम् , देवलोकगमनं च ।                                                                                                                                                                                                   | १२८–२९  |
| ₹₹.         | नमस्    | कारपरावर्तनफलाधिकारः ।                                                                                                                                                                                                                                               | १३०-४६  |
|             |         | नमस्कारप्रभावनिदर्शकाख्यानकनामनिरूपणम् ।                                                                                                                                                                                                                             | १३०     |
|             | ३९.     | गोक्रथानकम् (संस्कृतभाषायाम् ) ।                                                                                                                                                                                                                                     | १३०-३४  |
|             |         | राम-स्रक्ष्मण-रावणानां धनदत्त-वसुदत्त-श्रीकान्तादिपूर्वभवनिदर्शकमाख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                         |         |
|             |         | धनदत्तजीवपङ्कजास्यकुमारोक्तनमस्कारमन्त्रश्रवणानन्तरमृतवृषभस्य तन्नगरतृपसुतवृषभध्वजकुमा-                                                                                                                                                                              |         |
|             |         | रत्वेन जन्म । नमस्कारमाहात्म्यवर्णनम् ।                                                                                                                                                                                                                              | १३१-३२  |
|             |         | बृषमध्वजस्य जातिस्मरणम् । पङ्कजास्य-वृषम-ध्वजयोर्मेलापकः, देवलोकगमनं च । राम-                                                                                                                                                                                        | 922 20  |
|             |         | लक्ष्मण-सीता-सुग्रीव-रावणानां पूर्वभवनामज्ञापनम् ।                                                                                                                                                                                                                   | १३३–३४  |
|             | 80.     | पहुकाल्यानकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                      | १३४–३५  |
|             |         | नारीयाचनाकर्तृपुत्रशिष्यस्य पितृस्थविरगष्छिनिष्कासितस्य महिष्य्वेनोत्पत्तिः, देवत्वप्राप्तपितृजीव-<br>दत्तनमस्कारस्मृतपूर्वभवस्य च तस्य देवलोकगमनं च ।                                                                                                               |         |
|             | 88.     | फण्याख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                      | १३५     |
|             | - , ,   | पार्श्वजिनश्रवितनमस्कारस्य कमठाग्रज्वलदक्षिदग्धसर्पस्य देवगतिगमननिद्शेकमारूयानकम् ।                                                                                                                                                                                  | • • • • |

|              | ४२.   | सोममभाख्यानकम् (अपभ्रंशमाषायाम्)।                                                             | १३५–४० |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|              |       | वसन्तवर्णनम् । एकान्दोलकजातस्पर्द्रयोः कामरति-कामपताकाभिधानगणिकयोर्नागरिककृतन्या-             | •      |
|              |       | यदत्तलक्षदीनारदातृस्वप्रेमिधनेश्वरावाप्तजयायाः कामरत्याः सकाशात् कामपताका-तस्प्रेमिसोम-       |        |
|              |       | दत्तयोः परामवः ।                                                                              | १३६    |
|              |       | द्रव्योपार्जनव्यप्रसोमदत्तकृतनिष्फलप्रयत्नानेकप्रसङ्गवर्णनम् ।                                | १३७-४० |
|              |       | निर्दोषस्यापि शूल्यधिरौपितस्य विषाधररक्षितस्य सोमदत्तस्य नमस्कारमन्त्रप्रभावतोऽनन्तरभवे       |        |
|              |       | देवलेनोत्पत्तिः ।                                                                             | १४०    |
|              | ४३.   | <b>स्रदर्भना</b> ख्यान <del>क</del> म् ।                                                      | १४०–४६ |
|              |       | सुदर्शनस्य पूर्वभवः । वर्षावर्णनम् ।                                                          | 480-85 |
|              |       | सुद्रीनं प्रति कपिलाया निष्फला कामप्रीर्थना ।                                                 | १४२    |
|              |       | अभयाराश्याः कपिलापुरतः सुदर्शनशीलभङ्गकरणप्रतिज्ञा, कायोत्सर्गस्थितसुदर्शनस्याभया-             |        |
|              |       | प्रसादानयनं च ।                                                                               | १४३    |
|              |       | रीले निश्चलस्य सुदर्शनस्योपरि अभयाकृतो मिध्यारोपः, राज्ञा कृतः सुदर्शनवधदण्डादेशश्च ।         | १४४    |
|              |       | देवकृतः सुदर्शनवर्णवादः । सुदर्शनस्य प्रवग्या केवलज्ञानं मोक्षश्च ।                           | १४५–४६ |
| <b>१</b> ४.  | स्वाध | यायाधिकारः ।                                                                                  | १४६-४७ |
|              |       | स्वाध्यायफलनिदर्शकाख्यानकनिरूपणम् ।                                                           | १४६    |
|              | 88.   | यवसाध्वाख्यानकम् ।                                                                            | १४६–४७ |
|              |       | यवराजर्षिपठितयवक्षेत्रारषिकृतेक्त-क्रीडत्कुमारोक्त-कुम्भकारोक्तगाथात्रयस्वाध्यायप्रभावख्यापकं |        |
|              |       | सुप्रसिद्धमाख्यानकम् ।                                                                        |        |
| <b>ે</b> (લ, | निया  | विघानफलाधिकारः ।                                                                              | १४८-६• |
|              |       | नियमफलनिदरीकाख्यानकनामनिरूपणम् ।                                                              | 886    |
|              | 84.   | दाम <b>ञ</b> कारूयानकम् ।                                                                     | १४८–५१ |
|              |       | हेमन्तवर्णनम् ।                                                                               | 886    |
|              |       | दामन्नकस्य जीवदयानियमपाछनतःपरधीवररूपपूर्वभववर्णनम् ।                                          | १४८–४९ |
|              |       | मुनिकथनान्यथाकरणमतिसमुद्रदत्तश्रेष्ठिनः दामनकाभिधस्वदासमारणप्रयोगवैयर्थ्यम् । दामन्न-         |        |
|              |       | कस्य समुद्रदत्तसर्वर्द्धिस्वामित्वं सुस्वपरम्परा च ।                                          | १४९–५१ |
|              | ४६.   | ब्राह्मण्याख्यानकम् ।                                                                         | १५१-५३ |
|              |       | वसुमतीनामन्नाह्मण्या गांसभक्षण-रात्रिभोजननियमलाभनिदर्शकमाख्यानकम् ।                           | •      |
|              | 80.   | चण्डचूडारूयानकम् ( माकृतगद्यबद्धम् ) ।                                                        | १५३–५४ |
|              |       | कुम्भकारखिद्दर्शनानन्तरभोजनकरणविषयकनियमप्रभावप्राप्तर्द्धः चण्डचूडनामकुलपुत्रस्याख्या-        |        |
|              |       | नकम् ।                                                                                        |        |

|             | 8८.   | गिरिद्धम्बाख्यानकम् ।                                                                                              | १५४–५५         |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|             |       | गिरिनामनटस्य प्रन्थिबन्धनच्छोटनमात्रनियमपालनलाभप्ररूपकं शत्रुज्जयाधिष्ठातृकपर्दियक्षपूर्वभव-<br>कथारूपमाल्यानकम् । |                |
|             | ४९.   | राजइंसाख्यानकम् ।                                                                                                  | १५५–६०         |
|             |       | मध-मांसत्यागनियमोपार्जितसुकृतयोः कर्मकर-तद्भार्ययोरनन्तर्भवे राजहंसराजकुमार-देइणीराज-                              |                |
|             |       | कुमारीत्वेन जन्म । सकुन्नियमभङ्गकरण-कारापणबद्धदुष्कृतफलोदयेन द्वयोरिप रोगप्रस्तता, पुनः                            |                |
|             | •     | नियमपालनसुकृतोदयेन सुखपरम्परा च।                                                                                   |                |
|             | _     | स्वपुण्यप्राधान्यविषयकमपीदमाख्यानकम् ।                                                                             |                |
| <b>१</b> 8. | मिध्य | गदुष्कृतदानफलाघिकारः।                                                                                              | १६१-६६         |
|             |       | मिथ्यादुष्कृतदानफलनिदर्शकाख्यानकनामनिरूपणम् ।                                                                      | १६१            |
|             | 40.   | क्षपकारूयानकम् ।                                                                                                   | १६१–६३         |
|             |       | मासोपवासिक्षपणकप्रमादमारितमेकीक्षामणार्थक्षुत्रकनिवेदनप्रकुपितस्य क्षुत्रकमारणोद्यतस्य मासो-                       |                |
|             |       | पवासिक्षपणकस्य स्तम्भास्फलनेन मृत्युराशीविषसर्पजातावुत्पत्तिश्च ।                                                  | १६१            |
|             |       | अहिदंशमृतस्वकुमारमोहकुपितारिमर्दन्द्रपसकाशप्रतिसर्पशिरोदीनारलाभप्रेरितगारुडिकमार्यमाण-                             |                |
|             |       | स्योत्पन्नजातिस्मरणस्य क्षपणकजीवसर्पस्य सम्यगाराधनामृतस्य अरिमर्दनराजपुत्रनागदत्ताभि-                              |                |
|             |       | धानत्वेन जन्म, प्रव्रग्याप्रहणम्, तपःकरणविषये स्वाशक्तिनिन्दया तपस्विभक्त्या केवलज्ञानं च।                         | १६१–६३         |
|             | ५१.   | चण्डरद्राख्यानकम् ।                                                                                                | १६३-६४         |
|             |       | अतिकोपनचण्डरुद्राचार्यपुरःप्रवन्याप्रहणालीकोपहासर्क्वद्रयस्थकेलिप्रियस्य नवपरिणीतश्रेष्ठिपुत्र-                    |                |
|             |       | स्यातिकोधिचण्डरुद्राचार्यकृतं प्रवाजनम् । रात्रावेव स्थानान्तरगमनार्थे सूरिमुत्पाट्य वजतो                          |                |
|             |       | सम्यग्भावसोढगुरुताडनस्य नवदीक्षितमुनेः केवलज्ञानम् , मिथ्यादुष्कृतदानानन्तरं गुरोश्वापि ।                          |                |
|             | ५२.   | पसन्त्राख्यानकम् ।                                                                                                 | १६४–६६         |
|             |       | प्रीष्मवर्णना । व्ल्कल्चीरिसंक्षिप्तकथा । प्रसन्नचन्द्रस्य प्रवज्याप्रहणम् ।                                       | १६४-६५         |
|             |       | राजसेवकद्विकविवादप्रकुपितमनसः प्रसन्नचन्द्रराजर्षेर्युद्धसंरम्भाष्यवसायः, पुनर्मिथ्यादुःकृतमाव-                    |                |
|             | _     | वर्धितशुभ-शुभतरपरिणामस्य केवलज्ञानं च ।                                                                            | १६५-६६         |
| <b>१७.</b>  | विन   | पफलवर्णनाधिकारः ।                                                                                                  | १ <i>६६-६८</i> |
|             |       | विनयफलनिदरीकाख्यानकनामनिरूपणम् ।                                                                                   | १६६            |
|             | ५३.   | चित्रपिययक्षारूयानकम् ।                                                                                            | १६७            |
|             |       | प्रतिवर्षेकचित्रकारमारकचित्रप्रिययक्षपार्श्वप्राप्तवरस्याङ्गुष्ठदर्शनमात्रेण मृगावतीचित्रनिर्मातुश्वित्रकर-        |                |
|             |       | पुत्रस्याख्यानकम् ।                                                                                                |                |
|             | 48.   | वनवासियक्षाख्यानकम् ।                                                                                              | १६८            |
|             |       | राज-संघार्मिकजन-बनवासियक्षाणां प्रति विनयकरणादबाप्तसमृद्धैर्वगित्र आख्यानकम् ।                                     |                |

| <b>१८.</b> | प्रवर                                     | ानोन्नत्यधिकारः ।                                                                                | १६८-७५        |
|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | प्रवचनोन्नतिकरणनिदरीकाख्यानकनामनिरूपणम् । |                                                                                                  |               |
|            | 44.                                       | विष्णुकुमाराख्यानकम् ।                                                                           | १६८<br>१६८–७० |
|            |                                           | पद्मोत्तर-विष्णुकुमारयोः प्रवरुया, नमुचिमन्त्रिणः श्रमणप्रद्वेषः, विष्णुकुमारमुनिपादचस्पितनमुचि- | • •           |
|            |                                           | मन्त्रिणो पृत्युश्च ।                                                                            | १६९-७०        |
|            | ५६.                                       | वजस्वाम्याख्यानकम् ।                                                                             | १७०-७१        |
|            |                                           | वजस्वामिकृतप्रवचनोन्नतिप्रसङ्गनिदरीकमाख्यानकम् ।                                                 |               |
|            | 40.                                       | सिद्धसेनाख्यानकम् ।                                                                              | १७१-७२        |
|            |                                           | बृद्धवादिसूरिकृतो वादोपस्थितस्य सिद्धसेनस्य पराजयः, प्रवण्यानन्तरं संस्कृतमाषासिद्धान्तपरा-      |               |
|            |                                           | वर्तननिवेदनलम्थसङ्खदत्तप्रायश्चित्तनिर्वहणा च ।                                                  | १७१–७२        |
|            | 46.                                       | मछ्वाद्याख्यानकम् ।                                                                              | १७२–७४        |
|            |                                           | बुद्रानन्दवादिविनिर्जितिजिनानन्दस्रिशिष्यमञ्जवादिकथानकिमदं नयचक्रप्रन्थोत्पत्तिप्रसङ्गसन्दर्शकं  |               |
|            |                                           | बुद्धानन्दपराभवप्रसङ्गान्वितं चास्ति ।                                                           |               |
|            | ५९.                                       | समिताख्यानकम् ।                                                                                  | १७४           |
|            |                                           | पादलेपप्रयोगनदीसन्तरण-चूर्णक्षेपप्रयोगनदीकूल्रद्वयमिलनरूपजलस्थलीकरणप्रयोग-ब्रह्मद्वीपिकश्रम-     |               |
|            |                                           | णशाखोद्गमनिदर्शकमाख्यानकम् ।                                                                     |               |
|            | <b>ξ</b> ο,                               | आर्येखपुटाख्यानकम् ।                                                                             | १७४–७५        |
|            |                                           | अन्तरिक्षपत्र-शिलादिचालन-देवकुलिकाचालनादिचमत्कारिप्रयोगसन्दर्शकमाख्यानकम् ।                      |               |
| १९.        | जिन                                       | वर्मौराघनोपदेशाधिकारः ।                                                                          | १७५-७७        |
|            |                                           | जिनधर्माराधनफलनिद्शीकाख्यानकनामनिरूपणम् ।                                                        | १७५–७६        |
|            | ६१.                                       | जोत्कारमित्राख्यानकम् ।                                                                          | १७६-७७        |
|            |                                           | संसारिजीव-कृतान्त-देह-स्वजन-जिनधर्मवास्तविकस्वरूपनिदरीकमास्यानकमिदम्।                            |               |
| २०.        | नरज                                       | न्मरक्षाधिकारः ।                                                                                 | १७७-७८        |
|            |                                           | नरजन्मसाफ्ल्या-ऽसाफ्ल्यनिदर्शकाख्यानकनामनिरूपणम् ।                                               | १७७           |
|            | ६२.                                       | वणिक्पुत्रत्रयाख्यानकम् ।                                                                        | 20-009        |
|            |                                           | पितृलञ्घलक्षलक्षद्रव्यस्य धनवृद्धि-रक्षा-व्ययकर्तुर्वणिक्पुत्रत्रिकस्याख्यानकमिदं नरभवसाफल्या-ऽ- |               |
|            |                                           | साफ्ल्योपनयरूपम् ।                                                                               |               |
| २१.        | उत्तमजनसंसर्गिगुणवर्णनाधिकारः ।           |                                                                                                  |               |
|            |                                           | उत्तमजनसंसर्गगुणनिरूपकाख्यानकनामनिरूपणम् ।                                                       | १७८           |
|            | ६३.                                       | ममाकराख्यानक्म् ।                                                                                | १७९-८१        |
|            |                                           | कुसंसर्गजनितदुःख-सुसंसर्गजनितसुखप्रसङ्गान्वितं ब्राह्मणपुत्रप्रमाकराख्यानकम् ।                   |               |

|            | <b>48.</b> | बरशुकाख्यानकम् ।                                                                                                                                                 | १८१–८२  |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            |            | मुन्याश्रम-भिञ्जपह्णीस्थितैकोदरजातग्रुकद्वयसौजन्य-दौर्जन्यनिवेदकमाख्यानकम् ।                                                                                     |         |
|            | <b>६4.</b> | कम्बल-सबलाख्यानकम् ।                                                                                                                                             | १८२     |
|            |            | धर्मिष्ठश्रेष्ठिसम्पर्कातधर्मसंस्कारयोः कम्बल-सबलाभिधानयोबेलीवर्दयोर्देवत्वप्राप्तिप्रख्यापकमा-                                                                  |         |
|            |            | ख्यानकम् ।                                                                                                                                                       |         |
| <b>२२.</b> | इन्द्रि    | यिवदावर्तिप्राणिदुःखवर्णनाधिकारः ।                                                                                                                               | 263-66  |
|            |            | इन्द्रियदमनविश्वासोपकोशागृहगततपरूयाख्यानकसूचनम् ।                                                                                                                | १८३     |
|            | ६६.        | उपकोन्नागृहगततपस्च्यारूयानकम् ।                                                                                                                                  | १८३-८४  |
|            |            | स्थूलभद्रमहर्षिस्पर्क्राकारिणस्तपस्विनो मानसिकपतन-समुरथानविषयकमाख्यानकम् ।                                                                                       | •       |
|            |            | इन्द्रियपारवश्यदुः स्विनदर्शकाख्यानकनामनिरूपणम् ।                                                                                                                | १८४     |
|            | ₹७.        | भद्राख्यानकम् ।                                                                                                                                                  | १८४     |
|            |            | श्रोत्रेन्द्रियविषयमुग्धभद्राभिधानश्रेष्ठिनीमरणनिदर्शकमाख्यानकम् ।                                                                                               |         |
|            | ६८.        | नृपस्रतारूया <del>नकम्</del> ।                                                                                                                                   | १८५     |
|            |            | यत्तद्वस्वाघाणप्रकृत्यवासमरणस्य गन्धप्रियराजकुमारस्याख्यानकम् ।                                                                                                  |         |
|            | ६९.        | नरादाख्यानम् ।                                                                                                                                                   | १८५-८६  |
|            |            | नरमांसभक्षणव्यसनदोषपदभ्रष्टस्य वनस्थमुनिमारणोद्यतस्य मुनिप्रभावकुण्ठितशक्तेर्मुन्युपदेशश्रव-                                                                     |         |
|            |            | णमांसमक्षणत्यागिनः सोदासन्वपस्याख्यानकम् ।                                                                                                                       |         |
|            | 90.        | स्रकुमारिकाख्यानकम् ।                                                                                                                                            | १८६-८७  |
|            |            | सुकुमारिकाराज्ञीस्परीभौग्ध्यदोषराज्यप्रश्रष्टस्य जितशत्रुराज्ञः प्रज्ञुपुरुषासक्तसुकुमारिकाकृतगङ्गा-                                                             |         |
| _          |            | प्रवाह्क्षेप इत्येवमादिस्पर्शनेन्द्रियासक्तिजनितदुः सप्राप्तिप्रसङ्गनिरूपकमाख्यानकमिदम् ।                                                                        |         |
| २३.        | व्यस       | नदातजनकयुवत्यविश्वासवर्णनाधिकारः ।                                                                                                                               | १८८-२१८ |
|            |            | नार्यविश्वासविषयकाख्यानकनामनिरूपणम् ।                                                                                                                            | १८८     |
|            | ७१.        | नूपुरपण्डितारूयानकम् ।                                                                                                                                           | १८८-९१  |
|            |            | म्नानार्थे गत्ताया न् पुरपण्डिताया अन्यपुरुषासक्तिः । अन्यपुरुषसाद्धै सुप्तया ससुरदृष्टया                                                                        |         |
|            |            | न् पुरपण्डितया यक्षपुरः कपटयुक्तिसमासादितशुद्धशीलवादया असुरोपहासा-ऽवर्णवादकारणम् ।                                                                               | १८८–९०  |
|            |            | विगतनिद्रस्य न् पुरपण्डिताश्वसुरस्य राज्ञोऽन्तःपुररक्षकपदनियुक्तिः, मेण्ठासकराज्ञीदुश्चरित-                                                                      |         |
|            |            | ज्ञानानन्तरं चिरं स्वपनं च । प्राप्तदण्डयो राज्ञी-मेण्ठयो राज्यप्रदेशबहिर्निर्गमः । राष्याश्वीरासिकः ।                                                           |         |
|            |            | राष्ट्र्यारोपितचौर्यापराधस्य मेण्ठस्य शूल्यधिरोपणं श्राद्धदत्तनमस्कारप्रमावतो देवगतिगमनं च ।<br>चौरकृतं राज्ञीसर्वस्वहरणम् , मेण्ठजीवदेवकृतो राज्ञीप्रतिबोधश्व । | 00 - 00 |
|            |            |                                                                                                                                                                  | १९०–९१  |
|            | <b>હર.</b> | दत्तकदुहिताख्यानकम् ।                                                                                                                                            | १९१–९३  |
|            |            | विक्रमराज्युष्टविटासक्तनारोक्तथितं कृत्रिममरण-ज्वलनप्रत्याथितजनकादिलोकाया अनुरक्तनरसिंह-                                                                         |         |
|            |            | ताया दत्तकश्रेष्ठिदहिताया स्वपितगहाबासख्यापकमाख्यानकम् ।                                                                                                         |         |

| 93. | भाव <b>हिकारूयानकम् ।</b><br>श्रेष्ठिपुत्रीदेहवर्णना ।                                             | १९ <b>३-</b> २१८<br>१९३-९४ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     | राजसभायां नारीविषयकसंवादे मन्त्रिपुत्रसागरकृतो भानुश्रेष्टिपराभवः, सुरेन्द्रनामश्रेष्टिपुत्रासक्त- | • • • •                    |
|     | याऽपि स्वपितृजयार्थं भानुश्रेष्ठिपुत्र्या भावद्विकया सागरेण सह परिणयनम् ।                          | १९४                        |
|     | प्रदत्तप्रासादतलावासैकाकिनीभाविष्टकाकालनिर्गमनार्यप्रार्थितश्वसुरकृतः सखीद्रयसहवासस्वीकारः।        |                            |
|     | सखीवेषधारिपूर्वानुरागिसुरेन्द्रदत्तेन सह भावद्विकायाः प्रासादतले प्रच्छन्नो रतिविलासः ।            | १९४–९५                     |
|     | भाविष्टकाया अन्यपुरुषलमारोपशुद्धचर्थं सुरिप्रययक्षमन्दिरे रात्रिनिर्गमनार्यंभवस्थानम् ।            | १९५                        |
|     | मारणोद्यतसुरप्रिययक्षपुरतो विक्रमवधनिमित्तसुवर्णपुरुषसिद्धिसाधकभैरवानन्दकापालिकवधावात-             |                            |
|     | सुवर्णपुरुषसिद्धि-वसुधाऽनृणीकरणादिकथावस्तुमयं विक्रमराजकथानकं कथयित्वा भाविष्टकया                  |                            |
|     | कृतं रात्रीप्रथमप्रहरयापनम् ।                                                                      | १९५-९७                     |
|     | पुनर्मारणोधतसुरप्रिययक्षपुरतोऽन्तर्गतचातुर्यप्रयोगपरिणीत श्रेष्ठिपुत्रिजिनदत्तकथानकं अलीकमा-       |                            |
|     | रीकलङ्कदूषितधारिणीराज्ञीस्वामित्वप्राप्तवणिक्पुत्रकथानकं कथयित्वा भावद्विकया कृतं रात्रीदितीय-     |                            |
|     | प्रहरयापनम् ।                                                                                      | १९७–२००                    |
|     | पुनर्मारणोबतसुरप्रिययक्षपुरतोऽन्तर्गतबुद्धिरक्षितस्वकुटुम्बज्ञानगर्भनाममन्त्रिकथानकं मृतकवाणी-     |                            |
|     | निष्फलीकरणार्थं देशान्तरगमन-पाषाणपुत्तिलकामुग्धामरदत्तनामराजकुमाररक्षानिमित्तिमित्राणन्द-          |                            |
|     | नाममन्त्रिपुत्रप्रयत्नरत्नमञ्जरीराजकुमार्यानयन—भवितव्यताऽप्रतीकारादिकथावस्तुप्ररूपकममरदत्त—        |                            |
|     | मित्राणन्दकथानकं कथयित्वा भावष्टिकया कृतं रात्रीतृतीयप्रहरयापनम् ।                                 | २००-१०                     |
|     | पुनर्मारणोद्यतसुरप्रिययक्षपुरतोऽपभंशभाषानिबद्धं चारुदत्तकथानकं कथयित्वा भावद्विकया कृतं            |                            |
|     | रात्रीचतुर्थप्रहरयापनम् , आत्मरक्षा च ।                                                            | २१०-११                     |
|     | चारुदत्तकथानकप्रसङ्गास्त्वित्थम्-श्रेष्ठिपुत्रचारुदत्तस्यागमन्दिरपर्वतगमनम् । चारुदत्तकृतं वृक्षी- |                            |
|     | त्कीलिताऽमितगतिनामविद्याधरस्य बन्धच्छोटनौषध्यादिना रक्षणम् । आसादितजीवितामितगति-                   |                            |
|     | विद्याधरकथितोऽन्यपुरुषासक्तस्वपत्नीजनितमरणान्तकष्टख्यापकः स्ववृत्तान्तः ।                          | २११-१२                     |
|     | मित्रवतीनामकमातुलपुत्र्या सह चारुदत्तस्य विवाहः । चारुदत्तस्य वसन्तसेनागणिकामन्दि-                 |                            |
|     | रावस्थानम् ।                                                                                       | <b>२१२</b>                 |
|     | अपद्भतसर्वस्वस्य वसन्तसेनाया अक्रया कृतं बहिर्निष्काशनं स्वगृहागमनं च । अकिञ्चनस्य                 |                            |
|     | चारुदत्तस्य मातुल्रदत्तसाहाय्येन तूल्य्यवसायकरणम्, अग्न्युपद्रवतूलनाशजनितधनहानिप्रस-               |                            |
|     | द्गश्च । पुनर्मातुलदत्तसाहाय्येन चारुदत्तस्य यवनद्वीपगमनम्, उपात्तबहुद्रव्यस्यागच्छतस्तस्य         |                            |
|     | बायूत्पातेन समुद्रमध्ये प्रबहणभङ्गश्च । उत्तीर्णसमुद्रस्य परिवाजककृतो रसकूपक्षेपः रसपानार्था-      |                            |
|     | गतगोधापुच्छ्छप्रचारुदत्तस्य कूपविहिर्निर्गमश्व ।                                                   | २१३                        |
|     | मार्गमीलितमातुलिमित्ररुद्रदत्तेन सह चारुदत्तस्य सुवर्णभूमि प्रति प्रस्थानम् । मार्गे रुद्रदत्तमा-  |                            |
|     | रिताजस्य चारुदत्तकृतं धर्मश्रावणम् । सुवर्णभूमिगमनाय भारण्डपक्षिलप्रचारुदत्तस्यान्तरिक्षे          |                            |
|     | भारण्डपक्षिणोर्भण्डनेन समुद्रपतनं समुद्रोत्तरणं च ।                                                | २१४                        |

| •   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |            | पर्वतोपरिगतचारुदत्तकृतं चारणमुनिवन्दनम् । पूर्वपरिचितामितगितविधाधरत्वेन चारणमुनिना स्वपरिचयकथनम् , जयसेना-मनोरमापरिणयन-राज्याभिषेक-पुत्रयुगल-पुत्रीसमुद्भव-समर्पितपुत्ररा-ज्यामितगितप्रव्रय्यामहणादिधोतकस्ववृत्तान्तकथनं च । अमितगितपुत्रयोस्तत्र वन्दनार्थमागमनम् । चारणमुनि-चारुदत्त-विधाधरपुरतो विमानोत्तरितदेवकृतं चारुदत्तस्य प्रथमं प्रणमनम् । मुनिं विहाय चारुदत्तं प्रणमन्तं देवं प्रति विधाधरयुगलनिर्दिष्टमविनयस्चनम् । अनन्तराजभवेऽन्तसमये धर्मदानोपकारकचारुदत्तवन्दनविषये देवकृतं समाधानम् । विधाधरप्रदत्तवैभवस्य चारुदत्तस्य | २१५.       |
|     |            | स्वगृहगमनं परिजनमेलापकः सुस्रोपभोगश्च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २१६-१७     |
|     |            | चारुदत्तकथानकं कथियत्र्यां भाविष्टकायां रात्रीचतुर्थप्रहरगमनाद् अकिश्चित्करसुरिप्रययक्षस्य<br>तिरोभावः, भाविष्टकायाः शौलविषये नगरजनकृतः साधुवादश्च । सापराधजनमारकसुरिप्रयय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|     |            | क्षम्तेर्भाविष्टिकाकथनाद् नागरिकजनैरुत्थापनम् । अन्ते भाविष्टकायाः प्रवग्याप्रहणम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २१७-१८     |
| २४. | रागा       | द्यनर्थपरम्परावर्णनाधिकारः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २१८-२६     |
|     |            | रागाद्यनर्थपरम्पराप्ररूपकाख्यानकनामनिरूपणम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २१८        |
|     | ७४.        | वणिक्पत्न्याख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २१९        |
|     |            | देवरानुरक्ताया पतिहन्त्र्या विणिक्पत्या आख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|     | ૭૫.        | नन्दनाविकाख्यानकम् ।<br>प्रतिभवोपद्रुतधर्मरुचिमुनितेजोल्टेश्यादग्धनन्दनाविक-गृहकोकिल-हंस-सीह-बटुकभवजीवस्य जात-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २१९–२०     |
|     |            | जातिस्मरणस्य वाराणसीनृपस्य धर्मप्राप्तिप्रख्यापकमाख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|     | ७६,        | चण्डहडारूयानकम् ।<br>क्षेत्रधान्यभक्षकबलीवर्दमारणावाप्तसर्वस्वापहारदण्डस्यातिकोधनस्य चण्डहडनाम्नः कर्षकस्या-<br>ख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २२०–२१     |
|     | <b>99.</b> | चित्र-सम्भूताख्यानकम् ।<br>गोपालभवसुनिभावकृतजातिमदबद्धनीचगोत्रकर्मणोर्मातङ्गपुत्रयोश्चित्र-सम्भूतयोः प्रवण्याप्रहणा-<br>दियोतकमाख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २२१–२२     |
|     | ७८.        | मायादित्यकथानकम् ।<br>सरहरत्वभावसुजनशिरोमणिथाणुनामनिजमित्रवश्चकस्य शठस्वभावख्यातमायादित्यापरनाम्नो गङ्गा-<br>दित्यस्य मायाप्रपञ्चजनितदुःखपरम्परादिखोतकमाख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २२२–२५     |
|     | ७९.        | स्रोभनन्द्याख्यानकम् ।<br>भूमिगतसुवर्णकुशक्रयणस्रब्धस्य मृत्युदण्डमाप्नुवतो वणिज आख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>२२५</b> |
|     | 60.        | नकुलवणिगाख्यानकम् ।  द्रव्ययुक्तनकुलप्रहणलोभात् कृतपरस्परवधसङ्कल्पाभ्यां पश्चाजातसद् बुद्धिभ्यां सहोदराभ्यां विणिक्पुत्राभ्यां कृतः सद्रव्यनकुलस्य जले प्रक्षेपः । आहारार्थकौततनकुलिग्लकमस्यया सद्रव्यनकुल्ल्य्थ्या तद्विगिन्या स्वमातुर्मारणाजातवैराग्ययोस्तयोर्वणिक्पुत्रयोः प्रव्रव्याप्रहणम् ।                                                                                                                                                                                                                                       | २२५–२६     |

भभयकुमारकृतगृहीतप्रवञ्यभिक्षाचरापमानकर्तृत्रोकप्रतिबोधरूपमाख्यानकम् ।

२४३

८७. रत्नित्रिकोटचाख्यानकम्।

|     | 66.         | मांसक्रयाख्यानकम् ।                                                                                                                                                           | २४३         |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     |             | अल्प-बहुमूल्यवस्तुविवादे मांसस्य महार्धत्वं वदतोऽभयकुमारस्य प्रतिवादः, कृत्रिमग्छानश्रेणि-                                                                                    | •           |
|     |             | कोपचारार्थमनुष्यमांसस्यालाभे मांसमहाधेत्वप्रतिपादनाद्वारेणाभयकुमारकृतो जीवदयोपदेशश्च ।                                                                                        | २४३         |
| 79. | भाव         | <b>शल्यानालोचनदोषाधिकारः</b> ।                                                                                                                                                | २४४–६२      |
|     |             | अनालोचितभावशल्यदोषप्ररूपकाख्यानकनामनिरूपणम् ।                                                                                                                                 | २४४         |
|     | ८९.         | मातृ-सुताख्यानकम् ।                                                                                                                                                           | २४४–४५      |
|     |             | 'तत्र शूल्राव्यपरोपिता त्वम् ः, हस्तौ ते कर्तितौ ः? इति दुर्वाक्यं जल्पतोऽनुक्रमेण पुत्र-मात्रोरना-<br>लोचितशल्ययोर्द्वितीयभवे शूल्राव्यपरोपण-हस्तकर्तनदुः लावेदकमाख्यानकम् । |             |
|     | 90.         | मरुकारूयानकम् ।                                                                                                                                                               | રક્ષ        |
|     |             | मत्स्यभक्षणजातग्लान्यस्य वैद्यस्याग्रे भाहारकथनलज्जयाऽन्यथाकथनप्रकुपितरोगस्य पुनः सङ्कृत-<br>कथनोपशान्तव्याधेस्तपस्विन आख्यानकम् ।                                            |             |
|     | 98.         | ऋषिद्त्ताकथानकम् ।                                                                                                                                                            | २४५–६१      |
|     |             | सुन्दरपाणिनामनृपपुत्रीरुक्मिणीपाणिप्रहणार्थं गच्छतो हेमरथनृपपुत्रकनकरथस्य मार्गेऽरिदमनराज्ञा                                                                                  |             |
|     |             | सह युद्रं जयश्व ।                                                                                                                                                             | २४६–४७      |
|     |             | तपोवनस्थितेन ऋषिदत्तापित्रा कनकरथकुमारपुरतः स्ववृत्तान्तनिवेदनम्, ऋषिदत्ता-कनकरथयो-                                                                                           |             |
|     |             | विवाहश्च।                                                                                                                                                                     | २४८–५०      |
|     |             | परिणीतामृषिदत्तां प्रति तिष्वुर्हितशिक्षोपदेशः ।                                                                                                                              | २५१         |
|     |             | रुक्मिणीप्रेषितप्रत्राजिकाविकुर्वितमारीदोषकलङ्कप्रप्राप्तवधदण्डाया दयालुपाणमुक्ताया ऋषिदत्ताया                                                                                |             |
|     |             | निर्जनीमृतजनकतपोवनागमनम् ।                                                                                                                                                    | २५२-५३      |
|     |             | रुक्मिणीपरिणयनार्थं गच्छतः कनकरथस्य ऋषिकुमाररूपधारिण्या ऋषिदत्तया सह तपोवने                                                                                                   |             |
|     |             | मेलापकः ।                                                                                                                                                                     | <b>२५</b> ४ |
|     |             | ऋषिकुमाररूपया ऋषिदत्तया सह कनकरथस्य प्रयाणम् , रुक्मिणी-कनकरथयोर्विवाहश्च ।<br>रुक्मिणीकथितप्रवाजिकाप्रेषण-ऋषिदत्तामारीकलक्कादिवृत्तान्तश्रवणेन व्यथितस्य कनकरथस्याग्नि-      | २५५         |
|     |             | प्रवेशहरुः, ऋषिदत्ताप्रकटीभवनं च ।                                                                                                                                            | २५६         |
|     |             | ऋषिदत्ता-रुक्मिणीसहितस्य कनकरथस्य स्वनगरागमनम् ।                                                                                                                              | २५७         |
|     |             | कनकरथस्य राज्याभिषेकः, हेमरथस्य प्रवज्याग्रहणम्, ऋषिदत्तापुत्रसिंहरथजन्म-वर्षापन-                                                                                             | •           |
|     |             | कादि च।                                                                                                                                                                       | २५८         |
|     |             | ऋषिदत्ता-कनकरथयोः परलोकचिन्ता, संसारभ्रमण-मोक्षरवरूपविषयको भद्रयशोगणधरोपदेशः                                                                                                  |             |
|     |             | ऋषिदत्तापूर्वभवकथनम्, ऋषिदत्ता-कनकरथप्रव्रज्या च ।                                                                                                                            | २५९-६१      |
|     | <b>९</b> २. | मक्षिकामछाख्यानकम् ।                                                                                                                                                          | २६१-६२      |
|     |             | मछयुद्धानन्तरं स्वगुरुसकाहो शरीरपीडाकथना-ऽकथनप्राप्तजय-पराजययोः फल्रहियमछ-मक्षिका-<br>मछयोराख्यानकम् ।                                                                        |             |
|     |             |                                                                                                                                                                               |             |

२७१

प्रव्रज्याप्रहणं च।

| <b>₹</b> ₹. | एका          | किविहारदोषवर्णनाधिकारः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40-109         |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|             |              | एकािकविहारदोषप्ररूपकािख्यानकनामनिरूपणम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २७१            |
|             | १००,         | अरहभकारूयानकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २७२            |
|             |              | सर्वकार्यविन्तकसाधुपितृमरणानन्तरं गोचरचर्यागतारहन्नकमुनेः काचित्र्योषितभर्तृकाऽऽमन्त्रणाम्य-<br>र्यनया तद्गृहावस्थानम् । अरहन्नकस्य साध्वीमातुः पुत्रादर्शने विकल्लचित्तता, नगरमध्ये भ्रमणं<br>प्रलापश्च । स्वजननीदुरवस्थादर्शनविरक्तस्यारहन्नकस्य पुनर्वतम्रहणं देवलोकगमनं च ।                                                                                               | २७२            |
|             | १०१.         | कूलवालाख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २७२–७४         |
|             |              | गुरुचोदनाप्रकृपितगण्डरीलमारकशिष्यस्य 'नारीनिमित्तपतन'रूपस्वगुरुशापशास्यैकाकिनोऽरण्य-<br>वासः । एकाकिनस्तपस्विनस्तस्य तपःप्रभावाद् नदीदेवताकृतं नदीकूलपरावर्तनम्, कूलवाल-<br>कमुनिनाम्ना लोकप्रसिद्धिश्च । वैशालीरोधकाशोकचन्द्रनृपप्रेषितया छग्रश्राविकया मागिषकाग-<br>णिकया कृतः कूलवालकमुनेर्वतभङ्गः ।                                                                       |                |
| ३४.         | साधु         | दर्शनमहाग्रुणवर्णनाधिकारः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २७४ <b>–७६</b> |
|             |              | साधुदर्शनमहागुणनिदरीकाख्यानकनामनिरूपणम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २७४-७५         |
|             | १०२.         | तस्कराख्यानकम् ।  कायोत्सर्गत्थितमुनिदर्शनप्रभाविता-ऽप्रभाविततस्करयोर्मरणानन्तरं साधुदर्शनप्रभावतः श्रेष्ठिपुत्र- त्वेनोत्पत्तिनिदर्शकमाख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                                                            | २७५            |
|             | ₹०३.         | भृगुपुरोहितपुत्रयुगलाख्यानकम् ।<br>चित्र-सम्मृतपूर्वभवसहचरयोर्देवभवानन्तरं श्रेष्ठिपुत्रत्वेन जातयोर्वयस्यचतुष्केण सह मैत्री ।<br>षण्णामपि उसुयारनगरजातानां अध्याद् द्वयोर्टप-राज्ञीत्वेनोत्पत्तिः, द्वयोर्भृगु-यशानामकपुरोहित-दम्पतीत्वेनोत्पत्तिः, शेषद्वयोश्च पुरोहितपुत्रत्वेनोत्पत्तिः । साधुदर्शनप्रतिबुद्धस्य पुरोहितपुत्रयुगलस्य<br>शेषचतुर्भिः सह प्रवृग्याग्रहणम् । | २७५–७६         |
| ३५.         | अवद          | यत्राप्तव्यप्राप्त्यधिकारः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 704-64         |
|             |              | पूर्वार्जितकर्मानुरूपप्राप्तिविषयकाख्यानकनामनिरूपणम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २७६            |
|             | <b>१</b> ०४. | करकण्ड्वाख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २७७-७८         |
|             |              | राजकुलजातस्यापि करकण्डोराजन्माद् मातङ्गगृहावस्थानं काश्चनपुराधिपत्वं च । स्विपेत्रा सार्धे<br>युद्धकरणोषतस्य करकण्डोस्तज्जननीसाध्व्या पितृ-पुत्रसम्बन्धज्ञापने युद्धोपरमः, तत्पितृप्रवृश्या च ।<br>सुपुष्टवृषभस्य कालान्तरे दौर्बल्यं दृष्ट्वा करकण्डोर्वेराग्यं प्रवृश्याप्रहणं च ।                                                                                          |                |
|             | १०५.         | नमिराजाख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २७८-८४         |
|             |              | युगबाहुनामकत्वश्रातृजायामदनरेखाक्रपमुग्धेन मणिरथराज्ञा कृतो युगबाहुवधः, आसन्नमरणं<br>युगबाहुं प्रति मदनरेखया कृतो धर्मीपदेशः । शिल्पक्षार्थं गुर्विण्या मदनरेखायाः प्रच्लन्नतया                                                                                                                                                                                               |                |
|             |              | पलायनम् , अरण्ये पुत्रजन्म 🖶 ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २७८-८०         |

|     |      | मिणप्रमिविषाधरकृतं मदनरेखाया अपहरणम्, मिणचूडमुन्युपदेशाद मिणप्रमस्य मदनरेखाक्षमा-                   |                     |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |      | प्रार्थनापुरस्सरोऽकार्योपरमश्च ।                                                                    | २८०-८१              |
|     |      | मदनरेखायाः प्रवाध्याप्रहणम् । निम-चन्द्रयशसोर्युद्धनिवारणार्थं मदनरेखासाध्वीकृतं द्वयोः सहो-        |                     |
|     |      | दरत्वपरिज्ञापनम् ।                                                                                  | २८२-८३              |
|     |      | दाहञ्वरपीडितनमिराज्ञः शुभाष्यवसायवृद्धचनन्तरं प्रवज्याग्रहणम् । ब्राह्मणरूपघारिसौधर्मेन्द्र-        |                     |
|     |      | निमराज्ञो-राग-विरागनिरूपकः संवादः।                                                                  | २८३–८४              |
|     | १०६. | बन्धुदत्ताख्यानकम् ।                                                                                | २८५–८९              |
|     |      | पितृसर्वद्वर्घधिकारलोल्पेन सहोदरमारणसङ्कल्पमनसा कुटिलस्वभावेन वसुदत्तेन कृता स्वज्येष्ठ-            |                     |
|     |      | भातृबन्धुदत्तस्य पुरतो देशाटनार्थे सहगमनप्रेरणा, द्वयोर्भात्राः प्रयाणं च ।                         | २८५                 |
|     |      | मार्गे वसुदत्तकथितो भायोंदिमकुलपुत्रकदृष्टान्तः ।                                                   | २८५-८६              |
|     |      | बसुदत्तप्रस्तुतचक्षुर्द्वयपगपूर्वकथर्मा-ऽधर्मविषयकविचारे बन्धुदत्तस्य पराभवः, बन्धुदत्तचक्षुःपीछनं  |                     |
|     |      | कृत्वा एकाकिनं बन्धुदत्तं विमुच्य वसुदत्तस्य स्वनगरप्रयाणं च।                                       | २८६                 |
|     |      | रात्रौ चक्षूरोगपीडितसिंहल्रद्वीपराजकुमारीस्वरूपकथन-चक्षूरोगनिर्णाशकौषधिविषयकं वृक्षोपरिस्थित-       |                     |
|     |      | पक्षिवार्तालापं श्रुत्वा तदवृक्षाधःस्थस्य कृतोपचारस्य बन्धुदत्तस्य पुनश्वक्षुष्मत्त्वम् ।           | २८७                 |
|     |      | भारुण्डपक्षिसाहाय्यप्राप्तसिंहलद्वीपेन बन्धुदत्तेन कृतो राजकुमार्याध्यक्षूरोगोपशमः, सिंहलद्वीपरा-   |                     |
|     |      | जकुमारी-बन्धुदत्तयोर्विवाहः, कालान्तरागतवसुदत्तस्य बन्धुदत्तमारणार्थे पुनः कृतकपटप्रपञ्चस्य         |                     |
|     |      | नाशः, राज्ञः सत्यवृत्तान्तज्ञानं च ।                                                                | २८८-८९              |
| ३६. | सम्प | ब्रेपदोः समतावर्णनाधिकारः ।                                                                         | <b>२८९-३०४</b>      |
|     |      | सम्पद्धिपत्समभावविषयकनरविक्रमाख्यानकनिर्देशः ।                                                      | २८९                 |
|     | १०७. | नरिकमाख्यानकम् ।                                                                                    | २८९–३०४             |
|     |      | नरसिंहराज्ञः पुत्रप्राप्यर्थे चिन्ता, मन्त्रिगणाभिप्रायाद् घोरशिवनामककापालिकस्याप्रे पुत्रप्राप्ति- | •                   |
|     |      | प्रार्थंना च । उत्तरसाथकनरसिंहराजमारगोद्यतस्य घोरशिवस्य नरसिंहराजकृतो वधः ।                         | २८९–९२              |
|     |      | <b>धोरशिवकापालिकवधतुष्टया देवतया नर्रासहाय पुत्रप्रा</b> प्तिवरप्रदानम् ।                           | <b>२</b> ९२         |
|     |      | नरविक्रमस्य जन्म, यौवनप्राप्तिश्च । कालमेघनामकस्यजनकमल्लजेतृवरणकृतप्रतिज्ञाया देवसेन-               |                     |
|     |      | न्रुपदुहितुः शील्रवत्यास्तत्प्रतिज्ञापूरकनरविक्रमेण सह विवाहः।                                      | २९२–९४              |
|     |      | पतिगृहं गच्छन्तीं शीख्रवतीं प्रति पितुर्हितशिक्षा, शीख्रवतीसहितस्य नरविक्रमस्य स्वनगरप्रवेश-        |                     |
|     |      | वर्णनं च ।                                                                                          | २९४–९५              |
|     |      | सभार्यस्य नरविक्रमस्य मित्रैः सह प्रहेलिकाविषयका विद्रद्रोष्टी, पुत्रद्वयजन्म च।                    | २९६–९८              |
|     |      | जीवद्गजेन्द्रवशीकरणादेशभङ्गाद् युवतीरक्षणार्थं गजेन्द्रघातिनः पित्रवमानितस्य सपरिवारस्य नर-         |                     |
|     |      | विक्रमस्य नगरत्यागः।                                                                                | <b>२</b> ९८         |
|     |      | स्यन्दनपुरे पाटलकनाममालाकारगृहस्थितयोः सपुत्रयोर्नरविक्रम-शीलवत्योर्मालाकारव्यवसाय-                 |                     |
|     |      | करणम् ।                                                                                             | <b>२</b> ९ <b>९</b> |

|           | देहिलनाम्ना पोतवणिजा कृतं शीलवत्या अपहरणम् , शीलवत्यन्वेषणार्थं गष्छतः स्थापितकुल-               |                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|           | इयेकैकपुत्रस्य नरविक्रमस्य नदीपूरेण वहनं च ।                                                     | ३००                    |
|           | अपुत्रस्य कीर्तिभर्मराज्ञो मरणे पश्चदिव्यप्रयोगे कृते नरविक्रमस्य जयवर्धननगराधिपतित्वम् ।        | ₹00-१                  |
|           | समन्तभद्रमुनिदेशना । नरविक्रमपुत्रयुगल-शीलंबतीनां मेलापको राज्यसुखोपभोगश्च । अन्ते               |                        |
|           | नरविक्रमस्य देवलोकगमनम् ।                                                                        | ३०१–४                  |
| ३७. दैवनि | नेवारणाऽद <del>्याक्</del> यताधिकारः ।                                                           | ३०४-२१                 |
|           | दैवाप्रतिकारित्वनिदर्शकाख्यानकनामनिरूपणम् ।                                                      | ३०४                    |
| १०८.      | द्विजसुताख्यानकम् ।                                                                              | ३०४-८                  |
|           | वराहमिहिर-भद्रबाह्वोर्जन्म, वराहस्य सावित्र्या सह विवाहः, भद्रबाह्नोः प्रवन्याग्रहणम् , वराह-    |                        |
|           | मिहिरकृतं निमित्तज्ञानविपर्यासतः तत्समयजातपुत्रराज्यान्तरसङ्क्रमणं च ।                           | ३०४-५                  |
|           | जातिदतीयपुत्रवर्धापनायामनागतं भद्रवाहुं प्रति वराहस्य द्वेषः, पुत्रमरणकथनावितथवादिनो             |                        |
|           | भद्रबाहोर्बराहं प्रत्युपदेशः, भद्रबाहुं प्रति वराहस्यादरश्व ।                                    | ३०६-७                  |
|           | जन्मानन्तरं राज्यान्तरसङ्कामितस्य प्रभाकरनाम्नो वराहप्रथमपुत्रस्य पाटलिपुत्रागमनम्, आका-         |                        |
|           | शमत्स्यपतननिमित्तकथने पुत्रपराभूतस्य वराहस्याग्निप्रवेशारम्भोपरमौ च ।                            | ३०७                    |
| १०९.      | कुकुटाख्यानकम् ।                                                                                 | ३०८-११                 |
|           | मारणोद्यतयमभीतस्य राक्रगरुत्मच्छरणगतस्य रक्षणोद्यतराकादेशाद् देवैर्मेरुगुहायां सुचुरक्षितस्यापि  |                        |
|           | कुक्कुटस्य बिडालान्मरणख्यापकं लौकिकाख्यानकमिदम् ।                                                |                        |
| ११०.      | यादत्राख्यानकम् ।                                                                                | ३११-२१                 |
|           | द्वारिकावर्णनम्, नेमिजिनसमवसरणम्, सपरिवारस्य कृष्णस्य धर्मोपदेशश्रवणं च ।                        | 388-88                 |
|           | द्वारिकानाश-स्वमरणविषयकृतकृष्णप्रश्नोत्तरे 'द्वीपायनाद द्वारिकानाशो जराकुमाराच तव' इति           |                        |
|           | नेमिजिनकथनम् । भातृवधपापरक्षार्थे जराकुमारस्य कौशाम्बवनवासः ।                                    | 3                      |
|           | द्वारिकारक्षार्यंनगरबिहःक्षिप्तमदिरापानमत्तराम्बादिकुमारकदर्थितद्वीपायनकृतं द्वारिकानारानिदा-    |                        |
|           | नम्, कृष्ण-बल्लभद्रकृता विफला द्वीपायनक्षमापना, द्वीपायनस्यामिकुमारदेवत्वेनोपपातश्च ।            | <b>३१</b> 8- <b>१६</b> |
|           | पुनर्नेमिजिनस्य समवसरणं धर्मदेशना च ।                                                            | ३१६                    |
|           | शाम्बादिकुमार-रुक्मिण्यादिदेवीनां प्रवञ्याप्रहणम् , द्वीपायनजीवदेवकृतो द्वारिकादाहश्च ।          | ३१७                    |
|           | द्वारिकादाहोद्वत्तयोईरि-हलिनोः पाण्डुमथुरां गच्छतोईस्तिनापुरपरिसरे बुसुक्षितं कृष्णं             |                        |
|           | मुक्त्वाऽऽहारप्रहणार्थनगरप्रविष्टबलभद्रकृतो धार्तराष्ट्रसैनिकपराभवः । ततोऽग्रे कौशाम्बवने तृषितं |                        |
|           | कृष्णं मुक्त्वा बलभद्रस्य जलानयनार्थे गमनम्, प्रसुप्तस्य कृष्णस्य वामपादे हरिणभ्रान्त्या         |                        |
|           | जराकुमारकृतो बाणक्षेपश्च ।                                                                       | ३१८–१९                 |
|           | स्वबाणविद्धं भातरं कृष्णं ज्ञात्वा जराकुमारस्य परितापः, कृष्णादेशाद् जराकुमारस्य पाण्डुमथुरां    |                        |
|           | प्रति क्षिप्रं प्रयाणम्, कृष्णमर्णं च ।                                                          | 389-20                 |

|              |                | कृष्णं मृतं रङ्घा बलमदस्य विलापोन्मादौ । सिद्धार्यंसारथिदेवप्रतिबुद्धस्य बलभदस्य प्रवज्याप्रह-     |                         |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|              |                | ण-देवलोकगमनसूचनम् ।                                                                                | <b>३२०-२१</b>           |
| <b>\$6.</b>  | नष्टम्         | तरोदनादिनैरर् <del>थक</del> ्याधिकारः ।                                                            | ३२१-२६                  |
|              |                | मृतरोदननैरर्थक्यविषयकाख्यानकनामनिरूपणम् ।                                                          | ३२१ <b>–२२</b>          |
| `            | १११.           | भरताख्यानकम् ।                                                                                     | ३२२                     |
|              |                | ऋषभजिननिर्वाणशोकप्रस्तमहत्स्वररोदकभरत-सौधर्भेन्द्ररुदननैरर्थक्यज्ञापकमाख्यानकम् ।                  | ·                       |
|              | ११२.           | सगराख्यानकम् ।                                                                                     | ३२२-२५                  |
|              |                | पित्रर्द्धिविलसत्वष्टिसहस्रसगरचिकपुत्रगृथ्वीभ्रमणा-ऽष्टापदपरिखाखनन-ज्वलनदेवकृतदहन -श्राह्मणकु-     |                         |
|              |                | तषिष्टसहस्रपुत्रमरणयुक्तिपूर्वकनिवेदनप्रसङ्गप्ररूपकं रोदननैरर्थक्यास्यापकमाख्यानकम् ।              |                         |
|              | ११३.           | पश्चाख्यानकम् ।                                                                                    | ३२५-२६                  |
|              |                | राम-लक्ष्मणगाढभातृस्नेह्निवेदकशक्रवचनाश्रद्धानदेवमायाविकुर्वितासद्राममरणकथनश्रवणानन्तर-            |                         |
|              |                | मृतलक्ष्मणस्नेहृवशरामकृतलक्ष्मणक्लेवरोद्धहृनरामसार्थिजीवदेवकृतरामप्रतिबोध - रामप्रव्रग्या-नि-      |                         |
|              |                | र्वाणप्रसङ्गगर्भे रोदननैरर्थक्यप्ररूपकमाख्यानकम् ।                                                 |                         |
| <b>\$</b> 9. | <b>प</b> न्धुः | <u> </u>                                                                                           | ३२६-४४                  |
|              |                | ्बन्धुजनशत्रुभवनविषयकाख्यानकनामनिरूपणम् ।                                                          | ३२६                     |
|              | ११४.           | रविकान्ताख्यानकम् ।                                                                                | ३२६–२९                  |
|              |                | चित्रनामामात्येन प्रतिबोधार्थे प्रदेशिराज्ञः केशिगणधरन्याख्यानपर्षदि नयनम् ।                       | ३२६-२७                  |
|              |                | जीवास्तित्व-परभवास्तित्व-सद्धर्मप्रतिपत्तिविषयका प्रदेशिराज-केशिगणधरयोः प्रश्नोत्तरह्रपा चर्चा,    |                         |
|              |                | प्रतिबुद्धप्रदेशिराज्ञो गृहिधर्मस्वीकारश्च ।                                                       | ३२७–२८                  |
|              |                | भोगविलासकाङ्क्रिण्या रविकान्ताराश्या धर्मरतप्रदेशिराज्ञ उपवासपारणके विषमिश्राहारदानम् ,            |                         |
|              |                | समभावमृतप्रदेशिराज्ञो देवल्रोकगमनं च ।                                                             | ३२८–२९                  |
|              | ११५.           | चुलन्याख्यानकम् ।                                                                                  | ३२९-३१                  |
|              |                | ब्रह्मराजावसानानन्तरकुमार-राज्यरक्षकब्रह्मराजिमत्रदीर्घराज्ञो ब्रह्मराजपत्न्यां चुल्रन्यामासक्तिः, |                         |
|              |                | दीर्घराजस्नेहान्तरायभूतनिजपुत्रमारणव्यवसितचुलनीकपटकलनपटुना ब्रह्मराजमन्त्रिणा धनुर्नाम्ना          |                         |
|              |                | कृता ब्रह्मदत्तरक्षा च ।                                                                           | ३ <b>२९</b> —३ <b>१</b> |
|              | ११६.           | कोणिकाख्यानकम् ।                                                                                   | ३३१-३४                  |
|              |                | सेणगनामककुरूपमन्त्रिपुत्रपरिहासादिकर्तृसुमङ्गलनामकराजपुत्रराज्यावाप्ति-सेणगतापसदीक्षा - मा-        | • • •                   |
|              |                | सोपवासान्तरैकदिनभोजिसेणगतापसोपरिभक्तिमत्सुमङ्गळराजकृताऽऽहारप्रहणप्रार्थना-ऽऽहारप्रहणा-             |                         |
|              |                | र्थागमनसमयातीवग्लानीभूतसुमङ्गलराजानुचरखिंसितसेगगतापसकृतसुमङ्गलवधनिदानकरण-सुम-                      |                         |
|              |                | क्कछसेणगन्यन्तरदेवछोकोत्पत्तिख्यापिका कोणिक-श्रेणिकपूर्वभवकथा ।                                    | <b>३३१-३२</b>           |
|              |                | सुमङ्गलराजजीवस्य श्रेणिकत्वेनोत्पत्तिः । श्रेणिकराज्ञीचेल्लणायाः सेणगतापसजीवगर्भमुद्रहत्त्याः      |                         |
|              |                | श्रेणिकमांसभक्षणदोहदस्य धीधनाभयकुमारमन्त्रिकृता सान्त्वना । सेगगतापसजीवस्य श्रेणिक-                |                         |

Yo.

|      | चेक्षणापुत्रकोणिकत्वेन जन्म । श्रेणिकमांसमक्षणदोहदिनिमित्तस्वित्तया चेक्षणया कृतः कोणिकस्य जन्मानन्तरमशोकवाटिकायां परिक्षेपः । पुत्रवत्सलश्रेणिकस्य चेक्षणां प्रत्युपालम्भः कोणिकपरिपालनं च । चेक्षणासकाशादाजन्मानुम्तनिर्ममत्वं श्रेणिककृतं मन्वानेन कोणिकेन कृतः श्रेणिकस्य कारागृहक्षेपः । चेक्षणाज्ञातसद्भावमुद्भृतपितृमिक्तं कोणिकं स्वप्रतिं धावन्तं दृष्ट्वा 'मारणार्थमेष भागच्छति' इति शिद्धतमनसः श्रेणिकस्य विषमक्षणं मरणं च । श्रेणिककोणिकयोर्ननरकगमनम् । | <b>३</b> ३२–३ <b></b>    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ११७. | <b>श</b> ्चारूयानकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३३४-४३                   |
|      | राङ्कराज्ञो दत्तकवणिक्पुत्रसकाशात् कलावतीचित्रफलकदरीनम् । दत्तवर्णितशङ्कराजगुणाकृष्टविजय-<br>भूपतिना स्वपुत्र्याः कलावत्याः शङ्कपुरे प्रेषणम् । शङ्कराज-कलावत्योर्विवाहः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>३३५</b> –३७           |
|      | गुर्विणीकलावतीनयनार्थागतविजयभूपतिपुरुषाणां शङ्कपुरागमनम् , दत्तगृहाबस्थानम् , प्रथमदृष्ट-<br>कलावत्ये जयसेनकुमारादिप्रदत्तप्राभृतसमर्पणं च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३३७                      |
|      | निजभातृजयसेनप्रेषितकटकयुगलावलोकनजातहर्षाया भातृस्तेहगर्भमनामग्राहं प्रलपत्त्याः कला-<br>बत्या उपरि कुशिक्कृतेन शङ्कराज्ञा गुर्विण्याः कलावत्याः कृतमरण्यप्रेषणम् , असहायायाः<br>कलावत्याः शङ्कराजप्रेषितचाण्डालनारीभिः कृतो बाहुच्छेदः, प्रस्तपुत्राये कलावत्ये तच्छीलपरि-<br>तुष्टसिन्धुदेव्या नूतनबाहुयुगलदानं च ।                                                                                                                                                | ३३८−३९                   |
|      | सपुत्रायाः कलावत्यास्तापसाश्रमेऽवस्थानम् । ज्ञातसद्भावस्य शङ्कराज्ञः परितापो मरणप्रतिज्ञा<br>च । अमिततेजआचार्यदेशना, अमिततेजआचार्यकथनावगतकलावतीमेलापकेन शङ्कराज्ञा कारितं<br>कलावत्यन्वेषणं च । कलावत्याः पुनरागमनम् । क्रमेग पुत्राय राज्यं दत्त्वा द्वयोः प्रत्रज्याग्रहणं<br>देवलोकगमनं च ।                                                                                                                                                                      | ₹ <b>%०</b> − <b>%</b> ₹ |
| ११८. | कनककेत्वाख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>383–88</b>            |
|      | "चिरराज्यसुखोपभोगनिमित्तं जातपुत्रमारककनककेतुनृपराज्ञीपबावतीविज्ञसस्य पोष्टिलानामकस्व-<br>पत्नीजातपुत्रीपरावर्तनकरणरक्षितकनकभ्वज्ञनामकराजकुमारस्य तेतिलस्रुतनामकमित्रणो मरणान-<br>न्तरदेवत्वेनोत्पन्नेन पोष्टिलाजीवदेवेन कृतो देवमायाप्रभावात् कनकभ्वजकृतापमानाऽनेकप्रकारा-<br>त्मघातरक्षणादिप्रसङ्गानन्तरधर्मप्रतिबोधः ।" इत्येतत्कथावस्तुमयमाख्यानकम् ।                                                                                                           | •                        |
| धन-  | घान्यादिविषयकशोकापार्थकताधिकारः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$88-do                  |
|      | शोकपरित्याग-धर्मकर्तत्र्यप्रतिपादनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$88                     |
|      | शोककरणानिष्टफलप्ररूपकाख्यानकनामनिरूपणम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३४४-४५                   |
| ११९. | सावित्र्याख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३४५                      |
|      | भृगुबाह्मण-सावित्रीबाह्मणीयुगलसम्भृतपुत्रसप्तकमध्यात पञ्चदिनाम्यन्तरं प्रतिदिनैकैकपुत्रमरण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |

म्गुश्राह्मण-सावित्रीश्राह्मणीयुगलसम्मूतपुत्रसप्तकमध्यात् पञ्चदिनाम्यन्तरं प्रतिदिनैकैकपुत्रमरण-क्रमेण पञ्चपुत्रमरणात् पुत्रशोकविद्दलां निर्वेक्षां प्रलपन्तीं सावित्रीं प्रति श्रीवीरजिनकृतः प्रतिबोधः, मृगु-सावित्री-तत्सारथीनां प्रवन्याप्रहणम्, भगिनीतृतीयशेषपुत्रद्वयस्य गृहिधर्मप्रतिप्रतिश्च ।

| <b>१२०.</b>     | मन्त्र्याख्यानकम् ।  अन्योन्यातीवित्नग्धभानुमन्त्रि-तत्पत्नीसरस्वतीयुगछरनेहपरीक्षार्यंचन्द्रसेनराजज्ञापितमन्त्रिकृत्रिममर्- णोदन्तश्रवणानन्तरमृतां सरस्वती ज्ञात्वा सदुःखचन्द्रसेननृपविहितक्षमापनापूर्वकप्रार्थितमानुमन्त्रिणो  मरणन्यवसायोपरमः । भानुमन्त्रिणः सरस्वत्यस्थां प्रत्यहं पूजाकरणम् । अनेकवर्षन्यतिक्रमे  सरस्वत्यस्थिविसर्जनार्थं गङ्गातीरमुपागतं रुदन्तं भानुमन्त्रिणं दृष्ट्रा विहरणार्थं सस्विभिः साधं तन्ना- गताया वाराणसीराजपुत्र्याः पृष्ट्या । ज्ञातभानुवृत्तान्ताया राजपुत्र्याः पूर्वभवसरस्वतीजीवाया  जातिस्मरणम् । ततो भानुमन्त्रि-वाराणसीराजपुत्र्योर्विवाहः, राज्यसुखोपभोगः, अन्ते चारण- श्रमणप्रतिबोधितयोः पुत्रनिहितराज्ययोर्द्वयोः प्रवश्याप्रहणं देवलोकगमनं च । | <b>\$84~89</b><br><b>\$84~89</b>             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 929             | कुलानन्दाख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>380-8</b> 6                               |
| 1111            | "अतीवस्तेहमुग्धत्वात् सर्पदष्टत्रिमुवनितल्लकानामराज्ञीमृतकवाहकस्यारण्यवासिनः कुलानन्दाभि-<br>धानराज्ञो मृतपुरुषशबवाहिन्यास्तेत्रैवारण्यस्थिताया नार्याः सकाशाद् विदग्धनरकारापितः प्रति-<br>बोधः।" इत्येतत्कथावस्तुमयमाख्यानकम्।<br>जिनमतभावितानां संसारासारताविज्ञानां मानसिकशोकस्याप्यकरणताप्रतिपादनम्, तद्विषयक-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
|                 | भव्यकुटुम्बाख्यानकनिर्देशश्च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३४९                                          |
| १२२.            | भव्यकुदुम्बाख्यानकम् ।<br>सुन्दरनामककषक-मनोरमानामककषकपत्नी-मनोरथनामकपुत्र-सूमिकानामकत्नुषात्मकस्य स्वगृ-<br>हादिकर्माऽप्रमादिनोऽपि निर्मोहत्वादनासक्तत्वाच 'भव्यकुदुम्ब'इतिख्यातनाम्नः कर्षककुदुम्बस्या-<br>नासक्तिप्रसङ्गसन्दर्शकं रूपकरूपमाख्यानकमिदम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३४९-५०                                       |
| vs 6-26         | केजनस्वकृतकर्मौद्योपनतदुःखाधिसहनाधिकारः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26.9_8/                                      |
| <b>८५.</b> ।वपा | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३५१-६८                                       |
|                 | सम्यग्दुःखसहनविषयकाख्यानकनामनिर्देशः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३५१                                          |
| १२३.            | पार्श्वारुगनकम् ।  पार्श्वकुमारजन्मयुवावस्थाप्राप्ति-कढतापसारब्धपश्चाम्नितपोज्वल्रसर्पनमस्कारश्रावण-पार्श्वकुमारप्रक्र- ज्या-ध्यानस्थपार्श्वजिनोपर्यम्भिकुमारदेवत्वोत्पन्नकढतापसकृतोपसर्ग-नागराजस्वोत्पन्नसर्पजीवदेवकृतो- पसर्गरक्षादिप्रसङ्गमयं संक्षिप्तं पार्श्वजिनाख्यानकमिदम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३५१–५२                                       |
| <b>१</b> २४.    | वीराख्यानकम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३५२                                          |
|                 | श्रीबीरवर्द्धमानस्वामिनो दीक्षानन्तरं जघन्य-मध्यमोत्कृष्टोपसर्गाधिसहनप्रसङ्गसूचामात्रमाख्यानकम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·                                            |
| १२५.            | गजसुकुमालाख्यानकम् ।  समस्पमुनिषट्कप्रतिलाभनानन्तरं नेभिजिनं प्रति देवक्या मुनिषट्किविषयिकी पृष्णा । नेमि- जिनात् तं मुनिषट्कं स्वपुत्रषट्कमेव विज्ञाय देवक्याः परिदेवनम् । बासुदेवाराधितदेवदत्तवर- प्रभावाद गजसुकुमालस्य जन्म । गजसुकुमालस्य प्रक्रथ्या-कायोत्सर्गावस्थान-निर्वाणगमनानि, सोमरार्मणः शिरःस्फोटखः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ફ</b> ષ <b>ર—</b> ષષ્ઠ<br>३ <b>५३—</b> ५४ |

# १२६. मेतार्याख्यानकम्।

348-62

३५५

टीपञ्चलनपर्यन्त्रनियमकायोत्सर्गरिथतस्य दंश-मसकोपसर्गपीडितस्य चन्द्रावतंसकनृपस्य कायो-त्सर्गपारणानन्तरं मृत्यः । राज्यश्रीमनिच्छतोऽपि मुनिचन्द्रस्य स्वजनावपरोधेन राज्याभिषेकः । स्वपुत्रराज्याप्राप्यसन्तुष्टपद्मावतीदेवीकृतविषपरिभावितमोदकप्रसङ्गतो मुनिचन्द्रराज्ञः प्रवज्या-प्रहृणम् । मुनिचन्द्रसहितस्य गुरोरप्रे उज्जयिन्यागतसाधुकथित उज्जयिनीनृपकुमार-पुरोहितपुत्र-कृतश्रमणविटम्बनावृत्तान्तः । निजभातृपुत्रदुश्वेष्टितं विज्ञाय लब्धगुर्वाज्ञस्य मुनिचन्द्रमुनेरुज्जयि-नीगमनम् । मुनिचन्द्रमुनिकृतो राजपुत्र-पुरोहितपुत्राङ्गभङ्गः । मुनिचन्द्रमुन्युपालम्भितस्य सागर-चन्द्रनृपस्य क्षमाप्रार्थना बालयुगलाङ्गसमीकरणप्रार्थना च ।

344-46

'शुमभावप्रवयाप्रहणं विना बालयुगलाङ्गसमीकरणं न करिष्ये' इति मुनिचन्द्रमुनिनिश्वयाद द्वयोबीलयोः प्रत्रज्याप्रहणम् , नवरं जातिमदादिदोषकल्लितभावस्य पुरोहितपुत्रस्य प्रत्रज्यासेव-नम्, अन्ते द्वयोर्देवलोकगमनम् । जातिमददोषकर्मोदयेन पुरोहितपुत्रजीवदेवस्य मातङ्गगृहे जन्म । मातङ्गिन्याः श्रेष्ठिन्या सह स्नेहसम्बन्धेन श्रेष्ठिन्याश्च निन्दत्वात् श्रेष्ठिनीजातमृतपुत्रीस्थाने मातङ्गिनीकृतं समकालजातनिजपुत्रपरावर्तनम् । मातङ्गपुत्रस्य श्रेष्टिपुत्रत्वेन प्रसिद्धिः, वर्धापन-कादि, मेतार्यनामाभिधानकरणं च ।

349

स्वप्रतिबोधनार्थपूर्वप्रार्थितराजपुत्रजीवदेवकृतं तारुण्यभावज्ञुषो मेतार्थस्यानेकघा स्वप्नेषु प्रतिबोध-नम् । मेतार्थस्य धर्मानभिमुखतां विज्ञाय विवाहसमये मातङ्गसकाशाद् देवकृतोऽपत्यपरावर्तन-प्रच्छन्नभेदः, मूलपित्रा चाण्डालेनापकर्षितस्य मेतार्यस्य मातङ्गगृहावस्थानं च । चाण्डालगृहस्थि-तस्य मेतार्यस्य प्रकटीभूतराजपुत्रजीवदेवकृतं स्वरूपदर्शनम् । मेतार्यस्य देवपुरतः स्वसंसारा-सक्तिकथनम् , द्वादशवर्षपथात् प्रतिबोधनार्थे विज्ञापनम् , चाण्डालपुत्ररूपनिजावर्णवादिनरासार्थे प्रार्थना च।

360

देवप्रदत्तरुनोत्सुजन्मेष-वैभारगिरिरथमार्गनिर्माण-राजगृहसमीपसमुद्रानयनादिप्रयोगनिमित्तशुद्रीकु-ताय मेतायीय श्रेणिककृतं कन्यादानम् । नव(९)पत्नीभिर्विलसतो मेतार्यस्य द्वादशवर्षतिक्रमे देवकृतः प्रतिबोधः, मेतार्यनवपत्नीप्रार्थितद्वितीयद्वादशवर्षसमयानन्तरं देवप्रतिबोधितस्य संपत्नीक-स्य मेतार्थस्य प्रवज्याप्रहणं च ।

२दं०-६२

कौञ्चपक्षिगिलितसुवर्णयवान्वेषकसुवर्णकारपृष्टस्य कौञ्चजीवोपरिदयालोरजल्पतो मेर्तायसुनेः सुवर्ण-कारकृतो मारणान्तिकोपसर्गः, मेतार्यमुनेः केवलज्ञानं सिद्धिगमनम् , ज्ञातसद्भावस्य श्रेणिकभीतस्य सकटम्बस्य सुवर्णकारस्य प्रवज्याप्रहणं च।

३६२

# १२७. सनत्कुमाराख्यानकम्।

३६२-६७

सनत्कुमारस्य जन्म, मन्त्रिपुत्रमहेन्द्रसिंहेन सह विद्याभ्यासः सख्यं च । प्राप्तयौवनस्य सनत्कु-मारस्य दुःशिक्षिताश्वकृतोऽपहारः । सनत्कुमारान्वेषणार्थे निर्गतस्य सुबहुसमयं पर्यटतो महेन्द्र-सिंहस्य सपत्नीकेन सनस्कुमारेण सह मेलापकः। महेन्द्रसिंहपुरतो बकुलमतोकथितसनत्कुमारवृत्तान्ते – दुःशिक्षिताश्वापद्वतस्यारण्यमध्ये मूर्छितस्य

| सनत्कुमारस्य सप्तच्छद्दक्क्षाधिष्ठातृयक्षेन मानससरोनीरसिखनेन स्वस्थीकरणम् , सनत्कुमारविज्ञस- |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| यक्षसाहाय्यात् सनत्कुमारस्य मानससरोगमनं तत्र स्नानकरणं च, तथा सनत्कुमारकृतोऽसिता-            |        |
| क्षयक्षपराजयः, सनत्कुमारस्य विद्याधराधिपत्वं च ।                                             | ३६३    |
| बकुलमतीपुरतो महेन्द्रसिंहकथितं सामुद्रिकशास्त्रगतं नरलक्षणशास्त्रम् ।                        | ३६३-६५ |
| सनत्कुमारस्य स्वनगरागमनम्, राज्याभिषेकः, चक्रवर्तित्वं च । इन्द्रकृतसनत्कुमारस्रपप्रशंसा-    |        |
| ऽश्रद्धदेवयुगछेन कृतन्नाहाणरूपेण कृता स्नानोधतस्य सनत्कुमारस्य रूपप्रशंसा । निजरूपप्रशं-     |        |
| सागर्वितसनत्कुमाराविष्टब्राह्मणरूपदेवयुगलस्य वत्नायलङ्कतसङ्कान्तरोगसनत्कुमारवैरूप्यदर्शने    |        |
| खेदः । सनत्कुमारस्यापि रोगप्रस्तस्वरारीरावलोकनेन संविग्नस्य प्रवज्याप्रहणम् । अतितपस्विनः    |        |
| सनत्कुमारराजर्षेः पारणकदिनल्ब्धतथाविधाहारदोषतोऽनेकव्याधिप्रस्तता, कतिपयव्याधीनां सामा-       | ,      |
| न्यलक्षणनिरूपणं च ।                                                                          | ३६५    |
| चिकित्सानिरीहभावसम्यक्प्रकाररोगपीडासहनेन सनत्कुमारराजर्षेरनेकलब्बिप्राप्तिः । इन्द्रकृतां    |        |
| सनत्कुमारचिकित्सानिरीहभावप्रशंसां श्रुत्वाऽश्रद्धानस्य कृतशबरवैचरूपस्य पूर्वागतदेवयुगलस्य    |        |
| सनत्कुमारमुनिचिकित्साकरणे निष्फल भायासः। शबरह्मपदेवयुगलपुरतः सनत्कुमारराजर्षेर्द्रव्य-       |        |
| भावन्याधिचिकित्साविषयिकी प्ररूपणा, द्रन्यन्याधिचैकित्स्ये स्वलन्धिनिदर्शनं च ।               | ३६७    |
| प्रकटरूपदेवयुगलकृता सनत्कुमारराजर्षिस्तवना, अन्ते सनत्कुमारराजर्षे देवलोकगमनं च ।            |        |
| आख्यानकमणिकोशपठनादिफल्ररूपः शास्त्रोपसंहार ।                                                 | ३६८    |
|                                                                                              |        |
|                                                                                              |        |

| टीकाका         | रप्रशस्ति | तः ।                                                                   | ३६९-७० |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| मथमं प         | रिशिष्टम् | ्, ( विशेषनाम्नामनुक्रमः ) ।                                           | ३७१-८४ |
| द्वितीयं       | "         | ( विशेषनाम्नां विभागशोऽतुक्रमः ) ।                                     | ३८५-९२ |
| <b>त्</b> तीयं | "         | ( पसिद्धापसिद्धदेश्या-ऽपसिद्धपाकृतश्रब्दानामनुक्रमः )।                 | ३९३–९७ |
| चतुर्थ         | ,,        | ( <b>माक्रुताख्यानकान्तर्गता</b> पभ्रंश्नपद्यस <del>ङ</del> ्ग्रहः ) । | ३९८-९९ |
| पश्चमं         | ,,        | ( वर्णकसङ्ग्रहः )।                                                     | 800    |
| षष्ठं          | ,,        | ( स्तुति-वन्दनाः ) ।                                                   | 800    |
| सप्तमं         | "         | ( सुभाषितगाथानुक्रमः ) ।                                               | ४०१–१२ |
| अष्टमं         | "         | ( सक्तिरूप्यांशानुक्रमः )।                                             | ४१३-१५ |
| शुद्धिपत्र     | कम् ।     |                                                                        | ४१६–२२ |
|                |           |                                                                        |        |

#### प्रस्तावना

#### प्रतिपरिचय

आख्यानकमणिकोश सष्टति की केवल दो ही हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं—एक श्वान्तिनाथ जैन ज्ञान भण्डार, स्वंभात की ताडपत्र पर लिखी हुई, जिसे हमने प्रस्तुत सम्पादन में 'खं॰' संज्ञा दी है और दूसरी प्रति जो कागज पर लिखी हुई है, यह विजापुर (गुजरात) में स्थित रंगविमलजी महाराज के संप्रह की है जिसे हमने 'रं॰' संज्ञा दी है।

#### ' खं ' संज्ञक पति

श्री शान्तिनाथ जैन ज्ञान भण्डार, खंभात के सूचिपत्र में प्रस्तुत प्रति का क्रमाङ्क २३३ है। पत्र संख्या ४८३, स्थिति और लिपि सुन्दर और इस की लम्बाई ३०.२ और चौडाई २.२ इंच प्रमाण है। प्रति के अन्त में लिखानेवाले की प्रशस्ति है किन्तु इस में लेखन संबद् नहीं है। फिर भी तपागच्छ के आधाचार्य जगच्चन्द्रसूरि के उपदेश से उन्हीं के कुटुम्ब के व्यक्ति द्वारा लिखाई गई होने के कारण इस का लेखनसमय विक्रम की तेरहवीं शती का अन्त भाग होना चाहिये। लिपि का भो तेरहवीं शती के प्रांत भाग ही लगता है। प्रनथ लिखानेवाले की प्रशस्ति इस प्रकार है—

प्राग्वाटवंशतिलकोऽजिन पूर्णदेवस्तस्यात्मजास्वय इह प्रथिता वभूवुः । दुर्वारमारकरिकुम्भविभेदसिंहस्तत्रादिमः सलखणोऽभिधया वभूव ॥ १॥

द्वितीयकोऽभ्द वरदेवनामा, तृतीयकोऽभूज्जिनदेवसंज्ञः । सोऽन्येद्युरादत्तजिनेन्द्रदीक्षां निर्वाणसौख्याय मनीषिमुख्यः॥२॥

अज्ञानध्वान्तसूर्यः सरभसिवलसचङ्गसंवेगरङ्गक्षीणी कोधादियोधप्रतिहितसुभटो ज्ञातिनःशेषशास्तः।
निर्वेदाम्भोधिमग्नो भविककुवलयोद्बोधनाधानचन्द्रः कालेनाऽऽचार्यवर्यः स समजिन जगचन्द्र इत्याख्यया हि ॥३॥
वरदेवस्य सञ्ज्ञज्ञे वालहेविरिति गेहिनी। याऽभृत् सदा जिनेन्द्रांहिकमलासेवनेऽलिनी॥ ४॥
पुत्रास्तयोः साढलनामधेया-ऽिर्सिहइत्याह्य-वज्रसिहाः। विवेकपात्री सहज् च पुत्री कुशीलसंसर्गतरोलिवित्री॥ ५॥
साढलस्य प्रिया जज्ञे राणूरिति महासती। पुत्रास्तु पञ्च तत्राचो धीणाख्यः शुद्धधर्मधीः॥ ६॥
दितीयः क्षेमसिहाख्यो, भीमसिहस्तृतीयकः। देवसिहाभिधस्तुर्यो, लघुर्महणसिहकः॥ ७॥
क्षेमसिहाभिधो देवसिहश्च भवभीरुकः। श्रीजगचन्द्रसूरीणां पार्थे वतमशिश्रियत्॥ ८॥
धीणाकस्य कडूर्नाम पत्नी मोढाभिधः सुतः। अन्येद्यः सुगुरोर्वाक्यं धीणाकः श्रुतवानिति॥ ९॥

भोगास्तुङ्गतरङ्गभङ्गभिदुराः सन्ध्याश्ररागश्रमौपम्या श्रीनैलिनीदल्लस्थतपयोलोलं खलु प्राणितम् । तारुण्यं तरुणीकटाक्षतरलं प्रेमा तिल्तिसिनिभो ज्ञात्वैवं क्षणिकं समं विद्धतां धर्मे जनाः ! सुस्थिरम् ॥ १० ॥ सन्ज्ञानयुक्तो नियतदृषोऽपि भवेन्महानन्दपदप्रदायी । तत्रापि च स्वा-ऽन्यविवोधकारीत्याहुः श्रुतज्ञानिमहोत्तमं हि ॥ ११ ॥ तच कालमितमान्धदोषतः पुस्तकेषु भुवनैकवत्सलैः । पूर्वसूरिभिरथो निवेशितं तद् वरं भवति तस्य लेखनम् ॥ १२ ॥ एवं निशम्य तेन न्यायोपार्जितधनेन धन्येन । आख्यानकमणिकोशस्य मुस्तकोऽयं व्यधाय सुदा ॥ १३ ॥ यावदारुणदुःखलक्षज्ञलदप्रध्वंसचण्डानिलो रागद्देषमदान्धसिन्धुरहरिः स्वर्गापवर्गप्रदः । अज्ञानद्रुमपावको विजयते श्रीजैनराजागमस्तावनन्दतु पुस्तकोऽयमनिशं वावष्यमानो बुधैः ॥ १४ ॥ ॥ मंगलं महाश्रीः ॥ छ ॥

उपरोक्त प्रशस्ति का भावार्थ इस प्रकार है-

प्राग्वाट (पोरवाड ) वंश में तिलक के समान पूर्णदेव नामके श्रेष्ठी के सलसण, वरदेव और जिनदेव नामक तीन पुत्र थे। जिनमें से तीसरे पुत्र जिनदेव ने संसार को छोड़कर दीक्षा प्रहण की और सर्व शास्त्रों में पारंगत होने के बाद वे कमशः आचार्य बने। इनका नाम जगचन्द्रसूरि प्रसिद्ध हुआ। (यह वृहद्गच्छीय आचार्य दीर्घ काल तक आचाच्ल तप करते रहे जिससे इनका उपनाम 'तपा' पडा और उनकी शिष्यपरम्परा तपागच्छीय नाम से प्रसिद्ध हुई।) पूर्णदेव श्रेष्ठी के द्वितीय पुत्र व्रदेव की वाल्हेवी (बळ्ळमदेवी→बळ्ळहण्वी→बल्हेवी) नामक पत्नी से साढल, अरिसिंह और वज्रसिंह नामके तीन पुत्र तथा सहजू नामकी एक पुत्री, इस प्रकार चार सन्तानें हुई थीं। वरदेव के प्रथम पुत्र साढल को राण्, नामकी पत्नी से घीणाक, क्षेमसिंह भीमसींह, देवसिंह और महणसिंह नामके पांच पुत्र हुए थे। उनमें से क्षेमसिंह और देवसिंह ने जगचन्द्र सूरि के पास प्रवज्या प्रहण की थी। साढल के प्रथमपुत्र थीणाक की कद्ध नामक पत्नी से मोढ नामका पुत्र हुआ था। एक दिन घीणाक ने "भोग, लक्ष्मी, आयुष्य, यौवन और प्रेम क्षणिक है, श्रुतज्ञान का प्राधान्य है और शास्त्रों को कंठस्थ रखना कठिन होने से पुस्तकलेखन आवश्यक धर्म है" ऐसा गुरु का उपदेश सुनकर अपने न्यायोपार्जित द्रव्य से यह आख्यानकमणिकोश नामक प्रन्थ लिखवाया। जब तक दारुण दु:ख, राग-देष और अज्ञान का नाश करनेवाले तथा स्वर्गा-पर्वा देनेवाले जैनागम विद्यमान हैं तब तक विद्वानों द्वारा पढ़ा जाता हुआ यह प्रन्थ शोभा देता रहे।

उपरोक्त प्रशस्ति से यह सिद्ध होता है कि इस 'खंo' संज्ञक प्रति का छेखन खर्च देने वाछे जगबन्द्रसूरि के गृहस्था-श्रम के माई व्रत्देवके पौत्र धीणाक हैं। आचार्य जगबन्द्र के गृहस्थावास का नाम, वंश, पिता का नाम आदि की जानकारी केवछ इसी प्रशस्ति में मिछती है। अतः यह प्रशस्ति ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण मानी जा सकती है।

प्रस्तुत प्रनथ के संपादन में इस 'खं०" प्रतिको प्राधान्य दिया गया है।

# 'रं०' संज्ञक मति

यह प्रति विक्रम की सतरहवीं सदी में कागजपर लिखी गई है। वर्षों पहले इस प्रति को विजापुर से मंगवाकर इसका 'खंo' संज्ञक प्रति के साथ मिलान कर इसे वापस भेज दिया था। उस समय इसका परिचय लिखना रह गया। अब इसका पूरा परिचय लिखने के लिए प्रति को पुनः विजापुर से तत्काल लाना किन है। सामान्यतः जैनपरम्परा की १७ वीं सदी की को हजारों प्रतियाँ उपलब्ध हैं, यह भी उसी प्रकार की है। प्रस्तुत संपादन में इस प्रति से सात स्थानों पर शुद्ध और उपयोगी पाठ मिले हैं। जिन्हें मूल में ही रखा है। इसके अतिरिक्त टिप्पणी में इसके पाठमेद मी दे दिये हैं। इन पाठमेदों की संख्या प्रमाण में अल्प है। 'खंo' संज्ञक प्रति के शुद्ध एवं प्राचीन होने पर भी 'रंo' संज्ञक प्रति के कारण प्रन्थ के संशोधन में विशेष अनुकूलता इसलिये रही कि कहीं कहीं 'खंo' प्रति के पत्र जीर्ण होकर दोनों छोरसे कट गये हैं। ऐसे तुटित स्थलों की पूर्ति इस प्रतिके आधार से की गई है।

१. पृ. ३५ टि. १, पृ. ३० टि. १, पृ. १०० टि. १, पृ. १२१ टि. १, पृ. २२३ टि. ३, पृ. २२९ टि. १ और पृ. २६९ टि १ ॥

#### संशोधन

उपरोक्त दो प्रतियों के आधार से संपादन करते हुए जहाँ कहीं दोनों के पाठ अशुद्ध थे उन के स्थान पर हमने मूल में स्वकल्पित शुद्ध पाठ रख दिये हैं और उन पाठों पर टिप्पणी का अंक देकर नीचे टिप्पणी में दोनों प्रतियों के संकेत दिये हैं। अर्थात् जिस टिप्पणी में 'खं०' और 'रं०' दोनों संकेत सुदित हों वहाँ मूल में छपा हुआ पाठ को संपादक द्वारा कल्पित है ऐसा समझना। इस प्रकार के स्थल कुल ग्यारह हैं।

जहाँ टिप्पणी में प्रतिसंकेत के स्थान में 'प्रतौ' शब्द लिखा हो वहाँ भी मूळ पाठ संपादक का ही समझना चाहिये और 'प्रतौ' का अर्थ 'खंo' और 'रंo' समझना चाहिए। 'रंo' संज्ञक प्रति के मिछने के पहछे हमारे सामने केवळ 'खंo' संज्ञक ही प्रति थी अतः उसी के आधार से पाठसंशोधन करते समय 'प्रतौ' ऐसा लिखा गया था। बाद में 'रंo' संज्ञक प्रति के मिछने पर भी 'प्रतौ' संकेत कायम रक्खा गया है। ऐसे केवळ चार स्थळ हैं । ऊपर बताये गये ग्यारह स्थळ और ये चार—इस प्रकार कुछ १५ स्थलों में हमने स्वयं पाठ को शुद्ध कर के मूछ में दिया है और दोनों प्रतियों के पाठ नीचे टिप्पणी में निर्दिष्ट किये हैं।

इसके अलावा अपनी ओर से जोड़े गये मूल पाठों को [ ] इस प्रकार के कोष्ठक में रखा है। जहाँ कहीं अशुद्ध पाठ मिले हैं उन्हें उसी तरह रखकर हमने अपनी ओर से कल्पित शुद्ध पाठ को ( ) इस प्रकार के कोष्ठक में रखा है।

# परिशिष्टपरिचय

मथम परिशिष्ट (पृ. ३७१ से ३८४)

इस प्रन्थ में आये हुए विशेषनामों का परिचय अकारादि क्रम से पृष्ठांकों के साथ दे दिया है। द्वितीय परिशिष्ट (पृ. ३८५ से ३९२)

यहाँ प्रथम परिशिष्ट में आये हुए विशेष नामों को कुल अठासी विभागों में विभक्त कर के उन विभागों को अका-रादि कम से दे कर प्रत्येक विभाग में समाविष्ट विशेष नामों की सूची अकारादि कम से दी गई है। उतीय परिशिष्ट (पृ. ३९३ से ३९७)

प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध जो कोई देश्य शब्द इस प्रन्थ में मिले हैं वे सब (दे०) संकेत कर के दे दिये गये हैं। आ० श्री हैमचन्द्राचार्यकृत देशीनाममाला में जो शब्द नहीं आये हैं उन्हें \* इस प्रकार के चिह्नों से चिह्नित किया है। उनके अर्थ और पृष्ठाङ्क भी दे दिये हैं। इसके अतिरिक्त 'पाइअसदमहण्णवो' में जो प्राकृत शब्द नहीं हैं उन शब्दों का संप्रह भी यहाँ किया गया है। उनका अर्थ और पृष्ठाङ्क भी दिया है।

रै. पृ०१७ डि. १, पृ०१०० डि. २, पृ०१०१ डि. २, पृ०१०६ डि. १, पृ०१०६ डि. २, पृ०१२२ डि. १, पृ०१२३ डि. १, पृ०१२३ डि. १, पृ०१८१ डि. १, पृ०१८१ डि. १, और पृ०१२५ डि. १ ॥

च. पृ. ११३ टि. १, पृ. २२८ टि. १, पृ. २५५ टि. २, पृ. ३५३ टि. १ ॥

## चतुर्थ परिशिष्ट (पृ. ३९८ से ३९९)

प्रस्तुत प्रन्थ में आई हुई तीन अपअंश कथाओं के सिवाय प्राकृत कथानकों में जो भ) अपअंश पद्म आये हैं उनका संप्रह इस परिशिष्ट में किया गया हैं। इस परिशिष्ट में निम्न अपअंश पद्म खूट गये हैं— पृ. ८१ पद्मांक १, पृ. १३७—३८ प. ८, पृ. १३६ प. २—३।

#### पंचम परिशिष्ट (पृ. ४००)

यहाँ प्रन्थान्तर्गत ऋतुवर्णन, तथा नग, नगर, युद्ध, अनुरक्त-विरक्तनारी, युवती, नगरप्रवेश, सार्थ, स्कंधाबार आदि वर्णनों का निर्देश पत्राङ्कों के साथ कर दिया है।

#### पष्ठ परिशिष्ट (पृ. ४००)

तीर्थंकरादि की स्तुतिओं का निर्देश इसमें किया गया है।

# सप्तम परिशिष्ट (पृ. ४०१ से ४१२)

इस प्रन्थ में से चुनकर कुछ ३८३ सुभाषित पथों का उनके विषयों की सूचना के साथ स्थलनिर्देश करके इस परिशिष्ट में संग्रह किया गया है।

# अष्टम परिशिष्ट (पृ. ४१३ से ४१५)

प्रस्तुत प्रन्थ में से लोकोक्तियों, सिद्धवाक्य जैसी कहावतों के १२२ पद्यांशों का संप्रह प्रस्तुत परिशिष्ट में किया गया है। इनमें निम्न ५ जोड लेना चाहिए १- 'पोरिसविहवा जम्हा दहवं पि छलंति सप्पुरिसा।' पृ. १५० गा. ६१। २- 'विज्ञाजुयाणमहवा जणाण सन्वत्य कल्लाणं।' पृ. १७९ गा. २। ३- 'अम्मापिऊणमहवा हिययमवस्त्रे हियं चेव।' पृ. १७९ गा. ५। ४- 'प्गुयरसंभवा वि हु न हुंति कह्या वि समसीला।' पृ. २६५ गा. ३। ५- 'सीलरयणे विणट्टे न सुंदरं उमयलोगे वि।' पृ. २९४ गा. १७५।

सम्यासी पाठकों को इन पद्यांशों में से छोगों द्वारा बोछी जाती कुछ उक्तियों का परिचय मिलेगा ।

## शुद्धिपत्रक (पृ. ४१६ से ४२२)

दृष्टिदोष और प्रमाद से मुद्रण में रहे हुए कुछ अशुद्ध पाठों का शुद्धिपत्रक दे दिया गया है। शुद्धिपत्रक के छपे जाने के बाद भी जो अशुद्धियाँ हमारे देखने में आईं उन्हें भी यहाँ टिप्पणी में दे दिया गया है'।

|            | ₹.       |                    |           |             |       |                  |                     |         |         |               |             |
|------------|----------|--------------------|-----------|-------------|-------|------------------|---------------------|---------|---------|---------------|-------------|
| াসাস্থ     | गाथाङ्क  | अशुद               | गुद       | पत्राङ्क    | गाथाइ | अशुद्ध           | गुद                 | पत्राह् | गाथाद्व | সহ্যৱ         | गुब         |
| 86         | पक्ति-३२ | देसस्त             | देसस्स    | 29          | 39    | कुमारी           | कुमरी               | २६२     | 92      | <b>क</b> णासु | कुणसु       |
| 903        | 39       | विजयवाइ°           | विजियवाइ° | 488         | q. v  | ऋविदसा           | ऋषिदत्ता            | २६३     | शीर्षके | भावशल्शा-     | मोहार्तमृत- |
| ,,         | 8.5      | जयाणंदी            | जिणाणदो   | ,,,         | ,, (  | 'मत्स्यम्म       | महस्य-              |         |         | नालोचन-       | कुगतिपात-   |
| 906        | 1        | निसेस <sup>°</sup> | निस्सेस"  |             |       |                  | (मधिका)मह्न'        |         |         | दोषाधि°       | दर्शकाधि°   |
| 9-9        | २७७      | तुइ                | तुह       | २४६         | २२    | <b>पसत्तम</b> णो | पससमणो              | २७५     | 94      | ताणअ°         | ताण अ°      |
| २०२        | 326      | कहि जई             | कहिजाइ    | 286         | vv    | सणिय-            | सणिय-               | २८८     | 904     | निवेइवं       | निवेइयं     |
| 9-6        | 843      | ग <b>स्य</b> °     | गरुय      |             |       | महामह°           | महोमुह <sup>°</sup> | 353     | 120     | कमलमेही       | कालमेही     |
| <b>१२३</b> | ٠ ५8     | संपद्              | संपइ      | <b>२</b> ५२ | २४७   | °ल <b>हक</b> °   | <sup>°</sup> लहक्   | ३२८     | 49      | मरिड          | मारिउं      |
|            |          |                    |           |             |       |                  |                     |         |         |               |             |

# आख्यानकमणिकोश मूल

टीकाकाररचित है।

मूल प्रन्थ की रचना प्राकृत भाषा में केवल बावन गाथा में आर्या छंद में हुई है। इस में ४१ अधिकार हैं। प्रत्येक अधिकार के प्रतिपाय विषय के साधक आख्यानकों के कथानायक अथवा नायिका का नाममात्र का कथन उन उन अधिकार की मूल गाथा में किया है। इस से यह सूचित होता है कि ये कथाएं अन्य कथाप्रन्थों में और कर्गोपकर्ण पर्याप्तमात्रामें प्रसिद्ध थीं। कोष के रचयिताने केवल उन उन कथाओं को विविध विषयों के साथ संबद्ध करके उन कथाओं का विषयदृष्टिसे वर्गीकरणमात्र किया है। एक यह भी प्रयोजन है कि प्रन्थ छोटा होनेसे स्पृति के ऊपर विशेष भार नहीं पडता और विषयकी दृष्टिसे तत्तत्कथाओं का वर्गीकरण श्रमणों को याद रखना सरल हो जाता है। टीकाकारने उन सूचित कथाओं का विवरण अपनी काव्यात्मक शैलीमें किया है।

मूल प्रनथ के ४१ अधिकारों में कुल १४६ आख्यानकों का निर्देश प्रन्थकार ने किया है। उनमें से १९ आख्यानक प्रन्थगत अन्यान्य आख्यानकों में आजाने से बृत्ति में केवल १२७ अख्यानकों का ही क्रमाङ्क दिया हुआ है। शेष १९ आख्यानकों का नामोछेख करके वृत्तिकार ने उन्हें किन आख्यानकों में से लिये जाँय इसका सूचन भर किया है। उन १९ सूचित आख्यानों का विवरण इस प्रकार है—

|                          | सूचित आख्यान                                                                         | कहां '                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १                        | धन्यकाख्यानक ( पृ. २० )।                                                             | दवदन्त्याख्यानकर्मे (आख्यानकक्रमाङ्क −१३)।                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ર</b>                 | मनोरमाख्यानक ( पृ. ६५ )।                                                             | सुदर्शनाख्यानकर्मे (आ. क्र. ४३)।                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3                        | वीरमत्याख्यानक (पृ. ७१)।                                                             | दवदन्याख्यानकमें (आ. क. १३)।                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8                        | श्रेणिकाल्यानक (पृ. ९५)।                                                             | सेडुवकाष्यानकर्मे (आ. क्र. ३३)।                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4                        | मिण्ठाख्यानक (पृ. १३५)।                                                              | नूपुरपण्डिताख्यानकर्मे (आ. क्र. ७१)।                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ę                        | मृगावत्याख्यानक (पृ. १६४)।                                                           | चित्रप्रियाख्यानकर्मे (आ. क्र. ५३)।                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ૭                        | माधुराख्यानक (पृ. १८५)।                                                              | भाविक्षकाख्यानक (आ. क्र. ७३) अन्तर्गतजिनदत्ताख्यानकर्मे ।                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6                        | क्षुक्लकेपुन्याख्यानक (पृ. २२६)।                                                     | क्षपकाल्यानकर्मे (आ. क्र. ५०)।                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9                        | नन्दिषेणाख्यानक (पृ. २२६)।                                                           | शौर्याख्यानकर्मे (आ. क. १९)।                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १०                       | चण्डरुद्रशिष्याख्यानक (पृ. २२६)।                                                     | चण्डरुद्राख्यानकर्मे (आ. क्र. ५१)।                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ११                       | दामनकाख्यानक (पृ. २३८)।                                                              | दामलकाल्यानकर्मे (आ. क्र. ४५)।                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १२                       | चन्द्रावतंसकाख्यानक (पृ. २४१)।                                                       | मेतार्थाख्यानकर्मे (आ. क्र. १२६)।                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १३                       | नन्दिषेणाख्यानक (पृ. २७१)।                                                           | शौर्याख्यानकमें (आ. क्र. १९)।                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>२२६</b><br><b>२४०</b> | पं. २५ ॥३४॥ ॥१॥ २५३<br>८ कमलामेला कमलामे- २५५<br>स <sup>°</sup> छास <sup>°</sup> २६१ | २४९ सुसरय <sup>°</sup> ससुरय <sup>°</sup> ३२९ ९ प्रयक्तेण पयक्तेण<br>३२२ <sup>°</sup> तवाणु भा <sup>°</sup> तवाणुभा <sup>°</sup> ३५९ शीर्षके <sup>°</sup> पतनतुःख <sup>°</sup> °पनतदुःख<br>९० <sup>°</sup> सुक्तत <sup>°</sup> सुकक्त <sup>°</sup> ३७० २५ <sup>°</sup> रमणीया <sup>°</sup> रमणीयाः |

रै. यद्यपि मुद्रणमें अतिमगाथाका क्रमांक ५३ है किन्तु ३४ क्रमांकवाली (पृ॰ २२६] मूलगाथा मूलप्रन्थकी नहीं अपि तु

| १४ चारुदत्ताख्यानक (पृ. २८५)।   | भावद्विकाख्यानक (आ. क. ७३) अन्तर्मत चारुदत्ताख्यानकमें।   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| १५ मित्राणन्दाख्यानक (पृ. ३२१)। | मावद्दिकाख्यानक (आ. क्र. ७३) अन्तर्गत अमरदत्तमित्राणन्दा- |
|                                 | ख्यानकर्मे ।                                              |
| १६ रामाख्यानक (पृ. ३२५)।        | यादवाख्यानकमें (आ. क्र. ११०)।                             |
| १७ भरताख्यानक (पृ. ३४३)।        | भरताख्यानकर्मे (आ. क्र. २३)।                              |
| १८ श्रमण्याख्यानक (पृ. ३४७)।    | अर्हनकाख्यानकर्मे (आ. क. १००)।                            |
| १९ रामाख्यानक (पृ. ३४७)।        | यादवाख्यानकमें (आ. क्र. ११०)।                             |

प्रन्थके ४१ अधिकारों के नाम तथा आख्यानकों के नाम और प्रत्येक आख्यानकों के कथाप्रसंगों का विस्तृत विषयानुक्रम दिया गया है। अतः जिज्ञासु पाठक विषयानुक्रम देख लें ऐसा अनुरोध है।

# आख्यानकमणिकोश्च मूल के कर्ता श्री नेमिचन्द्रसूरि

आचार्य नैमिचन्द्रसूरि जैन श्वेताम्बर परम्पराके सुविख्यात विशाल बृहद्गच्छ के आचार्य हैं। उनका समय विक्रम का बारहवाँ शतक सुनिश्चित है। उनकी छोटी बडी पांच रचनाओं में से प्रस्तुत आख्यानकमणिकोश और आत्मबोधकुलक को छोड अन्य तीन रचनाओं में उनकी परिचायक प्रशस्ति मिलती है। उन में भी "रनचूडकथा" नामक कृति की प्रशस्ति में उनका परिचय शेष दो कृतियाँ उत्तराध्ययनवृत्ति और महावीरचिरयं की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। इस प्रशस्ति के आधार से एवं आख्यानकुमणिकोशबृत्ति की प्रशस्ति के आधार से और आख्यानकमणिकोश के बृत्तिकार आम्रदेवसूरि के शिष्य नेमिचन्द्रसूरिकृतै प्राकृतभाषानिबद्ध 'अनन्तनाथचरित्र' (अप्रकाशित) की प्रशस्ति के आधार से प्रस्तुत आचार्य नेमिचन्द्रसूरि के पूर्ववर्ती आचार्यों का कम इस प्रकार है—

बृहदगच्छ में (प्रा. वशाच्छ, वडगच्छ) हुए देवस्रि (विहार्रैक) के पैंडघर नेमिचन्द्रस्रि के पंडधर उद्योतनस्रि के शिष्य भाम्रदेवोपाध्याय के शिष्य नेमिचन्द्रस्रि प्रस्तुत मूल प्रन्थ के कर्ता है। इन नेमिचन्द्रस्रि के दीक्षागुरु आम्रदेवोपाध्याय थे। भीर उन्हें आनन्दस्रि के मुख्य पडधर के रूप में स्थापित किये गये थे।

#### इस का स्पष्टीकरण इस प्रकार है-

उपरोक्त उचोतनसूरि के समकालीन सगच्छीय पांच आचार्य थे। १ यशोदेवसूरि २ प्रबुष्नसूरि ३ मानदेवसूरि ४ देवसूरि और ५ अजितदेवसूरि । इन पांच नामों में से प्रथम चार के नाम आख्यानकमणिकोषकारकृत "रुलचूडकथा" नामक प्रन्थ की प्रशस्ति में मिलते हैं। पाचवां नाम आख्यानकमणिकोशवृत्ति की प्रशस्ति में तथा वृत्तिकार आम्रदेवसूरि के शिष्य नेमिचन्द्रसूरिकृत अनन्तनाथचरित की प्रशस्ति में मिलता है। ये पांचों आचार्य उद्योतनसूरि के समकालमें विद्यमान थे

१. यह प्रन्थ विजयकुमुदस्रि द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हो चुका है।।

२. प्रवचनसारोद्धार (प्रकाशित) के कर्ता ये ही नेमिचनद्रसूरि है।।

इ. देवस्रि सतत उद्यतिवहारी होने से उनके पीछे विहासक ऐसा विशेषण लगाया जाता था । इतना ही नहीं किन्तु उनकी शिष्यपरम्परा में भी कितनेक साधु को विहासक कहा जाने लगा था ।।

थे. यहाँ पट्टधर के रूप में बताये गये आचार्य अपने पूर्व आषार्य के द्वारा शिक्षत थे वा नहीं वह जानने के किए कीई साधन उपलब्ध नहीं है ॥

ऐसा हमारा निश्वय नहीं किन्तु अनुमान मात्र है। पांचवे आचार्य अजितदेवसूरि के पृष्टधर आनन्दसूरि के तीन पृष्टधर आचार्य हो गये हैं। एक नेमिचन्द्रसूरि (आम्रदेवोपाध्याय के शिष्य और इस प्रन्थ के मूलकर्ता) दूसरे प्रयोतनसूरि और तीसरे जिनचन्द्रसूरि (आख्यानकमणिकोश के वृत्तिकार आम्रदेवसूरि के गुरु)।

मूलकार नेमिचन्द्रसूरि ने अपने किसी शिष्य का उल्लेख नहीं किया ऐसी अवस्था में इस विषय में विशेष कहना कठिन है। किन्तु उनके रत्नचूडकथानामक प्रन्थ की प्रशस्ति में प्रथम प्रति के लेखक रूपसे प्रधुन्नसूरि के धर्मपौत्र यशोदेवगणि का नाम मिलता है। ये यशोदेवसूरि आ० म० को० वृत्तिकार आम्रदेवसूरि के तीसरे शिष्य हैं। और आम्रदेवसूरि ने अपने पश्चर के रूप में स्थापित आचार्यों में इनका चौथा नाम है। यद्यपि उन्होंने उत्तराध्ययनवृत्ति की प्रतिलिपि करने में सहायक रूपसे सर्वदेवगणि का उल्लेख किया है तथापि सर्वदेवगणि उनके शिष्य थे ऐसा फलित करना कठिन है।

आ० म० कोषकार नेमिचन्द्रसूरि के बडे गुरुआता का नाम मुनिचन्द्रसूरि था एसा उलेख स्वयं उन्होंने उत्तराध्ययनसूत्रवृत्ति की प्रशस्ति में और महावीरचरियं की प्रशस्ति में किया है।

प्रस्तुत मूल प्रन्थ की रचना उन्होंने गणीपदवी के मिलन के पूर्व की थी। अतएव अन्य गाथा में प्रन्थकार का नाम देविंद' लिखा है। इंस अन्य गाथा की वृत्ति में वृत्तिकार आम्रदेवसूरि ने यह स्पष्टीकरण किया है।

नेमिचन्द्र सूरि की छोटी बडी पांच रचनाएँ हैं-

१. आख्यानकमणिकोश मूल गाथा ५२, २. आत्मबोधकुलक अथवा धर्मोपदेशकुलक गाथा २२, ३. उत्तराध्ययन-वृत्ति स्रोकसंख्या १२०००, ४. रत्नचूडकथा श्लोकसंख्या ३०८१ और ५. महावीरचरियं स्रोकसंख्या ३०००।

उक्त पांच कृतियों के अतिरिक्त अन्य कोई कृति उन्होंने नहीं की, उनकी रचनाओं को आ. म. कोश के वृत्तिकार आम्रदेवसूरि अपनी प्रशस्ति में और आम्रदेवसूरि के शिष्य नेमिचन्द्रसूरि भी अपनी अनन्तनाथचरित की प्रशस्ति में गिनाते हैं। किन्तु ये दोनों आचार्य 'आत्मबोधकुलक' का उल्लेख नहीं करते। संभवतः मात्र बाइस आर्यालंद में रची गई यह लघुतम कृति उनकी दृष्टि में साधारण सी रही हो अत एव दोनोंने उसे उल्लेख योग्य न समझा हो। आख्यानकमणिकोश की अन्त्यगाथा का उत्तराई और आत्मबोधकुलक को अन्त्यगाथा का उत्तराई "को देखते हुए ऐसा फलित होता है कि दोनों के कर्ता एक ही होने चाहिये। इसीलिए हमने इस लघुकृति को भी उनकी कृतिओं में शामिल किया है।

उपरोक्त पांच कृतियों में से पहली दो प्राकृत भाषा में आर्याकृत्द में हैं। इनकी रचना उन्होंने सामान्य मुनिअवस्था में विक्रम संवत् ११२९ के पहले की है। इसी लिए उनकी अन्य गाथा में 'देविंद' पद मिलता है। तीसरी कृति उत्तरा-ध्ययन सूत्र वृत्ति की रचना उन्होंने गणी पद प्राप्त करने बाद संवत ११२९ में की है इसलिए उन्होंने अपना नाम अन्त में 'देवेंदगणि' दिया है। इस उत्तराध्ययन सूत्र की ताडपत्रीय एवं कागज पर लिखी गई अनेक प्रतियों की प्रशस्ति में इनका

१. यहां चर्चित तथ्यों के आधार के लिए उक्त प्रन्थों के अतिरिक्त अनन्तनाथचरित की प्रशस्ति को देखना चाहिए । उस प्रवास्ति का उपयोगी अंश आमदेवसूरि के परिचय में दे दिया गया है ।।

२. संघवी पाडा जैन ज्ञान अंडार-पाटण में प्रस्तुत कुलक की दो इस्तप्रतें हैं । उनमें इस क्रुति के अलग अलग नाम मिलते हैं । देखो-पत्तनस्थ जैन ज्ञान अण्डार सुचि (ओरिएस्टल इन्स्टीटण्ट् बडोदरा द्वारा प्रकाशित) पृ० ६५ वां तथा १९४ वां ॥

इ. पाटण संघवी पाढे की ताडपत्रीय प्रति में ३५०० श्लोक प्रमाण है।।

धे. अक्साणयमणिकोर्स एयं जो पढर कुणर जहजोगं। देखिदसाहुमहियं अष्टरा सो छहर अपवर्गं ।। (आस्वानकमणिकोश) ता मा कुणसु कसाए इंदियवसगी व मा तुमं होसु। देखिदसाहुमहियं सिस्रसोक्सं जेण पाविहिसि।। (आस्ववोधकुलक)

नाम देवेन्द्रगणि और नेमिचन्द्रसूरि भी मिलता 'हैं। संमब है कि आचार्यपदवी के बाद खायत्त प्रतिओं में और नई लिखी जानेवाली प्रतिओं में उन्होंने स्वयं अपना नाम नेमिचन्द्रसूरि लिखवाया हो या उनके शिष्योंने भक्तिवश ऐसा किया हो। उत्तराध्ययनसूत्रवृत्ति आचार्यश्री विजयोमंगसूरि द्वारा संपादित हो चुकी है। इस वृत्ति में मूल सूत्र की व्याख्या तो संस्कृत में है किन्तु तदन्तर्गत कथाओं की रचना प्राकृत भाषा में है। 'रलचूडकथा' नामक गण्यप्यालमक प्राकृत भाषा का प्रन्थ उन्होंने गणीपद की प्राप्ति के बाद ही लिखा है। उत्तराध्ययन वृत्ति की तरह ही इस प्रन्थ की भी देविंदगणी (देवेन्द्रगणी) और नेमिचंदसूरि (नेमिचन्द्रसूरि) इन दो नामों का उल्लेख करनेवाली ताडपत्रीय प्रतियां मिलती हैं। देखो, विजयकुमुद्रसूरि सम्पादित' (श्री तपागच्छ जैन संघ—खंभात—दारा प्रकाशित) प्रस्तुत प्रन्थ (रयणचूडरायचरियं) की प्रशस्ति के प्रत्यन्तर। इस संपादन में अनुपयुक्त खेतरवसी पाडा पाटण—भण्डार की ताडपत्रीय प्रति में प्रन्थकार का नाम नेभिचन्द्रसूरि लिखा हुआ है। महावीरचरित्र गण्यपद्यात्मक प्राकृत भाषा में रचना है। इसका रचनासंवत् ११४१ है। यहं प्रन्थ भी हमारे प्रय गुरुवर्य मुनिश्री चतुरविजयजी दारा सम्पादित हो कर आत्मानंदसभा, भावनगर दारा प्रकाशित हो जुका है। उपर बताई गई पांच कृतियों में से दो कृतियाँ गणिपद के पूर्व और दो कृतियाँ गणिपद के बाद और एक कृति आचार्य पद के बाद की रचना है इसके अतिरिक्त देवन्द्रसाधु—देवेन्द्रगणी—नेमिचन्द्रसूरि के विषय में विशेष जानकारी हमें उपलब्ध नही है। मूल प्रन्थकार की पूर्वापर श्रमणपरस्परा में से कुछ अन्य जानकारी भी मिलने की संभावना है। परन्तु हम यहां इतने से संतुष्ट हो जाते हैं।

#### आख्यानकमणिकोशवृत्ति

प्रस्तुत वृत्ति का स्ठोक प्रमाण, रचनास्थल, रचनासंवत् और उस समय के शासक राजा आदि का परिचय आगे वृत्तिकार के परिचय में दिये गये परिचयप्रशस्ति के सारांशसे जान लेना चाहिए।

मूल गाथा की यृत्ति संस्कृत भाषा में है। प्रन्थ गत १२७ आख्यानकों में से १४, १७, २३, ३९, ४२, ६४, १०९, १२१, १२२, और १२४ ये दस आख्यानकों को छोड़ शेष ११७ आख्यानकों (७३ वाँ भाविद्यक्तिष्यानक में भवान्तर कथा के रूप में आनेवाला चारुदत्तचिरिंड को छोड़) की रचना प्राकृत भाषा में है। इस में से प्राकृतगाध में रचा हुआ ४७ वाँ चंडचूडाख्यान और प्राकृत भाषा में उपेन्द्रवज्ञा छंद में रचा हुआ १२३ कमाङ्कवाला पार्खाख्यान के अति-रिक्त शेष ११५ आख्यानकों की रचना प्राकृत भाषा के आर्या छंद में है। कहीं कहीं अन्य छंदों के भी प्रयोग हैं परन्तु वह बहुत कम मात्रा में है। साथ ही प्रत्येक अधिकार के अंत में उन अधिकारों के विषयधोतक एक एक वसन्तितलका छंद भी

१. देवेन्द्रगणिश्वेमामुद्भृतवान् वृक्तिकां तिह्ननेयः । गुरुसोदर्यश्रीमन्मुनिचन्द्राचार्यवचनेन ॥ 'कॅटलॉग ऑफ पामलीफ मेन्युस्कीप्ट्स इन द शान्तिनाथ जैन भण्डार केंबे ' ओरीयेन्टल इनस्टीट्यूट—वडोदरा द्वारा प्रकाशित ए० ११३, ११४ । श्री नेमिचन्द्रस्रिरुद्धृतवान वृक्तिकां तिद्वनेयः । — वही ए० ११९ । संघवी पाडा भण्डार—पाटण के कमाङ्क ३६३ में तथा संघ भण्डार पाटण के कमाङ्क ५२ में नेमिचन्द्रस्रि नाम है जब कि संघवी पाडा भण्डार—पाटण कमाङ्क ३८७ तथा तपागच्छ भण्डार पाटण कमाङ्क १९ में देवेन्द्रगणि नाम मिलता है । ये सभी प्रतियां ताडपत्र पर लिखी हुई है ॥

<sup>2.</sup> प्रस्तावना के छेलक ने प्रन्थकार नेमिचन्द्रस्रि को सदृक्तिक आख्यानकमणिकोश के कर्ता बताया है। यह ठीक नहीं कारण नेमिचन्द्रस्रिने तो केवल ५२ गाथावाला मूल प्रन्थ ही रचा है। साथ ही इसी प्रस्तावना के छेखकने नेमिचन्द्रीय महावीरचरित्र क रचनासंवत् १९४० बताया है। यह भी ठीक नहीं उसका रचनासंवत् १९४१ है। उनका यह कहना भी ठीक नहीं कि उने उपलब्ध प्रतिओं के अतिरिक्त उस प्रन्थ की अन्य कहीं भी प्रति नहीं मिलती। क्यों कि खेतरवसी पाडा जैन ज्ञान भण्डार—पाटण व इस की ताडपत्रीय प्रति सं. १२०९ में लिखी हुई मिलती है। देखो पत्तनस्थ जैन भाण्डागारीय प्रन्थस्ची ओरियेन्टल इन्स्टीटण्ट् वडोदरा द्वारा प्रकाशित पृ. २८९-९०।।

संस्कृत भाषा में दिये हैं। इसके अतिरिक्त दृत्तिकार का मंगल और उनकी प्रशस्ति संस्कृत के विविध छंदो में है। इस प्रकार दृत्ति की भाषा संस्कृत प्राकृत और अपभंश होते हुए भी प्रन्थ का बडा हिस्सा प्राकृत में ही रचा हुआ है।

उपरोक्त प्राकृतेतर भाषानिबद्ध दस आख्यानकों में से १४,१७ और १२४ वें आख्यानकों की रचना संस्कृत ग्रंब में है। शेष सात में से ३९,६४,और १०९ क्रमांक वाले आख्यानक संस्कृत के अनुष्टुप् छंद में है।१२२ वाँ भव्य-कुटुम्बाख्यानक 'प्रबोधिनी' नामक छंद में है प्रबोधिनी का परिचय आचार्य हेमचन्द्रीय छंदानुशासन में मिलता है। इस छंद को जयकीर्ति ने 'विबोधिता' कहा है। इत्तरत्नाकर में इसके वियोगिनी, अपरवक्त्र, मुरली, ललिता और शिखामणी ऐसे पांच नाम मिलते हैं। और छन्द:कौस्तुभ में इसका 'सुन्दर्रा' नाम आया है। यह छंद मात्रावृत्त और वर्णवृत्त जाति का है। शेष तीन में से २३ और ४२ क्रमाङ्कवाले दा आख्यानक अपश्रंश में हैं (इस के उपरान्त ७३ वाँ भाविष्टकाख्यान में अवान्तरकथा के रूप में आया हुआ चारुदत्तचरित्र की रचना भी अपश्रंश में है। इस प्रकार इस प्रन्थ के तीन आख्यानक अपश्रंश में है)। १२१ क्रमाङ्क वाला कुलानन्दाख्यानक आर्या छंद में है। इसकी ५० गाथाएँ है। प्रत्येक गाथा का पूर्वाई संस्कृत में और उत्तरार्द्ध प्राकृत में है। अतः इस की भाषा संस्कृत-प्राकृत है।

२० वाँ रुक्मिण्याख्यांनक और २१ वाँ मध्याख्यानक की एक ही कथा है। अतः आख्यानकों की संख्या १२७ होते हुए भी आख्यानक १२६ ही है।

१० वें क्रमाङ्कवाला चन्दनार्याख्यानक तथा ६५ वां कंबलसंबलाख्यानक इन दो को वृत्तिकारने नेमिचन्द्रस्रिकृत महावीरचरित में से अक्षरशः गुरु के बहुमानार्थं लिया है। यह बात वृत्तिकारने आख्यानकों के अन्त में की है। ३२ वें क्रमाङ्कवाला बकुलाख्यानक की विशेष घटना जानने के लिए वृत्तिकारने नेमिचन्द्रस्रिकृत 'रत्नचूडकथा' को देखने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त १९ आख्यानकों के अन्त में उन आख्यानकों के अन्तर्गत की गई कथाओं के विषय में विशेष जानकारी के लिए प्रंथान्तर को देखने का निर्देश दिया है इससे और इस प्रन्थ की सुभाषित गाथाओं में से कुल गाथाएँ प्राचीन प्रन्थों की या मौखिक परम्परा की होगी —एसा भी अनुमान होता है अतः यह प्रन्थ एतद्विषयंक पूर्व साहित्य के असर से अलुता नहीं है।

वृत्तिकारने जिन १९ आख्यानकों के अंत में कथा के विशेष विवरण के लिये प्रन्थांतरों को देखने की सिफारिश की है—बह इस प्रकार है—आख्यानककमांक १४ और ११३ वें के अंत में रामचिति देखने का निर्देश है। यहां संभवतः विमलस्रिकृत पउमचित्य अभिप्रेत है। १९, २०—२१ और ११० वें आख्यानक की कथा हरिवंश नामक प्रन्थ में देखने का निर्देश है। यह हरिवंश प्रन्थ भी विमलस्रि का होना चाहिये। आज यह प्रन्थ उपलब्ध नहीं है किन्तु इसका उल्लेख दाक्षिण्यचिह्न उद्योतनस्रिकृत कुवलयमाला के प्रारंभ में कविवर्णन में मिलता है। ५६ वां आख्यानक आवश्यक में, ६६ वां आवश्यकविवरण में, ११२ वां उत्तराध्ययन में, ३६ वां निशीध में, १७ और १२४ वें आख्यानक को क्रमशः 'म्लावश्यक-गत सप्तार्विशतिभवनिवद्ध वीरचित्त' एवं 'वीरवृहचित्त' में देखने का निर्देश किया है। संभव है, यह दोनों वीरचिति आवश्यक-गत अभिनेत हो। ४६, ५३, ७१ और १०१ कमाङ्कवाले चार आख्यानकों को 'प्रन्थान्तरों' में तथा ७७, ९८, ९९ और १९५ कमाङ्कवाले चार आख्यानकों को कमाङ निर्देश है।

१. २५ वां सुस्त्रसाख्यानक की ४० से ४९ गाथाएँ आचार्य हेमचन्द्रस्रि के गुरु देवचन्द्रस्रिक्कत मूलशुद्धिप्रकरणटीकागत सुस्त्रसम्बद्धाणु में प्रन्थान्तरावतारितपाठणोतक 'भणियं च' इस प्रकार की उत्थानिका के साथ अवतरित की हैं। मूलशुद्धिटीका का रचनासमय वि सं ११४४ का है। जब कि प्रस्तुत इति की रचना १९९० की है। जिस प्रकार ये दश गाथाएँ देवचन्द्रस्रि से पूर्व की निश्चित होती है वसे ही अन्य गाथाएँ भी पूर्व प्रवाह से चली आती हों तो यह असंभव नहीं।।

उक्त १९, और क्रमांक ३२ वाँ इन २० आख्यानकों के अतिरिक्त शेष १०६ आख्यानकों में भी कुछ आख्यानक ऐसे हैं जिनमें प्रतिपाद्य विषय के प्रसंग को छोडकर शेष प्रसंगों का विवरण संक्षित है।

प्रन्थगत १२७ आख्यानकों में से कुछ आख्यानक प्रचित जैन परम्परा के ढंग से, कुछ कुक्कुटाख्यानक (१०९) जैसे अजैन परम्परा के पौराणिक ढंग से और कुछ छौकिक दृष्टान्तों का अनुकरण करते हुए छिखे गये हैं। इन सभी आख्यानकों में सांप्रदायिक संस्कार का प्रभाव देखा जाता है।

रोहिण्याख्यानक (१५) की कथाबस्तु, नन्दोपाख्यान नामक छघुरचना के प्राचीन प्रवाह की द्योतक है। अन्य छेखकों के जिन नन्दोपाख्यानों को हमने देखा है वे प्रस्तुत ग्रन्थ से अर्वाचीन ही माद्यम होते हैं। फिर भी इस कथा का प्रवाह प्रस्तुत ग्रन्थ से भी प्राचीन होगा ही। अभयाख्यानक (४) में चण्डप्रद्योत राजा अपनी पुत्री वासवदत्ता को संगीत सिखाने के छिये उदयन को कहता है (गा. २२९ से २३६), यह घटना आवश्यकचूणि में भी मिछती है। इसी तरह की कथा बिल्हण कि विषय में भी मिछती है, यह कथा बहुत समय बाद की है। इसमें नायक बिल्हण को अंधा और नायिका को कोडी बताया है जब कि यहाँ नायक को कोडी और नायिका को कानी बताई है। बाकी दानों ही रचनाओं में राजा अपनी पुत्री को विद्याभ्यास सिखाना चाहता है किन्तु गुरु और शिष्या के मुखदर्शन से ये एक दूसरों में आसक्त न हो जाय इसिछिए प्रत्येक को अन्य के विकलांग होने की बात कहकर एक दूसरे का मुखदर्शन वर्ग्य बताकर दोनों के बीच पर्दा डाछ दिया जाता है किन्तु बाद में भेद खुल जाता है। दानों परस्पर ग्रेम करने लग जाते हैं और बाद में विवाह भी हो जाता है। इस तरह के अनेक पूर्वप्रवाह लेखक को मिले होंगे! प्रत्येक आख्यानक की कथावस्तु को अन्यान्य साहित्य के साथ तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो अनेक बातें जानने को मिल सकती हैं। समयाभाव से हम इस सामग्री से पाठकों को बंचित रख रहे हैं, यह हमारी मजबूरी है।

प्रस्तुत रचना का समय गुजरात के इतिहास का सुवर्ण युग था। इस युग में गौर्जरवीरों, राजनीतिज्ञों, महाजनों और कलागुरुओं ने अपने—अपने क्षेत्र में सिद्धियाँ प्राप्त की थीं। इस बात के सैंकडों प्रमाण आज विद्यमान हैं। इसी प्रकार गुर्जिरेश्वर जयसिंहदेव के विद्याप्रेम से विशेष प्रोत्साहित होकर जैन—अजैन विद्वानोंने सैंकडों मौलिक रचनाएँ देकर जगत् को चिरऋणी कर दिया है। ऐसे अजोड सारस्वत युगमें जैन श्रमणोंने उद्युक्त हो कर तत्त्वज्ञान, योग, काव्यशाख्न, व्याकरण आदि विविध विषयों के उचकोटि के प्रन्थों का निर्माण किया है। इतना ही नहीं आम प्रजा के जीवनस्तर को धार्मिक, नैतिक और परोपकारी बनाने की दृष्टि से उपदेशात्मक एवं धर्मकथात्मक सैंकडों प्रन्थों का निर्माण किया है। संस्कृत के सिवाय प्राकृत, अपभ्रंश एवं गुजराती भाषा में प्रन्थों का निर्माण होने से उस साहित्य का महत्त्व और भी बढ़ गया है।

प्रस्तुत प्रन्थ का अधिकांश प्राकृत में ही है। इनमें तीन कथानकों की रचना अपभ्रंश में की है। प्राकृत कथानकों में भी कहीं वर्णन के रूप में और कहीं सुभाषितों के रूप में अपभ्रंश का प्रयोग किया है (देखो परिशिष्ट ४ था)। प्रस्तुत प्रन्थ में प्राकृत भाषा का कोश बनाने में उपयोगी अप्रसिद्ध देश्य शब्द और प्राकृत शब्द भी ठीक ठीक प्रमाण में मिछे हैं (देखो परिशिष्ट ३)। इस दिष्ट से भाषाशास्त्र के अभ्यासियों के लिए यह प्रन्थ कम महत्त्व का नहीं है।

काव्यशास्त्र के अभ्यासियों के लिए भी इस प्रन्थ में प्रयुक्त विरोधाभासालंकार, गृहीतमुक्तपदालंकार, रहेषालंकार भादि भलंकार, वर्णक (देखो परिशिष्ट ५ वाँ) संवाद और प्रहेलिका आदि ज्ञातव्य सामग्री अवश्य उपलब्ध होगी।

नन्दोपाख्यान की जैन-अजैन कृतियां संस्कृत, प्राचीन गुजराती एवं राजस्थानी भाषा में मिलती हैं।।

अहिंसा, सत्य, दान, तपश्चरण आदि उपदेशात्मक और प्रेरणात्मक सामग्री भी इस में पर्याप्त मात्रा में है। साथ ही विविध विषयों की सुभाषित गाथाएँ और स्क्त, प्रन्थ और प्रन्थकार के गौरव में चार चाँद लगा देते हैं (देखो परिशिष्ट ७—और ८ वाँ)।

संस्कृत-प्राकृत और अपभंश की गद्य-पद्य रचनाओं में वृत्तिकार की सिद्धहस्तता सिद्ध है ही तथापि १२१ वें कुलानन्दाख्यानक (जिसका पूर्वार्द्ध संस्कृत में और उत्तरार्द्ध प्राकृत में है) तो उनकी वैविध्यप्रियता और सिद्धकवित्व का परिचायक है।

प्रस्तुत रचना में संस्कृतरूप वज्रस्वामि के स्थानपर वैरसामि ऐसा प्रयोग संस्कृत भाषा के बीच किया है। (देखों 'वैरस्वाम्याख्यानकं' पृ. १७०-१७१)। तथा "मुख्य्यश्रूण्यजलं मणकमृतिविधौ परय सेज्जंभचोऽपि" (पृ. ३२१ पद्य ३३४ वाँ) इस संस्कृत पद्म में मणक और सेज्जंभच इन दो प्राकृत के रूढ नामों का प्रयोग किया है। पृ. ४८ गाथा ५९ में आये हुए 'अब्भिट्ट' शब्द में विभक्ति का लोप हुआ है। पृ. १४० गाथा ३, पृ. १४१ गा. २७ में आये हुए 'अस्हिदासी' शब्द में दिर्भाव हुआ है।

प्रस्तुत वृत्तिगत कथानकों में कई स्थान पर गाथाओंका प्रैथम चरग, चैतुर्थ चरण और उत्तराई (तीसरा और चौथा चरण) ध्रुवपदात्मक मिलता है। यह पद्धित महाभारत पुराण आदि संस्कृत प्रन्थों में, तथा उत्तराध्ययन सूत्र आदि प्राकृत भागमों में एवं चरित्र प्रन्थों में आम तौर पर अपनाई गई है।

किसी भी संप्रदायगत कथा साहित्य में उस की परम्परागत मान्यता का असर प्रत्यक्ष या परोक्ष में होना स्वाभाविक ही है यानी उस—उस संप्रदाय के देव, गुरु, धर्म विषयक शुद्ध मान्यता को समझाने वाला भाव कथावस्तु में आता ही है। फिर भी इस महान प्रन्थ में से कथासाहित्य के विविध पहलुओं की दिग्दर्शक विविध सामग्री अभ्यासियों को अवस्य प्राप्त होगी, यह निर्विवाद है।

# आख्यानकमणिकोश के वृत्तिकार आम्रदेवसरि

आम्रदेवसूरि ने प्रन्थ प्रशस्ति के १ से १३ पद्यों में अपने गच्छ तथा पूर्ववर्ती आचार्य देवसूरि, अजितसूरि, आनन्दसूरि और इस प्रन्थ के कर्ता नेमिचन्द्रसूरि के संबन्ध में विशेष जानकारी न दे कर केवल उनके नामों का ही स्मरण किया है। इस से इन आचार्यों का पारस्परिक क्या सबन्ध था यह भी स्पष्ट नहीं होता। यहाँ केवल मूलकार की अन्य रचनाओं का उल्लेख मात्र है। खुद वृत्तिकार के संबन्ध में भी इतना ही जाना जासकता है कि वे मूलकार नेमिचन्द्रसूरि के गुरुभाई जिनचन्द्रसूरि के शिष्य तथा श्रीचन्द्रसूरि के बढ़े गुरुभाई थे। वृत्तिकार के नेमिचन्द्र, गुणाकर और पार्श्वदेव नामक तीन शिष्य थे। जो प्रस्तुत रचना में लेखन आदि में सहायक थे (प्रशस्ति पद्य २०—३१)। इतना होने पर भी वृत्तिकार के शिष्य नेमिचन्द्ररचित प्राकृतभाषानिबद्ध अनन्तनाथचरित (अप्रकाशित) की प्रशस्ति में उपरिनिर्दिष्ट आचार्यों का कम इस प्रकार है—

१-२. यहाँ केवल उदाहरणस्वरूप ही स्थल बताया है। और अन्य उद्वृत्तस्वर संघी आदि प्रयोग भी प्रस्तुत प्रन्य में मिलते हैं।। इ. देखो प्र २६९-२७ गा. १९ से २८।। ध. देखो प्र ५० गा १०५ से १०८, प्र १९५ गा. १९-२४, प्र. २३३ गा. १४४-४९, प्र. २६९-७० गा. १९-२८, प्र. २७२ गा. १८-२२ और प्र. २६७ गा. १५३-६०॥ ५. देखो प्र. १९ गा. ४५-५२, प्र. ६५-५३, प्र. १९ गा. ३०-३२, प्र. १२५ गा. ५४-५७, प्र. १६३ गा. २३-२४, प्र. १९३ गा. ५०-५१, प्र. २०७ गा ४७२-७७, प्र. २०८-९ गा. ५३६-३८, प्र. २२४-२५ गा. ९१-९७, और प्र. ३३१ गा. ६९-७९॥

६. विक्रम संवत् १२१६ में वर्दमानपुर में रचे गये इस चरित्रप्रन्थ की सं. १४९४ में कागज पर किसी गई एकमात्र प्रति इमें मिली है।।



उपर लिखित पृष्टयंत्र जिस अनन्तनाथचरित की प्रशस्ति से लिया गया है उस प्रशस्ति की उपयोगी आब १८ गाथाएं और ४८ वीं गाथा वाचकों की अनुकूलता के लिए दे रहा हूं—

अत्थि समुन्नयसाहो सन्वृत्तमपत्तिवरइयच्छाओ । सुकइजुओ बहुसउणो सिरिवडगच्छो वरतरु व्व ॥ १ ॥ सुमणसमुणिदसंसेवियकमो नायनिहियमणिवत्ती । तिम्म पहू उपनो गुरु व्व सिरिदेवस्रि ति ॥ २ ॥ तस्सऽन्नयम्म जाओ निग्गंथिसरोमणो सुवित्तो वि । सिरिअजियदेवस्रि कयंतबुद्धी वि कारुणिओ ॥ ३ ॥ तो संजाया आणंदस्रिणो जिणयजणमणाणंदा । तत्तो य तिन्नि जाया मुणीसरा भुवणविक्लाया ॥ ४ ॥ सिरिनेमिचंदस्री पढमो तेसि न केवलाणं पि । अवराण वि समयसहरसदेसयाणं मुणिदाणं ॥ ५ ॥ जेण लहुवीरचिर्यं रइयं तह उत्तरज्झयणिवत्ती । अक्खाणयमिणकोसो य र्यणचूढो य लिलयपओ ॥ ६ ॥ बीओ बीयसमुग्गयचंदकलानिकलंकतणुजद्वी । सिरिपज्जोयणस्री तिव्वतवचरणकरणरओ ॥ ७ ॥ तह्या य अमयरसविरिससिरिससेदेसणाजणाणंदा । जिणचंदस्रिपहुणो ससहरकरसिरसजसपसरा ॥ ८ ॥ सच्छत्त-गुरुत्त-गहीरयाहि लीलाए जेहि निज्जिणिया । फिलहमिण-गयणिवत्थर-दुद्बोदिहणो गुरुतरा वि ॥ ९ ॥ तो तेहिं दुन्नि विहिया निययपए स्रिणो भुवणग(म)हिया । सरला विलिसरिचता समुन्नया दंतिदंत व्व ॥ १० ॥

१. इन अजितदेवस्रि के पूर्वाचार्यों की परम्परा का कम आगे मूलकार नेमिचन्द्रस्रि के परिचय में दे दिया है।।

२. ये हरिभद्रस्रि आम्रदेवस्रि के गुरुभाई श्रीचन्द्रस्रि के शिष्य है।।

३. अनन्तनाथचरित के कर्ता ॥

ध-५. इन दो आचार्योंने आ॰ नेमिचन्द्रीय अनन्तनाथचरित का संशोधन किया ॥

सिरिअम्मण्वस्री पढमो तेसि समस्सिरीभवणं । गुरुरयणरोहणगिरी सरस्सईवासवरकमलं ॥ ११ ॥ जो अवस्ताणयमणिकोसिवित्तिवियरणकयत्थकयलोओ । सन्वोदारजणाणं वृहारयणत्तमुन्वहइ ॥ १२ ॥ तह बीओ सिरिसिरिचंदस्रिनामो मुणीसरो संतो । संतोसपरो स-परोवयारकरणेकमणिवत्ती ॥ १३ ॥ सिरिअम्मण्वस्रिहिं नियपण् स्रिणो कया चउरो । इरिमइस्रिनामो सिग्धकई पढमओ तेसि ॥ १४ ॥ सिरिविजयसेणस्री बीओ सिसतेयिकत्तिभरम्री । एगंतरोववासी तका-ऽलंकार-समयन्त्र ॥ १५ ॥ उदामदेसणञ्ज्ञिणपिडबोहियसन्वभन्वविसरस्स । तस्स कणिट्टो सिरिनेमिचंदस्री वि मंदमई ॥ १६ ॥ ताण तुरीओ जसदेवस्रिनामो मुणीसरो मइमं । लक्खण-लंदा-ऽलंकार-तक-साहित्त-समयन्त्र ॥ १७ ॥ सिरिविजयसेणमुणिवइपयम्मि सिरिनेमिचंदस्रीहिं । ठविओ समंतभदाभिहाणस्री गुणावासो ॥ १८ ॥

संसोहियं च ससमय-परसमयन्नुर्हि विउसतिलपहिं। जसदेवसूरिमुणिवइ-समंतभहाभिहाणेहिं॥ ४८॥

वृत्तिकार आम्नदेवसूरिने अपने तीन शिष्यों का नामोझेस तो प्रस्तुत वृत्ति की प्रशस्ति में किया है। इनके अछावा जिन दो अपर शिष्यों का उल्लेख अनन्तनाथचरित की प्रशस्तिमें (गा. १५, १७) मिलता है वे हैं— यशोदेवसूरि और विजय-सेनसूरि। विजयसेनसूरि को उनके सब शिष्यों में प्रधान कहे गयें है।

वृत्तिकार ने पांच शिष्यों में से तीन शिष्यों को अपने पृष्ट्घर के रूपमें स्थापित किये थे। किन्तु मुख्य पृष्ट्घर के स्थान पर अपने गुरुभाई श्रीचन्द्रसूरि के शिष्य आशुक्रिव हिरिभद्रसूरि को स्थापित किये थे (देखो अनन्तच० प्र० गा. १४वीं)। इन आशुक्रिव हिरिभद्रसूरि ने २४ तीर्थंकरों के चित्र की रचना की थे। जिनमें नेमिनाथचरिउँ अपश्रंश में और मिल्लिनाथचरियं तथा चंदप्पहचरियं प्राकृत में है। शेष अनुपल्रन्थ चित्रों की भाषा का पता नहीं। आम्रदेवसूरि के द्वारा आख्यानकमणिकोश-वृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रन्थ के रचे जाने का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिल्ला। स्वयं आम्रदेवसूरि के शिष्य नेमि-चन्द्रसूरि ने भी अपने अनन्तनाथचरित में आम्रदेवसूरि की केवल एक ही कृति आ० म० कोशवृत्ति का उल्लेख किया है (देखो अनन्तनाथच० प्रशस्ति गा. १२ वी )।

वृत्तिकार आम्रदेवस्रि ने अपने नहीं किन्तु अपने गुरुभाई श्रीचन्द्रस्रि के प्रकाण्ड विद्वान् शिष्य हरिभद्रस्रि को अपने प्रधान पट्टघर के रूप में स्थापित किये इस बात का उल्लेख आम्रदेवस्रि के शिष्य नेमिचन्द्रस्रि ने अपने अनन्तनाथचरित की प्रशस्ति गा. १४ में किया है। इससे पूरे समुदायगत शिष्यमंडली में से योग्यता देख कर तेजस्वी शिष्य को योग्य स्थान देने की आम्रदेवस्रि की विवेकवृत्ति साबित होती है तथा यह भी सिद्ध होता है कि उन्होंने अपने गच्छाधिपतित्व को सार्थक किया था। साथ ही नेमिचन्द्रस्रि में पाण्डित्य होते हुए भी वे गुरु के निर्णय का बहुमान करते थे, विनीत थे और प्रतिभासंपन्न व्यक्ति के प्रति भक्तिसंपन्न भी थे—यह भी सिद्ध होता है।

<sup>🤾. &#</sup>x27;' चउवीसइजिणपुंगवसुचरियरयणाभिरामसिंगारो । एसो विणेयळेसो जाओ हरिभहसूरि ति ॥ ''

हरिभद्रस्रिकृत चंदप्पह्चरियं (अप्रकाशित) की प्रशस्तिगत गाथा।

<sup>&</sup>quot;विरइयबहुप्पयंघो गुरुपयसरणोवलद्धसुहळेसो । एस्रो विणेयळेसो जाओ हरिभइस्र्रि ति ॥"
—हिरभइस्र्रिकृत मल्लिनाहचरियं (अप्रकाशित) की प्रशस्तिगत इस गाथा से भी इनकी अनेक रचनाओं का प्रमाण मिलता है ॥

२. नेमिनाइचरिउ की ताउपत्रीय प्रति जेसलमेर के जिनभद्रस्रिज्ञानभंडार में है। अपर दूसरी विक्रम की सोलहवी शती में लिखी गई कागज की प्रति श्रीकालमाई दलपतभाई भारतीयसंस्कृतिविद्यामन्दिर, अहमदाबाद में है।

मुनिचन्द्रस्रि का उद्धेख आ. म. को. मूलकार नेमिचन्द्रस्रि ने अपने तीन प्रन्थों में किया है किन्तु आ. म. को. के वृत्तिकार आम्रदेवस्रि ने तथा आम्रदेवस्रि के शिष्य नेमचन्द्रस्रि ने उनका उद्धेख नहीं किया। इस से यह अनुमान होता है कि वृहद्गच्छीय समुदाय में विद्यमान गुरु-शिष्य-पट्टघर आदि की संख्या बहुत बडी थी। अत एव तत्तत् प्रन्थकारों को अपनी परंपरा के उद्धेख में एक मर्यादा स्वीकृत करनी पडती थी। वृहद्गच्छीय रत्नप्रभस्रि अपने नेमिनाहचरियं (प्राकृत, अप्रकाशित, रचनासं. १२३०) में एवं उपदेशमालावृत्ति (रचनासं. १२३८) में मुनिचन्द्रस्रि के शिष्य वादिदेवस्रि के शिष्य के रूप में अपनी परम्परा बताते हैं। उक्त दोनों प्रशस्ति में वादिदेवस्रि के शिष्य भदेश्वरस्रि का पष्टघर के रूप में उनका उद्धेख है और वादिदेवस्रि के शिष्य विजयसेनस्रि का वादिदेवस्रि के गृहस्थावस्था के भाई के रूप में उद्धेख है। और इनके सिवाय वृहद्गच्छीय अन्य आचार्यों का कोई परिचय नहीं मिलता। प्रस्तुत प्रस्तावना में आये हुए आचार्यों के नाम जैसे ही नाम अन्य कई प्रन्थों की प्रशस्तिओं में आते हैं, इनमें से कौन भिन्न और कौन अभिन्न है यह—पष्टाविखयों, प्रकाशित और अप्रकाशित प्रन्थप्रशस्तियों, प्रवन्धों, रासों, एवं लेखसंप्रहों से स्रोज करने पर जाना जा सकता है। परंतु समयाभाव के कारण यह निर्णय करना अभी संभव नहीं।

प्रत्यकार आचार्यों के एवं उन के गच्छ, कुल और समुदाय का पूरे परिचय के लिए क्रमबद्ध इतिहास तैयार किया जाय तो लेखकों, शोधकों की हमेशा की परेशानी दूर हो सकती है। इस सम्बन्ध में श्री मोहनलाल दिलचन्द देसाईने अथक परिश्रम कर के 'जैन साहित्यनो संदित इतिहास' नामक प्रन्थ वर्षों पहले तैयार किया था किन्तु श्री देसाई को मिली हुई सामग्री अपूर्ण थी, उनके बाद प्राप्त सामग्री का समग्र रूप से अध्ययन कर के इतिहासग्रन्थ तैयार किया जाय तो एक महत्त्व-पूर्ण कार्य होगा। श्री देसाई के बाद अल्पाधिक प्रमाण में एतिह्रषयक प्रयत्न हुए हैं और हो रहे हैं परंतु सन्तोषजनक सामग्री वाले प्रन्थ की अपेक्षा बनी ही रही है।

विक्रमसंवत् ११९० में गुर्ज रेश्वर जयिंसहदेव के सुराज्य में धवलकक (धोलका—गुजरात) नगर में (प्रशस्तिपय ३२) मूलकार नेमिचन्द्रसूरि के आदेश से, शिष्य की और उद्योतन नामक श्रेष्ठी की भक्तियुक्त प्रार्थना से यशोनाग श्रेष्ठी की वसित में प्रारब्ध और अच्छुप्तनामक श्रेष्ठी की वसित में (प्र. प. ३३) समाप्त की गई आख्यानकमणिकोश की वृत्ति केवल सवा नौ मास की अवधि में आम्रदेवसूरि ने रची है। प्रन्थ का श्लोक प्रमाण १४००० है (प्र. प्र. ३४)। इतने कम समय में इस महान् प्रन्थ की रचना उनकी असाधारण प्रतिभा एवं पांडित्य की द्योतक है।

प्रस्तुत प्रनथ की रचना के लिए प्रार्थना करने वाले उद्योतन श्रेष्ठी के पूर्वजों का वर्णन इस प्रकार है—

मेदपाट (मेवाड) प्रदेश में मारावली गांव के अल्लुक नामक श्रेष्ठी किसी कारणवश अपना घर छोड़कर आबू की तलहरी के कासहूद नामक गांव में आकर रहे थे। अल्लक श्रेष्ठीन कासहूद में पौषधशाला बनवाई। उन्हें सिद्धनाग नामका पुत्र था। सिद्धनाग को कासहूद गांव अनुकूल न होने के कारण सो धवलकक (धोलका) नामक नगर में आकर रहने लगा। धवलकक में मोढचैत्यगृह नामक जिनमंदिर में सिद्धनाग ने सीमंधरजिन की मनोहर प्रतिमा बनवाकर स्थापित की। सिद्धनाग को बृद्धावस्था में उद्योतन नामका पुत्र हुआ। उसने आम्रदेवसूरि को प्रस्तुत वृत्ति की रचना के लिए प्रार्थना की थी (प्रशस्ति पद्य १४ से २१)। प्रशस्ति के १४ वे पद्य में "यो मेदपाटाध्युषितोऽपि धीमान्" इस प्रकार का विशेषण अल्लक श्रेष्ठी को दिया है। यह मेवाड प्रदेश के अधिकांश लोगों में बुद्धि का तत्व कम होने की तत्कालीन लोकमान्यता का सूचक है।

प्रस्तुत प्रन्थ का मुद्रणकार्य वाराणसी में हुआ है। प्राथमिक प्रूफ बाचन श्री पं. कपिलदेवजीने एवं अन्तिम प्रूफ बाचन भारतीय दर्शनों के गंभीर अभ्यासी श्री पं. दलमुखभाई मालविणया, ने कर के हमारा बोझ हलका किया है। अतः उन्हें धन्यबाद देता हूँ। इस प्रस्तावना का हिन्दी अनुवाद श्री स्रपेन्द्र कुमारने किया है। वे भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं।

चैत्रकृष्णा १ ता. २१—३—६२ छनसावाडा, मोटी पोल्ल के सामने जैन उपाश्रय, अहमदाबाद निवेदक

मुनिश्री पुण्यविजयजी की आज्ञानुसार
. विद्वजनविनेय

पं. अमृतलाल मोइनलाल, भोजक

#### Introduction

The Åkhyānakamanikośa (the treasure-house of jewels of stories) was composed by Srī Nemicandrasūri between c. 1129-1139 V. S. (i. e., c. 1073-1083 A. D.). He was the author of the Sukhabodhaviti on the Uttarādhyayanasūtra, the Prākrta Rainacādakaihā and the Prākrta Mahāvīracariam.

In V. S. 1190 (i. e., 1134 A. D.) Amradevasūri, pupil of Jinacandrasūri of Brhadgacchha completed his Vrtti on the above work, in the city Dhavalakka-pura, i. e., modern Dholkā in Gujarat. The present work contains both the original text and its commentary.

The importance of these two works can never be underestimated. The original text was composed before the birth of Hemacandracarya. The commentator was a contemporary of Hemacandra and the famous Caulukyan ruler Siddharaja Jayasimha. It may also he remembered that the Akhyanakamanikośa was composed within only a decade of the composition of the Dharmopadeśamala-vivarana which, again, is an important mine of such stories, full of cultural data.

A critical and comparative study of both the above works is bound to give the reader very interesting linguistic and cultural data.

The Åkhyānakamaṇikośa (henceforth referred to as AMK.) is mainly devoted to Dharma-kathās and is divided into 41 adhikāras or chapters. The first adhikāra describes the four types of Buddhis, namely, autpātikī, vainayikī, karmajā and pāriṇāmikī, and says by way of catch-words, (e. g., Bharaha-Nimittiya-Karisaga-Abhayā;) that, Bharata, Naimittika, Karṣaka and Abhaya and others are the examples respectively of each of these four classes of 'intellects'. These are elaborated in the Vṛtti of Āmradeva (henceforth refered to as AMKV.). Bharaha, Bharata here should be taken in the sense of a Naṭa, an actor and a dancer. The four intellects and their illustrations are referred to in the Āvaṣyaka Niryukti, gāthās 937 ff. and commented upon with elaborate stories by the author of the Cūrṇi¹, and by commentators like Haribhadrasūri² and Malayagiri². The Niryukti gives only catch-words as in the AMK., while the Cūrṇi and the Vṛtti on Āv. Nir. give details of stories. A comparison of the account of AMKV. and the above commentaries on Āv. Nir. shows that not only is the AMKV. account more elaborate and descriptive but it also has its own literary charm. The 'intellects' are also discussed with reference to stories, but in a concise form, by Jinadāsa and Haribhadra, in their Cūrṇi and Vṛtti respectively, on the Nandīsūtra⁴. It may be noted that Malayagiri does not refer to the incident of supplying oil of equal weight of 'tila'-seeds referred to in vv. 48-49, p. 5, AMKV.

The story of Śrenika and Abhayakumāra is very popular in Jaina literature. Hemacandra also refers to it in his Trişaşţiśalākāpuruşa-Caritra, parva 10. Big works like Abhayakumāracariyam by Upādhyāya Candratilaka are also composed.

The Dharmopadeśamālā-vivaraņa (Dh. V.) of Jayasimhasūri, composed in V. S. 915 (859 A. D.), published in Singhi Jaina Granthamālā, no. 28, may be noted. If also refers to a number of stories of the type met with in our AMKV. A comparison of the two works will show that whereas the Dh. V. gives a summary prose account of the stories, the AMKV. is a literary composition of a higher

<sup>1.</sup> Avasyaka Cūrņi (Ratlam ed.), Vol. I. pp, 544 ff.

Āvaiyakasūtra, with Niryukti of Bhadrabāhu and Vrtti of Haribhadra (Āgamodaya Samiti ed., Bombay, 1916)
 vol. II, pp. 414 ff.

<sup>3.</sup> Avasyakasūtra with Malayagiri's Vrtti (Agamodaya Samiti ed.), vol. III., pp. 516 ff.

<sup>4.</sup> Nandisūtra with Malayagiri's Vrtti (Agamodaya Samiti ed.), pp. 144 ff.

#### Dharmakatha literature

rder. Another importent story-work of this age is the Kathākoşaprakaraņa (KKP.) of Jineśvarasūri, ublished in the Singhi Jaina Granthamālā, no. 11. The KKP. was composed in V. S. 1108 (1052 A. D.)

A third noteworthy work is the Kahārayaṇakoso¹ (KRK.) of Śrī Devabhadrasūri, edited by Muni hri Puṇyavijayaji, the learned editor of this AMKV. The KRK. was composed in Vikrama Samvat 158, i. e. 1102 A. D.

A large number of texts of this Dharmakathā literature were composed in the Svetāmbara and Digambara traditions, especially, the available number of Svetāmbara story-works is much bigger. As hown above, some of these stories have as their basis, shorter notices and accounts in Jaina canonial literature itself, including the Niryuktis, Bhāṣyas, Cūrṇis and Vṛttis. A very good account of Digambara works is given by Dr. A. N. Upadhye in his Introduction to his edition of Bṛhat-Kathākośa f Hariṣeṇa, published in Singhi Jaina Granthamālā. The number of Śvetāmbara Jaina texts is fairly arge as can be seen from a reference to Jaina Granthāvali and the Jinaratnakośa (ed. by Prof. H. D. 'elankar) or the Catalogue of Palm-leaf mss. in the Bhāṇdāras at Pāṭaṇ (G. O. Series), or the lifferent volumes of Peterson's reports, etc. A number of such notices will be available in the Jaina lāhitya no Samkṣipta Itihāsa written by the late Shri M. D. Desai.

Some of the Jaina Kathās have their origin in the Jaina Anga texts. Incidents from the life of fahāvira are available in the Ācārānga, the Kalpasūtra, the Bhagavatīsūtra etc. Of the various Jaina anonical texts, especially noteworthy are the Uttarādhyayanasūtra, the Nāyādhammakahāo, the Jvāsagadasāo, the Antagada-Anuttarovavāiya-dasāo, the Niryāvaliyāo and the Vivāgasūyam, for he wealth of Kathās they contain. Some of the accounts, of Jaina laymen and women (śrāvakās and rāvikās), of Jaina monks and nuns and of some kings and queens, who are referred to as centmporaies of Mahāvīra, do contain much that is based on real facts; some of the persons are not merely egendary, for example, references to Cetaka, to Pradyota of Ujjayinī, to king Śrenika of Rājagrha, to satānīka, to Udayana the famous lyrist and lover of Kauśāmbī, to Uddāyana of Vitabhayapattana, re of great interest for a historian. The story of Kunāla, the son of Aśoka, and of Samprati, the grandson of Aśoka, available in Brhatkalpabhāsya throws some interesting light on Samprati and cunāla and may be regarded to have been based upon historical facts. There seems to be much ruth in Samprati being a patron af Jainism and having helped the Jaina monks going to Dakiṣṇāpatha South India).

But it is indeed not an easy task to find out how much is historical and how much is legendary n any given Kathā. Sometimes when it refers to persons who were contemporary of Buddha and Mahāvīra we obtain references to them in both the Jaina and Buddhist literatures in which case a comparative study helps us a good deal in our judgements.

But generally we come across a good number of legendary tales which are illustrative of the good or bad results accruing from the practice of virtues and vices. The characters in such stories are often shown to have attained happiness in this world, or in celestial regions and even obtained liberation by following the principles preached by Mahāvīra, Pārsvanātha, Neminātha or monks of their orders. Followers of heretical faiths are cleverly underrated and are shown to undergo suffering or to have been converted to the Jaina faith. A very persistent feature of these Dharmakathās of Jaina literature is the use of the motif of Jātismaraṇa, i. e. remembrance of one's good or bad actions in the past life or lives whereby a person obtains solution of the happiness or misery experienced in this life and where upon one follows the Jaina faith with reinforced faith. Too much use of this supernatural element sometimes mars the value of these often very beautiful literary compositions, our AMKV. being one of them

<sup>1.</sup> Kahārayaṇakoso, ed. by Muni Puṇyavijaya, published in Śri Ātmānanda Jaina Granthamālā, Bhavnagar (1944 A. D.

Apart from this, the importance of these Treasure-houses of Kathās can never be underestimated by a student of Cultural history of India. This is aptly demonstrated by K. K. Handiqui in his critical study of the Yasastilakacampū, of Somadeva, composed in 959 A. D.

The AMKV. is such a treasure-house of stories with cultural data. The first chapter deals with four-types of intellects, and gives stories of Bharata (i. e. of Roha, the son of a Bharata, dancer or Naţa), of a diviner or foreteller, of a farmer (karşaka), of Abhayakumāra, the prince and minister of King Śrenika of Rājagrha.

The second chapter eulogises the virtue of charity with accounts of Dhana, a Sārthavāha, Dhan-yaka who was later reborn as king Nala, Kṛtapuṇyaka, Droṇa, a servant, and Śālibhadra, a very rich merchant. The story of Śālibhadra is very popular in later Jaina literature and special Rāsas dealing with the life of Śālibhadra were composed. In our account, the dialogue between the mother and her son Śālibhadra (pp. 33-34) is noteworthy. It reminds one of the dialogue between Bhartrhari and Pingalā still sung in the streets by beggars with a string-instrument. The mother of Śālibhadra tries to persuade her son from taking the life of a monk and the son harps on the transitoriness of worldly pleasures and life.

The text further emphasises the desirability of giving gifts to the worthy by referring to accounts of a brahmin named Cakradhara, Candanāryā, the chief nun in the order of (and a contemporary of) Mahāvīra, and of Mūladeva, a prince who was a thief. The bad results of giving undesirable food to monks are illustrated by the story of one Nāgaśrī.

The third adhikāra illustrates the greatness of the virtue of Chastity with stories of Damayantī (Davadanti, queen of king Nala), Sītā (queen of Rāma), Rohīņī, wife of a merchant of Pāṭaliputra, Manoramā, wife of Sudarsana and Subhdarā, wife of a trader.

The fourth chp. illustrates the merits of Tapa or Penance, with examples of such practices of Mahāvīra, Viśalyā, Śaurī (Vasudeva), Vīramatī (Damayantī in a previous birth), Rukmiņī the queen of Vāsudeva, and Madhu, (Pradyumna in a previous birth). The accounts of Vasudeva, Rukmiņī and Pradyumna may be compared with those in the Vasudevahiņdī of Samghadāsa.

The fifth chapter illustrates Bhāvanā, the mental attitude behind one's actions, with stories of Dramaka, Bharata Cakravartī and Ilāputra. The sixth chapter illustrates the value of Right Faith (samyktva), i. e. faith in the right principles of Jainism. Stories of Śrenika and Sulasā are referred to. Sulasā, wife of Rathika Nāga in the reign of Śrenika at Rājagrha is a very devoted follower of Mahāvīra. She is referred to in the Sthānāngasūtrā and the Samavāyāngasūtra.

The seventh ch. shows the merits of seeing and adoring the image of a Jina from the lives of Sayyambhava, the pupil of Ārya Prabhava and the life of Ārdrakumāra. The story of Ārdrakakumāra and Abhaya, the son of Śrenika is known from Jaina canons. Sayyambhava is the famous author of Daśavaikālikasūtra.

- Yasastılakacampü and Indian Culture, by K K. Handiqui, published in Jivarāja Jaina Granthamālā, Sholapur (1949 A. D.).
- 2. Compare Krtapunya's account in Kathākośaprakarana (KKP.) of Jineśvaresūri, pp. 64 ff.
- 3. Šālibhadra is referred to in Sthānāngasūtrā, 10. 3, also see KKP., pp. 55 ff.
- Compare account of Müladeva in Dhürtäkhyāna of Haribhadra, ed. by Dr. A. N. Upadhye and in the Niśithä Cūrni, vol. I. p. 104, vol. 4, p. 343. Also see the account of Müladeva in the Ţikā of Devabhadra on the Uttarādhyayanasūtra, and in KKP., pp. 71 ff.
- Séhānāngasūtra (Āgamodaya Samiti ed., Bombay, 1918-20) 9. p. 455; Samavāyāngasūtra (Āgamodaya Samīti, Bombay, 1918), p. 154.
- 6. Sütrakıtängasütra, 6th adhyayana, and Niryukti on it.
- See also, Nisitha Curni vol. II. p. 360, vol. III. p. 235. Sayyambhava is referred to in many Sthaviravalis including that of Nandisutra and of Hemacandra.

The eighth adhikāra describes stories of one Dīpakašikha, a servant (karmakarī), Navapuspaka, a gardener (engaged in selling flowers and garlands—mālākāra), Padmottara, a servant of a sea-faring merchant (nauvittakakarmakarī), and Durganārī, and old lady from Kāyandī (Kākandī, modern Khukhundo in U. P.), all of whom obtained merits by worshipping the Jaina-image,

The story of Gandharvadattā, in the legend of Karmakarī, is known to Vasudevahindi, pp. 126-154.

The ninth chp. praises the good results obtained by proper adoration of the Jina image after ceremonial worship. The chapter gives stories of Bakula, a mālākāra, Seduvaka, a brāhmaṇa¹ and Nanda, a rich merchant (śreṣṭhī). In the story of Bakula (p. 114, v. 24), it is said that further account of Ratnacūḍa and his beloveds Tilakasundarī and others may be known from Rayaṇacūḍa (Ratnacūḍa) which seems to be a reference to an earlier work, Ratnacūḍa-kathā.

Next to Jina is the pious Jaina monk, the teacher, who should be duly adored. Fruit of obeisance to the Sadhu is illustrated in the tenth chp. in the account of Hari, i. e. Vāsudeva Kṛṣṇa.

The eleventh chp. deals with samavika and its good effects even though practiced without knowing it in full details. This is illustrated from the story of Samprati, the Mauryan ruler, who was son of Kunāla and grandson of Asoka. The story shows that Samprati, converted to Jaina faith by Arya Suhasti, arranged Jaina Rathayātrās, helped Jaina monks in going to Anārya lands, and asked the merchants in his state to give alms to Jaina monks from their shops (things which the monks could eat without violating their rules of conduct). This shows that in this age, the monks probably could not get sufficient food to live on. The same account is available in the earlier Brhatkalpa-Bhāsya and Cūrņi, edited by Muni Punyavijayaji. This account further shows that Kunāla was made blind because his step-mother changed a letter in a written order of Asoka. Kunāla was an expert in Gandharva-vidvā (science of music, singing). These incidents about Kunala, Aśoka and Samprati. noted in ancient Jaina texts, seem to be fairly reliable literary sources and deserve to be referred to in a history of the Mauryan rulers. What is especially interesting is the name of mother of Samprati given in the AMKV. (p. 124, vv. 27,42). She was known as Sarayasiri, i. e., Saradaśri. The same is also available in the account of Kunālakumāra given in Dharmakīrti's Vrtti on Devendrasūri's Caityavandana-Bhasya. The AMKV. p. 125, v. 67, says that further information about future of Samprati may be read from "Nisīhāo", i. e. the Nisīthasūtra. Obviously this seems to be a reference to Niśītha-cūrņi which gives Samprati's account.

The twelfth chp. deals with benefits of hearing the teaching of the Jaina Canons (agamas). Cilatiputra, the son of a maid-servant of a merchant named Dhana, and Rauhineyaka, a great thief near Rajagrha, are said to have profited from such teachings of the Jina.

- 1 The story of a leper comming in the assembly where Mahāvira is preaching, and the inquiry of Śrenika about the leper, etc. are well-known to Jaina Āvaśyaka literature, and to the texts on Mahāvira, Śrenika and Abhaya, See also Upadeśamālā-tikā of Ratnaprabhācārya (composed in 1182 A.D.), pp. 489 ff,
- 2. Cf. with this the following उदिष्णजोहाउलसिद्धसेणो स परिथवो णिजिजयसनुसेणो । समंततो साहुशुइप्पयारे अकासि अंघे दिमले य घोरे ॥ ३२८९ ॥ The comm., based on earlier Cürpi on his verse, states स सम्प्रतिनामा पार्थिवः अन्धान् इविडान् चशच्दाद् महाराष्ट्र-कुदुकादीन् प्रत्यन्तदेशान् घोरान् प्रत्यपायबहुलान् समन्ततः साधुशुक्षप्रचारान् साधूनां सुक्षिष्ट्रणान् अकार्षीत् इतवान् । Bihatkalpasütra with Niryukti & Bhāşya, vol. III. pp. 917-921. Also, Nisitha Cürpi. vol. IV.pp. 128-131.
- Śri Devavandana (Caityavandana) Bhāṣya with Śri Samghācāra-Vṛtti of Dharmakirtti (pupil of Devendrasūri),
   pp. 347 ff. For a summary of the story of Kuṇāla, see, J. C. Jaina, Life in Ancient India as depicted in Jaina Canons, p. 390; for Buddhist version of the story, Law, B. C., Geographical Essays, pp. 44 f.
- See also, Sanghācāravidhi (Comm. on Devendra's Devavandana-bhāsya, op. cit.), pp. 279 ff. Also see, Āvaáyaka-Vrtti of Haribhadra, I. pp. 371 ff; UTR., pp. 186 ff., Nāyādhammakahāo, 1,18.
- 5. Also in Trīşaştišalākāpuruşacharitra, of Hemacandra, parva 9. Vyavahārasūtra bhāşya and vṛtti, uddeša, 2.

In the thirteenth chp., a Bull, a Buffalo (paddaya-pādo in Gujarati), a Snake, one Mintha (hasti-paka, i.e., keeper of elephants), the merchant Sudarsana and the brāhmana Somapaprabha are said to have profited by counting (remembering, muttering) the Navakāra (Namaskāra) mantra.

Repeated muttering of the above mantra, which contains obeisance to Jina, Siddha, Ācārya, Upādhyāya and Sādhu, results in elimination of evil effects of bad deeds and results in aversion to worldly life. Yava-sādhu, who was the Yava-king of Yavapura before retirement is cited as an illustration in the fourteenth chp. The story of this Yava (Yavana originally in some earlier lost source?) is interesting. His son is called Garddabha, which reminds us of the story of Kālakācārya and Garddabhila. Anoliyā, the daughter of Yava was imprisoned in an underground cell (bhūmíhara-bhūmígrha) for incest, by Dírghapṛṣṭha, the minister, according to our text (pp. 146 ff.) and by Garddabha, her brother, according to the Bṛhatkalpa-bhāṣya and Cūrṇi, which give the story. The Bṛhatkalpabhāṣya calls her Aḍoliā (Bṛhatkalpasūtra, op. cit., vol. II. pp. 359 ff. gāthās 1155 ff.).

The fifteenth chp. emphasises the importance and benefits of observance of vows etc. Examples of Dāmannaka, a fisherman (dhīvarapurisa), a Brahmin lady, Caṇḍacūda, a kulaputraka, Giri, a Domba by caste, Rājahamsa and Kunda, a wood-cutter, are cited. The sixteenth chp. refers to the benefits of begging pardon for one's misdeeds and 'confessions' (mithyāduṣkṛta). The legends referred to are those of a Kṣapaka monk, Caṇḍarudra, a monk easily irritated, Queen Mṛgāvatī of Kauśāmbī who was a contemporary of Mahāvīra, and King Prasannacandra of Potanapura. Of those the stories of Mṛgāvatī and Prasannacandra are well-known to Jaina Canonical literature.

The next adhikāra is devoted to stories about practice of Vinaya, i. e., discipline, courtsey and good behaviour. The stories given are of Citrapriya Yakşa (the same as the Surapriya Yakşa whose account is given in the Āvaśyaka Cūrṇi) and of Vanavāsi-Yakşas on the mountain Sammeta. The story of Surapriya Yakşa (of Sāketa) includes an incident from the life of King Śatānīka and his queen Mṛgāvatī. The eighteenth chp. refers to encouragament and propagation of Jaina faith (pravacanomati-tīrthaprabhāvanā) as was done by a prince Viṣṇukumāra, by the well-known monks Ārya Vajra and Siddhasena Divākara. The Āvaśyaka Niryukti and Cūrṇi refer to incidents from the life of Vajrasvāmī, while account of Siddhasena Divākara is known from Kathā-works. The unpublished Kahāvali of Bhadreśvara also refers to him. Besides the above two saints, Mallavādī, the famous author of Dvādaśāra-Nayacakra, Ārya Samita, the teacher of Ārya Vajra and Ārya Khapuṭa who is said to have defeated Buddhists at Broach (Bharukaccha) are given. Mallavādī's account is also available in the unpublished Kahāvali while Ārya Khapuṭa's account is known to Bṛhatkalpa-bhāṣya and Cūrṇi. The Niśītha also refers to Ārya Khapuṭa, Ārya Vajra, Ārya Siddhasena and Ārya Sayyambhava. The next addhikāra emphasises 'the worthlessness of worldly life and the need for practicing the Jaina Dharma which leads to good results hereafter. A story of three friends is given.

Human body is the principal means to the above end, some turn it to better use, others misuse it. A story of sons of merchant class (vanikaputra) is given. To spend this life in a pious way being of great importance, it is necessary to see that one keeps good company. Good company leads to very

<sup>1.</sup> For references to story of Sudarsana, see, Abhidhana-Rajendra, vol. VII. pp. 948 ff.

For the importance of this story having probable relation with accounts of Kalaka and Garddabhilla, see Suvarnabhūmi men Kalakacarya (Hindi) by U. P. Shah,

Also see, Dh. V., pp, 109 ff., Mahāviracarita of Nemichandra, and in Hemacandra's Trişaşti, parva 9; Sanghācāra-Vṛṭṭi on Devavandana Bhāṣya, pp. 17 ff., Upadeśamālā-tikā (henceforth UTR.) of Ratnaprabha, pp. 113 ff.; Āv. Cū., p. 87 f., etc. for accounts of Surapriya Yakşa and Mṛgāvati.

<sup>4.</sup> Accounts and references of these monks are available in many Jaina works-Sthavirāvaļis etc., and Kathā-works, etc. Also see, Dh. V., pp. 151 ff. for a short account of Prabhava and Sayyambhava.

<sup>5.</sup> For story of three friends, see UTR., pp. 167 ff.

good actions and merits. The illustrations, given in chp. 21, are—Prabhākara, a brāhmaṇa, two parrots, and Kambala-Sambala, the two young bulls of Mathurā. Story of Kambala-Sambala is well known to canonical literature and is referred to in Av. Nir. etc.

A person easily led away by senses and wordly pleasures ultimately suffers. So one should always be alert and watchful about senses and sense-objects, since even big saints are likely to fall, as happened in the case of a monk who was a contemporary of Arya Sthulabhadra and the courtesan Kośā. It is said here (p. 183, vv. 1-2) that Sthūlabhadra became a pupil of Sambhūtivijaya, when the ninth Nanda was ruling and when Sagadāla (Śakaṭāla) of Kappaya-vamsa (Karpaṭa-vamśa) was the minister. The story of this monk Sīhaguhāitta is narrated in the 22nd chapter. The Āvaśyaka-Vivaraṇa is referred to on p. 184, v. 24. In the same chp. it is said that a man who succumbs to such weakness of senses obtains much less pleasure when compared to the ultimate pain and misery resultant from such acts. This is further illustrated by the accounts of Bhadrā, wife of a śreṣṭhī, a son of a merchant of Mathurā, a prince named Gandhapriya, a king who used to eat human flesh and Sukumarikā, a queen.

The last story leads to another topic, that since females are generally fickle-minded and crooked, they need not be trusted. This is suggested in the 23rd chp. with the examples of one Nūpurapanditā, wife of a śreṣthī, and Bhāvabhaṭṭikā, the daughter of a śreṣṭhi named Bhānu, and another lady who was daughter of Dattaka. The story of Bhāvabhaṭṭikā includes sub-stories (avāntarakathā) of Vaṇikputra & Jinadatta, Amaradatta & Mitrānanda, the story of Chārudatta (in Apabhramśa), etc. The story of Chārudatta may be compared with the same in the Vasudevahindi. Chārudatta's story is well-known to the different adoptations or versions of Guṇādhya's Bṛhatkathā. The AMKV. account refers to port (velāulu) of Priyangu, to Jāvā (Javaṇadīva), to one Usirāvattapuru (p. 213), to Suvaṇabhūmī, rivers Vegavaī and Sindhuvai, the Aja-patha and the Taṅkaṇa-viṣaya.

Attachment, jealousy, anger etc. destroy the good effects of penance etc. and lead to miseries even in this life. In illustration, the 24th chp. gives stories of a wife of a merchant (vaṇik, baniā), a boatman named Nanda, a warrior (bhaṭa) called Caṇḍa, Citra & Sambhūti, the two sons of Mātaṅga caste, one Māyāditya, Lobhanandī and a merchant with a purse (nakulakavaṇik; nakula = money-bag, purse).

Protection of life, pity on animals and beings is a virtue which is illustrated in the 25th chp. in the stories of the son of a Śrāddha (=śrāvaka, a Jaina lay man), Guṇamati, daughter of a śreṣṭhi, Meghakumāra, son of King Śreṇika (Bambhasāra of Magadha), and Dāmannaka, a fisherman.

Followers of the Jina-Dharma sometimes attain liberation even though not retired as monks, and living a householder's life, as shown in the legends of two śrāvakās and a king called Chandrāvatamsaka (27th chapter).

Following the Dharma not only leads to self-advancement but also enlightens others. The 28th chp. illustrates this with stories from the life of Abhaya and Srenika, and from a story in which composition of three different quarters of a verse, from a given fourth quarter (pāda), leads to enlightenment.

<sup>1.</sup> The story of Kambala-Sambala in the AMKV. is taken from Pkt. Mahāvīracarita of Nemichandra, the author of AMK.

<sup>2.</sup> For Sukumārikā, see, Dh. V. pp. 198 ff. The Sukumālia of Jňātāsūtra, 1.16 is the Nāgaśrī of AMKV. pp. 44-45.

<sup>3.</sup> The story of boatman Nanda, in AMKV., pp. 219 ff., may be compared with Dh. V., pp. 211 ff.

<sup>4.</sup> See Sārthavāha, by Dr. Moti Chandra, for a discussion and identification of places referred to in stories of Cārudatta.

<sup>5.</sup> Cf. the Chitta-Sambhūiya adhyayana in Uttarādhyayansūtra, adhy. 13 in SBE, vol. XLV., pp. 56 ff.

<sup>6.</sup> Cf. UTR., 371 ff. for story of Meghakumāra; Nāyādhammakahāo, 1.1.

A person not making 'confession' of his misdeeds etc., obtains misery. Examples, given in the 29th chp. of the above, are the stories of a mother & son, a tapasa knowing three Vedas, Rsidatta, a tapasa-kanya and a royal wrestler (malla) who was known as Matsyamalla.<sup>1</sup>

In the 30th chp. it is said that infatuation (moha) leads to hell and rebirth as animals, insects etc. Examples of a Tāpasa, a merchant Sāgaradatta, Nanda, a jeweller (maṇikāra),<sup>2</sup> and mother of Lalitāṅga are cited.

A few blessed souls, though young and rolling in riches, are able to practice severe penance to the extent of dying of voluntary starvation. The 31st chp. cites stories of Phandhanakumāra<sup>3</sup> and Jambu, son of a merchant (ibhya), in illustration. This Jambu is the famous great Jaina monk Jambūsvāmī.<sup>4</sup>

Practice of Dharma is not a monopoly of the upper class. Even the low born can become great saints, as shown from the stories of Harikeśin<sup>5</sup> and Nandişena (33rd chp.).<sup>6</sup>

The next chp. suggests that as a general rule it is advisable for monks to live in a community of monks (gurukulavāsa) rather than wander alone, since one moving alone would easily be seduced by women. Famous stories of Arhannaka<sup>†</sup> and Kūlavāla<sup>8</sup> are cited.

In chp. 34, it is shown that even mere sight (darsana) of (Jaina) monks who are self-controlled and peaceful, leads to merits. Stories of a thief, and the two sons of a priest (purohita) called Bhrgu are cited.

One always obtains the fruits of his good actions performed earlier either in this life or in a previous existence; this is seen in the stories of Karakandu, the prince of king Dadhivāhana of Campā, prince Nami, Cārudatta and Bandhudatta (chp. 35).

Great souls like Naravikramakumāra, whose account is given in chp. 36, do not become proud in prosperity, nor do they loose patience and wisdom in adversity. What is destined to happen, will certainly take place, inspite of human effort to the contrary. This is shown from the lives of Varahamihira, the famous astrologer (who, according to Jaina traditions, was brother of Bhadrabāhu), 11 (the fate of) the Yādavas of Dvārakā, Mitrānanda, a son of a śresthi, and the story of a cook (chp. 37).

It is no use crying over what is lost or dead. This is demonstrated from the lives of Bharata Cakravarti, Sagara, the second Cakravarti, Baladeva, and Rāma, brother of Lakṣmaṇa (chp. 38). Stories of Sagara and his hundred sons turned to ashes, of Balarāma, and Rāma-Lakṣmaṇa are according to Jaina versions of these epic stories known from various earlier sources like the Paumacariyam etc.

- The story of Attanamalla is well-known. Wrestling competition at Sopärä etc. are referred to in Av. Cū. and Vṛtti
  of Haribhadra on Av. Nir. Also see Dh. V., pp. 213 ff.
- 2. The story of Nanda Manıkara is given in Nayadhammakahao, 1.13.
- 3. See also UTR. pp. 188 ff.
- 4. Jambu's accounts are available in canorical liferature, sthaviravalis, etc., also see UTR, 136 ff.
- 5. Harikeśin is referred to in Uttarādhyayana, Chp. 12, SBE, vol., XLV., pp. 50 ff.
- Nandişena was a contemporary of Mahāvīra, he is known in Upadeśamālā literature. See also Dh. V., 127 ff. Also see, Abhidhāna Rājendra, vol. IV. pp. 1757 ff.
- Story of Arhannaka is given in Uttarādhyayana sū. Sukhbodhā. Ţikā, 2.9; also see Abhidhāna Rājendra, vol. I.
  pp. 756 ff.
- Külaväla is known to Ävasyaka Literature, and commentories on the Uttarādhyayana. See also, Abhi. Rāj. vol. III.
  pp. 639 ff.
- Karakandu story is very popular in both the sects, separate works like Karakanducariu are known and published.
   Also see, UTR., pp. 395 ff; Dh. V., pp. 116 ff. Commentators on Uttarādhyayana, 9 adh. refer to him as one of the Pratyekabuddhas; also see, Abhi. Rājendra, vol. III. pp. 357 ff.
- Stories of Nami and the other three Pratyekabuddhas are given in commentories on the Uttarādhyayana, op. cit., the Uttarādhyayana devotes a whole adhyayana to Nami-pravrajyā.
- 11. For references to accounts of Varāhamihira, see, Abhi. Rāj. VI. 892, and vol. V. 1370 ff.

In this world, even one's own kith and kin turn into enemies, then why should there be any attachment? Chp. 39 illustrates this with reference to Sūryakāntā,¹ the queen of king Predešī of Kekaya country ruling from Svetavikā (Seyaviyā), Culanī, the wife of a brāhmaņa from the city of Kampilla (Kāmpilya) in the Pānchāla-janapada, Konika (King Ajātašatru) who put his father Srenika into prison,² Sankha, husband of Kalāvatī, Bharata the son of Rṣabhadeva, and king Kanakaketu of Teyalipura.³

Chp. 40 deals with futility of attachment to wealth etc., when all these are evanescent. Crying over the dead etc., is a mere social display, a tradition only, which really is of no avail. Stories of Savitrī, a brāhmaņa lady, a minister of some king, the mother of Arahannaka, Baladeva and a prince named Kulānanda are given. The wise do not mourn over the dead as is shown from the story of a farmer in whose family all the members showed this virtue on the death of the son.

The last adhikāra shows that those who are wise, patient, discriminating and strong in virtue, bear all miseries and remain unpurturbed as was done by the Jina Pārśvanātha and Tīrthankara Mahāvīra who patiently bore all upasargas (calamities, disturbances, miseries) during their meditations and wanderings. Examples of saints Gajasukumāra<sup>4</sup> and Metārya,<sup>5</sup> and Sanatkumāra Cakravarti are also given.

In giving the above summary we have cited only a few references to sources of some of these stories from Jaina Canonical literature and to other versions of such stories. Works like KRK., KKP., Dh. V., Sanghācāra-Vṛtti on Devendra's Devavandana-bhāṣya, Kahāvalī of Bhadreśvara give a number of stories which can be compared with the same Kathās in the AMKV. It would be interesting if a comparative study of some individual Kathās from Jaina literature is undertaken. Especially useful for all such studies is the whole of Bhāṣya-Cūrṇi literature from which the later writers have drawn extensively.

Our text, the Åkhyānakamanikośa is of only 53 verses but the Vivarana of Āmradeva on the same is a literary composition of a superior order and runs into about 14000 granthas. Though mainly in verse, it has a few short prose passages and though the major part of it is composed in Prakrit, it contains a few accounts in Sanskrit and some in Apabhramśa. Especially noteworthy is the story of Kulānanda (pp. 347-348) wherein each half verse is in Sanskrit while its latter half is in Prakrit.

The AMKV. is written in a charming lucid style and a good many passages can pass as beautiful subhāṣitas as will be seen from such passages collected in Appendix 7, pp. 401 ff. Amradevasūri is a well-read scholar and a poet and has also quoted from earlier texts mostly without referring to the name of the work or its author. The learned editor, Muni Śrī Puṇyavijayaji, has traced some of these passages and a reference to pp. 2-3 of the AMKV. will show that the author has quoted from Ślokavārtika, Upadeśapada, Nandīsūtra etc. In certain accounts, Āmradevasūri has suggested that more details may be obtained from 'Harivamśa' (see, pp. 71, 80, 321). It is not unlikely that he refers to a Śvetāmbara Jaina text of this name rather than making a general reference to texts refering to great men and women born in the Harivamśa. Besides Harivamśa, Vīracarita, Uttarādhyayana and Bhagavatisūtras and works like Nayacakra are referred to. Āmradevá also refers to Niśītha, Āvaśyaka-vivarana and Ratnacūdā. The last may be the Ratnacūdacarita composed by Nemicandra, author of AMK. That Āmradevaṣūri was an erudite scholar is further inferred from his selection of choice words, passages, and from

<sup>1.</sup> Cf. also the story in UTR., pp. 285 ff.

<sup>2.</sup> Cf. UTR., 351 ff; Av. Cū., II. pp. 166 ff. Aupapātika sū., 6, Also see J. C. Jaina, Life in ancient India, pp. 390-391.

<sup>3.</sup> Cf. the story of Teyaliputta in the Nāyādhammakahāo, 1.14, also see, UTR., pp. 329 ff.

Story of Gajasukumāra occurs in the Anuttaraupapātikadašā-sūtra. Also see UTR., pp. 228 ff. The story of this saint is found in Āvasyaka literature.

For Metärya, see UTR., 267 ff; Supāsanāhacarita, 409. He is known to Āv. Nir., Cū., Tikās etc. See also Abhi. Rāj. VI. pp. 378-379.

the fund of words used by him. His beautiful descriptions of cities, forests, seasons, damsels, kings and queens, camps and caravans, festivals etc. are noteworthy. Some poetic acrobatics are shown in on pp. 296 ff. in the account of Praśnottara-gosthi-Paṇḍita-gosthi. But the importance of this work as a source for cultural data is still greater. The deśī words occurring in the text and various expressions etc. are especially useful to students of old Gujarati literature and culture, for it must be remembered that the AMKV. was composed at Dhavalakkapur (Dholkā) in the reign of Siddharāja Jayasiraha in samvat 1191 = 1135 A. D.

We must, therefore, make a brief survey of the cultural data available in the AMKV.

We might begin this brief outline of the cultural data available in the AMKV. with the Geographical and Historical Data. It may be noted at the outset that in the following notes it is the AMKV. of Amradeva that is under consideration and not the short text of the AMK, unless otherwise specified. References to pages in brackets are references from this work. Page references of proper names are generally not given as they are already available in Appendix 2, pp. 371 ff. of this edition.

The Jambūdvīpa and Bharaha or Bhārata-Varşa are of course well-known. The text refers to Jauna-dīva on p. 314, in the Yādava-ākhyānaka, and says that the sage Dīvāyaṇa (Dvaīpāyaṇa), son of Pārāśara was born there. According to Mahābhārata Ādiparva, Kriṣhṇa Dvaipāyana, son of Parāśara was born in an island in the river Yamunā. The Jaina version of the destruction of Dvārakā is different from the Brahmanical version, and the Jauṇa-dīva referred to here is difficult to identify, but since Hemacandra, in his account of burning of Dvārakā, given in Triṣaṣṭīśalākāpuruṣacaritra, Parva 8, sarga 11, refers to Yamunā-Dvīpa, it is safer to take our Jauṇadīva as Jaunādīva (Yamunādvīpa).

The Javaṇa-dīva, in Cārudatta's caritra in chp. 23, should, of course, refer to Yavana-dvīpa or Jāvā. Cārudatta reaches this island in a boat from the port called Piyaṇgu (Priyaṇgu) which is the Priyaṇgupattana also mentioned in the Vasudevahiṇḍi p. 145, where also Cārudatta is said to have reached Javaṇa-dīva. There it is expressly stated that from Piyaṇgupaṭṭaṇa, he goes to Cīṇaṭhāṇa and thence to Suvarṇabhūmi. Travelling in the "Paṭṭaṇas" of east and west he reaches Kamalapura (Kamboja), Javaṇa-dīva and Simhala. Priyaṇgu or Priyaṇgupattana, a fairly big, ancient famous port (called velāula in AMKV.) must have been in west or north Bengal and is referred to in the Irdā plates.¹

The Simhala-dīva is of course modern Ceylon. Ratnadvīpa (Rayaṇadīva) is also identified by Moti Chandra with Simhala-dvīpa. A Rayaṇadīva is also referred to in Nāyādhammakahāo, 1.9. Nandīśvara-dvīpa and Dhātakī-khaṇda (Dhāyai-saṇḍa) are probably mythical. They are referred to in Jaina cosmographical accounts, but it is difficult to identify them. Hamsadvīpa (p. 58) from its context, should refer to Lankā (or an island nearby).

In the story of Abhaya and Ārdrakakumāra, in all Jaina versions, we find reference to Addaya or Ārdraka-deśa. Looking to the fact that Abhaya was living at Rājagrha in Bihar and that Ārdraka was in the midst of ocean, it is advisable to try to locate it with some island in the Bay of Bengal, probably it was the Andaman island. Uttarāpatha (p. 291) is a general term, referring to Northern India. Ghoraśiva, a mahāvratika, says that he came from Śrīparvata<sup>5</sup> and was going to Jālandhara in Uttarāpatha. Jālandhara included the state of Cambā on the north, Maṇḍī and Sukhet on the east and Śatadru on the south-east.<sup>6</sup> Of the other countries referred to in our text, Avantī, Mālava, Aṅgā

<sup>1.</sup> History of Bengal, vol. I. pp. 32, 133-34.

<sup>2.</sup> Särthväha (Hindi), p. 148.

<sup>3.</sup> For Nandiśvara, see, Trisasatiśalākāpurusacarita, vol. I (G. O. S. no. LI, Baroda), pp. 395 ff. 397.

<sup>4.</sup> For Dhātaki-khanda, see, ibid., pp. 390, 398.

Śriparvata is Śriśaila well known for Jyotirlinga Mallikārjuna; the lofty rock overhangs the river Kṛṣhṇā in the Kurnool district, also see, Law, B. C., Historical Geography of Ancient India, p. 189.

<sup>6.</sup> Yoginitantra, 1. 11, 2. 2., 2. 9., mentions it. See, Law, B. C., Historical Geography of Ancient India, p. 86.

(Anga, with Campa as its capital), Kalinga, Videha (Vedeha), Kasi, Kosala, Vaccha (Vatsa with Kauśāmbī as capital), Pañcāla (Pāncāla with Kampillapura as capital), Gandhāra (Gāndhāra), Kuru (with Gavapura-Gajapura as capital) are well-known countries, most of them ancient Janapadas, known to Jaina canonical literature. Kusatta is identified by J. C. Jaina with the country Kusavatta (with Soriyapura, on the bank of the Yamuna, as its capital) which is the country around Suryapura in Agra district. Keyai of Jaina canonical literature, is according to I. C. Jaina, the same as Kekaya and was situated at the base of Nepal, to the north-east of Śrāvasti which again is different from Kekaya in the North.<sup>3</sup> The Capital of Keyai is Seyayi, a in Jaina canons, as also in AMKV. This Seyayiva was visited by Mahāvīra, who having crossed the Ganges proceeded to Surabhipura from here. Seyaviyā is identified with Setayya of the Buddhists. Our text also refers to Kunkana (Konkana), Nepala, Medapata (Meyad), Surațțha and Sorațțha (Saurășțra, Kathiāvād), Varādaga ( = Varāda, Berar), Viyabbha (Vidarbha, which is the same as Varādaga)6 and Lāda which is not Lādha of Jaina canons, but Lāta in W. India, Gujarat, in which Bharuyaccha (Bharukaccha, Broach) is situated. Madhyadesa of course is the country extending from the Himalayas in the north, to the Vindhya in the south and from vinasana (i. e. where Sarasvati disappears) in the west to Prayaga in the east. AMKV. says that in this Madhyadeśa was situated the city called Rahamaddana (Rathamarddana).8 Tankana-deśa is referred to in the Sūtrakrtānga, 3.3.18 and the Bhagavati, 3.2. It is said that Tankana mlecchas lived in Uttarāpatha and went to Daksinapatha for trade, taking with them gold, ivory and other saleable commodities. The Av. Cūrņi, p. 120, says that since they did not follow the language of other traders, they laid their goods in piles, placed their hands above them and lifted the hands only when they got a suitable price. Tankana is mentioned in the Brhatkathakośa and the Vasudevahindi account of Carudatta, The Tankana-people may be identified with the Tanganas, a mountain tribe often mentioned in the Mahābhārata.

In one of his previous births, Nala is said to have been born, in Poyanapura in the Bahalidesa; as the son of Abhīra Dhammilābha and Renukā. Now the Av. Cū. refers to Takṣaśilā as capital of Bahali. It is said that this was a non-Aryan country and maidservants were brought from here. In the Av. Nir., Bahali is mentioned along with Adamba, Illā, Jonaga, Pallava, etc. Rṣabhanātha is said to have visited these countries. Bahalī may be identified with Vālbīka-deśa, Balkh in modern Afghanistan.

Padma-vişaya with its Nandanapura (p. 109), or Śri-kantha-deśa with Jayantīnagarī cannot be identified. In the country of Sirimangala (Śrīmangala) was the city of Śankhapura having big gopura. A Śankhapura is mentioned in Uttarādhyayana Tīkā, 4, p. 83a, where prince Agadadatta is said to have proceeded to Vārānasī from Śankhapura. Equally unidentifiable is Devanandi-deśa (p. 335).

The AMKV. mentions several capital cities, towns, villages and small settlements (sanniveśa). Of these, Aujjha (Ayodhyā), Ujjayanī or Ujjenī, Paiţthāna (Pratiṣṭhānapura, modern Paiṭhaṇa) Kancī

- 1. See, J. C. Jama, India As Depicted in Jama canonical Literature, pp. 250 ff.
- 2. Ibid., pp. 304, 337. Soriyapura is identified by Moti Chandra with Soron.
- 3. Ibid., p. 295.
- 4. Law, B. C., op. cit., p. 126.
- 5. Note Saurāṣṭra-Suraṭṭha, Soraṭṭha and Soraṭha. Probably the name Soraṭha had already become current in local dialect and this Soraṭṭha was used to give it a Prākṛṭ appearance.
- 6. The AMKV. gives Kundināpuri as capital of Viyabbhā on p. 46 and Kundininayari as capital of Varādaga on p. 72.
- 7. According to Manusmrti, II. 21.
- 8. Not identifiable. It is referred to in Nāyādh., 1. 16, and in Kathākośa (Tawney's ed.), p. 98.
- 9. Äv. Cå. p. 180.
- 10. Naya., 1. 1.
- 11. Av. Nir, v. 336
- 12. Law, B. C., op. cit., p. 133.

(Kānci). Campā, the ancient capital of Anga near modern Bhagalpur, Takşasila (Taxilā), Dyārakāyatī or Bāravaī (Dvārakā), Bharukachcha (Broach), Pandumahurā (Madurā) and Mahurā (Mathurā), Rāvagiha (Rājagrha, Rājgir), Lankā (of Rāma story), Vesāli (Vaišālī modern Basārh), Sāvatthī (Śrāvastī, modern Sahet-Mahet), Gayapura (Gajpura) which is the same as Hatthināura (Hastināpura, near Delhi), Pāḍaliputta (Pāṭaliputra, Patnn), Kosambī (Kauśāmbī, modern Kosam near Allahabad), Tāmalittī (Tāmralipti, modern Tāmluk in Bengal), Kampillapura (Kāmpilyapura, modern Kampil in Farukhābād district, U. P.), Kañcaṇaura (Kañcanpura, probably modern Bhuyaneśyara in Orissa).2 Dasaura (Dasapura, modern Mandsor), Kusumapura (same as Pātaliputra), Kosalapurī (possibly Sākeya), Sākea or Sākeya (Sāketa, once capital of northern Kośala), Sopāraya (Sūrpāraka, modern Sopārā near Bombay), Hatthikappapura (also known as Hatthakapa in Jaina literature, generally identified with Hathab near Bhavnagar in Gujarat State), Kayandi (or Kagandi, Kakandi in Jain literature, identified with Kakan in Monghyr district), and Girinayara (Girinagara, Jūnagadh near Girnar) are some of the places well known in older Jaina literature. Siriura is Śrīpura in the Raipur district, Madhya Pradesh, Valahi is Valabhi (modern Vaļā in Saurāstra, once capital of Maitrakas); Sāliggāma or Šāligrāma, known to Āv. Cū., part 2, p. 94, was in Magadha, near Gobbaragāma, but cannot be identified now. Ksitipratistha is another place which is not inentified. As noted by Jaina. I. C., sometimes it is identified with Poyanapura. Poyanapura or Potanapura would seem to be in the North, being in the Bahalidesa according to AMKV., p. 56, or is it Rohidā in Rājasthān? Rohedava is interesting and may be Rohitaka (modern Rohtak) of Yaudheyas. Padmavatī, one of the capital of the Nagas is modern Pawaya in the Gwalior district; Mihila (Mithila) was capital of ancient Videha Janapada, and is identified with modern Janakapura in Nepal border. It is well known to ancient literature, Tumbayana is modern Tumain of the old Gwalior State, Vaddhamana may be modern Vadhayana since this is a work of 11th century; in older Jaina accounts of Mahavira's itinerary, Varddhamana has to be identified with Burdwan. Mattiyāvayā or Mattiyāvai is ancient Mrttikāvatī, referred to in Jaina texts as capital of Dasanna (Dasarna) country. According to Hariyamsa Purana, I. 36.15, it was situated on the Narmadā river. Binnāyada or Bennāyada, according to Av. Cū., p. 547, was situated on the bank of the river Benna.8 According to a later Jaina writer it was a centre of trade and the merchants landed here with various merchandise while returning from Parasakula. Obviously this writer possibly could not identify the place. In the Av. Cūrni, p. 546, it is said that Seniya had visited this city when he was a prince. The AMKV. also refers to the incident of Seniya marrying Sunanda in Bennayada, B. C. Law, writing on Bennakata states: "this district comprised the territory round the modern village called Beni. 25 miles to the east of Kosamba in the Gondia tahsil of the Bhander district."10 None of the references, of the AMKV., to this ancient big city suggest that it was a port where merchandise from Pārasakūla (or any other place) was brought by sea-route. Identification of the place awaits further exploration.11

<sup>1.</sup> See, Law, B. C, op. cit., pp. 124 ff.

Kañcanapura is referred in Ogha-Niryukti-Bhāsya, 30, p. 20a and discussed by J. C. Jaina, op. cit., p. 293. He
identifies it with Bhuvaneswar in Kalinga. Our AMKV. is not explicit whether Kañcanapura was in Kalinga or
not, and hence it may be any town of this name, real or mythical.

<sup>3.</sup> See, Law, B. C., op. cit., pp. 122-123.

<sup>4.</sup> Jaina, J. C., op. cit., p. 287, Law, B. C. op. cit., 284 under Hastavapra.

<sup>5.</sup> Also see, Jaina, J. C., op. cit., p. 297.

<sup>6.</sup> See also, Law, B. C., op. cit., p. 325

<sup>7.</sup> See, J. C. Jaina, op. cit., p. 313.

<sup>7.</sup> See, J. C. Jama, Jp. Cit., p. 31

<sup>8.</sup> Anuyogadvārasūtra, p. 137.

<sup>9.</sup> Uttarādhyayana Tika, p. 64.

<sup>10.</sup> B. C. Law, op. cit., p. 310; Epigraphia Indica, vol. XXII. p. 170.

For another identification, see, Ratilal Mehta, Pre-Buddh:st India pp. 413-14. Bhennākata is also referred to in Buddhist literature.

A Bhaddilapura is also known to Antagaḍadasāo, 3, and the Āv. Nir. gāthā 383 also refers to it. It is generally identified with Bhadia, a village near Kuluhā hill near Hunterganj in the Hazaribag district. Kuṇḍiṇā or Kuṇḍiṇipurī, also referred to in Nāyādhammakahāo, Vasudevahiṇḍi, etc., as capital of Vidarbha, is identified with modern Kauṇḍinyapura on the banks of the Wardhā in the Chandur Taluk of the Amaraoti district. Ayalapura, Acalapura, is generally identified with Ellichpur in Berar. J. C. Jaina giving references to Piṇḍa-Niryukti, Āv. Tīkā, etc. shows that Acalapur was in Ābhīra, that the rivers Kaṇhā and Beṇṇā flowed near the town, and between them was the island Bambhadīva, a habitat of 500 tāpasas (also see AMKV. p. 174).

Gudasattha, associated with an incident in the life of Ārya Khapuṭa, is also mentioned in the Āvaśyaka Cūrṇi. J. C. Jaina has suggested that it was situated not far from Broach. The AMKV. (p. 175) as well as the Āv. Cū, say that there was a Buddhist Stūpa near a Buddhist vihāra at Broach. Kṣemapurī (p. 130) cannot be identified, but a Kṣemapuri existed in Saurāṣṭra, according to Vandāruvṛtti. Dhavalakkaka or Dhavalakapura, referred to in Praśasti of AMKV. is modern Dholkā in Gujarat State. Kāsahṛda (p. 369) also referred to in the Praśasti, may be Kāsindrā in Rājasthān. Mārāvalli (p. 369) as the context shows, may be somewhere in the Medapāṭa region.

Gangaura or Gangāpura is not identified. A Gangapura is referred to in Vipākasūtra.<sup>8</sup> Similarly Aņimanjiya, Sivamandira, Huyavahajāla, Sudamsana, Susīma, Sangarapura, Chammānī, Jayavaddhana, Jayantiyā, Jīvaharana, Paccantapura, Bhūtalānanda, Karṣaka, Kuṇḍavalaya, Ayāmuhī, Dharaṇitilaya, Devasāla, Paumuttara, Silāgāma, Lacchitilaya, Rayaṇāvaha, Mahilā, Mangalaura, Manjulāvaī, Nandaṇa, Vāḍipurī, Suhatthala etc. cannot be identified. Javaura or Yavapura of the story of Yavarāja is interesting. Probably the original name was Yavanapura. Yavapura, however, remains unidentified. Usuyāra was located in Kuru in Jaina canons, but cannot be identified. Usirāvatta may be Usīrāvati which occurs in Cārudatta's account in Vasudevahiṇḍī, p. 146. Ilāvaddhaṇa also occurs in Vasudevahiṇḍī, pp. 218, where it is said to be an ornament on the bank of the Ganges and again on p. 357 it is said to be near Tāmralipti. According to Āv. Cū., p. 484, Ilāvaddha was situated on the bank of the Beṇṇā. Vaḍapura, 10 Sankhapura and Vasantapura are also mentioned in the Vasudevahiṇḍī, but they cannot be satisfactorily identified.

Teyali is mentioned in the Nāyādhammakahāo also, but cannot be identified. About Dantavakkanayara (p. 277) it may be noted that it is said to have been ruled by a king named Dantavakka. In the Āv. Nir. gāthā 1275 and Sūyagadaṅga, 1 6. 22, we find a Dantapura with Dantavakka as its ruler. According to Pāli literature Dantapura was the capital of Kalinga, it was placed near Chicacole by M. Sylvan Levi. 11 Tilayapura (p. 200) and Villūrpura (p. 107) cannot be identified as also Elaura on p. 107.

- 1. J. C. Jaina, op. cit., p. 272.
- 2. Nāyādhammakahāo, 1. 16, Vasudevahiņdī, p. 80.
- 3. J. C. Jaina, op. cit., p. 263.
- 4. J. C. Jaina, op. cit., p. 286; Av. Cû., I. p. 542.
- 5. In view of the fact that a Buddhist Stūpa and a vihāra, both originally ereted in at least the Kshatrapa age, are now ex-avated at Devni Mori near Śāmalāji, in Gujarat, Broach deserves to be explored for a Buddhist site, since Jaina traditions about Ārya Khaputa persistantly refer to it.
- 6. Vandāruvītti, 86. Also see, Sandesara, B. J., जैन आगम-साहित्यमा गुजरात, p. 58-
- 7. U. P. Shah, Akota Bronzes, p. 41 and note 27.
- 8. See also, J. C. Jama, op. cit., p. 284.
- 9. In Buddhist traditions, Sudassana is an old name for Vārāṇasī, see, Ratilal Mehta, Pre-Buddhist India, p. 442. But it is not our Sudamsaṇa since the AMKV. p. 278 places it in Avanti-Janapada.
- 10. The context in AMKV. p. 77 would suggest that this Vatapura has to be located not very very far from Mathurā.
- 11. For different views, see, Ratilal Mehta, op. cit., pp. 401-402. For various references, also see, Law, B. C., op. cit., pp. 194.

Kattiyapura or Kārttikapura may be Kārttikeyanagara mentioned in Rājasekhara's Kāvyamīmāmsā (G. O. S. ed), p. 47. Rayaṇapura¹ (Ratnapura in AMKV.), Riṭṭhaura and Puṇḍarigiṇi are also found in Vasudevahiṇḍi, but they cannot be identified. Rahaneura of our text is the same as Rahaṇeura-cakravāla which according to Jaina traditions is located to the north of the mount Veyaḍḍha;² this as well as Rahamaddana, also known to Jaina canons, cannot be located.² On p. 255 it is found that a lady comes to Rahamaddana from Kāverīpurī. In that case, it may be in the south, Kāverīpurī may be Kāverīpumpaṭṭanam or Kaverīpaṭṭanam, on the mouth of the Kāveri river, which was an ancient sea-port of the Colas.⁴

Most of the rivers and mountains mentioned in our text are well-known and are listed separately on p. 388. A few of these names like Aşṭāpada are not identified and may be mythical as well. Our text also refers to the Dandakāranya, in the Sītā-ākhyānakam.

Of the various kings and princes mentioned in the text a complete list is appended by the editor on p. 389. Of these quite a large number may be legendary names. But Koniya, Konika or Kūnia and his father Seniya are Ajātaśatru and Bhimbhasāra or Bimbisāra. Abhayakumāra, the son of Seniya, might have been historical, so also the Ārdrakumāra of Ārdraka island. We have no means to support this, but persistent and old Jaina literary traditions suggest that they may be historical. Candanāryā was a direct disciple and leader of the order of nuns founded by Mahāvīra and hence she as well as her father king Dadhivāhana and mother queen Dhārīnī of Campā may be regarded as historical personages. Satānīka and Mṛgāvatī, Udayana of Kauśāmbī, Pradyota and his daughter Vāsavadattā and Udāyi are similarly historical. Jitaśatru being a very common name in Jaina stories it is difficult to say anything about him. As already stated before we have, from ancient Jaina sources, names of Mauryan rulers, Candragupta, Aśoka, and Samprati as well as Kuṇāla the blind father of Samprati. Our text further adds the name of Samprati's mother Śaradaśrī. Pradeśī of Seyaviyā is a figure which could have been historical.

A beautiful description of Ujjain is given on page 4. Again it is described on p. 175, vy. 73-76. Ujjain was near the river Sipra, and had a moat (pariha) around it. In the city were wise merchants of straight dealings. The sāhu-jana (sādhu-jana) or the merchant-class was proficient in its tradedealings, like a minister in his department (karana); in their dealings in negama, sangraha and vyavahāra, the merchants were straightforward. There were also the vesyā-janas (prostitutes), expert in their craft and music. People at large were happy and could satisfy their daily wants. The Avantipuri of p. 172, v. 40, with its madha (matha, here monastery with a temple) of Kudangesaradeva, is probably the same as Ujiain since the incident mentioned in the life of Siddhaseffa Divakara refers to the temple of Mahākāla at Ujjain, according to Jaina traditions. The Mahākāla-caccara of Ujjain is mentioned on p. 157, v. 54. Here the deseased or the poor could stay and pious people daily gave them pieces of bread (manda-khandāi) to eat. On p. 195 it is said that there was no science or art, no wonderful thing etc. that was not in the city of Ujjain. The belief in yoginis and grahas at Ujjain mentioned in this context is especially noteworthy. These references are neither exaggerated nor merely poetic as will be obvious from the references to sārvabhauma-nagara (Ujjain) in the Pādatāḍitakam (one of the four Bhāṇas) of the Caturbhāṇī edited by Moti Chandra in his Sṛṇgārahāṭa. From the Gupta age onwards for several centuries Ujjain remained the cultural capital of Northern India.

<sup>1.</sup> J. C. Jama, op. cit., p. 327, identifies it with Runai or Roināi about 2 miles from Sohawal in Oudh district.

<sup>2.</sup> Uttarādhyayana Tikā, pp. 241 ff.

<sup>3.</sup> See J. C. Jama, op. cit., pp. 325-326.

<sup>4.</sup> See also, V. R. R. Dikshitar, Pre-Historic South India, p. 31.

<sup>5.</sup> For accounts of all these kings and queens etc., with references from Jaina Canonical sources, see, J. C. Jaina, op. cit., pp. 376-400.

<sup>6.</sup> See, J. C. Jaina, op. cit., p. 394.

Another such beautiful description occurs on p. 9, this time of Rāyagiha (Rājagrha). Such descriptions remind one of Bāṇa.¹ Rājagrha is said to have tall white prākāra (rampart, fort) with a moat beside it. There was in Rājagrha, a row of white shrines (devaula, deula, devakula) with shining silver kalašas on tops. In the city were vilāsinīs (ganikās, prostitutes) as also wise and pious citizens (nayarajano). Ladies looked like damsels of nether regions from their reflections in the pure shining floors of crystals. King Prasenajit, father of Bhimbhasāra or Śrenika, ruled over it. Various sāmantas bowed at his feet. His army-camp (khandhāvāra) with its array of elephants having jingling golden bells (kaṇayaghadiyaghaṇṭā) is referred to. His queen Dhāriṇī was the very pleasure-house (keligiham-keligiha, ratigiha) of the God of Love. The king spent his time in kelivinoda, in different amusements, sports and pleasures. These kelis and vinodas of kings of ancient India are described in the different sections of the Mānasollāsa or Abhilaṣitārthacintāmaṇi of Someśvaradeva. Our text (p. 9) refers to kuñjara-keli, elephant-sports, which constitute the Gaja-Vinoda, and the sports of horses. Stables for horses and elephants are also mentioned in this text. The haya-vāhyāli was the sport of riding on horses.

Kings had their white banners (dhvaja-paṭas), banners of victory (jaya-patākā) and the drums of victory (jaya-dhakkā). Pillars of Victory (jaya-khambham) were erected by kings on battlefields (p. 111. v. 99). The chief royal elephant was called the jaya-vāraṇa, or the paṭṭa-hatthī (p. 282. v. 124). There were keepers of elephants (mintha, p. 190.71; 130.17). A Prince is said to spend his time in pandita-goṭṭhī (295 ff. vv. 209 ff.) or viusa-goṭṭhī (viduṣa-goṣṭhī, p. 299. 315), discussing subject like chanda (metres), lakkhana (signs of men and women etc), pamāṇa (logic etc.). Here we are given several interesting examples of praśnottara-goṣṭhī. This was conducted through the medium of Sanskrit. The Prince's wife, present in the goṣṭhī, is requested to take part in it. She composed a verse in Prakrit. In defence of her excellent composition it is remarked—uttaviseso kavvam bhāsā jā hoi sā hou (p. 297. v. 249).

King Nanda, mounted on an elephant, goes out to move in the city. He happens to see a beautiful lady, Rohini, wife of a rich merchant, standing in a balcony of her mansion. In order to see her again and again, the king goads his elephant into what is known as mattakunjara-kridā, in front of this mansion, so that at every turn of the elephant, he gets a chance to gaze at the beautiful lady.

The various vinodas enjoyed by Frince Meghakumāra (p. 232. vv. 126-129) were—(1) debates or discussions of various subjects in śāstras in assembly of cheyanara (i.e. vidagdha-nara), (2) naţṭavihi, dance-drama. (3) sarasapattacheyam, (4) Cittayammavihi, painting, (5) gīyavihi, music, singing, (6) turayasikkham, horse-riding, (7) hatthi-sikkham, elephant-riding, (8) muṭṭhi-juddham, fighting with fists (is it vajra-muṣṭi-yuddham?), (9) malla-juddham, wresling, and (10) vāravilayāpekkhaṇa, enjoying company of or play of prostitutes. Princes were trained in several sciences and arts, it is generally said that they were given training in 72 arts, a stock list of which is known to Jain texts. Prince Naravikrama-kumāra was given training in leha (lekha, writing), dhanuvveya (archery), gandhavva-kalā (music), pattaccheya, possibly preparing ornamental designs from leaves, lakkhaṇavihanna (divination from marks and signs), gandhangajutti (gandhāngayukti, perfumery), cittayamma (painting), loyavvavahāra (transactions), mantapaoga (science of spells), saddasattha (grammar), mallajuddha (wrestling) etc. (p. 293. vv. 126 ff.)<sup>2</sup>

The Royal palace (with its compound etc.) was called rāya-duvāra, rāja-bhavana, rāja-kūla, rāya-kula, rāula. The palace royal or prāsāda had a harem (anteura), living-halls and bed-chambers (vāsabhavanam) and an atthāṇa-maṇḍava or rāya-atthāṇa (or simply atthāṇa) which latter was the

<sup>1.</sup> See also, description of Baravai, p. 311. 1 ff., 121. 1-3.

<sup>2.</sup> For the various arts in Jaina traditions, see Jaina, J. C., op. cit., pp. 172 ff.

audience-hall where entrance was given only after the door-keeper (padihāra) took previous permission of the king. In the atthāna also came the mantri (minister), the sāmanta (tributory or feudatory princes), the mahājana (leaders of citizens and guilds), suhaḍā (subhatāḥ) or bhaḍā (bhatāḥ), i. e., warriors, soldiers, etc. (p. 64.107). The āsthāna-maṇḍapa is called aṇegabhaḍakoḍisaṅkaḍatthāṇa (p. 38. v. 10) or suhaḍasaṅkiṇṇamatthāṇam (p. 104. v. 19). A pratīhāra comes and states that a magician (indajālio) requests that he may be permitted to perform some show (pekkhaṇayam) before the king (p. 111. v. 103). Bards (māgahā, māgadhāḥ) chant gāthās of praise, in the āsthāna, before the king. It seems that kings came in the audience-hall both in the morning and in the evening (cf. sañjhārāyatthāṇam visajjiya, p. 355. v. 20). There might have been different āsthānamaṇḍapas for different periods of time.

The asthanamandapa, in the Royal palace seems to be a hall or an open pavilion at one end of which the king took his seat. In the temple built by Tejapala at Delvada, Abu, are two panels in one of the ceilings of the Bhamati with scenes referring to the palace of Kamsa and Kṛṣṇa's life in Gokula. In the panel showing palace of Kamsa, illustrated and described by Muni Jayantavijaya in his "Holy Abu," plate 38 (only a part of this panel is also illustrated in Stella Kramrisch's Indian Sculpture, fig. 86), we find a king sitting on a raised seat, in front of whom are some attendants, warriors and others, some standing or sitting. This seems to have been representation of Kamsa in his asthana-mandapa.

The foreground or courtyard of the raja-sabha was adorned with pearls etc (rajasabhae patto muttamanimandie caukkammi—p. 42. v. 148). Another reference shows that square designs of representations (caukka) of pearls etc. were made on the ground, which reminds one of the Gujarati expression, 'Ald.-1 Als Yea.'

Kings and queen had their special residential buildings (dhavalagyha), with apartments of queens (anteura). They had their halls for dressing etc. (śṛṅgāra-giha, sɨṅgāra-giha) and the ayarisa-giha (ādarśa-gṛha, hall of mirrors, the śiśamahala of Mogul age). Sleeping chamber, whether royal or otherwise, was known as vāsabhavaṇam or vāsagiham (vāsagṛham).

A beautiful description of vāsabhavana of a king occurs on p. 258. vv. 436-440. The walls of the bed-chamber were decorated with various paintings, the ceiling (ulloya) was decorated with costly cloth, and the chamber was constructed of precious wood. It was fragrant with incense burning in the insence-burner (dhāvaghadiā) and was equipped with objects of pleasure such as betelleaves (tambāla), bunches of flowers etc. The chief queen was resting (in this chamber) upon a bed (sayana or pallanka), soft in touch, with soft bed (sukumālatāli), soft pillows (maulagandovahāna), pillows or small cushions for holding in embrace (ālingini) and round small pillows or cushions known as gallamasārīya (in Guj. Manasasis). The bed was sometimes made of silk (paṭṭatāli) and as many as thirty-two soft beds are mentioned on a pallanka (battīsatūliyākaliyapavarapallankam, p. 31. v. 38; also, p. 35. v. 168).

Dhavalagrhas were also erected for the rich. In the city Seyaviyā (Keyai country) was ibbhatunga-

- 1. The morning and evening asthanamandapas are very likely different. We have in the Harsacarita of Bana, a bhuhtasthanamandapa, see, Agrawala, V. S., इपेचरित-एक सांस्कृतिक अध्ययन, pp. 45, 126, 205.
- 2. Cf. also, when Naravikrama-kumāra enters his city with newly wedded princess—वीइउजंतो वरथंचछेई नरनाहमंदिरं विश्वड । उक्तियतीरणमोलियचउक्किलयं कलाकसलो ।। AMKV., p. 295. v. 203.
- 3. For Dhavalagyha, see, Agrawala, V. S., हर्षचित-एक सांस्कृतिक अध्ययन, pp. 91, 211, 213, 266.
- See Agrawala, V. S., op. cit., pp. 84, 92, 64, 208, 214. Also see AMKV-, p. 347, vv. 8-11 for another noteworthy description of vasabhavana.
- 5. Also called dhuvagaduccaya or dhuvakaduccaya, p. 66. v. 61. An agaru-ghadimuha is mentioned, p. 32. v. 63.

dhavalaharamāla (p. 326. 1-2). Mansion of the rich was also called Isaragiha (isaragiha. p. 244.2; 123. 3-4; 42.137), bhavana or mandira (144.138). Sometimes the rich merchants had big palatial buildings like the saptabhāmiprāsāda of Sālibhadra (31. v. 35). A beautiful description of this palace of Sālibhadra is given (31. 35 ff). Shining like the celestial vimāna, it had various mattavāranas of gems, around it in the compound (parisaradharā) was a forest-grove (vanasandam), a big step-well in which water was controlled by mechanical contrivance of dolls (jalajantavāhayaputtaliyāvilasiram pavaravāvim 31.37). This step well used for jala-andolaya-kilā (jala-āndola-krīdā) of Sālibhadra and his wives. Kings also had similar krīdāvapīs in their gardens (254.293).

A big palace erected by Abhaya resembled a celestial vimāna, it had beautiful ceilings or canopies with strands of pearls hanging from them, mirrors, jingling bells, beautiful sālahanjiyās (śālabhanjikās), and mattavāraṇas of gems, etc.

Mattavārana in palaces and mansions is referred to on several occasions-cf. gihabhittimattavāranapavanena saceyano jão (100.43); dhaņāvahasetthidhavalapāsāyabhittibhāyammi tabbhayanamattayāranaparitthiva.....dittha (62. 20-22). Robini, the wife of Dhanavaha śresthi was seen, by king Nanda. ( standing or ) sitting in the mattavāraņa of her dhavalaprāsāda. King Nanda got enamoured of her charms. Rohini alerted at this goes elsewhere (into her prasada) from this mattayarana (62,26). Madanasenā, queen of Makaradhvaja of Tilakapura, sits in the mattavārana (of her palace) with her husband and dresses the hair of the king (200.244). Another queen goes stealthily at night into mattavārana under which her paramour, the king's keeper of elephants (mintha) is waiting with the elephant. The elephant is tied to a post below the mattavarana. The elephant, goaded by the mintha. raises its trunk and brings down the queen. After enjoyement, the queen is placed safely into her place (mattayārana) again through the trunk of the elephant. It is, therefore, quite clear that mattayārana is a balcony-like projection in front of a palace or a mansion,3 in which queens or ladies of high families sat (and was probably not far from ladies' apartments). It was high enough from the ground. so that an elephant could stand underneath and could bring down a person from it with its raised trunk. The pillar below mattavarana, mentioned in p. 190, v. 71, is noteworthy. Was this balcony supported by pillars on the ground? Not necessarily, for the pillar in above reference could have been any other pillar of the palace, under the overhanging mattavarana. Hitherto the exact sense of mattayārana in palaces was not clear, so far as we know. The AMKV makes the sense more clear, and mattavāraņa may now he taken as a kind of balcony of a palace. The Desināmamālā (Chp. 6, v. 123) gives मत्तालंब = मत्तवारण and quotes a gatha which reminds one of the AMKV. account of the queen and the keeper of elephants. In his Abhidhāna-Cintāmani, Hemacandra gives मत्तालम्ब = अपाश्रय = प्रतीव = मत्तवारण,

- 1. Cf. नीओ य बहुमाणं नियभवलहरे तओ सेट्टी (p. 145, v. 159).
- 3. Roth & Bothlingk in Sanskrit Worterbuch refer to Vāsavadattā for this word. Monier—Williams does the same, and takes भूसवार्ण = भूसालम्ब and explains it as "a turret, pinnacle, pavilion." It is also explained as "a peg or bracket projecting from a wall." भूसालम्ब is also explained as "a fence or a hedge round the house of a rich man." Monier—Williams, Skt.-Eng. Dictionery, (Oxford, 1956 ed.), p. 777.
- 4. Cf.—कमलमयरंदगोरिं मत्तालंबे इमं ण जइ रमसि । मम्मणियाउलरूणे महयरभिच्चु व्य ता वरं भमिउं ॥
- 5. Abhidhāna-Cintāmaņi, 4 kāṇḍa, v. 77. Hemacandra in his own gloss writes—मत्तै: प्रमादिभिरालस्काते मत्तालस्क: ॥१॥ अपाश्रीयतेऽपाश्रयः ॥२॥ प्रस्ता प्रीवाऽत्र प्रश्रीयः.....॥३॥ मत्तान् वार्यति मत्तवार्णस्तत्र ॥४॥ This gloss would show that मत्तवार्ण as an architectural part has nothing to do with an elephant in rut.

Bāṇa in his Harşacarita refers to pragrīvaka which V. S. Agrawala has shown as a part of mukhaśālā of dhavalagīha, which was used both by the king and the queen, and was especially the queen's gallery, which Agrawala has rightly compared with those of suhāga-mandīra of Āmer (Amber) palace.

Palaces had vātāyanas (windows), the harems had latticed windows (jālagavākha, jālagavākṣa, p. 331. v. 111). An oloyaṇa (window, small window for looking out, avalokana) on the ground floor of a palace is mentioned, p. 270. v. 3.

The royal palace was sometimes deep inside its compound, sometimes reached through as many as seven gates of fortifications (pāyārapaolīthāṇagāni). One Mitrāṇanda, therefore, found it difficult to reach the apartment of a princess. He, therefore jumped over tops of these different prākāras and reached the vāsabhavana of the princess. He climbed over the dantavalabhī (top most part, turret with pegs) through several gavākṣās of the vāsabhavana (205.402).

A palace resting on one pillar (pāsāyamegathambham) is mentioned (5.35). A variously decorated (Cittaruva) palace of lac (jaupāsāyam pāhānakhambhajuyam) is mentioned (p. 331.58). It was connected by an underground passage (surangā) with an alms-house (sattāgāra). Underground cells or halls (bhāmihara, p. 147.22; 129 80) in palaces and mansions were not unknown.

Besides the keligiha, vāsagiha, śṛṅgāragiha, was the āyarasagiha or āyarisagiha (ādarśagiha, darpanagiha) or the hall of mirrors (72. 33-34, 90.16), which may be compared with śiśa-mahal of Mogul period. Kings had picture-galleries (cittasabhā, p. 167) also.

In gardens and compounds of palaces etc. were latāgiha (bowers of creepers), kayalīhara (kadalī-grha) (bowers or maṇḍapas of plaintain trees) etc. for pleasure-resort. There was also the bhoyaṇa-bhavaṇa (dining hall, kitchen, 33.95), also known as rasavaīsālā (227.2), or mahānasagiha (262.4).

Kings had chief ministers (amacca), ministers (mantī), commander of forces (dandādhipa), feaudatories (sāmanta), record keeper (akkhapaḍalio), etc., specially appointed servants or officers (niuttapurisas), spies (cārapurisā), attendant servants like body-guards (aṅgarakkhaga), watchmen for every three hours (pāharia), gate-keepers (padihāra), maid-servants (nivacedī), garden-keepers (ujjānapālaa), keepers of elephants. There were city-watchmen or policemen (ārakhiyapurisa) and a chief officer in charge of the city (talāra, talavara) who protected the citizens and was like a Koṭawāl. Thieves, robbers and others who committed crimes were kept in custody (gottīc pakkhitto, 224. 63) or kept into prison (gottī, kārāgāra). The criminals were chained with iron-chains (nigaḍa) or tied fast in a particular fashion known as mayūrabandha.

Leaders of citizens (mahājana) approached the King in the āsthāna when there were special grievences of citizens. The Puraseṭṭhī (177.2) was possibly like a Mayor, he was the chief leader of all citizens, trade-guilds etc.

Statecraft mainly consisted of the traditional four elements—sandhi, vigraha, yāna and āsana (329.11). Kings maintained a fourfold army (caurangabalam) constituted of forces of elephants, horsemen, charioteers and the infantry (patti). A naval-force (nāvākadaga) was sometimes maintained (p. 36, vv. 1-2). Various descriptions of battles occur in the AMKV. While going to fight, princes and warriors put on armours (sannaddhabaddhakavayā).

Asoka used to send royal orders (leha) to his son Kunāla at Ujjain. At Ujjain it was read out to the Prince by his akṣapaṭalika. Kings dictated letters addressed to other kings and the writers of such

<sup>1.</sup> Agrawala, V. S., op. cit., p. 92.

<sup>2.</sup> Agrawala, V. S., op. cit., p. 214.

<sup>3.</sup> AMKV., p. 204. v. 306 ff.

documents were known as lehāriyā (lekhakārakas). The lehāriyas (lekhahārakas) also carried documents of kings. The lehāriya of Canda Pradyota of Avanti was one Lohajangha.

Customs officers (sunkiyaloya) were appointed (43. 168). Merchants tried to keep under cover objects which had higher customs (sunka) charged on them (43. 167-168). The customs office was known as sunkathāṇa and the officer in charge was called sunkapāliya according to Supāsanāhacarıyam.

Kings went out for change of air, into the city etc. This was known as rāyavāḍī (nīhario rāyavāḍīe, 62. 19), which in Old Gujarati was know as rayavāḍī, and modern Guj. revāḍī. King Nanda going out on rāyavāḍī, saw Rohiṇī, wife of Dhanāvaha śreṣṭhī and became almost mad in love. Kings and queens went out in udyānas on certain festivals where citizens took part.

Orders of kings were made known to the public by beating of drum (ghosāvio padaho, 23. 112). When somebody was given capital-punishment, it was similarly announced in the city. One Sudarśana śresthi, ordered to be killed, was besmeared with red-sandal paste (raktacandana), besides a garland sarāvamālā in his neck, and collirium mark (masipudayam) on his face. He was carried through the city with dindima-nāda (beating of drum) and udghoṣa (proclamation) along important places in the city like rathyāmukha (entrances of roads), trika (where three roads met) and catuskas (city-squares).

During the mediaeval period, throughout Jaina literature, we find references to caccara coukka. caumuha, tiga (177.1), rathyāmuha or racchā, etc. as important places in cities or towns where people collected. The Mahākāla-Caccara at Ujjain is already noted above. At Pātan in North Gujarat was a place called Hingalaja-Cacara, Caccara is usually explained as catvara where many roads met1, but it is better to take it as a spot in front of temples etc, where cacaris were sung as in later ages in Gujarat ભાગાઈ (Bhāna-like play ) was enacted on such spots, cf. ચાચર લા ભાગર. Caukka (cf. Chāndanī Chowk ( चांदनी चांक ) at Delhi, Manek-chowk at Amedabad) is the same as Caluska, a junction of four roads.2 Caumuha (Caumuhha) would be a spot facing four directions. It could have been an open public mandapa at cross-roads, like the Catuskambha (Caukhambā) at Banaras, but it is better to take it as merely a square at cross roads. The main-road or highway was the mahāpaha or the royal road, the rayamagga. A national high-way, which led into territories of other countries or kingdoms, seems to have been referred to as raya-paha (246.37). It is said that travellers on the raja-patha going to other territories should not be stopped (rāyapahenam gantum na labbhae keriso imo não? - 246, 36). In the account of Carudatta we find reference to ajamaggu (214.13) or ajapatha. This and other ancient trade routes in Carudatta's story from Vasudevahinda have been discussed by Moti Chandra in his Sārthayāha. In the Ratnatrikotyākhyānaka, we find Abhayakumāra depositing jewels in Cauhattaya and proclaiming through padaha, that Abhayakumara is giving gift of ratnas. This cauhattaya may be a junction of four markets.8

Big gopuras of cities are referred to along with prākāra and parikhā. There purapaoliduvāras, four city-gates, gates of gopuras of the city (66.54; 66.75), near one of the poli-duvāra of a city was a shrine of Candi (118.114). Mansions of rich merchants had similar gates (niyamandirapaolidārammi, 144.138).

<sup>1.</sup> Jama, J. C., op. cit., p 116 cf. बहुमार्गी तु चत्वरम् । Abhidhāna-Cintamaṇi, 454. cf.-स खल श्रेष्ठिचत्वरे निवसति Micchakatika 2. Bhāyāṇi in his glossary on Paumacariyam of Svayambhu, vol. II (Singhi Series, No. 35) ha explained it as रास-स्थान which is noteworthy and probably correct, since it can be explained as a public place when चरवरि ( वर्षरी-गीत) were sung.

Catuşka is a cross-way. A hall resting on four pillars is also known as catuşka. Caukka may also be modern Gu
Caulu Cakalu.

Caccara, Caukka, Caumuha etc. were places where people collected and where news or gossips soon spread. This ca
be inferred from—उपर्यविविश्वच्चर-चउक्-चउमुह्जिहिच्छकहा। (AMKV. 50. 132).

Cremetion grounds were called peyavaņa (pretavana) or masāņa (smašāna).

On the rāja-magga, the city high-way or main-road were the rows of shops (haṭṭapantii). When Naravikrama-kumāra entered the city with his newly wedded princess, people crowded on both the sides of the rāyamagga in shops, on turrets or towers etc. (atṭālaya) and on tops of temples (deulaya), houses (bhavana), palaces (295,196). Vīhi means both a road and market. In the account of Candanāryā we find that she (Vasumaī, before becoming a nun) was brought to a vīhi (market) and sold to Dhanāvaha (36.11; also see, 37.22).

A beautiful description of the confusion of ladies who ran out into their windows etc. to see Nala and Davadanti, newly married, returning to Nala's capital is noteworthy for acute observation of the society by the author of the AMKV (p. 49). Equally interesting is the description of wedding ceremony (pāniggahana) of Nala and Davadanti. The pair is required to circumambulate four times the ritual fire (in veiyā-vedikā). At the end of each such circumambulation (technically called mangalam) the king gives gifts to the pair (48.67-69), these gifts included 1000 elephants, 10,0000 horses, one crore of suvanna (i. e. gold coins), and in the fourth mangala one crore of patiaula (silk cloth). During wedding rites the pair wears a kankana (a bracelet) which Nala wore for all the ten days during his stay at Davadanti's father's palace.

Another such social custom often described in the AMKV is the Vaddhāvanayam (Varddhāpanakam, — ব্যাম্থা in Gui.) which is celebration of the birth of a son to a king or a rich person. The whole city celebrated the birth of a prince. Torana-Vandanamālās or Candanamālās of fresh leaves of mangotrees were tied on gates, Punnakalasas (Parnakalasas)1 or auspicious jars, with sandal-paste applied to them, were placed on certain places (usually near entrance-doors), beggars, students and bards were singing and praising, old ladies with rice (aksata) in hands were performing suta-raksā (protection of child) (293, 117-121). The suta-rakṣā was possibly performed by throwing a few grains of (unhusked or) husked rice on the child with muttering of certain benedictions etc. Ladies put on navaranga (of nine colours of the rainbow) garments, vāravilāsinīs danced; there came the enchanting sound of tara (a kind of musical instrument) and in various places Caccara songs, pleasing to the ears. were heard. People raised up on their houses (bhavaṇas) the jūa (yūpa) and musala (pestle) (25%. 448-451). Jaa is explained as a sort of a pillar. The practice of raising jua-musala is referred to in other jaina texts. Now if jua is a post and musala or pestle also looks like a small post from a distance, it is not convincing that jua was a small post in the above custom. Even today, at least amongst the Mahārāshtra people there is a practice of raising a small post with a small head of a goddess on top. Sometimes we find a small kumbha (pot) placed with head down on such posts. Jūa possibly meant a small kalasa placed with face down on post or pestle raised on house-tops. This is further supported by another meaning of "a kalasa" noted by the Paiasaddamahannavo. There are many more descriptions of this festival in the AMKV., cf p. 266.32, or the festival on the birth of Meghakumāra on p. 231. 89 ff.

The naming of the child (nāmakaraṇa) was performed usually on the twelfth day but there is one reference (p. 20.20) which shows that it was done on the tenth day, all other references refer to the twelfth day. When the prince became eight years old he was placed in charge of a lehāriya or uvajhāya³

Pūrņakalaśa as an auspicious object is popular in Brahmanical, Jaina and Buddhist art and literature. A detailed description of it is given in AMKV 337.96-97.

<sup>2.</sup> See Päisaddamahannavo, p. 450, quoting "जुअसहरसं मुसलसहरसं च उस्सवेह" from Jacobi's ed. of the Kalpasütra. The same dictionary also gives another meaning of जुअ, being one महापाताल-कलहा, based on Pravacanasäroddhära, 272,

<sup>3.</sup> cf. modern Guj. surname Ozhā of certain Brāhmaņa famtlies.

(lekhācārya, upādhyāya) who was also a kalāriya (kalācārya). We have already noted before the different sciences and arts in which these princes became proficient (232. 108-109; 54. 263; 193.10; 131. 57; 232. 126-129; 293. 126. ff., etc.).

Incidentally it may be noted that in various other contexts, the AMKV refers to different sciences and arts such as nemittiya-sattha (science of divination), singāra-sattha (science of love or dress and make-up), gandhavva-kalā (music), kāma-sattha (kāma-s'āstra, erotics), śabdaśāstrā or vāgaraṇa (grammar), Chanda (science of metres), alamkāra (poetics), veya (vedas and vedic studies), naṭṭavihi (dancing and dramatics), Cittayamma (painting), gandhanga-jutti (cosmetics and perfumery), dhātuvvāo (metallurgy and alchemy), itthijaṇajoggāo savvāo kalāo (arts for women) jālameya or indrajāla (magic), purisalakkhaṇam or naralakkhaṇam or lakkhaṇam (divination or prognostication from marks and signs) etc. Kuṇāla the prince of As'oka, in charge of the kumārabhutti of Ujjain, was an expert in gandhavva-kalā and was very fond of music (124. 29-30).

Sons of Brāhmaṇas usually were trained in the fourteen sciences (Cauddasavijjāṭhāṇā), four vedas along with their aṅgas and nighaṇṭu, etc. (306.43). Varāhamihira and his brother Bhadrabāhu were sons of the royal Purohita (priest) of Pāṭaliputra. Both the brothers became expert in lakkhaṇa, Sāhitta, gaṇiya, pamāṇa (pramāṇa), four Vedas etc. Lakkhaṇa and Joiya (Jyotiṣa) were very popular. A long section on nara-lakkhaṇa, running over several verses (pp. 364-65. vv. 37-75) is noteworthy. It is said that Sāmuddam (Sāmudrika-Sāstra) is of one lac verses in its fullest extent, in abridged form it is of one thousand verses and so on (363.35). Jaina literature is full of belief in dreams and mothers of princes, tīrthaṅkaras and other great men are reported to have seen auspicious dreams on conception. These are interpreted by a class of people called Svapnapāṭhakās. A peculiar custom is often noted. Usually after seeing such dreams ladies tied a knot (possibly at one end of their garments), which was called sauṇaganṭhi, possibly, to ensure the auspicions result of such dreams (e.g. 229. 35). The AMKV. is also full of such references.

After training in various sciences and arts princes were married to one or more beautiful princesses. Sons of the rich often had more than one wives (cf. Sālibhadra's account). Princesses also were trained in several arts etc., a princess of Kāncīpurī selected her husband by testing his proficiency in playing on the vīṇā (pp. 104-105). Another princess took part in parśnottara-goṣṭhī of her husband and composed verses in Prakrit (pp. 296-297). Bhāvabhaṭṭikā, the daughter of Bhānu (who was a purisetthī), was clever in many arts of women and was known as Bālacaṇḍiyā in the city. The whole account of this lady (pp. 193 ff) is full of incidents showing her cleverness, boldness etc.. Nowhere in these stories do we come across any taboos on education of females or on their freedom. Bhadrā is another rich lady who could run her whole business while her son Sālibhadra was allowed to spend his full time in luxuries and plasures. Ladies went out with males in festivals in udyānas outside the city. It seems that widow-remarriage was generally not practised in the upper classes of the society and the young widowed daughter of a merchant (who kept her well-guarded) had to devise ways and means to enjoy worldly pleasures with a lover (pp. 192-193).

Ladies worshipped images of Makaradhvaja or  $K\bar{a}madeva$  to obtain husbands of their choice or worshipped images of  $K\bar{a}madeva$  as well as Gauri to obtain conjugal happiness (45.56) besides practicing things like burning incense ( $dh\bar{a}pa$ ), besmearing of pastes etc. (vilepana) and some magic rites with use of seasemum (tila), roots (mala), charms and incantations (mantra), magical diagrams (yantras) etc. (pp. 45 f.).

This may be compared with a similar passage in the Kuvalayamālā of Udyotana (Simghi Series), pp. 129 ff. It
will be seen that the AMKV. borrows from the Kuvalayamāla.

Belief in such practicies and superstitions was common. King Nanda, when he become love-sick, was treated by vijjā (vaidyas) joisiyā (Jyotiṣīs) tāntrikas and others. Worship of 64 yoginīs in the yoginī-pīṭha, of the Bhātanāśana yantra, with areca-nuts, betel-leaves, lamps etc., burning of incense, worship of planets etc.; were done to cure the king. The account is full of humorous descriptions (p. 62. vv. 29 ff).

When some storms and epidemics broke out, it was sometimes suspected that a particular person was responsible for the mārī (epidemic) or was mārī in disguise. The person was either killed or if a woman, was banished from the State since nārī was regarded as avadhyā (excluded from capital punishment). In cases of storms or supernatural events (p. 66) the king went out with an incenseburner (dhāyakaducchayahattho) in hand, covering himself with an ullapadaya (wet garment or borrowed garment) and prayed (in public) to this effect: Whether you are a deva, or a dānava, or a gandharva, kinnara or a yakṣa, whoever you may be, please forgive all my faults and be pacified and pleased (155.37-38; 66.61-64). Another such practice (recorded on p. 16. vv. 248 if) was the offering of ādhagabali at night, at places like caccara, caukka, racchā, goura, aṭṭāla etc., to superpatural beings, made by queen Śivādevī, (who is described as avasaṇā—undressed!) for removal of evil (asivovasamaṇa). The balikāra was offered.

Various festivals etc. are referred to. Of these the vaddhāvaṇayam, nāmakaraṇa, etc., are already noted bove. Coronation of a king (rajjamahusava) was celebrated. Engagements (vāgdāna, varaṇaya) and vīvāhakarma, (337.81) were also celebrated. Sometimes princesses selected their husbands in the Svayamvara-maṇḍapa as was done by Davadantī. A beautiful description of this pandal, given on p. 47, is noteworthy. It was decorated with white flags and jingling bells, seats were arranged in an ascending order (mancāimancakalio), canopies of white paṭṭaula (silken cloth) were there, and there were incenseburners on pillars or posts, and so on.

The bride-groom's party goes to the bride's pandal. Sometimes the party goes from one town or village to another, which is jannattā (in Guj. it is mm, in Hindi, atiā). We also find references to another type of yātrās, the devajattā or devayātrā (p. 16). The Jaina festival of procession of car, the Ratha-yātrā was popularised by Samprati, the grandson of Aśoka. We also hear of Indramaha festival in Campā (142.62-64), the spring festival of Madana-trayodaśi (26.45), the Komui-mahūsava (Kaumudī-mahotsava, 143.89), and picnics in gardens (ujjāniyā, modern Guj. Empl 263.17), the Jaina eight-day festival of aṣṭāhnikā-mahotsava (258.430), the dīvāsava (dipotsava) or festival of lights (104.3), etc.

People also enjoyed several types of sports, games, amusements; of these,  $v\bar{a}p\bar{i}-kr\bar{i}d\bar{a}$  or jala-krīdā, singing of Cacari-giyas (221.20) rāsakas of gopīs (308.2) and gopas (cowherd ladies and males), kāgalī-giyas (kākalī-gīlas, 136.2; 78.227 etc.), nādayakalās (93.78, dance, dramatics and music) etc. are noteworthy. Kings came to see nada-peccham in the raṅgabhāmī (theatre). An interesting account of the various karaṇas of dance etc., performed on a pole by Ilāputra, in presence of the king and people of the city of Bınnāyada, is noteworthy (93.82-90). People enjoyed playing of tāla (rhythm), rāsaya (circular dance), nādaya, pekkhaṇaya (shows, 128.34), madhura-gīya or sweet songs, etc. (81.6). Two friends Amaradatta and Mitrāṇanda of Ujjain go to the Matta-Kokila-udyāna and play the aṇoliyā-kheḍḍam (201.274-275). Aṇoliyā or Unnaiyā (147.14;209.540) (tip-cat?) is probably a game played with two sticks one long and the other very short, known as gilli-daṇḍā in Gujarātī. Gambling was not unknown, so also drinking. There were mahāsavas (madhātsavas 76.152) and āpānakas (wine-booths, 271.17). There were also āpānaka-goṣṭhīs (279.22). People also enjoyed wrestling competitions, cf. the malla-maha in Sopāraya-nayara (261.2) in the story of Aṭṭaṇamalla of Ujjain. The Malla-raṅga-mahī is reported to have been broad and with ascending seats (mancāimancakaliā vitthiṇṇā-294.159).

In the description of the autumn (saraya) we hear of travellers enchanted at the beautiful singing of gopikās and being led astray from the path of virtue (jattha ya pahiyā suhasāligoviyā sarasagīyapadībadāhā sammaggāo bhassanti-91.26). The govis (gopikā) played in the goṭṭhaṅgaṇa (goṣṭhāṅāṅgaṇa-92.35). The rāsayā were played with rhythmic clappings or beatings (137.8). The Kākalīgīya was associated with love (136.2). Gīya or song was enchanting only when sung with proper knowledge of svara, grāma, mārcchanā (124.33) and laya (188.1). In the spring, citizens enjoyed music in various Caccarīs. In one case the māyaṅga-caccarī (221-22) and its caccarīgīyam (221-25) was superior to the nāyaraya-caccarī of the upper classes (221.21) and attracted all people to itself so that the nāyaraya-caccarīyās became void of onlookers or hearers.

People enjoyed sweet music of venu (flutes), vina (vinā, harps), maddala (a kind of drum) and the four types of āujjās (231.89). The āujās seem to have been very popular as they are often referred to by the AMKV. In the king's palace, morning was heralded with the sound of bheri-bhāṇaya-jhallari-tila(tāla?) māi which all seem to have been included amongst the tūra class of musical instruments (290.32). In the battle or while going to the battle bheri (samarabherī) was sounded. Kāpālikas used the damaru. Blowing of conches was not unknown.

Națțavihi without accompanying musical instruments was not favoured (kaha kirai väyanavirahammi națțavihi ? 358.120). It was accompanied by the practice of various karanas and angahāras (232.126). Simple dancing was semetimes done with rhythmic clapping of hands (naccāvai tam dāum hatthaālāo—331.5). Music without tălamānakriyā or rhythmic beatings was not appreciated (gandharvavidyeva tālamānakriyārahitā—p. 59). The nine rasas of poetry, dance etc. are referred to (p. 61). The ninth rasa is the Sānta-rasa.

Besides music and dancing, painting was very popular and practised by princes, princesses and citizens. Nārada gives to Krishņa a Cittapadiā (Citrapatikā) with an excellent painting of Rukminī (73.44-46). Two princesses from Hastināpura were shown padicchandas (replicas or models, either small portrait figures or portrait paintings) but were not satisfied with them as they could not help them in understanding their nature. Then they decided to test the nature and skill of different princes by sending them Cittapatitivāo (Citrapatitkāh). For this they ordered their friends (attendant maids and friends) to bring vannasamuggayam (box of colours or paints) and boards or canvass scrolls (cittapatitivão) for painting. On these, lotuses, a pair of beautiful princes etc. were painted (lihiyāni), It was only one prince, Padmuttara, who added in the boards (cittaphalahīsu), a bee humming over the lotus, and certain other things. These were returned to the two princesses. The friends ask as to what was the bhāva behind the paintings. The two princesses explain the bhāva (meaning, symbolism etc.) behind them (109-110. vv. 44-73). It will be seen that study of "bhāva" of a "citra" was held as an essential element both in painting and in its appreciation.

There were professional painters (cittayara). A son of a painter from Kosāmbī goes to Sāketa for learning the art of painting (cittasikkhaṇanimiltam). At Sāketa was a Cittapiya-jakkha (otherwise

(G. O. Series), chp. 4. v. 92.

<sup>1.</sup> ल.-भाउजो लोकमाषायां खंधाउजपबाउजौ । मताः पराउजश्रेति स्वस्वनामानुसारिणः ॥ -सङ्गीतोपनिषत्सारोद्धार

<sup>2.</sup> The meaning of this verse is not clear. It is difficult to take Bheri and Jhallari as tūra-vādyās. Also tilamāto is not clear. It is just likely that বুংল্বারা is like the বাঘারেয়া so popular in Mahārāṣtra at least 'from the Age of Peshwas. The whole complex includes pipes like হাব্যাই etc., jhallari or jhānja, drum (bheri) and so on. My friend Shri J. P. Thakar informs me that in North Gujarat a sort of long blow-pipe known as Bhera is sounded by tailors on certain festive occassions. It seems better to take this as a practice of বাঘারিয়া sounded in the morning, noon, evening and midnight on gates of palaces and temples during Marāṭhā period. The practice was possibly much older.

known as Surapriya-yaksha, in the same story in Jaina Canonical literature) whose image was to be painted every year and at the end of which the yakşa kılled the painter. This Citrakāradāraka of Kauśāmbī paints the yakṣa-statue with pure colours (pavittavannehim-167.9), and due courtsey which pleases the yakṣa who grants the young man a boon which enables him to paint a portrait of a person even if he sees only a part of the body of that person. Kings had their own picture-galleries and this young man was later employed as one of the painters for the Citrasabhā of king Śatānīka of Kauśāmbī. The ground for paintings (wall surfaces etc.) was divided into several sections which were then assigned to different painters who were asked to paint on the sections assigned to them. Caritam, i. e., incidents from the life of a person were sometimes painted on walls (133.101 ff.). Paintings on walls of a Jaina temple are referred to in 114.5-7.

The art of sculpture was also popular. People taken aback or stunned are described looking like figures in paintings or figures of plaster or stone (cittalihiu vva leppayamau vva pāhāṇaghaḍiu vva-92.43). Figurines fashioned from stone (pāhāṇaghaḍiyaputtalaya 76.176), plaster-figures of Madana, the God of Love, worshipped in the Kaumudī-Mahotsava (lippamayamayaṇapaḍimā-143.98),¹ figures of elephants etc. fashioned from wood (kilinjamayahatthī-190.84)³, terracotta figures of animals (119.117) and men etc. (ciācāpurisena³ va maṭṭiyāmayanareṇa-222.18), figurines of cloth, rags etc. (putthayahatthī-297.251), etc. referred to in the AMKV. show the different materials used by artists for figure-work. We hear of jalajantavāhayaputtaliya in the step-well of Śālibhadra (31.37). Jantapaḍimās are also kňown to the Bṛhatkalpa-Bhāṣya, 4.4915. The jantamayahatthi of Pradyota for capturing Udayana of Kauśāmbī is referred to in the Āvaśyaka Cūrṇi, II. p. 161. The AMKV. 15.224 uses the word kārimakarivaro in the same context.

Especially noteworthy is the account of a puttaliyā (sālabhañjikā) of excellent workmanship in a shrine (devaharayam) at Pāṭaliputra showing three and a half curves of the body (addhuṭṭhabhangaghadiyā) which was so realistic and beautiful that Prince Amaradatta falls in love. His friend finds out that stone-figure was fashioned by a suttahāra (sūtradhāra, sculptor) of the great city of Sopāraya situated in the Kunkanavisaya. The friend goes to Sopāraya, approaches the artist, first performs the courtsey of offering a betel-leaf (tamboladānapuvvam) and then asks him whether a certain puttaliyā-sālabhañji was fashioned after any model (padichandaena ghadiyā). To this the artist replies in the affirmative and says that his model was princess Rayanamañjarī of Ujjain (202-203. vv. 314-352).

There are some interesting details about dress and ornaments, furniture, utensils, weapons etc. It is not possible to discuss them elaborately but a few of them may be noted briefly.

A person finely attired is called ubbhadasingāradharo (272.23). Of the various types of cloth and garments especially noteworthy are the white paṭṭaula (47.27) the white dugulla (dukāla), the rayana-kambala (ratnakambala) from Nepāla-viṣaya (183.10) the navaranga-nivasanu (garment of nine colours) worn by ladies, the jalavaṭṭa-suvasaniya (214.611), the cīṇāmsuya (cīṇāmśuka), the paṭṭamsuya (pattāmśuka), jaddara. , devanga (devānga, cf. devanganivasaṇadharā, 257.394), devadūsa

- 1. Also cf. अवरो जहा विलिज्जइ अग्गी इव मयणपुरालओ । AMKV., 144. 113.
- 2. Also, कट्टमयपुत्तला in 358. 127.
- 3. The exact significance of this is not known to us. Does it mean a figure of the wood of বিৰা-বিৰিখী tree? or from paste of seeds of tamarind?
- 4. cf. पोत्यक्रमजकला विव निचिद्वा quoted in Paiasaddamahannavo, p. 763.
- Jaddara is the same as jādara occurring in the Varņakasamuccaya, I, ed. by Dr. B. J. Sandesara. For notes on these textiles, ornaments etc. see, Sandesara and Mehta, Varņakasamuccaya, Vol. II and Prāchīna Bhāratīya Veśabhūshā of Moti Chandra.

(devadāṣya), the ullasāḍaya (ārdraśāṭaka?), the amdhāra-paḍa (black garment or cover, put on by kings while going out at night on nagarcaryā, 63.60;105,53), also the pāvarṇapaḍa (51.55, used by Nala in exile, which he spreads on ground before sleeping), or the cloth for covering the body, the nīraṅgī (a sort of cover for head, Śirovastra ᡇē) used by ladies (64.106) which is sometimes made of kosambha-vastra or cloth of saffron-colour, the kambiyā (a small blanket), the kanthā (garment of patched rags or pieces of cloth, 148.17.19). Koseyapītavattha, yellow kaušeya (silken) garment worn by Krishna is referred to (319.263).

Ornaments like keyāra, valaya, gayadantavalaya, angada, kadaya (kaṭaka, Guj. §), kankaṇa, kunḍala, maharihahāra (costly necklace or garland), addhahāra (ardhahāra),¹ tisaraya, pālamba,² cāḍāmaṇi (crest-jewel) or cādāratna, mauḍa (mukuṭa), muttāhala-sari (Aiclifi Ri-Guj.), muttāhala-hārāvali, neura (nūpura), kañcīdāma, rasanā etc. are referred to.

Amongst gems or jewels we find, in the AMKV., names like maņi, māṇikya, vajra, indranīla, marakata, muktāphala, padmarāga, vidruma etc.

General references to angarāgas, sandal-pastes, bhogāngarāgas including tambola (betel-leaves), puṣpa (flowers), kappura (camphor) etc. are also available. Collyrium was applied to the eye with a stick (añjaṇasalāyā). Foot-wear (upānaha) was used (174.9). The mother of Salibhadra purchased costly rainakambalas, each worth a lac of coins, and gave them over to his son's wives who used them as payalāhaṇā (Guj. પ્રમાણક), duster for cleaning soles of feet or foot-wear, placed near the entrance). Sometimes beds were prepared of silk (paṭṭatāli).

The poor sometimes wore only a loin-cloth (kacchottanivasano-157.57; kacchūsamgahiyatanā-277.28, also, 45.59). When injured, bandages were tied on injured parts (cf. pindim ca bandhae-287.99, also avaneum pattayam-287.101, and cf. Guj. visitis). Warriors were an armour (sannāham). Kings especially had chatra (umbrella) held over them, the rich merchants and leaders of caravans also used them; in one context, the word sikkiri, used for chatra, is noteworthy. Princess Vāsavadattā took her lessons in Vīņā, sitting behind a javaniya (javanikā, curtain).

Ladies, when nicely dressed, applied to their limbs certain paste mixed with saffron (nissarirapavara-kumkuma-dinnamuhālevaramaṇiyaṇam-27.75), they took care about beauty of their faces and used mirrors niyavayaṇam manḍanti paḍibimbam pecchai dappaṇatale muṇiṇo-72.5). Alaktaka was used for lips as lip-stick (49.76).

Tilaka marks of sandal-pastes were made on foreheads (123.1). Tilaka marks of oil (tella-țillānī, 217.637) were given to persons in order to befool them. The word țillāni may be compared with Gui. Asi.

Some interesting descriptions of persons may be noted, for example, the description of a Brāhmaṇa, p. 365. vv. 79-82, of a Vaidya of Sabara cast carrying his bag of medicines on his shoulders (khandhā-valambipuṭṭalayadavvakotthalayarāvadharā-366.116), or the description of a Mahāvratika (kāpālika) Ghorasivo (Ghorasiva) by name, coming from Srīparvata in the south and on his way to Jālandhara in the north (291.52-53). With his body besmeared with white ash, he carried the damaru and the khatvānga in his hands and could overpower grahas, dākiṇīs, kṣetrapālas, yakṣiṇīs, etc. Tāpasas well-versed in three Vedas are described as performing pañcāgnitapana, tilahomakaraṇa, etc. A Parivrājaka carrying a tridaṇḍa (three staves tied together) and a rosary (gaṇittiyā, gaṇetrikā) and covered by an umbrella (i. e. with an umbrella over-head enters the Samavasaraṇa of Mahāvīra (96.12). A Pari-

<sup>1.</sup> Tisaraya is of three strands; pālamba is a pendent.

<sup>2.</sup> According to Hemachandra, हारस्यध्येत्तरं शतम् । अर्थं रहिमकलापोऽस्य । Abhi. Chin. 3.323 and अर्थहारश्रतुःवृष्टिः । Ibid., 3. 324.

vrājaka is similarly described in the Vasudevahindi, I. p. 40, where it is said that he carried a waterpot besides the tridanda and the ganittiyā. There are many descriptions of beautiful ladies, compare for example, the description of Rukmini (p. 73), or of the wives of Meghakumāra and so on. A deformed person is described on p. 69. The activities of Kāpālika Bhārabhūti (pp. 105-106) may be noted. Also note the account of Kāpālika Bhairavānanda on p. 195. vv. 82-83. A madman (gahilla, gahillaya, cf. Guj. qui) roams about singing dancing, muttering and embracing passers by (190.60). The mother of Arahannaka turns mad when her son is missing. Children in the streets harass her. Her wandering in the street is vividly described (272.158 f.). Also note the description of a beggar in rags, carrying a monkey with him (45. 59-61).

Descriptions of caravans may be noted. Dhana, a satthavāha (Sārthavāha leader of a caravan) of Kṣitipratiṣṭhita nagara, collects various commodities for sale (sajjīkāum kayāṇayasamāham) and with mules, bulls and camels starts for Vasantapura to earn money (atthovajjaṇakajje). Before starting he announces with beating of drum (ghosāvio paḍaho) that the poor and the beggars (kappaḍiya) etc. (who wished to accompany but) who had no means to afford provisions for the journey (sambalam, especially, food) including food, kavatta (karapātra, drinking vessel), clothing etc. will be supplied with the same by the leader. Some Jaina sādhus also decide to accompany. The sārthvāha starts on an auspicious day and hour, wearing white dress and having performed the kouyamangala (kautukamangalam), as also after paying respects to his tutelary gods and goddesses. Then follows a vivid description of the caravan with carts (loaded with goods) moving and making noise (cakkacikkāram) and so on. When they rest in a forest grove canvass tents are raised up for him (āvāsio visāriyavisālapaḍamaṇḍavagihesu), some of the people in the caravan (satthiyajaṇo) rest under the shades of big trees and the servants (kammayarā), with big utensils like karavatta (karapātra), dīyaḍa (cf. modern Guj. tal), kāoḍī (Guj. tals, a pole with two baskets or vessels hung at two ends), kuḍaya (kuṇḍīkā, tā or tā) etc. in their hands, in order to fetch water.

Going out to other lands with krayāṇaka (Also Called bhaṇdollam-22.59) was very common. A person carried a sambalathaiā (a bag of eatables, provisions, for journey). He was given Simhakesaramodakas with precious jewels hidden in them (23.93 ff.). Dhaṇāvaha seṭṭhī loads his vahaṇam (boat) with cargo of commodities (kayāṇaga) and crossing the ocean reaches the Simhaladvīpa. There are many references to traders going into the seas in boats (jāṇavatti, 203.608; jāṇavattu, in Apabhramśa passage. 213.608, also cf. paratīre bhinnam jantassa bohittham, 30.18; nāvā, 72.20). The boatsman or pilot of a yāṇapātra was called a karṇadhāra.

Especially noteworthy is the reference to poyavania (potavanika) named Dehila coming from another island and persuading a lady to come into his jānavatta to sell flowers. He immediately lifts the anchors (samvariā nangariā samubbhio jhatti seyavado-300.338-344) and the boat swifty moves like an arrow discharged from a bow. The poyavania is therefore a trader who carries on trade through boats, i. e. who is a sea-merchant. He is a nauvittaka. In the story of Padmottara who, according to AMKV. (p. 104) was a nauvittaka-karmahara-jīvah, we hear of a nāittaga of Vānārasī, named Samkha (108.1). In v. 12 on p. 108, in the same context we find the wood nāittai used in the same sense-Nauvittaka, Nāittaga, Nāittai, Nāitta.

Also see, Sandesara, B. J., Cultural Data in the Vasudeva-hindi, Journal of the oriental Institute, Vol. X. No. 1.p.16.
 Diyada as a small water-vessel is still used in Rājasthan. For more information on Diyadi, a sort of leather-bag
 Odda ) for carrying water or a water vessel like it are Sandesara B. I's note in Buddhiprakāša (Gui, Journ.

<sup>(</sup> ada) for carrying water or a water vessel like it, see, Sandesara, B. J.'s note in Buddhiprakasa (Guj. Journ., Ahmedabad), for August, 1960, p. 281.

<sup>3.</sup> Cf. "संबलधहुआसणाह्ये" or "दंसिया संबलस्थह्या" From Kumārapāla-pratibodha, quoted by Pāiasaddamahannavo, p. 549. यहआ = वेली, हे।वणी.

Cf. V. S. Agrawal's note on, "Naitta in Apabhraméa Literature", published in Journal of the Oriental Institute, Vol. V. pp. 103-104. Our references further support the explanations offered by Dr. V. S. Agrawal.

Many classes of people and professions are referred to. Only a few such names are collected below to indicate the wealth of information available about such castes or professions-ibbha (Ibhya) setthi ( śresthi ), diya or dvija, bhada ( bhata ), ujjhaya ( upadhyaya ), purohiya ( purohita ), kaasaka, halio (farmer), halahara, kodumbio (farmer, and in other contexts head of a family), nado (nata), nādavavitti nado of Dumba caste (154.2), nada of Sabara caste (92.41), lamkhiyā or lamkhaga (ropedancers, 92.63)1, māyanga (mātanga) Candāla, dhīvarapurisa (fisherman, also cf. macchiyānam pādao. 148.31), bhillā (Bhils), serahīrakkhaga (140.3-4, keeper of buffaloes and cows), sāli-rakkhiyā (a lady who is employed to drive out animals etc destroying rice-crops in the field), arahattiya-nara (who drives the water-wheels), kumbhayāra or kulāla (potter, kumbhayārassa sālā, 147.17, also, kulālagiha, 147.27), udda (earth digger, Guj. Dis), mālāgāra (mālākāra), rathika (chariotteer), nāvia or churamaṭṭhī (a barber), gandhiya (dealer in perfumes, 81.2), kammayara (servant); govāla or gova (gopa), khattikkamāvanga (butcher of mātanga caste), malla (wrestler), suttahāra (sculptor and architect), manivāra-vaniva? ( a merchant of manikāra caste, workers on precious stones ), suvannakāra, kalāya (goldsmith), isuyāra (one who makes arrows), mahiyārī (283.16-17 wives of gopa people, who sell mahiyāi, i. e. curds etc., cf. Guj. મહિયારી), tambolio (tambulika, dealer in betel-leaves), pannavaniya (greengrocer), kullariya or kulluriya ( 318. 248, dealer in sweets, kāndavika, (১-রা.), হুজবাই), pāiya ( 23.102, same as kulluriya ) also called kanduia or kanduiya (23.114, kāndavika, 1814), sūvagara or sūyakāra (p. 227 a cook), rasoyaniyā (262.4, female cook), kalläliva (318,249, wine-dealer sque), kuttini, panangana, varavilasini, gania (prostitutes, also note vesavādá = vešapātaka, 212.606), nemittiya, joisiya (diviner, astrologer); mantavāi (one practicing use of charms ) vijjavāi (one practicing magical vidyās or charms), gārudia (one who attracts and catches serpents, who removes poisons of serpents with charms), vijjā (medical-practitioners), Sabaravejja (a vaidya of Sabara caste) etc.

The fair and unfair means of making money or earning one's livelihood are enumerated on pp. 222-223. Some numismatic evidence is also available: we find references to muddā or seal. dīṇāra (21.36; 116.73, golden coin so common in Kṣhatrapa and Gupta age, named after Denagius), suvaṇṇa or suvaṇṇa, and coins of smaller denomination like kāgaṇī (24.34, kākiṇi·) and even varāḍaga (varāṭaka, which had coin value cf. varāḍagadasadugeṇa egam gahāya varalaṭṭm, 40.79), damma (cf. Guj. ६ң, ६ңৣয়; dramma, 149.48, common also in the age in which AMKV. was composed) suvanna-tanka (tankas of gold) and rāvaga (243.5) a silver coin.

Money was often carried in a purse known as nakulaka, naula, naulaya (cf. dināranaulayam, 204.369) or naula (225.2) naulaga (225.3). There was a superstitious belief that money stored in the hide of a nakulaka remains inexhaustible. With this belief may be compared some of the representations of Kubera, the lord of riches, carrying a nakula (ichenumon) in one of his hands, and in some cases, coins are shown as issuing from this nakula figure. In such cases, the nakula possibly represented the money-bag of the whole hide of nakula, rather than a live nakula himself. Later on any purse came to be called a nakula or nakulaga. The long purses carried by Jaina worshippers in some Jaina temple sculptures, (e. g. figures of wives of Vastupāla in Lūnavasahī at Delvādā, Mt. Abu) are known

The reference to Mātangas, Śabaras, Dumbas etc. associated with dancing and Caccaris etc. in several ākhyānakas
in old Indian literature is noteworthy. The contribution of these people to Indian dancing and music should be an
interesting problem for research.

Note the story of Nanda Maniyara (264. 2). Also see, Shah, U. P. Geographical and Ethnic Data in the Kasyapa Samhita, Journal of the Oriental Institute, Vol. VII. pp. 276-299, especially, the note on Manicarah, pp. 292-293. Maniharas are numerons in U. P.

<sup>3.</sup> For Dramma, Tanka, Rüvaga, see Journ. of Numismatic Society of India, XVII, pp. 64-82, Vol. XX. 15 ff., 38 ff.

Cf. Shah, U. P., Numismatic Data from Jaina Literature, Journal of the M. S. University of Baroda, Vol. III No. 1 (1954) pp. 51 ff. for references to dināra, rūvaga, kākiņi. naulao etc,

as noti. Noli in old Jaina Gujarati liturature means a purse. This noli is derived from naulaga, naula, naulai, noli.

Amongst utensils we find, thālam (a big dish, 361.215), thālī (flat-dishes, cf. mahiyārio miliyāo... appāṇayassa sarisau matthae tāṇa thālio, 285.16-17) kamsīpattam (kāmsyapātra, bronze-vessel), mahubhāyaṇāṇi (vessels for storing or drinking wine), maṭṭiyabhaṇḍam (earthernware, pottery), cālaṇī (sieve, strainer), āmamiyakumbho (p. 154, pot with holes), vārao (bowl, বারষা, করাবা, cup, cf. vārao ya majjassa, 154.4), mamsassa chavvayam (154.4, a basket of meat; also chabagam, 243.5 = Guj. ভালরা), kalasa (kalaśa, pot), pāri (droṇi, 56.528. cf. Guj. খায়, an earthern utensil known in Gujarat)², tambāluyam (a vessel of copper, Guj. মালয়য়ৢ. also cf. Guj. ঝায়য়ৢয়.) AMKV. 105.45 gives kancaṇatam-bāluyam, tambāluyam was originally a copper vessel of a certain shape, then the vessel itself got the name tambāluyam and a golden vessel of the shape came to be called kancanatambāluyam. Also note, kapparaya (81.3 a begging-bowl, ঋપ<sup>2</sup>য়, ঋપપয়), and ghaḍa (pot).

Sikkaya (244.3) or Sikkaga (244.8, Guja. নাঃ) was a basket-like object hung on a peg in which cooked food (bhattam) etc. was preserved. Broken neck of an earthern foot is referred to as ghāḍākaṇṭho (cf. Guj. ফাইন, ফাইন). Balls of iron (lohamaye gole, 327.44), lohamayā kumbhī (jar of iron), nicchidda-lohamai-mañjusā (Guj. মানুহা, a casket or box of iron with no crevice or hole) are mentioned. A box was locked on all the four sides (tālittu chaupāsam, 202.296). Samuggaya was a small box or casket. Khellamallaga (161.14) was a vessel for spitting (spittoon), mallaka in Sanskrit literature is used in the sense of a goblet, the Jaina monks sometimes keep an earthern vessel with ash in it which they use as a spittoon, which is referred to as khellamallaga. Another interesting word is toppariā (175.29), the context would suggest, that it is used in the sense of baskets (cf. Guj. হামধী, হামধীয়া), but the meaning of কংলীজিকা, a bowl-like half of the hard coconunt skin, given by Muni દેશ Puṇyavijayaji is still current amongst Jaina monks. In modern Guj. হাময় = য়৾য়য়ৢ , coconut, and टोप्परिया is a small cuplike vessel of হাময়. Pāhāṇa-doṇis were buckets of troughs of stone.

Several eatables are referred to: moyagas (modakas, sweet balls) prepared with molasses (guda), or khanda-sakkar (sugar), a special costly fragrant variety called sihakesaramoyaga. This variety of laddu (Guj. lādu) was popoular in W. India (Gujarat and Rajasthan) as can be seen by the reference to it in Varnakasamuccaya, ed. by B. J. Sandesara. There are several other varieties of modakas mentioned in the above work. Paramannam was cooked food and is especially used for khiri etc. (cf. kulluriyāvanāo mandagapabhii paramannam, 318.248; 30.6). The upakaranam (ingredients) of khiri is said to be made up of milk, ghee, śāli (rice) and śarkarā (sugar, 30.9). mandaga, mandaya, mandaa, or mandam (= Nis. Nist a cake) of Malva seems to have been very famous. People of Ujjain

<sup>1.</sup> Shah, U. P., 3140, in Buddhiprakāša (Guj. Journal, Ahmedabad), for November, 1953, pp. 345-346,

<sup>2.</sup> Pāra or Pāri is a name generally popular in spoken language, all over Gujarat, especially amongst villagers who stored oil, ghee, curds, butter etc. in pāri. Later on an earthern vessel, lacquer finished, used for preserving pickles etc. also came to be called pāra or pārya.

See, Bhattacharya, S. P., The Word Mallaka in Sanskrit Literature journal of the Oriental Institute, Vol. VIII.
 (1959), pp. 378 ff. For mallaga, also see, Päiasaddamahannavo, p. 837, and p. 351 For khela.

<sup>4.</sup> Cf. एत्तो चिय भरुयच्छे भोयणगिद्धो स भाइणेज्यमुणी । जाओ बुद्धो विज्ञप्पभावओ तस्स पत्ताणी ॥ २० ॥ गयणंगणेण गच्छंति अणुदिणं नियउबासयगिद्धेष्ठ । भोयणभरियाणि पुणो तह चेव य पिंडिनियत्ति ॥ २८ ॥ अहिवासिया समाणी द्वोष्प्रिया पवरआसणनिविद्वा । सम्बेसि पत्ताणं पुरओ सा एइ गच्छइ य ॥ २९ ॥ AMKV., p. 175.

See, Varnakasamuccaya, Vol. pp. 9 ff. for the different varieties of food & drinks mentioned in the different Varnahas.
 The varamoyags (AMKV. 9.268) could have been the same as simhakesaramodakas generally used by princes and the rich.

Cf. विद्वो मालवदेसो सदा मंडा भए इर्डिंड । AMKV. 94. 111. Also note गुडमंडओ p. 42. 131.
 For manda etc, see, Shah, U. P., Girvāṇapadamañjari & Girvāṇavānmañjari, Intro., pp. 56-86.

give pieces of mandaya to a diseased prince out of pity (157.64). Kanjiya (gruel), kara (preparation of boiled rice) and cinayakara (365.93 cheliyātakhasamjuo laddho cinayakaro) gorasa, dudha, dahi, mahi and takka, navaniya (butter), and ghaya (ghrta), pejjā (yavāgū, 79.267), saituga pindam TJ. Guj. 21441., cf. varasurabhighayagudāvila-navasattugapindiya, 36.3; 36.6) etc. are mentioned. Rasavai (152.20-21) and Ravipāgarasavai are preparations of meat (262.3). King Nala was believed to be the only person who knew how to prepare ravipāgarasavai (54.260 ff). Preparations were sometimes prepared with specific objective (157.45) of creating disease, possibly by adding some ingredients, and a person was thus made to suffer from mandukka-roga. He was cured of it by the use of butter-milk mixed with rāiyā-cunna (159.125). Kūlavāluka muni was given sweet-balls which brought about atisāra-roga.

Kummāsa (beans, उडिंद) and several other grains are mentioned. A list of twenty-four food grains appears on p. 8, vv. 16-17.

Drinking was not unknown. A special variety of wine, saraka, is mentioned (318.249).

Several vehicles and furniture are mentioned: sagaḍa (cart), jugga (especially famous in the golla country), gilli (Hindi होली) thilli (drawn by two horses or mules), ratha, raha, gaḍḍī (cart, small carriage), sibiyā (śibikā, palanquin), costly jampāṇam (142.64) and mahājāṇam (142.65) with jingling bells, pallaṅka (paryaṅka, પાલપી) etc. may be noted.

A list of weapons may be given from various descriptions of battles—kuntā, karavāla, taravāri, asipatra, karavatta, bhalli, sella, musundhi, moggara, kodandam, tirī, nārāya, musaladanda, tomara, tisāla, kivāniā, kuddāliā bhala, bhaliya, sāli etc. are amongst the more common weapons in these descriptions.

Several gods and goddesses are referred to. Worship of yakşas and Nāgas, more common in the Jaina Āgamas and Cūrņis etc. gradually sink into background in these ākhyānakas except when some of the stories particularly concerned with the older yakşas (e. g. the story of Surapriya-yakşa or the Citrapriya yakşa) are described. Again, Brahmaśānti and Kaparddī yakśas who became more popular in Jainism in this age are referred to in our text. Worship of Jaina tīrthankaras as also five chief events (kallāṇa, kalyāṇaka)) in the lives of these (359.153) when special festivals and worship were done in Jaina shrines are of course referred to. Several other details about Jaina practices of course appear.

We find reference to Tinduya-jakkha in Tinduya-ujjāņa (271.28) and a yakşa of Saptacchada-tree (sattacchayanāyageņa jakkhena—363.27) referred to in this text show that yakşas were often regarded as Tree-spirits.

Jaina temples are generally referred to as a jinahara jinabhavana Caiyahara or Ceihara etc. Mathurā is said to have been famous for the Stūpa of Pāršvanātha.

There were tutelarly goddesses worshipped by people. A merchant asks his newly wedded daughter and her husband to go to the temple of Candiva (Candika) and bow down to their tutelary goddess (150.87 ff.). Images of Camunda and others are mentioned at Gudasatthapura (170.20). Goddesses Lakami and Sarasvatī are referred to, also, Vīṣṇu and in another place Viṣṇu with śańkha and cakra (295.198), is said to have gadā, śańkha, cakra, and the śarṅga-bow (22.87). Iconography of Viriñci (Brahmā), Kaṇha (Viṣnu), Sirikaṇtha (Śiva) is available on p. 96, vv. 18-23. Also note the reference to Vṛṣabhadhvaja or Maheśvara, accompained by Kumāra, Gaurī and Vināyaka (132.77)

People worshipped gods and goddesses for obtaining children etc. As merchant's wife, in the city of Ilavarddhana, goes to the shrine of Ila-devi and prays to her and promises that she would arrange festival of yatra etc. in the shrine if she would be favoured with the gift of a male child. She also promised to name her son after the goddess.

Images and shrines of Kāmadeva or Madana, Śrī or Laksmī, Gauri, Caṇḍikā, Nāga and yakṣas are referred to.

In the story of Ārya Khapuṭa, who can be assigned to c. second century A. D., we hear of a Buddhist Vihāra, a Buddhist Stūpa and a Buddha-Image (175.34-36) at Bharuyacchapura (Broach), in Lāḍadesa, are referred to. The reference is important. The same account is available in earlier accounts of Ārya Khapuṭa in Bhāṣya and Cūrṇi literature. In view of the early Buddhist finds near Junāgaḍh and the recent find of Buddhist Stūpa and Vihāra at Devani Mori near Sāmalāji, the existence of Buddhist Stūpa etc. at Broach in the early centuries of Christain era need not be regarded as unlikely.

We have already noted references to several sects—Jainism, Brahmanism, Buddhism, Saiva sect of Kāpālikas, Parivrājakas and so on. We also obtain references to nāhiyavāi (242.18, nāstikavādī and followers of Kapiladamsana (242.20). There are references to Brāhmanas performing yajñas etc., The sacrifical ground-yajñavāṭa-is also referred to. Jaina monks are often called seyavadas (śvetapaṭa) while Buddhist monks are referred to as sasarakkhas in one story. A Buddhist monk is also referred to as rattambara

A few more interesting customs and beliefs may be noted. It was generally believed that expiation of sins is possible if a man goes to and takes his bath in the Ganges (224.86). Also we get a reference to people carrying ashes of the dead and immersing them in the Ganges water. A curious story of change of sex by placing some roots in the thigh is recorded on p. 254, vv. 285-291.

We get a glimpse into the system of education. An *Ujjhāya* or Upādhyāya had a number of resident students. An Ujjhāya of Campā could not feed all of them. He, therefore, advises a student (chātra) to go for meals to the house of merchant Dhana, in the city, who was feeding five hundred Buddhists every day (197-178. vv. 147-157). A library of books (potthayāṇa bhaṇdāro, 173.9) at Valabhī is also mentioned,

We find here a reference to the custom of the freshly widowed woman, going behind the corpse of the husband being taken to the cremation, with other ladies, all wailing. The group of ladies follow the corpse only up to the end of the lane from which they start, upto the nearest square. The widowed wife puts on all ornaments etc. which a woman wears when the husband is alive. This is the last time she wears them. (122.48-49).

The above survey, we hope, will be sufficient to demonstrate the importance of AMKV. for a cultural study.

Muni Śrī Punyavijayaji, the learned editor, has appended a list of Deśya words. But some words in this text suggest a post-Apabhramśa stage. It appears that some words at least are taken from the spoken language. A collection of such words, from different works of the period, composed mainly in Gujarat and Rajasthan may be useful to students of old Gujarati. I have selected only a few words. They are सास् (152.19, Guj. सास्), रीवड (cf. दीवत, discussed by Sandesara, op. cit.), तेवाइवं (105.45, cf. Guj. त्रांखाइ (30.7; 302.414; 353.28. Guj. २६६६, २१६, २१६) राहि, and राहि (285.21), टिस्काणि (217.637 Guj. दीवा), नजंदा (husband's sister, 65.38, Guj. नक्दं), सास्र (वस्तुर्व (वस्तुर्व 52.176, Guj. सास्र्व), सिक्तिर (= अत्र 18.21. see, प्राचीन पागु संग्रह, ed. by B. J. Sandesara, p. 288), पार (56.528, Guj. पार), टोप्परिया (175.29), तिल्यातोरण (garlands of leaves hung on doors, 32.64, 336.67). If such instances, especially those of "back formation" are collected from various works of this age, it might help scholars to find out an

<sup>1.</sup> The custom is still prevalent in Gujarat.

<sup>2.</sup> See also, Bhayani, H. C., " doyaldize અને વધરવાલ", published in ખુનિયાના (Ahmedabad), January. 1961, pp. 19-20.

early stage of old Gujarati or old Western Rajasthani or what Umashankara Joshi preferred to call 'Maru-Gurjara'

There are some interesiting sayings, possibly proverbs, which seem to have been very popular. Some of them remind us of the close observation by our author of AMKV., of everyday life of people. I quote only a few instances—लाक्षारसेन केनाऽऽपि कार्पासः किस रज्यते ! । (7.19); सरणे वि महासत्ता न उणो मार्ण परिहरेति । (39.25): तं नित्य कि पि विसमं ज न सहावइ विही एसो । (253,268); अत्यवणिमिति रविणो किरणा उद्यतं विस फरित । (217.641); तं नित्य एत्य कल्लाणं तवाओ जं न जायए । (55.312); दीवयसिंह व्य मिहिला लख्यपसरा अयं देह । ( 194.29 ): सर्वे सर्वे प्रतिष्ठितम् ( 363.36 ); रागंधनयणज्यस्य कजाऽऽकजाइं न नियंति । ( 197.137 ); परदेसो वि सदेसो सत्ताहियपुष्पवंताणं । ( 306.45 ): अमयकिरणनिम्मलकुळे मसीकुच्चओ मए दिश्रो ( 340.204 ): रुहिरेण धोइयं निर्ह सुजन्नह रुहिरारुणं बत्यं। (341.242); बोढं गमपस्लाणं कुमार कि रासहो तरइ?। (356.57): मज्झ :पई नियगेहे जीवउ दीवालियं लक्खं। ( 289.141 ): दक्खारसो न महरिजह सकराए । ( 300.337 ); जं चितिउं न सक्का न यावि सहिउं न वा कहिउं । ( 300.355 ): वका ह कीलिया वक्क वेहस्स । ( 285.24 ); पडउ घर्य स्वमञ्ज्ञाम्म । ( 246.33 ); वाल विणिवासमेत्तं पि मित्त न भर्य...। ( 175.24 ); महसुद्दवियलो अर्घ मणस्मि अर्घ कुणह कजं ( 150.68 ); कि वा छालीए मुद्दे कुंभंड माई ( v. 1. मायई ) ? । ( 154 line 6 ): अमिर्तुवअरयाण अन्तरे अंगुली मज्झ । ( 143.91 ); अट्टमट्टं पि सिक्खिजजा सिक्खियं न निर्ह्थयं क्ष (147.44): हयह घरह न बारह। (137.5); नारी चलंतिया मारी। (142.55); हत्थत्यकंकणाणं कि कजं दरप्रोणऽहवा। ( 116.52 ): दिवयायं होइ पर न दुमाया एस पसिदी जणे पयडा । ( 118.111 ): न गामसामियाओ लब्भड़ मंडलसामित्तं । (120.18): ता तीए मुद्दे छारो दायव्यो कि वियप्पेण । (121.26); खज्जन्ती परिवद्धइ कंड्र । (61.7); जूयवसणम्म गिद्धा कि वक्स ज न पावन्ति । (49.100); उवरिं तवेइ सुरो हेट्टा घरणी । (51.146); नित्य भयं जनगमाणस्त । (51.153); ता मजस महे भवड छारो । (37.26); ससएण व स्रोडेणं अणेण वहवाडओ रुद्धो । (40.71) पालंबचुको मक्कडो व्य वेलक्खमावको । (134.22) सीरे खळ खंडपक्खेंबो । ( 355.13 ) etc.

Oriental Institute, BARODA. 10-3-1961.

UMAKANT P. SHAH

# श्रीनेमिचन्द्रसूरिविरचितः

# आ ख्या न क म णि को शः

श्रीआब्रदेवसूरिनिर्मितया वृक्त्या समेतः

## ॥ जयन्तु वीतरागाः॥ श्रीनेमिचन्द्रसूरिविरचितः

# आख्यानकमणिकोशः

श्रीआम्रदेवसूरिनिर्मितया वृत्त्या समेतः ।

# [ १. चतुर्विधबुद्धिवर्णनाधिकारः ।]

॥ नमः सर्वज्ञाय ॥

स्वर्नाथभीतघनभूधरसेव्यमूर्तिर्र्शवण्यधामबहुधीवररुव्धमध्यः । आख्यानकाख्यमणिकोशमहार्घरूपो जीयाद् युगादिजिननायकनीरनाथः ॥१॥ सिद्धार्थपार्थिववरान्वयरुव्धजन्मा निर्मिथ्यं वीरवरुयान्वितरस्यमूर्तिः । रागादिशत्रुगुरुविक्रमवर्ण्यवर्णो जीयाज्जगत्त्रयजयासमवेश्म वीरः॥ २॥ राकाशशाङ्ककरनिर्मरुकीर्तिभाजो ज्ञानादिरत्नचयरोहणशैरुकरुपाः। शेषा अपि प्रणतकरिपतकरुपृक्क्षा जीयासुरानतसुरप्रभवो जिनेन्द्राः॥ ३॥

श्रीगौतममुनिमुख्याः श्रुतजलिधिवचारपारगतवचसः । सुगृहीतनामधेया जयन्तु गणधारिणः सर्वे ॥ ४ ॥ यस्याः प्रसादमासाद्य सद्यः सञ्जायते पुमान् । पारगामी श्रुताम्भोधेः <sup>र</sup>स्तौम्यहं तां सरस्वतीम् ॥ ५ ॥

अस्मादृशा अपि विशिष्टविवेकशून्या येषां प्रसादमधिगम्य मनीषिमान्याः । जाताः परोपकरणप्रकृतिप्रवीणास्तानप्यचिन्त्यमहसः स्वगुरून् प्रणीमि ॥ ६ ॥

इत्थं कृतनमस्कारो ध्वस्तविन्नविनायकः । विधास्ये विधिनाऽऽरब्धं समीहितमहं सुखम् ॥ ७ ॥

इहानन्तजन्म-जरा-मरणप्रवाहपयःपूरपूर्ति इष्टवियोगाऽनिष्टसम्प्रयोगव्यसनशतकल्लोलमालासमाकुले हर्ष-विषादाद्यनेक-प्रकारप्राणिपरिणामपरम्परारङ्गत्तरङ्गे शारीर-मानसानेककदुकदुःखदुष्टश्वापदसमाकीर्णे भुवनत्रयसन्तापसम्पादनपिष्टप्रकृतिपञ्चलन्मद-नवडवानले अनन्त्तभवश्रमणनिमित्तदुरन्तकषायमहापातालकङशालये अनुपलच्धपरपारसंसारपारावारे निमज्जता भव्यजन्तुना कर्णधारा-दिसमप्रसामग्रीकं यानपात्रमिव जलधिजलमध्यपतितरत्त्रमिवातिदुर्लभं लच्ध्वा श्रीसर्वज्ञप्रणीतधर्मान्वतं मनुजजन्म परोपकारे यतितव्यम् । स चोपकारो यद्यपि द्रव्यादिभेदभिन्नत्वेनानेकप्रकारः, तथापि जिनवचनोपदेशेन भावोपकारेणोपकर्तव्यम्, तस्यैकान्तिकाऽऽत्यन्तिकरूष्टल्याद् इतरस्य चानैकान्तिकाऽनात्यन्तिकस्वरूपत्वात् । जिनवचनोपदेशोऽप्युपदेष्टव्यभेदाद् अनेकप्रकारः । अतो धर्मकथारूपोपदेशेन्तैव भव्यानामुपकर्तव्यम्, तेषामज्ञातधर्मस्वरूपाणां धर्मतत्त्वप्रकाशनेन तस्य महोपकारित्वाद् ।अतो भव्यान् उपचिकीर्षुः श्रीमन्नेमिचन्द्र-सूरिर्धर्मकथास्वरूपमास्त्यानकमणिकोशमेकचत्वारिशदधिकारसमन्वितं विरचितवान् , तस्य विवरणं प्रस्तूयते । तस्य चाऽऽदावेव मङ्गलाऽभिधेय-प्रयोजनप्रतिपादिकेयं गाथा—

निमऊण जिणं वीरं सुरमहियं केवलिं पवरवाणिं। अक्साणयमणिकोसं भव्वजणविबोहयं वोच्छं॥१॥

१. निर्माय वीर रं । २. नौम्यहं रं ।

अस्या व्याख्या—"निमऊण" नत्वा 'जिनं' रागादिजेतृत्वाद् जिनः तम् 'वीरं' चरमतीर्थाधिपतिम्, 'सुरमिहतं' सुरैं:— देवैमीहतः—पूजितो यस्तम्, 'केविलनं' केवलं—केवलज्ञानं तद् विद्यते यस्यासौ केवली तम्, 'प्रवरवाणीकं' प्रवरा—समस्तवचनगुण-समन्वितत्वेन निर्दोषा वाणी—भारतीयस्य स प्रवरवाणीकस्तम् । प्राकृतत्वात् सुत्रेऽन्यथानिर्देशः । 'आख्यानकमणिकोशम्' आ—मर्यादया ख्यायन्ते—परिहतिनरतैर्भेव्यावबोधाय कथ्यन्ते इत्याख्यानकानि—धर्मकथाः, तान्येव संसारदौर्गत्यापहारकत्वेन मणयः—रत्नानि आख्यानकमणयः तेषां कोषः—भाण्डागारस्तम् । 'भव्यजनविबोधकं' भव्याः—मुक्तिगमनयोग्या जन्तवस्तेषां जनः [समूह]स्तस्य विबोधकं—विशिष्टतत्त्वा[व]गमहेतुम् । ''वोच्छं'' ति वक्ष्ये इति गाथासमासार्थः ॥ अवयवार्थस्त्वयम्—

इह भगवतो वीरस्य जिनादिविशेषणचतुष्टयेन यथासङ्ख्यां अपायापगम-पूजा-ज्ञान-वचो[ रूपाः ] चत्वारोऽतिशयाः प्रतिपादिता द्रष्टव्याः । तथा "नमिऊण"मित्यनेन शिष्टसमयपरिपालनाय विभविनायकोपशान्त्यर्थं चेष्टदेवतानमस्कृतिमाह । तथाहि शिष्टाः कचिदभीष्टे वस्तुनि प्रवर्तमानास्सन्तोऽभीष्टदेवतानमस्कृतिपुरस्सरमेव प्रवर्तन्ते, अयमप्याचार्यो नहि न शिष्ट इत्यतः शिष्टसमयपरिपालनाय । तथा श्रेयांसि बहुविभ्रानि भवन्तीति । उक्तं च—

''श्रेयांसि बहुविन्नानि भवन्ति महतामपि । अश्रेयसि प्रवृत्तानां कापि यान्ति विनायकाः ॥ १ ॥''

इदं च प्रकरणं सम्यग्दर्शनहेतुत्वात् श्रेयोभूतं वर्तते, अतो विष्नविनायकोपशान्तये । सिद्धा चेयमिष्टदेवतास्तुतिः विष्न-विनायकोपशान्तिहेतुत्वेन । यतः—

पुंसस्तस्यां प्रवृत्तस्य श्रेयसो जन्मकर्मणः । तेन न्यत्कृतसामर्थ्याः क्षीयन्ते विन्नहेतवः ॥ १ ॥ क्षीणेषु विन्नबीजेषु जायते निरुपद्रवा । श्रोतृन्याख्यानविषयन्यापारद्धिपरम्परा ॥ २ ॥ इति ।

तथाऽभिधेयशून्येऽपि न प्रवर्तन्ते प्रेक्षावन्तः । यतः—

काकदन्तपरीक्षादौ वाच्यवैकल्यतो यथा । प्रवर्तेत न मेधावी तद्वत् शास्त्रेऽपि भाव्यताम् ॥ १ ॥

ततश्च 'आख्यानकमणिकोशम्' इत्यनेनाभिधेयं प्रतिपादितम् , आख्यानकानामेवाभिधास्यमानत्वात् । 'भव्यजनविबोध-कम्' इत्यनेन प्रयोजनमाचप्टे, यतस्तद्वहितेऽपि प्रेक्षावन्तो न प्रवर्तन्ते । तदक्तम्—

''सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वाऽपि कस्यचित् । यावत् प्रयोजनं नोक्तं तावत् तत् केन गृह्यताम् ? ॥ १ ॥'' [ इलोकवार्तिक १.१२ ]

तथा— ''सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते । शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ १ ॥''

प्रयोजनं तु कर्तुः श्रोतुश्चानन्तर-परम्परभेदभिन्नम् । तत्रानन्तरं शास्त्रकर्तुः सत्त्वानुम्रहः, परम्परं तु मुक्तिपदपाप्तिः । भणितं च—

"सम्यक् तत्त्वोपदेशेन यः सत्त्वानामनुग्रहम् । करोति तत्त्वशून्यानां स प्रामोत्यिचराच्छिवम् ॥ १ ॥" इति । श्रोतुरप्यनन्तरं तत्त्वावगमः, परम्परं तु तस्यापि मुक्तिरेव । अभाणि च—

"सम्यक् तत्त्वपरिज्ञानाद् विरक्ता भवतो जनाः । क्रियाशक्त्या ह्यविष्नेन गच्छन्ति परमां गतिम् ॥ १ ॥" इति । सम्बन्धस्तुपायोपेयादिलक्षणः सामर्थ्यलभ्यः । तथाहि—इदं शास्त्रमुपायः, वस्तुतत्त्वावगमश्चोपेयमिति ॥ १ ॥

अधुना प्रतिज्ञातमनुस्रियते---

# लद्पूण नरत्ताई सामग्गी मोक्खसाहणे धम्मे । दाणाइए पवित्ती कायव्वा बुद्धिमंतेहिं ॥ २ ॥

अस्या व्याख्या—'लब्ध्वा' अवाप्य 'नरत्वादिं' मनुजजन्माऽऽर्यक्षेत्रादिलाभरूपां 'सामग्रीं' मुक्तिसाधकगुणकलापम् । 'मोक्षसाधने' मोक्षं-मुक्तिं साधयति–करोतीति मोक्षसाधनस्तत्र, एतच्च धर्मस्य विशेषणम् । पुनरपि किंविशिष्टे ? 'दानादिके' दान- शील-तपोभावनास्वरूपे [ धर्मे ] 'प्रवृत्तिः' प्रवर्तनं 'कर्तव्या' विधेया 'बुद्धिमद्भिः' बुद्धिः—मतिर्विद्यते येषां ते बुद्धिमन्तस्तैः । अत्र च सामग्रग्नर्तर्गतत्वेन पुनर्बुद्धेरुपादानं धर्मसाधनगुणकलापमध्ये बुद्धेः प्राधान्यस्यापनार्थम् । भणितं च—

"श्रियः प्रसूते तनुते विवेकं यशांसि धत्ते विषदो निहन्ति । संस्कारयोगाच परं पुनीते शुद्धा हि बुद्धिः किल कामधेनुः ॥१॥" तथा—

''हेयभुवाएयं वा न जाणई विमलबुद्धिपरिहीणो । न य धम्माइपरिक्खं बुद्धी ता सव्वगुणहेऊ ॥ १ ॥''

किश्च---

''बुद्धिजुओ आलोवइ', धम्मद्वाणं उवाहिपरिसुद्धं । जोगत्तमप्पणो वि य, अणुबंधं चेव जत्तेणं ॥१॥ <sup>3</sup>आढवइ सम्ममेसो तहा जहा <sup>3</sup>लाघवं न पावेइ । पावेइ य गुरुगत्तं <sup>४</sup>इह-परलोए सुही होइ ॥२॥'' [ उपदेशपद गा० १६७, १७१ ] ॥छ॥२॥

बुद्धिभेदानाह—

## उप्पत्तिय वेणइया कम्मय परिणामिया चउह बुद्धी। भरह-निमित्तिय-करिसग-अभयाईनायओ नेया ॥३॥

व्याख्या---उत्पत्ति:-उत्पादः सैव प्रयोजनमस्याः सा तथा । उक्तं च---

''पुञ्चमदिट्टमसुयमवेइय तक्खणविसुद्धगहियत्था । अञ्चाहयफलजोगा बुद्धी उप्पत्तिया नाम ॥१॥ िनन्दी० गा० ६० ] इति ।

''वेणइय''ित विनयः—गुरुशुश्रूषादिः तेन निर्वृत्ता वैनयिकी । भणितं च— भरनित्थरणसमत्था तिवम्गसुत्तत्थगहियपेयालां । उभओलोगफलवई विणयसमुत्था हवइ बुद्धी ॥१॥ [ नन्दी० गा० ६४ ]

"कम्मय"ति कर्म-कृप्यादिकम् । कर्मणो जाता कर्मजा । कथितं च-

''उवओगदिट्टसारा कम्मपसंगपरिघोलणविसाला। साहुकारफलवती कम्मसमुत्था हवइ बुद्धी ॥ १॥'' [नन्दी० गा० ६७]

''परिणामिय''त्ति परिणामः-बुद्धिपूर्वकं सदसद्वस्तुविवेचनं वयोविपाको वा तेन निर्वृत्ता पारिणामिकी । अभिहितं च--

''<sup>६</sup>अणुमाण-हेउ-दिट्ठतंसाहिया वयविवक्कपरिणामा । हिय-निस्सेसफळवई बुद्धी परिणामिया नाम ॥१॥ िनन्दी० गा० ६९ ो

''चउह बुद्धि''त्ति 'चतुर्धा' चतुर्भिः प्रकारैश्चतुःसङ्ख्या 'बुद्धिः' मतिरिति ! आह च—

"उप्पत्तिया वेणइया कम्मया पारिणामिया । बुद्धी चउव्विहा वृत्ता पंचमा नोवलन्भइ ॥ १ ॥'' [नन्दी० गा० ५९] त्ति

उत्तरार्धेनाऽऽसां यथासङ्ख्येन दृष्टान्तानाह—भरतश्च—भरतनटपुत्रो रोहकः फल्हेतूपचारात् । नैमित्तिकौ च—निमित्तेन चरतस्तथाविधसिद्धपुत्रो, कर्षकश्च—क्रुवित सस्यार्थं भूमिमिति कर्षकः—हल्धरः, अभयश्च—श्रेणिकराजसुतः प्रतीत एव, भरत-नैमित्तिक-

१. श्रातोचयति । २. श्रारभते । ३. पराभवम् । ४. उपदेशपदे ''रोहिणिविणएण दिष्ठंतो'' इत्युत्तराद्धोत्तरांशः । ५. पेयालं-प्रमाणं सारो वा । ६. तिङ्गाद् तिङ्गानम्, स्वार्थानुमानमत्र ज्ञातव्यम् । श्रुनुमानप्रतिपादकं वचः हेतुः, परार्थानुमानमित्यर्थः । दृष्टान्तः—उदाहरणम् । वयोविपाके परिणामः—पृष्टता यस्याः सा वयोविपाकपरिणामा ॥

कर्षकाऽभयाः । ते आदिर्येषां 'तथाविधधूर्तव्यंसितचिभिटिकापणितमामीणविसंवादच्छेनृद्यूतकारादीनां ते तथोक्ताः । त एव ज्ञातानि— दृष्टान्तास्तेभ्यो 'ज्ञेया' ज्ञातव्येति गाथासमासार्थः ॥ ३ ॥ व्यासार्थस्तु आस्यानकेभ्यो ज्ञेयः ।

#### तत्र ताबद् भरतज्ञातं प्रथममास्यायते । तद्यथा---

मालवमंडलवसहाविलासिणीवयण-नयणलच्छि व्व । कामियणकामपुरणसज्जा उज्जेणि नयरि त्ति ॥ १ ॥ विलसिरपयसंचारा कलहंसयसहसोहिया जत्थ । अंतो विलयामाला रेहड बाहिं च सिप्पनई ॥ २ ॥ अच्छरसोहाइना अणिमिसविरइयविलासरमणीया । अमराउरि व्व परिहाविरयाए बहलहरिवासा ॥ ३ ॥ विहियाणुज्वयचेहो जत्थ य गोवो व्व सावयसमूहो । पत्रवणिज्ञो तंबोलिओ व्व हलिओ व्व सहलमई ॥ ४ ॥ सुत्तत्थगहणपवणो पवयणमायारुई सुगीयत्थो । मुणिजणमुत्तिसमाणो वियरइ वेसाजणो जत्थ ॥ ५ ॥ मंति व्य करणरुइरो गुरुचरणरुई सुसीवमो व्य । सेसो व्य खमाहारो साहुजणो जत्थ संवसइ ॥ ६ ॥ नेगमसंगहववहाररिउसया सहसमभिरूढा य । एवंभूया विणणो जन्मि पुरे जिणमयसमाणा ॥ ७ ॥ सामन्नद्व्वसमवायसंजुओ गुणविसेसकुसरूमई । सहकम्मो जत्थ जणो निवसइ सिवसमयसारिच्छो ॥ ८ ॥ अह एको चिय दोसो नयरीए तीए गुणसमिद्धाए । जं पर्याप कडिला बाला सीसेण वुन्भंति ॥ ९ ॥ तत्थ नियरूवनिज्जियपुरंदरो दरियरायनिद्दलणो । समरंगणजियसत्तू जियसत्तू नाम नरनाहो ॥ १० ॥ निवसइ पयइपहाणो सम्मयकविलो य लद्धमाहप्पो । सप्परिसवन्नवाई सक्खं संखागमसमाणो ॥ ११ ॥ आजलहिवेलपसरियपयंडमाहप्पक्लियनियदंडो । दरियरिउसमरजयसिरिकरेणुआलाणभ्रयदंडो। । १२ ॥ पणमंतसयलमहिवालमजलिमालामिलंतकमकमलो । कमकमलाजुवइविलासविविहसंभोगदुल्ललिओ ।। १३ ॥ अह तीए प्रवरीए प्रचासन्ने समित्य वित्यन्ते । नामेण सिलागामो गामो धण-धन्नपरिकलिओ ॥ १४ ॥ तत्थऽत्थि नडो नाडयवियवस्वणो भरहनामओ मइमं । नियवुद्धिरुद्धसोहो रोहो नामेण नस्स सुओ ॥ १५ ॥ तस्स य सबिक्रमाया न बहुइ सम्मं ति भणइ तो एसो । तं नियपायाण मए पणामियव्वा न संदेहो ।। १६ ।। अह अन्नया य निम्मलनिसाए उद्वित्त रोहओ भणइ । नियछायं अवलोइय परपुरिसो एस जाइ ति । १० ॥ निस्णित् तयं भरहो निद्दं चइउं समुद्रिउं भणइ। रे कत्थ गओ पुरिसो ? आह इमो एस एस ति ॥ १८ ॥ निउणं निरिक्खिओ वि ह परपुरिसो नो कर्हि पि भरहेण । दिह्रो ताहे जाओ मंद्रसिणेहो नियपियाए ।। १९ ।। अह अन्नया य तीए पर्यपिओ रोहओ जहा वच्छ !। अहयं तुह पयपयणा नियपियरं पत्तियावेसु ॥ २० ॥ एवं होउ त्ति पर्यंपिऊण रयणीए रोहएण तहा । जा विहियं ता भरहेण पुच्छिओ कत्थ परपुरिसो ? ॥ २१ ॥ दंसेइ निययछायं ताय ! इमो तयणु भणइ भरहो वि । वच्छ ! तइया वि एसो परपुरिसो ? आह सो एवं ॥ २२ ॥ चिंतेइ तओ भरहो बालाणं पेच्छ केरिसल्लावा ?। इय मुणिय तहेव पूणो दइयाए उवरिमणुरत्तो ॥ २३ ॥ तिद्ववसाओं सा वि हु सिवसेसं कुणइ तस्स पिडवित्तं । अह अन्नया य भरहो गओ सपुत्तो तमुज्जेिण ॥ २४ ॥

१. एतदुदाहरणं यथा—कश्चिद् प्रामेयकः चिर्मिटका आनयन् प्रतोलीद्वारे केनचिद् धूर्त्तनागरिकेण प्रोक्तः—यद्येताः सर्वा श्रिप चिर्मिटका भव्यामि ततः कि मे प्रयच्छिति १ प्रामेयकः प्राह—योऽनेन प्रतोलीद्वारेण मोदको न निर्मच्छिति तं प्रयच्छिति । वदं द्वाभ्यामि ससाविकं पिण्तम् । ततो नागरिकेण सर्वा श्रिप चिर्मिटका मनाग् मनाग् भव्यित्वा प्रामेयकाय प्रोक्तम्—देहि मे यथाप्रतिज्ञातं मोदकम् । प्रामेयकः प्राह—न मे चिर्मिटका भव्याः । नागरिकः प्राह—चेन्न प्रत्येषि तर्हि प्रत्ययार्थं विक्रयाय चिर्मिटका विस्तारय चतुष्यये । तेन तथाकृतम् । ततो लोकः चिर्मिटका निरीच्य प्राह—भव्यास्त्वद्याः सर्वा श्रिप चिर्मिटकाः तत् कथं ग्रह्माः १ । ततः चुक्यो प्रामेयकः विनयनम्रीभ्य नागरिकधूर्त्ताय स्पक्तमेकं प्रयच्छिति । नागरिको नेच्छिति । ततो द्वे रूपके यावत् शतमि रूपकाणां दातुं प्रवृत्तः तथापि नेच्छिति । ततोऽपरेण कृपालुना नागरिकधूर्तेन तस्मै बुद्धिः दत्ता । ततस्तद्वलेन तेन मोदकमेकमादाय तं प्रतिद्वन्द्विनागरिकधूर्त्तमाकार्यं सर्वसाविक्षमन्त्वं स मोदक इन्द्रकीलकेऽस्थाप्यत् । भिण्तश्च मोदकः—याहि मोदक । स न प्रयाति । ततस्तेन साविणोऽधिकृत्य प्रोक्तम्—एष यथाप्रतिज्ञातो मोदकः यः प्रतोलीद्वारेण न निर्गच्छिति तस्माद्हं मुक्तः । एतच साविभिरन्येश्च नागरिकैः प्रतियन्तिनिति जितः प्रतिद्वन्द्वी धूर्तः ॥

काजण तत्थ कयविक्वयाइ नियगाममणुपयद्दो सो । जा सिप्पसिरसमीवे समागओ ताव भरहेण ॥ २५ ॥ भिणयं रोहय ! पुडिया वीसिरया मज्झ हृद्दमज्झिम्म । चिट्ठ तुमं जाव अहं गिण्हित्ता पिंडिनियत्तेमि ॥ २६ ॥ इय भिणय गए भरहे बालत्तणओ य रोहएण तओ । सिप्पसिरवालुयोए विणिम्मिया तेण उज्जेणी ॥ २७ ॥ एत्थंतरिम्म राया बलरेणुभएण अग्गए होउं । तुरयारूढो जा एइ तत्थ रोहेण ता रुद्धो ॥ २८ ॥ हे आसवार ! पुरओ उज्जेणीहट्टमगमज्झेण । जियसत्तुरायराउलमुल्लंघिय किह णु विच्छिहसि ? ॥ २९ ॥ ता विम्हइओ राया तं पुच्छइ भद्द ! कत्थ उज्जेणी ? । अह रोहओ वि वालुयविणिम्मयं तस्स दंसेइ ॥३०॥

तथाहि---

इह ताव हट्टमग्गो इह राउलमेत्थ हिथसालाओ । इह पासाया इह मंदुराओ तो तं निएऊग ॥ ३१ ॥ तस्स मइविहवरंजियहियओ हियए विचिंतए राया । एस मम मंतिमंडल्सिरोमणित्तस्स जोगो ति ॥ ३२ ॥ परिभाविजग एवं पुच्छइ तं वच्छ ! कत्थ वत्थव्वो ? ! कस्स सुओ ? साहइ भरहसुओ हं सिलागामे ॥ ३३ ॥ तस्स वरबुद्धिविहवं परिभावेंतो गओ निवो नयरि । सो वि समागयपिटणा समन्त्रिओ निययगामिन्म ॥ ३४ ॥ अन्नदिणे नरनाहो बुद्धिपरिक्खणकए समाइसइ । पासायमेगथंभं एगसिलाए कुणह मज्झं ॥ ३५ ॥ तो गामीणा सन्त्रे मिलिया परिसाए मंतिउं लग्गा । बुद्धिमपेच्छंताणं भोयणवेला अइक्कंता ॥ ३६ ॥ तो रोहएण भणिओ वच्चामो ताय ! भोयणनिमित्तं । आह पिया विय तं वच्छ ! सुत्थिओ भणइ सो वि तओ ॥३७॥ तुम्हाणं किं दुक्खं ? भरहो अक्खेइ खुद्दयाएसं । सो भणइ ताव भुंजह अहयं पच्छा भलिस्सामि ॥ ३८ ॥ तो भोयणादसाणे चउपासं रोहओ खणावेइ। एगसिलाए मज्झे थंभत्थूभं विहेउमा॥ ३९॥ इय एगथंभभवणं कारित्ता राइणो निवेइंति । आगंतुं नरनाहो हरिसियहियओ पलोएइ ॥ ४० ॥ अह विम्हिओ नरिंदो पुच्छइ नणु कस्स एरिसा बुद्धी ? । तो रोहयस्स बुद्धि ते वि हु साहेंति गामीणा ॥ ४१ ॥ अह अन्नया य राया मेंढं पेसिय भणावए एवं । जह एसो मासद्धं धरियव्वो एगमाणेण ॥ ४२ ॥ तो रोहएण मेंढो बाढं जवसाइचारिओ संतो । जा जायइ अहियबलो ता दंसिज्जइ विरूपस्स ॥ ४३ ॥ धरिउं जह त्तदिवसे तं मिढं पढमदिवसबलकलियं । <sup>3</sup>उवणिति य नरवइणो रोहयवुद्धि पयासंता ॥ ४४ ॥ तब्बुद्धिपगरिसेणं पमोयपरिपूरिओ पुहइपालो । अवरं खुद्दाएसेण पेसिउं कुक्कुडं भणइ ॥ ४५ ॥ जह जुड्झावह एयं असहायं रोहएण तो भणियं । दप्पणपिडिबिंबेणं जुज्झावह तंबचूडं ति ॥ ४६ ॥ का उग तयं रन्नो निवेइए पुच्छियम्मि मइविहवे । साहेंति ते वि जह रोहयस्स तो रंजिओ राया ॥ ४७ ॥ अवरं च पेसिऊणं तिलभरिए सगडए भणइ राया । तिलमाणेणं तेल्लं दायव्वं मज्झ तुब्भेहिं ॥ ४८ ॥ उत्ताणदप्पणेणं तिले गहेऊण रोहओ तेल्लं । तेणेव दप्पणेणं पेसइ रायस्स पासिम्म ॥ ४९ ॥ आइसइ पुहइपालो पेसह वलिऊण वालुयावरहं । जुन्नवरहं समप्पह पडिछंदकए भणइ रोहो ॥ ५० ॥ अह संपेसइ राया मयपायं करिवरं भणावइ य । निचं पि गयपवित्ती कहियन्त्रा मरणपरिहीणा ॥ ५१ ॥ ते वि पइवासरं पि हु कहेंति रायस्स हत्थिवुत्तंतं । अह अन्नया गइंदे मए भणावइ भरहपुत्तो ॥ ५२ ॥ देव ! गइंदो न चरइ न चलइ नो ससइ न वि य नीससइ । न पियइ न नियइ नवरं चिट्टइ निच्चेट्टसंठाणो ॥५३॥ तो पहइवई पभणइ रे रे ! किं करिवरो मओ ? तयणु । जंपंति ते वि सामी एवं वज्जरइ नो अम्हे ॥ ५४ ॥ भूओं भिणयं पेसवह कूवयं महुरपाणियं निययं । तेहुत्तं मत्तो देव ! कूवओ पामरत्तणओ ॥ ५५ ॥ अम्हचओ तओ तं पेससु नायरयकूवियं निययं । जेणाऽऽगच्छइ तम्मग्गलमाओ सामिय ! सयण्हो ॥ ५६ ॥ अवरमकंडे वणसंडमेत्थ पुव्वाए तं पि पच्छिमओ । कायव्वं तेण तयं पि गाममुचालिऊण कयं ॥ ५७ ॥

१. जोगु त्ति रं∘। २. भाविंतो रं०। ३. उवर्गोति रं∙। ४. तिल्लुं रं०।

अिंग सूरं च विणा वि पायसं सिज्झवेह पट्टविए । खुद्दाएसो उक्कुरुडियाए निष्फाइया स्वीरी ॥ ५८ ॥ सन्वत्य वि केण कयं ? ति रोहओ उत्तरिम्म वत्तन्वे । रंजियहियओ वाहरइ अन्नया एउ मह पासे ॥ ५९ ॥ पन्ववुनं (?) दिणराई छाउण्हे छत्तनह पहुम्ममे । जाणचरुणे तहा ण्हाणमहरुगो अन्नहाऽऽगच्छे ॥ ६० ॥ अमवासासंधीण स्रत्थमणिम्म सुद्धसंझाए । सिरउविधिरियचारुणयछत्तओ गंडधाराए ॥ ६१ ॥ उरणयारूढतण् करफंसिविवज्जवारिकयण्हाणो । कोमारमिट्टियकरो रायदुवारिम्म संपत्तो ॥ ६२ ॥ मणिकणयिनित्पसरंतिकरणउज्जोयमाणदिसिवरुए । असिरसपोरिसनिज्जियपिडभड सहेडेहिं संकिन्ने ॥ ६२ ॥ फरिहिसिस्तायरुनिम्मयनाणाविहरयणकंतिविच्छुरिए । सीहासणे निविद्धम्म तिम्म जियसत्तुनरनाहे ॥ ६२ ॥ नियमइविहवविणिज्जियसुरगुरुमाहप्पबुद्धिवहवेसु । निस्सेसमंतिवग्गेसुभओपासे निविद्धेसु ॥ ६५ ॥ तरवारिभिन्नदरियारिगयघडारुद्धिनम्मरुजसेण । धविरुयभुवणब्भंतरितरंतरासेसठाणेसु ॥ ६६ ॥ केऊर-मउड-बुंडलमउहकयअमररायचावेसु । घोलिरिनम्मरुमियहारिवरायतकंठेसु ॥ ६८ ॥ सेवासमयवियक्सणरुक्खणपिडपुन्नपवरदेहेसु । पुरओ य पुहद्दपारुसु जहिरहं सिन्निविद्धेसु ॥ ६८ ॥ केरकियदंदिकिरणपयंदपिडहारसूइयपवेसो । पिवसइ रायत्थाणे थिमियपयारो निवाणए ॥ ०० ॥ अह ऊसियकरदंसियकुमारमिट्टियपिहटुनरनाहो । आसणदाणावसरिम्म पिढयआसीसथुइवाओ ॥ ०१ ॥ गंधव्व-सुरवसहो मा सुव्वउ तुह निर्दे । भवणिन्म । चंकम्मंतिवरासिणिखरंतपयनेउररवेण ॥ ०२ ॥

#### अवरं च-

परमगओ पउरहओ परमोइयतुरय-रहवरपयारो । विरुसिरसयणविपत्ती रिउसरिसो जयस् तं देव ! ॥ ७३ ॥ तत्तो संझासमए विसज्ज्ञियासेसराय-अत्थाणो । राया निउत्तपाहरियरोहओ सेज्जमारुहइ ॥ ७४ ॥ ममापरिम्समभावाओ निव्भरं रोहओ सुयइ जाव । ताव अइक्कंते जामिणीए पढमिन्म पहरिम्म ॥ ७५ ॥ जम्मासि रोहय ? जम्मामि सामि! ता किं न देसि पांडवयणं? । पभणइ किं पि हु चिंतामि देव ! किं तं ? ति सो आह ॥७३॥ अइयाउयरे परिवर्द्रलाओ किल लिंडियाओ को कुणइ ? । रायाऽऽह भव्वमेयं ममावि चिंता इमा आसि ।। ७७ ॥ पुच्छियमिमिणा रोहय ! जइ जाणसि ता कहेसु ता कत्तो ? । संवट्टगवायाविद्धजढरजरुणाओ ता देव ! ॥ ७८ ॥ बीए जामे जगगाविओ वि जंपइ तमेव मणचिंतं । किं तं ? ति पुच्छिएऽसत्थपत्त-अगगाण किं दीहं ? ॥ ७९ ॥ तुल्लाणि देव ! तइयम्मि पुच्छिओ चिंतयामि तं किं ? ति । खाडहिलारेहाणं सुक्किल-कालाण का बहुया ? ॥ ८० ॥ अन्ने सरीर-पुच्छाण कि गुरुं ? उत्तरं दुवे तुल्ला । रयणीए चरिमजामे सत्तो नो देइ पडिवयणं ॥ ८१ ॥ तो कंबियाए छित्तो भिगयं सत्तो न च ? त्ति तेणुत्तं । जम्मामि राय ! इयरह पाहरिओ केरिसो अहयं ? ॥ ८२ ॥ नवरं महई चिंता संजाया ता कहं पयंपेमि । सा केरिस ? ति रुसिऊण जंपियं तुज्झ पंच पिया ।। ८३ ।। कयर ? त्ति राय-वेसमण-रयग-चंडाल-विच्चया देव ! । कहमिव ? नरवर ! भवओ लक्खणजोगाओ एएसि ॥ ८४ ॥ सिद्वाणमवणमसयाणुसासणं पणइपोसणं जं ते । खत्तेण रक्खणमओ नज्जसि तं रायपुत्तो ति ॥ ८५ ॥ अलयाउरिसरिसपुरो नलकूबररूबसरिसकुमरपिया । अद्रिहं कुणिस जणं पणयमओ वेसमणतणओ ॥ ८६ ॥ अवहरसि धणमसेसं महावराहाण दंडकरणेणं । वत्थाण मलं व जओ तओ तुमं रयगजाओ सि ॥ ८७ ॥ पर्यक्ष दुद्धरिसो जं रिउवगास्स निगाहं कुणिस । चंडालकोवसरिसो तं नित्र ! चंडालपुत्तो ति ॥ ८८ ॥ जं जिंगायं सुयंतं कंबीए पामरो व्व मममेवं । तोतेण तुयसि गलिमिव नायमओ विच्चुयस्स सुओ ॥ ८९ ॥ तम्मइविणिच्छयत्थं रहम्मि विणएण पुच्छिया जणणी । एएसिमुवरि तीए कहिओ सब्वेसिमहिलासो ॥ ९० ॥ राया रहबीएणं धणओ तप्पडिमप्यफंसेणं । दोहरुगभक्खणे विच्चुओ वि सेसाण दंसणओ ॥ ९१ ॥

१. पव्वदुन रं०। २. भडपसरेहिं रं०। ३. उहंडकंड रं०। ४. तृपासया ॥

तप्पभिद्द पक्खवाओं रत्नो तिम्म महं समुप्पन्नो । संठाविओ य सन्वेसिमुविर मंती महगुणेण ॥ ९२ ॥ रत्नो मइविरहेणं जाणि असज्झाणि रायकज्जाणि । सन्वाणि ताणि सिद्धाणि निउणबुद्धी[ए] तिम्मलणे ॥९३॥ जओभणियं—

''पूयप्फलेहिं न हु केवलेहिं नरनाह ! कीरए राओ । जा न मिलिया तह चिय निचं सचुन्नया पत्ता ॥९४॥''

अवरं च-

एगं हणेज्ज नो वा हणेज्ज मुक्को धणुद्धरेणिमस् । बुद्धिमया पुण बुद्धी रहं पि हणेज्ज निस्सिट्टा ॥ ९५ ॥ चितामणि व्य रयणाणमुविर मंतीणमुत्तमगुणेहिं । जियसत्तुरायरज्जे विरायए रोहओ मंती ॥ ९६ ॥ अह सो राया मंतिम्मि तन्मि संजायगरुयविस्संभो । निक्खित्तरज्जभारो सुहाइमुवभुंजइ विसंको ॥ ९७ ॥ तं किं पि जए पुन्नेहिं माणुसं मिल्ड गुणमणिमहम्बं । अइवाहिज्जइ जम्मो वि जस्स सहिज्जएण सुहं ॥ ९८ ॥ एवं लोमसपणियाइएसु जूइयरमाइणो णेगे । पत्थुयबुद्धीए नरा विन्नेया समयकुसलेहिं ॥ ९९ ॥

#### ॥ भरताख्यानकं समाप्तम् ॥ १ ॥

#### इदानीं नैमित्तिकाख्यानकम् । तश्चेदम्-

कम्बि तहाविहरूयम्मि सन्निवेसम्मि मुख्यवासम्मि । कस्स वि य सिद्धनामस्स नंदणा दोन्नि जणयपिया ॥ १ ॥ ते कि पि तेण यत्ताइ पाढिया परिममो विचितेइ । जह कि पि निमित्तिममे जागंति तओ भवे लट्टं ॥ २ ॥ तो नेमित्तियसत्थन्त्रयस्स कस्स वि समप्पिया पिउणा । सिक्खंति नवरमगस्स सिक्खियं परिणमइ सम्मं ॥ ३ ॥ बीयस्स पूर्णो न तहा अविणयभावा अहऽन्नदिवसम्मि । कद्राणमाणणत्थं पद्रविया ते अरन्नम्मि ॥ ४ ॥ जंतेहिं तेहिं मगो दिद्राणि पयाणि हत्थिरूयस्स । एगेण भणियमेसो भायर ! हत्थी गओ पेच्छ ॥ ५ ॥ बीएण भणियमेसा हत्थिणिया काइयाए विन्नाया । अन्नं काणा एगम्मि चेव पासम्मि चरणाओ ॥ ६ ॥ अन्नं च उवरि इत्थी य अइहवा कह णु नज्जए एयं ? । रुक्लिम्म रत्तद्वियाविरुमाणाओ य नुणियमिमं ॥ ७ ॥ अवरं च तीए गब्भो तत्थ वि से दारओ कहिममं पि । नजाइ ? सरीरिचंता दाहिणपयधरणिखुप्पणओ ॥ ८ ॥ ते जाव तयणुमगोण जंति तप्पच्चयत्थमभिउत्ता । ता सरतीरे सव्वं सच्चिवयं तेर्हि जह भणियं ॥ ९ ॥ एत्थंतरम्मि छायाए वीसमंताणमागया एगा । थेरी तेसि समीवे सिरसंठियनीरभरियघडा ॥ १० ॥ द्ट्ठण पुत्तसमवयसमन्निए सुयसिणेहसंभमओ । देसंतरत्थपुत्तप्पउत्तिपुच्छापवन्नाए ॥ ११ ॥ भम्मो घडओ नीरं मिलियं नीरस्स सा उ सवियका । जावऽच्छइ [त]त्थमणा थेरी ता भणियमेगेणं ॥ १२ ॥ जइ तज्जाए तज्जायमिइ वओ सच्चयं निमित्तस्स । ता भद्दे ! तुज्झ सुओ मओ मुहा किं विसाएण ? ॥ १३ ॥ बीएण भणियं मिलिया न होइ एसा निमित्तगयवाणी । ता जीवइ तुज्झ सुओ भद्दे ! गंतुं गिहे पेच्छ ॥ १४ ॥ दृहुण तयं खणमेगमागया वच्छरूयगसणाहा । परिहाविज्ञण आणंदिज्ञण तुद्दा गया सगिहं ॥ १५ ॥ भिणयं च भाउणा कह णु भाय ! विवरीयमेरिसं जायं ? । तज्जाए तज्जायं सच मिणं भिणयमियरेण ॥ १६ ॥ नीरं नीरे मिलियं मट्टीए मिम्मओ घडो मिलिओ । मायाए मिलइ पुत्तो एस जओ उज्जुओ मग्गो ॥ १७ ॥ मा कुणसु तं विसायं गुरुविसए मा पओसमुब्बहसु । गुरुणो वि जोगायाए कुणंति जीवे गुणाहाणं ॥ १८ ॥

यत उक्तम्-

''अयोग्यस्य गुणाधानं विधातुं नैव पार्यते । लाक्षारसेन केनापि कर्पासः किमु रज्यते ॥ १९ ॥'' तेण वि य विणयपुब्वं तहा समाराहिओ गुरू कह वि । जह नाणभायणं सो संजाओ गुरुपसायाओ ॥ २० ॥ एमेव अत्थसत्थाइएहिं जो कोइ नज्जइ पयत्थो । सो सब्वो वि हु मिरसउ विणयसमुत्थाए बुद्धोए ॥ २१ ॥

#### ॥ नैमित्तिकाख्यानकं समाप्तम् ॥ २ ॥

#### इदानीं कर्षकारुयानकमारभ्यते । तचेदम्--

अत्थि विसालविसिप्पियसप्पायारं महंतरन्नं वा । कुंडलवलयं नयरं सस्ताइयं चाइवंद्रं व ।। १ ।। साहसिओ कूरमणो लोहियपाणी पभूयलोहिल्लो । परद्व्वहरणिचत्तो एगो चोरो वसइ तत्थ ।। २ ॥ सिंगारपिओ सिंगारसासणो मुणियसरसिंगारो । सिंगारसत्थपाढी सिंगारं चेव सद्दृह ।। ३ ।।

तथाहि---

हवणरसो व्व रसाणं पवरो चिंतामणि व्व रयणाणं । कप्पतरु व्व तरूणं सव्वेसिं रसाण सिंगारो ।। ४ ।। साहसियवओ सुरो रयणीए चोरिऊण परदुव्वं । विरुसह देइ जहिच्छं परहोयावायनिरवेक्सो ।। ५ ॥

भणइ य-

"अप्पणिया माया चेव होइ साहसधणाण वीराण । पुहइ व्व वीरभोज्ञा रुच्छी महिला य परकीया ॥ ६ ॥" अह अन्नया य तेणं ईसरपासायभित्तिभायम्मि । पउमागारं खत्तं खणिउं नीसारियं दव्वं ॥ ७ ॥ रायाई पउरजणो पभायसमए समागओ तत्थ । उत्ताणियनयणजुओ पेच्छइ खत्तं पयंपइ य ॥ ८ ॥ सिंगारो चिय एगो सव्वेसु सिरोमणीयइ रसेसु । जं गुणरोरो चोरो पउमागारं खणइ खत्तं ॥ ९ ॥

तथा च केनचिदहमकारि-

"रसः शृङ्गार एवैकस्तं च बद्धुं यदि क्षमः । अहं वा कालिदासो वा प्रोच्यन्तां यद्यमत्सरः ।। १० ॥"

तहा--

चोरस्स साहसमहोऽहो ! सिंगारप्पियत्तमप्पुब्वं । जं एरिसम्मि दुग्गे खत्तं दिण्णं सिवन्नाणं ॥ ११ ॥ सो वि हु चोरो जणवायजाणणत्थं निगृहियायारो । हरिसिज्जंतो हियए निसुणंतो नियगुणपसंसं ॥ १२ ॥ ण्हाओ क्यबलिकम्मो पयडुब्भडविहियफारसिंगारो । विम्हइयजणसमूहे समुन्नओ नियइ नियखत्तं ॥ १३ ॥

इओ य---

चउवीसभेयभिन्नस्स सस्समस्स[स्स] संभवणभूमी । भूमिवलयप्पसिद्धो धन्न उरगनामगो गोमो ॥ १४ ॥ तत्थऽत्थि <sup>'</sup>सत्थपयरोहिणीपिओ परमसस्सबहुवसहो । परिकल्यिहलो बलभद्दसरिसगो करिसगो एगो ॥ १५ ॥

चउवीसं पुण धन्नाणि एयाणि-—

धन्नाइं चउव्वीसं जव-गोहुम-वीहि-सालि-सट्टीया । कोद्दव-अणुया-कंगू रालग-तिल-मुगग-मासा य ॥ १६ ॥ अयिस-हिरिमत्थ-तिउडग-निष्फाव-सिर्लिद-रायमासा य । इच्छू मसूर तुवरी कुलत्थ तह धन्नग-कलाया ॥ १७ ॥ पत्थावं नाऊणं सव्वाणेयाणि ववइ धन्नाणि । निंदिणइ लुणइ गाहइ गिहम्मि पइसारए सम्मं ॥ १८ ॥ केण वि पओयणेणं संपत्तो तिम्म चेव पत्थावे । गामाओ किरिसगो सो सलिहज्जंतं सुणिय चोरं ॥ १९ ॥ भणइ य भो भो ! किं सिक्खियस्स किर दुक्करं ? जमेएण । आजम्मं चिय खिणयं खत्तं चिय पावकम्मेण ॥ २० ॥ सोऊणमत्तणो तं पिरिभवजणयं विरुद्धवयणं से । चिंतइ चोरो एसो विणासियव्वो मए पावो ॥ २१ ॥ अह सो किम्म वि विजणिम्म हिक्कओ कीस निंदिओ हं ति । तुमए ? ता पुरिसो होसु संपयं मरिस तुमिणिंह ॥ २२ ॥ आयिइय असिधेणुं भेसावइ जाव तेण ता भिणयं । मा पहरसु होसु थिरो भद्द ! तुमं पेच्छ मह चेटुं ॥ २३ ॥ पड्यं पत्थिरिऊणं मुिंहं भिरिऊण वीहियाणं च । भिणयिममे किं समुहे परम्मुहे वंऽगुलंतरओ ॥ २४ ॥ अंगुलदुगमंतरए काऊण खिवामि ? तह कए तुट्टो । तेणुत्तं भद्द ! जणो सव्वो वि हु कुणइ अन्भत्थं ॥ २५ ॥ हेरिन्नया[इया] वि हु हिरन्नकाई मुणंति जं वत्थुं । कम्मयबुद्धीए तयं विलसियमिसओ ववइसंति ॥ २६ ॥

॥ कर्षकाख्यानकं समाप्तम् ॥ ३ ॥ .

१. सार्थपतिः। २. ऋषयः।

# [ १६. मिथ्यादुष्कृतदानफलाधिकारः ]

नियममालिन्ये च मिथ्यादुष्कृतं दातव्यमित्यनेन सम्बन्धेनाऽऽयातं मिथ्यादुष्कृतं व्याख्यातुकाम आह—

## खमगा य चंडरुहो मिगावई तह पसम्मचंदो य । सम्मं मिच्छाउकडदाणफले हुंति आहरणा ॥२०॥

व्याख्या— 'क्षपकाश्च' प्रतीता एव, 'चण्डरुद्रः' समयप्रसिद्धः स्रि:, ''मृगावती' शतानिकनृपितभार्या, 'तथा' तेन प्रकारेण 'प्रसन्नचन्द्रश्च' पोतनपुराधिपितः, 'सम्यग्' भावसारं 'भिथ्यादुष्कृतदानफले' स्वदोषप्रतिपत्तिवितरणगुणे 'भवन्ति' जायन्ते ''आहरण'' त्ति दृष्टान्ता इत्यक्षरार्थः ॥२१॥ भावार्थस्त्वाख्यानकेभ्योऽवसेयः । तानि चामृनि ।

#### तत्र तावत् चप[का]स्यानकमास्यायते तच्चेदम्-

अत्थि तहाविहगच्छे करुणारसपूरियम्मि विच्छिन्ने । जलिहिम्मि व खमगरिसी परमपहावो वरमणि व्व ॥१॥ सो भुंजइ मासं केसिर व्व कइया वि पारणगिदवसे । भिक्खट्टाए पिवट्टो खमगिरिसी खुडुएण समं ॥२॥ मिच्छियपमाणमंडुिक्कियाहिं पच्छाइयम्मि मग्गम्मि । खमिरिसणा अक्तंता कमेण मंडुिक्किया एगा ॥३॥ भिणेओ य खुडुएणं खमग ! तए पेच्छ मारिया एसा । किहयव्वा य गुरूणं चारितायारसोहिकए ॥४॥ तं सोउं सो रुट्टो इमाओ पाविट्ट ! केण विहयाओ । दंसइ लोएणं मारियाओ तो चितियमिमेण ॥५॥ आवस्सयवेलाए पसंतिहययस्स संभराविस्सं । ता पारावट एसो छुहियस्स न एस पत्थावो ॥६॥

जओ---

नासइ खंती परिगल्ड पोरिसं लहु पलायइ विवेगो । सिक्खा वि ठाइ न मणे छुहाभिभूयाण जीवाणं ।।।।।
किर किमसंगयमिमिणा चुक-क्खलियिन्म चोइओ जिममो ? । परिमह दुजओ कोवो गुणिट्टयाण वि महासत्तू ।। ।।
कट्ठं करंति समरे मरंति जलणं धरंति सीसेण । न उणो जिणिन्त कोवं पाविमणं धम्मवणदहणं ।। ९।।
पढउ सुयं धरउ वयं कुणउ तवं चरउ बंभचेराई । तह वि तयं सन्वं पि हु निरत्थयं कोववसगस्स ।। १०।।
जइ जल्ड जलउ लोए कुसत्थपवणाहओ कसायगी । तं चोज्जं जं जिणवयणवारिसत्तो वि पज्जल्ड ।। ११।।
तो सो अणुसयवसओ तहेव भुत्तो वियालवेलाए । सुमरावियां कोवेण पजलिओ खुड्ड्यस्युविरं ।। १२।।
मिलियाण मज्झयारे विगोविओ अहमणेण पावेण । ता मारेमि सयमहं खुड्ड्यमेयं ति चितेउं ।। १३।।
गहिऊण खेलमङ्गमसुहज्झाणो पहाविओ जाव । तावाऽऽविडओ खंभे विम्हरियसओ मओ खमओ ।। १४।।
जाओ कुलम्म में महिलयवयाण दिट्टीविसाण सप्पाण । कुगईए संपत्तो दीणमुहो चितिउं लग्गो ।। १५।।

तं जहा--

रे जीव ! कसायहुयासणेण दड्ढे चिरत्तघरसारे । भिमहिसि भवकंतारे दीणमुहो दुक्खिओ य तुमं ॥१६॥ तो जायजाइसरणो रयणीए दयावरो परियडेति । मा रिवकरसंपका दिणिम्म दिट्टी वहउ जीवे ॥१७॥ एत्तो य वसंतपुरे कुमरो अरिमइणस्स नरवइणो । तहया भुयंगदट्टो मुक्को सहस ति पाणेहिं ॥१८॥ राया वि सुयसिणेहा कुविओ सप्पाण ते विणासेउं । जो दंसइ सप्पसिरं दीणारं देइ तस्स तओ ॥१९॥ संजाए सप्पत्वए वणिम्म रयणीए संचरंताणं । घसणीउ नियइ एगो गारुडिओ तेसि वहणत्थं ॥२०॥ मेल्लेइ ओसहीओ बिलेसु तो तेसि गंधमसहंता । निग्गच्छंति वराया सो ते मारेइ दविणकए ॥२१॥

प्रन्थाप्रम्—६०००॥

सो वि हु स्वमगभुयंगो ओसहिगंधेण विहुरियसरीरो । बिलमज्मिम्नि य चिट्ठिउमचयंतो चिंतए एवं ।।२२।।

१. मृगापतिः रं० । २. विस्मृतपश्चात्तापः । ३. मयलिय० रं० ।

एस वराओ को वि ह मुहेण जइ नीहरामि ता मरिही । मह दिद्वीविसदोसा इय करुणापरिगओ धणियं ।।२३।। निगाच्छइ पुच्छेणं जित्तयमेत्तं च निस्सरइ बाहिं । तित्तयमेत्तं छिंदइ गारुडिओ सो उ चितेइ ॥२४॥ रे जीव ! सुइविविज्ञिय निहीण ! निब्भगसेहर ! अणज्ज ! । संप्यमिव मा कृप्पस अणुभूयं कोवफलमेयं ॥२४॥ जइ संतियाए किर चोइओ तया तेण समणरूवेण । ता तस्सोविर कुवियस्स तुज्भ किं कस्स संजायं ? ॥२६॥ तं तारिससुगुरूणं विजोजिओ धम्मबंधवाणं पि । तह तारिससंजमगिरिवराओ पडिजण खडहडिओ ॥२७॥ तारिससामग्गीए तइया एयस्स तारिसो कोवो । इण्हि पुण एस खमा अहो ! हु कम्माण कुडिलत्तं ॥२८॥ इय सो वेरगगाओ विसहंतो वेयणं तमइदसहं । मणुयाउं निव्वत्तइ सुकुरुपत्ति च खमगाही ॥२९॥ अह नागदेवयाए समिणस्मि नेविइयं नरवइस्स । विरमस नागवहाओ तह पत्तो होहिही राया ॥३०॥ सो मरिउं खमगजिओ संजाओ तस्स राइणो पुत्तो । झस-कुलिस-चक्कलंखणलंखियसहिवम्महावयवो ॥३१॥ विहियं वद्धावणयं सुयजन्ममहसवस्मि नरवङ्गा । दिन्नं च देवयाए नामं से नागदत्तो ति ॥३२॥ अह देहोवचएणं कलाकलावेण विद्धिमणुपत्तो । सयलजणनयणसुहओ ससि व्व पयईए सोमतण् ॥३३॥ सुहओ पुर्वाभासी पुरवभवन्भासओ य नायपिओ । देव-गुरुप्यणरओ पच्चक्खो पसमधम्मो व्व ॥३४॥ संसारियसहिवमुहो रज्जसिरीसंगमस्स निरवेक्खो । कारागारगओ विव निन्वेयाओ वसइ गेहे ॥३५॥ अह अन्नया कया वि हु गुणवंताणं गुरूण पासिम्म । मोयाविज्ञण पियरं निक्खंतो जायसंवेगो ॥३६॥ पंचसिमओ तिगुत्तो दसविह्मुणिचक्कवालिकरियाए । सययं चिय उवउत्तो वेयावच्चे विसेसेण ॥३७॥ अह तम्मि चेव गच्छे खमगा चत्तारि चरणसंपन्ना । मास-दुमास-तिमासिय-चउमासतवोविसेसरया ॥३८॥ अममत्ता निस्संगा कट्टाणुट्टाणसोसियसरीरा । खुड्डगसाह्न तेसि विसेसओ कुणइ बहुमाणं ॥ ३९॥ सो उण तिरिक्खजोणीसमागमा सययमेव य छुहालू । भुंजइ पइक्खणं चिय विसुद्धमाहारमांणेउं ॥४०॥ वहइ य मणम्मि खेयं धिसि धिसि मम देह-जीवियव्वाण । पढमपरीसहभीओ जोऽहमसत्तो तवं काउं ॥४१॥ एए महाणुभावा पेच्छह सरिसे वि माणुसत्तम्म । दुक्करतवचरणरया खर्वेति पोराणयं कम्मं ॥४२॥ अह अन्नया पभाए भरिउं दोसीणकूरदिहयस्स । नियपिडगहयं पत्तो आलोएउं गुरुसयासे ॥४३॥ साहवो तो चियत्तेण, निमंतेजा जहकमं । जइ तत्थ कोई इच्छेजा, तेहिं सिद्धं तु भुंजए ॥४४॥ इय वयणमणुसरंतेण तेसि सब्वेसि दंसियो कमसो । निच्छुढं सब्वेहि वि पडिग्गहे कोववसगेहिं ॥४५॥ सो उण तहेव भुत्तो पवित्तमेयं मणम्मि चिंतंतो । मणयं पि हु न पउद्दो अहो ! हु से पसमपगरिसिया ॥४६॥ चितइ पसंतिहयओ निडओऽहमणेण निचमुयरेण । एएसि खेलमञ्जयमिव सत्तो न ह समप्पेउं ।।४७।। अह अन्नया य खुडुयपसमगुणावज्जियाए ते खमए । मोत्तृण देवयाए गंतृणं वंदिओ खुडुो ॥४८॥ निमाच्छंती व्यथंचलिम धरिउमा मच्छर वसेण । चउमासियखमगेणं भणिया सामरिसवयणेण ।।४९।। कडपूर्याण ! पावे ! पावपडलपच्छन्निनम्मलविवेए ! । गुण-दोसवियारविसेससुन्नहियए ! हयपयावे ! ॥५०॥ मोत्तृणऽम्हे खवगे दुक्करतवचरणसोसियसरीरे । एयं तिकालभोइं वंदिस कह खुड्ख्यं लहुयं ? ॥४१॥ तीए वृत्तं भो द्व्वखवग ! वंदामि भावखवगमहं । तेणुत्तं कहमेवं जंपसि पावे ! पद्दुमणे ! ? ॥५२॥ एयस्स अप्पणो वि य विसेसमिणिंह पि पासिहह पयडं । इय वोत्तृणं खवगं सट्टाणं देवया पत्ता ॥५३॥ एवं खुडूयमुणिणो निरवजाहारभोइणो सययं । उवसंतमणस्स दढं वेयावच्चम्मि निरयस्स ॥५४॥ गुणपक्खवायबहुमाणवसणिणो गुरुकुछे वसंतस्स । उन्नसियजीवविरियस्स खवगसेदि पवनस्स ॥५५॥ सुक्कज्फाणहुयासणविसेसनिदृङ्गघाइकम्मस्स । लोयालोयपयासं उप्पन्नं केवलं नाणं ॥४६॥ केवलमहिमं काउं खुडुयमुणिणो सुरेहि भत्तीए । रहयम्मि कणयकमले उवविट्टे खुडुयमुणिम्मि ॥५७॥ आगन्तुणं भणिया ते खवगा देवयाए सामरिसं । पेच्छह खुडूयमुणिणो अप्पाणस्सावि य विसेसं ॥४८॥

एवं ते भणिया देवयाए तह कहि सम्ममाउट्टा । जह अप्पाणं निदिउमादत्ता पसमरसवसया ॥५९॥ धिसि धिसि अम्हाणं कोवसत्तुवसयाण कट्टिनिरयाणं । जेहिमिमं पि न नायं गुरूवएसं सुणंतिहें ॥६०॥ निरवज्जाहाराणं साहूणं निश्चमेव उववासो । कोहंधाणं तु तवो वि निष्फलो कासकुसुमं व्व ॥६१॥ इय तेसिं पि हु सम्मं मिच्छाउक्कडपुरस्सरं हियए । सुहभावणावसेणं संजायं केवलन्नाणं ॥६२॥

#### ॥ चपकाख्यानकं समाप्तम् ॥४०॥

#### इदानीं चण्डरुद्राख्यानकं व्याख्यायते । तश्चेव्म्--

उज्जेणीए प्रीए सूरी बहुगुणगणेहिं परियरिओ । नामेण चण्डरुद्दो रुद्दो व्व सिवासयसणाहो ॥१॥ सब्भावेण सकोवो त्ति निययसिस्साण भिन्नवसहीए । चिद्रह तन्निस्साए सञ्कायपरो महासत्तो ॥२॥ अह अन्नया य एगो विरुसिरसिङ्गारसुंद्रसरीरो । नवपरिणीओ बहुमित्तसंजुओ इच्मवणियसुओ ॥३॥ साहुसयासं पत्तो परिहासेणं भणंति से मित्ता । भयवं भवउन्विगगोऽभिवंछए एस पन्वज्ञं ॥४॥ नाउं परिहासिममेसि साहुणोऽवगणिऊण तव्वयणं । सज्भायप्पभिईयं वावारं काउमारद्धा ॥५॥ ते वि हु पुणो पुणो वि य परिहासेणं तहा पयंपंति । दुस्सिक्लियाणमोसहिममेसि सूरि चि चिंतेउं ॥६॥ भणियं मुणीहि गुरुणो दिक्लं वियरंति इय पयंपेउं । भिन्नद्वाणिन ठिओ सुरी वि य दंसिओ तेसि ।।७॥ केलीकिलत्तणेणं ते सब्बे सुरिणो समीवम्मि । संपत्ता परिहासेण पणिमउं तत्थ उवविद्रा ॥=॥ भिणयं च तेहिं भयवं ! भवभमणुव्विग्गमाणसो धिणयं । अम्ह वयंसो एसो पत्र्वज्ञं गेण्हिउं महइ ॥९॥ एयत्थमेव सन्वंगसुंदरं विरइऊण सिंगारं । तुम्ह कमकमलजुयलं दुहसयदलणं समल्लीणो ॥१०॥ ता काऊण पसायं दिक्खादाणेणऽणुमाहह एयं । इय निसुणिऊण सिरिचंडरुद्दसूरी वि कोववसा ॥११॥ चितेइ पेच्छ पावा मामवि कहमुवहसंति ता एए । दुव्विलसियफलिमिण्हि भुंजंतु विचितिउं भणइ ॥१२॥ जइ एवं ता भूइं दुयं समप्पेह सूरिणा भणिए । उवर्णेति तयं ते वि हु कुओ वि ठाणाओ आणेउं ॥१३॥ तयणंतरं सकोवेण सूरिणा भिउडिभीमभालेण । पेच्छंताण वि ताणं सिरम्मि निष्फाइओ लोओ ॥१८॥ ते वि ह विरुक्तवयणा नियनियठाणेसु पडिगया मित्ता । तत्तो य इन्भपुत्तो क्यंजरी सुद्धपरिणामो ॥१५॥ पणिमयतप्पयपउमो पर्यपए पहु ! पयच्छ पव्वज्ञं । सम्मं चिय परिणिमओ परिहासो वि हु इमो मज्भ ॥१६॥ तो इन्भकुलुन्भुओ सम्मं पव्वाविओ मुर्णिदेण । पुणरवि गुरूण चरणे पणमित्तु पर्यपए एवं ॥१७॥ भयवं ! बहुसयणो हं मामे धम्मंतराइयं होउ । ता वचामो अन्नत्थ कत्थई भणइ तो सूरी ॥१८॥ जइ एवं पडिलेहस मम्गं इच्छंति जंपिऊण गओ । सुविणीओ सुविणेओ मम्गं पडिलेहिउं पत्तो ॥१९॥ तत्तो निसाए सरी गंतुमसत्तो पयं पि एगागी । वृङ्कत्त्रणेण नवसिक्खगस्स खंघे भूयं काउं ॥२०॥ संचिक्तओ खिलयम्मि वि पयम्मि पयइप्पभूयकोवता । तं निब्मिच्छिय ताडइ सिरम्मि दंडप्पहारेण ॥२१॥ सो वि हु महाणुभावो चित्तन्भंतरभवंतसुहभावो । चिंतइ मए किह एस पाडिओ एरिसे वसणे ? ॥२२॥ एयस्स महासत्तस्स साहुसज्झायजुत्तचित्तस्स । जणयंतेणमसोक्खं अहह ! मए पावमायरियं ॥२३॥ नियसयलसाह सामायारीपरिपालणेक चित्तस्स । जणयंतेणमसोक्खं अहह ! मए पावमायरियं ॥२४॥ बहृदिवसजराजज्जरियविहुरगत्तस्स भुवणचि(मि?)त्तस्स । जणयंतेणमसोक्खं अहह ! मए पावमायरियं ॥२४॥ एरिसपरिणामवसुन्नसंतस्विसुद्धसुक्कभाणस्स । नवमुणिवरस्स विमलं संजायं केवलन्नाणं ॥२६॥ तप्पिर्भिई सो तह कहिंव नेइ जह से न होइ पयखलणा। तेणुत्तं तं संपइ कह सम्मं नेसि मं भइ ! ? ॥२७॥ अइसयभावाओं अहं सम्मं पासामि भणइ सो भयवं !। पिडवाइ अपिडवाइ ? त्ति भणइ सूरी कहस एयं ॥२८॥ तेणुत्तमपिडवोई गुरू वि संवेगमागओ देइ । सम्मं मिच्छाउक्कडमेत्तो सुरुगगमणसमए ॥२९॥

१. वाइ य गुरू रं०।

सो चंडरुद्सूरी नियइ सयं चेव निययसीसस्स । दृढदंडताडणुब्भूयरुहिरधारारुणं सीसं ॥३०॥ तयणंतरं विचित्त सूरी संजायगरुयवेरग्गो । अहह ! महापाविमणं मए कयं कोववसगेण ॥३१॥ अज्ञदिणदिक्सियस्स वि अलाणस्स वि य बाल्यस्सावि । अलायविवेयस्स वि अहो ! स्वमा पेच्छ एयस्स ॥३२॥ बहुदिणपव्वइयस्स वि सिद्धंतसमुद्द्पत्ततीरस्स । तित्थप्पहावगस्स वि मह पुण एयारिसो कोवो ॥३३॥ बालो वि वरं एसो जो एयारिसलमाए परिकल्जि । न उणो अह्यं परिणयवओ वि कोवंधनयणजुओ ॥३४॥ ता एयस्स मए जं किंपि हु मणदुक्कडं कयं इण्हि । तं होउ भावसारं मह मिच्छादुक्कडं बिहिणा ॥३४॥ तस्स वि हिययब्मंतरभवंतसहस्भावणाओ संजायं । पयडियलोगा-ऽलोगं केवल्जनाणं मुणिदस्स ॥३६॥ केवल्जिपरियायं पालिऊण पडिबोहिऊण भवियजणं । ते दो वि खवियकम्मा संपत्ता सासयं ठाणं ॥३०॥

#### ॥ चण्डरुद्राख्यानकं समाप्तम् ॥४१॥

अधुना मृगापत्यारूयानकस्यायसरः। तश्च चित्रप्रिययक्तारूयानके यद्यते इत्यत्र नोच्यते। क्रमप्राप्तं तु प्रसम्भचंद्रारूयानकमारभ्यते। तश्चेदम् —

अत्थि समुन्नयपन्वयपओहराए रसावरबहुए । हाररयणं व गुणरयणपोयणं पोयणं नयरं ॥१॥ तत्थाऽऽसि सोमचंदो चंदो व्य सहायरो सहो राया । तं सासंतो वि ह नवरमत्तिजणगो न लोयाणं ॥२॥ तस्साऽऽसि ससहरस्सेव रोहिणी रोहिणी व सुहवच्छा । सीलाइगुणालंकारधारिणी धारिणी भज्जा ॥३॥ तीए पसन्नमुत्ती पसन्नचंदो सुओ पसन्नमुहो । पणइयणबंधुकइरववणवियसावणपसन्नकरो ॥४॥ एवं तेसि चउरंगवलसमग्गं समिद्धरज्जसिरिं। पालंताणं वचंति वासरा सुत्थहिययाणं ॥४॥ अह समयणमसमवसंतलच्छिसमलंकियं जयं सुहियं । दट्टुं अचयंतो दुज्जणो व्व गिम्हो समणुपत्तो ॥६॥ मने रविरहतुरया वि तरणिकरताविया परिस्तंता । तरियं गंतुमसत्ता तेण तहि दीहरा दियहा ॥७॥ जिम्म य रविकरतिवया जलासया सहरसा वि संजाया । खलसंगे सुयणा इव असेविणिज्ञा य सुसिया य ॥८॥ सो चेव रवी ते चेव रविकरा जिम्म संतवंति जणं। मित्तो वि तवह भवणं अहवा विगणेस दियहेस ॥९॥ वीरीरवेहिं गायह वणराई जिम्स -गिम्हनविनवइं । उदयं पत्तो संतावगो वि सेविज्जइ [ज]यिम ॥१०॥ जम्मि य मयणाहियदुसहतावलूयाझुंेलुक्कियसरीरा । पहिया जडहयहियया जोयंति पैवालियावयणं ॥११॥ एवंविहम्मि गिम्हे सीयलवायायणोवविद्वाए । नियपिययमस्स दूरं परूढपणयाए देवीए ॥१२॥ चिहुरे विउरंतीए दिद्वं तम्मज्भसंठियं पिलयं । ससहरसियनियकंतीकलावचवलियदिसावलयं ॥१३॥ वृत्तं तीए पहसियमुहीए दूओ समागओ देव ! । जा जोयइ तरलच्छो तीए हसिऊण तो भणियं ॥१४॥ देव ! न माणुसरूवं द्यमहं संपयं निवेयेमि । किंतु पिलयं पि द्यं विउसा वर्न्नति जेणुत्तं ॥१५॥ उउझस विसए परिहरस दुन्नए ठवस नियमणं धम्मे । ठाऊण कन्नमूले इहं सिहं व पलिएण ॥१६॥ तं सोउं साममुहो जाओ राया पियाए पुण भणिओ । भावं अमुणंतीए लज्जिस पलिएण किं देव ! ॥१७॥ सो भणइ मज्झ लज्जा न एस अज्ज वि य हरिसठाणिमणं । किंतु मए निययाणं मज्जाया लंघिया देवि ! ॥१८॥ जम्हा अदिदृपिलया पुव्विल्ला पैव्वइंस महपूरिसा । अहयं पूण एमेव य विसयासत्तो गिहम्मि टिओ ॥१९॥ ता संपइ मुयसु ममं तं पुण रज्जं सुयं च पालेसु । तीए भिणयं एयं न भवइ सामिय ! जुयंते वि ॥ २०॥ तो अहिसिंचिय रज्जे पसन्नचंदं गया य वणवासे । तीए गब्भो आसी पच्छन्नो तो सुओ जाओ ॥२१॥ ठइओ य वक्कलेहिं वक्कलचीरि त्ति से कयं नामं । अणुचियसामग्गीए देवी मरिउं सुरेसु गया ॥२२॥ वणमहिसीरूवेणं पायइ नेहेण दुद्धमागंतुं । जाओ य अट्टवरिसो क्रमेण सो तावसवणिन्म ॥२३॥

१. भलकिय रं । २. प्रपाऽऽलिकाऽऽपतनम् । प्रवालिकावदनम् । ३. पव्वयंसु रं ।

एतो पसन्नचंदो संजाओ पयडसासणो राया । नायं च जहा भाया चिद्रइ मह जणयपासिम्म ॥२४॥ तस्साऽऽणयणनिमित्तं कुमरीओ तस्समाणरूवाओ । पचइयनरेहिं समं मोयगसंबलयकलियाओ ॥२५॥ पेसइ जम्हा बालो हीरइ सुव्वत्तमन्न-पाणेहिं । मोयगपंजे विरयन्ति ताणि रुक्खाण छायास ॥२६॥ सो विहु वक्करुचीरी गिण्हुइ ते मोयगे तरुतरु।ओ । रुक्खाणमिमाणि फुराणि मुणिय संजायविस्संभो ॥२७॥ एवं कुमरो मोयगलोभाओ तासि सविहमल्लियह । जम्हा पस वि विष्पह लोभेणं कि पण मणस्सो ? ॥२८॥ ताउ वि दरिसार्वेतस्स दिंति विस्संभयंति वयणेहिं । दूरे जा आणीओ ता दिहो तावसो इंतो ॥२९॥ आरुहिऊणं जाणेसु ताणि नद्दाणि तस्स सावभया । सो ऊण न तेसि मिलिओ न यावि जणयस्स वणमज्झे ॥३०॥ दिद्रो रहिएण सभारिएण देसंतराओ वलिएण । भणिउमभिवायए ताय ! तेण विहिओ पणामो से ॥३१॥ तावसक्तमरो कोवेस भमइ ता मा विणस्सउ कर्हिपि । इय संजायदएणं रहम्मि आरोविओ रहिणा ॥३२॥ दिन्ना य तस्स संबलयमोयगा तेण जंपियमिमाणि । रुक्खण्फलाणि पोयणतवोवणे पत्तपुर्व्वाणि ॥३३॥ पत्ताणि पोयणपुरे भणिओ गिण्हाहि उडवयं किंपि । ओयारियं रहाओ मुक्को रहिएण पुरबाहिं ॥३४॥ सो वि पविद्रो गणियागिहिनम तीए निमित्तसंवाया । धरिओऽणिच्छंतो विह् नहसोहणपभिद्र कारविओ ॥३५॥ दिन्ना से निययूया वत्थालंकारभूसियसरीरो । सकलत्तो पल्लंके निवेसिओ सा य तुद्रमणा ॥३६॥ जा चिट्टइ निब्भरसरसगीयपेक्खणयविहियवक्खेवा । पुरिसेहिं ता कहिओ रन्नो कुमरस्स वृत्तंतो ॥३७॥ तं सोउं दुहियमणो गयनिद्दो जाव चिद्वए राया । ता निसुणइ गिज्जंतं गणियागेहम्मि तं गेयं ॥३८॥ को एस मए दहियम्मि सुरिथओ पुरवरे महापावो ?! जोयावियम्मि रन्ना कहिओ गणियाए वत्तंतो ॥३९॥ रुट्टेणं वाहरिया तीयुत्तं सुणसु देव ! परमत्थं । मह अत्थि पिया दहिया सा सहिया किर कहं होही ? ॥४०॥ एयत्थं च सुवयणो पृद्रो नेमित्तिओ मए एगो । तेणुत्तं तावसरुवधारिपुरिसो अमुगदिवसे ॥४१॥ जो आगच्छइ तं तस्स देस ता होहिही इमा सहिया । तं मञ्म अज्ज जायं नेमित्तियवयणमवियप्पं ॥४२॥ हरिसाऊरियहिययाए विहियमेयं अयाणमाणीए । मह उवरि देवपाया सकोवणा हुंतु मा तम्हा ॥४३॥ तं सोऊणं रत्ना सो वि हु कइया वि होज्ज इय मुणिउं। ते पुरिसा पट्टविया तेहिं वि सो पच्चिभन्नाओ ॥४४॥ आणीओ निवपासे एसो चिय तह सहोयरो देव ! । विहियं बद्धावणयं गणियाध्या य आणीया ॥४५॥ रज्जसिरिमणुहवंताण ताण वच्चंति जाव दिवसाणि । ता सो तावसजणओ वक्कलचीरीविओगम्मि ॥४६॥ सोएण नयणनीलीरोएणं नवरमंधओ जाओ । नाऊगमिमं राया सर्पारयणो तत्थ संपत्तो ॥४७॥ पणओ पिरुणो तेण वि सायरमाभासिओ य बच्छ ! तुमं । कुसली पालस रज्जं धम्मपरो खत्तनाएणं ॥४८॥ वक्करुचीरी पणमइ भयवं ! तह पायपउमिमइ सोउं । हरिसविसप्पियहियओ उच्छंगम्मी निवेसेउं ॥४९॥ नियकरयलेहिं कुमरं परामुसंतस्स सहियहिययस्स । हरिसंसुहि समं चिय नद्रा नीली निरुयनयणो ॥५०॥ पासुर सन्वं जणओ इय तेसि हरिसमुन्वहंताणं । वक्कलचीरी उडवेसु भंडयं पुन्वविहिणा उ ॥५१॥ जा पडिलेहइ मुणिपायकेसरीपत्तयप्पयारेण । ता जायजाइसरणो जाओ पत्तेयबृद्धमुणी ॥५२॥ संपत्तखबगसेढी सहपरिणामेण केवली जाओ । कहिओ तेसि धम्मो पडिवन्ना जिणवरमयं ते ॥५३॥ नीया य वीरपासे सम्मं पव्वाविया जिणिदेण । अह कइया वि ह वीरो समागओ पोयणपुरम्मि ॥५४॥ राया पसन्नचंदो रज्जे अभिसिचिऊण नियकुमरं । पन्बइओ वीरेणं सह पत्तो रायगिहनयरे ॥५५॥ नयर-समोसरणाणं आयावइ अंतरम्मि स महप्पा । सेणियराया वि जिणिदवंदणत्थं विणिक्खंतो ॥५६॥ सुस्मुह-दम्मुहनामा रत्नो दो सेवगा रयभएण । अग्गे गच्छंतेणं भणियं सुमुहेण मित्त ! इमो ॥५७॥ राया पसन्नचंदो कयपुत्रो उज्झिकण रज्जिसिरं। आयावइ निस्संगो बीएणुत्तं कहं मित्त ! ॥५८॥ पावड एस पसंसं ? जो बारूं नियसुयं ठविय रज्जे । निक्लंतो सो संपद्द सीवारुहिं पराभूओ ॥५९॥

इय कन्नकडुयवयणायन्नणसंजायरोसरत्त्व्छो । चिंतइ मइ जीवंते को मम पुत्तं पराभवइ ? ॥६०॥ हिययब्मं[त]रिविष्फुरियरोसपारद्धसमरभूमिए । सत्तूहिं समं भस-सित्त-सेल्ल-वावल्लसत्येहिं ॥६१॥ जुज्झंतस्स पहुत्तो सेणियराया पयाहिणं काउं । तं वंदिज्ण य गओ सुमरंतो तस्स गुणिनयरं ॥६२॥ वंदित्तु जिणं पुच्छइ जंसमयं वंदिओ मए भयवं ! । राया पसन्नचंदो तंसमयं कुणइ जइ कालं ॥६३॥ ता जाइ कहिं ? भणियं जिणेण सत्तममिंहं महाराय ! । तुण्हिको जाव ठिओ तो तेण पसन्नचन्देण ॥६४॥ मुक्केसु पहरणेसुं पहाणसत्तुम्मि विसहमायाए । जाव पसारइ हत्थं तव्वहणत्थं सिरत्ताणे ॥६५॥ तो पेच्छइ निययसिरं विलुत्तकेसं तओ महासत्तो । पच्चागयसंवेगो चिंतिउमेवं समाढत्तो ॥६६॥ रे जीव ! कत्थ तुमं संजमं समिभिक्तो ? । अप्पाणं मोत्तूणं अणज्ज ! तं पत्थिओ कत्थ ? ॥६०॥ चारित्तरायसुह बत्तमिस्सओ तं पहाय निययपहुं । मिलिओ सि मृद ! पिंववक्तसमोहरायस्स सेन्नम्मि ॥६८॥ एरिसमुहेण रंजिहिसि निच्छयं तं चिरत्तिनवइममुं । पाविहिसि जयपडायं सिवपुररज्ञं च मन्ने हं ? ॥६९॥ भयवइवयणं सुहयं तमेगमेगस्स णं ति सुमरंतो । कत्थ तुमं ? कत्थ सुओ ? किं मृदमणो परिक्मिसि ? ॥७०॥ इय पचागयभावो पुणो वि तं कहिव भाणमाक्तदो । सम्मं मिच्छाउक बदाणपुरस्सरमिमो भयवं ! ॥७२॥ जह स्ववगसेदिमारुहिय घाइकम्मक्त्वएण स्वणमज्झे । जाणियसञ्चपयत्थं संपत्तो केवलन्नाणं ॥७२॥ देविहं कया महिमा पहयाओ दुंदुहीओ तं दर् दुं । सेणियनिवेण पुटुं भयवं ! किं एस सुरविसरो ? ॥७३॥ जायं पसन्नचंदस्स केवलं कहिममं ? ति सल्वो वि । रन्नो मणवावारो निवेइओ वीरनाहेण ॥७४॥

#### ॥ प्रसन्नचन्द्राख्यानकं समाप्तम् ॥५२॥

मिच्छाउक्कडदाणा जह एएसिं महाणुभावाणं । जायं केवलनाणं तह अन्नस्स वि य होइ तयं ॥१॥ वैरानुबन्धमभिद्दन्ति महन्ति[—]स्य, दातारमङ्गिनमनङ्गजितां मतेऽस्मिन् । निःशेषकर्मशमकं जनकं च शुद्धेर्मिथ्येति दुष्कृतपदानुगमो मनन्ति ॥१॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवस्रिविरचितवृत्तावास्यानकमणिकोशे सम्यग्मिथ्यादुष्कृतदानफलवर्णनः षोडशोऽधिकारः समाप्तः ॥१६॥



# [ १७. विनयफलवर्णनाधिकारः ]

उक्तो मिथ्यादुष्कृताधिकारः । साम्प्रतं मिथ्यादुष्कृतशुद्धेन विनयो विधेय इत्यनेन सम्बन्धेनाऽऽयातं विनयाधिकारं व्याख्यातुकाम आह—

# विणएण कज़सिद्धी सिज्मंति सुरा वि विणयकरणेण । जह चित्तपिओ जक्खो जहेव वणवासिणो जक्खा ॥२२॥

च्यास्या—'विनयेन' औचित्यप्रतिपत्तिरुक्षणेन 'कार्यसिद्धिः' प्रयोजनिष्पत्तिर्भवतीति शेषः । 'सिध्यन्ति' वशीभवन्ति सुरा अपि आसतां मनुष्यादयः 'विनयकरणेन' भक्तिसम्पादनेन । अत्र दृष्टान्तावाह—'यथा' येन प्रकारेण 'चित्रप्रियः' द्यितचित्रकर्मा 'यक्षः' देविवशेषः, यथैव 'वनवासिनः' उद्यानवसतयो 'यक्षाः' सुरविशेषा [इ]ति गाथाक्षरार्थः ॥२२॥ भावार्थस्त्वास्यानकाभ्यामवसेयः । ते चाम् ।

#### तत्र तावत् चित्रप्रिययज्ञाख्यानकमाख्यायते । तचेदम्--

अस्थि महायणिकज्ञंतरायमाणं विरायमाणं पि । सम्मसिरीए अरुव्मं पि पुरवरं नाम साकेयं ॥१॥ तस्सुत्तरदिसिभाए रम्मुज्जाणे [य] सुरपिओ जक्खो । सो चित्तपिओ जत्तं काउं चित्तियइ वरिसंते ॥२॥ चित्तयरं पुण मारइ एवमविहिए जणं पि मारेइ । मयवसगस्सऽहव सुरप्पियस्स जुज्जइ इमं चेव ॥३॥ चित्तयरा तस्स भया सब्वे लग्गा पलाइउं बद्धा । संक्रिलगाए जस्सेइ नामगं सो वि चितेइ ॥४॥ कोसंबीओ चित्तयरदारओ चित्तसिक्खणनिमित्तं । तत्थाऽऽयाओ विद्वाए एगपुत्ताए गेहम्मि ॥५॥ तीए सयस्स नामं समागयं सा वि रोविउं लगा । आगंतरोण वृत्तं अम्मो ! किं रुयसि ? तीयुत्तं ॥६॥ जहवत्तं तेणुत्तं अंब ! अहं चेव चित्तइस्सामि । तीए वि ह संठत्तं कि वच्छ! तुमं मह न पुत्तो ? ॥७॥ सचिमिमं तह वि मए कायव्विममं ति निच्छयं काउं । कयण्हाणो सहमूओ सियवत्थो बंभवयधारी ॥८॥ काऊणं छट्टतवं पवित्तवन्नेहि विणयपुर्व्विममो । तह कहिव चित्तिओ खामिओ य जह तस्स सो तुहो ॥१॥ वरस वरं देमि तयं तुट्टो हं तुज्झ किंपि मणरुइयं । तेणुत्तं जइ एवं जणस्स मा मारणं कुणसु ॥१०॥ जायिममं अन्नं पि हु भणसु महाभाग ! मह समाहिकए । तेणुत्तं दुपय-चउप्पैयस्स पासामि जं देसं ॥११॥ तस्साणुसारओ चिय लिहेज्ज सेसं पि एस होज्ज वरो । पडिवन्ने तेणिममो संपत्तो अक्खयसरीरो ॥१२॥ रायाईणं कहिओ सब्बो वि ह जक्खबइयरो तेण । तं सोउं तुट्टेणं सलाहिओ पूड्ओ एसो ॥१३॥ नियनयरे संपत्तो इओ सयाणायराइणा तत्थ । चित्तेउं चित्तसभा पारद्धा तयणु सन्त्रेसिं ॥१४॥ चित्तयराण सैमाए विभइज्जंतेस भूमिभाएस । अंतेउरस्स पासे भूभाओ तेण संपत्तो ॥१५॥ तेणं मियावईए पायंगुट्टो कहिंपि सच्चविओ । तो तयणुसारओ चिय रूवं देवीए निम्मवियं ॥१६॥ जाव संवारइ चक्खं ता पडिओ उरुयम्मि मिसबिंदू । फ़ुसिओ वि पुणो पडिओ एवं दो तिन्नि वाराओ ॥१७॥ पडियम्मि तम्मि नायं एवं चिय नूणमेत्थ भवियव्वं । निष्पन्नम्मि य चित्ते जाव निवो नियइ चित्तसहं ॥१८॥ ता तम्मि तहा दिट्टे मम पत्ती धरिसिया अणेणं ति । जा वज्झो आणत्तो ता मिलिया चित्तयरसेणी ॥१९॥ देवेस वरगुणेणं अदिदृमिव रूवयं लिहइ सन्वं । अवयवदरिसणओ चिय ता पसिऊणं मुयसु एयं ॥२०॥ खुज्जाए अंगुट्टो जवणंतरियाए दंसिओ तत्तो । तीए रूवे निम्मावियम्मि से पच्चओ जाओ ॥२१॥ अंगुलिअंगुद्वपुडं तहा वि छिंदाविज्ञण वेखसा । मुक्को रन्ना तेण वि पुणरवि आराहिओ जक्खो ॥२२॥ वामकरेण वि चिचिहसि तेण दिन्ने वरम्मि अमरिसओ । लिहिऊण चिचफलए मियावई दंसिया तेण ॥२३॥ पज्जोयस्य निवइणो तेण वि दूओ सयाणियनिवस्स । जह पेसविओ नयरी य रोहिया जह य खोभेणं ॥२४॥ रायम्मि मयम्मि जहा कारिय सुत्थत्तणं विसंवइया । संभरियं तीए जहा सिरिवीरजिणिंदपायाणं ॥२५॥ वीरम्मि समोसरिए जह पव्वइया जहा य सविमाणा । अवयरिया चंद-रवी जह तत्थ ठिया अणाभोगा ॥२६॥ वेलाडक्कमभीया जह पत्ता चंदणाए पयमूलं । जह संतियाए सा चोयणाए तीए वि सिक्खविया ॥२७॥ तारिसकुरुजायाए तारिसगुरुदिक्लियाए तुह जुत्तं । एगागिणीए ठाउं एत्तियवारं पमायवसा ॥२८॥ जह एवं सिक्खविया तीए चल्लोसु निवडिया संती । जह निंदिउमारद्धा अप्पाणं गुरुपमायवसा ॥२९॥ रे जीव ! किमुचरियं अज्ज वि तुह गुरुगुणाए गुरुणीए । पडिचोइयस्स ? एवं बुज्भसु जइ अस्थि चेयन्नं ॥३०॥ तं कत्थ गओ सुज्कासि ? कत्थ गओ निव्वृहं तुमं लहिस ? । दंसिस तं कस्स मुहं काऊणं प्रिसपमायं ? ॥३१॥ इय पसमामयसित्ताए तीए नियगरुयदोसपडिवर्ति । मंसंतीए तइया सो को वि सुहो समुक्कसिओ ॥३२॥ परिणामो अप्पत्नो जेणारूढाए खवगसेढीए । पयडियजीवा-ऽजीवं उप्पन्नं केवलं नाणं ॥३३॥ रयणीए सप्पदंसणपभिई जह पुच्छियं तहा सव्वं । गंथंतराओ नेयं एत्थ न भणियं पसिद्धं ति ॥३४॥ ॥ चित्रप्रिययत्तास्यानकं समाप्तम् ॥५३॥

१. प्यय-अपयस्स पासामि खं० रं० । २. समवाये इत्यर्थः ।

#### इदानीं वनवासियज्ञाख्यानकमारभ्यते । तद्यथा-

अत्थि तहाविहधिन्मयजणाउले महइ सिन्नवेसिन्म । विज्ञा व्व गुरुपमाणो पालियसावयवओ सङ्घो ॥१॥ अह अन्नया य सम्मेयसेलसिहरिन्म तित्थजत्ताए । सत्थेण समं चिल्जो जा पत्तो तस्समीविन्म ॥२॥ एगिन्म सिन्नवेसे बाहिं आवासियिन्म सत्थिन्म । जम्स्वाययणस्स वणे पलासतरुणो समतलिन्म ॥३॥ नियइ तहाविहलोयाण पूर्यणिज्ञाओऽहिद्वियधणाओ । निम्स्वयकीलयस्वाओ जम्स्वपिडमाओ णेगाओ ॥४॥ ताण य मज्झे पासइ पलासपोयं निहाणकयस्यं । अन्नस्स किहस्सिममं मज्ञा वयाइक्कमो जम्हा ॥४॥ तत्तो य गाममज्झे सावयगिहपिडमवंदणिनिमत्तं । जाव पिवद्वो ता नियइ सावगं दुगायं एगं ॥६॥ परमचंतिविणीयं तस्स गिहे वंदिज्जण जिणविंबं । जावऽच्छइ ता तेणं साहिन्मयविणयकरुणेणं ॥७॥ रंजियिचत्तो साहइ निहाणसंबद्धवह्यरं तस्स । तेण वि य दीहदिरिसित्तणेण रन्नो तयं किहयं ॥८॥ रन्ना वि तस्स रिजुया-विणयाइगुणेण रंजियमणेण । अणुजाणियं निहाणं गिन्हसु सव्वं पि तुह दिन्नं ॥९॥ तेण वि सुइभूएणं विणएणाऽऽविज्ञिज्ञण ते जम्स्वे । सुमुहुत्ते सव्वं पि हु वसीक्यं दिवणजायं तं ॥१०॥ जिणभवणाइसु सत्तसु खेत्तेसुं वद्दय निच्चमेष तयं । पज्ञंते सुगईए पत्तो काञ्जण धम्मिममो ॥११॥ जह एयाणं जाओ इह-परलोयाण साहओ विणओ । तह अन्नस्स वि जायइ ता जइयव्वं इमिन्म सया ॥१२॥

#### ॥ वनवासियद्याख्यानकं समाप्तम् ॥५४॥

प्राणितयो विनयवानिह लोक एव, सर्वज्ञशासनिमदं विनयात् प्रवृत्तम् । कुर्वन्ति तीर्थपतयोऽपि यदेनमेवं, सद्धमेकल्पतरुम्लमुशन्ति सन्तः ॥१॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवस्रिविरचितवृत्तावास्यानकमणिकोशे विनयफलवर्णनो नाम सप्तद्शोऽधिकारः समाप्तः ॥१७॥



# [ १८. प्रवचनोन्नत्यधिकारः ]

व्याख्यातः सामान्येन विनयः ! साम्प्रतं प्रभावनारूपं विशेषविनयमभिधित्सुराह—

मोक्खसुहबीयभूयं सत्तीए पवयणुक्तइं कुज्जा । विण्हुमुणि-वहर-सिरिसिद्ध-मञ्ज-समिय-ऽज्जखउड व्व ॥२३॥

व्यास्या—'मोक्षसुस्ववीजम्तं' निर्वाणशर्मैंककारणं 'शक्तो' सामर्थ्ये सित प्रवचनोन्निति तीर्थप्रभावनां 'कुर्याद्' विद्ध्यात् । दृष्टान्तानाह—विष्णुश्च—विष्णुकुमारो राजपुत्रः वैरश्च—वैरस्वामी [श्रीसिद्धश्च] श्रीसिद्धसेनदिवाकरो [मल्लश्च] मल्लवादी समितश्च वैरस्वामिगुरुः आर्यस्वपुटश्च-समयप्रसिद्धो विद्यासिद्धः ते तथोक्ताः, ते इव तद्वद् इत्यक्षरार्थः ॥२३॥

#### भावार्थस्त्वाख्यानकगम्यः । तानि चामूनि । तत्र तावद् विष्णुकुमाराख्यानकमारभ्यते । तच्चेदम्—

हिश्यिणउरिम्म नयरे दुव्वन्नजुओ सुवन्नजुत्तो वि । अट्टावयपिरकिलिओ आवयरिहओ वि जत्य जणो ॥१॥ मणपवणजनणनाहो बाणासणगुणिकणाभरणनाहो । पउमुत्तरनरनाहो तत्थऽित्य महाबलसणाहो ॥२॥ समुविज्ञयगुणमाला जाला नामेण आसि से देवी । अन्नोन्ननेहसाराण ताण कालो अहक्कमइ ॥३॥ केसिरसिद्विवणयसिट्टो विण्हुकुमारो ति ताण पढमसुओ । बीओ य चउद्दससुमिणसुइओ सिरिमहापउमो ॥४॥ तत्थ निरीहो जेट्टो रज्जसिरिं ईहए पुण कणिट्टो । जुवरायपए रन्ना तो अहिसित्तो महापउमो ॥४॥

#### १८. प्रवचनोन्नत्यधिकारे विष्णुकुमाराख्यानकम्

एतो य अवंतीए पूरीए सिरिधम्मनामओ राया । सब्भावेण पउद्दो मंती नामेण नमुई से ॥६॥ सिरिमुणिसुव्वयजिणनाहसंतिओ सुव्वयाभिहो सुरी । समवसिरओ पुरीए उज्जाणे सुनुणिपरियरिओ ॥७॥ सह नमुइमंतिणा नरवई गओ सुरिवंदणनिमित्तं । पणमिउमुवविद्रे तम्मि रायपज्जंतलोयम्मि ॥८॥ सह सूरिणा वितंडावाओ पारंभिओ अमच्चेण । अवहीरिओ मुर्णिदेण मोणमालंबिय खमाए ॥९॥ एसो हु बलीवदृष्पाओ सूरी न याणए किंपि । इय तेणुत्ते नियग्रुपराभवं असहमाणेण ॥१०॥ एगेण विणेएणं नरिंदपज्जन्तपउरपच्चऋवं । विहिओ निरुत्तरो सो महापश्रोसं गश्रो तयण ॥११॥ मुणिमारणाय रयणीए आगओ कड्डिकण करवालं । धरिओ तहेव पावो सासणदेवीए थंभेउं ॥१२॥ दिहो तहिंहुओं सो गोसे रन्ना सपउरलांगेण । तं दृर दुं बहुमाणो जाओ साहृस् लोगस्स ॥१३॥ मुको य देवयाए करुणाए तत्थ लोयलज्जन्तो । हत्थिणउरम्मि गंतं अल्लीणो निवमहापउमं ॥१४॥ तेण कओ मंतिपए अहऽन्नया सीहबलनिवो तस्स । नियद्गगबलसमेओ लुडइ निस्सेसमिव देसं ॥१४!। सो निययबुद्धिपगरिसपभावओं नमुइमंतिणा बद्धो । तुट्रेण बगे दिन्नो रन्ना तेण वि भणियमेयं ॥१६॥ चिद्रुउ तुम्ह सयासे जायम्मि पञ्जोयणे गहिस्सामि । अह अन्नया य जालादेवीए दविणजाएण ॥१७॥ कारवियं रहरयणं जिणस्स वंभस्स पूण सवत्तीए । लच्छीनामाए तओ जाओ दोण्ह वि विसंवाओ ॥१८॥ पढमं रहजत्ताए तो पउमुत्तरनिवेण पडिसिद्धा । दोन्ह वि रहा महापउमज्ञवनिवो तयणु रयणीए ॥१९॥ जणणोअवमाणं मन्निऊण सो एगगो वि नीहरिओ । वीवाहितो नर-खयर-रायकन्नाओ परिभिमओ ॥२०॥ सयलं पि चिकिरिद्धि आसाएऊण हत्थिणपुरम्मि । जाओ पयडपयावा छक्खंडवई महापउमा ॥२१॥ जो रत्रा पडिसिद्धो जणणीए रहवरो तया आसि । सो गरुयविभूईए नियनयरे भामिओ तेण ॥२२॥ एवं सो चक्कवई पुत्रपभावेण परममाहष्पं । पत्तो अहऽन्नया तत्य आगओ मुख्यओ सूरी ॥२३॥ राय-महापउमेहिं रज्जिनिमत्तं पर्यपिओ विष्ह । विसयपिवासाविरएण तेण परिविज्जिए रज्जे ॥२४॥ अहिसित्तो सुमुहत्ते पउमुत्तरराइणा महापउमो । पत्र्वइओ य सविण्ह राया सूरीण पासिम्म ॥२५॥ कथचारुतवचरणो राया सिद्धिं गओ निहयकम्मो । जाओ विण्हुकुमारो वि सयलसिद्धंततत्तविक ॥२६॥ आगासगमप्पभिईओ तस्स जायाओ असमलद्भीओ । विहरेह महासत्तो उवसंतो सो महीवीढे ॥२७॥ अह अन्नया य हित्थणउरम्मि विहियम्मि विस्तियालम्मि । सिरिसुव्वयसुरीहि वहमुणिपरिवारकलिएहि ॥२८॥ दिट्टा य अन्नया नमुइमंतिणा ते पञोसजुत्तेण । पुञ्चपराजयसंभरणमच्छरप्फुन्नहियएण ॥२९॥ एसो समओ नियवेरसाहणे इय विचितयंतेण । चक्की कयप्पणामेण नियवरं मग्गिओ तेण ।।३०।। वेउत्तविहाणेणं देव ! महाजन्नमायरिस्समहं । ता मज्झ केत्तियाणि वि दिणाणि रज्जं पयच्छेहिं ॥३१॥ अंतेडरे पविद्रो नरेसरो तस्स रज्जमप्पेडं । अलियकयजन्नदिक्सो संपत्तो जन्नवाडिम्म ॥३२॥ पासंडिणो सपउरा वद्धावणए समागया तस्स । नवरं न गया समणा तो वाहरिकण तेणुत्ता ॥३३॥ बद्धाविउं न पत्ता तुरुभे मं जन्नदिक्खियं एत्थ । ता चयह संपयं मे देसं तो जंपए सुरी ।।३४।। पंचपयारसञ्भायकरणविक्तत्तिचत्तिवित्तीहि । परिहरियसयलसावज्ञलोयतत्तीहि अम्हेहि ॥३५॥ बद्धाविओ न तं नरवरिंद ! न हु किंपि कारणं अन्नं । ता मा कोवं कुण अम्हमुवरि इय जंपिओ तेहिं ॥३६॥ सुटदुयरं कुविओ सो पयंपए सत्तदिवसपज्जंते । जो चिद्विही स नियमेण मारियव्वो मए पावो ।।३७।। गंतुं नयरुजाणिन सुरिणो सह समग्गसंघेग । आलोचिउं पयत्ता किह उवसमिही इमो मंती ॥३८॥ ता एगेण विणेएण पभिणयं एइ कहिव जइ एत्थ । विण्हुकुमारमुणी ता उवसमइ न अन्नहा एसी ।।३९।। सो पुण अंगामंदिरसेले ता भणइ मुणिवरो अवरो । आगासगमणसत्ती विज्ञह मह न उण आगमणे ॥४०॥ जइ एवं ता सो वि ह तिमहाऽऽणेहीइ पभिणओ गुरुणा । इय भिणए उप्पइओ तमालदलसामलं गयणं ॥४१॥ दहुण तयं संघस्स कारणं किंपि होहिही गुरुयं। जं पाउसे वि साह्न समेइ इय चितयंतस्स ॥४२॥ विण्हुकुमारस्स मुणी समागओ पणमिऊण तच्चरणे । कहिओ सब्बो वि ह नमुइमंतिणो वइयरो तस्स ॥४३॥ तो विण्हुकुमारमुणी तं घेत् नहयलेण संपत्तो । पणिमयगुरुकमकमलो समागओ नमुइअत्थाणे ॥४४॥ सामंत-मंति-मंडलिय-पउरपज्जंतरायलोएण । नमुइविहणेण महीमिलंतभालेण पणओ सो ॥४४॥ तो तेणुत्तो मंती नरिंद ! विश्यम्मि वरिसयालम्मि । गच्छिस्सामो अन्नत्थ सहस्र ता कइवयदिणाणि ॥४६॥ तं सोउं घयसित्तो व्य पावओ [पावओ] नमुइमंती । प्रभणइ जइ भणियदिणाणम् वरि तुम्हाणमेगं पि ॥४७॥ पेच्छिस्सामि समग्गं पि दंसणं ता तहा हणिस्सामि । न जहा तुम्हाणं कोइ कत्थई दीसई भुवणे ॥४८॥ एयारिसं निसामिय चित्तब्भंतरसमुच्छिलयकोवो । पगलंतसेयजालो भिउडीभीसावणनिडालो ॥ ४९॥ दुप्पेच्छरत्तनेत्तो खलंतजीहाविणिस्सरियवयणो । फुरफुरियहोद्दुज्यलो एवं भणिउं समाढत्तो ॥५०॥ अहो ! प्रकृतिसादृश्यं श्लेष्मणो दुर्जनस्य च । मधुरैः कोपमायाति, कदुकैरुपशाम्यति ॥५१॥ जइ वि हु एवं तह वि हु वियर्स तिण्हं पयाण मह ठाणं । तेणावि अवन्नाए भणियं गिण्हस पए तिन्नि ॥५२॥ तो वेडिव्यरुद्धीए वद्धिओ रुक्खजोयणपमाणो । विकरारुकारुकाओ भयंकरो तिहुयणस्मावि ॥५३॥ दृद्दुं महाभयंकरकरारुख्वं महापमाणं तं । नर-अमरा-ऽसुर-खेयरनियरा भयकंपिरा जाया ॥५४॥ गरुयप्पमाणपञ्चयनिट्दुरपयदहरे कए तेण । विस्संभरा सगिरिनियरकंदरा कंपिउं लग्गा ॥५५॥ **अल्ल**ज्झलिया सब्वे वि सायरा खडहडंति पायारा । इय असमंजसह्दवं तिजयं सब्वं पि संजायं ॥५६॥ दाउं सिरम्मि पायं पायाले घत्तिओ नमुइमंती । साहुवियंभियमेरिसममञ्चनाहेण नाऊग ॥५७॥ पद्रवियाओ सिंगारियाओ अमरीओ कोवसमणद्वा । ठाऊण ताओ मुणिसवणजुयलसविहम्मि मिउवयणा ॥५८॥ मुणिउवसमसंबद्धं गेयं गायंति महुरसद्देण । तह अमर-चारणा वि हु पारद्धा उवसमं पढिउं ॥५९॥ कुव्वंति संतिकम्मं विष्पा तह सावया वि भयभीया । जाया जिणेसराणं न्हवण-ऽच्चणकरणतिङ्कच्छा ॥६०॥ मुणिणो उवसमरसप्रियाइं वयणाणि भणिउमाढत्ता । सह चिक्कणा जणो से लग्गो चल्पेय सन्वो वि ॥६१॥ तो उवसंतो स मुणी उवसमरसगद्दभवयणसवणेण । जिणपवयणस्य जाया समुन्नई तप्पभावेण ॥६२॥ तद्दियहाओ जाओ जयम्मि स मुणी तिविक्तमऽभिहाणो । उप्पाडिउं कमेण य केवलनाणं गओ सिद्धि ॥ ६३ ॥ चकी वि महापउमो भारहरवेत्तं समग्गमवि भोत्तं । कयपन्वज्जो संजायकेवलो सिवपुरि पत्तो ॥६४॥

#### ॥ विष्णुकुमाराख्यानकं समाप्तम् ॥५५॥

#### अधुना वैरस्वाम्याख्यानकमाख्यायते । तद्यथा-

इह जइया किल भयवं गोयमसामी जिणे[ण]ऽणुन्नाओ । अट्टावयमारूढो नीसेसपमायरहिओ वि ॥१॥ आयासगमणलद्धी वि परिमिमो खेयरहियगइगमणो ॥ पुट्टो वेसमणेणं रयणीए महातविस्सगुणो ॥२॥ जह जाए संदेहिम्म तस्स कुवियप्पविउडणिनिमत्तं । पुंडिरय-कंडरीयाण तणयमज्भयणमकिहंसु ॥३॥ पिढियमसेसं पि हु जेण तप्परीवारगुज्झगेण तयं । तुंबवणसिन्नवेसे सो जाओ वहरसामिमुणी ॥४॥ तत्तो गब्भत्थस्स वि जणओ मोयाविऊण पव्वइओ । जह सो बालो दिन्नो तह्या जणणीए जणयस्स ॥५॥ जह य विवाए जाए जित्तं संघेण तिम्म पत्थावे । जह पव्वइओ निह्महगुणेग जह रंजिओ सुगुरू ॥६॥ जह गुज्भएहिं बालो निमंतिओ जह य गणहरपयिष्टम । नियगुरुणा संठिवओ जाओ आएज्जवयणो य ॥७॥ जह तस्स रूथ-लायन्न-कंति-सोहग्गगुणकलावेण । हयहिययाए ध्रूयाए सेट्टिणो पत्थिओ भयवं ॥८॥ वेउिव्वयलद्धीए कुसुमपुरे रंजिओ जहा राया । जह ओराला जस-कित्ति-वन्न-सद्दा य से जाया ॥९॥ किंच हुयासणगेहाओ कुंभमाणेण कुसुमनियरेण । गुणमिणरोहणिगरिणा पभावणा जह कया तत्थ ॥१०॥ पुव्विद्साओ उत्तरपद्दिम पत्तेण महह दुव्भिक्ते । पडिवज्जाए य जहा संघो नित्थारिओ तेण ॥११॥

सिरिवीरजिणेसरितत्थनाहितत्थं पभावयंतेण । विहरंतेण पभ्यं कालं कलिकलुसमहणेण ॥१२॥ पच्छिमवयम्मि कइया वि तस्स सिंभोहियम्मि संजाए । सुंठीए विम्हरणे अणसणमाराहियं तेण ॥१३॥ नियपरिवारजुएणं जहा रहावत्तपव्ययवरम्मि । आवस्सयाओ नेयं सन्वं पि हु वित्थरेण तहा ॥१४॥

॥ वैरस्वाम्यास्यानकं सङ्चेपतः समाप्तमिति ॥५६॥

## अधुना [क्रम]प्राप्तं श्रीसिद्धसेनास्यानकमास्यायते । तश्चेदम्-

उज्जेणीए पुरीए स्री सिद्धंतपारगे! आसि । नामेण विद्धवाई सिरोमणी विउसवम्मस्स ॥१॥ नियविउसत्तवसेणं तहा महागरुयगव्ययाए इमो । विहियपहन्नो नज्जद्द सन्वत्थ इमेण पिटएण ॥२॥ मद्गोः शृङ्गं शक्यष्टिप्रमाणं, शीतो विद्धमारुतः स्थैर्ययुक्तः । यद्वा यस्मै रोचते यन्न किश्चिद्, बृद्धो वादी भाषते कः किमाह १॥३॥ सोऊगोरिसगव्वं वंभणवंसुव्भवो गुरुमरहो । सिरिसिद्धसेणनामो परियरिओ निययछत्तेहिं ॥४॥ वायं दाउं पत्तो सिद्धं सो विद्धवाइस्रिहें । सह वंभणेहिं कल्हं को काही १ इय विवितेउं ॥४॥ स्री चिल्लओ किम्म वि गामे जा ताव सिद्धसेणो वि । नहो त्ति विवितिय भत्ति धाइओ तस्स पट्टीए ॥६॥ गच्छंतो संपत्तो स्री सिग्धयर बहुयवग्गेण । भणिओ य किहं वचिस नहो सेवड्य ! तिमयाणि १ ॥७॥ भणिया य स्रिणा ते नाहं नहो कुओ वि हु भएण । एवं जंपंताणं संपत्तो सिद्धसेणो वि ॥८॥ भणइ य निययपहन्नं पालसु वियरसु मए समं वायं । जंपइ स्री नयरीए वियरिमो विउसपच्चक्वं ॥९॥ तेणुत्तं एत्थेव य आह मुणिदो न संति इह सव्भा । सो जंपइ एमेव य वियरसु स्री वि पिडभणइ ॥१०॥ एए वि ताव गोवाल-हल्हरा हुंतु इह सहावियणो । तेणाणुमन्निए ते वाहिरया स्रिणा सन्वे ॥१२॥ जो हारिही स सिस्सो होही इयरस्स सिद्धसेणेण । विहिया इमा पइन्ना पच्चक्खं हल्हराईणं ॥१२॥ तुह चेव पुत्वपक्को होउ त्ति पर्यपिए मुणिदेण । सो सक्कयवाणीए विष्पो जंपेउमारद्धो ॥१३॥ निरिथ जए सन्वन्न्तु पमाणपंचगपवत्तणाभावा । गयणारविंदिमव ता अभावमाणस्स विसओ सो ॥१४॥

तहाहि-

पच्चक्लपमाणेणं सव्वन्तृ ता न दीसए छोए । छिंगाभावाओ तहा अणुमाणेणावि तह चेव ॥१५॥ उवमाणेण वि तत्तुल्ल्ऽदंसणाओ न सो भवे गज्भो । गम्मइ न आगमेण वि विरोहओ तेसिमन्नोत्रं ॥१६॥ अत्थावतीए वि हु दूरं गम्मई न सो भुवणभाणू । जम्हा तेण विणा वि हु सत्वे अत्थे पिसज्झंति ॥१०॥ तम्हा अभाविवसओ सव्वन्तू मुयह तिम्म पिडवंधं । धम्मा-ऽधम्मवियारो वेयाओ गम्मए सव्वो ॥१०॥ कत्तारदोसरहिए अपोरुसेए सया वि किल वेए । गयणं व सव्वतुल्ले सइ किं सव्वन्तुक्रपणया १ ॥१९॥ इय सव्वन्तुनिसेहप्पहाणमेयं सुणित्तु दियवयणं । हल्हरसहाए उचियं पभणइ सिरिविद्धवाई वि ॥२०॥ धम्मु सामिउ सयलसत्ताहं, विणु धिम्म नाहिं धर ॥ ॥१॥ ॥१॥ ॥१॥ ॥१॥ धम्मक्सरवाहिरिण धिस, धिरत्यु किं तेण जाएण १ ॥२॥ धरणिहिं भारु करंतेण, पयपूरणपुरिसेण । किउ संसारि भमंतेण, धम्मु सुमित्तु न जेण ॥३॥ इय पिढजणं पुट्टा मुणिवइणा हल्हरा सहावइणो । मज्भिममस्स य पिटण भव्वमभव्वं भणह तुव्भे ॥२१॥ तेहुत्तं तुह पिढण् सुइजुयममएण सिचियं अम्ह । एयस्स संतियं पुण न किं पि अम्हे सुहावेह ॥२२॥ ता किंपि भणियमिमिणा न बुद्धमन्हेहिं तत्तमेयस्स । सूरी वि भणइ निसुणह जं भणियमिमेण तस्सत्थं ॥२३॥ जंपियमणेण तुम्हाण देवहरयम्म निष्य अरहंतो । ते विति अत्थि अम्हेहिं पणिमओ संपयं चेव ॥२४॥ जङ्ग एरिसं पयंपइ पिया वि अल्ओ इमस्स ता नृणं । इय जंपिऊण विष्यं घेतुं बाहाहिं ते विति ॥२४॥

१. श्लेष्माधौ श्लेष्मरोगे ।

आगच्छम जह तुज्झ वि दंसेमो जिणहरम्मि अरहंतं । सन्वेहिं तओ दिन्नो जयवाओ मुणिवरिंदस्स ॥२६॥ विष्पेण वि निययपङ्ग्रपालगुज्जूत्तमाणसेण तओ । भणियमहं तुम्हाणं सिस्सो ता देह मे दिक्खं ॥२७॥ तो दिक्लिओ] मुर्णिदेण सिद्धसेणो पसत्यदिवसम्मि । जाओ य सयलसिद्धंतपारगामी महासत्तो ॥२८॥ बहुगुणगणपरिकलिओ ठविओ सो नियपयम्मि सुरीहिं । विहरइ वीरजिणेसरविसिद्रतित्थं पभावंतो ॥२९॥ उज्जेणीए पुरीए कमेण पत्तो महीए विहरंतो । निमुण जणाववायं पाययसिद्धंतविसयम्मि ॥३०॥ मेलेऊणं संघं कयंजली मुणिवइं भणइ एवं । जइ आएसं संघो मह वियरइ विरइयपसाओ ॥३१॥ सिद्धंतं सन्वं पि ह करेमि भासाए सक्कयाए अहं । सोऊण तयं संघो वि एवमुल्लविउमारद्धो ॥३२॥ दूरे ता भणियव्वं एसा चिंता वि जुज्जइ न तुम्ह । जम्हा चिंतियमेत्ते वि जायए गरुयपच्छित्तं ॥३३॥ तो सिद्धमेणसरी पयंपण मज्झ चरिमपच्छितं । संपद्द संपन्नमिमं पुण न हु मह वट्टए इण्हि ॥३४॥ ता काउमा पसायं संघो मह देउ चरिमपच्छितं । तस्सऽद्रभासाओ जेण मज्या संजायए सुद्धी ॥३४॥ तं पुण बारसवासप्पमाणमन्वत्तर्लिंगधारीहिं । पायच्छितं किज्जह संजाए एरिसे पावे ॥३६॥ अणुजाणिओ समाणो संघेणं सिद्धसेणमुणिनाहो । अव्यत्तर्लिंगधारी होउं तं चरिउमारद्धो ॥३०॥ चिंतइ य महीवीढे परिच्ममंतो पसंत-थिरचित्तो । ते धन्ना मुणिवसभा सलाहणिज्ञा तिहुयगम्मि ॥३८॥ जायं चुक्कक्खलियं न जेसि कइया वि एरिससरूवं । अक्खंडचरणपणामसुंदरा ते जयंतु जए ॥३९॥ इय एरिससुहभावणपडिहयपावस्स तस्स वरिसाणि । बारस जाव अईयाणि ताव पत्तो अवंतीए ॥४०॥ सो तत्थ कुइंगेसरदेवस्स मढम्मि संठिओ मइमं । संथुणइ न तं देवं इय नाउं नयरिलोएण ॥४१॥ विन्नत्तं नरवङ्णो देव ! कुडंगेसरस्स देवस्स । चिट्टइ मढिम्म अञ्चत्तिर्हिगओ थुणइ न ह देवं ॥४२॥ तं सोउं नरनाहो संपत्तो तत्थ तं पयंपेड़ । को सि तुमं ? सो वि हु भणइ घम्मिओ हमिह संपत्तो ।।४३।। तो भणइ निवो कि न ह देविममं थुणिस ? भणइ पुण सो वि। एस न सिह उं सकह मज्म थुई भणइ तयणु निवो ॥४४॥ एयं चिय पेच्छामो कुणस् शुइं को उयं जओ अम्ह । इह हो उ अम्ह दंसणपभावणा इय विचिते उं।।४५॥ तेणुत्तमिमं गोसे कायव्यं तयणु बीयदिवसम्मि । निवपज्ञंतो लोगो संपत्तो तम्मि देवउले ॥४६॥ तो सिद्धसेणसरी सुइभुओ समरिकण जिणनाहं। बत्तीसाहिं बत्तीसियाहिं थोउं समारद्धे। ॥४०॥ ओहिन्नाणेण वियाणिऊण जिणपवयणुन्नइनिमित्तं । सासणदेवी जिणसासणस्स भत्ता समणुपत्ता ॥४८॥ एरथंतरन्मि सिरकमलमञ्क्रभागाओ तस्स देवस्स । पासजिणेसरपडिमा सहसा निम्सरिउमारद्धा ॥४८॥ उवसंत-कंतरूवा अंते बत्तीसियाण सञ्वाण । नीहरिया सञ्वा वि हु सच्चविया राय-छोएहिं ॥५०॥ दट्टूण पवयणुत्रइमेरिसमच्छरियभ्यमच्हथं । पडिबुद्धो पउरजणो तित्थस्स पभावणा जाया ॥५१॥

## ॥ श्रीसिद्धसेनाख्यानकं समाप्तम् ॥५७॥

#### इदानीं मह्मवाद्याख्यानकं कथ्यते । यथा-

सरसप्पवालकिल् अमियावासे महाअरन्ने व । रयणायरे न्व भरुयच्छपष्टणे निवसए सूरी ॥१॥ नामेण जिणाणंदो बुद्धाणंदाभिहाणभिक्खू वि । निवपज्ञंतो वाओ परोप्परं तेहिं पारद्धो ॥२॥ जो हारइ सो नियमा नयरं परिहरइ विरइया तेहिं । दोहिं वि इमा पइन्ना संजाए तयणु वायम्मि ॥३॥ भिवयन्वयावसेणं विणिज्ञिओ भिक्खुणा मुणिवरिंदो । नीहरिज्जण ससंघो समागओ वलहिनयरीए ॥४॥ पन्वइया सूरिससा दुन्नहएवी समं तिहिं सुएहिं । अजियजस-जक्त्व-मन्नाभिहेहिं [सुवि]सुद्धबुद्धीहिं ॥४॥ समहिज्ञियसुत्तर्था तिन्नि वि जाया विसेसओ मल्लो । मोत्तूणं पुन्वगयं तह नयचक्कं समग्गं पि ॥६॥ बारसअरयपमाणं रइयं पुन्वाओ तं समुद्धरियं । अरयाणं पत्तेयं पारंभे तह य पज्जंते ॥७॥ कीरइ जिणाण पूरा महापयत्तेण इयरहा विग्वं । संजायइ वक्त्वाणे पढणम्म य सयलसंघस्स ॥८॥

सुरीहिं तीए अजाए अप्पिओ पोत्थयाण भंडारो । अह अन्नया य विहरिउकामेहिं पर्यपिओ मल्लो ॥९॥ नयचक्कपोत्थयमिणं न वाइयव्वं ति विहरिया गुरुणो । अह निभायाए अज्ञाए तीए केणावि कज्जेण ॥१०॥ इह पोत्थयम्मि किं चिट्टइ ? ति संजायको उहल्लेण । मल्लेण तयं घेत्तण छोडियं तयणु से पत्तं ॥११॥ पढमं कलिङण करम्मि वाइओ तम्मि आइमसिलोगो । निस्सेससत्थभावस्स साहगो महुरवाणीए ॥१२॥ विधि-नियमभङ्गवृत्तिव्यतिरिक्तत्वादनर्थकवचोवत् । जैनादन्यच्छासनमनृतं भवतीति वैधर्म्यम् ॥१३॥ जा सम्म परिभावड तस्सऽत्थं ताव देवयाए तयं । अविहि त्ति चितिऊणं सपत्तमवि पोत्थयं हरियं ॥१४॥ तमपेच्छंतो संतो जा संजाओ विलक्खवयणो सो । ता आगयाए अज्जाए पुच्छिओ कि विसन्नो सि ? ॥१५॥ तेण वि पोत्थयहरणं कहियं तीए वि सयलसंबस्स । तं सोउं साममुहो संघो सञ्बो वि संजाओ ॥१६॥ विसमिन्म पविसियव्वं न मए नयचक्कपोत्थएण विणा । रुक्खा य भिक्खयव्वा केवल्या भोयणे वल्ला ॥१७॥ भणिओं संघेणेसी बाहिज्जिस केवरेहिं वल्लेहिं। ता देहरक्खणकए गिण्हस तं किंपि विगइं पि ॥१८॥ संघाएसं बहुमन्निङ्गण सो वल्ल-घय-गुडाहारो । गंतूण संठिओ गुरुगुहाए गिरिद्रमासेल्स्स ॥१९॥ तत्थ द्वियस्स वि मल्लस्स मुणिवरा दिति भत्त-पाणाई । तम्मइपरिक्खणत्थं अहडन्नया देवयाए इमं ॥२०॥ भणियं रयणीए के मिद्रा ? वल्ल त्ति जंपियं तेण । पुणरवि पज्जन्ते तीए जंपियं छण्ह मासाणं ॥२१॥ केण ? त्ति घय-गुडेणं [ति] जंपिए मल्लचेल्लएण तओ । तस्सेवंमइपगरिसरंजियहिययाए देवीए ॥२२॥ भणियं जं किपि मणिप्यं तयं मल्ल ! मगासु इयाणि । तुह तुद्वा हं तो मल्लचेल्लएणं इमं भणिया ॥२३॥ नयचक्कपोत्थयं मे वियर्स ता देवयाए सो भणिओ । पढमिसलोगाओ चिय होही तं तारिसं तुउझ ॥२४॥ तो देवयाणुभावेण विरइयं तेण तत्थ नयचक्कं । संघेण वि वल्हीए पवेसिओ सो विभूईए ॥२५॥ गुरुणो वि विहरिउणं समागया नायसयलबुत्तंता । अजियजस-जक्ख-मन्ना गुणगणजुत्त ति तेहिं तओ ॥२६॥ संठविया मुरिपए जाया परवाइवारणमइंदा । अह अन्नया य सिरिमल्लसुरिणा सुमरियं एयं ॥२७॥ जह भिक्खुबुद्धदासेण वायमुद्दाए सूरिणो विजिया । भरुयच्छाओ संघेण संगया तयण् नीहरिया ॥२८॥ निययगुरूणऽवमाणं संघस्स पराभवं च नाऊणं । मल्लमुणिदो भरुयच्छपट्टणे भत्ति संपत्तो ॥२९॥ कयतारिसप्पद्दन्नेण तेण सह भिनखुणा समारद्धो । निवपज्जंतो वाओ बहुविउससहाए पच्चनखं ॥३०॥ एयस्स गुरू वि मए विणिज्जिओ विजयवाइविंदो वि । ता एयम्मि दुहा वि हु बाले किर मञ्भ का गणणा ? ॥३१॥ इय भणिउमग्गवाओ समप्पिओ भिवखुणा मुणिंदस्स । सो वि हु सुमरिय सासणदेविमुवन्नसिउमारद्धो ॥३२॥ सियवायसारजिणमयगम-हेउ-भंग-पवरज्तीहिं । काऊणमुबन्नासं धरिओ छिहवसपज्जंते ॥३३॥ भणियं च तेणमणुवइ दुसेयव्वं तए इमं गोसे । तो बुद्धदासभिक्ख् नियठाणगओ तिमस्साए ॥३४॥ दीवयमुज्जालेऊण करयले कलिय सेडियं सुद्भं । जमुवन्नसियं मल्लेण तं लिहेउं समारद्धो ॥३५॥ परिभावणाए मढमज्झिमाए भित्तीए ता न से किंपि । सम्मं संभरइ तओ धसिक्को हिययमज्मिमि ॥३६॥ निवपज्जंतसहाए भणियव्वं किह मए पभायम्मि ?। एवभयज्झवसाणेण सो गओ झत्ति पंचत्तं ॥३०॥ मिलियम्मि विउसवरंगे बीयदिणे जा न एइ सो भिक्ख् । हक्कारणाय ता तस्स राइणा पेसिया पुरिसा ॥३८॥ ते तत्थ गया भिक्ख् नियंति भित्तीसमीवमुवविद्वं । उत्ताणियनयणज्यं सेडियपाणि विगयपाणं ॥३९॥ गंतण तहिं रत्नो साहियमह भणइ नरवई एवं । जह कहियमिमेहिं तहा चितंतो सो भएण मओ ॥४०॥ तो तेण हारियं तयणु राइणा मह्मवाइणो दिन्नं । जयपत्तं संजाया संघरस पभावणा महई ॥४१॥ निस्सारिउमारद्धं रन्ना भिक्खूण दंसणं सयलं । तो मल्लवाइणा सो निवारिओ जायकरुणेण ॥४२॥ सूरी वि जयाणंदो निवेण निस्सेससंघसंजुत्तो । पद्माणीओ गंतूण सम्मुहं गुरुविभूईए ॥४३॥

१. वायविंदो रं०।

विहिया पभ्यकालं पभावणा मह्मवाइस्र्रीहिं । निन्नासिया य सन्त्रे वि तेण परवाइणो बहुसो ॥४४॥ सवणोयरसुहसद्देसणाए पडिबोहिऊण भवियजणं । सिरिमल्लवाइस्र्री मरिऊण गओ अमरलोए ॥४५॥

#### ॥ मल्लाख्यानकं समाप्तम् ॥५८॥

## अधुना समितास्यानकमारभ्यते । तद्यथा--

कन्ना-वेन्नाण नईणमन्तरे तावसासमो एगो । बंभदीवियसाहाण तावसाणं समिश्य तओ ॥१॥ कुरुवहणा तरुमूलाण मेल्रणे जाणिओ कहिव जोगो । तं पयतलेसु दाऊण तावसा उत्तरंति नइं ॥२॥ तेसि पभावणा सावयाणमोहावणा धुवं जाया । दृष्टूणमहसयं तं तेसि भित्तं कुणइ होओ ॥३॥ तिम्म य समए सिरिवहरसामिणो माउला य सिमयज्ञा । विहरंति जोगसिद्धा तो तेसि निवेहए भणियं ॥४॥ पायतललेववसओ एयं न उणो तवाणुभावेणं । तो सावगेण विउणा एगेण निमंतिया गेहे ॥४॥ तेसिमणिच्छंताण वि पाए पक्सालिऊण भोयविया । गच्छंति चडयरेणं बुद्धांति नईए ताव जले ॥६॥ तो तत्थ अज्ञसमिएहिं जोगसिद्धेहि जोगचप्पुडियं । स्विवउं वृत्तं विन्ने ! परकूलं गंतुमिच्छामि ॥७॥ ताव य दो तीए तडा मिलिया जोगप्पभावओ जाया । सासणपभावणा तावसा य सन्वे वि पिडबुद्धा ॥८॥ पव्वह्या गुरुपासे संजाया बंभदीविया साहा । जम्हा उ बंभदीवियतवोवणाओ हमे जाया ॥१॥

## ॥ समितास्थानकं समाप्तम् ॥४६॥

## इदानीमार्यखपुटास्यानकं व्यास्यायते । तश्चेदम्-

सिरिअज्ञखउडसरी विज्ञासिद्धो सुसाहपरियरिओ । विहरंतो संपत्तो भरुयच्छप्रिम कहया वि ॥१॥ तस्सऽस्थि भाइणेज्ञो खुड्डमुणी कुणइ तस्स सुस्सूसं । सोउं परिवत्तंते गुरुणो विज्ञाओ अणुदिवसं ॥२॥ पढियाओ कन्नाहेडएण विज्ञाओ पढियसिद्धाओ । ताओ जओ तो तस्स वि चिंतियमेत्ताओ विफ़रंति ॥३॥ गुडसत्थाओं अह अन्नया य मुणिज्यलमागयं तत्थ । पणिमय गुरुकमकमलं कयंजली जंपए एवं ॥४॥ भंते ! अकिरियवाई गुडसत्थपुरे समागओं भिक्त । देवाइधम्मतत्तं नित्थ ति पयंपमाणो सो ॥४॥ विजिओ संतो साहृहिं गुरुपओसं गओ मरेऊण । वडुकराभिहाणो जाओ तत्थेव सो जक्खो ॥६॥ पुव्वपराभवमवलोइऊण नाणेण आसुरुत्तो सो । उवसम्मइ साहुजणं संपद्द तुम्हे पमाणं ति ॥७॥ मोत् सभाइणेज्ञं गच्छं तत्थेव अज्ञखउडपह । सिद्धं मुणिज्यलेणं पत्तो गुडसत्थयं गामं ॥८॥ अवलंबिउं उवाणहजुयलं वड्डकरस्स जक्खस्स । कन्नेसुं तप्पुरओ सुत्तो पावरिय सियपडयं ॥९॥ देवचएण दिद्रो सिद्रो य सपउरनरवरिंदस्स । तं सोऊण सकोवो सपरियणो नरवई पत्तो ॥१०॥ नियजक्खस्स अवन्नं दटदं उट्टाविओ स नरवइणा । न वि उट्टइ गरुएहिं वि सहेहिं पर्यापओ बहुसो ॥११॥ सहडेहिमेगदेसा कुओ वि पडयम्मि तम्मि अवणीए । तेहिं अहोभागो से दिह्रो सपउरनरिदेहिं ॥१२॥ जत्तो जत्तो पडयं अवणेउं ते तयं पलोयंति । तत्थ य तत्थ य मुणिणो पुयप्पएसं निरूवेंति ॥१३॥ दट द्रण तयं भूवेण पभणियं रे ! विभीसिया एसा । ता सिग्धं परिताडह कर-कस-दंडप्पहारेहिं ॥१४॥ तहविहिए मुणिवइणा तेसि पहारा निवावरोहम्मि । संकामिया सविज्ञाबलेण तत्थेत्थ लगांति ॥१५॥ नाउं महल्लएहिं कहियं रन्नो निवो वि तं सोउं। चितेइ को वि एसो महप्पभावो महासत्तो ॥१६॥ उच्छलियबहलकोवो जाव न मं हणइ पउरपरिकलियं। खामेमि ताव इय चिंतिऊण पणओ निवा तस्स ॥१७॥ भणइ य महापसायं काउं मह खमह एगमवराहं । जम्हा करुणारसिया भवंति पणएसु सप्पुरिसा ॥१८॥ तं निसुणिऊण सूरी समुद्धिउं चिल्लाओ तओ झत्ति । वहुकारजन्खो वि हु संचलिओ तयणुमग्गेण ॥१९॥ अवराणि वि चामुंडाइयाणि सञ्चाणि देवरूवाणि । सूरिपहम्मि पयद्याणि खडहडंताणि समकारुं ॥२०॥

जक्लाययणद्वारे बहुपुरिससएहिं चारुणिज्ञाओ । वाहरियाओ मुणिदेण दोन्नि पाहाणदोणीओ ॥२१॥ ताओ वि ह् चलियाओ एरिसमच्छरियमइसयं दट्दुं । रायाइनयरलोओ पयपणओ पभणए एवं ॥२२॥ मुंचस भयवं जक्खं मुक्को य स भयवया सपरिवारों । निययद्वाणिम्म गुओ ताओ पण दो वि दोणीओ ॥२३॥ धरियाओं हट्टमज्युमिम थंभिउं पुभणियं च सुरीहिं। जो कोइ मज्झ तुल्लो सो नेउ इमाओ नियठाणे ॥२४॥ गुडसत्थपुरे अज्ज वि तहेव चिट्टंति ताओ तत्थेव । तहियहाओ जाओ जक्लो जिणसासणे भत्तो ॥२५॥ पिंडनुद्धो पउरजणो महई जिणपवयणुत्रई जाया । साहुक्कारह सन्वो वि सासणं वीरनाहस्स ॥२६॥ एतो चिय भरुयच्छे भोयणगिद्धो स भाइणेज्यमुणी । जाओ बुद्धो विज्ञप्पभावओ तस्स पत्ताणि ॥२७॥ गयणंगणेण गच्छंति अणुदिणं नियउवासयगिहेसु । भोयणभरियाणि पुणो तह चेव य पिडनियत्तंति ॥२८॥ अहिवासिया समाणी टोप्परिया पवरआसणनिवट्टा । सन्वेसि पत्ताणं पुरओ सा एइ गच्छइ य ॥२९॥ एयारिसमच्छरियं पेच्छिय बुद्धाण दंसणे लोगो । आउट्टो संजाया संघरसोहावणा गरुई ॥३०॥ जाणाविओ समाणो संघेण समागओ मुणिवरिंदो । ताणऽवि उवासगाणं गिहेस पत्ताणि पत्ताणि ॥३१॥ तेहिं वि पुरापुत्वं भत्तिब्भरनिब्भरेहिं भरियाणि । उप्पद्वराणि नहंगणमग्गेणं जाव सव्वाणि ॥३२॥ ता मुणिवहवेउव्वियसिलाए अञ्भिट्टिकण भगाणि । नायं च भाइणेक्रोण मह गुरू आगओ एत्थ ॥३३॥ तो भयभीओ नहो बुद्धविहारिम्म सूरिणो वि गया । भिक्खुहि जंपिया एह नमह बुद्धस्स कमकमलं ॥३४॥ सुरीहिं जंपियं एहि बुद्ध ! वंदाहि मज्म कमजुयलं । तो बुद्धदेवपिडमा विणिग्गया तेसि पणया य ॥३५॥ चिद्रइ महरिहथुभो विहारदारे पर्यापओ सो वि । वंदाहि तं पि तो सो वि निविडओ सुरिचलणेसु ।।३६।। पुणरिव भणिओ चिट्ट्स अद्धोवणओ तहेव सो थक्को । तत्थ नियंठाणामियणामेण गओ गुरुपसिद्धि ॥३७॥ दटठण तमच्छरियं विम्हयउप्फल्ललोयणो लोगो । जिणसासणाणुरत्तो पयंपिउं एवमारद्धो ॥३८॥ तं जयउ वीरसासणमेरिसअइसयसहस्ससिकन्नं । जत्थ अजंगमदेवा वि सरिचरणेऽभिवंदंति ॥३९॥ सच्चा वि जणो जिणपवयणिनम् जाओ सभत्तिथिरिचत्तो । जिणसासणस्य जाया समुन्नई भूवणमञ्ज्ञिनम् ॥४०॥

## ॥ आर्यखपुटाख्यानकं समाप्तम् ॥६०॥

एएहिं जहा विहिया सत्तीए पवयणुन्नई असमा । कायन्वा अन्नेहिं वि तहेब सप्पुरिसरयणेहिं ॥१॥ सैद्धान्तिकप्रमुखसत्पुरुषप्रभावैरष्टाभिरप्यपरतीर्थमतं निरस्य । श्रीसर्वेवित्प्रवचनोन्नतिमङ्गिमान्यो धन्यः स कोऽपि कुरुते शिवशर्मबीजम् ॥२॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवसूरिविरचितवृत्तावारयानकमणिकोशे प्रवचनोन्नतिवर्णनो नामाष्टादशोऽधिकारः ॥१८॥



# [ १९. जिनधर्माराधनोपदेशाधिकारः ]

उक्तं प्रवचनोन्नतिकारणम्, एतच्च परमं धर्मसर्वस्वम् । एतत्करणशक्त्यभावेऽपि स्वजनादिमोहं विहाय धर्म एव विधेय इत्यु-पदेशमभिधातुकाम आह—

> सयणे धणे असारे मोहं मोत्तृण कुणइ जिणधम्मं । जं परभवाणुगामी सो चिय जोहारमित्तो व्व ॥२४॥

व्याख्या—'स्वजने' माता-पित्रादी 'धने च' गणिमादी 'असारे' परमार्थसारशून्ये 'मोहं' मूदतां 'मुक्तां त्यक्त्वा [कुरुत] विधत्त 'जिनधर्मं' सर्वविद्धणितमनुष्ठानम् । कारणमाह—'यद्' यस्मात् कारणात् 'परभवानुगामी' परलोकानुयायी 'स एव' जिनधमे एव । किंवत् ? 'जोत्कारमित्रवत्' मित्रतृतयमिव इत्यक्षरार्थः ॥२४॥ भावार्थस्त्वाख्यानकादवसेयः । तच्चेदम्—

निसेससहयवसह।विलासिणीकुसमसेहरसमाणं । सप्परिसरयणजलही रयणउरं नाम पुरमिश्र ॥१॥ तम्मि पुरे अरिवारणवियारणो रयणसारनरनाहो । परिहरियइयरनरवइकमलाकुलबालियागेहं ॥२॥ उप्पत्तियाइच उविहमइविहवालंकिओ महामंती । तस्सऽिथ बृद्धिसारो सारेयरनायपरमत्थो ॥३॥ सो अन्नया विचितइ राया मित्तो न होइ कइया वि। किंतु मह पुरुवपुन्नप्पभावओ वहइ मित्तत्तं ॥४॥ अह कहिव देव्वपरिणहवसेण रूसिज्ज मज्झ नरनाहो । तिद्दयहवसणतरणाय किंपि विरएमि मित्तमहं ॥४॥ इय चितऊण तत्तो महंतसामंतवंससंभूयं । विरण्ड गरुयनवनेहनिच्भरं किंपि वरमित्तं ॥६॥ आभरण-वत्थ-भोयण-सयणा-ऽऽसण-जाणवाहणाईयं । नियदेहनिव्विसेसस्स तस्स वियरेइ अणुदियहं ॥७॥ अवरो वि तेण वीवाह-विद्धि-वद्भावणाइपव्वेस् । विहिओ मित्तो आभरण-वत्थदाणेहिं सचिवेण ॥=॥ अवरं च रायमग्गे उत्तमवंसुब्भवो महासहडो । जोहारमेत्तसञ्ज्ञा संजाया तेण सह मेत्ती ॥९॥ अह अन्नया अयंडे बाढं कृवियं नरेसरं नाउं। चिंतेइ महामंती भयकंपिरमाणसो एवं ॥१०॥ नूणं न एत्थ वासो मह होही राइणा विरुद्धेण । ता वच्चामि विएसं तत्थ कहं जामि असहाओ ? ॥११॥ पर मज्झ परममित्तो विज्ञह नवनेहनिव्भरो पढमो । सन्निज्झेणं तो तस्स जामि रज्जंतरं अन्नं ॥१२॥ इय चिंतिज्ञण मंती जाइ तओ पढममेत्तगेहम्मि । उद्वित्त सो वि समुहं सयणा-ऽऽसणदाण-विणयाइं ॥१३॥ विरइत्तु तो पयंपइ मह गेहमलंकियं तए मित्त !। कज्जेण केण ? भणिए भणइ तओ बुद्धिसारो वि ॥१४॥ मह कम्मपरिणईए विणाऽवराहेण रुद्रओ राया । ता तुह साहिज्जेणं वचामी अन्नदेसम्मि ॥१५॥ इय निस्नुणिउं प्रयंपद्व जड रुट्टो तुज्झ नरवई मित्त ! । एकं पि प्रयं गंतुं ता न खमो सामि ! साहेज्जे ॥१६॥ आयित्रजण एवं मंती चितेइ जायवेरगो । एकपए चिय जाया उवयारा निष्फला किह णुं ? ॥१७॥ विच्छायमुहो गच्छइ मंती बीयम्मि मित्तगेहम्मि । सो वि समुद्रिय समुहं पर्यपए भणसु किं कज्जं ? ॥१८॥ मंती वि कहइ सब्वं पर्यपए सो वि मित्त ! न समत्थो । नियपुत्त-करुत्ताइं परिहरिउं तुज्झ कज्जम्मि ॥१९॥ किंतु पूरीए परिसरे तं अव्भडवंचियं नियत्तेमि । देसंतरम्मि गृतं तुमए सद्धि न सक्केमि ॥२०॥ तो तं पभणइ मंती सचयमाहाणयं कयं तुमए। तक्षेण मक्खिउं मक्खियाहिं खावेसि तुममेवं ॥२१॥ चितेइ इमे सम्माणदाणपरिओसघणसिणेहा वि । जह न सहाया जाया ता कि जोहारमेचेण ? ॥२२॥ तह वि परिपृच्छियन्वो त्ति चिंतिउं जाइ संसइयहियओ । जोहारमेत्तभवणे साहइ सन्वं पि वृत्तंतं ॥२३॥ सो भणइ मइ जियंते निद्दलियासेसदक्ल संदोहे । वालविणिवायमेत्तं पि मित्त ! न भयं तुह जयम्मि ॥२४॥ ता साहसु नियक्जं इय भणिए भणइ बुद्धिसारो वि । गिण्हित्तु सारदृत्वं वचामो अन्नदेसम्मि ॥२५॥ भरिऊण सारदविणस्स रहवरं रयणिपदमपहरम्मि । नीहरिओ नयराओ तं सन्नद्धं पूरो काउं ॥२६॥ पत्तो य अवरदेसंतरम्मि तद्देसनयरनरनाहो । जाणित् बुद्धिसारं समागयं सम्मुहो एइ ॥२०॥ नाऊण बुद्धिकलहंसकेल्लिलाविलासकमलसरं । सो वि नियमंतिमंडलसिरोमणित्त निवेसइ ॥२८॥

## इदानीमन्तरङ्गभावना---

मंती संसारिजिओ बुद्धीविन्नाणसंपयावसहो । पर्यर्ड्ए बल्लहसुहो दुहभीरू गुणनिवासिगहं ॥२९॥ जमसिरसो पुहइवर्ड्ड सहसुत्थियजणअतिक्कयागमणो । सच्छंदचरणसीको करुणारिहओ य सन्वस्स ॥३०॥ अकयन्नुयानिवासो विन्नेओ पढममंतिमित्तसमो । उवयारगुणअगेज्झो नेओ देहो खरुयणो व्व ॥३१॥ भणियं च--

तहलालियस्स तहपालियस्स तहसुरिहगंधमिहयस्स । खलदेह ! तुज्झ जुत्तं ? पयं पि नो देसि गंतव्वे ॥२२॥ जह सो पढमो मित्तो सरणं मंतिस्स आवङ्गयस्स । मणयं पि न संजाओ देहो वि तहेव जीवस्स ॥२२॥ जह सो बीओ मित्तो नियकज्जपरायणो सुहेक्करसो । मंतिस्स न साहेज्जं दुहियस्स तहाविहमकासी ॥२४॥ तह सयणा विन्नेया कित्तिमनेहा सकज्जतिल्लच्छा । परमत्येण न किंचि वि जियस्स जंतस्स साहेज्जं ॥२४॥

भणियं च---

बंधवा सुहिणो सन्त्रे पिय-माइ-पुत्त-भायरा । पिइवणाओ नियत्तंति दाऊणं सिल्लंजिलं ॥३६॥ अन्भुक्संति य तं गेहं पियम्मि वि मए जणे । हिट्ठा तेणऽज्ञियं दन्त्रं, तहेव विलसंति य ॥३०॥ अत्थोवज्जणहेऊहिं, पावकम्मेहिं पेरिओ । एक्कओ चेव सो जाइ, दुग्गइं दुहभायणं ॥३८॥ जोहारमित्तमेत्ती मंतिसहाओ जहा तइयमित्तो । तह अप्पपयत्तकओ वि होइ जीवस्स जिण्धम्मो ॥३९॥

भणियं च-

थेवं थेवं धम्मं करेह जइ ता बहुं न सकेह । पेच्छह महानईओ बिंदूहिं समुद्दम्याओ ॥४०॥

तहा--

इहलोइयम्मि फज्जे सव्वारंभेण जह जणो तणइ। तह जइ लक्खंसेण वि परलोए ता सुही होइ ॥४१॥ थेवोवयारविहिओ वि मंतिणा जह इमी तइयमित्तो। सरणं जाओ जीवस्स परभवे तह इमी धम्मो ॥४२॥

॥ योत्कारमित्राख्यानकं समाप्तम् ॥६१॥

सर्वे धनं सनिधनं स्वजनादयोऽपि प्रायो भृशं स्वभरणं प्रतिबद्धकक्षाः । मोहं विहाय तदमीषु जिनेन्द्रधर्मं जोत्कारमित्रमिव जन्मिहितं कुरुव्वम् ॥१॥

॥ इति श्री मदाम्रदेवसूरिविरचितवृत्तावास्यानकमणिकोशे जोत्कारमित्रनिदर्शनजिनधमेवर्णन एकोनविंशोऽधिकारः समाप्तः ॥२१॥



## [ २०. नरजन्मरचाधिकारः ]

अनन्तरं जोत्कारमित्रनिदर्शनेन धर्मो व्यावर्णितः । साम्प्रतमेतत्कारणसामग्रीप्रधानतरमूलधनकल्पनरत्वप्राप्तावपि निजयोग्यतानु-रूपेण धर्मफलं प्राप्यते इत्येतदभिधित्सुराह —

## लद्धुं केइ नरत्तं सग्गसुहं नरसुहं व अजिति । हारिति केइ तं पि हु इह नायं विणयपुरोहिं ॥२५॥

व्याख्या—'रुब्ध्वा' अवाप्य 'केचिद्' जीवाः 'नरत्वं' मनुष्यत्वं 'स्वर्गसुस्तं' देवलोकशर्म 'नरसुस्तं' मनुजसुस्तं वा 'अर्ज-यन्ति' विद्यपन्ति 'हारयन्ति' नाशयन्ति 'केऽपि' निर्भाग्याः 'तदपि' नरत्वम् । हुः इति पादपूरणे । 'इह' अस्मिन्नर्थे 'ज्ञातं' दृष्टान्तः 'विणकपुत्रैः' वाणिजकतनयैरित्यक्षरार्थः ॥२४॥

गर्भार्थस्त्वाख्यानकगम्यः तचेदम्—

रमणीयमहावणसंडमंडिए सरवरेहिं संकिन्ने । अंतो बर्हि च चच्चर-चउक्क-चउमुह-तिगविभत्ते ॥१॥ नयरम्मि वसंतपुरे नायरयजणाण गोरवट्ठाणं । निवसइ सुइववहरणो नयसारो नाम प्रसेट्टी ॥२॥

अह अन्नया य को किर कुड़ंबपयसमुचिओ महं होही ?। इय चिंताए तिण्हं पूत्ताण परिक्खणनिमित्तं ॥३॥ नियसयणबंधुपमहं नायरयजणं निमंतिउं गेहे । भोयाविजण विहिणा तस्स समक्खं भणइ सेटी ॥४॥ एएसि मह सुयाणं तिण्हं पि हु को कुडुंबपयजोगो ?। तं चेव विसेसेणं जाणिस जोगो त्ति तेणत्तं ॥५॥ इय एवं ता तुम्हं समक्खमेए अहं परिक्खेमि । इय भणिउं वाहरिया तिन्नि वि ते पउरपञ्चक्खं ॥६॥ पत्तेयं गत्तेयं लक्खं दाऊण दविणजायम्स । ववहारत्थं देसेस पेसिया तस्समक्खिममे ॥७॥ तो तेसि पत्ताणं चितियमेगेणमम्हमेस पिया । पाएण दोहदरिसी धम्मपिओ सुइसमायारो ॥=॥ पाणचए वि अम्हाणमुवरि न कया वि चिंतइ विरुवं । केणावि कारणेणं ता नूणं एत्थ भवियव्वं ॥९॥ इय परिभाविय तहियं तह कहिव ह नियमईए ववहरियं। जह विढविज्ञण कोडी वरिसंते परिया तेण ॥१०॥ बीएण चिंतियमिमं मम पिरणो विज्ञए पभ्यथणं । ता किं किलेसजाले पाडेमि मुहाए अप्पाणं ? ॥११॥ जइ सब्वं पि य विलसामि ता गओ कह मुहं पयंसिस्सं ? तम्हा मूलं रिन्खय सेसं भक्खेमि कि बहणा ? ॥१२॥ तद्वरणमजोगत्ता विगरिपयं नियमणस्मि मह जणओ । बृहत्तणदोसेहिं संपद्व कोडीकओ जन्हा ॥१३॥ तिहा रुज्जानासो भयबाहुल्लं विरूवभासित्तं । पाएण मणुस्साणं दोसा जायंति बुङ्कते ॥१४॥ अन्नह कहमम्हे पट्टवेइ देसंतरम्मि सइ विहवे ? । इय परिभाविय सब्वं वरिसंते भिक्खयं दब्वं ॥१५॥ संपत्ता सब्वे वि हु नियस[म]ए विनयसस्य हवा ते । पुणरवि तहेव विहिऊण सेट्टिणा भोयणाईयं ॥१६॥ सयणाईण समक्खं पढमो संठाविओ कुइंबपए । बीओ भंडारपए तहओ किसिमाइकज्जेस ॥१७॥ मज्झत्थेणं जणएण नियसुया जह इमे जणसमक्तं। सक्तयाणुरूवपयवीए ठाविया बुद्धिमंतेण ॥१८॥ तह चेव धम्मविसए जीवे ठावेड कम्मपरिणामो । सकयाणुरूवसरिसे पयम्मि भणियं च जेणिममं ॥१९॥ जहा य तिन्नि विणया मूलं घेरूण निमाया । एगो तथ लभए लाभं एगो मूलेण आगओ ॥२०॥ एगो मूलं पि हारित्ता आगओ तत्थ वाणिओ । ववहारे उवमा एसा एवं गम वियाण हु ॥२१॥ माणुसत्तं भवे मूलं लाभो देवगई भवे । मूलच्छेएण जीवाणं नरय तिरिक्खत्तणं भवे ॥२२॥

## ॥ वणिक्पुत्रत्रयाख्यानकं समाप्तम् ॥६२॥

लन्ध्वा शुभं मनुजजन्म नरोऽर्जयन्ति, स्वःशर्म केचन नरप्रभवं सुखं वा । निर्बुद्धयस्तदपि केचन हारयन्ति, ज्ञातं विणक्तनयसत्रयमाहुरत्र ॥१॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवसूरिविरचितवृत्तावारूयानकमणिकोशे मूलधनकल्पनरजन्मव्यवहारसातादिप्रतिपादको विंशतितमोऽधिकारः समाप्तः॥२०॥



# [ २१. उत्तमजनसंसर्गिगुणवर्णनाधिकारः ]

लोकव्यवहारज्ञातेन धर्मव्यवहारलाभादिकमभिहितम् । लाभश्चोत्तमजनसंसर्गाद् भवतीत्युत्तमसंसर्गिविधेयतामाह—

## उत्तमजणसंसम्गी परमगुणाणं निबंधणं होह । एत्थ पहाकर-वरसुय-कंबलसबला उदाहरणं ॥२६॥

व्याख्या—'उत्तमजनसंसिगः' प्रधानजनसम्बन्धः 'परमगुणानां'[ सर्वोत्कृष्टगुणानां ] 'निबन्धनं' कारणं 'भवति' जायते 'अत्र' अस्मिन्नर्थे प्रभाकरश्च—ब्राह्मणपुत्रः वरशुकौ च-—गिरिशुक-पुष्पशुकौ कम्बल-सबलौ च—श्रावकवत्सतरौ ते तथोक्ताः 'उदाहरणं' दृष्टान्ता इति गाथावयवार्थः ॥२६॥ भावार्थस्वाख्यानकगम्यः । तानि चामूनि ।

## तत्र तावत् प्रभाकराख्यानकमाख्यायते । तबेदम्---

सोवागावाणगमंडले व्व विलसंतमत्तमायंगे । नयरिनम धरणितिलए दिवायरो वसइ दियपवरो ॥१॥ च उदसविज्ञाठाणाण पारओ रायप उरजणपुज्जो । विज्ञाज्याण महवा जणाण सन्वत्थ कल्लाणं ॥२॥ तस्स य एगो पत्तो पहाकरो सो य तारिसपिया वि । विज्ञावियलोऽजोगाण हंत ! किं कुणउ सामग्गी ? ॥३॥ जूयं रमेइ धाउं धमेइ वेसं समेइ पयईए । न कुणइ सिक्खं खल्ली पयईण जमोसहं नित्थ ।।४।। तह वि हु सो जगएणं निरंतरं सिक्सविजाइ हियत्थं । अम्मा-पिऊगमहवा हिययमवच्चे हियं चेव ॥५॥ भणिओ वेयमहिज्जयु इहइं पि हु जेण गोरवट्टाणं । होहिसि वच्छ ! निरायं विउसाणं सेवणिज्जो सि ॥६॥ एवं भणिओ पभणइ को पढिऊणं दिवं गओ ताय ?। होही जं भवियव्वं विणा वि पाढेणमवरं च ॥७॥ बुभुक्षितैर्व्याकरणं न भुज्यते, पिपासितैः काव्यरसो न पीयते । न च्छन्दसा केनचिद्दुधृतं कुलं, हिरण्यमेवार्जय निष्फलाः कलाः ॥८॥ पुणरिव भणिओ जइ वि हु बहुयं न पढिस तहा वि मह वयणा । गिण्हसु सिलोगमेगं बुज्भ तयत्थं च सो य इमो ॥१॥ उत्तमैः सह साङ्गत्यं, पण्डितैः सह सङ्कथा । अलुन्धैः सह मित्रत्वं, कुर्वाणो नावसीद्ति ॥१०॥ एवं वसणासत्तस्स जणयलचिंछ च विलसमाणस्स । वच्चंति वासरा तस्स वेयकिरियाविउत्तस्स ॥११॥ अह अन्नया य जणओ तिह्यणसाहारणेण रोएण । अच्चंतं अभिमृओ सो य पमत्तो रमइ जुयं ॥१२॥ वाहरिओ वि हु जूएण छोहिओ भणइ एस एमि ति । एव पयंपंतम्स वि पंचत्तं पाविओ जणओ ॥१३॥ उद्रुस भो ! तुज्झ पिया मंउ त्ति ता कुणस् तस्स मयिकच्चं । प्रभणइ निश्चिणकम्मो संप्यमिव सो अजोगत्ता ।।१४।। भो भो ! तं मह पियरं अणेण मग्गेण नीहरावेह । समगं चिय लोएणं जेणं वच्चामि पेयवणे ॥१५॥ एवमजोगत्तणओऽवहीरिओ सो मयम्मि पियरम्मि । निदिज्जह लव्ही वि ह समं गया जणयपन्नेहिं ॥१६॥ एवमणेणं न कयं पिउवयणं न वि य सिट्टलोयस्स । जाओ दुहाण भायणमच्चंतमिमो जओ भणियं ॥१७॥ विदरेप्यमपायमात्मना, परतः श्रद्धधतेऽथवा बुधाः । न परोपहितं न च म्वतः, प्रमिमीतेऽनुभवाद्दतेऽल्पधीः ॥१८॥ तत्तो अनिव्वहंतो नयराओ निग्गओ सरइ पिउणो । तह वि अजोगत्तणओ न कुणइ पिउवयणसदृहणं ॥१९॥ चिंतइ य सिलोगमहं किं उत्तमसंगयाइकार्रावओं ? । को किर दोसों ? नीएहिं ताव नीयं परिक्खामि ॥२०॥ तो दिद्रपच्चओ हं गरुएहिं समं तमायरिस्सामि । इय परिभाविय नीयं ठक्करमेसो समल्लीणो ॥२१॥ विहिया य चोडदासी भज्जा तेणं तहा वरो मित्तो । तहओ तस्सेव य ठक्करस्स खट्टिकमायंगो ॥२२॥ अह अन्नया य रन्ना वाहरिओ ठक्रो समं तेण । पत्तो पहाकरो वि हु सो उण पंडियपिओ राया ॥२३॥ वत्था-ऽऽसणप्पयाणा पद्ददियहं भरण-पोसणं वहह । पंडिच्चरंजियमणो पंचण्हं पंडियसयाणं ॥२४॥ जाए समाणसील-व्वसणेसुं सुक्समिइ विवायम्मि । कहमिव य दइवजोगा कस्स वि न पयट्टए एयं ॥२५॥ कइया वि हु पिउपासे तेणं तं पढियमासि विष्पेण । ता तेण तेसि पुरओ पढियमसेसं पि तं च इमं ॥२६॥ मृगाः मृगैः सङ्गमनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरङ्गैः । मुर्खाश्च मुर्खैः सुधियः सुघीभिः, समानशील-व्यसनेषु सस्यम् ॥२७॥ तो तुट्ढेणं रन्ना दिन्नं गामसयसंजुयं नयरं । तेण वि भणियं मह ठक्कुरस्स जीवणिममं देहि ॥२८॥ तो तस्स पभावेणं जाओ सो पैवररुच्छिविच्छिड्डो । तुरय-रह-जाण-वाहणसोहाभवणं जओ भणियं ॥२९॥ सोहेइ सहावेइ य उवभुंजंतो लवो वि लच्छीए । देवी सरस्सई पुण असमत्ता कं न विनडेई ? ॥३०॥ ओलगिजण निवइं पत्थावे ते गया पसायपुरं । अह कम्मि वि अवराहे रुट्टेणं तेण मायंगो ।।३१।। सो वज्को आणत्तो मरणाओ मोइओ दियवरेण । एगं खमहऽवराहं सामि ! वरायस्स एयस्स ॥३२॥ तीए वि हु दासीए गब्भपभावाओ दोहलो जाओ । सुयसरिसनिद्धटुक्र्रमऊरपोयस्स मंसिन्म ॥३३॥

१. पडर० रं०। २. असमग्गा रं०।

तेण वि तं रक्खेउं विद्वन्नमवरस्स मंसमेईए । एवं कयाणि तेणं महोवयाराणि सव्वाणि ॥३४॥ भोयणसमए संभरइ ठक्करो तं मयूरमनियंतो । गविसावइ सञ्वत्तो जा कत्थ वि सो न उवलद्धो ॥३५॥ दीणाराणं गंठीए संठियं दंसिज्णमद्रसयं । घोसावड नियनयरे पडहयमेसो मयुरकए ॥३६॥ जो कहइ मयूरसुइं सो अभयं लहइ तह य दीणारे । पच्छा नाए काही दुसहं सारीरियं दंखं ॥३७॥ इय सोऊणं तीए दासीए चितियं कयम्बाए । मह अन्नो वि ह होही भत्ता गिण्हामि ता दव्वं ॥३८॥ इय परिभाविय छित्तो पडहो पावाए जंपियमिमीए । मह सामि ! समुप्पन्नो दोहरूओ मंसविसयम्मि ॥३९॥ एएणमवरमंसं दाउमसत्तेण निद्धयमणेण । वारंतीए वराओ मंसकए मारिओ मोरो ॥४०॥ तेण वि अपरिक्खियकारएण निम्धिणसिरोमणिसमेण । तस्सेव अप्पणो खट्टिगस्स वज्भो समुवणीओ ॥४१॥ तेणुत्तं भद्द ! मए तुमं पि मरणाओ मोइओ आसि । ता मुयस ममं एत्तो वि जामि, देसंतरं दरे ॥४२॥ तेणुत्तं जुत्तिममं परमेसो मित्त ? ठक्कुरो दुट्टो । तुमए पुण अवरद्धं गरुयं ता कह मुयामि अहं ? ॥४३॥ ैचिंतियमिमेण दटढ़ं माहप्पमिमाण ताण सच्वाण । उत्तमिर्मिंह सेवे धि द्धी ! नीयस्स पयईए ।।४४।। उवयरियं जं तं पि हु एगपए चिय कहं पि हु पलाणं ? । जइ वा नीयस्स कयं छारे हुणियं जओ भणियं।।४५।। उवयारसहस्सेण वि तिन्नि न घेप्पंति तिहुयणे सयले । वेसा अविवेयपहू दुज्जणलोओ तह चेव ।।४६।। सो वि हु समप्पिकणं मकरमाभासियं नियं सामि । मणयं सरुज्जहिययं सिश्य ति भणित् निक्लंतो ।।४७।। गच्छंतो संपत्तो रयणउरं तत्थ रयणरहराया । तस्स सुओ कणगरहो तं पासिय भणइ दियपुत्तो ।।४८:। अहयं माहणपत्तो तमं पि गुणगेह ! रायपत्तो सि । जइ भणसि तुज्झ पासे अच्छामि अहं कुमारो वि ॥४९॥ इमिणा पुरोहियपए पओयणं मह पुरा भवड तन्हा । सम्माणदाणपुरुवयमहमेयं संगहिस्सामि ॥५०॥ परिभाविकणमेयं पभणइ तं भद्द ! मञ्भू पासम्मि । अच्छत् तं मह मित्तो तुह सञ्चमहं भलिस्सामि ॥५१॥

भणियं च-

पाऊण पाणियं सरवराओ पिर्ट्वं न देइ सिहिडिंभो । होही जाण कलाओ पयइ चिय साहए ताण ।।४२।। इय सो सहिरसमच्छइ पेच्छइ तत्थ य पहाणसेट्विस्यं । अणुदिणमेव मणोरहनामं तं कुणइ नियमित्तं ।।५३।। अवरा वि पिंडवासे गुणगेहं नाम निग्गया वेसा । नामेण रइविलासा संगिहया सा वि घरवासे ॥४॥। एवं सो तिहि वि समं परोप्परं वहुमाणपणयगुणो । चिट्ठइ निन्तुयहियओ सुमरंतो जणयहियवयणं ॥५५॥ अह अन्नया य हेडाउडेहिं देसंतराओ दो तुरया । सन्वंगलक्सणजुया समप्पिया पुहइवाल्स्स ॥४६॥ आरूढा तेयु कुमार-माहणा जाव वाहिउं लग्गा । कड्ढंताण वि ताणं ते चिल्या काणणाभिमुहं ॥५०॥ नायमिमे जह विवरीयसिक्सगा तयणु आंवलीहेट्टा । गच्छंतेण दिएणं गहियं आंवलगितगमेयं ॥४८॥ गुरुणो रुक्लाओ तयं नाणाइतिगं व पुन्नवंतेण । भवतण्हाहरणसमं परिणामसुहं च संपत्तं ॥४९॥ तो सित्ता दुहजणयं भवकंतारं व राग-दोसेहिं । अवसेहिं तेहिं तुरएहऽमाणुसं निज्जलमरन्नं ॥६०॥ तो कणगरहकुमारो बाढं तण्हाए पीडिओ संतो । भणइ कुओ वि हु आणेहि पाणियं जंति मह पाणा ॥६१॥ धीरो होसु त्ति पर्यपिऊण जा तिम जोयइ जलं सो । ताव न पत्तं कहमवि ता दिन्नं आंवलगमेगं ॥६२॥ आसायइ जाव तयं ता अमयकला वियंभिया कंठे । एवं बीयं तइयं तो पत्तो चेयणं कुमरो ॥६३॥ मणयं वीसत्थमणा तिम्म अरन्निम्म जाव चिट्ठंति । ता भोयण-पाणजुयं संपत्तं रायसेन्नमिव ॥६४॥

जओ---

आवइगओ वि नित्थरइ आवयं तरइ जलहिपडिओ वि । रणसंऋडे वि जीवइ जीवो अणुकूलकम्मवसा ॥६५॥ संपत्ता नियनयरे कमेण नियनियपएसु संठविया । जणयाइएहिं सब्वे संपत्ता सगुणमाहप्पं ॥६६॥ इय सन्वाण वि तेसिं सिणेहसाराणमञ्जयइ कालो । जम्हा पवहुमाणा परिणामसुहा सुयणमेत्ती ॥६७॥

१. ०यमिमिणा दट्ठं रं०।

अह कइया वि पुरोहियजायाए तीए रहविलासाए । गब्भाणुभावजिश्वो संजाओ दोहलो अहमो ॥६८॥ रायसुयं कीलंतं दट्टूणं पंचवरिसदेसीयं । जाणइ मणस्मि एसा जइ मंसिममस्स भक्खेमि ॥६९॥ तं साहिउमचयंती सेजाया दुव्बलंगिया अहियं । पुट्टे अविसिद्धं पि हु कहियं कह कहिव तं पहणो ॥००॥ तेणुत्तं किमसंगयमहामयं सुयणु ! पुरियस्सामि । कीस किसोयरि ! न किह्यमेत्तियकालं विणा कज्जं ॥७१॥ कुमरं गोविय दिन्नं मंसमिमं ए सुसाउरसमवरं । तो सा पूरियवंछा सुहेण तं गब्भमुब्बहृइ ।।७२।। साराविओ कुमारो भोयणसमयम्मि जाव नरवहणा । ऋष्य वि य तो न लुद्धो नयरम्भि गुवेसिओ वेसो ॥७३॥ तं वइयरमायन्निय गणिया धणियं धसिक्कया हियए । दुहिया दुक्कियकम्मं निदिउमप्पाणयं लग्गा ॥७४॥ बिल किजाउ मह जम्मो कि न मया अकहिकण पाविममं ?। कि जीविया करिस्सं भिक्खय तं पुत्तनररयणं ॥७५॥ ता पुँच्छिउं मणोरहसेट्रिमुवायं करेमि किंपि अहं ? । जा नरवइपासाओ मह पहणो न भवइ अणत्थो ॥७६॥ तो गंतुणं गुज्झं निवेइयं सेट्टिणो अणेणावि । पेच्छ विरूवं केरिसमाविडयमिमं ? ति चिंतेउं ॥७७॥ धीरा होसु समग्गं सुत्थमहं काहमिइ पयंपंतो । जाव न वश्चइ ता सिम्घमेच गंतं निवसयासे ॥७८॥ भणियं सुदुक्खमेईए देव ! पावं मए कयं एयं । ता मिरससू पिसऊणं अवराहं मज्भ पावाए ॥७९॥ इय जाव पायविडया मरिसावइ ताव सेट्रिणा भिणयं । मह गेहिम्म रमंतो दहैरपिडओ मओ कुमरो ॥८०॥ एव खमावंताणं दुण्ह वि निवइं समागओ विष्पो । पभणइ जइ सच्चमिमं मह दोसा ता मओ कुमरो ॥८१॥ नियगरुययाए सामिय ! मह दोसावणयणत्थमेयाणि । भुल्लाहराणि बोल्लंति देव ! ता कुणसु जं जुत्तं ॥८२॥ ता जायपचे ओ सो सन्वेहिं खमाविओ पयत्तेण । पभणइ जह एविममं तो खमियं तुह मए मित्त ! ॥८३॥ जेणेस मज्भ भवओ लाभो रज्जाइओ निरवसेसो । किं बहुणा ? मम संपइ पविट्टमामलयमेगमिमं ॥८४॥ इय वयणं सोऊणं पुरोहिओ नियमणे विचितेइ । सन्त्रेसि गरुयत्तं विसेसओ राइणो जेण ॥८५॥ सो तारिसगुणभवणं देवकुमारोवमो सुओ पढमो । आमरुगमोल्लपरिकप्पणाए गणिओ गुणहेण ॥८६॥ ता सन्वहा वि यहयं संपद्द मह परिणयं जणयवयणं । एवं मणयं सत्थाणि जाव जायाणि सच्चाणि ॥८७॥ तो विन्नतो बीए दिणम्मि विप्पेणमज्ज सैपरिजणो । घरभोयणकरणेणं सपसाओ होउ मह देवो ॥८८॥ तहविहिए विहिपुद्वं भोयावेउं सपरियणं रायं । भुत्तत्तरे य तत्थ वि वीसंताणं सुसत्थाणं ॥८९॥ केऊर-कडय-कुंडल-महरिहहार-ऽद्धहारमाईहिं । आहरिज्ण कुमारं रत्नो अंके निवेसेइ ॥९०॥ तं पासिऊण राया रुजाए अहोमुहो ठिओ जाव । ता भणियं पह ! किमयं हरिसद्दाणे वि ह विसाओ ॥९१॥ हरिसट्टाणं मह मित्त ! केरिसं ? जस्स मोल्लमवि नित्थ । तं आमलगं मोहाऽमिहयमहम्मेण जेण मए ॥९२॥ तो तेण जणयवयणं संसम्गिगयं पयासियं सन्वं । तं सोउं सन्वो वि हु रायाई रंजिओ लोओ ॥९३॥ भोत्तुणं रज्जसिरिं उत्तमसंसग्गिजायबहुमाणा । संपत्ता सन्वे वि हु गुणबहुमाणेण सुगईए ॥९४॥छ॥

## ॥ प्रभाकराख्यानकं समाप्तम् ॥६३॥

## इदानीं वरशुकाख्यानकमाख्यायते । तद्यथा-

अस्ति काचिदरण्यानी विस्कूर्जस्बड्गभीषणा । सिंहनादकृतोत्कम्पा दुर्गा सङ्मामभूरिव ॥१॥ सङ्घिटितशुद्धवंशा विराजिगुणसङ्गता । फलाट्यविस्फुरद्बाणा धनुर्यष्टिरिवासमा ॥२॥ युग्मम् ॥ तस्यां समुन्नमच्छाखे साधाविव तरौ क्वचित् । एका शुकी सदाकारा समास्ते भर्तृसङ्गता ॥३॥ अन्यदाऽसौ स्वके नीडे सुषुवे कीरयुग्मकम् । सङ्गक्षणं लसंत्पक्षं सीतेव तनयद्वयम् ॥४॥ जगृहे तापसेनैकस्तयोर्भिल्लेन चापरः । स्वकं स्वकं समाचारं तौ ताभ्यां शिक्षतौ शुकौ ॥५॥ अथापहृत्य तन्नौचैरववेनाऽऽनायि भूपतिः । तं दृष्ट्वा लात लातेति न्यगादीद् भिल्लकीरकः ॥६॥

१. पुच्छियं रं । २. निःश्रेगीपतितः रं । ३. सपउरजणो खं ० रं ० ।

नंष्ट्वा राजा ततः स्थानाद् गतो यावत् तपोवनम् । तावत् तत्र शुकोऽवादीदेतैत मुनिपुक्कवाः ! ॥७॥ स्विन्नोऽितिथः समायातो विधत्तातिथ्यमञ्जसा । ततो राजा तकच्छुत्वा तदन्तिकमशिश्रियत् ॥८॥ अथो राजा शुकः पृष्टस्त्वत्समोऽन्यो मयेक्षितः । परमन्तरं महद् विद्यो न हेतुं सोऽभ्यधाच्छुकः ॥९॥ माताऽप्येका पिताऽप्येको मम तस्य च पक्षिणः । अहं मुनिभिरानीतः स च नीतो गवाशनैः ॥१०॥ गवाशनानां स गिरः शृणोति, अहं तु राजन् ! मुनिपुक्कवानाम् । प्रत्यक्षमेतद् भवताऽिष दृष्टं, संसर्गजा दोष-गुणा भवन्ति॥११॥ ॥ वरश्रकाच्यानकं समासम् ॥६४॥

## अधुना कम्बल-सबलाख्यानकं व्याख्यायते । तद्यथा--

अत्थि महुरापुरीए पासजिणेसरपवित्तियधराए । नामेणं जिणदासो जिणदासी साविया तस्स ॥१॥ सो य केरिसो ?—

> जीवाइपयत्थविक जिणपवयणरागरत्त्रामंज-ऽट्टी । धम्माओ न चालिज्जइ देवेहिं जक्ख-रक्खेहिं ॥२॥ पंचहिं अणुव्वएहिं गुणव्वएहिं च तिहि वि परिसुद्धो । बहुबीय-ऽणंतकाइय-कम्मादाणाण वि नियत्तो ॥३॥ सामइयमुभयसंझं चीवंदण-पुयणं च तिकालं । अट्टमि-चउदसीस य चउन्विहं पोसहं कुणइ ॥४॥ असणं पाणं पत्तं उवस्तयं सयणमासणं वत्थं । ओसहमाई वियरइ अतिहीणं संविभागम्मि ॥५॥ पढ़ड सुणेड गुणेड य एगमा। स्तायए नमोकारं । तव-नियम-भावणाइस सावगकिचेस उवउत्तो ॥६॥ तेहिं पच्चक्लायं जाजीयं चउपयस्स सब्बस्स । गिण्हंति दहियमाइय निच्चं गोउलियहत्थाओ ॥७॥ जाया सिणेहबुद्धी परोप्परं तेसिमित-जंताणं । गोउलियविवाहम्मि य कयाइ सोहा कया तेहिं ॥८॥ वत्थाऽऽभरणाईहिं तेहिं य तुट्टेहिं तस्स सङ्करस । उवणीया सियवन्ना गोणजुवाणा दुवे परमा ॥९॥ सो भणइ मज्भ नियमो परिगाहे चउपयस्स काउं जे । ताणि पुणो तस्स गिहे बंधित्त गयाणि सद्राणं ॥१०॥ सो वि य सङ्गो चिंतइ बाहिं मुका इमे उ लोगेहि । वाहिउजंति चरंति य अफासुयं हरियमाईयं ॥११॥ तो ते गिष्टद्वियाणं फासयचारीए गल्यिमुदएणं । खाणेण य सो तेसि करेड सव्वं पि अक्रवणं ॥१२॥ अट्टमि-चउइसीसं उववासं करिय धम्मसत्थाइं । वाएइ तेसि पुरओ ते सन्नी ताणि सोऊणं ॥१३॥ भद्दयचित्ता जाया जिद्दवसं सावगो न जेमेइ । तिद्दवसं सुहभावा आहारं ते वि वज्जंति ॥१४॥ सङ्कस्स तेसु जाओ बहुमाणो समहिओ सिणेहो य । उवसंतप्पा एए भवियचित्त त्ति नाऊणं ॥१५॥ भंडीरमणे जत्ता जाया नीया य ते अपुच्छाए । सावगमित्तेण तर्हि जोएत्ता नियफिरिकाए ॥१६॥ अन्नस्स एरिसो नित्थ एव सिंगारमुव्वहंतेण । अन्नन्नेहि य सिद्धं धवाडिया ते य वसहेहिं ॥१७॥ ते य बलिद्दा छिन्ना सङ्गगिहे तेण आणिउं बद्धा । न चरंति ते य उदयं पियंति अङ्गविहरसञ्बंगा ॥१८॥ विन्नायवद्दयरेणं सङ्कृण य खिज्जिउं बहुपयारं । भत्तं पच्चक्खाविय दिन्नो तेसि नमोक्कारो ॥१९॥ तो मरिउं सहभावा नागकुमारा महिड्डिया जाया । उत्तमजणसंसम्गी एवंगुणकारिया होइ ॥२०॥ उत्तमगुणसंसग्गी जह एएसिं गुणावहा जाया । तह अन्नस्स वि जायइ ता एईए कुणह जत्तं ॥२३॥ ॥ कम्बल-सबलास्यानकं समाप्तम् ॥६५॥

कंबल-सबलकहाणयमेयं बीयं तु चंदणज्ञाए। किविविरइयमेव मए गुरुबहुमाणाओ लिहियमिमं ॥२४॥ वैदम्ध्यमावहति धर्ममति विधत्ते, सद्योगतां प्रथयति प्रशमं करोति।

कीर्ति च शुअशरदअरुचि तनोति, साङ्गत्यमु त्तमजनैस्तदतः कुरुध्वम् ॥१॥ ॥इति श्रीमदाम्रदेवस्रिटिवरचिवृत्तावास्यानकमणिकोशे उत्तमजनसंसर्गिगुणवर्णन

पकविंशतितमोऽधिकारः समाप्तः ॥२१॥



१. एतदाख्यानकमणिकोशकर्तृश्रीनेमिचन्द्रसूरिविरचिते प्राकृतमहावीरचरित्रे इत्यर्थः ।

# [ २२. इन्द्रियवशवर्त्तिप्राणिदुःखवर्णनाधिकारः ]

कुसंसर्गि-सुसंसर्गिवशाद् दोष-गुणावभिहितौ । कुसंसर्गिदोषश्चेन्द्रियवशगानां भवतीत्यतो गुणस्थितैरपि तद्विश्वासो न विभेय इत्यमुमर्थमभिधित्सुराह—

# वीससियव्वं न य इंदिएसु तव-नियमसुद्विएहिं पि । जह उवकोसगिहगओ महातवस्सी वि संखुहिओ ॥२०॥

व्याख्या—'विश्वसितव्यं' विश्वासः कर्तव्यः 'न च' नैव 'इन्द्रियेषु' इन्द्रिय विषये[षु] तपो-नियमसुस्थितैरपि आस्तामपरैः इत्यपेरर्थः अत्रार्थे । दृष्टान्ताना(न्तमा)ह—'यत्' यस्मात् कारणाद् 'उपकोशागृहे' कोशालघुभगिनिवेश्मनि 'गतः' स्थितः 'महातपस्व्यपि' विकृष्टतपश्चरणशोषितोऽपि 'संक्षुभितः' धर्मात् स्लल्ति इत्यक्षरार्थः ॥२७॥

भावार्थस्त्वाख्यानकगम्यः । तच्चेदम्---

नंदंतयम्मि नवमम्मि बट्टमाणम्मि नंदिनविइम्मि । कप्ययंसपभूए सयडाले मंतिणि मयम्मि ॥१॥
तह पव्वइयम्मि पवित्त-थूलभद्दिम् थूलभद्दम्मि । संभूयविजयपासम्मि तिम्मि गच्छिम्म खमगितगं ॥२॥
एगो सिंहगुहाए सप्पिबले मंडुकासणे तहओ । चडमासियम्मि नियमे एएहिं तिहिं वि पिडवन्ने ॥३॥
चिरपिरिचियाए सरसाए गाढपेमाणुरायरत्ताए । सिंगारकोवियाए रूबाइगुणेहिं अहियाए ॥४॥
कोसावेसाए गिहे करणजयद्वाए निच्चभुत्तीए । विहियपइन्ने सिरिथून्तभद्दसाहुम्मि पज्जंते ॥५॥
गुरुपिडवित्तं दट्दुं समच्छरो बीयविरसयालम्म । सीहगुहाइत्तमुणी आगच्छइ वेसभवणम्म ॥६॥
तीए भइणी भणिया तह स्रोहसु जह न होइ वयभंगो । तीए कडक्सिविक्लेवमाहिओ जाव सो खुहिओ ॥०॥

जओ—

उप्पयउ गयणमग्गे रुंजउ कसिणत्तणं पयासेउ । तह वि हु गोव्बरईडो न पावए भमरचरियाइं ॥८॥

तथा-

अहो ! का काकानामहमहिमका हंसविहगैः ?, सहामर्षः सिंहेरिह हि कतमो जम्बुकतुकाम् ? । बत ! स्पर्धा कीहक् कथय कमलैः सैवलतेः ?, सहाऽस्या सिद्धः स्रु खलजनस्यापि कतमा ? ॥९॥ तीए जहा पेसविओ कंबलरयणस्स जायणिनिमत्तं । पाउसकाले नेपालविसयनरनाहपासिन्म ॥१०॥ तं जह कंबलरयणं समिप्पयं तीए जह नियंतस्स । खित्तं असुइष्टाणे सोयंतो तं च सिक्खविओ ॥११॥ भयवं ! तं युद्देहो सीलालंकारभूसिओ सययं । मह असुइसरीरवसा तुमं पि एयारिसो होसि ॥१२॥ ता तं एयं सोयसि न उणो गुणरयणरुइरमप्पाणं । ता इयगए वि भयवं संभरसु पवित्तनियपर्यावं ॥१३॥

किंच--

सीलु सुनिम्मलु दीहकालु तरुणत्तिण पालिउ, भ्राण-ऽज्ञभ्यणिहिं पावपंकु तवचरिणिहें सालिउ। इय हालाहलिवससिरिच्छ विसयास निवारिहं, उज्जलवन्नु सुवन्नु धम्विउ मं फुक्कइं हारिह ॥१४॥ अन्भिसिउ वीरपइन्नाण वरु, आविज्ञ मुणिगुणहं गणु । ता संपइ उवसिम धरिह मणु, आवइ तुरिउं जर-मरणु ॥१५॥ ता मुणसु भो महायस ! इंदियवसगर्स अत्तवियलस्स । सिरिथूलभइमुणिणा का तुह सह तेण समसीसी ? ॥१६॥ पेच्छसु मह भइणीए सोहम्मल्रणीए रइवियङ्काए । पयिडयमयणिवयाराए पहिंदणं दिहपइन्नो सो ॥१०॥ वाओलीए मंदरिगिरि व्व निकंपभाणिथरिचित्तो । तिलतुसमेत्तं पि हु नेय चालिओ अहह ! स महप्पा ॥१८॥ तं पुण मए वि अहिट्रगुणसुक्रवाए बोहिओ एवं । ता पुरिसाणं पचक्तसमंतरं दीसए गरुयं ॥१९॥

अवरं च--

१. ०रकीडो रं०।

समरे मरंति जलणे विसंति निवडंति गिरिसिरमाओ । जे उण करणाणि जिणंति तिहुयणे ते जणा विरला ॥२०॥ जम्हा----

जाण रमणियणभमुहाधणुनिग्गयसियकडक्सभिक्षीहिं । सीलकवयं न भिन्नं नमो नमो ताण वीराणं ॥२१॥ ता भद्द ! संपर्यं पि हु सुगुरुसयासिन्म वच्च दुच्चिरयं । आलोइऊण सम्मं संजमभारं समुव्वहसु ॥२२॥ इय तीए सिक्सविओ भट्टपइन्नो विलक्सवयणो सो । अणुसासिओ सगुरुणा पयिडयसल्लो वयं चरइ ॥२३॥ तह सव्वं नेयव्वं आवस्सगिववरणाओ वित्थरओ । इह गंथगोरवभया वित्थरओ नो मण् भिणयं ॥२४॥ ॥ उपकोशागृहगततपस्थ्याच्यानकं समासम् ॥६६॥

स्यान्मतिः - इन्द्रियाणां समीहितपूरणेन सुस्तितस्य पूर्वदोषासम्भव इति एतदपि नास्ति, यत आह-

## जो होइ इंदियवसो सुहमण्यं तस्स दुक्खमइबहुयं। भद्दा-माहर-निवसय-नराय-सुकुमालियाणं व ॥२=॥

अस्या व्याख्या—'यः' मूदः प्राणी 'भवति' जायते 'इन्द्रियवशः' करणपरतन्त्रः 'सुखं' शर्म 'अरुपं' स्तोकं 'तस्य' इन्द्रियवशगस्य 'तुःखं' तद्विपरीतं 'अतिबहुकं' प्रभूतम् । दृष्टान्तानाह—भद्रा च—श्रेष्ठिभार्या माधुरश्च—मधुराभवो वणिक्तनयः नृपसुतश्च राजपुत्रो गन्धित्रयकुमारः नरादश्च-नरमांसभक्षको नृपः सुकुमारिका च—नृपभार्या तास्तथोक्तास्तासामिव इत्यक्षरार्थः ॥२८॥ भावार्थ-स्त्वाख्यानकेभ्योऽवसेयः । तानि चामूनि ।

## तत्रापि तावत् क्रमागतं भद्राख्यानकमभिधीयते । तच्चेदम्-

आसीह वसंतपूरे छंदन्मि व पवरजइसमाइन्ने । नरगणकलिए बहुवित्तसंजुए पयपहाणिन ॥१॥ अणुसरियविबुहमम्गो पुट्याभासी पहाणसत्तिजुओ । धणनाम सत्थवाहो निवसइ अणुहरियदिवसयरो ॥२॥ पयईए बुद्धिज्या सुपचया सुस्सरा य गुणकलिया । तस्स य भहा भज्जा सुपया वायरणवित्ति व्व ॥३॥ अह अन्नया य धणओ भद्दं मोत्तूण निययगेहम्मि । अत्थोवज्जणकज्जे संचलिओ अवरदेसम्मि ॥४॥ तद्दासीओ अन्निम्म वासरे हट्टमञ्मयारम्मि । कज्जेण गया केणवि उस्सूराओ पडिनियत्ता ॥५॥ अंबाडियाहिं ताहिं भिणयं मा कृष्प सामिणि ! तमज्ज । जेण निमित्तेण ठिया इत्तियवेलं तयं सुणस् ॥६॥ नामेण पुष्फच्लो महुरसरो मुणियगीयविन्नाणो । नियगीयपरवसीकयअसेसपुरनारि-नरनियरो ॥७॥ सो गायंतो दिहो कलकंठो विरहिविहियउकंठो । तग्गीयपरवसाणं जाया अम्हाण वेल, ति ॥८॥ तं निसुणिकण तत्तो पभणइ भद्दा कया वि अम्हं पि । दिरसेयव्वो ति पर्यपियम्मि तं ताहि पडिवन्नं ॥९॥ अह अन्नदिणे कत्थइ पारद्धा देउले महाजत्ता । नियदासीहिं समेया समागया तत्थ भद्दा वि ॥१०॥ एतो य पुष्फचुलो सयलं रयणि पि गाइउं खिन्नो । देवउलपिट्टिभाए चिट्टइ जा निन्भरं सुत्तो ॥११॥ कुणमाणाए पयाहिणमेसो भद्दाए दंसिओ ताहिं। सो एस पुष्फचूलो सामिणि ! गंधव्विओ सुयइ ॥१२॥ दहूण तं विरूवं कसिणं उद्दंतुरं कविलकेसं । पभणइ भद्दा जस्सेरिसाऽऽगिई को गुणो तस्स ? ॥१३॥ इय एवं जंपंती उब्बिगा तम्मि सा विरूविमा । निद्दीविऊण तत्तो तद्दाणाओ गया सगिहं ॥१४॥ पच्छा तप्परिसेहिं निवेइए तीए वइयरे तस्स । तो सो कुविओ विरइय धणचरियं गीयबंधेण ॥१५॥ जह भद्दाए नियगिहं भलाविउं परियणेण सह चलिओ । जह अवरदेसनरवइपसायदाणेण लद्धजसो ॥१६॥ विढिवत्त भूरिद्व्वं नियदेसं पइ जहा पिडिनियत्तो । जह नियगेहे पविसइ तह गायइ महुरमेसा वि ॥१०॥॥ पियविरहजरूणजालाकरालिया हरियहिययवावारा । तग्गीयसवणविवसा जाणइ किर एइ मह भत्ता ॥१८॥ पविसइ गिहन्मि ता जामि सम्मुहा इय विगप्पियं तरसा । उवरिमतलाओ मेल्लाइ विवसा सव्वंगमत्ताणं ॥१९॥ ताव सहस त्ति पडिया मुका पाणेहिं पुष्फचूलो वि । तज्जीवियं व घेतुं नद्दो अन्नत्थ चोरो व्व ॥२०॥

॥ भद्राख्यानकं समाप्तम् ॥६७॥

## अधुना माथुरार्यानकस्यावसरः, तच्च भावद्विकार्यानके भणिष्यते । अतः क्रमधाप्तं नृपसुताख्यानकमारभ्यते । यथा—

नयरम्मि वसंतपुरे नवसंतपुरे रणंगणेकरसो । आसि नरसीहराया रायायवसियजसप्पसरो ॥१॥ तस्साऽऽसि पढमकुमरो जिणयं भुवणिम जेण अच्छरियं । जणमेगमुहं काउं नियगुणगहणे बहुमुहं पि ॥२॥ सन्वत्थ वत्थुजायं जं जं पेच्छइ स जिम्बए तं पि । इट्टा-ऽणिद्वेय सया राय-विराए कुणइ कमसो ॥३॥ नाऊगऽचासितं सिग्धंतो गुरुयणेण सिक्खविओ । एवं अइप्पसंगो न जुजाए वच्छ ! तुम्हाणं ॥४॥ मा कुणस दगंछमसीहणस्मि मा सोहणस्मि अणुरायं । जन्हा दुन्नि वि जीवाण कारणं कस्मबंधस्स ॥५॥ अवरं च सुगंधं पि हु कप्पूराई सरीरसंसम्मा । जायइ दुगंधहृवं ता जुज्जह न इह अणुराओ ॥६॥ खरमडयगंधवासियजलाइवरसुरहिवत्थसंजोगा । जायइ सुरहिसह्ववं तं पि न विउसा दुगुंछंति ॥०॥ ता पोगगलपरिगामस्मि एरिसे वच्छ ! होसु मज्झत्थो । मा होउ [तुह] अगत्थो कइया वि असोहणग्वाए ॥८॥ एवमणुसासिओ वि हु गुरू हिं न हु मुयह गंधवसणं सो । भमइ य जिग्वंतो परिमलद्भवत्यूणि सन्बत्थ ॥९॥ तो सन्वत्थ वि जायं नामं गंधिपओ त्ति कुमरस्स । कुणइ य आरुहिऊणं बहुसो वि हु गरुयनावाए ॥१०॥ मणहरसिल्ळंदोलणकेलिं कल्लोलिणीए गंतुण । समवयवयंसिवलिसरिवलासिणीवगगपिरयरिओ ॥११॥ अह से सविकाजणणी तं विलसंतं विलोइउं पावा । चिंतइ रजां होही इमस्स न हु मज्म पुत्तस्य ॥१२॥ ता मारिज्य उपसो त्ति चिंतिउं लहुपुढे विसं बद्धं । उस्सिधियमेत्तेण वि मरणं संपञ्जए जेण ॥१३॥ तो तं समुगायस्मि मंजूसासत्तगस्स मञ्मास्मि । तं पि हु पिन्सिविकणं पवाहिया उवरिमे तिन्वे ॥१४॥ तत्तो तरंगिणीए तरमाणी दिद्विगोयरं पत्ता । कुमरस्स तओ तेणं तं विसमुस्सिवियं घेत्तं ॥१५॥ गुरुविसमाहप्पेणं खणेण कुमरो परव्यसो जाओ । तत्तो विसभीएहिं व मुको पाणेहिं सहस ति ॥१६॥

#### ॥ नृपसुताख्यानकं समाप्तम् ॥६८॥

## अधुना नरादाक्यानकं व्यास्यायते । तद्यथा-

अत्थि सुसीमा नयरी नयरी संकुणइ कावि जीए समं। सययं सुत्थियजणया जणयाइजणाण कयपूया ॥१॥ जो न पिडवन्नराओ गुणेसु पत्तिय स भन्नइ नराओ। पायडअवन्नराओ तं राया रक्खइ नराओ।।२॥ जम्हा उ सो नरं माणुसं ति अत्तित्ति भक्खइ निसंसो। तेण नरायं तं वज्ञरंति अन्ने उ सोदासं ॥३॥ सो पर्या प्रकृष वसणी विसेसओ मंसलोलुयाकिलओ। मंसं च सूययारप्पमायओ केण वि हियं से ॥४॥ तेण वि भयभीएणं माणुसमंसं सुसंभियं काउं। पित्वेसियमस्साऽऽसाइयिम्म पुद्ठो कुओ एयं १॥५॥ तेण वि निब्बंधेणं निवेइए तम्मि चेव नरमंसे। रसलोलयाए लुद्धो एगेगं माणुसं हणइ ॥६॥ तस्स भएणं सव्वो नायरलोओ पलाइउं लग्गो। संकलियाए निवद्धो माणुसमेगं समप्पे ॥७॥ एवं वच्चइ कालो कयाइ पउरेहिं मंतियं एयं। एसो रक्खसपयई ता णेण न कज्जमम्हाणं॥०॥ एवं वच्चइ कालो कयाइ पउरेहिं मंतियं एयं। एसो रक्खसपयई ता णेण न कज्जमम्हाणं॥०॥ रज्जे निवेसिउणं तस्स सुयं सम्मएण सव्वेसि। अडवीए पिक्खितो सो मत्तो मज्जपाणेणं॥९॥ तत्थ विसेसाहारेण धम्मरहिओ धिइं अलभमाणो। पंथे माणुसमेगं मारइ परिचत्तमज्जःओ ॥१०॥ अह अन्नया य तेणं मुक्खिय-तिसिएण साहुणो दिद्वा। उद्घाइओ य ते वि हु भिक्खिउकामो दुरायारो ॥११॥ तो ते घेनुं सागारमणसणं ठन्ति काउसग्गम्मि। न तरइ उग्गहभूमिं तेसिमइक्कमिउमहममई ॥१२॥ नत्तो विलक्ष्यवयणो पिडवोहकए मुणीहिमालविओ। भो भो सुणसु महायस! पंचित्रियजियवहसमुत्थं ॥१३॥ मंसं विसिद्रलोयाण गरहियं गरुयपावसंजणयं। सामन्नेणं सव्वं माणुसमंसं विसेसेणं॥१४॥

१८६

यतः---

स्वं मांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । वृद्धिं न रुभते सोऽपि यत्र यत्रोपपचते ॥१५॥ आयुःक्षयो भवति तस्य दिरद्रता च, नैवान्यजन्मिन भवेत् कुरु-जातिरुभः । मांसािशनो हतमतेर्विफरुक्रियस्य, स्यानीचकर्मकरणोदरपूरणं च ॥१६॥

तथा--

मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसिमहाद्म्यहम् । एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ।।१७।। तं सोऊण नराओ पिंडबुद्धो कुगइगमणजायभओ । सइ मंसभक्खणाओ विणियत्तो जायधम्मरुई ।।१८।। ॥ नरादाख्यानकं समासम् ॥६६॥

#### इदानीं सुकुमारिकास्यानकं व्याख्यायते । तद्यथा-

चंपापुरीए राया जियसत्त् सत्तुसमरसंहारो । सरयरयणियरकंता कंता सुकुमालिया तस्स ॥१॥ तो तीए कमलकोमलसरीरफासेण मोहिओ अहियं । अणवरयसुरयवावारहरियहियओ महाराया ॥२॥ अवमित्रय अवरोहणरमणीनियरो विशुक्ककरिकीलो । परिचत्तवरत्थाणो दूरीकयमंतिपउरजणो ॥३॥ अगणियजणाववाओ परिहरियहिओवएससंघाओ । अवगन्नियगुरुवयणो अवहरिथयसरथपरमत्थो ॥४॥ अगु णियकलाकलावो अदित्रबंधुयणदंसणालावो । परिचत्तधम्मकम्मो अवमाणियमित्त-पुत्तगणो ॥४॥ अकलियनियबलमाणो अजणियबंदियणदाणसम्माणो । अन्नायसत्तुमंडलवावारो अकयकायव्वो ॥६॥ किं बहुणा भणिएणं ? तिच्चतो तम्मओ व्य संजाओ । तप्फासलालसो सो निगगच्छइ नायरोहाओ ॥७॥ राया मयणमहागहगहिओ त्ति असेससत्त्रसंघाओ । चंपेइ चउप्पासं तद्देसं विहियसन्नाहो ॥=॥ खत्ते खणंति चोरा धाडिं पाडिंति चरडचकाणि । बंदंति वंदियगणा वणियजणं दविणलुद्धमणा ॥९॥ तोडंति जुयह करने जुयारा कणयकुंडलनिमत्तं । गंठिच्छेया गंठिं छिंदित्ता भति नासंति ॥१०॥ सेवंति पारदारियनियरा निस्संकमेव परश्मणि । किं बहुणा ? सत्र्वा वि हु नयरी असमंजसा जाया ॥११॥ न य कोइ सुहं निद्दं पावइ भुंजइ न कोइ सोक्खेण । एगागी न य कोइ वि नयरीमज्भिम्मि परिभमइ ॥१२॥ पेयवणं व सुभीमं पुरिं पलोएइ विमलमइमंती । चिंतइ अहो ! विणट्टं रज्जं ता कीरउ किमेत्थ ? ॥१३॥ परिहरइ विसयवसणं न निधो सुइरं पि पभणिओ वि मया । ता दिज्जउ रायसिरी कुमरस्स विचितिउं एवं ॥१४॥ पभणइ तो एगंते कुमरं मंती जहा महाराया । नीइनिवारियविसयासत्तो हारेइ रज्जसिरिं ॥१५॥ तुम्हारिसा वि जइ किर निययकुरुकमसमागयं रुचिछ । समुविक्खंति तओ सा गिण्हेयव्वा रिऊहिं सुहं ॥१६॥ तो निव्वासिय पियरं कुमार ! समलंकरेस रायसिरि । जेण तुह पायपायवछायाए सहं वसइ लोगो ॥१७॥ जं भणइ महामंती करेमि तं पभणिए कुमारेण । मंती पहिदृहियओ महापसायं पयंपेइ ।।१८॥ तत्तो अप्पायत्ता कुमरेण कया समग्गसामंता । राया वि तीए जुत्तो जोगजुयं पाइओ महरं ।।१९।। तो मयमत्तो सुत्तो उप्पाडिता निउत्तपुरिसेहिं । देवीए जुओ मुक्को पल्लंकठिओ महारन्ने ।।२०।। रुरु-रोज्झ-सीह-सम्बर-सदद्लविमुक्कघोरवींकारे । बद्धं च तस्स वरथे पत्तं एवं लिहेऊण ।।२१।। वसणासत्तो त्ति तुमं कलिऊणं सयलनयरलोएण । मुक्को देवीए समं एयम्मि महाअरन्नम्मि ॥२२॥ ता एयं नाउणं न हु विलयव्यं तए इओहत्तं । ....य नाउं कुण जहाजुत्तं ॥२३॥ मयरामयपज्जंते पचागयजीविओ व्व नरनाहो । उवलद्धचेयणो सो पेच्छइ घोरं महाअडविं ॥२४॥ किं इंदियालमेयं इय चितंतेण पत्तयं दिहुं । उच्छोडिऊण वायइ अवगयतत्तो तओ राया ॥२५॥ जंपइ य पिए ! चत्तो त्ति अहममचेण दृदृचित्तेण । ता मज्भ रायलच्छी को गिण्हइ मइ जियंते वि ? ॥२६॥

इय जंपिकण आबद्धर्भामभिउडीए भाग्नरनिडालो । आयह्रियकरवालो समुद्रिओ जाव तो देवी ॥२०॥ जंपइ न ज़्त्तमेयं नरिंद् ! चउरंगबलबिह्रणेण । तो भणइ पृहइपालो कि कायव्वं पिए ! इपिंह ? ॥२८॥ सेवेमि न किंपि निवं जम्हा सब्वेहि सेविओ अहयं । न ह उत्तमाण सेवाविडंबणा जज्जह कया वि ॥२९॥ ता गच्छामो कत्थइ इय भणिउं जाव अडविमज्झिम । गच्छिम्त तओ देवी सुकुमाल्रचेण परिसंता ॥३०॥ जाया अईव तिसिया तो राया सिसिरतरुतले मोत्तुं । नीरनिरिक्खणकज्जे भिमओ सञ्वत्थ न हु लद्धं ॥३१॥ तो नियभुयदंडसिरं छित्त छुरियाए तस्स कीलालं। अच्छीकाउं तं मूलियाए पाएइ पूडयगयं ॥३२॥ तत्तो छहियाए इमाए अवरमाहारमलहमाणो सो । नियक्तमंसखंडाइं छिंदिउं भुंजिकण दवे ॥३३॥ संरोहिकण कह्नवणंपि संरोहणीए मूलीए । तो ससमंसछलेणं नियमंसं देइ देवीए ॥३४॥ पत्ताइं तओ गंगातरंगिणीतीरपवरनयरिम । ता देवीआभरणेहिं नरवई कुण्ड वाणिज्ञं ॥३५॥ अह अन्नदिणे देवी पुरुइवइं भणइ अज्जउत्त ! अहं । तह्या सिहयणकलगीयवेणुवीणाविणोएहिं ॥३६॥ न मुणंती गच्छंतं पि कालमेगागिणी कहं इणिंह । चिट्रामि ? किंपि ता कुण विणोयणत्थं मह सहायं ।।३०।। तो तीए विणोयकए ठविओ पंग् निवेण नियभवणे । कागलिगेयं गायइ किन्नरसद्देण सो तत्थ ॥३८॥ कहड य कामकहाओ बहुप्पयारं तओ इमा तम्मि । गाढमणुरायरत्ता भत्तारं मारिउं महड ॥३९॥ उज्जाणीए राया गंगाए गओ अहऽन्नदिवसम्मि । ता झत्ति तीए खित्तो वीसत्थो वारिमञ्काम्मि ॥४०॥ तो भुयदंडेहि तरंतएण रुद्धं तरंडयं तेण । तरिउं तरंगिणीनियडमागओ कस्स वि पुरस्स ॥४१॥ तो परिसंतो सत्तो महल्लकंकेल्लिरुक्खछायाए । न दुहा वि तस्स छाया ओसरइ खणं पि पुन्नेहिं ॥४२॥ एत्थंतरे अपत्तो प्रहइवई तम्मि प्रवरम्मि मओ । अहिवासिओ तुरंगो मंतीहिं विसिद्धमंतेहिं ॥४३॥ तो तिय-चउक-चचर-रच्छामुह-चउमुहे परिव्मिमिउं। पत्तो निरंदपासे उड्डइ पिट्टिं चडह राया ॥४४॥ तो मंतिमंडलेसरसामंतप्पभिद्वपउरलोएहि । पणिमज्जंतो पत्तो रायउलं तत्थ अहिसित्तो ॥४५॥ पुव्विल्लरायपट्टे जाओ अइउम्मसासणो राया । स्कुमालिया वि एतो भक्तिय निस्सेसनिवदविणं ॥४६॥ तत्तो चोल्लयखित्तं पंगुं काऊण निययसीसम्मि । भिक्खं परिच्भमंती जणेण पुच्छिज्जए एवं ॥४७॥ किं तुज्झ पई पंगू ? सा जंपइ देवबंभणाईहिं । मह दिन्नो भत्तारो परिणीओ तो मए एसो ॥४८॥ सीलं परिपालंती सेवेमि इमं पि इय पयंपेइ । एवं परिब्भमंती पत्ता जियसत्तुनयरम्मि ॥४९॥ पडिमंदिरं पि भिक्खं भमेइ गायइ य पंगुणा सिद्धं । रायस्स तओ कहियं केण वि एयारिससरूवं ॥४०॥ तं हकारिय पुच्छइ जवणीमज्झिद्वओ महाराया । असरिसरूवज्याए तुह कि एयारिसो भत्ता ? ॥५१॥ सा जंपइ देव ! अहं पइव्वया तो इमेण दइएण । पालेमि निययसीलं भणियमिणं तो नरिदेण ॥४२॥ बाह्रो रुधिरमापीतमूरुमांसं च भक्षितम् । गङ्गायां प्लावितो भर्ता साधु साधु पतित्रते ! ॥५३॥ सोउं नरिंदवयणं नाया हं राइण त्ति रुज्जाए । जाया अहोमुही सा तो भणियं मंतिवग्गेण ॥५४॥ सामि ! किमेयं ? अम्हाण कोउयं कहसु भणइ तो राया । अलमेईए कहाए पावाए मंतिणो वि पूणो ॥४४॥ प्रभणंति अकहणीयं जइ नो ता कहस देव ! सपसायं । कहइ तओ नरनाहो वृत्तंतं तीए ताण परो ॥५६॥ तं सोऊणमम्बा भणंति पावाए पेच्छ जं विहियं । विबुहजणिनंदणिज्ञं उवहसणिज्ञं अमित्ताण ॥५०॥ परिहरिय परिसरयणं अहिणववरकुसुमबाणअभिरूवं । रायं किं अणुरत्ता पावा पंगु मिन गुणहीणे ? ॥५८॥ अहह ! अहो ! अविवेओ अहह ! महापावपरिणई गरुया । जं गरुयकुलुपन्ना वि कुणइ एयारिसमजुत्तं ॥५९॥ दंडो नारीण विसज्ज्ञणं ति मंतीहिं नीइमणुसरिउं । देसस्स समग्गस्स वि पावा निद्धाडिया तेहिं ॥६०॥

जह एएहिमसज्झं इंदियवसगेहिं पावियं दुक्लं । तह अन्नो वि हु पावइ ता तेसिं निमाहं कुणह ॥१॥ रम्यं यदक्षजसुलं परिकल्पयन्ति, मूढास्तकद् व्यसन-विष्नशतोपगूढम् । कुपोपस्दववटपादपपादन्ममत्योपलब्धमधुबिन्दुसमानमल्यम् ॥२॥

> ॥इति श्रीमदास्रदेवस्रिविरचितवृत्तावास्यानकमणिकोशे इन्द्रियवशप्राणिदुःस-वर्णनो द्वाविंशतितमोऽधिकारः समाप्तम् ॥२२॥



# [ २३. व्यसनशतजनक्युवत्यविश्वासवर्णनाधिकारः ]

इन्द्रियवशगस्य सुखमल्पिम्स्युक्तम् । तद्वश्यता च प्रायः प्राणिनो युवितभ्यो भवति, ताश्च दुःखहेतुत्वाद् विश्वासस्थानमेव न भवन्तीत्येतदाह—

## जुवईसु न नीसासो कायव्वो पयइकुडिलहिययासु । नेउरवंडिय-दत्तयदुहिया-भावट्टियासुं व ॥२६॥

अस्या व्याख्या—'युवितपु' महेलासु 'न' नैव 'विश्वासः' हृदयसमर्पणं 'कर्तव्यः' विधेयः । कीदशीषु 'प्रकृत्या' स्वभावेन 'कुटिल्हृदयासु' वक्रचित्तासु । दृष्टान्तानाह—नृपुरपण्डिता च–श्रेष्ठिवधूः दत्तकदुहिता च-दत्तकश्रेष्ठिसुता भावट्टिका च श्रेष्ठिसुतैव ताम्तथोक्ताः तास्विवेत्यक्षरार्थः ॥२९॥ भावार्थश्चासामप्याख्यानकगम्यः । तानि चामूनि ।

## तत्र क्रमाशातं तावद् नृपुरपण्डिताख्यानकमारभ्यते । तच्चेदम्-

नामेण वसंतपुरं नयरं सुपसिद्धमिथ जिम्म सया । लयपरिकलिओ वि हु अलयसंजुओ गाइणीसत्थो ॥१॥ तम्मि य असंस्वसंस्वो पउरगओ णेगपवरबरुभद्दो । उवहसियपउमनाहो जियसत्तू नाम नरनाहो ॥२॥ परिवसइ देवदत्तो सेट्टी तस्मि उ विसिद्धगुणज्तो । सोहम्ग-रूय-रु।यन्नगुणनिही तस्स पवरसुया ।।३॥ अवरो कुमारनंदी निवसइ मइविहवरुद्धमाहप्पो । रूवेण पंचवाणो तस्स सुओ पंचनंदि ति ॥४॥ परिणीया सा तेणं महाविभूईए नेहसारेण । तीए सह विसयसोवलं उवभुंजइ निचमणुरत्तो ॥५॥ भह अन्नया कयाई ण्हाणत्थं सा गया नइं कहवि । मज्जंतिं तं दट्दुं अह एगो चिंतए तरुणो ॥६॥ सो चिय जयम्मि धन्नो जो एयाए सपक्सगुणकरिओ । अहरदरुवयणकमरे छप्पयलीलं समुज्वहर् ॥७॥ सो चिय जयम्मि जाओ गुणकलिओ निम्मलो वि सो चेव । जो एयाए विलसइ विउले हारो व्व थणबट्टे ॥=॥ एवं विचित्रयंतो निच्भरअणुरायरंजिओ अहियं । तीसे अणुरायपरिक्खणस्थमेसो इमं पढइ ॥९॥ सुण्हायं ते पुच्छइ एस नई मत्तवारणकरोरु !। एए य नईरुक्खा अहं च पाएसु ते पडिओ ॥१०॥ तं सोऊणं गाहं वरुंतसकडक्खचक्खुबाणहिं। चिंधंती तं तरुणं वियद्वयाए इमं पढइ ॥११॥ सुभगा हुंतु नईओ चिरं च जीवंतु जे नईरुक्खा । सुण्हायपुच्छगाणं घत्तीहामो पियं काउं ॥१२॥ तब्भावं नाऊणं तग्गेहाईण जाणणनिमित्तं । तीए सह आगयाणं डिभाण फलाणि सो दाउं ॥१३॥ पुच्छड़ गेहाईयं ताणि वि साहंति सुद्धभावा उ । तं सब्वं तप्पुरओ तत्तो सो चिंतए एवं ॥१४॥ तन्विरहजरुणजारु।करारुकवरिज्जमाणमच्चरथं । कह निन्ववेमि तीए संगमसिरुरेण अत्ताणं ? ॥१५॥ इय संगोवायमिमो चितंतो अहियमुवयरेऊणं । पेसइ पुरुवपरिच्चियपव्वाइं तीए गेहम्मि ॥१६॥ सा तत्थ गया दिद्रा इंती भिसयाइवावडकरग्गा । काऊण तप्पणामं दाऊणं आसणं तत्तो ॥१७॥ पुच्छइ भगवइ ! कि दिट्टमेत्थमच्छरियमसरिसं किपि ? । सा भणइ दिट्टमामं वच्छे ! एत्थेव नयरिम ॥१८॥ वहु आह कहसु भयवइ ! अच्छरियं मज्म जं तए दिहुं । पत्र्वाइयाए भणियं सुदंसणो नाम सेहिसुओ ॥१९॥

नयजत्तमहियमसरिसमन्छरियसरू[**गन्थाग्रम्** ७०००]वमइकलाकुसलं । पावेहि तयं वच्छे ! दुहत्थमणुरत्तभत्तारं ॥२०॥ तप्पट्टवियं नाउं अहो ! छइ ल्लो तहा वि छक्कत्रं । मा होउ रहस्समिमं ता पन्वाई पवंचेमि ॥२१॥ इय चिंते उं थालीतलधोयणवावडाए तो तीए । पंचंगुलीचवेडाए सा हया पिट्रिदेसिम्म ॥२२॥ पभणइ पावे ! वइणीहोउं एवंविहं पयंपंती । कुलवहुकलंककारिणि ! न लिज्जया निययवेसस्स ॥२३॥ सा वि विरुक्ता जाया पट्टिपहारं इमस्स दरिसंती । पभणइ न पुत्त ! जोगगा तुह सा सीलेण द्वियद्वा ॥२४॥ चिंतइ सुदंसणो वि हु अहो ! छइल्डतमसरिसं तीसे । जं वंचिया वराई पव्वाई नियपवंचेण ॥२५॥ मह संकेओ दिलो कसिगाए पंचमीए रयणीए । ठाणं पूणी न कहियं ता पूणरिव तत्थ पेसेमि ॥२६॥ इय चितिज्ञण पभणइ पन्वाइं ठाणजाणणनिमित्तं । जइ सीलवई तह वि हु गंतूणं भणसु इगवारं ॥२०॥ सा गंतुं तं पभणइ सुमहुरवयणेहिं चिंतए सा वि । किं एसा पट्टविया पुणो वियड्ढेण इह तेण ? ॥२८॥ हुं नायं संकेयट्टाणं न मण् पयासियं किंपि । इण्हि पि ता पयासेमि चितिउं भणहे सा रुसिउं ॥२१॥ आ पार्व ! निल्रुज़े ! तं भग्गमणोरहे ! दुरायारे ! । निम्भिच्छिया वि एवं समागया पुणरवि किमत्थं ? ॥३०॥ निच्मिच्छिज्ण एवं निट्दुरवयणेहिमद्भचंदेण । गाढं गरुत्थिज्णं असोगवणियाए दारेण ॥३१॥ निस्सारिया समाणी साहंइ सन्वं पि तस्स सो भणइ । जइ एवं ता अम्मो ! निन्नेहाए न मह कज्जं ॥३२॥ अह सो संकेयदिणे पत्तो रयणीए अद्भरत्तम्मि । । भत्तारं रंजेउं सा वि य विविहप्पयारेहिं ॥३३॥ सुत्तं मोत्तं पत्ता असोगवणियाए विडसमीविन्म । तेण सह विसयसोक्खं उवभुंजइ विविहभंगेहि ॥३४॥ अद्वसुरयगुरुपरिस्समिखन्नाइं दो वि जाव सुत्ताइं । ताव तिहं संपत्ती ससुरी ससरीरचिंताए ॥३४॥ जारेण समं पेच्छइ निययवहुं निद्दपरवसं तत्थ । तो सो चिंतइ हियए सुन्तो एसो न मह पुन्तो ॥३६॥ जाए पभायसमए न हु एसा मित्रिहि ति तो घेतुं । साहित्राणनिमित्तं चरणाओ नेउरं जाइ ॥३७॥ घेप्पंतं तं दहंु भयभीया उद्घवित्तु तं पुरिसं । साहेइ तयं सट्यं भणइ जहा जाहि तुममिण्हि ॥३८॥ समए मह साहैजं कायव्वं बुद्धिपगिरसेण तए । तम्मि गए सा सिणयं गंतुं भत्तारसेजाए ॥३९॥ निसियइ खणंतरेणं उद्रावेऊण प्रभुणए कंतं । अह पिययम !ेमे घम्मो असोगविणयाए ता जामो ॥४०॥ परमत्थमजाणंतो तीए समं सोविजो गओ तत्थ । सुत्तं जाणित् तयं उद्घावित्ता भणइ एवं ॥४१॥ कि एस कुछायारो तुम्हाणं ? जेण निययवहुयाए । नियपहणा सह सुत्ताए नेउरं गिण्हए ससुरो ॥४२॥ सो पभणइ वीसत्था सुयसु पिए ! अप्पिही पभायम्मि । सा भणइ संपर्य चिय मग्गसु मह नेउरं नाह ! ॥४३॥ ताओ न चेव दूरे न गमिस्सइ तं किंहिंप तेणुत्ते । पभणइ सा वि हु एवं महाकलंको इमो होही ॥४४॥ मइ साहीणम्मि पिए! वयणिज्ञं तुज्भाऽबुज्झ को कुणइ?। सा भणइ पिय! विवागं पभायसमयम्मि जाणिहिसि ॥४५॥ एवं जंपंताइं सत्ताइं जाव तत्थ खण्मेगं । ताव पभाया रयणी परिगलिओ तारयानियरो ॥४६॥ जाए पभायसमए नियपुत्तं संठवित्तु एगंते । सेट्ठी साहइ सत्र्वं निसाए वृत्तंतमाह सुओ ॥४०॥ ताय ! अहं सो सुत्तो न हु अन्नो पुण वि पभणए सेट्टी । पुत्त ! तुमं गेहंते नियपल्डंकम्मि पासुत्तो ॥४८॥ तो पंचनंदिणा पुण वि य भणियं ताय ! तुम्ह विद्धत्ता । नयणा नयंति न तहा न हु तेणं रुक्खिओ अह्यं ॥४९॥ एवं पूणो वि भणिओ जाव न पत्तियइ कहिव तं जणओ । ता भिउडिभंगभासुरवयणो भणिउं समाढत्तो ॥५०॥ भुल्लो सि ताय ! तं नियवहुए सुत्ताए मज्भपासिमा । अलियमिणं जंपंतो न लिखओ निययपलियाणं ॥५१॥ एवं जंपंताणं पिय-पुत्ताणं समागया वहुया । जइ एवं ता सुद्धा गिण्हिस्सं अन्न-पाणमहं ॥५२॥ मिलिओ य संयणवरंगो तीए सन्वो वि मलिणमुहछाओ । संसुरकुलेणं सिद्धं समागओ पउरपुरलोगो ॥५३॥ सा भणइ ताय ! साहसु सुज्झवणं मज्भ अइदुसज्झं पि । ससुरो न जाव जंपइ ता भणियं पउरलोएण ॥५४॥

अत्थेत्थ सचवाई जक्को नयरम्मि पसरियपयावो । तज्जंघामज्झेणं निगाच्छउ जह इमा सुद्धा ॥४४॥ तत्तो सा सङ्ग्या जक्साययणिम्म जाव संचिख्या । जाओ अल्यिगहिल्लो विडपूरिसो जाणिउं ताव ॥४६॥ गायंतो पलवंतो नचंतो डिंभपरिवृदो संतो । धूलीधूसरगत्तो आलिगंतो सयललोयं ॥५७॥ तम्मि पएसे पत्तो सा गच्छइ जत्थ पउरपरियरिया । सहसा आर्लिंगतो तीए निब्भच्छिओ बाढं ॥५८॥ आ पाव ! कहं छित्ता पुणो वि ण्हाइतु आगया भवणे । जक्खस्स पउरपचक्खमेरिसं भणिउमाढत्ता ॥५९॥ भयवं ! नियभत्तारं एयं च गहिल्लयं पमोत्तूणं । अस्रो जइ मह देहे लग्गइ ता धरसु जंघाहिं ॥६०॥ चिंतेइ जाव जक्सो ईहा-ऽपोहेहिं हरियहियेओ सो । ताव सहस त्ति सा वि हु नीहरिया जंघमज्झेण ॥६१॥ जक्लो ठिओ विरुक्लो चिंतइ पावाए कहमहं छिलेओ । अहव महिलाण चरियं दुव्विनेयं सुराणं पि ॥६२॥ ससुरो चिन्तेइ जहा कलंकिओ पेच्छ कहमहिमिमीए । अहव महिलाण चरियं दुव्विन्नेयं सुराणं पि ॥६३॥ कहमसईए होउं सइत्तभावाओं रंजिओ सयणो । अहव महिलाण चरियं द्विवन्ययं सुराणं पि ॥६४॥ त्ररवेणं सद्धि जाओ तीए महासईसहो । ससुरो वि य अयसेणं वसीकओ सह अवक्लाए ॥६५॥ निहाए समं नट्टा धणियं सेट्रिस्स मणसमाही वि । हरिसेण समं जाओ तीए कंतस्स पणओ वि ॥६६॥ ससरो वि पउरलोएण निंदिओ साहिऽणंदिया अहियं । संपत्ता ससरगिहे अहिययरं रंजिओ भत्ता ॥६७॥ सेट्रिस्स अवक्लाए निहा नट्ट चि निसुणिउं रन्ना । वाहरिऊणं विहिओ महन्नओ निययअवरोहे ॥६८॥ सत्तो तत्थ निरिक्खइ सेट्टी अंतेउरीणमेगयरि । उट्टेति निसियंति तल्लुव्वेक्सि करेमाणि ॥६९॥ तो सो चिंतइ सेट्री एसा कि कुणइ ? जाणणनिमित्तं । पावरिकणं पड्यं सत्तो सो अलियनिहाए ॥७०॥ जाव निह्यं निरिक्खइ ता पेच्छइ मत्तवारणतलम्म । खंभिम्म मत्तवारणमागलियं मिठपरिकलियं ॥७१॥ रयणीए अंधयारे हत्थी मिठेण चोइओ संतो । उड्ड काऊण करं उत्तारइ रायवरपत्ती ॥७२॥ किं तुह महई वेल ? त्ति जंपिउं भारसंकलाए हया । मिठेण भणइ देवी न मज्भ दोसो परं किंतु ॥७३॥ रत्ना जो पाहरिओ विहिओ सामि ! सुयह न किहैपि । सुत्तम्मि तम्मि संपह समागया तह समीवस्मि ॥७४॥ रमिऊण तं जहिच्छं मैल्लावड करिकराओ सद्दाणे । तं सव्वं अवलोइय सवियक्को चिंतए सेट्री ॥७५॥ जत्थ नरनाहमहिला विविह्नपयारेहिं रिक्सियाओ वि । एवं कुव्वंति जए का गणणा इयरनारीणं ? ॥७६॥ अज्ञ वि वयं कयत्था जाण परंधीओ निगाया बाहिं । नीराईण निमित्तं नियगेहेसं नियत्तंति ॥७७॥ इय चिंतिउं पसत्तो विगयअवक्को तहा कहवि सेट्री । सुरुगमे वि न जहा पडिबुज्भह जग्गवंताणं ॥७८॥ पुव्यिह्मा पाहरिया तत्तो साहिति राइणो गंतुं । देव ! नवल्लमहल्लो न य उट्टइ सुरउदए वि ॥७९॥ रत्रा तो आणत्तं पडिबोहह मा तयं सुयउ कामं । सो वि जह एगदिवसं तह सुत्तो सत्त दिवसाणि ॥८०॥ सत्तमदिणस्मि बुद्धो वाहरिओ राइणा तओ सेट्टी । कि तुह अणन्नसरिसा समागया एरिसा निहा ? ॥ = १॥ तो सेट्रिणा वि भणियं एगंतं कुणह जेण साहेमि । नरवइनयणुक्खेवा एगंते जाइ सञ्वसहा ॥८२॥ तो साहइ तं सब्वं सुणिउं रन्ना विसज्जिओ सेट्टी । तकहियजाणणत्थं राया अंतेउरे गंतुं ॥८३॥ सन्वाओ ताओ अंतेउरीओ एगस्थ मेलिउं भणइ । जह अज्ज मए दिट्टो सुमिणो रयणीविरामिन्म ॥८४॥ गयनिवसणाहि भवईहिं लंघियन्वो किलिजमयहत्थी । ता सच्चसमिणयं तह करेह जह होइ मह खेमं ॥८४॥ लंघंति तहेव तयं अवराओ सा य कुडिलहिययत्ता । जंपह बीहेमि इमाओ दढमहं हरिथरूवाओ ॥८६॥ तो नरवङ्गा हसिउं लीलाकमलेग ताडिया संती । पडिया सहस ति महीयलम्मि सा अलियमुच्छाए ॥८७॥ पेच्छइ य पट्टिभायं संकलसलसंज्यं तओ राया । तव्वइयरजाणावणनिमित्तमेसो पढइ गाहं ॥८८॥ मत्तगयमारुहन्तिए! भिंडमयस्स हिश्यस्स बीहंतिए ! । तत्थ न मुच्छिय संकलाहया ! एत्थ य मुच्छिय उप्पलाहया ।।८९।। तो कोवफरियअहरो राया वज्झाणि तिन्नि वि इमाणि । आणवह सावराहे मिठं देविं करिंदं च ॥९०॥

देविं चडाविज्ञणं मिंठं आरोहयं च काज्जणं । कारवइ छिन्नटंके तं करिवरमेगपाएण ।।९१।। तिक्खगगअंकुसेणं मिठेणं चोइओ करिवरिंदो । उक्खिवइ एगपायं तह बीयं तह य तइयं च।।९२।। जा तिहिं पण्हि हत्थी आयासे संठिओ निराहारो । ता हाहारवसदो उच्छिछिओ पउरलोगम्मि ॥९३॥ हा हा ! न जुत्तमेयं नरवहणो परवसं गहियसिक्खं । एरिसविन्नाणज्यं करिरयणं जं विणासेइ ॥९४॥ तो रन्ना जणवायं सुणिऊणं पभणिओ वरारोहो । ओयारिउं समत्थो विसमाओ गयं समपहिम्म ? ॥९'५॥ तेणुत्तं जइ अभयं देवीसहियस्स देसि मह देव ! । ता हं करेमि एयं पडिवन्नं राइणा तं पि ॥९६॥ तत्तो सिणयं सिणयं ओयरिए करिवरे समाइसइ । मह विसयं मोत्तृणं वच्चसु रे पाव ! अन्नत्थ ॥९७॥ सो सिद्धं देवीए वचन्तो अन्नया य संभाए । एगत्थ नयरपरिसरदेवेउले जाव पासत्तो ॥९८॥ ताव सहस त्ति चोरो आरक्खियतासिओ गहियदच्छो । तत्थ पविद्वो तं वेढिऊग ते वि हु ठिया बाहिं ॥९९॥ चोरो वि अंधयारे पविसंतो तीए कह वि सो छित्तो । तप्फंसरायरंजियहियया देवी पयंपेड ॥१००॥ को सि तुमं चोरो हं इय भणिया सा वि पभणए निह्यं। जह इच्छिस मं भोत्तं ता तुह जीयं पयच्छेमि ॥१०१॥ नियजीयरक्खणकए पडिवन्नं तेण वयणमह सा वि । मोयावइ तं दच्छं पावा मिठस्स उस्सीसे ॥१०२॥ अह निहणियदोसो वि ह तीए दोसं व पयिंडओ सूरो । निययकरण्जंसेणं उज्जोयंतो भुवणवल्यं ॥१०३॥ उदयगिरिं संपत्तो तत्तो आरिक्खिया सलोत्तं तं । चोरो ति कलिय बंधंति जाव ता जंपए भिट्टो ॥१०४॥ पहिओं हं न हु चोरो एसा मह भारिया गुरुसिणेहा । पुच्छंति ते वि जुवई को भत्ता तुउझ एयाण ? ॥१०५॥ साहइ सा वि हु तेसिं मह भत्ता देवबंभणेहिं इमो । दिन्नो तो तं सोउं मिठो हियए विचितेइ ॥१०६॥ महिला मरणमयंडे महिला दुग्गेज्झमाणसपयारा । महिला क्यंतकत्ती महिला मूलं परिभवाणं ।।१०७।। महिला दुहसयसाणी सन्भावविवज्जिया सया महिला । महिला नरयद्वारं गुणगिरिवज्जासणी महिला ।।१०८।। महिला निद्दयिच्या उच्भडविसवेल्लरी जए महिला । संतावजलणजालापरिभवतरुमंजरी महिला ।।१०९।। इय भिंठो चितंतो सुलाए रोविओ निरवराहो । आरक्खिएहिं तत्तो खणंतरे तिव्ववियणाए ॥११०॥ जाओ तिसाभिभूओ जा वंछइ पाणियं तर्हि पाउं । ता गच्छंतं पेच्छइ सुदंसणं नाम वरसङ्घं ॥१११॥ तो भणड भो महायस ! पायस सिललं करेवि कारुलं । सो प्रभणड जड समरिस जिणनवकारं महामंतं ॥११२॥ तेणावि हु पडिवन्ने तिसाभिभूएण सेट्टिणा दिन्नो । दुहतरुवणदावानलसरिसो परमेट्टिनवकारो ।।११३।। सिल्लं घेतुं सेिट्टं आगच्छंतं वियाणिउं तत्तो । अहिययरं उग्घोसद्द सिल्लकए सद्धकयित्तो ॥११४॥ एत्थंतरम्मि सहसा भिन्नो सुरू।ए सो तओ मरिउं । परमेट्रिपहावेणं संजाओ वंतरो बलिओ ।।११४।। तयणंतरं च तेणं सन्नेज्झं सावयस्स जह विहियं । जह सा धम्मे ठिवया सियालवेसेण बोहेउं ॥११६॥ जह राया भेसविओ पुरुव तं जह कलंकमवणीयं । वित्थरओ विन्नेयं सञ्वं गंथंतराओ तहा ॥११७॥

## ॥ नूपुरपण्डिताख्यानकं समाप्तम् ॥७१॥

## इदानीं दत्तकदुहिताख्यानकमाख्यायते । तज्येदम्—

सिल्ल व्व निम्मलपया जंबुद्दीवो व्व विश्वयसुवासा । अत्थि पुरी उज्जेणी मणोहरा मयणसृत्ति व्व ॥१॥ तीए राया रिउकरिडकरडिन्द् ल्णकेसरिकिसोरो । विष्फुरियबुद्धिविन्नाणविक्कमो विक्वमाइच्चो ॥२॥ कइया वि हु रयणीए नयरीचरियावियाणणिनिमित्तं । पावरियनीलपडओ अदिस्समाणो परिच्ममइ ॥३॥ पेच्छंतो तिग-चच्चर-चउक्क-चउसुह-महापह-पहेसु । जणवइयरे निर्दे वइससमेगं इमं नियइ ॥४॥ कुल्डाए [काए] को वि हु करिन्म घेत्तूण भन्नए सहय ! । किं कइया वि न दीसिस ? तेणुत्तं सुयणु ! सममेयं ॥५॥ तीए भणियं चल्लसु गिहम्मि तं संपयं पि सो भणइ । तुह गेहे भत्तारो ता कह में कज्जसंसिद्धी ? ॥६॥

तीयुत्तं मा भायतु तत्थ गया हं सयं भलिस्सामि । मङ्काए अणिच्छंतो वि चालिओ तीए सो गेहे ॥७॥ राया चिंतइ तावऽज्ञ चरियमेयाए चेव पेच्छामि । अच्छसु अवरं काही कहं सक्कज्ञं पइसमीवे ? ॥८॥ तिन्नि वि पत्ताणि गिहं तं मोत्तूणं सयं विसइ गेहे । सन्वं विहियं किश्वं सिसुपुत्तो पाइओ थन्नं ॥९॥ भणिओ तीए भत्ता सहीए मह छिट्टिजागरो होही। ता जइ किहं पि वेला लगाइ ता तं भलसु गेहे ॥१०॥ इय भणिऊणं दइयं विणिग्गया सिक्खवित् विडपुरिसं । समगं तेण पविद्वा पणिमय सेट्विं विडो भणइ ॥११॥ जिणदत्तसेद्रिगेहं होइ इमं ? सेद्रिणा भणियमामं । ता किं न धणिसरी दीसइ ? त्ति कउजे किंह पि गया ॥१२॥ संपयमेवाऽऽगच्छइ तुन्भे कत्तो समागयाणि ? ति । पृष्टे पाहणगेणं भणियं तुह ससुरगेहाओ ॥१३॥ एवं वृत्तो तेसि सेज्जा-पावरणपमुहपडिवत्ती । ससुरकुरुसिणेहेणं सगउरवं सेट्रिणा विहिया ॥१४॥ नीसंकं जा सुत्ताणि ताव य छुहाइओ ः बालो । रोवइ रइविग्वकरो तीए आणाविओ पासे ॥१५॥ कि एस रुयह ? पृष्टुम्मि सेट्टिणा भणियमेयजणणीए । पिडयमणागमणिममो छूहाइओ कि करेमि अहं ? ॥१६॥ तेणुत्तं मह भज्जा वि बालवच्छा तओ धयावेमि । तहविहिए सो सुत्तो सुहेण ताणि वि असेसनिसं ॥१७॥ पच्छिमपहरे रयणीए णीणिओ सा वलंतिया वृत्ता । रन्ना भद्दे ! तृह सरिसियाओ कइ मज्झ नयरीए ? ॥१८॥ नायं जहेस राया तीयुत्तं देव ! केरिसी अहयं ? । दत्तयदृहिया एतथेव जणसमक्खं वसइ गेहे ॥१९॥ सा केरिसिया भद्दे ? कहसु जओ मज्भू कोउगं गरुयं । तीए वृत्तं निसुणसु खणमेगं अवहि को राया ॥२०॥ इह अस्थि देव ! दत्त्रयसेट्टी सञ्वत्थ सुइसमायारो । तस्स सुया रूयवई सुवियहा बालविहवा य ॥२१॥ तं सीलरक्खणकए सेट्टी पासायसंठियं धरइ । भोगंगं तु समगं पइदियहं देइ नेहेणं ॥२२॥ सा तत्थऽच्छइ पारूढरूयलायन्त्रजोव्वणारंभा । उज्जंभमाणमयणा वि अमयणा मयणवरिणि व्व ॥२३॥ अह मयणविहरियंगी अहोवयंतं च सत्थवाहसुयं । जाणावइ नियभावं कयाइ केणइ पयारेण ॥२४॥ सो वि ह तत्थाऽऽगच्छइ निचं चिय मंचियापओएण । तीए जणएण समं ववहारं कुणइ पीइं च ॥२५॥ तिए सिक्खविओ सो अमुगं पञ्चाइयं वसीकाउं । तस्सिस्सिणिवेसधरेणाऽऽगंतञ्वं मह समीवे ॥२६॥ जणओ विमीए वृत्तो एगागीए विणोयणनिमित्तं । मह धम्मवंतममुगं पव्वाइं ताय ! आणेख ॥२०॥ तप्पभिइ तत्थ रायं ! तहा कए जंति तेसि दिवसाणि । न य को वि किं पि जाणइ पेच्छसु तीए वियड्ढत्तं ॥२८॥ अह अन्नया य अन्नं पि काउकामाए तीए नियदइओ । भणिओ को निन्वाहो एयाए कुडचरियाए ? ॥२९॥ जइ भणिस कमिव अन्नं पर्वचमहमायरामि जेण सुहं । अच्छामो तेणुत्तं जं जाणिस तं पिए ! कुणसु ॥३०॥ कल्लमहमागिमस्सामि जक्सजत्ताए जणसमूहिम्म । एवं करेज्ञ पच्छा सव्वं सुत्थं करिस्सामि ॥३१॥ तो तत्थ जणसमन्त्वं घेतुं बाहाए सामरिसवयणं । भणिया किं हिंडिस छिड्डिएण नियगेहिकिच्चेण ॥३२॥ तप्परियणेण भणियं भुल्लो कि भमिस भद्द ! तुममेवं ? । तेणुत्तं सच्चमहं भुल्लो सारिक्सयाए दढं ॥३३॥ तप्पभिई कट्टरकारियाए तं सुणसु जं समारद्धं । परपुरिसेणं छित्त ति छोल्लिउं दंतसंपुडयं ॥३४॥ जम्मंतरिम्म घेच्छं कूरमहं सा ठिया पड्नाए । अहन्नो सन्त्रो वि हु जणयाई परियणो तीसे ॥३५॥ अन्निम्म दिणे जं तीए कूरकम्माए देव ! पारद्धं । कहिउं पि तं न तीरइ कि पुण काउं सकहणाण ? ॥३६॥ पन्वाइयाए मज्झिट्टियाए पज्जालिऊण पासायं । तन्वेसं घेत्तूणं नीहरिया पिययमेण समं ॥३७॥ हाहारवी य जाओ महासईए पसाहिओ अप्पा । सीलस्स रक्खणकए जुत्तमिणं सीलवंताणं ॥३८॥

#### यत उक्तम्--

वरं प्रवेप्टुं ज्विलतं हुताशनं, न चापि भग्नं चिरसिश्चतं व्रतम् । वरं हि मृत्युः सुविशुद्धकर्मणो, न चापि शीलस्खिलितस्य जीवितम् ॥३९॥ पचाइओ य लोओ धुत्तीए सयं च भुंजए भोए । जणपयडं च पवंचं पेच्छ महाराय ! महिलाणं ॥४०॥ काऊणं मयकिच्चं कालेणं सो य विरहिओ जाओ । जणयाइजणो जम्हा दंसणसाराइं पेम्माइं ॥४१॥ सो उण सत्थाहसुओ तहेव ववहरइ सेट्टिणा सिद्धं । अह अन्नया य वत्थे घेतुं पत्तो पियाए कए ॥४२॥ वालेऊणं मुक्काणि ताणि जा दोन्नि तिन्नि वाराओ । राढाला मज्झ पिया ताय ! न रोयंति एयाणि ॥४३॥ केरिसिया तुज्झ पिया ? आगच्छउ वच्छ ताव पेच्छामि । गिण्हउ मणस्स रुच्चंति जाणि वत्थाणि सयमेव ॥४४॥ तो आगंतुं चलणेसु निवडिया एस चेव मह धूया । धरिया नियउच्छंगे गहवरिओ तं निएऊण ॥४४॥ आऊरिय गलसरणी पमुक्तपोकारवं परुको य । भणियं च जणसमक्खं एस चिय होउ मह ध्या ॥४६॥ एसो च्चिय जामाऊ बुढ़ो हं एस मज्झ घरसारो । विलसउ देउ जहिच्छं न किंपि केणावि वत्तव्वं ॥४७॥ सत्थाहसुएणुत्तं इमीए भंतीए ताय ! तुज्भ सुया । बाहाए मए गहिया तीसे एईए न विसेसो । ॥४८॥ तो राय ! तीए पुरओ केरिसिया हं ? सयं विचितेसु । इय सुणिउं पुहड़वई विम्हइयमणो विचितेइ ॥४८॥ गह-सर-चंदचरियं ताराचरियं च राहचरियं च । जाशंति बुद्धिमंता महिलाचरियं न याणंति ॥४०॥ गंगाए वाख्या सायरे जलं हिमवओ य परिमाणं । जाणंति बुद्धिमंता महिलाचरियं न याणंति ॥५१॥ भणिया सा नियपइणो तं केरिसमुत्तरं पयच्छिहिसि ? । तीयुत्तं खणमेगं नियसु महाराय ! जड़ एवं ॥४२॥ उद्दाविजण सेट्टी भणिओ तीयत्थु डुंकियमुहीए । सेज्जा किमेस ? छिदं लहिउं कम्माइयं किंपि ? ॥५३॥ मा रूस पिए ! किंपि हु मह सासुरयाओ काणि वि इमाणि । वसिऊण गयाणि तओ सरोसमेईए संरुत्तं ॥४४॥ इममेव मए पुट्टं सहय ! तए अज्ज किंपिं सासुरयं । घडियमउन्विमिगेए कओ विलक्लो वराओ सो ॥४५॥ भणिओ य तीए राया दिद्वं मम किंपि चेट्टियं तुमए ? । तुम्भे त्थ वंदणिज्ञाओ भवह भणिउं गओ गेहे ॥५६॥

## ॥ दत्तकदुहिताख्यानकं समाप्तम् ॥७२॥

## इदानीं भावमद्विकाख्यानकमुच्यते । तद्यथा-

रयणविणिम्मियपासाय-भवण-पायार-तोरणाईहिं। रयणपुरं व जहत्थं जं नियनामं समुव्वहइ ॥१॥
सव्वतो चिय पसिरयरयणंसुनिबद्धसक्कचावाए। रयणपहाए आयिरसए व्व जं नियइ नियसोहं॥२॥
तिम्म पुरे ससहरकरिसयजसधविलयदहिदयंतराभोगो। भोगोवभोगसुत्थियसमिस्स्यासेसपणइजणो॥३॥
जणयाणुरायगुणवसिवदत्तसुविसुद्धसंपयाकिल्ञो। किल्ञोहामियरिउजणकिरमिरिकरचिल्यचमरजुगो॥४॥
जुगसमपयंडभुयदंडचंडिमाधिरयवसुमईवल्ञो। बल्जोहजुओ सिरिरयणसेहरो नाम नरनाहो॥५॥
तस्स य रन्नो भज्जा सुयणाणं हिययहारिणी अहियं। नामेण रयणमाला विमलगुणा रयणमाल व्व ॥६॥
मइमाहप्पविणिच्छियरज्जत्थो सुमइनामओ मंती। तस्स य पुत्तो गुणरयणसायरो सायरो नाम ॥७॥
गुणदिवसाणं सुहिचक्कवायिमहुणाण बंधुकमलाणं। पुरिसेट्टी नामेणं भाणू भाणु व्व मणदइओ ॥८॥
नामेणं भाणुसिरी तस्स पिया तप्पह व्व सुपयासा। तेसि अब्भुयभूया धूया भाविष्ट्या नाम ॥९॥
बालत्तणे वि पिढया सेट्टिसुएणं समं सुरिदेणं। लोइय-वेइयसत्थेसु जा पवीणत्तमुव्वहइ ॥१०॥
इत्थोजणजोग्गाओ सयलाओ कलाओ तीए नायाओ। तेणं चिय सा किल बालचंडिया विस्सुया नयरे ॥११॥
बहुदंती य कमेणं पह्रदवनकोव्वणाहियं जाया। लायन्न-रूय-सोहग्ग-लिलयसुंदेरगुणभवणं॥१२॥

तथाहि---

चलणजुयं भस-ससि-संख-मीण-कमलोवसोहियं जीए । लायन्नलहरिलडहं छज्जइ रयणायरसिरच्छं ॥१३॥ इक्तुयं रंभाथंभविच्ममं कमपविद्धवित्तजुयं । भवणस्स मयणरत्नो तोरणथंभोवमं सहइ ॥१४॥ रमणं सुरसिरयापुल्णिसन्निभं सइसुहिल्लिसोहिल्लं । जगजगडणपिरसंतस्स मयणसुहडस्स सयणं व ॥१४॥ इंजीए सिसुमुद्दिगेज्भो [कडिभाओ] निम्मओ पयावद्दणा । थणभरभंगभएण व वलित्तयसमिसओ सहइ ॥१६॥ जीसे थणजुयमचंतमुत्रयं वट्टलं ससाममुहं । रेहइ कामनिवइणो निहिकलसजुयं व्य कयमुहं ॥१७॥ बाहुलया वि हु जीसे सहजारुणकरसरोयरमणीया । पज्जतपरूढाभिणवपल्लवा चंपयलय व्य ॥१८॥ जीसे कंठो रेहातिगेण समलंकिओ कहइ एवं । थीरयणमवरमेरिसरूवं भुवणत्तए निश्य ॥१९॥ अहरदिलल्लं सियदसणकेसरं नयणभमररेहिल्लं । नासानालं लायन्नसिरिगिहं सहइ मुहकमलं ॥२०॥ रमणीयं सवणजुयं जीसे सरलं सहावसोहिल्लं । रइ-पीईणं मणहरमंदोलयकरणिमुव्वहइ ॥२१॥ सुसिणिद्ध-कसिण-मिउ-कुडिलकेसकवरी मणोहरा जीसे । कामकुलकेलिसिहिणो कलावलीलं विडंबेइ ॥२२॥

अवरं च---

विन्नाणगुणवियड्ढं गरुयगमं जइ निएज्ज पुव्विममं । ता जडपर्यई निन्नयगइं च गिण्हेज्ज कह णु हरो ॥२३॥ गंगं ? कहं व गोरिं पव्वयदुहियं सया सुहियमेयं । लिंच्छ व वासुदेवो समुद्दमहणुङभवं चवलं ॥२४॥ सज्जणजणेण सुहयं थिरस्सहांवं व चइय जं दट्टुं । एवं वियप्पइ जणो को सक्कइ विन्नि उं तिमह ? ॥२५॥ अह अन्नया य किम वि पत्थावे तत्थ रायअत्थाणे । महिलागओ वियारो जाओ रायाइपुरिसाणं ॥२६॥ केणावि भणियमित्थी तुच्छा पर्याइपुर उणिहियया य । कुडिलसहावा दोसाण मंदिरं भणियमवरेण ॥२०॥ सत्यं विच्म पियं विच्म हितं विच्म पुनः पुनः । अस्मिन्नसारे संसारे सारं सारङ्गलोचना ॥२०॥

राज्ञोक्तम्--

चवरा महरूणसीला सिणेहपरिपूरिया वि तावेह । दीवयसिह व्व महिला लद्धप्पसरा भयं देह ॥२९॥ भाणुसेट्टिणा भणियं—

महिला कुडिलसहावा बंधवकुलभेयकारिणी महिला । महिला निद्यहियया पच्चक्खा रक्खसी महिला ॥३०॥ महिला आलकुलहरं महिला लोयम्मि दुच्चरियखेत्तं । महिला सकज्जनिष्ठा महिला जोणी अणस्थाणं ॥३१॥ मन्त्रिपुत्रेणावाचि—

मम तावन्मतमेतिदह, किमिप यदस्ति तदस्तु । रमणीभ्यो रमणीयतरमन्यत् किमिप न वस्तु ॥३२॥दोधकः॥ अपरेणोचे—

> अरवः शस्त्रं शास्त्रं वाणी वीणा नरश्च नारी च । पुरुषविशेषं प्राप्ता भवन्त्ययोग्याश्च योग्याश्च ॥३३॥ भणियं च भाणाणा जइ वि एविमह तह वि निच्छओ मज्झ । देवेहिं पि न एसा रिक्स जाइ मुक्कमजाया ॥३४॥ एवं विवयंतो सो मिलिऊण कुओ वि अभिनिवेसाओ । सन्वेहि पराभुओ विसेसओ मंतिपूत्तेण ॥३५॥ एवं विसन्नचित्तो भणिओ भावद्वियाए गेहगतो । दीससि असमाहिजुओ तेण वि कहियं जहावत्तं ॥३६॥ जणयावमाणमसमं तीए परिभाविउं असज्भामिमं । धणियं माणधणाए भणिओ भावद्वियाए पिया ॥३७॥ वियरस मं मंतिसुयस्स ताय ! सच्चं करेमि तह वयणं । महमाहप्पं पेच्छामि जेणमेएसि सन्वेसि ॥३८॥ एवमभिमाणवसगाए तीए चित्तप्पवंचिनउणाए । परिणावियमप्पाणं सुरिंदगयमाणसाए वि ॥३९॥ तेण वि नायमिमीए परिभवकामाए विहियमेयं मे । तो तं पासायतले सुगोवियं धरइ मंती वि ॥४०॥ भोगोवभोगजायंतीए सो अप्पणा पणामेइ । मायापवंचिनउणाए रंजिओ ससुरओ भणिओ ॥४१॥ ताय ! मह सुरथमवरं परमहमेगागिणी वसामि दुहं । ता सहियणमज्झाओ सुपरिक्लियमप्पणा सहियं ॥४२॥ एगं दो वा पेसस जेण नवाणं कलाणमन्भासं । सिद्धं तार्हि करेमी मणयं च सहेण चिद्रामी ॥४३॥ जावाऽऽगच्छंति सहीओ तीए पासिन्म मंतिवयणेणं । ता कइया वि सुरिंदो सहिवेसेणं समाहुओ ॥४४॥ तप्पभिई तेण समं सुरयसहं सरसमणुहवंतीए । वच्चंति दिणाणि अहो ! गृदायारित्तमित्थीणं ।।४५।। तीए वि हु तह कह वि हु विणएण वसीकओ ससुरवग्गो । जह कन्नाओ कन्नं न को वि किं पि हु तयं सुणइ ॥४६॥ तप्पइणा य कया वि हु सरीरमलणाइणा पयारेण । परिजाणियं जमेसा समगं पुरिसेण संवसइ ॥४७॥ छक्कन्नं जाव कयं ता भणिओ तीए सविणयं ससुरो । ताय ! तए सच्चवियं नियसुयविरुसियमपुञ्चिममं ? ॥४८॥

तुह चेव निद्धसयणास्स सेट्रिणो भाणुणो अहं धूया । परिणेऊण जमेयं सद्धायारा वि परिहरिया ॥४९॥ न हु एतिएण तुद्दो दूसणमारोवए मह्डलं पि । ता णेण कयं सच्चं केणावि बुहेण जं भणियं ॥५०॥ न हु एत्तिएण ठाही गयणयलं मइलिङ्गण घणनिवहो । कायच्वा अज्ज वि रायहंससन्ना सरुच्छंगा ॥५१॥ ता संपद्द सुद्धा हं कूरम्गहणं करिस्समलमिमिणा । चाविज्ञंति न मिरिया जह चणया ताय ! पयडमिणं ॥५२॥ छन्नस् भिक्तमवराणं महिलाणं गयनिमीलियं काउं। जा सकलंका जीयंति ताय! ता कुणस् मह सुद्धि ॥५३॥ इय सोऊणं सब्वो सराय-पउरो जणो तर्हि मिलिओ । जा कोवि किंपि पभणइ पहाणपुरिसेहिं ता वुत्तं ॥५४॥ जा एवं कयनियमा सा कावि हु होउ कि वियप्पेण ? खिप्पउ सुरपियभवणे किमियरदिव्वेहि कायव्वं ॥५४॥ न्हाया क्रयबलिकम्मा धवलविलेवणविलित्तसव्वंगा । धवलाहरणविह्नसियसव्वावयवा धवलवसणा ॥५६॥ धवरुपपरुणपरिमरुमिलंतभमरउलरुइरगलमाला । धवरुसरोरुहसयवत्तकुसुमसिरधरियसेहरया ॥५०॥ इय सव्वंगीणमहग्वत्थसच्चवियफारसिंगारा । अणुगम्ममाणमग्गा नरवइ-नायरयनिवहेण ॥५८॥ निरवज्जवज्जिराउज्जमणहरारावपुरियदियंता । पढमाणभट्ट-बंदियणबहरुहरूबोलमुहरुनहा ॥५९॥ सवियक्त-सविम्हय-सदय-कोडगविखत्तनायरजणस्स । गरुययरचडयरेणं पत्ता सुरपियभवणमेसा ॥६०॥ सो उण जनको सन्निहियपाडिहेरो निसाए बलवंतो । पालइ पयत्तओ पाणिनिवहमिह सुइसमायारं ॥६१॥ दुट्टं रुट्टो निगाहइ गहिय जमजीहसच्छहच्छुरिओ । दिवसम्मि अर्किचिकरो पर्यई एसा जणपसिद्धा ॥६२॥ खिविज्ण जक्लभवणे भावट्टियज्वइमुब्भडकवाडे । ढिक्कय ढडढसमेयं काउं विलओ नयरिलोओ ॥६३॥ सो तं दट्दु दट्टोट्टभिउडिभासुरकरालमालयलो । आयङ्किउमसिघेणुं पाविट्टे ! सुमरसु तमिट्टं ॥६४॥ एवं भेसविया वि हु सविणयमवलंबिज्ञण थिरचित्तं । पभणइ भयवं ! एवं को किर मह उविर संरंभो ? ॥६४॥ अहमेगघायसज्भा महापभावो तुमं च दयरसियो । ता वित्रत्तिं निसुणसु मह पच्चासन्नमरणाए ॥६६॥ संपद्द मह मरणं पि हु सलाहणिज्ञं जयम्मि जं दुलहं । एएण निमित्तेणं संजायं दंसणं तुम्ह ॥६७॥ ता संपद्द होसु थिरो जाव सुदिहुं करेमि जियलोयं । तुह चिंतण-भासण-दंसणेहिं दुलहेहऽपृत्नाणं ॥६८॥ साणुणयं सप्पणयं तह कह वि हु तीए भणिइनिउणाए । सो भणिओ जह जाओ मणयं उवसंतकोवभरो ॥६९॥ भिणयं च तेण भद्दे ! जीयं मोत्तूण वरसु कि पि वरं । जं सावराहजीयं कइया वि न दिन्नपुच्वं मे ॥७०॥ तो तीउत्तं निसुणसु कहाणयं किंपि तुह कहेमि अहं । तेणुत्तं निस्संक। कहसु अहं अवहिओ एस ॥७१॥

## [विक्रमादित्यनृपास्यानकम्]

अत्थि अवंतीजणवयपरमालंकारसन्निमा भयवं ! । परमच्छेरयभूया सन्वेसि गुणाण कुरुभवणं ॥७२॥

तथा हि---

तं विकाणं भुवणे वि नित्थ तं कोउयं जए नित्थ । तं साहसं पि अवरत्थ नित्थ कुहगं पि तं नित्थ ॥७३॥ चाओ नाओ धाओ धाउव्वाओ विसिद्धसमवाओ । तह य रसायणवाओ जोगिणवाओ य गहवाओ ॥७४॥ कि बहुणा नयनिउणं जोइज्जंतो विवेयचक्खूहिं । सो कोवि हु नित्थ गुणो पाएणं तीए जो नित्थ ॥७५॥ ज़स्हा हिरसद्वाणं परमुज्जयणी जणिम नयरी सा । तम्हा तं नयनिउणे परमुज्जयणी बुहा बेंति ॥७६॥ तं नयिससमसाहसवसीकयाणहपभावभूयितगो । पालइ पयडपरक्षमसमुविज्जयिकित्तिजसपसरो ॥७७॥ हयविक्षमो वि गयविक्षमो वि रहिविक्षमो वि सो तत्थ । तह सञ्चिवक्षमो वि हु जाओ नयिवक्षमो जेण ॥७८॥ महिवलयभासणाओ कमलाण वियासणाओ सव्यत्तो । दुन्नयतमहरणाओ आइचो विक्षमाइचो ॥७९॥ चाई सूरो पिडवन्नवच्छलो बुद्धिविजयसुरमंती । दिनस्वन्निही निययं परोवयारेकगुणरिसओ ॥८०॥ अह तं कह्या वि निवं अणेगभडकोडिसंकडत्थाणे । कणयमयदंडहत्थो पिडहारो विन्नवह एवं ॥८१॥ सियभूइगुंडियतणू लक्सणपिडपुन्ननरकवालकरो । डमडिमयडमरुयधरो संधोविरि धरियसहरुंगो ॥८२॥

वियहजडामउडिसरो एगो कावालिओ दुवारिम्म । अहिलसइ देवदंसणमुहं देवो पमाणं ति ॥८३॥ सिग्धं प्रवेससु तयं भणिए रन्ना प्रवेसिओ तेण । ससमयपसिद्धमेसो दाऊणासीसमुविवृहो ॥८४॥ भणियं च तेण हिमवंतप्रव्यए आसि साइसयमंतो । मज्झ गुरू तस्सीसं मं जाणसु भइरवाणंदं ॥८४॥ मह तेण मरंतेणं दिन्नो नरनाह ! साइसयमंतो । सिद्धेण जेण सिज्भह प्रओयणं तिहुयगऽञ्भिहियं ॥८६॥ विहिया य जहाविहिणा बारस विरसाणि पुव्यसेवा मे । इण्हि तु असमसाहससहायसाहेज्जवसगाणं ॥८०॥ सिज्भह एसो तं पुण तुज्भ सयासाओ होहिही नृणं । महिवरुए वि जमवरो नेवंविहभारधुरधवलो ॥८८॥ तं पुण साहसविहवो परोवयारेक्ककरणदुल्ङिओ । निव्विडयसूरचित्ओ अञ्मत्थणभंगभीरू य ॥८९॥ ता तुज्भ सयासमहं पङ्कच्च कज्ञं इमं समणुपत्तो । तो कण्हचउदिसदिणे निसमेगं कुणसु साहेज्ञं ॥९०॥

#### चितियं च राइणा-

गुरु-मित्तत्थे पाणा रूवं तारुत्रयं च दइयाए । विह्नुद्धरणिम्म धणं जं उवउज्जह तयं सफलं ॥९१॥ इय पिडविज्जय सहिरसमुिह्दिदिणिम्म नरवर्द पत्तो । एगागी सत्तधणो करालकरवालवगमकरो ॥९२॥ पुरओ चिय संपत्तो पेतवणं तिम्म भेरवाणंदो । सयलीकरणं काऊणाऽऽलिहियं मंतमंडलयं ॥९३॥ रत्ना भिणयं भयवं ! आइस तं किंपि जं मए कज्जं । तेणावि भिणयमक्खयमख्यं तुममेगमाणेषु ॥९४॥ सो वि हु तह ति पिडविज्जिङ्ण भीसावणिम्म पेयवणे । जाव भमह ता दिद्दो रुक्खे उल्लंबिओ चोरो ॥९४॥ चिडङणं छुरियाए जा छिदिय रञ्जुमुत्तरइ तरुणो । ता पेच्छइ उविर तयं तहेव लंबंतमायासे ॥९६॥ दुइयं वारं छिदइ ताव तहेव य तयं नियइ रुक्खे । तइयाए वाराए आलिंगिय देइ झंपमहो ॥९७॥ खंघे काङण तयं जावाऽऽगच्छइ पहिन्म ता तेण । किहिउं किं पि कहाणयमेसो बोह्माविओ जाव ॥९०॥ ता तं तहेव रुक्खे विलिगिउं ठाइ एव बीयं पि । तहयाए वाराए आयासे सुणइ वयणिममो ॥९९॥ भो भो निर्दि ! कावालियस्स मा वीससेज्ज एयस्स । एसो हु सुवन्नकए हंतुं तं महइ कूरमई ॥१००॥ राया वि भणइ न जुगंतरे वि मह वयणमन्नहा होइ । पिडवन्निममं कज्जं कायव्वं सन्वहा वि मए ॥१०१॥

जओ---

छिज्जउ सीसं अह होउ बंधणं वयउ सव्वहा लच्छी। पिडवन्नपालणे सुपुरिसाण जं होइ तं होउ ॥१०२॥ जइ एवं तह वि तुमं कह वि हु अवस्वाणयस्स पज्जन्ते। पुच्छंतस्स वि नरवर! पिडवयणिममस्स मा देसु ॥१०३॥ अन्नं च मडयभाले पणविममं गवलगुलियवन्नामं। झाएज्ञसु थिरिचितो खेमं एवंकए तुज्झ ॥१०४॥ इय पिडविज्ञय सम्मं मडयं काऊण खंधदेसिमा। गंतुं जाव पयद्दो ता मडएणं इमं वृत्तं ॥१०५॥ गरुयंतरालमज्ज वि अज्ज वि तुह मंतवाइओ दूरे। ता पहनिन्वहणकए कहिम अक्ष्वाणयं सुणसु ॥१०६॥ राया वि मोणमिस्सिय पत्तो कावालियं भणइ एवं। एयं अक्ष्वयमडयं अन्नं पि हु भणसु मह किच्चं ॥१००॥ तेणुत्तं तल्लहृहुसु वसाए संपयमिमस्स पयजुयलं। सो उण निवकरवालं करिम्म काऊण महयस्स ॥१००॥ आढत्तो परिजविउं मंतं राया वि पणवमक्खुहिओ। ताव य मंतपभावा सहस ति समुद्वियमिमो वि ॥१०९॥ गाढयरं जा भायइ पणवं भूमीए ताव तं पिडयं। पुणरिव य मंत-पणवे दुन्नि वि सुद्वुयरमुष्ठजता ॥११०॥ कायंति जाव ताव य भूओ वि हु लग्गमुद्विउं महयं। पणवपभावा पिडयं तहेव कावालिओ तत्तो ॥१११॥ आवेसेणं जा जवइ मंतमेएणमुद्विउं ताव। तहयाए वाराए पहओ खग्गेण कावाली ॥११२॥ जाओ सुवलखोडी तं पुण किच्चा सुवलयं भणियं। पुरिसो छिल्नावयवो वि जायए पुणरिव य पुलो ॥११३॥ इय सो सुवलपुरिसो पहित्यहं पि हु बह्ज्जमाणो वि। देवाणुभावओ खलु न निद्वुए तित्तओ चेव ॥११४॥ तो तस्स पभावेणं सन्वं पि वसुंधरं रिणविद्दीणं। विहिउं विद्विओ तेणं नियओ संवच्छरो रक्ना ॥११४॥ इय विक्कमनरवङ्गो कहाणयं तुह मए समक्खायं। तुह संगमरिसयाए न उणो नियपाणभीयाए ॥११६॥

उक्खणिकणं जक्सो जमजीहासिन्नहं छुरियमेसो । जा मारिउं पवत्तो ता भणिओ तीए मिउवयणं ॥११७॥ भयवं ! पढमो पहरोऽह्कतो जामिणीए पहरितगं । पिडपुन्नमेव चिट्ठह ता कुणसुं थिरत्तमवरं च ॥११८॥ मह उविर सियालीए उब्भडदाढाविडंबियमुहस्स । पंचाणणस्स भण तुज्भ केरिसो एस संरंभो ? ॥११९॥ ता कप्पपायवसमं जम्मन्तरपुन्नपावणिज्जमिमं । माणेमि तुज्भ दंसणमओ कहाणयमिमं सुणसु ॥१२०॥ तो तीए सजीहाए सो जक्सो मारणुज्जुओ वहरी । बंधुसमो संजणिओ अहो ! हु जीहाए माहप्यं॥१२१॥ जह एवं तो भद्दे ! कहाणयं कहसु जमभिरुइयं ते । एसो हं तस्सवणे पउणो तं जंपियमिमीए ॥१२२॥

## [ वणिकपुत्र-जिनव्त्तयोराख्यानकम् ]

जंबुद्दीवब्भंतरभारहवासस्स मञ्भूत्वंडम्मि । महुराभिहाणनयरी आसि महीवीढविश्वाया ॥१२३॥ तत्थऽत्थि महीनाहो जियसत्त् धारिणी पिया तस्स । कइया वि हु मंडीरवणचेइए ऊसवे जाए ॥१२४॥ संपत्तो नरनाहो सपरियणो सावरोहणो तत्थ । केणावि विणयपुत्तेण जवणियंतरियदेवीए ॥१२५॥ आरुत्तयरसरंजियनहमणिकिरणावरुीहि विच्छुरिओ । रयणाभरणविसिद्दो दिद्दो अंगुट्टगो तेण ॥१२६॥ अंगुट्टओ वि जीसे असरिससुंदेरमंदिरं तीसे । अमरीण वि अन्महिया सरीरसोहा धुवं होही ॥१२७॥ जइ न इमाए सव्वंगसंदरावयवमणहरंगीए । पावेमि संगमसुहं ता नियमा होइ मरणं मे ॥१२८॥ इय चिंतिज्ञण नाया या धारिणी सा तओ विणसुएण । तिव्वरहविहरियंगेण रायमंदिरदवारिम ॥१२९॥ गहियं गंधियहट्टं देइ समग्यं स सुन्दरं वर्ख् । अंतेउरदासीओ वि तस्स हट्टे ववहरंति ॥१३०॥ आवज्जियाओ सव्वाओ तेण अन्तेउरीण दासीओ । धारिणिदेवीचेडी पियंकरा पण विसेसेण ॥१३१ कइया वि विणयपुत्तेण चेडिया धारिणीए देवीए । पारूढगरुयपुरुएण पुच्छिया कहसु मह भद्दे ! ॥१३२॥ को उब्बेढइ पढमं पुडए ? चेडीए जंपियं देवी । तो लेहगब्भपुडओ समप्पिओ तेण दासीए ॥१३३॥ तीए वि धारिणीए देवी उव्वेढए तयं जाव । ता तत्थ लेहलिहियं पवाइयं एरिसं तीए ।।१३४॥ काले प्रसप्तस्य जनार्दनस्य, मेघान्धकारासु च शर्वरीषु । मिथ्या न भाषामि विशालनेत्र !, ते प्रत्यया ये प्रथमाक्षरेषु ॥१३५॥ 'कामेमि ते' इमाइं पढमाणि पयक्खराणि नाऊण । सा अवगयलेहत्था य चितिउं एवमारद्धा ॥१३६॥ तेसिं धिरत्यु विसयाण पाणिणो जेहिं मोहिया संता । रागंधनयणज्यका कज्जा-ऽकज्जाइं न नियंति ॥१३७॥ तं किंपि नित्थ भूवणोयरिम पावं न जं अहिल्संति । पुरिसा विसयपिवासापरव्वसा मुक्कमज्ञाया ॥१३८॥ अवणब्मंतरवित्थरियजसहरा ते जियंतुं जियलोए । जे परकल्तविसए विरत्तवित्ता महासत्ता ॥१३९॥ ता एस विसयवंछाविमोहिओ मा विणस्सउ वराओ । इय चिंतिय पुडयकओ लेहो तीए वि पेसविओ ॥१४०॥ जायं मज्भ समीहियमिइ चिंतिय तेण हिट्टहियएण । उब्बेढिऊण पुडयं पवाइयं एरिसं तत्थ ॥१४१॥ नेहलोके सुखं किञ्चिच्छादितस्यांहसा भृशम् । मितं च जीवितं नणां तेन धर्मे मितं कुरु ॥१४२॥ पढमक्खराणि पायाण तेण ''नेच्छामि ते'' ति नायाणि । तो विमणदुम्मणो सो विगयासो चिंतिउं लग्गो ॥१४३॥ नेच्छइ परपुरिसमिमा संजायमहासइत्तगुरुगव्वा । ता चिट्टिउं न सक्को तीए विओगे इह खणं पि ॥१४४॥ अमराउरीसमाणं पेयवणं पुरिवरं पि पियविरहे । पिडहासइ समासमं वल्लहजणज्यमरत्रं पि ।।१४५।। ता किमिह संठिएणं तब्बरहे ? इय विचितिउं चलिओ । गच्छंतो संपत्तो किम्म वि रज्जंतरे स वणी ।।१४६॥ दिहो य सिद्धउत्तो उज्माओ तेण निययछत्ताण । नीइं वक्खाणंतेण तेण एयारिसं पढियं ॥१४७॥ अत्थो कामो धम्मो सत्तुविणासो अतुरमाणस्स । जिणद्त्तसावयस्स व जहिन्धिओ होइ पुरिसस्स ॥१४८॥ को एसो जिणदत्तो ? ति पुच्छिए ताण कहइ उज्झाओ । आसि वसन्तउरपुरे जिणदत्तो इब्भसेट्टिसुओ ॥१४९॥ अहिगयजीवा-ऽजीवो परियाणियपुत्र-पावपरिणामो । अह अन्नया य दविणज्जणाय चंपाए सो पत्तो ।।१५०।। तत्थ भणसत्थवाहो महेसरो तस्स दुन्नि रयणाणि । चउजलहिसारहारो अवरा हारप्पहा धूया ॥१५१॥

जाए संववहारे जिणदत्तो तयणु तस्स भवणस्मि । पत्तो कीलंति तत्थ नियइ हारप्पहं कन्नं ॥१५२॥ उन्भिज्ञमाणजोव्वणरमणीयं अमररमणिसमुख्यं । अणुरायरं जिओ सो निययावासिन्म संपत्तो ।।१५३॥ मगाविओ धणो तं कन्नं हारप्पहं न से दिन्ना । तो विकिक्षणियकयाणो जिणदत्तो नियपिरं पत्तो ॥१४४॥ हारप्पहानिमित्तं काउगं छत्तवेसमणुपत्तो । चंपाए किंचि उज्झायमुत्तमं सो समझीणो ॥१५५॥ मह वक्लाणस किंपि ह तेणुत्तं जंपए उवज्काओ । भोयणरहियं विज्ञं गिण्हस जं किं पि पिंडहाइ ॥१५६॥ मगास धणस्स पासम्मि भोयणं भद्द ! दाणवसणी सो । पंचसए ससरक्खाण जेण भुंजंति तस्स गिहे ॥१५७॥ तो तेण धणो भोयणनिमित्तमन्भित्थओ भण्ड कन्नं। वच्छे ! जं वा तं वा एसो भोयावियन्वो ति ॥१५८॥ हारप्पहाऽणुदिवसं पि भोयणं तस्स वियरए सो वि । तं पूप्फ-फलाईहिं उवयरइ न मन्नए सा वि ॥१५९॥ छंदाणुवत्तणेणं मिउभासंतेण तेण अणुदिवसं । आयारिंगियकसलेण रंजिया सा तहा कहवि ॥१६०॥ तीए जहा भणिओ सो मग्गंस इद्रं पयंपए सो य । जह एवं ता सहयसु ममंगसंगेण तीयुत्तं ॥१६१॥ पायाइगहियवन्नं सल्लियपयगामिणि मम सरिच्छं । मुणिऊगं गाहमिमं जं कायन्वं तयं कुणस् ॥१६२॥ हिसयं तुह हरइ मणं रिमयं पि विसेसओ न संदेहो । मयरद्धओ व्व विनडइ मंनू वि तुमाओ वित्थरिओ ॥१६३॥ भावत्थो एयाए गाहाए 'हर ममं' ति पढमेहिं । पयअक्लरेहिं सिट्ठो हरामि कि ? अहव नो जुत्तं ॥१६४॥ इह-परलोगविरुद्धं हरणं इय चितिकण भणिया सा । ससिवयणि ! सपुरिसाणं न जुज्जए कहवि अवहरणं ।।१६५॥ ता अलियगहमगहिया होस तुमं जेण मन्तवाइत्तं । काउं निरुयं जायं गुरुयणदिन्नं विवाहेमि ॥१६६॥ मह बल्लहेण विहिओ चारुपवंचो ति चितिउं लगा। हारपहा पर्यपिउमुबहासपरं असंबद्धं ॥१६७॥ एमेव हसइ गायइ पलवइ नचइ पुरे परिन्ममइ। तो सत्थवाहपमुहो लोगो अचाउलो जाओ।।१६८।। वाहरिया सब्वे वि ह पयंडवरमंतवाइणो तत्था। तेहिं वरमंतवाए कए गहो वद्धिओ अहियं।।१६९।। कि बहुणा?जह जह विज्ववाइणो से कुणंति उवयारे । तह तह महागहो सो बाहइ तं पिस्रणलोगो व्व ।।१७०॥ तो पुच्छिओ स छत्तो धणेण जिणदत्त ! जाणसे किंपि ? ।तेणुत्तं मज्झ कुरुक्तमागया संति विज्ञाओ ।।१७१॥ पेच्छामि पर्मिमीए सरूविमय जंपिकण जिणदत्तो । पत्तो तीए सयासे रहम्मि सा जंपिया तेण ॥१७२॥ सुयुणु ! करिस्समहं ते मंतपत्रोगं परं तह कए वि । तहयाए वाराए पउणा तं होस इय भणिउं ।।१७३।। गंतुण धणो भणिओ महागहो ताय ! एस दुस्सज्मो । मंतो वि भूयतासो समस्थि ता कुणस सामर्गि ॥१७४॥ आबालकालपालियविसुद्धवंभव्वया नरा अट्ट । ताय ! निहालसु मज्झं जे उत्तरसाहया होति ॥१७४॥ भगइ धर्णो भयवंतो ससरक्खा सन्ति सीलबलकलिया । ता सो किण्हचउद्दसिनिसाए चलिओ धणाइजुओ ।।१७६॥ संपत्तो पेयवणे पिसायअट्टरहासभीमिन्म । डज्झंतमडयवसविस्सगंधपरिपरियदियंते ॥१७७॥ एयारिसभीसावणमसाणमज्भाम्मि मंडलं काउं । ससरक्खा खग्गकरा विहिया एवं च उल्लविया ॥१७८॥ सोउं सह।ससइं तुब्भेहिं सिवारवा विहेयव्वा । इय सिक्खविउं मुक्का ते अद्व वि अद्वय दिसास ॥१७९॥ पुरुषं चिय सिक्खविया ताण पुरो सहवेहिणो अहु । विधेयव्वं रुक्खं तुब्भेहिं सिवारवे जाए ॥१८०॥ तो मंडलए उववेसिऊण हारप्पहं समुवविद्वो । पज्जालिऊण जलणं 'हुंफडुसाह' ति तेणुत्ते ॥१८१॥ सङ्वेहिं सिवाफेक्कारवो कओ तयणु सङ्वेहीहिं । विद्धा बाणेहिं तओ नहा भयकंपिरा ते वि ॥१८२॥ पीडियमहियं पत्तं मंडलए मन्तवाइओ पडिओ । उवलद्भचेयणो पुण खणेण भणिउं समाढत्तो ॥१८३॥ ताय! मए पुरुवं पि हु पर्यपियं बंभचारिणो दुरुहा । इय जंपिऊण सब्वाणि ताणि पत्ताणि नियठाणं ॥१८८॥ गहनिमाहं कहं तं कुणिस ? ति धणेण पुच्छिओ छत्तो । जइ किर अज्ज वि इह बंभयारिणो हुंति तेणुत्ते ॥१८५॥ नियगुरुणो सत्थाहेण पभणिया बंभयारिणो परमा । पेसह तह विहिए तं पि विहडियं मात्ति पुञ्चं व ॥१८६॥ निद्धांडिया धणेणं कुविएण तओ असेसससरक्खा । पुट्टं च कहं पुण बंभयारिणो वच्छ! नायव्वा ? ॥१८७॥

वसिंह-कह-निसिर्जिदिय-कुर्कुत्तर-पुव्वकीलिय-पणीए । अइमायाहार विभूसणा य नव बंभगुत्तीओ ।।१८८।। बुज्झिंत अणुट्टंति य गाहत्थं जे इमं विसुद्धा ते । वरबंभयारिणो तो धणेण सा दंसिया गाहा ॥१८६।। ससरक्ल-अक्लपायाइयाण नाओ न तेहिं परमत्थो । एत्थंतरिम्म सिरिधम्मघोससूरी समोसिरओ ॥१९०॥ उवविद्घे पउरजणे जिणदत्तो सह धणेण संपत्तो । पणिमय गुरूण चरणे उविवृद्घो उचियठाणिम्म ॥१९१॥ सूरीहिं समारद्धा सनीरनीरयसरेण धम्मकहा । भो भव्वा ! सव्वाणि वि सुहाणि धम्मेण जायंति ॥१९२॥

जओ---

धम्मेणं चिय अत्था धम्मेणं चेव उत्तमा भोगा । धम्मेण सग्ग-मोक्खा सुहाइं सव्वाणि धम्मेण ॥१९३॥ नारय-तिरियगईओ सत्ता पावंति पूण अहम्मेण । ता परिहरिय अहम्मं धम्मिम रहं सया कुणह ॥१९४॥ इय निसुणिऊण सुरीण देसणं फ़ुरियगरुयसंवेगो । पडिबुद्धो पाणिगणो धणो वि सावयसमो जाओ ।।१९५॥ ते सकयत्था सुरुगमम्म सुरीण जे नमंति कमे । इय भावेंतेण धणेण पर्भाणओ तयण जिणदत्तो ।।१९६॥ जारिसया वच्छ ! तए संरुत्ता बंभयारिणो नूणं । तारिसया जइ एए वक्खाणावेस ता गाहं ।।१९७॥ वक्लाणिया मुर्णिदेण पभणियं तत्थ सत्थवाहेण । भयवं ! मंडलकम्मे पद्मावस्य साहणो नियए ।।१९८॥ न हु एसो मुणिमग्गो वर्चति जमेरिसेसु कज्जेसु । मुणिणो इय गुरुभणिए सविणयमुङ्गवइ जिणदत्तो ।।१९९॥ परिचत्तिग्हावासा ताय ! इमे सत्त-मित्तसमित्तता । समितण मणिणो वरबंभयारिणो तिव्वतविनरया ॥२००॥ मुणिणो कुणंति न कया वि ताव गिहिसमुचियाइं कज्जाइं। किंतु इमेसिं नामं पि नासणं कुणइ भूयाणं ॥२०१॥ लिहिडं मुणीण नामाणि तेण अद्रस दिसास पेयवणे । ठविऊण मंतवाओ कओ पयत्तेण छत्तेण ।।२०२॥ हारपहा महीए पडिया सहसा विमुक्कअकंदा । उवलद्धचेयणा पुण खणेण सा जंपिउं लग्गा ॥२०३॥ किं ताय ! जणो मिलिओ पेयवणे तयणु तीए बुचंतो । कहिओ तं सोउं सा लज्जाए अहोमुही जाया ॥२०४॥ तो सञ्चाणि वि नियमंदिरम्मि पत्ताणि ताणि हिट्टाणि । जाए पभायसमए विचितियं सत्थवाहेण ॥२०५॥ निक्कित्तिमोवयारी जिणदत्तो ता इमस्स मह जुत्तं । काउं पच्चवयारं सो य सुयादाणओ होइ ॥२०६॥ भणिओ य तओ सो वच्छ ! गिन्ह हारप्पहं विवाहेउं । तेणुत्तं ताओ चिचय जुत्ता-ऽजुत्तं वियाणेइ ॥२०७॥ सुपसत्थदिणे परिणाविओ य हारप्पहं धणेण तओ । करमेल्लावणदाणं दिन्नं हारेण संजुत्तं ॥२०८॥ तो जिणदत्तो कइय वि दिणाणि तत्थेव भुंजिउं भोए । हारप्पहाए जुत्तो संपत्तो निययनयरीए ॥२०९॥ हारपहा जह लद्धा तेणं थिरयाए तह य बुद्धीए । तह अन्नो वि हु थिरबुद्धिभावओ लहइ सब्वं पि ॥२१०॥छ॥ सोऊण नीइसत्थं माहरवणिणा वि चितियं एयं । जह संजाया एयस्स इद्रसिद्धी सबुद्धीए ॥२११॥ अहमवि तह नियनयरिं गंतुं पेसेमि दूइकज्जेण । अञ्चलित्यप्पसराओ तीए परिव्वाइयाओ दुयं ॥२१२॥ सिक्खेमि वसीकरणाय मंत-तंताइयाणि सव्वाणि । तह विज्ञासिद्धाणं नराण काहामि ओलगं ॥२१३॥ इय चितिङ्गा पत्तो नियनयरि तह अणुट्रियं सव्वं । अवलमिग्एहिं विज्ञासिद्धेहिं पर्यपियं एयं ॥२१४॥ तुट्टा वयमब्भत्थस इट्टं तो मिगया इमं तेण । जह होइ धारिणी मे भज्जा तुब्भे तहा जयह ॥२१५॥ इय पडिवज्जिय मारी विउन्विया तेहिं डिंभरूवाण । नीरोगाणि विं डिंभाणि तत्थ एमेव य मरंति ॥२१६॥ आइट्टा नरनाहेण नियह मारीए कारणं सिद्धा । देव ! महादेवी ते मारी इय जंपियं तेहिं ॥२१७॥ देवीए सेज्जाए मयडिंभकराइयाणि खंडाणि । खित्ताणि तओ वयणं विर्किपियं तीए रुहिरेण ॥२१८॥ जाव निवो तीए निरिक्खणाय पत्तो तमस्सिणीविरमे । तो तं दहुं रुहो तीए असुहोदयवसेणं ॥२१९॥ अह सिद्धाणं हणणस्थमप्पिया धारिणी तओ तेहिं। मेसविया पेयवणे नेऊण निसाए सा बाढं ॥२२०॥ कयसंकेओ पत्तो विणयसुओ भणइ भो ! किमारद्धं ? । तेहुत्तिममं मारिं दुम्मरणेणं विणासेमो ॥२२१॥ मारी न सोमयाए एयारिसयाए होइ ता मुयह । मरणं विणा न मोबस्तो तेहुत्ते भणइ विणयसुओ ॥२२२॥

दिक्णिण सुयह न सुयंति जाव ता जंपिया इमं तेण । मारह मं एयं पुण सुयह न मेरूलंति ते तह वि ॥२२३॥ तो तेण भणियमेईए मारणे इह मए वि मरियव्वं । अम्हाण तुमं विग्धं संजाओ जंपियं तेहिं ॥२२४॥ तों बाउं बीणाराण कोडिमम्हाण तं पूणो दुरं । वश्चस गिन्हेवि इमं न जहा नज्जइ इमा एत्थ ॥२२५॥ दिन्तिम ताण दविणे देवी चिंतइ अहो ! महासत्तो । कोइ इमो मह कज्जे जो नियजीयं पि परिहरइ ॥२२६॥ जइ एस महासत्तो निक्कारिमवच्छलो न इह हुंतो । ता केणावि कुमरणेण मारिया नियमओ हुंती ॥२२०॥ पच्चवयारं काउं न तरामि इमस्स नरसिरोमणिणो । नियतणुदाणेण वि इय विचितिउं तेण संजुत्ता ॥२२८॥ गंतण दरदेसे मणप्पिया तस्स भारिया जाया । दोण्ह वि नवनेहबसंगयाण कालो अइक्समइ ॥२२९॥ पंचप्पयारविसए दोन्नि वि भंजंति पमुइयमणाणि । विविहप्पयारकीलाविणोयविक्खत्तवित्ताणि ॥२३०॥ अह अन्नया य रयणीए देवजत्ताए गच्छमाणो सो । तिव्वरहमसहमाणाए तीए वत्थंचले धरिओ ॥२३१॥ तं तारिसं इमं पुण एयारिसमिइ पयंपिए तेण । देवीए पुच्छिओ सो गरुयनिबंधेण कहस्र ति ।।२३२॥ तेण वि लेहाईओ वत्थंचलधरणकहणपज्जंतो । कहिओ से वृत्तंतो विसन्नवयणा ठिया सा वि ॥२३३॥ भणियं च तयं तुमए विहियं ? विणएण भणियमामं ति । सा भणइ पाव ! विहिया विडंबणा किं तए मज्भ ? ॥२३४॥ ता तिविहं तिविहेणं नियमो मह होउ सयलपुरिसाण । इयजंपिऊण काण वि अज्ञाण सयासमञ्जीणा ।।२३४।। भणियाओ ताओ भयवड़ ! पव्वज्ञां देहि जोग्गया जड़ मे । जोग्ग त्ति दिविखया ताहिं तयणु तिव्वं तवं काउं ॥२३६॥ समउत्तविहाणेणं पत्ता सा मरिउममरलोयिन । सो पुण अट्टब्साणेण किन्हलेसाए नरयिन ।।२३७।। तो तेण विणयपुत्तेण थेज्जवसओ समीहियं पत्तं । तुम्हारिसा विसेसेण हुन्ति सञ्बत्थ थिरवित्ता ॥२३८॥ पुणरवि तइज्जपहरे जा सो उद्धाइओ हणिउकामो । ता कीए वि भणिइए कहं सुणावेड सा य इमा ॥२३९॥

## [ अमरदत्त-मित्रानन्दास्थानकम् ]

आसि विसालवसून्धरविलासिणीवरविलासभवणं व । भुवणयलतिलयतुङ्गं तिलयपुरं नाम नयरं ति ॥२४०॥ सिंधुरसिमद्भिरिद्धो राया मयरद्भउ त्ति तत्थाऽऽसि । उद्दामसत्त्वारणवियारणो जस्स करवालो ।।१४१॥ रइरमणिकेलिभवणं सिंगारगिहं व कुसुमबाणस्स । तस्साऽऽसि मयणसेण व्व पणइणी मयणसेण ति ॥२४२॥ पुट्यभवपु न्नपगरिसपरिचयपरिणामपावियपयावो । तीए सह विसयसोक्खं उवभुंजंतो गमइ कालं ॥२४३॥ अह अन्नया य देवी निरूवयंती निवस्स चिहुरचयं । नियभवणमत्तवारणपरिद्विया पेच्छिउं पलियं ॥२४४॥ परिहासेण पयंपइ पिययम ! दूओ समागओ एत्थ । तो नरवई निरिक्खइ संभंतो तरलनयणेहिं ॥२४४॥ चितेइ कह णु दुओ समागओ वंचिज्जण वाविसए ?। सा विम्हइयं दइयं दर्ठूणं भणइ परमत्थं ॥२५६॥ देव ! तुह सवणम्ले पलियछलेणं समागओ दूओ । विन्नवइ खमं चइउग नियमणं घरसु धम्मिम्म ॥२४७॥ इय निसुणिऊण वर्णयं पियाए परिहासपेसलरसं पि । वेरगगगओ चितेइ नियमणे तयणु नरनाहो ॥२४०॥ पुळ्वपुरिसाणुसरिओ परिहरिओ नियमओ मए मग्गो । जम्हा अदिदृपिलया करिंस ते घोरतवचरणं ।।२४९।। ता इणिह चिय रज्जे ठिवऊणं पउमकेसरकुमारं । गंतूण तावसवणं तावसवयमणुचरिस्सामि ॥२५०॥ इय चितिऊण सुपसत्थवासरे कणयकलससिल्लेण । आपुच्छिय मंतियणं करेइ कुमरस्स अहिसेयं ॥२५१॥ चइऊण रायरुच्छि सकरुत्तो सत्तु-भित्तसमित्ततो । गंतूण तावसवणे पडिवज्जइ सो तवश्वरणं ॥२५२॥ वच्चंतेसु दिणेसुं सुगूदगब्भो पविष्ट्रिओ तीए । सुयणजणस्स व नेहो तं पेच्छिय पुच्छिए रिसिणा ॥२५३॥ सामि! तह चिय गब्भो एसो साहेइ सा वि निवरिसिणो । वयगहणभंगभीयाए साहिओ नो मए तहया ॥२५४॥ तो पच्छन्नं तीए सुहेण गन्मं समुञ्वहंतीए । नवमासऽद्धट्टमवासरेहिं पुत्तो समुप्पन्नो ।।२५५॥ अगुचियआहारेहिं सुकुमारत्ताओ तह सरीरस्स । सह घोरवेयणाए सूयारोगो समुप्पन्नो ॥२५६॥ नवबालपालणकए आदन्नो जाव तावससमूहो । देवसिरिभारियाए समन्निओ बालध्याए ॥२५७॥

## २३. व्यसनशतजनकयुवत्यविश्वासवर्णनाधिकारे भावभद्विकारयानकम्

तावु ज्रेणिनिवासी देवाणंदाभिहाणवरसेट्री । हरिसउराओ नियत्तो संपत्तो तावसवणिम्म ॥२५८॥ पणिमत्त तावसजणं विमणं संपेिटछज्ण पुच्छेइ । साहेइ मयणसेणाए वहयरं सो वि तप्पुरओ ।।२५९।। अम्हाण पुन्वपुत्राणुभावओं तं समागओं एत्थ । इय भणिकण समप्पेइ तस्स कुमरं मयणसेणा ॥२६०॥ तणुक्तिरणनियरणिज्ञियनवतरणि तं गहित्तु सेट्टी वि । देवसिरिभारियाए पमुइयहिययाए अप्पेइ ॥२६१॥ अञ्चलवेयणगया दिवंगया तथण मयणसेणा वि । तददक्सभिरयहियए पिडवोहइ तावसे सेट्टी ॥२६२॥ तरुणीकडक्खचवलम्म जोव्वणे जीवियम्मि तडितरले । सोगो जईण जुत्तो न होइ ता तं परिचयह ॥२६३॥ इय अवसोए काऊण तावसे ताण पणयपयपउमो । संचिलओ सक्रमारो संपत्तो नयरिमुज्जेर्णि ॥२६४॥ सुपसत्यतिहिमुह्ते करेइ कुमरस्स अमरदत्तो ति । नामं सम्माणंतो सेट्टी नियनयरजणनियरं ।।२६५॥ परिवाहमाणदेहेण तेण बाहत्तरी वि य कलाओ । " अवरं च तत्थ वेसमणसेट्टिपूत्तो कलाकुसलचित्तो । मित्ताणंदो नामेण तस्स जाओ परमित्तो ॥२६७॥ तेण सह विविहकेलिप्पसंगविक्खत्तमाणसो कुमरो । गच्छंतमवि न याणह कालं सग्गे सुरवरो व्व ॥२६८॥ एत्थंतरम्मि गंभीरगज्जिजयतूरपूरियदियंतो । थुन्वंतो बरहिणमागहेहि केकारवर्थ्यहि ॥२६९॥ बोइज्जंतो दिसिसुंदरीहि पवसंतहंसचमरेहिं । हयसूररायपावियबलायमालाजयपडाओ ।।२७०॥ अक्खंडाखंडरुचावदंडमणिकणयपट्टकयसोहो । उद्दंडगुरुसमीरणजयवारण खंधमारूढो ।।२७१।। अवलोयंतो उब्भडतिडच्छडाडोयरत्तनेत्तेहि । भ्रवणयलं संताविय विणिग्गयं गिम्हपडिवक्सं ॥२७२॥ धाराहारविराहयविष्फारियमेहडंबरो भुवणं । निव्वावितो पत्तो नहंगणे नववणनरिंदो ॥२७३॥ एत्थंतरम्मि दोन्नि वि गंतुणं मत्तकोइल्जाणे । सिप्पसरिपरिसरम्मी कुव्वंति अणोलिया खेड्डं ॥२७४॥ अह अमरदत्तकणियासमाहयाऽणोरिया समुच्छितया । जा गयणे सेट्टिसुओ उड्डकरो मुल्लए ताव ॥२७५॥ वद्भविद्धविविद्धवलंबियम्बयम् हे निविद्धयं तयं नियइ । विम्हद्वयमणो हसिउं पर्यपएऽहह ! महच्छिरियं ॥२७६॥ तो महएण वि हसिउं भणियं तुइ थेवकालओ एत्थ । अवलंबियस्स एयं होही ता कि महच्छरियं ? ॥२७०॥ तव्वयणायन्नणजायगरुयभयकंपमाणमण-गत्तो । सो अमरदत्तमित्तेण सह गओ निययभवणम्मि ॥२७८॥ परिदृश्यि।लंकारो अवदृश्यियविविदृवर्श्यासंगारो । न हसइ न रमइ न भमइ न सुयह न चवइ न जेमेड ॥२७९॥ करकल्चियकवोलो सो केवलमविचलसरीरवावारो । उत्थंभिओ व्व उक्कीरिओ व्व लिहिओ व्व सत्तो व्व ॥२८०॥ उव्यिगमाणसं तं दृहुणं भणियममरदत्तेण । मित्त ! अणिमित्तमेयं किं तुह हिययं पणद्वमिणं ? ॥२८१॥ किं मित्त ! पराभूओं केण वि ? अहवावमाणिओ पिउणा ? । उत्तसिरहरिणनयणी अह रमणी कावि तुह हियए ? ॥२८२॥ अचंतमकहणिज्ञं न होइ जइ ता कहेस मह एयं । इय अमरदत्तभणिए मित्ताणंदो पयंपेइ ॥२८३॥ नियजणि-जणय-बंधव-भइणी-भज्जाइ-भिच्चवग्गस्स । अवि होज्ज अकहणीयं मित्तस्स न नेहसारस्स ॥२८४॥ इय भणिऊणं तेणं कहिओ सब्वो वि मडयवुरुन्तो । तं निसुणिउं कुमारो पभणइ मा मित्त ! बीहेसु ॥२८५॥ जेण न नजाइ एयं सच्चं होही उआहु पुण अलियं। जम्हा मडयमुहि द्विय भणिति भूयाणि केलीए ॥२८६॥ किंतु तह पुरिसयारो कीरउ गुरुदुरियनासणनिमित्तं । नियगोत्तरक्खणकए जह विहिओ नाणगब्भेण ॥२८७॥

तहा हि---

नयरिम वसंतपुरे उद्भडभडकोडिसंकडत्थाणे। जियसत्तुपुहइपाले उविविद्वे मंतिजणकिलए ॥२८८॥ पिडहारकयपवेसो एगो नेमित्तिओ निरंदेण । संपुच्छिओ पयासइ सुह-दुहमत्थाणलोयस्स ॥२८९॥ स्वणमेगं कयमोणो ही ही ! दिव्वस्स विरुस्तियं पिच्छ । जं पुरिसरयण ! एयस्स आवया अहह ! निवडेही ॥२९०॥ होही मारी तेरसमवासरे नाणगव्भमंतिस्स । तं नियुणिऊण मंती नेमित्तियमाणिउं भवणे ॥२९१॥ सम्माणिऊण विणएण पुच्छए कहसु कारणिमनीए । सो भणइ जेट्टपुत्ताओ पभणिए मंतिणाऽभिहिओ ॥२९२॥ एयं न भासियव्वं कस्सऽवि पुरओ ति तं विसज्जेह । साहेइ जेट्टपुत्तस्स सो वि तव्वइयरं सव्वं ॥२९३॥

भणइ य जइ वच्छ ! तुमं मह वयणं कुणिस तो सबुद्धीए । रक्खेमि जममुहाओ वि घोरमारीए नियगोत्तं ॥२९४॥ इय निसुणिऊण पुत्तो भणेइ जं ताय ! भणिस तं काहं । मंजूसाए तो खिवइ पाण-भोयणज्यं तं से ॥२९४॥ तालितु चउप्पासं मंजूसं राइणो समप्पेउं । पभणइ देव ! मह गिहसारं रक्खेह कइवि दिणे ॥२९६॥ तं वयणं पडिवज्जिय राया रक्खइ निउत्तपुरिसेहिं । मंती गंतुण गिहे चिट्टइ सद्धम्मभाणपरो ॥२९७॥ अह तेरसम्मि दिवसे उच्छलिओ कलयलोऽवरोहम्मि । कुमरीए मंतिपूर्त्तण कङ्गिओ वेणिदंडो ति ॥२९८॥ तं निसुणिउं नरिंदो उच्भडभिउडीभयंकरो भणइ । रै रे मारह मारह मंति गंतूण सकुडुंबं ॥२९९॥ रायाएसाणंतरमुद्धाया घोरपहरणा पुरिसा । पावित्तु मंतिभवणं भणंति एवं कर्हि मंती ? ॥३००॥ लक्षकहकककसवयणं सोउं भणावए मंती । अवराहद्सियस्स वि देवो मह दंसणं देउ ॥३०१॥ जह मंजुसादच्वं उवणेमि निवस्स पायपउमपुरो । पच्छा जह पडिहासइ तह मज्म विणिगाहं कुणउ ॥३०२॥ रायाएसेण तओ तेहिं वि मंती निवस्स उवणीओ । उग्घाडइ मंजूसं निवपुरओ जाव ता तत्थ ॥३०३॥ वामकर्गहियवेणि दाहिणकरगहियतिक्खअसिघेणुं । पासित् मंतिपुत्तं तयवत्थं विन्हिओ राया ॥३०४॥ पुच्छइ अतुच्छउच्छिलयकोउओ पत्थियो महामंति । साहेइ सो वि सन्वं नेमित्तियवइयरं तस्स ॥३०५॥ तो भणइ निवो तह गोत्तक्रवियवंतरकया वि अइघोरा । नियबुद्धिपगरिसेणं तुमए अवहत्थिया मारी ॥३०६॥ इय भिक्तिणं पुहर्इसरेण महविहवहरियहियएण । मुक्को पसायपुरुवं मंती सिरिनाणगब्भो ति ।।३०७।।छ।। नियबुद्धिपगरिसेणं े तेणं जह रिक्लयं नियकुडुंबं । अम्हे वि तह विहेमो रक्खमुवाएण केणावि ॥२०८॥ मित्ताणंदो पभणइ स उवाओ मित्त ! केरिसो ? कहसु । तो भणइ अमरदत्तो गम्मइ देसंतरं दूरं ॥३०९॥ तो पभणइ सेट्टिसुओ सुट्ट, उवाओ निरिक्सिओ तुमए । किंतु सुकुमारतणुणो तुह गमणं कह विएसम्मि ? ।।३१०॥ अह एको चिय देसंतरम्मि गच्छामि तह वि तुह विरहे । जं मह काले होही तं जायइ संपयं चेव ।।३११।। इय निसुणिऊण पभणइ कुमरो बहुनेहनिब्भरं वयणं । भित्त ! तए सह अहमवि विएसवासं अणुसरिस्सं ।।३१२।। इय एकमणा गमणेकबुद्धिणो निययजणि-जणयाणं । अन्नोन्नभवणसयणं कहिऊण निसाए नीहरिया ॥३१३॥ जत्थ पएसे भुंजंति तत्थ न कुणंति कहवि सयणीयं । इय गच्छंता पत्ता पाडलिपुत्तम्मि नयरम्मि ॥३१४॥ तखुज्जाणब्भंतरवावीजलधोयपायपउमजुया । दहूण देवहरयं हरिसेण पलोइउं लग्गा ॥३१५॥ पेच्छंताणं अह अमरदत्तकुमरस्स पवरपुत्तित्या । अद्धुदृभंगघडिया पडिया पसरम्मि नयणाण ॥३१६॥ तं पेच्छंतो पीवरपओहरिं हरिणनयणरमणीयं । कुमरो हिययम्मि तओ विद्धो मयरद्धयसरेहिं ॥३१७॥ तं हयहिययं दहुं मित्ताणंदेण पभिणयं कुमर ! । नयरम्मि भोयणकए पविसामो जेण उस्सूरं ॥३१८॥ तो भणइ अमरदत्तो सन्वंगं पुत्तिलं पलोएमि । ताव तुमं खणमेकं एत्थेव विलंबसु वयंस ! ॥३१९॥ पुणरिव खणेण भणिओ पभणइ साहेमि तुज्भ परमत्थं । मित्त ! न सक्केमि अहं परिहरिउमिमं मणागं पि ॥३२०॥ तो सेट्टिसुओ जंपइ निचेट्टाए किमेत्थ तुह नेहो ? । परिहासवयणठीलाकडक्खविक्खेवरहियाए ॥३२१॥ सो जंपइ कि बहुणा ? एयाए विणा न मित्त ! मह पाणा । अह मेल्लावेसि ममं ता मज्झं देहि कट्टाइं ॥३२२॥ तं सोउं सेट्रियुओ मन्तुभरूपत्रबाहसिललोहो । जा विलविउं पयत्तो विलवइ ता अमरदत्तो वि ॥३२३॥ ते दो वि जाव विरुवंति ताव नियदेवपूयणनिमित्तं । नामेण रयणसारो समागओ तस्थ पुरसेट्टी ॥३२४॥ पविसंतो संपेच्छइ रोवंते दो वि तत्थ वरकुमरे । आभासिउं पयंपइ नारीण व चेट्टियं किमिमं ? ॥३२५॥ भणियं मित्ताणंदेण ताय ! तुह जणयनिन्विसेसस्स । किं न कहिज्जई ? भणिऊण अक्लिओ पुल्ववुत्तंतो ॥३२६॥ जह उज्जेणिपुरीए समागया एत्थ पाडलीपुत्ते । पुत्तलियदंसणाओ परव्वसो जह इमो जाओ ॥३२७॥ जा ताय ! मए भणिओ वचामो ताव मगगए कहे । इय सोउं मज्झ मणं मन्तुभरुम्मंथरं जायं ॥३२८॥

१. तेण जहा -रं०।

तं निसुणिज्ण सेट्ठी कोमलवयणेहिं पभणइ कुमारं । बच्छ ! न जुत्तं उत्तमपुरिसाणमठाणपिडवंधो ॥३२९॥ बालो वि जओ जाणइ नित्ध निचेट्ठाए रइरससुहाइं । ता विबुहहासद्वाणे बच्छ ! तुमं किह णु रत्तो सि ? ॥३३०॥ जंपइ सोज्ण तयं कुमरो वि हु ताय ! मोहिओ अहियं । जइ मेल्लावेसि इमं मह अग्गी होज्ज ता सरणं ॥३३१॥ चिंतेह तओ सेट्ठी चित्ते तद्दुक्खसिल्ल्यसरीरो । सच्चिमणं तं नूणं जं भणियं विउसवग्गेण ॥३३२॥ गह-विस-भूयपणासण अत्थ अणेग नर, अत्थि जि बाहि विणासिहं तक्खिण वेज्जवर । जाणिम वेज्जु सु सच्चउ सत्थागसु बहइ, नेहगहिल्ल्ह चित्तह जो ओसहु कहइ ॥३३३॥ किंतु परिहासपेसलरसाए रम्रणीए होउ अणुराओ । जं पुण पाहाणविणिम्मियाए जायङ् तमच्छरियं ॥३३४॥ इय चिंतंतो सेट्ठी मित्ताणंदेण पभणिओ ताय ! । मह मित्तजीवियकए किं पि उवायं विचिनेहि ॥३३६॥ वज्जरइ रयणसारो मज्फ उवाओ न को वि विष्फुरइ । जह कोइ तुज्फ चित्ते ता झित्त तयं पयासेसु ॥३३६॥ तो भणइ सेट्टिपुत्तो अत्थि उवाओ अईवदुन्नेओ । जइ जाणिज्जइ एयं पुत्तलिया केण घडिय ति ॥३३०॥ तो आह रयणसारो भवणं कारावियं मए वच्छ ! । जाणेमि सुत्तहारं पि निम्मया जेण पुत्तलिया ॥३३०॥ तो आह रयणसारो भवणं कारावियं मए वच्छ ! । जाणेमि सुत्तहारं पि निम्मया जेण पुत्तलिया ॥३३०॥ तो आह रयणसारो भवणं कारावियं मए वच्छ ! । साहसु जं कायव्वं इय भणिए भणइ सेट्टिसुओ ॥३३९॥ पुच्छामो किं पिडछंदएण घडिया ? उयाहु एमेव ? । पंडिछंदएण घडिया जइ ता आणेमि तं नियमा ॥३४०॥ ता होज्ज कज्जसिद्धी वच्चामं ताय ! ता अहं तत्थ । पडियरियल्वो तुमए पइदियहं एत्थ मह मित्तो ॥३४१॥ सेट्टी वि तयं मन्नइ भणइ तओ अमरदत्तकुमरो वि । किं मित्त ! असरिसंणं मंतेण किल्सबहुलेण ? ॥३४२॥

जओ---

पत्तिव्यविरहह्यवहजालोलिपलीवियस्स मह मरणं । अवरं च सहय ! तह मुह्विओगकरवत्तकपरणं ॥३४३॥ इयरो पर्यपद् इमं कुमार ! जद्द नो दुमासमज्भनिम । आगच्छामि तओ तं मुणिज्ज जीवह न मह मित्तो ॥३४४॥ इय गरुयनिबंधेणं कुमरं संठविय सेट्टिंणाऽणुमओ । पत्तो अक्लंडपयाणएहि सोपारयम्मि पूरे ॥३४४॥ मुहारयणं विणिजोइऊण परिविहियवत्थ-सिंगारो । करयलक्यतंबोलो जाइ गिहं सुत्तहारस्स ॥३४६॥ तं पविसंतं पासित्त् सुत्तहारो वि कुणइ पडिवत्ति । परितुट्टमणा पुच्छंति दो वि अपरोप्परं कुसरुं ॥३४७॥ कज्जेण केण मह गिहमलंकियं ? सुरदेवभणियम्मि । तंबोलदाणपुर्वं मित्ताणंदो पयंपेइ ॥३४८॥ इच्छामि कारिउमहं देवउलं तुह सयासओ किंतु । पाडलिपुत्तिविणिम्मयपिकट्रपासायसारिच्छं ॥३४९॥ तो भणइ सुरदेवो देवउलं निम्मियं मए तं पि । इयरो वि भणइ अमुगा पुत्तलिया सालभंजी य ॥३५०॥ पडिछंदएण घडिया ? उयाहु नियबुद्धिनिम्मिया तुमए ? । तो भणइ सूरदेवो तरुणाणं मणवसीकरणं ॥३५१॥ उज्जेिजयरिनायगमहसेणनरेसरस्स कन्नाए । सिरिरयणमंजरीए घडिया पडिछंदएण इमा ॥३४२ ॥ इय निस्रणिऊण अहिलसियकज्जसिद्धी स बंधुरं भणइ । पुणरिव पसत्थिदयहे तुज्म सरूवं निवेइस्सं ॥३५३॥ तयणंतरं समृद्रिय वत्थे विणिवट्टिउग नीहरिओ । अणवरयं वचंतो संपत्तो नयरिमुज्जेणि ॥३५४॥ अब्भितरे पविद्रस्स तस्स पिहिएस नयरदारेसुं । अि्तयह वारवासिणिभवणं सयणाय सो जाव ॥३५४॥ एत्थंतरम्मि निसुणइ पडहयसद्देण पोक्करिज्जंतं । मडयमिणं जो रक्खइ पहरे चत्तारि रयणीए ॥३५६॥ ढीणाराण सहस्सं वियरइ तस्सेह ईसरो सेट्टी । तं निसुणिउं पओलीपाहरिओ पुच्छिओ तेणं ॥३५७॥ कि एत्तियम्मि कज्जे वियरिज्जइ एत्तियं दिवणजायं ? । सो भणइ एस नयरी उवदृदुया घोरमारीए ॥३५८॥ तं मारिनिहयमडयं निकालइ जाव ईसरो सेट्टी । अत्थिमिओ ताव रवी पुरीपओलीओ पिहियाओ ॥३५९॥ मारिपकंपिरगत्तो रक्खड मडयं न कोवि भयभीओ । इय निसुणिऊण नियमाणसम्मि चिंतेइ सेट्रिसुओ ॥३६०॥ न ह का वि कजासिद्धी निद्धणपुरिसाण जायइ जयम्मि । ता मडयरक्लणऽज्जियधणेण साहेमि नियकज्जं ॥३६१॥ परिभाविकण एवं छित्तो मडयस्स पडहओ तेण । तो ईसरेण दिन्ना दीणाराणं सया पंच ॥३६२॥ सेसं पहायसमए दायव्वं पभणिउं गओ सेट्टी । सो वि अपमत्तचित्तो मुणि व्व महयं निरिक्लेइ ॥३६३॥

अह उग्गयम्मि सूरे धाहावंतो सपरियणो सेट्री । जावुष्पाडइ मडयं तो मगाइ सो वि सेसधणं ॥३६४॥ पंच सयाइं दिन्नाइं तुज्भ किं मम्मसे ? ति भणिऊणं । तो तं गलिथऊणं महयं उप्पाहियं तेणं ॥३६५॥ तो मणइ सेट्टिपत्तो जह होही इह पूरे पुहइपालो । ता सविसेसं दव्वं गिण्हिस्सं तुह सयासाओ ॥३६६॥ तो दीणारसएणं दोसियहट्टे किणित् वत्थाइं । कयउब्भडिसंगारो गणियागेहं गओ रम्मं ॥३६७॥ तं पविसंतं दहुं वसंतितलया समुद्धिया समुहं । उव्यूढजोव्वणा चमरधारिणी जा नरिंदस्स ॥३६८॥ तीए समप्पइ चउसयपमाणदीणारनउल्यं सा वि । नियकुट्टणीए अप्पइ संभालइ सा तमेगंते ॥३६९॥ पुत्राणि तत्थ पेच्छइ दीणाराणं सयाणि चत्तारि । तो विम्हइया चिंतइ अहह ! उदारो न से कोइ ॥३७०॥ सा जंपइ नियधूयं पडिवत्तिमिमस्स कुण सयं वच्छे ! । सा वि तहा निम्बत्तइ न्हाणा-ऽऽसण-भोयणाईयं ॥३७१॥ अह पत्तम्मि पओसे पविसइ सो वरविलास भवणम्मि । कयउब्भडसिंगारा समागया सा वि पल्लंके ॥३७२॥ तं दट्टण विचित्ह मित्ताणंदो विलासवसगाण । सिज्झंति न कजाइं ति चिन्तिउं तं समाइसइ ॥३७३॥ आणेहि पट्टमेगं जत्थुवविसिउं करेमि भ्राणमहं । तो उवणीओ तीए तवणीयमओ मसिणपट्टो ॥३७४॥ तस्य पउमासणस्यो पिहिङ्गां सियवडेणमत्ताणं । जा चिद्रह ता पहओ रमणीए पढमओ पहरो ॥३७५॥ पभणइ वसंततिलया सामि ! पसायं विहेस मह इर्णिह । अवगन्निउं ठिओ सो ता पहओ बीयपहरो वि ॥३७६॥ एवं तहय-तुरीया अहकंता तस्स जामिणीजामा । पहए पहायपडहे उद्वित गओ तडागम्मि ॥३७७॥ ता कुट्टणी पयंपइ अमल्यिगत्ता किमज्ज तं वच्छे ! । सा वि हु साहइ तीसे निसाए निस्सेसवुत्तंतं ॥३७८॥ निसुणित् कसिणवयणा अका उल्लवइ नो थिरं दव्वं । ता अज्ज रंजियव्वो विविहविलासेहिं सो वच्छे ! ॥३७९॥ एवं बीया तइया वि जामिणी जा तहेवऽइक्समइ । तो तुरियदिणे उग्गयदिणेसरे भणइ तं अका ॥३८०॥ अणुरायरसियहिययं मह दुहियं कि विडंबसे सहय ? । जा अणुविज्ञयपुत्राण दुल्लहा सुरवराणं पि ॥३८१॥ ता अमरदत्तमित्तो जंपइ जं भणिस अंब ! तं काहं । किंतु परिपृच्छियव्वं अत्थि तओ आह सा कहस् ॥३८२॥ सो भणइ रायक्तमरी परियाणिस रयणमंजरीमंब ! । सा भणइ मह सुयाए वयंसिया चमरधारीए ॥३८३॥ जइ एवं ता अम्मो ! गंतूणं कहसु तीए मह वयणं । जह बंदियगिज्जंतं गुणनियरं अमरदत्तस्स ॥३८४॥ आयन्निऊण संजायगरुयअणुरायरंजियमणाए । नियकरकमल्रेण लिहित्तू पेसियं जइ इमं तुमए ॥३८५॥ सामि ! तुह बंदिविंदप्पयासियं गुणगणं निसामंती । मयणानरुजरियंगी संगमसरिरुण निव्ववसु ॥३८६॥ तो अमरदत्तकुमरेण पेसिओ पडिसरीरसरिसो हं । नियलिहियलेहजुत्तो त्ति जंपिए कुट्टणी भणइ ॥३८७॥ वच्छ ! करेमि समगं ति जंपिउं जाइ कुमरिभवणिम्म । तो रयणमंजरीए दहुं बोल्लाविया अका ॥३८८॥ अम्मो ! अईवहरिसियहियया कि ? कहसु कारणं अज्ञ । सा आह तुज्झ वल्लहलेहेण तओ भणइ कुमरी ॥३८८॥ -को मज्भत वल्लहो ? कहसु अम्ब ! सा वि हु पर्वचिउं अका । मित्ताणंदेण जहा तह साहइ तीए पुरओ वि ॥३९०॥ कि एयमघडमाणं विचितए रयणमंजरी जम्हा । न य को वि रायकुमरो मज्झ मणे वल्लहो वसह ॥३९१॥ न य गुणनियरो कस्सइ निसामिओ नेय पेसिओ लेहो । ता धुत्तविलसियमिणं ममाणुरत्तस्स कस्सावि ॥३९२॥ जाणामि ताव कज्जं सो वा उण केरिसो महाधुत्तो ? । परिभाविज्ञण एयं पयंपिया कुट्टणी तीए ॥३९३॥ मह वल्ल्हलेहकरो पुरिसो इह दंतवलभियाए तए । आणेयन्वो त्ति तओ सुणित्त अका गया सगिहं ॥३९४॥ परितुद्वमणा पभणइ तुह कज्जं साहियं मए वच्छ !। जंपइ मित्ताणंदो कहं ? तओ कहइ सा सव्वं ॥३९५॥ गंतव्वं जाव तए तोए सयासे स आह आमं ति । सह तीए निसाए गओ संपत्ती रायदारम्मि ॥३९६॥ सा भणइ पुत्त ! एत्तियमेत्तं मग्गं सुहेण पत्ताणि । पायार-पञोळीथाणगाणि पिहु पिहु पुरो सत्त ॥३९७॥ ता दुप्पवेसमेयं सोउं सो भणइ कत्थ सा कुमरी ? । तो अक्का दैक्खालइ वासगिहं तीए तप्पुरओ ॥३९८॥

१. दर्शयति।

मित्ताणंदेण तओ पर्यपियं अंब ! वच्च नियभवणे । ता सा वि नियत्तेउं पच्छन्नं हेरिंउं लगा ॥३९९॥ आबद्धपरियरो सो विज्जुक्सित्तेहिं पवरकरणेहिं । सन्वे वि हु पायारेऽइक्कमई जाव ता अक्का ॥४००॥ नृणं वीरवरिद्दो गरिद्ववंसुब्भवो इमो को वि । तो होज्ज कज्जसिद्धि ति चितिउं पिडनियत्ता सा ॥४०१॥ इयरो वि दंतवलिंभ गवक्समम्मेण आरुहइ तीए । एत्थंतरिम्म कुमरी तं दहुं चिंतए एवं ॥४०२॥ किं वा करेड़ एसो ? किं वा जंपेड़ ? चिंतिऊण तओ । पावरणपिहियगत्ता सुत्ता सा अल्यिनिहाए ॥४०३॥ तो अमरदत्तमित्तो तारिसरूवं तयं निएऊण । गिण्हइ वामकराओ कहयं नरनाहनामंकं ॥४०४॥ कड़ित्त तओ छरियं रुंछिता तीए ढाहिणं उन्हें। तो पुत्र्वत्तकमेणं नीहरिओ भत्ति झंपाहिं ॥४०४॥ तो देवकुले गंतुं सुत्तो नियबुद्धिविहवपरितुट्टो । परिचितइ कुमरी वि हु अहो ! इमो को वि अइदक्लो ॥४०६॥ घेत्रुण रयणकडयं ऊरू लंछित्रु एस नीहरिओ । तं सुट्टु कयं न मए जं न कया तस्स पडिवत्ती ॥४०७॥ इय चितिञ्जा कुमरी सत्ता रयणीविरामसमयम्मि । इयरो वि साहलकरो समागओ रायदारम्मि ॥४०८॥ पोकारंतो अन्नायमेस हक्कारिओ पुहइवइणा । पभणइ संभंतमणो विन्नत्ति देव ! निसुणेस ॥४०६॥ धरणियल्कुलियसीसो पणमित्ता जाव संठिओ ताव। रन्ना नयणुन्खेवेण पर्भाणओ विन्नवेहि त्ति ॥४१०॥ विस्नवइ तओ तुब्भेहिं नाह ! पुहईवईहिं महमेवं । देसंतरिओ काउं परिभविओ ईसरेण दढं ॥४११॥ जम्हा पञोससमए सामि ! अहं आगओ विदेसाओ । इच्चाइवइयरं निस्रणिऊण सब्वं पि तेणुत्तं ॥४१२॥ कोवभरभिउडिभासुरभालयलो भणइ भूवई रे रे ! । आणेह मञ्क्र पुरओ बंधित तयं दुरायारं ॥४१३॥ आएसो त्ति भणित्ता संचलिओ जाव भडयणे ताव । तं नाउं सिग्धं चिय दविणकरो ईसरो पत्तो ॥४१४॥ विज्ञवड देव ! एयस्स दिन्नमद्धं धणस्स सेसं तु । संपद्द देमि जमज्ज वि नो दिन्न तं निसामेहि ॥४१५॥ तम्मि समयम्मि सामिय ! किं मडयं नेमि ? अहव एयस्स । दीणारे देमि ? सयं जुत्ता-ऽजुत्तं वियारेख ॥४१६॥ अवरं च वासरतिगं लोयायारेण संठिओ सामि ! । एसो इह उवणीयं संपइ गिण्हेउ नियद्विणं ॥४१७॥ मित्ताणंदो राएण पभणिओ भद्द! गिण्हस सदव्वं । कारणवसेण जम्हा ठिओ इमो ता अदोसो ति ॥४१८॥ एएण धुत्तिओ नरवई वि धुत्तेणमिइ विचितेउं। मित्ताणंदो घेतुं नियदविणं तं विसज्जेइ ॥४१९॥ उच्छलियकोउहल्लेण राइणा पुच्छिओ कहं तुमए ? । जोइणिबीढे मारीउवदुदुयं रिक्स्यं मडयं ॥४२०॥ अवहियहियओ होऊण नाह ! निसुणेहि भणइ इयरो वि । साहेमि तयमसेसं जं वित्तं मज्झ रयणीए ॥४२१॥ चितेमि मडयमारीभयमेयं कह णु नित्थरिस्सामि ? । हुं नायमप्पमत्तस्स किल भयं पभवइ न किं पि ॥४२२॥ इय चितिज्ञण आबद्धपरियरो कड्डिज्ञणमसिधेणुं । जा चिट्टामि दसदिसं पेच्छंतो ता गए पहरे ॥४२३॥ फेक्कारुग्गिन्नज्ञंतज्ञरुणजारु।करारुमुहकुहरा । परिपिक्ककरुमपिंगरुनयणपहारुरियदिसिविवरा ॥४२४॥ घोरसिवारिंछोली समागया हिक्किया मए जाव । सहस त्ति ता पणद्वा सीहस्स करेणुमाल व्व ॥४२५॥ एत्थंतरे नरेसर ! बीए पहरम्मि धूमरसरीरो । कयमुंडमालवेसो पिंगलकेसो चिबिडनासो ॥४२६॥ नियमुहकुहरविणिग्गयहुयवहजालावलीहिं भुंजिता । उकक्तिकण नियसंधमदयमंसाइं भक्खंतो ॥४२७॥ पष्फोडंतो बंभंडखंडयं पायदद्द्ररवेण । अट्टहहासभीसणपिसायविसरो समुब्भूओ ॥४२८॥ करकलियतरलल्लुरिएण भैसिओ निब्भएण जाव मए । सहस त्ति ता पणट्टो दिणमणिणो तिमिरनियरो व्व ॥४२९॥ तो देव ! तइयपहरे समागया डाइणीउ उड्डमरा । फेक्कारनियरपूरियदियंतरा हक्कियाउ मए ॥४३०॥ नद्वाउ जहा उप्पन्ननाणिणो घाइकम्मपगडीओ । ता पहु ! तुरिए पहरे जं जायं तं निसामेहि ॥४३१॥ वररयणघडियआहरणिकरणपच्भारहरियतमपसरा । उत्तत्तकणयभासुरतणुप्पहा कामघरिणि व्व ।।४३२।। उव्बृहपढमजोव्वणमणोहरा तेसिरहरिणसमनयणी । कंदप्पभिल्लभिन्न व्व मोहवल्लि व्व तरुणाण ॥४३३॥ रोलंब-गवल-कज्जलसामलओमुक्ककुंतलकलावा । तिडतरलकित्यकरा करालफेकारवरउद्दा ॥४३४॥

पभणंती रे ! अज्ज वि चिट्टिस पाविट्ट ! निट्टुर निकिट्ट ! । तो पुहड्पाल ! पत्ता घोरा मारी मह सयासे ॥४३५॥ जा पचासन्नठिया ता गहिया वामकरयलम्म मए । उम्मोडिऊग हत्थं पलायमाणा तओ ऋति ॥४३६॥ दाहिणकरयलछरियाए लंखिया दाहिणम्मि ऊरुम्मि । तीए करकमलकड्यं मज्म करे चिय ठियं सामि ! ॥४३७॥ अहंसणी गया सा सहसा रविमंडलस्स रयणि व्व । एत्थंतरम्मि तरणी समुग्गओ तं निएउं व ॥४३८॥ एतो य परमसेसं पि साहियं तुम्ह तो भणइ राया । अहह ! अहो ! अच्छरियं अच्छरियमिमस्स पुरिसस्स ।।४३१॥ कोऊहरेण राया जंपइ दंसेस मज्झ तं कडयं । तो उट्टियाए कड्टित अप्पए पुहइपालस्स ।।४४०॥ पेच्छेइ नरवरिंदो कदए उक्कीरियं नियं नाम । दटठूण तं विचितइ अहो ! किमेयं अघडमाणं ? ॥४४१॥ जम्हा कुमरीए करे पुरा पिणद्धं इमं मए आसि । ता किं नारीहत्थे चिडयं अहवा वि सा मारी ॥४४२॥ जइ एरिसाए मारीए कारिया रयणमंजरी कुमरी । ता नूण मयंक्रमणी जल्लाफुर्लिंगे समुगिगरइ ॥४४३॥ इय चिंतिज्ञण राया सरीरचिंताछलेण तं दर्दुं । जा जाइ रयणमंजरिपासे ता नियइ तं सुत्तं ॥४४४॥ अवरं च वामपाणीं सुत्रं कडएण दाहिणोरुं च । बद्धं पट्टेण निरिक्सिकण वज्जेण पहओ व्व ॥४४५॥ चितेइ निवो पावाए मज्म वंसो कलंकिओ चेव । तो निगाहेमि एयं नयरिजणं भ≉खइ न जाव ॥४४६॥ इय चिंतिउं विलत्ता पुणरिव सीहासणे समुबविद्वो । मित्ताणंदं पुच्छइ किं केवलमेव तुह सत्तं ? ॥४४७॥ विफ्ररह अहव तह कावि मंतसत्ती वि ? तयणु सो भणह । नरनाह ! मज्झ नियक्छकमागओ अस्थि मंतो वि ॥४४८॥ तो एगंते काऊण भूवई भणइ भद्द! मह कुमरी। नियमेण घोरमारी ता तीए विणिगाहं कुणस ॥४४१॥ विम्नवह सो वि सामिय ! सज्झमसज्झं ति तं परिक्खेमि । नरवहणाऽणुन्नाओ तओ गओ तीए गेहम्मि ॥४५०॥ कि रयणिवीरपुरिसो समेइ ? अह तायपेसिओ कोइ ? । इय चितिऊण कुमरी अब्सुट्रिय आसणं देइ ॥४५१॥ जंपइ मित्ताणंदो कुमारि ! संभरिस स्यणिवृत्तंतं ? । अवरं च घोरमारीहृदो जाओ तुह कलंको ॥४५२॥ नरवइणा वि ह तं मज्भ अप्पिया गरूयनिग्गहनिमित्तं । एयं पुण सन्वं पि ह तुज्झ निमित्तं मए विहियं ॥४५३॥ ता जइ करेसि करुणं आसाबंधं च नेसि सहलत्तं । ता एहि जेण इमिणा ववएसेणं तमं नेमि ॥४५४॥ अह नाऽऽगच्छिस तो तह रउद्दमारीकलंकमवणेमि । तं पि मह जीवियव्वे संपद्व सलिलंजिलं देहि ॥४५४॥ चितेइ तओ कुमरी सप्परिसो एस मं पयंपेइ । ता जामि अहं अहवा न व त्ति दोलायए हिययं ॥४५६॥ अहवा रक्खेमि इमं इण्हि गुणरयणरोहणगिरिंदं । इय चितिकण पभणइ तुह जीयं वल्लहं मज्भ ॥४५७॥ ता भण जं कायव्वं फेकारस तुमं ति तेण सा भणिया । मह हुंफुड़ ति भणिए सरिसवनिकखेवसमयम्मि ॥४५८॥ इय संकेयं काउं समागओ भणइ देव ! मह सज्झा । किंतु समप्पस जाणं जेण निसाए मुयइ देसं ॥४५१॥ अह कह वि देसमज्झे गच्छंतीए समुग्गई सूरो । ता अवलोइयमेत्ता मारी एसा तह चेय ॥४६०॥ भीएण पुहड्गालेण अप्पिया पवणवेगवडवा से । अत्थिमिए दिवसयरे वित्थरिए तिमिरपञ्भारे ॥४६१॥ काउग्ग सिहाबंधं अभिमंतिय सरसवेहिं ताडिता । सा फेक्कारकराला वडवाए चडाविया तेण ॥४६२॥ हरिस-विसाय-महाभयविवसेण नरेसरेण सह चलिओ । उग्घाडाविय पुरवरपओलिदारेण नीहरिओ ॥४६३॥ अकंतनयरिपरिसरधरवीढो पभणिओ कुमारीए । आरुहरूस वडवपिद्रं सो जंपइ जामि पाएहिं ॥४६४॥ थोवंतरे पुणो वि हु भणिओ नाऽऽरुहइ कहइ परमत्थं । आणीया जह न तुमं नियकज्जे किंतु मह मित्तो ॥४६५॥ नामेण अमरदत्तो तह पडिरूवेण मोहिओ अहियं। मह हिययवस्त्रहो सो तस्स निमित्तं तमाणीया ॥४६६॥ ता मित्तकलत्तेणं सह निवसिज्जइ न एगठाणिन्म । इय निम्पणिजण कुमरी हरिसियहियया विचितेइ ॥४६७॥ एयस्स अहो ! मित्ते वच्छल्लं अहह ! नीइकुसलत्तं । अहह ! महापुरिसत्तं परोवयारित्तणं अहह ! ॥४६८॥ अवरं च अमरदत्तस्य नाममेत्तेण पुरुइयसरीरा । सा चित्ताइ सुहहेऊ मज्भू कलंको वि संजाओ ॥४६१॥ अणवरयपयाणेहिं पाडलिपुत्तस्स परिसरे पत्ता । एत्तो य अमरदत्तो मित्ताणंदे गए देसे ।।४७०।।

# २३, व्यसनशतजनकयुवत्यविश्वासवर्णनाधिकारे भावभद्धिकारूयानकम्

चितेइ अहो ! अत्थाणरागिया अहह ! बुद्धिहीणत्तं । अणवेक्खियकारित्तं अहह ! महामोहमृदुत्तं ॥५७९॥

जओ—

पाहाणघडियपडिमाणुरायरत्तेण किह मए मित्तो । विहिओ विएसअतिही अहह ! महामोहमूढेण? ॥४७२॥ ससिविमलनियक्लकमपद्वपद्मद्रेण किह मए मित्तो । विहिओ विएसअतिही अहह ! महामोहमुद्वेण ? ॥४७३॥ जणयसमसेद्रिसिक्खं परिहरमाणेण किह मए मित्तो । विहिओ विएसअतिही अहह ! महामोहमुद्रेण ? ॥४७४॥ कंदप्पभिन्नभल्लीसिल्लयहियएण किह मए मित्तो । विहिओ विएसअतिही अहह ! महामोहमूढेण ? ॥४७५॥ कह कह वि सरीरिंटइं करेइ सो सेट्टिणोवरोहेण । निहुयनिहुयं रुयंतो मुत्ताहरुथूरुअंसूहिं ॥५७६॥ अह कहमिव संपत्ते दुमासपज्जंतअविहिदिवसिम्म । आबद्धपंजल्डिउडो जंपह सेिट्ट अमरदत्तो ॥४७७॥ ताय ! खमेज्जसु सन्त्रं अवरद्धं तुज्झ जं मए किं पि । नियजणयनिन्त्रिसेसो संजाओ मज्झ तं जम्हा ॥४७८॥ जेण न विज्ञइ मित्तो मित्ताणंदो जयम्मि जीवंतो । जा अमणुत्रं न सुणेमि तस्स ता देहि मे कट्टे ॥४७६॥ तं निसुणिऊण सेट्टी कुमरमहादुवस्वसिल्ल्यसरीरो । सो पउरजणसमेओ विल्वंतो रयइ कट्टाई ॥४८०॥ तो पउरजणो सच्चो क्यंजली पणिमरो वु.णइ लल्लि । अत्थमइ जाव तरणी ता कुमर ! तुमं विलंबेसु ॥४८१॥ अवरो वि जणो मंदिर-देवउल-पयार-तरुवरारूढो । मित्ताणंदागमणं अणिमिसनयणो पलोएइ ॥४८२॥ अह दिवससेससमए समागओ सो न जाव ता कुमरो । पज्जालाविय कट्ठे ण्हाइतु तओ सचेलो वि ॥४८३॥ जा देइ तत्थ झंपं जलंतजालाकरालजलणिम्म । ता हाहारवपुत्र्वं वारेइ जणो भणइ एवं ॥४८४॥ एगोऽह आ सवारो एगो पुरिसो समेइ सिम्घगई । इय जंपंताण तओ मित्ताणंदो तर्हि पत्तो ४८५॥ भणइ य एसा तुह चित्तचोरिया कुणयु निम्गहमिमीए । नियपाणिपीडणेणं ति तयणु आर्लिंगए मित्तं ॥४८६॥ तो अमरदत्तकुमरो उच्छित्यातुच्छहरिसपद्मारो । आभासिऊण पुच्छइ समग्गमवि तीए वृत्तंतं ॥४८७॥ कन्नंतपत्तनयणि दृणस्यणीयरसमाणवस्वर्याणं । उन्भिज्जमाणसिहिणि मणहरकरुहंसगद्दगमणि ॥४८८॥ अवलोयंतो चिट्टइ सव्वंगं रयणमंजिरं जाव । सेट्टी वि तुट्टहियओ सिवम्हयं चिंतए ताव ॥४८१॥ किं पुत्तिलया घडिया दट्ट्रणं रयणमंजरिं कुमिरं ? । पुत्तिलयदंसणाओ अहव इमा निम्मिया विहिणा ? ।।४६०।। अह सेट्टी उद्वित्ता कट्टे फेडितु अमरदत्तस्स । कारेइ पाणिगहणं सुमुहुत्ते तस्मि समयस्मि ॥४११॥

इओ य—

तत्थ अपुत्तो राया पंचतं पाविओ गयदिणिम्म । रायिनिमित्तं दिव्वाइं पंच अहियासए लोओ ॥४६२॥ ताणि तओ तिय-चचर-चउक्क-रच्छासु परिभमंताणि । आगंतुं नवपरिणीयकुमरपासिम्म पत्ताणि ॥४६३॥ गलगिज्जिता अहिसिचिऊण वरकणयकलससिल्लेण । तं सुंडादंडेणं हत्थी संठवइ नियलंघे ॥४६४॥ छत्तेण अलंकरिओ ढिलए सयमेव चामरे तस्स । हयहेसारवपुत्वं जयतूरखो समुच्छिलओ ॥४६५॥ पणिमज्जन्तो मंडिलय-मंति-सामंत-सुहडविंदेहिं । बंदियणुग्धुटुजओ तओ पयद्दो पुरपहिम्म ॥४६६॥ एत्थंतरिम्म अहिणवनरनाहपवेसहरियहिययाओ । पभणंति पित्दृष्टाओ परोप्परं पुरपुरंधीओ ॥४६७॥ अह ताण आह एका सक्यत्था रयणमंजरी देवी । जीए रईए व दइओ संपत्तो कुसुमवाणो व्व ॥४६८॥ अह अवरा हिरणच्छी पभणइ सिरिरयणसारसेट्टी वि । सक्यत्थो जेण हले ! जणएण व रिक्खओ कुमरो ॥४६६॥ मित्ताणंदं वन्नह हले ! किमन्नेण ? जंपए कावि ? । नियमित्तजीवियकए परिभिमओ जो विदेसेसु ॥५००॥ इचाइ हिरणनयणीपभणियवयणाइं सो निसामेतो । पविसिय निरंदभवणं पवरे सोहासणे विसइ ॥५०१॥ तो मंति-मंडलेसर-सामंतेहिं सुवन्नकलसेहिं । अहिसिंचिओ कुमारो विज्ञरवरतूरसदेहिं ॥४०२॥ मित्ताणंदो मंतीपयिम्म संठाविओ तह य सेट्टी । नियजणयपए सिरिरयणमंजरी अग्गमिहिस ति ॥४०३॥

अह विसयसुहपरव्यसिचताणं ताण जाइ जा कालो । मित्ताणंदेण तओ विन्नत्तो नरवई एवं ॥४०४॥
तं देव ! मडयवयणं अज्ञ वि हियए खुडुकए मज्म । तो गंतूणं दूरे किं पि हु कालं विलंबेमि ॥५०४॥
तो भणइ निवो मह बाहुवज्जपंजरगयस्स तुह न भयं । ता मित्त ! असिरेसेणं किं देसंतरिकलेसेणं ? ॥५०६॥
इय रयणमंजरीए वृत्तो वि हु जाव नो धिइं लहइ । तो तेण पेसिओ सो भडयणजुत्तो वसंतपुरे ॥५००॥
अणुगंतूणं कइ वि हु पयाणए भणइ भडयणं राया । रे रे ! मह किहयव्वा सुद्धी पत्तस्स मित्तस्स ॥५०८॥
आर्लिगऊण मित्तं पुहइवई तुम्मणो पिडिनियत्तो । मित्ताणंदिवरिहिओ गमेइ कालं निराणंदो ॥५०१॥
जाव न कोवि हु मित्तस्स कहइ वत्तं पि पिडिनियत्तेउं । पेसित्तु तओ पुरिसे संभालइ तो तिहं नित्थ ॥५१०॥
अह अन्नया निर्दे उज्जाणगयं मुणितु मुणिनाहं । सिरिधम्मघोससूरिं पणमइ अवरोहसंजुत्तो ॥५११॥
उविद्धे नरनाहे धम्मकहं कहइ मुणिगणाहिवई । नरनाह ! इह असारे संसारे सारया नित्थ ॥५१२॥

तथा हि---

खरपवणपहयपोइणिदलगगजलबिंदुचंचलं जीयं । लोललवलीदलावलिचवलतरा पेम्मपरिणामा ॥५१३॥ नवजलहरसिहरावलिविलसिरतिङल्हचंचला लच्छी । करिकन्नतालतरला नराण नवजोव्वणारंभा ॥५१४॥ अणिवारिज्जप्पसरा सुहा-ऽसुहा कम्मपरिणई जेण । ता जिणधम्मं मोत्तुं सरणं न हु कि पि संसारे ॥५१५॥ एत्थंतरे नरिंदेण पुच्छिओ पणिमऊण मुणिनाहो । पत्तो मित्ताणंदो किमवत्थं संपयं सामि ! ॥५१६॥ तो भणइ मुणिवरिंदो निसुणसु नरनाह ! मित्तवुत्तंतं । रुंधित्तु दूरदेसं वणम्मि आवासिओ जाव ॥५१७॥ भोयणसमए भीमा भिल्लाणं ताव निवडिया धाडी । मोत्तुं मित्ताणंदं भएण नद्दा भडा सब्वे ॥५१८॥ सो वि हु पलायमाणो तिसिओ पत्तो सरम्मि सिसिरजले । विहियसलिलावगाहो सूत्तो नग्गोहतरुमूले ॥५१६॥ तत्तो अकालदारुणकसिणभुयंगेण तत्थ सो डक्को । दिट्टो य घोरगरलेण घारिओ तावसेण तओ ॥५२०॥ नह-नयण-दसणनीलत्तणेण नाऊण नागदट्टो ति । अहिसित्तो अभिमंतियसलिलेण समुद्रिओ सहसा ॥५२१॥ साहेइ तस्स तावसमुणीसरो विसहरस्स वुत्तंतं । पुच्छइ य वच्छ ! तं कत्थ पत्थिओ कहसु एगागी ? ॥५२२॥ तो तेण तस्स पणिमत्तु साहिओ पुन्ववद्वयरो सन्वो । आसीसं दाउरणं नियासमं तावसिम्म गए ॥५२३॥ चितेइ सुधीरेहि वि विहिपरिणामी खल्ज्जिइ न जम्हा । मह मरणनासिरस्स वि समागयं दारुणं मरणं ॥५२४॥ जीवाविओ म्हि नवरं निक्रारिमपरमबंधुणां रिसिणा । ता कि परिभिमएणं ? मित्तसयासम्मि वच्चामि ॥५२५॥ इय चिंतिउं पयट्टो पाडलिपुत्तस्मि पच्छिमाहुत्तो । एत्थंतरस्मि निद्दयमाणसचोरेहिं सो गहिओ ॥५२६॥ नाइत्तयाण पासे विक्किणिओ तयणु ते वि नाइता । नियदेसं वचन्ता संपत्ता नयरिमुज्जेणि ॥५२७॥ आवासिया य बाहिं निसाए छिद्दं लहित्तु सो नट्टो । तो मडयवडं दट्टं ुधसिक्कओ झित्त हिययम्मि ॥५२८॥ उच्छित्रयमहाभयकंपमाणगत्तो पेणद्रधारिद्दो । किंकायव्यविमृद्धो पविसङ्घ पायारखारेणं ॥५२२॥ तम्मि समयम्मि नयरी निरंतरं चोरहरियसव्यस्सं । जाणितु पुहइपारुण ताडिओ उब्भडतलारो ॥५३०॥ उवउत्तमणो सो तत्थ जाव जोएइ तक्करपवेसं । मित्ताणंदो खालेण पविसिरो तेहिं ता दिहो ॥५३१॥ धरिकण तओ वालेहिं कड्डिओ बंधिकण पिट्टंति । निट्दुरमुसुंढि-मोगगर-कत्तरि-पन्हिप्पहारेहिं ॥५३२॥ रे रे पाविट्ट ! निकिट्ट! दुट्ट मुसिङण नयरिमुज्जेणि । किह छुट्टिसि ? त्ति भणिङण नियभडे सो समाइसइ ॥५३३॥ उच्चंधह वडपायवसाहाए सिप्पसरियतीरिम्म । आएसाणंतरमेव तेहि उप्पाडिओ सहसा ॥५३४॥ एत्थंतरिम चिंतइ मित्ताणंदो मणिम मह तहया । जं आसि मडयभिणयं समागओ अवसरो तस्स ॥४३४॥ अवि कुवियवज्जपाणिप्पमुक्ककुलिसं पि रिवखंड सवका । न हु पुन्वभवसमज्जियसुहा-ऽसुहो कम्मपरिणामो ॥५३६॥ अवि उन्भडमयरहरा निय भुयदंडेहि तीरए तरिउं । न हु पुज्वभवसमज्जियसुहा-ऽसुहो कम्मपरिणामो ॥५३७॥

१. निवकारणपरम० रं०। २. प्रनष्टधार्ध्व्यः।

अवि ससुरा-ऽसुरभुवणं जिप्पइ समरिम्म वीरसत्तेहिं । न हु पुव्यभवसमज्ज्ञियसुहा-ऽसुहो कम्मपरिणामो ॥५३८॥ पुरिसक्कारपरेहिं वि विहिपरिणामो खल्जिइ न जम्हा । ता परिससंसारे मा तम्मस्र जीव ! मणयं पि ॥५३९॥ इय चिंतंतो वडपायवम्मि उच्चिधओ तलारेहिं । तह कीलिरगोयालाणुन्नइया वि हु मुहे पडिया ॥५४०॥ इय मित्तमरणनिटदुरवज्जपहारेण ताडिओ व्य निवो । सह रयणमंजरीए धस ति धरणीयले पडिओ ॥५३१॥ नियपरियणेण सित्तो जरुण उवलद्भचेयणो राया । लल्लक्कम् क्रपोक्को अक्कंद् गरुयसद्देण ॥५४२॥ हा मित्त ! मित्तरिहयं व नहयलं मज्झ सोहइ न रजां । मणवल्लह ! तह विरहे भुवणमरत्नं व पिंडहाइ ॥५४३॥ हा बंधव ! तह्य चिय निवारिओ तं मए विदेसिम्म । गच्छंतो तह वि तुमं न ठिओ कम्माणुभावेण ॥५४४॥ हा ! तइया मज्म कए आणीया रयणमंजरी देवी । अकथन्तृणा मए पूण तह साहेज्जं पि न य विहियं ॥५४५॥ विरुवह देवी वि तओ सल्लंती मुणिजणस्स हिययाइं। हा हा देवर ! गुणिनिहि ! निक्कारणपरमकारुणिय ! ॥५४६॥ हा मित्तकज्जवच्छल ! परोवयारेककरणतिल्लिच्छ ! । हा सच्छासय ! संदर ! ता इर्णिह कत्थ दीसिहसि ? ॥५४०॥ हा ! तइया मज्झ कए विहियाओ तए अणेगबुद्धीओ । नियमरणवसणसमए हा ! अल्लो कह तुमं वच्छ ! ? ॥५४८॥ हा हा ! सपुरिसरयणं अवहरिकणं कयंत ! किं पत्तं ? । हा हा हयविहि ! निग्विण ! पूज्वंत मणोरहा तुज्ञ ॥५४९॥ एत्थंतरिम सूरी करुणारसरियमाणसो भणइ । नरनाह ! एरिसो चिय संसारो कि विसाएण ? ॥५५०॥ जम्हा संसारवियाणएहिं जिणवयणभावियमईहिं । न हु सोगो कायव्यो नद्वविणद्वम्मि कज्जम्मि ॥५५१॥ किर कस्स थिरा लच्छी ?कस्स जए सासयं पिए पेम्मं ? । कस्स व निचं जीयं ? भण को व न खंडिओ विहिणा ? ॥५५२॥ अन्तं च हयक्यंतो न नियद्व दढपेम्मपरवसाण दहं। न गणड कडंबभंगं न य चिंतड मित्तविच्छोहं ॥५५३॥ न य परिभावइ पिय-माइपभिइवृहूत्तणं नवरमेसो । सच्छंदसहं वियरइ भंजंतो मत्तहिथ व्व ॥५५४॥ इय एवभावणाए संसारासारयं वियाणिता । परिहरस्य राय ! सोयं कुगडकरं सगडपडिवक्खं ॥५४४॥ इय निसुणिऊण सोयं परिहरिऊणं पयंगइ नरिंदो । मुणिनाह ! मज्झ मित्तो मरिऊणं कत्थ उववन्नो ? ॥५४६॥ तो भणइ मुणिवरिंदो मरिऊणं रयणमंजरीगच्मे । जो चिट्टइ सो होही तुह पुत्तो कमलगुत्तो ति ॥५५७॥ तो निययमित्तपुत्तत्त्रणेण परितृहुमाणसो राया । जंपइ पुत्र्वभवर्मिम भयवं ! अम्हेहिं किं विहियं ? ॥५५८॥ मित्तस्स जेण मरणं मारिकलंकं च अगामहिसीए । बश्रहिं मह विओगो कहड तओ मुणिवरिंदो वि ॥५५६॥ इह तइयभवे खेमंकरो ति कोडुंबिओ तुमं आसि । सचिसिरी तुह दइया कम्मयरो चंडरुद्दो य ॥५६०॥ अह अन्नया कयाई कम्मयरो खेत्तरक्खणनिमित्तं । गच्छंतो संपेच्छड कप्पडियं वाडिअंतरियं ॥५६१॥ नवचवलयसिंगाओ गिण्हंतं हिक्काउं भणइ एवं । रे रे ! एयं पावं उन्बंधह रुक्खसाहाए ॥५६२॥ तो कप्पडिओ तं निसुणिकण अइद्मिओ नियमणिम । कम्मयरो वि ह खेताओ आगओ ताव गेहम्मि ॥५६३॥ ता राय ! तुज्भ वहयाए भंजमाणीए लग्गियं गलए । भणियं सच्चिसरीए कि रक्खिस ? भक्खरे न थिरा ? ॥५६४॥ अह अन्नया नरेसर ! कम्मयरो जंपिओ तए एवं । भद्द ! तुमं मह कज्जे गच्छस अनुगम्मि गामिम्म ॥५६५॥ सामि ! अहं अक्लिणओ पभणइ कज्जेण निययसयणाण । अह सो तुमए भणिओ मिलंत मा तुज्भ ते सयणा ॥५६६॥ तुब्भेहिं तओ दुब्भासिएण समुविज्ञयं असुहकम्मं । एत्थंतरम्मि पत्तं मुणिजयलं तत्थ भिक्खद्रा ॥५६७॥ दहुण तयं तुमए पर्यापया पणइणी मुर्णिदाण । भत्तं पाणं वियरस उत्तमपत्तं जओ एए ॥४६८॥ तव्वयणसवणसमयुच्छलंतरोमंचकंचुयंगीए । महुराहारेण तओ मुणिणो पडिलाभिया तीए ॥५६१॥ चितेइ चंडरुहो निययमणे पुत्रभायणमिमाणि । जेणेरिसाए भत्तीए एत्थ पडिलाभिया एए ॥५७०॥ तो दाणफलेण तए सकलत्तेणं समज्जियं राय ! । अणुमीयणेण तेण वि सम्ब्रियं भोगकम्मं ति ॥५७१॥ एत्थंतरम्मि तुम्हाण उवरि आउक्खए नहयलाओ । तडयडिउग्गं पडियं तड त्ति तडिमंडलं तत्थ ॥५७२॥ मरिज्ञण तओ सहभावलद्धसोहस्मदेवलोगिस्म । उप्पज्जिज्ञण नेहेण तत्थ भुंजित्त सोक्साइं ॥५७३॥

तत्तो चइत्त नरनाह ! अमरदत्तत्त्रणेण तं जाओ । सन्नसिरी वि य सिरिरयणमंजरित्तेण उववन्ना ॥५७४॥ जाओ कम्मयरो वि ह मित्ताणंदत्त्रणेण नरनाह !। जं तइया दुव्वयणं भणियं तेणेह तुह राय !॥५७५॥ बारुत्तणाओ जाओ तस्स विवागेण बंधवविओगो । जाओ य तुज्झ दहयाए वह्यदुब्भासिएण इमो ॥५७६॥ रक्लसिवाओ दसहो मित्ताणंदेण जं पुरा भणियं । कृप्पडियवइयरम्मि तेणं सो पाविओ मरणं ॥४७७॥ एत्त्रियमेत्तस्स वि भासियस्स नरनाह ! एरिसविवागो । जो पुण कसायवसयाण होइ तं मुणइ सन्वन्नु ॥५७८॥ परिहरिक्णं ता पहइपाल ! दुव्वयणगोयरं पावं । जिणनाह भणियधम्मे समुज्जुओ होसु सुगइपहे ॥५७९॥ इय निस्रणिउं नरिंदो देवीए समन्निओ गओ मुच्छं। चंदणजलेण सित्तो सचैयणो कहइ सरीण ॥५८०॥ तुब्भेहिं सामि ! जं मज्झ साहियं नाणचक्खुणा चरियं । तं पचक्खं जायं जाईसरणेण सयलं पि ॥५८१॥ किंतु महएण तइया जं भिणयं तत्थ मज्भ संदेहो । ता साहसु मह भयवं ! जम्हा न चवंति महयाइं ॥५८२॥ साहेइ तस्स सूरी सिंगगगाही मरित्तु कप्पडिओ । भवियव्वयावसेणं तत्थ वडे वंतरो जाओ ॥५८३॥ दट दुं मित्ताणंदं पुरुवक्यं वहरमणुसरंतेण । समहिट्टि जण महयं पयंपियं तेण तो तह्या ॥५८४॥ तव्वयणसवणसंजायगरुयवेरग्गसंगओ राया । आबद्धपाणिपउमो पणामपुव्वं पयंपेइ ॥५८५॥ भयवं! भीमभवाडविपरिभमणुब्भूयभयपकंपंतो । परिवालिङ्गण कुमरं पन्वज्ज धुरं धरिस्सामि ॥५८६॥ इय पभणिउं नरिंदो मुणिविंदं वंदिउं गओ नयरे । सह रयणमंजरीए उवभुंजइ विसयसोक्लाइं ॥५८७॥ कालेण कमलगुत्तं पुत्तं रज्जे ठिवत् सकलतो । निक्खंतो सहिचतो पासे सिरिधम्मधोसस्स ॥५८८॥ छट्ट-ऽद्टम-दसम-द्वालसाइं काउग्ग तिव्वतवचरणं । कयभत्तपरिचाओ सव्वट्टे सुरवरो जाओ ॥५८९॥छ॥ इय तेण मित्तसंतियमणन्नसज्झं पओयणं विहियं । अहमवि कइपयपयभासणेण तुह मित्तमसमं ति ॥५१०॥ ता मम वि मित्त ! कज्जं तुममेत्तियमज्ज कुणस् पसिऊणं । जह तुज्ज पए पेच्छामि जाव जंपंति एयाणि ॥५११॥ ताव य घडियाहरए रयणीए विज्ञाओं तहयपहरों । ता सो चिंतह धत्तीए वंचिओं कहमहिममीए ? ॥५१२॥ जा किर मारिज लग्गो तं जक्खो तिक्खधारछरियाए । ताव य दीणमुहाए पर्यपियं पायविडयाए ॥५१३॥ अहमित्थिया अणाहाऽणुकंपणिज्ञा सहायवियला य । पर्यईए अप्पसत्ता मज्ञम वहे तुज्झ गरुयस्स ॥५९४॥ लोयम्मि जसो कित्ती वन्नो सहो य केरिसो होही ?। इय परिभावस कज्जे भवंति गुरुया थिरारंभा ॥५९४॥ परमेरिसिसक्लाए किं मह दिन्नाए तुज्झ विसयम्मि ? । तं चेव बुद्धिमंतो संदरिमयरं व जं मुणिस ॥५९६॥ परमहमईव तुह दंसणस्स तित्तिं न देव ! पावेमि । ता सामि ! संपयं पि हु कहाणयं सुणसु तुममेयं ॥५९७॥ इय सो विलक्खवयणो वट्टइ दोलायमाणसो जाव । तो तीए मलयविसयाए महुरराएण पारद्धं ॥५९=॥ कहिउं संरंभेणं चरियमिमं चारुदत्त[सेट्टि]स्स । अप्पुव्वसंधिबंधेण विरइयं विउसहिययहरं ॥५९९॥

## [ चारुद्तत्तचरिउ ]

इह भरिह अत्थि पुरि नौमि चंप, पररायचक्कभयनिप्पकंप । धणुकुडिलवंकपायारवलय, सुमहंतिहमालयसिरसिनिलय । पयपणयपुरंदररइयपुज्जु, जिंह मोक्सि पत्तु जिणु वासुपुज्जु । जियसत्तु नौमु जियसत्तु राउ, तिहें अत्थि अखंडियसुहडवाउ । अवरो वि अत्थि तिहें सेष्टि भाणु, सुहि-सयणकमलवणसंडभाणु । जणवन्नणिज्ज अकलंकदेह, उन्नय जिव बीयाचंदरेह । नामिं सुभद्द तसु भज्ज हुयह, अणुरत्तिय जह पर देहि जु जुहुय । सह तीए सहउ सब गेहवास, जमऽपुत्त एक्क परदोस तास ।। कुलवंसुद्धारणि, पुत्तह कारणि, सेट्टि सभज्जु वि द्विखयउ। संसारि महालइ, एवदुहालइ, माइ कवणु किर सुत्थियउ ॥१॥६००॥ इय जा जिणिंदप्रयणस्याइं, चिट्टंति निसामियजिणमयाइं। ता तत्थ नाण-चारित्तपत्तु, चारणमुणि जिणहरि कोवि पत्तु । पुच्छियउ सुभद्दइं पुत्तजम्मु, मुणिराउं वियाणियसमणधम्मु । जाणिवि गुणु नाणिण तीए कोवि, होहीइ भणेविण गयउ सो वि। आहूयउ तक्खणि तीएँ गब्भु, जो अन्नह महिलह पुन्नलब्भु । नवमासिहि अद्धट्टमदिणेहिं उप्पन्न पुत्त तहिं सहं गुणेहिं। सुहलक्लणलक्लियचारुगत्तु, तसु नामु पइद्विउ चारुदत्तु । वहुं तु अइच्छियबालभावु, अन्भसियसमत्थकलाकलावु ॥ हरिसीहप्मुक्लिहि, अइसयदिक्लिहि मित्तिहिं सिहयउ निउणमइ। अगमंदिरपव्वइ, कील्रणभव्वइ, गयउ जेत्थु गिरिनइ वहइ ॥२॥६०१॥ तहिं नइहि पुलिणि तिणि जंति जंति, थी-पुरिसहं दिट्टिय पयह पंति । अणुमिंग तीए विष्फुरियथामु, कयलीहरु गउ सुंदेरधामु । तिहं सम्मु दिट्दु सेज्वासणाहु, नरस्यणु अन्नु दुक्सिउ अणाहु । अयकीलिहि कीलिउ रुक्तिंस सहिउ, तसु दुक्ति निरारिउ हियइ वहिउ । जा जोइउ तावऽज्ञ वि सजीउ, परितम्मइ सरसदयापरीउ । अवलोयइ जाविह तासु खग्गु, ता पेच्छइ ओसहितिगु विलग्गु। उक्कीलिय ताबुक्कीलिणीए, संरोहिय वणसंरोहणीए। चेयन क्यंड संजीवणीए, पद्धपन्न ह्यंड ओसहिमणीए ॥ चिंतियइ न जं मणि, न य दीसइ जिण, जुत्ति वियारि न जं घडइ। तं पि हु सो पाविउ, तिणि जीवाविउ, सब्बु सपुन्नहं संपडइ ॥३॥६०२॥ तउ अमाइ दिट्टउ चारुदत्तु, तिं भणिउं मज्भ तुहं बंधु मित्तु । जिम्ब कीलिउ हउं इह अकयपाउ, अक्लणह लग्गु जिह एत्थु आउ। <sup>³</sup>वेय**इ** नामु भारहि गिरिंदु, सुरयणिहि समन्निउ नं सुरिंदु । सिवमंदिरु दाहिणि तासु नयरु, तिहं राउ महिंदविक्कमु सखयरु । अमियगइनामुँ हउं तासु पुत्तू, चिट्टामि जाव सुहसंपउत्तू । धूमसिह- गउरमुंडाभिहाण, दुइ मञ्म मित्त ! हुय गुणपहाण । हिरिमंतु नामु नगु कलियवोमु, तावसु माउलउ हिरन्नरोमु । तर्हि निवसइ मज्झ सिणेहवंतु, हउं तर्हि समित्तु गउ जंतु जंतु ॥ तसु धीय मणोहर, पुन्नपओहर, विहिवाहिं परिकम्मविय । तावणि अन्नाणहं, हरणि जुवाणहं, कामभिल्ल नं निम्मविय ॥४॥६०३॥ सुकुमालिय नामिं मज्भू कजि, सा ताइं मिगाय नेहसजि । सा मइं वीवाहिय सुहइ लिंग, सहु तीए वसउ जिम्बं सक्कु सिंग।

१. राय रं०। २. तीइ रं०। ३. बेयड्ड रं०। ४. नाम रं०। ५. गउरसुंडा रं०। ६. जिम रं०।

सा तारिसकुरुसंभव विसिद्र, कइया वि धूमसिहिं सहं विणद्र । अहमवि भमामि रिउभावजुत्तु, न यणामि किपि परमत्यु तत्तु । कीलानिमित्त आइयउ एत्यु, सहं भज्जइं सेर्ज्जिहं रमउ सत्यु । पाविद्विं आवि ओबद्ध अज्जु, एयारिसमित्तहं पडउ वज्जु । गउ दुक्खु लेवि सह तीए पावु, धूमसिह अहव दहणस्सभाव । धिसि ! धिसि ! धिरत्थु जिंग महिलियाहं, मित्तह वि विसयविसकविलयाहं ! ॥ नामाइ मुणेविणु, सुकिउ सरेविणु, ेपुण दंसणु भणि सुद्धमइ। वेरगगपवन्नउ, चित्ति विसन्नउ, कर जोडिवि गउ अमियगइ ॥४॥६०४॥ तसु ठावह सो वि हु चारुदत्तु, गउ गेहि निद्धसुहिसंपउत्तु। विन्नायसमग्गकलाकलावु, जोञ्चणि संपत्त विसुद्धभाव । सन्वत्थु नामि माउलउ तासु, धण-कणसमिद्धु विट्वयविलासु । तसु अत्थि पढमजोव्वणरवन्न, रन्नावि जेव मित्तवइ कन्न । सह तीए तासु वीवाह जाउ, संपन्नसयणगरुयाणुराउ। मित्तवइसमउं पर चारुदत्तु, कलरसिउ न भोगहं देइ चित्तु । दुल्ललियवयंसह मजिम छुरुधु, नं बदुधु बिरालउ जेल्थु दुदुधु । सामग्गिवसिण भोलियउ नेहिं, पाडियउ वसणि पावेहि तेहिं ॥ अप्पणइं कुवासिं, भवअब्भासिं, एक्कु जि जीवह पावरइ । तारिसववएसिं, गुरुउवएसिं, केंव न पसरइ विसयमइ ॥६॥६०५॥ जिंह कुट्टणि गरुय किंगिसेण, तसु धूय सुरूव वसंतसेण। तहिं वेसावाडइ तेहिं छुरुधु, वेसह सह्स्वु अमुणंतु मुद्धु । अहु वेस विसिद्धिय हुंति केंव, उच्चिद्धिय निग्विणि सुणिह जेम्व । धणलुद्धिय किम्व कोढिउ रमंति, निद्धणु गरुओ वि परिचयंति । मणिद्द्विय चाडुसयइं करेति, पररंजणत्थ कवडिं मरंति । जउं पोसगु पुज्जइ महुर ताव, अवरत्थ निववकालिय पाव । रूयडउ सो जि सोहगिउ सो जि, धणवंतु जु रंजिंह किंव अभोजि । निष्फिलिं सहुं सेज्जिहिं न उ सुयंति, झंभ्होलिव तरुवरु जिम्बें मुयंति ॥ सह तीए विलासिहिं, पसरियहासिहिं, सोलह कोडि सुवन्नह । विड्डियउक्करिसिहिं, बारह वरिसिहिं, निहणह नीय खन्नह ॥७॥६०६॥ निम्घणइ निरूविवि बहुपयारु, मोसारिय जाणिवि छुत्तसारु । पाविद्वइ पाइवि मज्जपाणु, बाहिरि छङ्काविउ सावमाणु । उद्दिवि गउ गेहि विसन्नचित्त्, तं दिष्ट कुमुणि जिम्व नद्दवित् । नरवहहि गेह जिम्ब विगयसोह, मुणिमाणसु जिम्ब परिगलियमोहु । काउरिसिं सरिस विणद्भदारु, भग्गालउ जेम्व जुवाणिवार । मित्तवइ निष्विणु कंतु पत्तू, उक्खिव अब्भुक्खणनीर पत्तु ।

१. पुता रं । २. सिमद्ध रं । १. जैय रं । ४. जिम रं । ५. नीह रं । ।

आसणदाणाइसु कियपयत्त, आपुच्छिय जणयहं तिणय वत्त । सोएविणु माया-वित्त बेवि, नीवियहिं कलताहरणु लेवि ॥ वित्तासइ परिथउ, मिगा सुसरिथउ, अत्थोवज्रणि दिन्न उरु । माउलइं समगाउ, सोहण रुगाउ, पत्त उसीरावत्तपुरु ॥=॥६०७॥ कप्पासु तेत्थु लड्चउ महत्थु, आवंतह दवि दङ्कुउ समत्थु । माउलइ विउत्तउ अत्थकामु, वेलाउलु पत्तु पियंगुनामु । पिउमित्तिं पेरिउ तिहं अकीवि. गउ जाणवित्त लह जवणदीवि। तत्थ वि य मुक्कवाणिज्ञि स्रोडि, तिणि अट्ट विढत्त सुवन्नकोडि । आवंतह फुट्टउं जाणवत्तु, थीगुज्झु जेव हारवियवितु । दिणसत्तिग फलहिं तरेवि नीरु, आसमपउ पाविउ ऋहवि तीरु । दिणयरपहु तर्हि परिवाउ दिट्दु, गिरिविवरि गहिरि तिणि सहु पविट्दु । चउप्रिसमाणि रसकृवि खित्तु रज्जूपओगि भयविहुरचित्तु ॥ अग्गेरइ पडियइं, निर धणनिडयइं, रसह सह्तवु निवेइयउं। सो वि हु तर्हि खित्तउ, दहसंतत्तउ, वसणु सुणेविणु वेवियउ ॥१॥६०८॥ सुमरेविण सावगकुल पहाण्, सुमरेविण जिणवरु गुणनिहाण् । समरेविण गुरु वेरग्गपिडउ, भावेइ भवन्नव दुक्खनिडउं। ते धन्न सउन्न कयत्थ नरा, जे चत्तसंग वय-नियमधरा । महु एव जिणेसरपयसरण्, नवकारु निवारियजरमरण्। कहिं तारिसु पाविवि धम्मु सुइं ? कह एत्थ मरेवउं एव मइं ?। तं निसुणिवि तिल बोल्लियइ निरं, मा भद्द ! विसाउ महंतु करी । जेणऽज्ज वि अत्थि उवाउ तऊ, महु पुणु रसि खद्धउं अदुधुसऊ। इह आवइ गोह महंततणू, रसु जाइ पिएविणु एक्कु खणुं ॥ जइ जम्महि पुच्छिहि विलम्महि [लम्महि] गोहहि, ता आवइ तरिह । अह उज्जिमि मुक्त उ, आयहं चुक्त उ, ता एत्थ वि मइं जिम्व मरइ ॥१०॥६०९॥ जावऽच्छइ अवहिउ एक्क मणी, तावितहिं गोहहि सुणइ झुणी। जा वलइ पिएविणु कूबरसू, ता लम्गउ गाढउ पुच्छि तसू। नरगाउ जेव सहपरिणईए, काराउ व कुवि सहनिववईए। नावाए व जलहिनिमज्जणाओ, विरईए व पावपवत्तणाओ । जणणीए व दुहगब्भालयाओ, नीसारिउ तीए वि गिरितलाओ। केत्तिउ वि जाइ जा भूमिभाउ, तिस-भुक्खिहिं पीडिउ सो वराउ । जममहिसु व मुक्काउ बंधणाउ, वणमहिसु द्वाइउ ता वणाउ। तसु भणए सिलहि सिरि विचिंडिउ, अजगरह महिसु ता पह पडिउ ॥ ते जाव परोप्पर, भिडहिं समच्छर, ताव पलाणउ उत्तरवि । घिसि घिसि ! तसु पावह, दावियतावह, विल विल जो जीवइ मरिवि ॥११॥६१०॥ लंघिवि अरन्तु जा गामि पत्तु, तावेगु मिलिउ माउलह मित्तु।

भमडंतु रुद्दत्ताभिहाणु, पयईए पावु दोसहं निहाणु। तिणि सहं सुवन्नभूमिहिं पयटदु, अपमाणवित्तवंछावसट् दु । नइ नियहिं जंत वेगवइ नाम, सिंधुवइ पासि तं बहुसकाम। दइतडकुलउभय विसुद्धं जासु, रत्तृप्पलचलणसजंघ तासु। सुकुमालपुलिण वित्थयनियंब, कोमलमुणाल भुयलयपलंब। आवत्त नाहि तिवली तरंग, वर कंबु गीव घण थण रहंग। सयवत्त वयण सुइ सिप्पि भाल, चल सफरि नयण सेवाल वाल ॥ जलवट्ट सुवसणिय, मोत्तियदसणि य, धाउरायतंबोलज्य । नं जलनिहिवरहरि, केणइ महिहरि, सिंगारिवि पेसिय वहुय ॥१२॥६११॥ अगोरइ गंतु पवन्नु जाव, वित्तवणु गहणु संपत्त ताव। अजमम् परेरइ अत्थि तासु, गुरुकिच्छि पारि जाइयइ तासु । अयपिद्वारूदहं तेत्यु गमणु, अयमग् पव्चइ तेण पवणु । अय दुन्नि रुइय तहिं रुद्दत्ति, आरुहिवि तेसु पत्थिय पयत्ति । पुणु तेहिं वि जंतह मम्मु भम्मु, तो रुद्दत्तु बोल्लणह लम्मु। भो भत्थ एइ मारेवि करहं- पइसेवि तेत्थु ओ वसणु तरहं। भारुंडपक्लि आयहि भमंति, मंसबुद्धि अम्हे नयंति । तेणुत्तू जेहि आरूढ आय, उवगारी एइ अम्हह वराय ॥ उवयारिहि मार्णु, पावह कार्णु, एरिस्न करिहं जि नरयगइ। जसु मणि जिणु निवसइ, सो किं ववसइ, अइसउं निम्घणु सुद्धमइं ? ॥१३॥६१२॥ तिणि भणिउ एइ मइ कीय दो वि, जं भावइ तं हउं करिसु लेवि । तो नियपस पाडिउ खडहडंतु, पेक्खंतह मारिउ तडफडंतु । बीयइं भइं जोइउ तासु मुहू, मइ आयह रक्खिह भइ ! तुंहू । तुह वाहण हुउं उवयारु सरि, मइ रिक्सिव पिंडउवयारु करि। जोयंतु तरलतारयनयणू, वित्थरियमरणभयवुन्नमणू। पस पेक्खिव कोडीकिउ मरणी, किरि का स न पूरिय गलसरणी ?। तो पभणिउं तं पइ चारुदत्त्, जो भद्द ! भवन्नवजाणवत्त् । सुसमत्थउ रक्लिण तुज्भ रम्मु, जिणभासिउ संपइ देवधम्मु ॥ उवसिम मणु दावहि, मणि परिभावहि, पुन्विक्किउ परिणमिउ तुय । इय पंचाणुव्वय, कियकम्मव्वय, एव सरणु सम्मत्तजुय ॥१४॥६१३॥ सो वि हु सुहमावण भावयंतु, निर्त्तिसि विणासिउ उत्तसंतु । तहिं तेहइ कुहियइ ते अमोज्झि, एक्सेक्सिह भत्थिहि पइट्ट मज्भि। भूमिहिं भमंत भारुंड पत्त. उप्पाडिंह आमिसलुद्धचित्त । उप्पयवि जाहि जा गयणमग्गु, अन्नि पक्लि सहु जं जुज्झ लग्गु। जुज्झंतह पयडियसाहसाहं, अवरुप्परपरवसमाणसाहं। जिंह पोष्टलि अच्छइ चारुदत्तु, सो खिसिवि सरोवरनीरि पत्तु । नीसरिउ तासु जलघोयगत्तु, परिभमण लम्मु वीसत्थचित्तु ।

पुणरिव य तासु हुय जीवियास, पासिट्टियजीवह जम्म तास । रमणीयपएसिहिं, पयडविसेसिहं, भमडंतइं जरुडुंगरिणि । गुरुसिहरसमग्गउ, गयणि विलग्गउ, एगु महीहरु दिट्दु तिणि ॥१५॥६१४॥ रायंतु रुक्खेहिं साहोडयक्खेहिं हिंताल-तालेहिं जंबीरसालेहिं। बोरी-करंजेहिं नारंगसज्जेहिं बब्बूलिफल्लेहिं [.....]। सोहंजणक्खेहिं दीसंतदक्खेहिं सामा-कयंबेहिं खज्जूर-निबेहिं। मंदारु-गुंदेहिं कोरिंट-कुंदेहिं पुत्राग-नागेहिं कप्पूर-पूगेहि ॥ इय पसरियसाहेहिं, सीयलछाएहिं, सो गिरि सहइ समुन्नएहिं। फलपावणपडणेहिं, संसियसडणेहिं, जिम्ब विउसयणु सकन्नएहिं ॥१६॥६१४॥ जा चडइ उवरि विम्हइयचित्तु, ता पेच्छइ चारणमुणि पवित्तु । तो भावसारु वंदियउ साहु, पारेवि झाणु किउ धम्मुलाहु । भो चारुदत्त ! किम्व एत्थ आउ ?, माणुसहं एह् जमगम्मु ठाउ । मूलह पभिइ जिम्व तासु वित्तु, तिम्व कहिय सयल अप्पणिय वत्त । मुणिराउ वि अक्लइ नियपउत्ति, तसु भाणुसेट्टितणयह सजुत्ति । जो मोइउ कीलयबंधणाउ, सो हं तहु पत्थिउ काणणाउ। रिउमाणु मलेविणु पत्तु गेहिं, जोगगय निएवि विद्वयसिणेहि । पव्वइउकामि अप्पणइ रज्जि, अहिसित्तु पियरि सुहजणणिसज्जि ॥ नियपउ पालंतह, दुट्ट दलंतह, सिट्टलोय रक्लणसमह । जयसेण मणोरम, रूवमणोरम दुन्नि भज्ज संजाय महु ॥१७॥६१६॥ दुइ पुत्त [प्रन्थाप्रम् ८०००] मणोरमदेवि जाय, गुणमिह[म]विढत्तजणाणुराय । सिंहजसु पढमु विक्रमि अकीवु, बीयह अभिहाणु वराहगीवु । जयसेणह पुण गंधव्वसेण, हुए धृय वित्तगंधव्वएण । पत्थावि समप्पिवि सुयह रज्जु, पव्वइंड जाउ वयधरणसज्जु । परिहरिय सयल सावज्ञ कज्जु, इह आइउ आयावणह अज्जु । इह कुंभ-कंबुदीवहं पहाणु, एह पञ्वउ कक्कोडयभिहाणु । इय जाय ताहं आलोव जाव, विज्ञाहर दोन्नि पराय ताव। मुणिपुत्त नाय अणुहारिरूव, जाणाविय साहन्मियसरूवु ॥ मुणि जीवियदावय, वंदहु सावय, संभिम वंदण विहिय तसु। उवयारु कु किजाउ ? किं तुह दिजाउ ? भुवणि न बिजाउ अवर जसु ॥१८॥६१७॥ जावऽच्छिहिं इम्व ते तिणि समाणु, तावेगु गयणि आइउ विमाणु । पणवन्नरयणमयभित्तिभाउ, आबद्धरुइरसुरइंदचाउ। ओलंबिरमुत्ताहारतारु, नं सिद्धिधामु लोयग्गसारु । विलसंतचमरु नं विज्झरन्नु, सुविभत्तथंभु नं मयपवन्नु । सुइचित्तकम्मु जारिसय सुयणु, उल्लोयसारु नं साहुरयणु । जसु सरयसरोवरु आहरणू, कमलालउ सच्छरसाहरणू। सरयब्भसुब्भधयवडसणाहु, दप्पुद्धरि नं उब्भविउबाहु ।

किं बहुयइं वायावित्थरेण ?, रमणीयवत्थु न समाण तेण ॥ तसु मज्झह सुरवर, चलकुंडलवर, निगाउ चंगिमनिव्यडिउ। [ तो सो ] मुणि मिस्लिवि, नयपहु पोल्लिवि, चारुदत्तुपीइहि पडिउ ।।१९॥६१८॥ नय-विणय-रूवरेहाजुएहि, पुच्छिज्ञइ विज्ञाहरसुएहि । भो भद्द ! भत्तिवङ्कृतपणउ, मुणि मिल्लिब आयह कि पणउ ? । हिमवंत धरहिं जिम्व सुरसरिया, तिंव नीइवि सग्गह नीसरिया । आयत्रह् विज्ञाहरसुयहो !, नीसेसकुवासणमणिमुयहो !। वाणारसि नामि इह नयरि, परिवारिय जा पुरिगुणनियरि । तत्थ य सुभइ-सुलसाभिहाण, पञ्चाइय वेय-सुइप्पहाण । अवरू परिवायगु जन्नवक्, तिहं अत्थि वियाणियवेयवक् । ति वेयवियारि सुलसजिया, तसु पासि दासि जिम्ब सा उ ठिया ॥ सो तीयऽणुरत्तउ, हुयउ पमत्तउ, कामपिसाइं भोलियउ। जइ वा जिणु मेल्लिवि, बाणेहिं पेल्लिवि, मयणि भ्रवण धंधोलियउ ॥२०॥६१९॥ तो तीए गब्भसंभूइ हुया, उप्पन्नि पुत्ति लज्जाए मुया । पिप्पलहे हिट्टि परिचत्तसुया. सहु कंतिं नासिवि कहिंवि गया। बालह मुहि पडियउं पिंपफलू, आसायइ सो तं छुहवियलू। संपत्त कुओ वि सुभद्द तिहं, पिप्पलतिल मुक्कउ बालु जिहं। विन्नायउ वइयरु तीए सहू, संगोविउ एहु सुउ ससहि महू। किउ पिप्पलाउ गुणनाउं तस् , हुयउ वेयविसारउ लद्धजसू । नियजम्मु मुणिवि अहिमाणधिण, द्वि वाइं पराइय जणय तिणि । पिइमेह पयट्टिय जन्न जिंग, उच्छिलिंउ करंतउ मारि हिण ॥ अहिमाणि ....विणु, जणय हणेविणु, पाव वेय वित्थरिय तिणि । अन्नाणि मूढउ, माणारूढउ, कवणु पावु जं न करइ जिण ॥२१॥६२०॥ तसु पच्छइ वहिल सीसु हुउ, सु अणेग करेविण जन्नसुउ। पस मारिवि पाविं नरइ गऊ, उब्बट्टिवि नरयह हयउ अऊ ॥ सो पंच वार पसुमेहि हऊ, छट्टइ भवि टंकणविसइ गऊ। तो रुद्दत्ति मारिउ वराउ, जिणधम्मवसिण दिवि देउ जाउ। इणि कारणि एहु मह धम्मगुरू, आयह पसाइं हउं हुयउ सुरू। गुरु दुप्पडियारउ होइ जई, कुलि जायउ तसु संभरइ जई। विज्ञाहर रंजिय बिंति वे वि, सुकयन्तु भावु तारिसु मुणेवि । अम्हाहिं वि उविकउ एह तणउ. आइं जीवाविउ जिं जणउ ॥ अह अवसरपत्तउ, सुरिं विन्नत्तउ, दिज्जउ पहु ! आएसु महु । संभरियउ एजासु, जिणु सुमरिजासु, पडिविज्ञिवि उप्पइउ नहु ॥२२॥६२१॥ अह तेहिं अदंसणि हुयइ सुरि, निउ चारुदत्तु अप्पणइ पुरि। तहिं विहियदाण-सम्माण-विणय, ठिय कइवय दिण वहुंतपणय।

पत्थावि तेहिं वरविभवजुओ, संपाविउ चंपिंहं भाणुमुओ। स वसंतसेण मुक्किलवसणा उब्बद्धवेणि छुल्लियदसणा। जप्पिश्च विउत्त सुभद्दसुया, तप्पिश्च मित्तवहगेहि ठिया। सुहि-सयण-कल्पतुगेण जुओ, पुणरिव य लच्छिकुलभवणु हुओ। जे संपय-विवयहं हेउभाव, सिलिहिय ति जीवह पुन्न पाव। जिम्ब उदय-पयाव-ऽत्थमण सूरि, तिंव आयइं सन्वह भविय दूरि॥ जिम्ब [जिय] आयह, तिव जिय जायह, सन्वह संपय विवय जिण। एउ मुणिवि सयाणह्, तत्तवियाणह्, हिरंस विसाय न करिहं मिण ॥२३॥६२२॥

सो हयहियओ भाविद्याए बहुदाव-भाविन उणाए । तहु वियसवणजुयलो विम्हरियणा सुणइ जक्सो ॥६२३॥ जावऽज्ज वि न समण्यह दुण्ह वि रसियाण ताण चरियमिमं । घडियाहरए ताव य पहया चउपोरिसी नयरे ॥६२४॥ एत्थंतरिम य रवी मिलंतचकाणमंचिओ चडिओ । भाविद्याए चिरयं व चाहिउं उदयगिरिसिहरे ॥६२४॥ एत्थंतरिम सन्वो सकोउओ नायरो जणो पत्तो । जक्साययणे अक्स्वयदेहं भाविद्यं नियह ॥६२६॥ पुट्जुत्तविहाणेणं पमोयसंभारमुट्वहंतेण । पउरजणेणं पत्ता पवेसिया भाणुभवणिम ॥६२०॥ महईए विभूईए वद्धावणयं पयिद्वयं नयरे । पत्थाविम्म सपणयं पणिमता पउरलेएण ॥६२८॥ पुट्टाइ तं महासइ ! कहमुट्विरया इमाओ जक्साओ ? । भणियं निरहंकारं तीए वि हु ओणयमुद्दीए ॥६२९॥ देव-गुरूण पसाया महासईणं च सीलमिहिमाए । उवसिमओ मह जक्सो रुट्टो परमेस लोयस्स ॥६३०॥ भणियं च कीसिमिमिणा कलंकमारोवियं असंतं ते ? । किं वा वि हु तुह जणओ तह्या णेणं पराभविओ ? ॥६३१॥ ता एयं पुरलोयं पभायसमयिम्म सिक्खविस्समहं । ततो य मए चिंतियमहो ! कहं एस परिकुविओ ? ॥६३२॥ मा होउ मिनिस्यमेसोऽणस्थो पुरिम्म एयाओ । कह कह वि मए पणिमय कारविओ सो ववत्थिममं ॥६३२॥ जइ एसो पुरलोओ मज्भमवाणुङभवेण तेल्लेण । टिल्लाणि कुणइ मुंचािम नऽन्नहा भणियमेएण ॥६३४॥ तं निसमिउं जणेणं दिवसिम्म न किंचि काउमलमेसो । उप्पाहिज्ज्ण निहुओ चउहट्टे नायरसएण ॥६३४॥ उक्कीरिज्जण घाणयकरिणवरमवाणदेसमेयस्स । परिपीलिज्जण तिलनियरमेवमुप्पाइयं तेल्लं ॥६३६॥ विहियाणि सन्वलोएण निययभालेसु तेल्लटिल्लाणि । एयं सन्वं किर कुडकवडभरियाए तीए कयं ॥६३०॥

तथा हि---

अणुभूयं विसयसुहं पभूयमप्पाणयं च सुज्भ्रावियं । विग्गोविओ य सन्वो पिउपरिभवकारओ लोगो ॥६३८॥ जक्स्नो महप्पभावो अपमाणं कारिओ पुरसमक्स्वं । अवरो वि जो विरुवो त्रसीकओ सो वि किं बहुणा ? ॥६३९॥ पढमं पि हु विहियमिमं असहंतीए पराभवं पिउणो । माणधणाए भणियं तहेव निन्त्राहियमिमीए ॥६४०॥

जओ---

अभिमाणविज्ञयाणं ठाणे ठाणे पराभवहयाणं । काउरिसाणं ताणं न य इहलोगो न परलोगो ॥६४१॥

तथा--

अवि उड्ढं चिय फुट्टंति माणिणो न य सहंति अवमाणं । अत्थवणस्मि वि रविणो किरणा उढ्ढं चिय फुरंति ॥६४२॥

किंच--

वियसंतकमलवणसंडमंडियं भगरमणहरूग्गीयं । अभिमाणधणस्स तणं व सरवरं रायहंसस्स ॥६४३॥

तथा—

देसं मुयंति जीयं चयंति पियबंधवं पि न गणंति । अभिमाणधणा पुरिसा रज्जब्भंसं पि हु सहंति ॥६४४॥ अह अन्नया कयाई विचित्तकम्मक्खओवसमजोगा । अंतरिउवमां पइ वियंभिओ तीए अभिमाणो ॥६४५॥ अभिमाणेण किमिमिणा बहुएण वि अविसए पउत्तेण ?। जइ जाणिऊण जिप्पइ किं पि हु तो जायए लहुं ॥६४६॥ इय सुहपरिणामाए दिट्टो तीए समंतभह्गुरू । निमऊणं सो पुट्टो अभिमाणो कत्थ कायव्वो ? ॥६४७॥ भिणयं च तेण—

राग-दोस-कसाए भद्दे ! अभिमाणओ जिणसु एए । जित्तेसु जेसु सुहिया होहिसि जम्मंतरसएसु ॥६४८॥ इय सुणिज्णं तीए भणियं भयवंत ! तुह समीविन्म । मोयाविज्ण पियरो तुह वृत्तमहं करिस्सामि ॥६४९॥ तो सा अम्मा-पियरो मोयावेउं खमाविउं पउरे । महईए विभूईए पव्वहया गुरुसमीविन्म ॥६४०॥ पव्वाविज्ण गुरुणा समिप्या सुव्वयाए गणिणीए । उद्धरियसव्वसल्ला विहरह सा गुरुसमीविन्म ॥६५१॥ पंचसमिया तिगुत्ता जिइंदिया जियपरीसह-कसाया । विसयनिउत्तऽभिमाणा विसेसओ तवसमाउत्ता ॥६५२॥

तथा हि-

छट्ट-ऽट्टम-दसम-दुवारुसेहिं मास-ऽद्धमाससमणेहिं। तह सोसविओ अप्पा जह रागाई वि सोसविया ॥६४३॥ तत्तो य निक्करुंकं सामन्नं पालिङण बहुकारुं। सुरलोयं संपत्ता तओ चुया पाविही मोक्खं ॥६४४॥ कह तीए तारिसओ परिणामो भवनिबंधणं आसि ?। कह संप्रह सिबहेऊ ? अहो ! विचित्ताणि कम्माणि ॥६५५॥ जह एयाओ बहुकूड-कवडदोसाण मंदिरमणज्ञा। तह पायं सञ्चा वि हु विवेहणा ता विवज्जाओ ॥६५६॥

### [॥ भावद्विकाख्यानकं समाप्तम् ॥७३॥ ]

एतासु निर्शृणपुरन्ध्रिषु राक्षसीषु, मायाधनासु च न विश्वसनीयमेव । एता हि मुग्धजनमात्मवशं विधाय, संसारदुःखजलधी खलु पातयन्ति ॥१॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवस्रिविरिवतवृत्तावाख्यानकमणिकोशे व्यसनशतजनकयुवितिविश्वास-वर्णनस्त्रयोविशतितमोऽधिकारः समाप्तः ॥२३॥



# [ २४. रागाद्यनर्थपरम्परावर्णनाधिकारः ]

युवतिषु विश्वासो न विधेय इत्यभिहितम् । तासु चाभिलाषो जन्तो रागादिसद्भावे भवति । तेषां चैहिका-ऽऽमुष्मिकापायहे-तुत्वेन परिहार्यतामाह—

# संसारबुङ्किजणगा राग-दोसा तहा कसाया य । तवसंजमहाणिकरा इह चेव इमे अणत्थफला ॥३०॥

अस्या व्याख्या—'संसारवृद्धिजनकों' भवोपचयकारको 'राग-द्वेषों' पीत्यपीतिरुक्षणो जीवपरिणामो, 'तथा' इति समुच्चये, 'कषायाश्च' क्रोधादयो जीवपरिणामा एव 'तपः-संयमहानिकराः' तपश्च—अनशनादिरूपं संयमश्च—पृथिव्यादिरक्षणरुक्षणः तयोः हानि—वृद्ध्यभावं कुर्वन्ति ये ते तथोक्ताः 'इहैव' अस्मिन्नेव जन्मनि 'अनर्थफरुः' अपायप्रयोजनाः ॥३०॥ एतानेव दृष्टान्तेनाह्—

> रागम्मि विणयपत्ती दोसे नायं ति नाविओ नंदो। कोहम्मि य चंडहडो मयकरणे चित्तसंभूया।। ३१॥ मायाए आइचो लोमे उण लोभनंदि-नउलवणी। इय नाउं जेयव्वा रागाइरिऊ पयत्तेण।।३२॥

अनयोर्व्याख्या—'रागिम्म' ति रागिवषये विणक्पत्नी' विणमार्या । 'दोसे' ति दोषविषये 'नायं ति' दृष्टान्तः 'नाविकः' पोतवाहकः 'नंदो' ति नन्दाभिधानः । 'कोहम्मि य' ति कोधे च 'चंडह्डो' ति चण्डमरनामकः । 'मयकरणे'ति अहङ्कारनिर्वर्तने 'चित्र-सम्भूतौ' इति चित्र-सम्भूतौभधानौ मातङ्कदारकौ ॥३१॥ 'मायाए' ति मायाकरणे 'आदित्यः' इति मायादित्याभिधानः । 'लोमे उण' ति लोमविषये पुनः ज्ञातिमित्यर्थः 'लोमनंदि-नउलवणी' इति लोमनन्दिश्च-श्रेष्ठी नकुलवणिक् च-नकुलकप्रधानो वाणिजकः लोमनन्दि-नकुलवणिजौ । 'इति' अमुना प्रकारेण 'ज्ञात्वा' [अवबुध्य] अनर्थहेतुतया 'जेतव्याः' वशीकतेव्याः 'रागादिरिपवः' रागप्रमुसाः शत्रवः 'प्रयत्नेन' आदरेण इति गाथासङ्क्षेपार्थः ॥३२॥ व्यासार्थस्वाख्यानकगम्यः । तानि चामूनि ।

#### तत्र तावत् क्रमप्राप्तं वणिक्पत्न्याख्यानकमाख्यायते---

निवसंति खिइपइट्टियनयरे जणरेहिरे धणसमिद्धे । अरिहन्न-अरिहमित्ता वाणियगा भाउणो दोन्नि ॥१॥ अरिहन्नभारियाए अहऽन्नयऽब्भिथओ अरिहमित्तो । अणुरत्ताए चंदो व्य सोमपर्यक्र सहाहारो ॥२॥ तेणं सा पडिसिद्धा बहुप्पथारं न जाव विरमेह । तो भणियं मह भाउगभयमवि ते नत्थि इय भणिए ॥३॥ चितेइ न कड़या वि ह एसो में मिलही जियंतिम्म । नियभा उगिम्म नियमा ता तं कहमवि विणासैमि ॥४॥ अह केणावि छलेणं भत्तारं मारिऊण तं भणइ । इण्हिं ते कस्स भयं ? तो सो चिंतइ अहह ! निहुओ ॥४॥ मह बंधू एयाए पावाए मह निमित्तमिइ नाउं । वेरगगगओ गिण्हइ पव्वज्जं सुगुरुमूलम्मि ॥६॥ तिवरहविहरियंगी कम्मिवि मरिऊण सिन्नवेसिम्म । सुणिया सा संजाया सो वि हु कह कहिव विहरंतो ॥७॥ तत्थेव अरिहमित्तो संपत्तो पेच्छिङ्गा तं सुणिया । पुत्र्वभवब्भासाओ न मुयइ पिट्टिं मुणिवरस्स ॥८॥ तत्तो जणेण कहमवि विओइया मुणिवरं अपेच्छंती । अट्टज्माणोवगया पडिबद्धा तम्मि साहम्मि ॥९॥ मरिउं महाडईए संजाया मकडी मुणी वि तहिं। विहरंतो संपत्तो तं दटद्वं कंठमणुरुग्गा ॥१०॥ साहुजणेणं निच्छोडिऊण निद्धांडिया कहवि तत्तो । तं साहुमणुसरंती मरिउं सा वंतरी जाया ॥११॥ नाऊण विभंगेणं पुष्वभवं तप्पओसमावन्ना । छिड्डाइं निहालंती अच्छइ सा अरहमित्तन्मि ॥१२॥ हसिउण तरुणसमणा भणंति धन्नो सि अरिहमित्त ! तुमं । जं सि पिओ सुणियाणं वयंस ! गिरिमक्कडीणं पि ॥१३॥ सो तह वि निक्कसाओ विहरंतो अवरवासरे सरियं । थोवजलमवक्कमिउं उप्पडइ मुणी तहिं जाव ॥१४॥ ता तं छिद्दं लहिउं छिद्द्द सा ऊरुयं गुरुपओसा । पडिए ऊरुम्मि जले मिच्छाउक्कडमिमो देइ ॥१५॥ अह सासणदेवीए सो ऊरू लाइओ ससत्तीए । निद्धांडिया य पच्चंतदेवया साहुभत्ताए ॥१६॥

### ॥ वणिक्पःन्याख्यानकं समाप्तम् ॥५४॥

### अधुना नन्दास्थानकमास्थायते-

बहुजीवसंकुलाए गंगाए हिसयसुरसम्हाए । उत्तारइ मोल्लेणं जणिनवहं नाविओ नंदो ॥१॥ अह अन्नया य साह्र धम्मरुई विविहलिद्धिसंपन्नो । उत्तिन्नो गंगाए धिरओ सो तेण मोल्लकए ॥२॥ अइकंते पहरदुगे वि जाव न हु मेल्लए तओ विहिओ । सहस ति छारपुंजो मुणिणा सो तेउलेसाए ॥३॥ मिरऊण समुप्पन्नो सभाए घरकोइलो किलिट्टमणो । धम्मरुई वि य पत्तो विहरंतो तत्थ कालेण ॥४॥ गामाओ विणिक्खंतो भिक्खं गहिऊण मुंजए जाव । तत्थ घरकोइलो सो पुन्वभवन्भासओ रोसा ॥५॥ विक्खरइ कयवराई मुणी वि अन्नत्थ उट्टिउं जाइ । सो कुणइ तं तहेव य एवं तहए वि ठाणिन्म ॥६॥ तो चिंतह धम्मरुई को एसो नंदसिरसगो पावो । कूरं निरिक्खिऊणं सो वि हु भासीकओ तेण ॥७॥ तत्तो मयंगतीरे हंसो मिरऊण सो समुप्पन्नो । कालेण तत्थ पत्तो विहरंतो धम्मरुहसाह् ॥०॥ तं दहुं सो हंसो पक्खउडं मिरय सीयलजलस्स । पुन्वभवकोववसओ आछंटइ सिसिरसमयन्मि ॥९॥ एवं पुणो पुणो वि हु शक्कइ न हु जाव ताव मुणिणा वि । को एस नंदकप्पो?ित झामिओ तेउलेसाए ॥१०॥

मिर्जणं संजाओ अंजणसेलिम दुद्धरो सीहो । सह सत्थेणं पत्तो कालेणं तत्थ साहू वि ॥११॥ दर्ठूण तयं सहसा सत्थं मोत्तूण धावए कुविओ । जा मुणिवरस्स समुहो निवारिओ ताव लोएण ॥१२॥ जा कह वि नो नियत्तइ को एसो नंददेसिओ पावो ? । मुणिणा वि विगण्पे उं सहसा छारीकओ सो वि ॥१३॥ मिर्जणं सो जाओ बडुओ वाणारसीए नयरीए । भिक्खद्वाए पिवट्टो दिट्टो सो तेण धम्मरुई ॥१४॥ तो डिंभे रममाणं मोत्तूणं कुणइ जाव उवसमं । पुज्वभववहरभावा ता तत्थ वि मारिओ तेण ॥१६॥ मिर्जणं संजाओ राया तत्थेव सुमरिउं जाइं । चितेइ तेण मुणिणा दह्नो हं एत्तियभवेसु ॥१६॥ इन्हिं पि जइ डहेळा न हु होही रक्जसंपया मज्झ । पेच्छेमि तयं जइ ता तो हं खामेमि नियमेण ॥१७॥ तज्जाणणानिमित्तं सङ्कुसिलोगेण पुज्वभवचिर्यं ! निययं सव्वजणेणं पढावई तं सिलोगिममं ॥१८॥

"गंगाप नाविओ नंदो, सभाप घरकोइ हो। इंसो मयंगतीराप, सीहो अंजणपब्वप ॥१॥ वाणारसीप बडुओ, राया तत्थेव आगओ।"

एवं बीयसिलोगं, जो पूरइ तस्स पत्थिवो देइ । रज्जस्सऽद्धं उग्घोसियं च नयरीए तो लोगो ॥१९॥ रइउं सबुद्धिविह्वाणुसारओ पच्छिमऽद्धमविणवइं । अणुसरइ तयं दट्टुं न पच्चओ होइ नरवइणो ॥२०॥ अह धम्मरुई विहरिय अन्नत्थ समागओ तिहें वुत्थो । उज्जाणिम उज्जाणपालएणं पिठज्जंतं ॥२१॥ गंगाए नाविओ इय पयाइं निसुणित्तु तेण सो भणिओ । वारं वारं परिपदिस कीस तं भइ ! एयं ? ति ॥२२॥ सब्वो वि साहिओ तेण बइयरो तस्स मुणिय परमत्थं । तत्तो मुणिणा तं पिच्छमद्धमापूरियं एवं ॥२३॥

#### प्पसि घायगो जो उ सो पत्थेव समागओ ॥२॥ सि

तो तं संपुन्नपयं घेत्तूणाऽऽरामिओ निवसयासं । पत्तो निवेहयं तं दट्डुं राया भउव्विग्गो ॥२४॥ मुच्छावसेण महिमंडलम्म पिडओ तओ पिरयणेण । एसो असोक्सकारी पहुणो इय जायकोवेण ॥२५॥ पिट्टिज्जंतो सो आह कव्वमेयं क्यं मए नेय । किंतु महं समणेणं समप्पियं दुक्लमूलं ति ॥२६॥ उवलद्भचेयणेणं रत्ना उज्जाणपालओ पृद्धो । केण क्यं कव्वमिमं ? सो भणइ वणम्मि मुणिण ति ॥२०॥ तो तत्थ निवो पत्तो रिसिणो वंदणय-खामणनिमित्तं । वंदित्तु खामिऊणं पिडविज्जय सावगं धम्मं ॥२८॥ संपत्तो नियभवणे मुणी वि सरिऊण पुत्र्वदुच्चरियं । आलोइय पिडकंतो सम्मं गुरुपायमूलिम्म ॥२६॥ सुक्कज्भाणानलदङ्खधाइकिम्मधणो विमलनाणो । निम्मिहियसेसकम्मो सासयसोक्सं सिवं पत्तो ॥३०॥

# ॥ नाविकनन्दाख्यानकं समाप्तम् ॥७४॥

# इदानीं चंडहडाख्यानकमाख्यायते । तश्चेदम्-

अत्थि विसेसयनामो बहुसरसीरसियगोवयसमूहो । विंझो व्व समयसंगयकरकिरसयसंगओ गामो ॥१॥ अह तिम्म चेव गामिन्म दुम्मई वसइ किरसगो एगो । नामेणं चंडहडो भंडणवसणो सहावेण ॥२॥ अह अन्नया य सरयिन्म सस्ससंपत्तिवन्नणिज्ञिन्म । फिल्यिन्म तस्स खेत्तिम्म कहिव सुन्निन्म एगिन्म ॥३॥ गामबइन्ना कस्सवि य संतिया किल कुओ वि हु पविद्वा । तेहि वि छुहाकिलंतेहिं भिक्खयं बहुविहं धन्नं ॥४॥ दट्टूण तयं पर्याए कोहणो पेच्छिउं च ते वसहे । पाहाण-कट्ट-जट्टीहिं निद्द्यं हणियमारद्धो ॥४॥ भंजइ तेसि विसाणे केसिंपि खुरे मुहाइ केसिंपि । रुहिरपवाहव्वावियसव्वंगे मुयइ न तहा वि ॥६॥ कोहवसट्टो गिल्यं पि निवसणं मुणइ नेय तथवत्थो । विम्हरियप्पा वसहे पहरंतो सो गओ गामं ॥७॥ लोएणं सिक्खविओ भो भो ! कि कथिममेहिं तुह पावं ? । जं पहणिस निस्संको निक्करणो मुक्कमज्ञाओ ॥०॥

१. बारायसीए रं०।

तुममेएसि सामी मग्गसु स्वाइं निएसु ववहारं । मुंचसु इमे वगए गोरूवे निव्विवेए य ॥९॥
मूढो किमेवमेत्तियमप्पाणं नमायं ति नो नियसि ? । भणइ य नगगमिमेसि, सामी काहं न संदेहो ॥१०॥
एवं सिक्सविओ वि हु कोहंघो जाव चेयइ न किं पि । तावाऽऽरिक्सियपुरिसेहिं बंधिउ गाढबंघेहिं ॥११॥
कारागिहम्मि स्तितो धरिउं कइवयदिणाणि सेहेउं । हरिउं गिहसव्वस्सं मुक्को काउं जहाजाओ ॥१२॥

#### ॥ चण्डभडाख्यानकं समाप्तम् ॥७६॥

# उक्तं चण्डभडाख्यानकम् । अधुना चित्रसम्मृता[ख्यानक]माख्यायते । तचेदम्-

साकेयनयरनायगचंडवर्डिसयसुओ गुरुसमीवे । पन्वइओ मुणिचंदो अडवीए सत्थपरिभट्टो ॥१॥ दिहो गोवालयदारएहिं पडिजिंगओ य सो चउहिं । पडिबोहिऊण धम्मे सन्वे पत्र्वाविया तेण ॥२॥ पार्लित समणधम्मं नवरं तेसिं चउण्ह मज्झिम्म । दो जाईमयमहमं कुणंति मणयं तओ मरिउं ॥३॥ उववन्ना सुरलोए भोत्तृणं तत्थ अमरसोक्खाइं । संचिणियनीयगोया चइउं वाणारसिपुरीए ॥४॥ रज्ञे रत्रो संखस्स तस्से मायंगभूयदित्रस्स । उववन्ना पुत्तचेण नामओ चित्त-संभूया ॥५॥ ते दो वि रूबवंता दोन्नि वि मेहागुणेण संजुत्ता । दोन्नि वि कलाण जोगा संजाया अट्टवारिसिया ॥६॥ एत्तो य नमुइसचिवेण किंपि अंतेउरम्मि अवरद्धं । तो पच्छन्नो मारेउमप्पिओ तेसि जणयस्स ॥७॥ चिंतियमिमिणा जइ कहवि मह सुए एस गाहइ कलाओ । तो गोवेउं रक्खेमि चिंतिउं पुच्छिओ एसो ॥८॥ तेण वि तं पडिवन्नं सब्वं पि हु मरणभीयहियएणं । भूमीहरयम्मि ठिओ पाढइ ते दो वि तस्स सुए ॥९॥ मायंगी वि हु किन्नं सब्वं पि हु भोयणाइयं कुणइ । तो तीए वि समं सो तहेव लग्गो अकज्जिम्म ॥१०॥ वसणं पत्तो वि हु तीए सह कहं सो अकज्जमायरइ ?। धिसि धिसि ! एयस्स अकज्जकारिया नयणहयगस्स ॥११॥ इय विनडियं पि विनडइ विमोविइ खुळु विगोवियं पि जणं । मारेइ मारियं पि हु एस अणज्जो जओ भणियं ॥१२॥ क्रराः काणः खञ्जः श्रवणरहितः पुच्छविकलः, क्षुधाक्षामो दीनः पिठरककपालार्पितगलः । वर्णैः प्रयक्तिन्नैः कृमिकुलचितैराचिततनुः, शुनीमभ्येति श्वा हतमपि निहन्त्येव मदनः ॥१३॥ मायंगेणिममं पुण पच्छत्रं पि हु वियाणियं कह वि । नज्जइ चोरियरियं गोविज्जंतं पि जेणुत्तं ॥१४॥ चंदकला-छुरमट्टी-चोरियरमियाइं राइणो मंतो । सुद्दु वि गोविज्जंतं चउदियहे पायडं होइ ॥१५॥ चितियमिमिणा संपद्द पाविममं सन्वहा वि मारिस्सं । पत्थावं लहिङ्गणं गुरु ति काउं पुण सुपहिं ॥१६॥ नीसारिङण मुक्को गंतुं हत्थिणपुरम्मि अन्नाओ । जाओ पहाणमंती सणंकुमारस्स चिक्कस्स ॥१०॥ ते वि हु मायंगसुया जोव्वण-रायन्न-रूवसंपन्ना । जाया कलासु कुसला गीयकलाए विसेसेणं ॥१८॥ अह अन्नया य पत्ते उम्मायकरे वसंतसमयम्मि । अंदोलयकीलासं विलासिलोयम्मि कीलंते ॥१९॥ विविहास चन्नरीसं गायंतीस [ नायरजणेणं । तेसि मायंगाणं नीहरिया चन्नरी तह्या ॥२०॥ गायंति गीयानउणा तीए मज्भूमिम चित्त-संभूया । नायरयचचरीओ तेसि गीएण भग्गाओ ॥२१॥ मायंगचचरीए मिलियाओ गीयपरवसमणाओ । मोत्तुं छिप्पमछिप्पं जायं असमंजसं सव्वं ॥२२॥ नाऊण वहयरिममं पहाणपुरिसेहिं गंतु विन्नत्तं । रन्नो जह देव ! इमे मायंगा तुज्भ गायंति ॥२३॥ जस्थ तिहं सन्वो वि हु हरिणजुवाणो न्व गोरिगीएणं । अक्खितमणो न मुणइ कज्जमकज्जं नयरिलोओ ॥२४॥ तं सोउं नरवइणा गायंता वारिया समायंगा । रयणीए पच्छन्नं सुणंति ते चचरीगीयं ॥२५॥ निसुणंताणं तेसिं बला वि गव्वेण निमायं गीयं । सुणिऊण सियालाण व सिद्दयमुन्नाइयद्धणियं ॥२६॥ तं नाउमं रत्ना निययाणाइकमाओ रुट्टेणं । नियविसयाओ निव्वासिऊण ते दो वि पम्मुका ॥२०॥

१. श्रिकिश्वस्मि रं०।

चितियमिमेहिं तह्या अहिमाणाओ मणे सनिन्वेयं । धिसि धिसि ! अम्हाणाममा कठाकठावाहगुणनियरो ॥२८॥ तथा हि—

रूवं सोहमगुणो पियभासित्तं कलासु कुसलतं । जाईए दोसेणऽन्ह निष्फलं कासकुसुमं व ॥२९॥ ता दुिकयहणणत्थं कुणिमो किंपि हु सहं तवचरणं । जम्मे वि जेण एवं न भवामो परिभवद्वाणं ॥३०॥ इय वेरगगगएहिं अइसयनाणी मुणी जहा दिष्ट्रो । तेण जहा दिलवया कट्ठाणुद्वाणतविनरया ॥३१॥ दिट्टा य नमुइणा जह विहियं संभूइणा जह नियाणं । जह पत्ता सुरलोयं सुया तओ माणुसा जाया ॥३२॥ तह सन्वं समयाओ विनेयं बित्थरेण विउसेहिं । इह गंथगउरवभया न सम्ममुत्तं जमम्हेहिं ॥३३॥

# ॥ चित्र-सम्भूताख्यामकं समाप्तम् ॥७७॥

# अधुना मायादित्यकथानकमुच्यते । तच्चेदम् —

रेहइ जो बहुगोउलसयसंकुलभूरिगामनिवहेहि । गामा सारयससहरवलक्खदेवउलवंद्रेहि ॥१॥ देवउलाइं वि निम्मलजलभररमणीयसरवरसएहिं । रेहंति सरवराइं वियसियसयकमलसंडेहिं ॥२॥ कमलवणाइं वि मयरंदलुद्धपरिभमिरभमरनियरेहिं । भमरा वि हु सुइसुहयरसमहुरझंकाररावेहिं ॥३॥ मह्यरझंकारा वि ह सया वि सवणेकरसियकुसलेहिं। सोयारा वि ह रेहंति जत्थ गंधिव्यकलाहिं ॥४॥ एवं परंपराए गुणाण को रुहइ तस्स पज्जन्तं । तियसारुयसंकासो सो कासी जणवओ अत्थि ॥५॥ तम्मि य पासजिणेसरपयपउमपवित्तियावणिविभागा । निस्सेसनयरिगुणगामधाम वाणारसी नयरी ॥६॥ तीसे समीववत्ती सालिगामो समिथ थिमियजणो । तिम्म य गंगाइची निवसइ की इंबिओ एगो ॥७॥ सो उण कुकम्मवसओ धणवइपरिपूरियम्मि गामिम्म । दारिह्मरकांतो कुकम्मिनरओ सया वसइ ॥८॥ नियतणुरूवविडंबियमयरद्धयमाणवाण मज्भास्मि । सो चिय कुरूवयाए दिहो दिहीए देइ दुहं ॥९॥ पुव्वाभासि-पियंवय-कन्नामयवयणभासणस्याणं । सो चेवेगो उन्वेयकारओ नवरि भासंतो ॥१०॥ सरलेसु वि मायावी किवणो चाईण मज्भत्यारिम । सुक्रयन्नूण कयग्घो विबुहाणं मुक्खसेहरओ ॥११॥ मुद्धजणवंचणरओ मायाए चेव कुणइ ववहारं । तत्तो जणेण विहियं मायाइचो ति से नामं ॥१२॥ अह तम्मि चेव गामे दिक्खन्नमहोयही महिमनिल्जो । सरलसहावो सज्जणसिरोमणी साहुसिरतिल्जो ॥१३॥ वसहाहिद्वियदेहो अगतणयाहियमओऽभिहाणेण । थाणु त्ति विस्मुओ[·····]संकरो अत्थि थाणु व्व ॥१४॥ जल-जल्णाण व छाया-ऽऽयवाण वरमणि-वराडियाणं व । राह-ससीण व तेसि अमय-विसाणं व सहिभावो ॥१५॥ संजाओ कहिव हु पुत्रवजम्मअब्मत्थनेहरायाण । वारंतस्स वि लोयस्स सुद्ध-कलुसियमणाण परं ॥१६॥ अह अन्नया य नियसच्छयाए कलिएण थाणुणा भणिओ । मायाइचो मित्तोऽकलुसियचित्तेण कलुसमणो ॥१७॥ पुरिसत्थवज्जिएणं जाएण वि को गुणो मणूसेणं ? । चिंचापुरिसेण व मित्त ! महियामयनरेणऽहवा ॥१८॥ धम्मत्थो तावऽम्हाण नत्थि सुहभावणाए रहियाणं । कामत्थो वि ह धणविज्ञियाण दरेण दहियाणं ॥१९॥ अत्थोवज्ञणकज्ञे जुत्तो तावुज्जमो जमत्थेण । रहियाण माणवाणं निरत्थओ गुणकलावो वि ॥२०॥

जओ भणियं—

किंच---

जाई रूवं विज्ञा तिन्नि वि निवडंतु गिरिगुहाविवरे । अत्थो चिय परिवङ्कु उ जेण गुणा पायडा हुंति ॥२१॥

अणहुंता वि हु हुंतीए हुंति हुंता वि जंति जंतीए। ओ! जीए समं नीसेसगुणगणा जयउ सा रुच्छी ॥२२॥ अवरं च दिवणरिहयस्स मित्त ! धम्मिप्पियस्स वि गिहिस्स । इहरुोय-पारठोइयिकरियाओ गरुंति सयराओ ॥२३॥ इय मित्तवयणमायिक्र मायापवंचमइनिउणो । जंपइ मायाइचो पहसियवयणो कुडिरुहियओ ॥२४॥ जइ एवं ता चल्लसु जामो वाणारसीए नयरीए। तोए वि हु धणयसमाणविहवनागरयगेहेसु ॥२५॥

सत्ताणि स्वणामो कणय-रयणऽलंकार भूसिए कन्ने । तोडेमो विणयवहूण दविणगंठीओ छिंदेमो ॥२६॥ काहामो बंदिगहं पभ्यविह्वाण विणयिनवहाणं । एवंविहमवरं पि हु तत्थऽत्थकए करिस्सामो ॥२७॥ एवं जत्तपराणं साहससिहयाण बुद्धिमंताणं । एस वराओ अत्थो कित्तियमेत्तो किलऽम्हाणं १ ॥२८॥ एवं सोउं मयसमयमत्तकरिदंतघट्टियतरु व्व । करपल्लवे धुणंतो, तिहं पिहिन्तो य सवणजुयं ॥२९॥ मा मित्त ! वयणमेरिसमणंतभवभमणकारणमसुद्धं । हियए वि धरसु सज्जण !, किमंग पुण वयण-किरियासु १ ॥३०॥ जेण परस्स विरूवं, जायइ परलोगबाहगं जं वा । तहारेणं जं होइ बंछियं तेण न हु कज्जं ॥३१॥

भणियं च-

अकृत्वा परसन्तापमगत्वा खलसङ्गतिम् । अनुतसृज्य सतां मार्गे, यत् स्वरूपमपि तद् बहु ॥३२॥ ता अवरे वि उवाया अणेगरूवा धणज्जणे संति । तेहिं वि जायइ वित्तं पुत्रसहायाणे पुरिसाणं ॥३३॥ ते उण वाणिज्यकला किसिकम्मं गरुयराइणो सेवा । धाउव्वाओ वरदेवयाए आराहणाकरणं ॥३४॥ जरुनिहितरणं पसुपारुवित्तिया गिरिगुहापवेसो य । ईसरगिहकम्मकरत्तमप्पणो विणयकरणेणं ॥३४॥ एमाइअणेगविहं अत्थोवज्जणकए अणुट्टाणं । ता किं भवओ भणिएण निंदिएणं सैयाणाण ? ॥३६॥ तो भणइ तस्स मित्तो. हासैणं मित्त ! जंपियमिमं ति । न उणो मरणा वि अकज्जमेरिसं अहमणुट्टिस्सं ॥३७॥ अत्थोवज्जणहेउं तत्तो दोन्नि वि गया पद्मशणे । तत्थ अणेगोवाएहिं विदवियं तेहि पउरधणं ॥३८॥ जा गणियं ता जाया, पंचसहस्सा सुवन्नजायस्स । पत्तेयं पत्तेयं दोन्हं पि ह द्व्वसंखाए ॥३९॥ चिंतियमिमेहिं दव्वं कायिकलेसेण जायमन्हाणं । अन्नत्थ देसियाणं परं किमेएण ? भणियं च ॥४०॥ किं तीए सिरीए पीवराए ? जा होइ अन्नदेसम्मि । जा य न मित्तेहिं समं जं च अभित्ता न पेच्छंति ॥४१॥ ता गच्छामो संपद्व नियदेसे तत्थ धम्मियजणाणं । नियसयणाण जहिच्छं नियलच्छि संपयच्छामो ॥४२॥ परमेयं चोरिभया निव्वाहेउं न तीरइ सुवन्नं । ता विणिवट्टिय लेमो महम्घरयणाणि एएण ।।४३॥ ताणि सहं संगोविय मग्गे निज्जंति चिंतिज्ञणेवं । किणियाणि सवन्नेणं सहस्समुङ्गाणि रयणाणि ॥४४॥ तत्तो य मल्णिजरचीवरस्स गंठीए बंधिउं ताणि । सुमुहत्तम्म पयद्दा गंतुं कप्पडियवेसेण ॥४५॥ मग्गे गच्छंतेणं मायाइचेण चिंतियमणिद्रं । वंचेऊणं थाणुं गिण्हामि समगगरयणाणि ॥४६॥ तो कवडेणं भणियं भो ! भिक्लाभोयणेण एएण । पव्वहिया पइदियहं मित्त ! वयं मगगपरिसंता ॥४०॥ मुक्खत्तणेण अहयं काउं कयविक्रयं न याणामि । ता आगच्छस् किणिऊण कि पि तं मंडयाईयं ॥४८॥ परमेत्थ नयरमज्झे न नज्जए केरिसो वि ववहारो ? । तो रयणकप्पडमिमं मह पासे मेल्लिउं जाहि ॥४६॥ तत्तो वंचणमङ्गा नयतरुकरिणाः कयसिरमणिणा । निदृयवणिणा तेणं जं विहियं तं निसामेह ॥५०॥ तारिसयमलिणचीवरगंठिदुगे बंधिऊण पाहाणे । किर एयमप्पिउं गिण्हिऊण सेसं पलाइस्सं ॥५१॥ तो आगए तमप्पिय जामि अहं गोरसाइकज्जन्मि । तं परिवालस एरथेव निग्गए तन्मि इय भणिउं ॥५२॥ एसाऽऽगच्छइ मित्तो इय बहुहा खिज्जिऊण थाणुवणी । गेहाभिमुहो चिलेओ सविसाओ मित्तवसणेण ॥५३॥ हा मित्त ! सहय ! तं कत्थ दीससे ? किं न देसि पडिवयणं ? । कत्थ गओ सि महायस ! संपई मोत्तं ममेगार्गी ॥५८॥ जइ जीवंतो एही मह मित्तो ता इमं धणं तस्स । अह नो एही तम्माणुसाण गेहे समप्पिस्सं ॥५५॥ एवं थाणु वश्वह मायाइश्वो वि द्रदेसम्मि । <sup>3</sup>गंतुं जाव निरूवह पेच्छह तावुवलगंठिद्गं ॥४६॥ तत्तो झरइ पलवइ कुट्टइ वच्छरथलं मलइ हत्थे । दीहरनीसासे मुयइ दुम्मणो रुयइ चिंतइ य ॥५७॥ जो अन्नस्स विरूपं चिंतई तेणेव दुगुणतरगेण । सो हम्मइ कंडेण व पच्चूप्फिडिएण न हु भंती ॥५८॥ भमडंतो महिवलयं भिक्खाभोई किलिट्टपरिणामो । मिलिओ मायाइचो कइया वि हु थाणुणो मग्गे ॥५९॥

१. ०ण संताणं रं । २. सकर्णानाम् । ३. गंत् सं० ।

तो उक्कंठियहियओ कंठिम विलिगाउं परुत्रो सो । हा मित्त ! मज्म वस्नह ! कत्थ ठिओ एत्तियं कालं ? ॥६०॥ किं वा सह-दहजायं, मह विरहे विसहियं तए मित्त ! ? । इय पुट्टो मायाए मायाइची पयंपेइ ॥६१॥ अत्थि तुह रयणद्सगं समप्पिउं पत्थिओ अहं तहया । गोरसकज्जे तत्तो कम्मि वि गेहे पविद्रो हं ॥६२॥ चोरो ति भणिय गहिओ आरक्लियसंतिएहिं पुरिसेहिं । पिक्सितो गोत्तीए सुद्क्लिओ जाव चिट्टामि ॥६३॥ भोयावणत्थमेगा तावाऽऽया मज्भ, मज्भिमा जुवई । तीए कहियं तं देवयाए गहिओ बलिनिमित्तं ॥६४॥ घरमज्झवाउलाणं जइ कह वि विणिमाओ तओ लट्टं । तो हं भीओ लहिङ्गणमंतरं कह वि नीसरिओ ॥६५॥ इय नियवइयरजायं तुमए जं पुच्छियं तयं कहियं । सह-दहकहणाओ अहं जाओ सहिओ जओ भणियं ॥६६॥ मित्तेहिं जाव न सुयं सुहं व दुवलं व जीवलीयम्मि । सुयणाण हिययलमां तावऽच्छइ नद्भसल्लं व ॥६७॥ एवं वचंताणं अडवी निम्माणुसा समणुपत्ता । तत्तो छुहाकिलंतो मायाइचं भणइ थाणू ॥६८॥ गिण्हसु रयणाणि इमाणि मित्त! मह परवसस्स पिडिहिति । तो तेण हिरसिएणं घेत्णं चितियं एयं ॥६९॥ पुणरिव वंचेमि इमं हरथे चिडियाणि मज्म रयणाणि । इय कलुसिएण दिट्टो तणछन्नो कूवओ तत्तो ॥००॥ अवहत्थिय चिरपरिचयमवगन्निय[निय]कुलकमायारं । परिहरिउं पुरिसञ्वयमंगीकाउं नरयवडणं ॥७१॥ उज्झिय नियमज्जायं विस्सरिउं सुहिसिणेहसब्भावं । परिचइउं सदयत्तं दूरीकाऊण ले।यठिइं ॥७२॥ पक्सितो पिसुणत्तणमवलंबिय तेणमंधकूवम्मि । सरलसहावो मित्तो कयग्वनिक्किवसिरीमणिणा ॥७३॥ तत्थ वि पडिओ चिंतइ पिक्सित्तो केण कूवमज्झिम्म ? । न मुणइ सरलत्तणओ थाणू जह मित्तकम्मिममं ॥७४॥ जावुप्पहेण चिल्जो इयरो ता हण हण ति भणिरेहिं । भिल्लेहिं बंधिकणं मुक्को घेत्तण रयणाणि ॥७५॥ अणुभव दुन्नयतरुणो कुसुमं रे जीव ! फलमिओ नरओ । इय भावितो चिद्रह कुडंगिमज्म्हान्मि पिक्खितो ॥७६॥ एत्तो सेणावइणा भणिया भिक्का तिसाभिभूएण । भो भो ! जोयह नीरं ते वि भमंता गया तत्थ ॥७७॥ जत्थऽच्छइ सो थाण् तणछन्ने कृवयम्मि पक्खित्तो । नीरं जाव निहालंति ताव निस्नणंति नरसद्दं ॥७८॥ भो भो ! मं पहियतरं नरयसमाओ तमंधकुवाओं। उत्तारह केणावि हु पक्खितं करिय कारुन्नं ॥७१॥ तेहिं वि सेणावइणो कहिऊणं कड्डिओ निउत्तेहिं । पृष्टेण जहावृत्तं कहियं तेसिं नियं चरियं ॥८०॥ भो भो ! एस वराओ पिक्लिचो तेण कूवए नृणं । रयणाणि दंसिऊणं सन्वं पि विणिच्छियं तेहिं ॥ ८१॥ तेण वि मग्गंतेणं दिहो मित्तो कुडंगमज्झम्मि । नीसारिऊण तत्तो मग्गे गंतुं पयहा ते ॥८२॥ वचंता य कमेणं पत्ता पर्चंतगाममेगमिमे । तत्तो विचित्तयाए कम्माणमर्चितसत्तीए ॥८३॥ जाओ सहपरिणामो मायाइचस्स एत्थ पत्थावे । चितियमिमिणा मह चेट्रियस्स धिद्धी ! विरूयस्स ॥८४॥ ता केण पयारेणं मह सुद्धी होज्ज पावमलिणस्स ?। इय चिंतिङ्गण पुरा गामकुलीणा विसुद्धिकए ॥८४॥ तेहिं वि केण वि कि पि हु पावविसुद्धीए कारणं भणियं । जावंते सव्वेहिं वि गंगान्हाणं समाइट्टं ॥८६॥ तो तत्थ पट्टिएणं दिट्टो सिरिधम्मनंदणो सुरी । धम्मं वागरमाणो भन्वाणं पावसुद्धिकए ॥८७॥ तत्तो सो वि ह पुच्छइ पच्छायावेण दमिओ भयवं !। मह मित्तवंचणऽज्ञियपावविकृतस्स किं ताणं ? ॥८८॥ पुन्विल्लगामगामीणएहिं मह मेत्तदोहमलिणस्स । जल-जलण-तित्थण्हाणाइएहिं किल दंसिया सुद्धी ॥८९॥ मुणिनाहो वि पयंपइ इमेहि पुणरुत्तपावजणएहिं । भद्दय ! न भवइ ताणं धुवमन्नाणियबहुमएहिं ॥९०॥ अइकूररायकेसरिकरालमुहकुहरमज्झवडियाणं । कत्तो ताणं ताणं मोत्तूणाऽऽणं जिणिदाणं ? ॥११॥ उच्भडदोसमहागयजगडियगरुयाभिमाणविहवाण । कत्तो ताणं ताणं मोत्तूणाऽऽणं जिणिदाणं ? ॥१२॥ पजलियकोहहुयासणजालावलिङज्ममाणहिययाणं । कत्तो ताणं ताणं मोत्तूणाऽऽणं जिणिदाणं ? ॥९३॥ माणमहागुरुपव्वयचंपियनिस्मलविवेयगत्ताणं । कत्तो ताणं ताणं मोत्तूणाऽऽणं जिणिदाणं ? ॥१४॥ मायादुरुभुयंगीविसवेयविकुत्तसुद्धबोहाणं । कत्तो ताणं ताणं मोत्तूणाऽऽणं जिणिदाणं ? ॥१५॥

तिहुयणजगडणसंपत्तमहिमगुणेलोहरायवसगाणं । कत्तो ताणं ताणं मोत्तूणाऽऽणं जिणिदाणं ? ॥९६॥ भुवणत्तयसंतावयमच्चुमहारायवयणपत्ताणं । कत्तो ताणं ताणं मोत्तूणाऽऽणं जिणिदाणं ? ॥९७॥ इय सोऊणं सम्मं मायाइच्चो पवन्नजिणधम्मो । आलोइऊण मायामहल्लसल्लं गओ समां ॥९८॥

### ॥ मायादित्याख्यानकं समाप्तम् ॥७८॥

## इदानीं लोभनन्चारूयानकमुच्यते । तद्यथा—

नयरिम्म वसंतउरे जियारिनामो नरेसरो आसि । तेणऽन्नया सरोवरमेगं कारावियं तत्थ ॥१॥ तिम्म उ खिणज्जमाणे कणयकुसा निग्गया मिउपिणद्धा । निवपच्छनं दिना उड्ढेहिं लोहनंदिस्स ॥२॥ विन्नायसरूवेण वि लोहऽग्गलिएण लोहमुल्लेण । गिहिज्ण तेण भिणयं अवरे वि य मज्झ दायव्वा ॥३॥ ते वि अणुवासरं पि हु तस्स पयच्छंति अन्नया स वणी । नीओ बिल्चंडाए मित्तेणं अन्नगामिम्म ॥४॥ गच्छंतेणं तेणं पयंपिओ नियमुओ जहा वच्छ ! । लोहकुसा दिवणणं बहुएण वि संगहेयव्वा ॥१॥ ते आगया महम्वत्रेणेण कुविएण सेष्टितणएण । ताणेगो उल्लालिय खित्तो अन्नायतत्तेण ॥६॥ पाहाणे अव्भिट्टो विघष्टिया मिट्टिया तओ तस्स । दिट्टो य दित्तकंचणविणिम्मओ रायपुरिसेहिं ॥७॥ भिणयं च तेहिं चोरा विणयाणं दिति रायदिवणिमणं । तो बंधिकण खिना रायपुरो पुच्छिया तेण ॥८॥ इट्टिम्म कस्स कस्स य दिन्नमिणं ? ते भणंति नऽन्नस्स । मोत्तूण लोहनंदिं सामि ! समगं पि तुह दिवणं ॥१॥ पढमं पि हु जिणदासस्स दंसियं तेण गिण्हियं नेय । तो वाहरिय स पुट्टो निवेण किं न हु तए गहियं ? ॥१०॥ तेणुत्तं सामि ! सया वयाणि मह संति ताणमेगयरं । भज्जइ गिण्हिज्जंतो तेण इमं देव ! नो गहियं ॥११॥ तो तुट्टेण मरिंदेण पूइउं सो विसिज्जओ गेहे । लूसियमसेसगं पि हु गेहं पुण लोहनंदिस्स ॥१२॥ आणत्ता तग्गहणाय नियभडा भिउडिभागुरिनडाला । तेण वि आगच्छंतेण जाणिओ एस वृत्तंतो ॥१३॥ छिन्नं च कुढारेणं चरणजुयं एवमुल्लवंतेण । एएहिं पाविओऽहं अइघोरं आवइं एवं ॥१४॥ सुहडेहिं तह वि एसो नीओ कुद्धेहिं रायपयपुरओ । तेणावि मारिओ सो दुम्मरोणं विडंवेउं ॥१५॥

### ॥ लोभनन्द्यास्यानकं समाप्तम् ॥७६॥

### इदानी नकुलवणिज्याख्यानकमुच्यते—

उज्जेणीए पुरीए सहोयरा दोन्नि आसि विणयसुया । सिवसिवभइऽभिहाणा दुरंतदोगच्चसंतत्ता ॥१॥ दोन्नि वि द्विणोवज्जणकज्जिम्म गया सुरहिवसयिम्म । दुक्लोविज्जियद्विणं नउले काउं पिंहिनयत्ता ॥२॥ ज्ञाह्या जेट्टसयासिम्म नउलगो सो विचितए तइया । हिणऊण किण्हं सव्वमेव गिण्हामि द्विणमिमं ॥३॥ सिवभद्दस्स वि जायइ चिता एसेव नउलसिहयस्स । इय बुद्धिजुया नियनयरिपरिसरे दो वि संपत्ता ॥४॥ गंधवईए नईए दहम्म परिभिमरमयर-तिमिनियरे । पयसोहणं कुणंतेण चितियं तयणु जेट्टेण ॥५॥ अत्थो धुवं अणत्थो जेण महामोहिवसिवम्देण । पाणिप्यस्स वि मए विचितियं बंधुणो हणणं ॥६॥ ता अलमिमिणा नियजणविणासकरणेण पावरूवेण । इय चितिऊण नीरिम्म निवलओ खित्तओ तेण ॥७॥ भिणयं तओ किणिट्टेण हा ! किमेयं तए कयं भाय ! ? । तेणुत्तमस्स दोसा मारिउमिच्छामि तं सहसा ॥८॥ तेणेस मए खित्तो दहिम्म तं निसुणिउं भणइ लहुओ । तुह मारणिम्म मज्झ वि आसि इमा लोभओ चिता ॥१॥ ता बंधव ! सुद्दु कयं जमेस खित्तो तरंगिणीनीरे । इय भिणय हिट्टिह्यया नियगेहे दो वि संपत्ता ॥१०॥ तच्चरणसोयणाई काउं जणणीए तेसि लहुभइणी । मच्छाणमाणणत्थं ताण कए पेसिया हट्टे ॥११॥ एत्तो य निवलओ सो गिलिओ तिमिणा छुट्टाकिलंतेण । तत्तो य जालिएणं स मच्छओ गिण्हिओ तत्थ ॥१२॥

१. गुणमोइराय -स्तं० रं०।

नीओ उ विविणमज्झे कीओ भवियव्वयाए सो तीए। वंजणिनिमत्तमेईए छिंदिओ मंदिरे गंतुं ॥१३॥ दिद्वे य नउलओ तयणु झित्त मुक्को नियम्मि उच्छंगे। पच्छायंती तं पेच्छिज्जण जणणीए सा पुद्वा ॥१४॥ किं पच्छायसि वच्छे! ? न किंपि इय तीए जंपिए जणणी। निस्संकियकरणत्थं तीए समीविम्म संपत्ता ॥१५॥ मम्मद्वाणे चूल्हेत्तएण सहस ति तीए हणिया सा। तं निवडंति दहुण दो वि तप्पासमल्लीणा ॥१६॥ ते दहुणं भयकंपिराए तीए सयासओ पिडओ। सो निवलओ तओ तेहिं चितियं हा! स एवेसो ॥१०॥ तो दो वि विसन्नमणा भणंति जं दूरमेव परिहरियं। तं पुरओ च्चिय जायं अहह ! महापावपरिणामो ॥१८॥ लोहितिमिरंधनयणा जीवा सयणं पि सत्तुठाणिमा। पेच्छंति जओ एईए मारिया निययजणणी वि ॥१६॥ ता एयारिससंतावकारयं परिहरित्तु गिहिवासं। इह-परभविहयकरणं तवचरणं किंपि काहामो ॥२०॥ इय जंपिज्जण काउं मयिकचमसेसयं पि जणणीए। भइणीए तयं दाउं दिवणं तो दो वि गंतूणं ॥२१॥ सुत्थियसूरिसमीवे पव्वइया चरियचाहतवचरणा। परिपालियसामना दोन्नि वि सुगई समणुपत्ता ॥२२॥

## ॥ नकुलवण्याख्यानकं समाप्तम् ॥८०॥

रागाइदोसवसओ पत्ताणि जहा इमाणि दुहवसणं। तह अत्रो वि हु पावइ ता एयविणिग्गहं कुणह ॥१॥ हे धार्मिकाः! प्रशमसम्भृतिमुक्तिवश्यान्, रागादिशत्रुविसरान् कुरुत प्रयत्नात्। एते हि धर्मपथवर्तिनमप्यकस्मादुन्मार्गमङ्गिनवहं नितरां नयन्ति॥२॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवस्रिरिविरचितवृत्तावास्यानकमणिकोशे रागाद्यनर्थपरम्परावर्णनश्चतुर्विशतितमोऽधिकारः समाप्तः ॥२४॥



# [ २५. चान्तिगुणवर्णनाधिकारः ]

रागादिरिपवोऽनर्थजनकत्वेन जेतन्या इत्यभिहितम् । साम्प्रतमुपलक्षणद्वारेण क्रोधरिपुजयलक्षणां क्षान्तिमाह—

# स-परोभयगुणहेऊ खंती ता तं कुणेज्ज इह नाया। खुइस्रणि-नंदिसेणा तह सीसो चंडरुहस्स ॥३३॥

अस्या व्याख्या—'स्व-परोभयेषाम्' आत्म-परोभयस्वरूपाणां 'गुणहेतुः' गुणकारणं 'क्षान्तिः' क्षमा । 'तत्' तस्मात् कारणात् 'तां' क्षान्ति 'कुर्योद्' विदध्यात् । 'इह' अस्मिन्नर्थे 'नाय' ति ज्ञातानि क्षुक्षक्रमुनि-नन्दिषेणो, 'तथा' तेनैव प्रकारेण 'शिष्यः' विनेयः 'चण्डरुद्रस्य' चण्डरुद्राभिधानसूरेः इत्यक्षरार्थः । भावार्थोऽपि प्राक् प्रतिपादिताख्यानकेभ्यो ज्ञेयः ॥३३॥

# जह एयाणं खंती सपरोभयगुणपसाहिया जाया । अन्नस्स वि तह जायह ता तीए जयह जहसत्ती ॥३४॥

क्षान्त्या सर्दैव मनुजाः सुरपूजनीयाः, क्षान्त्या भवन्ति भविनो भुवि माननीयाः । क्षान्त्या वसन्ति सुरसदासु शर्मभाजः, क्षान्त्या व्रजन्ति शिवतामिति तां कुरुध्वम् ॥१॥ ॥ इति श्रीमदाम्रदेवस्रिविरचितवृत्तावास्यानकमणिकोशे ज्ञान्तिगुणवर्णनः पत्रविशतितमोऽधिकारः समाप्त ॥२४॥



# [ २६. जीवदयागुणवर्णनाधिकारः ]

गुणहेतुः क्षान्तिरभिहिता । इमां च जीवदयावानेव पायो विधत्ते इत्यतो जीवदयागुणवत्तामाह---

# दीहाउयाइहेऊ जीवदया इह परे य सुहहेऊ। सङ्गुसुओ गुणमहया मेहो दामकागो नायं॥३५॥

अस्या व्याख्या—'दीहाउयाइहेउ' ति भावप्रधानत्वाद् निर्देशस्य दीर्घायुष्कत्वादिहेतुः दीर्घायुष्कत्वं–चिरजीवित्वं आदि-र्येषां नीरोगत्वादीनां गुणानां ते तथोक्ताः तेषां हेतुः–कारणं 'जीवदया' प्राणिदया 'इह' अस्मिन्नेव लोके 'परे च' परलोके च 'सुखहेतुः' सौख्यिनिमित्तं भवतीति शेषः । दृष्टान्तानाह—'सङ्कुसुओ' ति गृहीताणुन्नतः परकूलसूपकारहस्तविक्रीतः श्रावकसुतः 'गुणमती च' श्रेष्ठिसुता 'मेघश्च' श्रेणिकराजसुतः 'दामन्नकश्च' मत्स्यगन्धकजीवः 'नायं' ति प्रत्येकं योजनीयम् इत्यक्षरार्थः ॥३५॥ भावार्थस्त्वास्त्या-नकगन्यः । तानि चामूनि—

धन्नउरमामि माणिभद्दसेद्विस्स धम्मरुइ पुत्तो । सम्ममणुव्यय-गुणवयधारी सम्मत्तथिरवित्तो ॥१॥ जिणचलगक्रमलभसलो निच्चं गुरुपायप्रयणे सत्तो । कइया वि सह वयंसेहिं निगाओ गामबहिभागे ॥२॥ पत्तो य तकरेहिं नीओ नयरीए सो अवंतीए । दिन्नो दिवणेण नरिंदस्वगारस्स तो तेण ॥३॥ नीओ रसवहसालाए पभणिओ लावयाण हणणहा । रे ! ऊसासस् एए वंजणकुजे नरिंदस्स ॥४॥ सो पाणिवहाईणं विरओ करुणापवन्नहियओ य । तो तेण पासयाओ छोडेउं लावया मुक्का ॥५॥ दिहो य सुवकारेण जंपिओ किं तए इमे मुक्का ? सो भणइ तुज्झ वयणं मए कयं किमिह पुच्छाए ? ॥६॥ आवलिकणं कंधरिममेसि मोक्खं विहेस बीयदिणे । इय सिक्खविउं तेणं समप्पिया तित्तिरा तस्स ॥७॥ बीयदिणे वि हु तेणं वंकं काऊण कंधरं निययं । उप्पाडेउं मुका उड्केऊणं गया सब्वे ॥८॥ तइयदिणे गाढयरं निच्बुद्धिय ! मंसभक्षाणिनिमत्तं । मारसु एए इय भणियमप्पिया लावया तस्स ॥९॥ जइ एवं ता सिद्राण निंदियं नरयकारणं घोरं । पाणचए वि नाहं करेमि एयारिसं पावं ॥१०॥ तत्तो य सूयकारेण आसुरुत्तेण ताडिओ बाढं । धम्मरुई धम्मरुई तह वि न मन्नेइ तब्वयणं ॥११॥ तो पुणरिव निट्द्रयरपहारनियरेहिं ताडिओ संतो । कंदंतो गुरुसहं सुओ महीसामिणा एसो ॥१२॥ वाहरिय सुवगारो पुट्टो कि एस कंदए करुणं ?। सो भणइ देव ! एसो विक्कि ज्जंतो मए गृहिओ ॥१३॥ न कुणइ जीवविणासं ति ताडिओ निट्टरं मए रुयइ। पृद्रो सो वि नरिंदेण किं न जीवे विणासेसि ? ॥१४॥ सो भणइ मए विहिया जावज्जीवं पि पाणिवहविरई । आह निवो न हु नियमो पल्ड परायत्तवित्तीणं ॥१५॥ ता कुणसु पाणिघायं न हु मन्नइ सो तओ नरिंदेण । तस्स परिक्खनिमित्तं भिउडोभीसणनिडारुेण ॥१६॥ ताडाविओ सनिटदरकसप्पहारेहिं तह वि मण्यं पि । न हु मन्नइ पाणिवहं तओ महादुट्टकरिपुरओ ॥१७॥ पिक्खिविज मेसविओ संतो चिंतइ मणे महासत्तो । जीव ! तह वेयणीयं कम्मं समुविद्धयं सहस्र ॥१८॥

किंच---

वरमत्थु मज्झ मरणं अक्खंडियनिययनियमजुत्तस्स । न उणो जीर्वावणासो चलिम जीयिम भिषयं च ॥११॥ एकस्स कए नियजीवियस्स बहुयाओ जीवकोडीओ । दुक्खे ठवंति जे केइ ताण किं सासयं जीयं ? ॥२०॥ इय चितंतो एसो भिणओ रन्ना न मन्नए जाव । तो नाओ नियनियमे थिरचित्तो एस नरवइणा ॥२१॥ तो एस अंगरक्खगपयस्स जोगो ति चिंतिउं तेण । काऊण सप्पसाओ निवेसिओ अंगरक्खपए ॥२२॥ विस्सासठाणमेसो जाओ दिन्नो य तस्स वरदेसो । तं उवभुंजिय बहुकालमसमिरिद्धीए संजुत्तो ॥२३॥

पासे केसि पि गुरूण गिण्हिउं दिक्खमुत्तमं तत्तो । कयतिव्वतवचरणो कमेण सुगइं समणुपत्तो ॥२४॥ ॥ श्राद्धसुतास्यानकं समाप्तम् ॥=१॥

# श्वानीं गुणमत्याख्यानकं व्याख्यायते-

नयरिम सुसम्मपुरे राया ससिसेहरो हरो व्व ति । निवसइ धणाभिहाणो नरवडणो सम्मओ सेट्री ॥१॥ नंदो व्य गोउलपिओ गयणाभोओ व्य सहयमणिचंदो । भव्यो व्य गणमइसओ नयवं व ससंप्याधरओ ॥२॥ मुणिचंदनिव्विसेसो कम्मयरो थावरो थिरप्पयई । सव्वं पि हु घरचितं चितइ चउरो विचित्तं पि ॥३॥ अह अन्नया य सेट्टी तिहुयणसाहारणेण मरणेण । धणवं पि धणो निहणं नीओ धणियं अधणिउ व्य ॥४॥ मुणिचंदो सेद्रिपयं परिपालइ गुणमई वि जिणधम्मं । सा उण असंपया संपया वि जाया कुकम्मवसा ॥५॥ विनडिज्जंती अवसेहिं इंदिएहिं दिणं पि राइं पि । अन्मत्थइ थावरयं विसयत्थे सुत्थयाहेउं ॥६॥ सो उण तह वि वराओ मयणंसूगालुओ जसोकामी । भणइ य विरूवमम्मो ! वयणिमणं जं तुमं वयिस ॥७॥ तं मह जणणी अहयं तु तुह सुओ विस्सुयं जणम्मि इमं। ता अंब ! इममकुज्जं न जंपणीयं न करणीयं ॥ 🗆 ॥ अन्नं च गेहसामिन्मि विज्ञमाणिन्म अंब ! मुणिचंदे । एरिसमकज्जमेवं किज्जंतं केरिसं ? कहस्र ॥१॥ तीए भणियं एयं सुत्थं सब्वं करिस्समवरं च । गिहसामित्तमयाणुय ! किमेवमंगीकरेसि न तं ? ॥१०॥ इय तं मन्नावेउं मायाबहुलाए जं समारद्धं । आयन्नह तमयंडे सा पावा रोविउं रुग्गा ॥११ किं अम्मो ! रुयसि तुमं ? पुट्टा मुणिचंदसेट्रिणा सब्बं । तीयत्तं नियक्रउजं सीयंतं वच्छ ! रोएमि ॥१२॥ तेणुत्तं केरिसयं ? कवडेणं सा पयंपइ सद्कखं । दुद्धाइ गोउलाओ तुह जणओ वच्छ ! आणंतो ॥१३॥ तं पुण पमत्तचित्तो करेमि ता किमिह गोरसेण विणा । सयणाईयं कज्जं ? तेणुत्तं मा वय विसायं ॥१४॥ सयमाणिस्सामि इहं तो तीए गोउलम्मि पेसविओ । थावरएणं समयं नाऊणं गुणमईए इमं ॥१५॥ सिक्खिवओ मुणिचंदो होयव्वं निच्चमप्पमत्तेणं । न मुणिस मुद्धत्तणओ नियजणणीविरुसियं तुमयं ॥१६॥ सो वि हु सम्मागरिसणपमुहं थावरयचेट्टियं मुणिउं । सुट्टुयरं अपमत्तो पत्तो नियगोउलम्मि तओ ॥१०॥ पडिवत्ती सञ्वा वि हु विहिया गोउलियसामिणा तस्स । सामि त्ति मुणिय सेज्जा रइया रयणीए गिहमज्झे ॥१८॥ तेण वि भणियं बहुदिवसदिट्टसंखाणजाणणनिमित्तं । गोरूवाणं गोवाडयम्मि सोविस्समज्जमहं ॥१९॥ तह विहिए सेजाए खोडिं पच्छाइऊण वत्थेणं । सयमेगंते थको जगांतो खगावगाकरो ॥२०॥ जाव य थावरएणं खम्मपहारेण आहया खोडी। ता हिक्किज्यमियरेण मारिओ खम्मघाएण ॥२१॥ लोयाववायरक्खत्थमेस निकालिकण गोवगां । पोकरड मारिकणं थावरयं निति गावीओ ॥२२॥ एए चोरा तो वालियाओ गावीओ कुढियवग्गेणं । सयमारुहिउं तुरयं तुरियं पत्तो निययगेहं ॥२३॥ जणणीए थावरए पुट्टे कहियं समेइ मग्गम्मि । तो संकियाए तीए पिपीलियासरणओ कहिव ॥२४॥ थावरयरत्तरत्तं तीए थावरयरत्तरत्ताए । खच्छंखच्छाए दिट्टमसिवरं समिवपावाए ॥२५॥ मुणिचंदिसरं छिन्नं तीए तेणेव तयण खग्गेणं । चक्केण राहसीसं व विण्हमुत्तीए रुद्राए ॥२६॥ मुणिचंदमहेलाए विणासिया सा वि तेण खग्गेणं । तह चेव ठिया तं नियइ गुणमई पाणिवहविरया ॥२७॥ मिलिए लोए सब्बो वि वइयरो गुणमईए सो कहिओ । धन्ना सलक्ष्मणा तं सि संसिया सा वि लोएणं ॥२८॥

# ॥ गुणमत्याख्यानकं समाप्तम् ॥८२॥

# अधुना मेघाख्यानकमारभ्यते । तच्चेदम्--

वायरणं व गुणाहियसुसद्संगयवियाररमणीयं । निम्मलवन्ननिवेसणपसाहियं चित्तयम्मं व ॥१॥ विस्सुयणेगविणायगमेगविणायगगुणज्जियजसोहं । जमणेगहरविराइयमेगहरं हसइ कइलासं ॥२॥

१. सार्द्धसुता० प्रती ।

नाणाविह्वत्थव्वयदिय-खत्तिय-विणयवासगेहं व । नयवंतसगुणजणमंदिरं पि पुरमिथ रायगिहं ॥३॥ तं पालइ समरहिओऽसमरहिओ गुरुपरक्कमावासो । वीसं पि हु पसरियपवरसेणिओ सेणिओ राया ॥४॥ जो साहीणसहत्थी परमरहो पउरसहयपरिवारो । विस्स्ययसहडसमूहो चउरंगवलो उभयहा वि ॥५॥ तस्स य सुनंद-चेल्लणपहाणओरोहमज्भत्यारम्मि । सञ्वंगसुंदरंगी समत्थि सिरिधारिणी देवी ॥६॥ जा हरइ मणं सारयसिरि व्व निम्मलनहा विरायंती । तह य सलक्खणचरणा जणपुज्जा वेयिकरिय व्व ॥७॥ सुघडियपवित्तजंघा पासायपरंपर व्व मणदृइया । परमोरुजुया रेहुइ रहवरराइ व्व रमणीया ॥८॥ सुकुमार-सुहयरमणा नवजोव्वणलित्यकलियविलय व्व । जिणमुत्ति व्व गभीरा परमयसमणे हिया सहइ ॥९॥ रुच्छि व्व मयणसुह्या सया वि परमोयरा विसालच्छी । लायन्नललामरसा सहथणिया मेहमाल व्व ॥१०॥ वेल्ल्हरुल्ल्लियबाहा पयंडनरवरिनउत्तासेण व्व । रामसह व्व समंता सुग्गीवा हियसयाण सहा ॥११॥ कउरवभडयणसेणि व्व सव्वया सहइ सरलसहकन्ना । जिणदेसण व्व भविययणस्वण-मणसहयसहवयणा ॥१२॥ विरुसिरनिद्धसुरयणा भाइ पुरंदरमहापुरवरि व्व । निम्मलविसद्धदिट्टी सिवसुहमणसमणिकरिय व्व ॥१३॥ निव्वणनिद्धनिडाला निरुवहयपहाणपायवालि व्व । विलसिरसुरम्भवाला सपुत्रपुत्रायनारि व्व ॥१४॥ एवं किर को सक्कइ तीए पइअवयवं सरीरगुणं । वन्नेउं विन्नो वि ह अच्चब्स्यपवरहृवाए ? ॥१५॥ तस्सऽस्थि पवरपुत्ता अभओ नामेण नायपरमस्थो । मज्यसम्म महामंती पंचण्ह सयाण मंतीणं ॥१६॥ बुद्धीस चउस चउरो निउणो चउसुं पि रायनीईस । सन्वकलाण वराए धम्मकलाए विसेसेणं ॥१७॥ आरोवियरज्जभरो सो तम्मि सुयप्पहाणमंतिम्मि । उवभंजंतो विसए निच्चितो गमइ दियहाइं ॥१८॥ अह अन्नया य पासिय सहस्रमिणं धारिणी महादेवी । स्रमिणस्य फलं नाउं निवपासे जाइ मुहयमणा ॥१९॥ इट्राहि पियाहि सुहाहि चित्तपल्हायणाहि कंताहि । मउयाहि मणामाहि सयत्थज्ताहि वायाहि ॥२०॥ आलवमाणी विणएण सेणियं हिययवल्लहं रायं । सणियं सणियं सणियं पास[य]मल्लियः मणदः या ॥२१॥ निसियइ समणुत्राया निवेण नियडिंग पायवीढिंग । सप्पणयमभिष्पायं कयप्पणामा भणइ देवी ॥२२॥ अहमज्ज तम्मि पह ! तारिसम्मि समणुन्नवासभवणम्मि । मणि-रयणपहानासियतमंधयारम्मि रुहरम्मि ॥२३॥ दोसु वि पासेसु समुन्नयम्मि मज्झे गभीरविणयम्मि । सुकुमालतुलि-गंडोवहाण-आर्लिगिणिजुयम्मि ॥२४॥ सयणिम्म पस्तता सत्तजागरा किं पि किं पि सुहिनद्दा । सुमिणिममं पासित्ता ससंभमा सामि ! पिडबुद्धा ॥२५॥ सत्तंगसुप्पइट्टं तुसार-ससहरवलक्ख चउदंतं । संगय-समुन्नयकरं समग्गलक्खण-गुणोवेयं ॥२६॥ किर गयणाद्वयरिउं मयसिललप्वाहधोयगंडयैलं । वयणम्मि पविसमाणं गयमेगं सामि ! पासामि ॥२७॥ ता सामिय ! किं मन्ने होही मह फलमिमस्स सुमिणस्स ? । भणइ निवो एस पिए ! पहाणसुमिणाण मज्झिम्म ॥२८॥ ता ओरालो समिणो कल्लाणकरो य मंगलकरो य । वंससमुन्नइजणगो पयइपहाणो इमो समिणो ॥२९॥ तं अम्हं कलकेउं कुलसेउं कुलबीडंसयमुयारं । कुलकित्तिकरं कुलविद्धिकारयं कुलपसाहणयं ॥३०॥ अद्भद्रमदिवसाणं नवन्ह मासाणमुवरि वरपुत्तं । दिणयरिमव पुत्र्विदसा देवाणुपिए ! पयाइहिसि ॥३१॥ सो वि ह परिवङ्क तो तणुवचएणं कलाकलावेणं । होही नाहो पुहईए भावियप्पाऽणगारो वा ॥३२॥ तं वयणं सोऊणं धारऽब्भाहयकयंबपुष्फं व । ऊसिसयरोमकृवा संवुत्ता धारिणी देवी ॥३३॥ भणइ य देव-गुरूणं पयप्पसायाओं जं तए भणियं। तुम्ह पभावाओं वा होही सन्वं पि मह एवं ॥३४॥ इय सुयस्यासंजायहरिसपप्फुल्ललोयणा देवी । वत्थंचलिम सहसा बंधइ वायासउणगंठि ॥३५॥ तत्तो सेणियकंता परिणममाणिम्म तद्वयमासिम्म । असरिसपुत्राहियसुत्रयरूक्मगब्भाणुभावाओ ॥३६॥ कणड मणे दोहल्यं गब्भद्रियजीवविलसियसरूवं । इममेयारिसरूवं परिसासज्झं तयं सुगह ॥३७॥

१. डलयं खं०।

धनाओं ताओ पुत्ताण मायरो ताओ सुकयपुत्राओ । कयलक्खणाओ ताओ विढत्तसच्चरियविभवाओ ॥३८॥ नणु तासिमम्भयाणं सुरुद्धिमह जन्म जीवियफ्र च । जाओ विविह्विभूसणभूसियसेयणयमाह्रदा ॥३९॥ सह सेणिएण रन्ना धरिज्जमाणेण सेयछत्तेण । अब्भुन्नएस अब्भुगगएस पणवन्नमेहेस ॥४०॥ सप्फुसिएसुं सहगज्जिएसु निव्ववियमेइणितलेसु । पुरतिग-चडक-चच्चर-चउम्मुहेसुं निवपहेसुं ॥४१॥ आरामेसु वणेसुं उज्जाणेसुं सकाणणवरेसुं । वेभारिगरिगृहासुं सकंदरासुं दरीसुं च ॥४२॥ वियरंति जहिच्छाए वियरंतीओ मणुन्नमसणाई । तह विविहवत्थ-तंबु लपभिडपणइयणवग्गेस ॥४३॥ नायरयजणावरिया महरिह-मणहरमहाविभूईए । पूरेमि मणोवंछियमहमवि जइ कहवि एवमिमं ॥४४॥ तो तिम्म मणोभिमए अपूरमाणिम्म भिज्जिउं लग्गा । पइदिवसमसियपऋषिम चंद्मुत्ति व्व विच्छाया ॥४५॥ तो सेणिएण पुट्टा साहीणे वि हु समत्थवत्थुम्मि । किसिया कोस किसोयरि ! साहसु किंपि हु मणोभिमयं ॥४६॥ तो साहियम्मि तीए नियगम्मि मणोरहम्मि नरनाहो । आयमुवायं वा तस्स साहगं कमवि अनियंतो ॥४७॥ परिसिढिलियरज्जधुरो पडिओ चिंतामहासमुद्दन्मि । किंकायव्वविमृदो चिट्टइ नं हरियसव्वस्सो ॥४=॥ ताव य अभयकुमारो पत्तो पिउपायपणमणनिमित्तं । विन्तित्तमणत्तणओ नाऽऽभट्टो न वि य विन्नाओ ॥४२॥ तो पुच्छियमभएणं तुब्भे मं ताय ! अन्नया इतं । आभासह आमंतह निसियावह निययउच्छंगे ॥५०॥ जिम्बह सिरम्मि भद्धासणेण तुद्रा य मं निमंतेह । ओहयमणसंकप्पा । किं भायह अज्ज ? मे कहह ॥५२॥ रन्ना भणियं सम्मं वियाणियं वच्छ ! मज्भः सुन्नत्तं । जं चुल्लमाउयाए संजाओ दोहलो एस ॥५२॥ जत्थ न पसरइ बुद्धी न यावि संकमइ पोरिसं मज्भा। न य विहवेणं सिज्झइ तो तर्चिवताए सन्नो हं ॥५३॥ अभएण तओ भणियं कज्जमिमं तुज्झ ताय ! विसमं पि । साहिस्समहं ताओ निराकुलो संपयं भवउ ॥४४॥ तत्तो पोसहसालाए पुव्वसंगइयगरुयदेवस्स । आराहणत्थमारुहइ दव्भसंथारयं अभओ ॥५५॥ ताहे परिणममाणम्मि अद्रमे सद्धभाणसहियस्स । मिण-रणयभासुरं दिव्यमासणं चिलयममरस्स ॥५६॥ तत्तो रवियरभासुरिकरीडकुंडलपहाकडप्पेण । उज्जोयंतो गयणं पाउब्भूओ पुरो अमरो ॥५७॥ साहिउकामो पत्थयपञीयणं अभयसंगइपहाणो । पयडपयावो अमरो गयणगओ सहइ सरो व्व ॥५८॥ गरुयपयावोऽभयवंछियत्थनिष्फायगो अमररूवो । मेहकुमरस्स रेहइ भविस्सतवतेयपुंजो व्व ॥५१॥ सो वि हु विरइयकरकमलसंपुडो भणइ सप्पणयमभयं । भो भो ! भणस महायस ! किं सरिओ हं तए अज्ज ? ॥६०॥ ता भणसु जमभिरुइयं कि रज्जं देनि ? किमरिसंदोहं । तुह निद्ववेनि ? किमवरमसज्झिमिह किंपि साहेमि ? ॥६१॥ तं सुणिकणं जंपियमभएणमकालमेहदोहलओ । जाओ मह मायाए तो तं पुरस महाभाग ! ॥६२॥ एवं करेमि भणिऊण सुरवरो सो तिरोहिओ सहसा । तत्तो अर्चितदेवप्पभावओ मेहपडलेण ।।६३॥ कत्थ वि य सामवन्नेण मइलियं निम्मलं पि गयणयलं । गरुओ वि हु मइलिज्जह अहवा मलिणेण न हु भंती ॥६४॥ रेहइ घणेण जह रायवट्टवन्नेण गयणवित्थारो । तह सेणिओ वि गुणवंतमावियपुत्तप्पसूण्णं ॥६५॥ अवरत्थ सरसजासुयणरत्तवन्नेण जलयविंदेणं । अप्फुन्नं गयणयलं भुवणं व निवाणुराएणं ॥६६॥ करथ वि य सुवन्नसमुज्जलेण जह सहइ नहयलाभोओ । मेहेण विमलगन्भट्टिएण तह सेणिओ राया ॥६७॥ अन्नत्थ बलाहयमिलण्बिउणधवलेण धवलियं गयणं । जलएणं धवलिज्जइ निम्मलवन्नेणऽहव सन्वो ॥६८॥ इय सप्पबंचवन्नेहिं मालियं वित्थयं पि गयणयलं । जलएहि जयं व गुणेहिं सिरिमहावीरनरवइणो ॥६१॥ सेयणयगयारूढा ताहे सा विहरिया जहिच्छाए । सम्माणियदोहरुया सुहेण गब्भं समुब्वहइ ॥७०॥ समुवचियंगा-ऽवयवं पुत्राहियपुहइपालरज्जं व । लवणमहोयहिनीरं व सरसलायन्नरमणीयं ॥७१॥ सारयदिणदिणमणिमंडलं व विष्फुरियतेयपन्भारं । नाणयपारिक्खियमंदिरं व सहस्रवयमणुन्नं ॥७२॥ सूरजणचंभिणज्ञं गुर्णान्नयं वरधणुं व सुहवंसं । माणससरं व जीसे सहइ सरीरं विसारुच्छं ॥७३॥

तीसे सिरिमवलोइय नयरं सव्वं पि वियसियच्छि-मुहं । जायं खलो व्व एकं साममुहं नविर थणजुयलं ॥७४॥ सिणियं निसियइ सिणयं च सयइ सिणयं च कुणइ चंकमणं । मिणकुट्टिमिम वियणे चिट्टइ निरुवह्वे ठाणे ॥७५॥ जं नाइतित्तमसणं न यावि कडुयं न यावि अइअंबं । जं नाइसीयमुण्हं वेलाइकमविमुकं जं ॥७६॥ जं तस्स पुट्टिजणयं वुट्टियरं जं च तस्स गब्भस्स । जं च हियं जं च मियं परिणामसुहं च जं तस्स ॥७७॥ उउसमयसुह्यपप्तासं वत्थुज्जलरयणकंबलाईयं । काले देसे य तयं उवभुंजइ विज्ञयविसाया ॥७०॥ मुक्कजिह्च्छायारा चेट्टइ सव्वं पि तयणुरोहेणं । विलयायणस्स गब्भो अहो ! पिओ भिणयमेयं पि ॥७९॥ दुद्धं गब्भो तूरं घुसिणंऽजण-कत्तणं च पिसुणत्तं । पाएण मिहल्याणं इट्टाइं भवंति लोयिम्म ॥८०॥ तत्तो नवण्ह मासाणमुविर अद्धट्टमाण य दिणाणं । नियदेहकंतिपब्भारभिरियनिस्सेसिदिसवल्यं ॥८१॥ सुकुमालपाणि-पायं लक्खणपिडपुलविभाहाऽवयवं । कंतं पियं मणुल्नं नियवंससमुन्नइकरं च ॥८२॥ बुह्यणपसंसिणज्ञं समुच्चकुल-गोत्तसंसियं सुहयं । पुव्विसा दिणनाहं व पुत्तरयणं पसूया सा ॥८३॥ तत्तो य रभसवसपक्खुलंतपयपाय-तुरियगमणवसा । पिरिसिदिल्यिपरिहाणा सिरेसंसियउत्तरीया य ॥८४॥ हिययब्भंतरहिरसुब्भवंतजणसुह्मणोरहा धिणयं । वद्घावइ निवचेडी पियंकरानामिया निवइं ॥८५॥ तो सो जमंगलभं वत्थाऽलंकारजायमइरुहरं । तं से सव्वं पि हु पारितोसियं देइ दासीए ॥८६॥ तं कुणइ मत्थयं धोविज्ण परिवारमज्भयारिम्म । पियभासणाओ तुट्टो वियरइ य सुवन्नमयजीहं ॥८७॥ अह पुत्तजम्मसवणुब्भवंतसव्वंगपयडरोमंचो । आणंदियनायरयं कारवइ महुसवं राया ॥८०॥

तं जहा--

गंभीरमहुरवज्जिरचउव्विहाउज्जरावरमणीयं । निच्चरवारविलासिणिरंजियपेच्छयवियह्नजणं ॥८९॥ कलकंठविविहगायणगीयरवाविहयछेयजणनिवहं । उद्दामसद्दमागहपिदज्जमाणाणवज्जगुणं ॥९०॥ अहिणवपस्नवविरइयवंदणमालामणुत्रगिहदारं । उब्भिज्जमाणचंदणचिचयबहुजूय-मुसलसयं ॥९१॥ पउमप्पिहाणजञ्जुन्नपुन्नकुंभाभिरामघरदारं । वंसुग्गयविद्धाकिज्जमाणबहुभेयसुयरक्लं ॥९२॥ अणवरयतेल्लतुप्पिज्जमाणचट्टालिविहियहरूबोरुं । करकमलकलियचोक्सक्सवत्तनवरमणिरमणीयं ॥१३॥ पियवयणभणणपुञ्वमुद्दालिज्ञंतविविहविंटलयं । उत्तालभिर-धावणहासाविज्ञंतजणनिवहं ॥१४॥ सज्जंतिविविहफल-भक्स-भोज्ज-तंबोलतुद्वसयलजणं । सोहिज्जमाणगरुयावराहजणपुर्नेगोत्तिगिहं ॥१५॥ चिरकालं नरवर ! नंद जीव तह होउ सयलकल्लाणं । कुलरिद्धि-विद्धिजणओ जस्स सुओ एरिसो तुज्भ ॥९६॥ तुह बद्धउ रायसिरी तुह संपद्द रहबद्धणं होउ । ओरोहबिलयबिसरो पुनाहिय ! वयउ तुह बिद्धि ॥९७॥ चउरंगबरुसमिद्धी वद्धिस्सइ तुज्म सेणियनरिंद् !। तुह विविहवाहणाणं समुन्नई सुहय ! साहीणा ॥९८॥ तुह नरवइ ! वद्धः वहरिविसरदुसहो परक्कमपयावो । तुह सारयससहरकरवलक्खजस-कित्ति-गुणविद्धी ॥९९॥ मणहरमणि-रयणविभूसणाइं नेवच्छरुइरदेहाइं । पविसंति पाउलाइं इय आसीवायमुहलाइं ॥१००॥ राया वि विविहमणि-रयण-कणय-करि-तुरय-रहवराईहि । सामंत-मंति-पउराण देइ दाणं पहिट्टमणो ॥१०१॥ तेहिं पि दिज्जमाणं पडिच्छए तुरय-करिवराईयं । सुयजम्ममहूसविविद्धकरणपरिवद्धियाणंदो ॥१०२॥ इय गरुय-विविहविच्छङ्कपयरिसप्पन्नपउरसंतोसं । पमु इयपकीलियजणं वद्धावणयं कयं रन्ना ॥१०३॥ अह नामकरणदिवसे पुणरवि य महामहूसवं राया । कारविय देइ नामं गुणनिष्फन्नं तयं तु इमं ॥१०४॥ जम्हा इमिन्म गब्भे गयम्मि माऊए मेहदोहलओ । जाओ तम्हा एयस्स होउ मेहो ति सहनामं ॥१०५॥ तो सो विबुहाणंदो सरीरसोमत्तनिव्ववियभणो । चंदो व्व सुक्कपऋषे परिवद्धइ नयण-मणसहओ ॥१०६॥ नाऊण नरवरिदो मेहकुमारं कलागहणजोगां । मइ-मेहागुणपडुयं मणयं सुव्वत्तविन्नाणं ॥१०७॥

१. शिरःस्रस्तोत्तरीया । २. गुप्तिग्रहं काराग्रहम् ।

काऊणं सियचंदण-वत्थाऽलंकारम्सियसरीरं । विज्ञा-विभूइकारयतिहि-वार-मुहुत्त-करणेसु ॥१०८॥ जत्तेण कलायिरयं वत्था-ऽऽहरणा-ऽऽसणाइणा सम्मं । सक्कारिऊण सम्माणिऊण तस्सऽप्पए विहिणा ॥१०९॥ तो निवसिक्ख्वणाओ तहा कलायिरयक्यपयत्ताओ । नियजोग्गयागुणाओ भविस्सकल्लाणभावाओ ॥११०॥ नइनाहं व नईओ सोहम्गगुणाहियं व तरुणीओ । नयवंतं व सिरीओ विणयनिहिं वा पसिद्धीओ ॥१११॥ सम्गा-ऽपवम्गसुहित्थराणि जह संकमंति धम्मजुयं । तह मेहकुमारं पि हु कलाओ सयलाओ संकंता ॥११२॥ तत्तो तरुणीहिरणीण वागुरासममणंगनरवइणो । लीला-विलासगेहं व रूयसव्वस्सभवणं व ॥११३॥ सोहग्गसंपयामंदिरं व लायन्नधणनिहाणं व । विद्यमम-विलास-विन्नाण-नाणनायरयनयरं व ॥११४॥ निस्सेसगुणारोहणपहाणपासायसुन्नयमणाणं । कप्पियकप्पदृदुमकप्पमप्पुन्नाणमइदुलहं ॥११५॥ पोरिसपयावपयरिससिक्खादिक्खागुरुं गरुयगव्वं । तारुन्नं तारुन्नयसरीरसोहं समणुवत्तो ॥११६॥

तओ य---

लायन्नामयकुक्काओ असमसुंदेरनीरसरिसीओ । सिंगारतरंगतरंगिणीओ रइसोक्खखाणीओ ॥११७॥ कुम्मुन्नयचरणाओ मंसरु-वट्टुरुसुवत्तजंघाओ । रंभ।खंभोरुयविब्भमाओ नहपुरियारमणाओ ॥११८॥ गंभीरनाहियाओ विलरेहिर-मुद्दिगेज्झमज्झाओ । उन्नयपओहराओ मुणालवेन्नहलबाहाओ ॥११९॥ रेहारेहिरकंठाओ विवअहराओ कुंददसणाओ । पुन्निमससिवयणाओ वियसियसयवत्तनयणाओ ॥१२०॥ धणुकुडिलभूलयाओ पुत्रिमचंद्द्धसमनिडें।लाओ । रङ्अंदोलयस्वणाओ सिहिकलावाहकेसाओ ॥१२१॥ उत्तमकुलुय्भवाओ त्रक्लणपडिपुन्नमणहरंगीओ । निम्मलकलाकल।वाओ महर-मिउभासिणीओ य ॥१२२॥ समस्वजोव्वणाओ तुल्लालंकाररुइरवेसाओ । मेहं सेणियराया परिणावइ अट्र कन्नाओ ॥१२३॥ तो परिणयणाणंतरमुदारयागुणविभूसिओ राया । वियरइ वरपासायं सव्वार्सि तासिमेगेगं ॥१२४॥ एवं सो विसयसुहं भुंजंतो ताहि अदृहिं समेओ । दोगुंदगो व्व देवो गयं पि कालं न याणेइ ॥१२५॥ कइया वि सत्थविसयं वियारमञ्भसइ छेयनरसहिओ । कइया वि विविहकरणंगहारकल्यिं च नट्टविहिं ॥१२६॥ कइया वि सरसपत्तयछेयं कइया वि चित्तयम्मविर्हि । कइया वि सत्तसरगाम-मुच्छणाकिरुयगीयविर्हि ॥१२७॥ कइया वि तुरयसिक्खं कइया वि ह हिश्यसिक्खमायरह । कइया वि मुट्टिजुद्धं कइया वि ह मल्लजुद्धं च ॥१२८॥ कइया वि वारविरुयापेक्खणयासत्तमाणसो सययं । नियपासायपरिगओ नायरयज्ञणाण सहज्ञणओ ॥१२९॥ भो ! केरिसो वि देवो न याणमो एस नितुलं देवो । इय जणयंतो बुद्धि विसिट्टलोयाण सो ललइ ॥१३०॥ अह अन्नया य भयवं ! सिरिवीरिजिणेसरो समणसिंहओ । विहरंतो संपत्तो समोसढो बाहिरुज्जाणे ॥१३१॥ एत्थंतरम्मि उज्जाणपालओ हरिसनिब्भरसरीरो । वद्धावइ आगंतुं जएण विजएण नरनाहं ।।१३२॥ देवाणुपिया ! किर जस्स दंसणं सुहयरं समीहंति । वंछंति नयणनिव्वइजणयं वा वीयरागस्स ॥१३३॥ सवणेणं नामस्स य जरुधाराहयकयंबपुष्फं व । ऊसवियरोमकूवा हयहियया हुंति नरनाह ! ॥१३४॥ एसो वीरजिणेसरतित्थयरो णेगदेवकोडीहिं । परियरिओ पावहरो परिमुणियासेसन।यव्वो ॥१३५॥ इहइं चिय संपत्तो गिहागओ इह समोसढो भयवं ! । ता एयं वयणमहं पियं ति काउं निवेएमि ॥१३६॥ सुणिऊणं वयणिमणं धाराहयनीवरुक्खकुसुमं व । रोमंचंचियदेहो अणुभवमाणो रसमपुरुवं ॥१३७॥ दाऊण पीइदाणं सहरिसवयणो विसुद्धद्विणस्स । तं पुण समए देसियमद्धचेरससयसहस्सा ॥१३८॥ तो सन्वेण बलेणं सन्वेणंतेउरेण परियरिओ । सन्वाए विमुईए सन्वाए रायलच्छीए ॥१३९॥ आभरणरुइरदेहो सेयणयं सिंधुरं समारूढो । सारयजलहरसिसयपरिविलसिरविज्जुपुंजो व्य ॥१४०॥ चिलिओ वंदणहेउं जाव य पत्तो समोसरणमूर्मि । परिहरियरायककुहो काउं तिपयाहिणं विहिणा ॥१४१॥

१. निलाडाओ रं•।

कयपंचंगपणामो भत्तिभरुत्लसियबहलरोमंचो । जिणवयणनिहियनयणो एवं थोउं समादत्तो ॥१४२॥ जय जय भुवणुज्जोयण ! जय जय जस-कित्तिवद्धियाणंद !। जय जय गुणरयणायर ! जय जय जय बद्धमाण ! तुमं ॥१४३॥ वद्धइ मणसंतोसो तिसलादेवीए देहलायलं । गन्भिम गए तुमए तेण तुमं वद्धमाणो सि ॥१४४॥ परमपयाव-परक्रमगुणाण चउरंगबलविभूईए । वद्धह सिद्धत्थनिवो तेण तुमं वद्धमाणो सि ॥१४५॥ पीई-सकारेहिं मणि-मुत्त-सिळप्पवाल-वहरेहिं । जं वद्धह रायसिरी, तेण तुमं वद्धमाणो सि ॥१४६॥ तइ उदिए चंदिम व परमपवित्ते कलानिहाणिम । जं वद्धइ कुलजलही तेण तुमं वद्धमाणो सि ॥१४७॥ वद्धइ सुहमारोगां जणस्स पाएण धम्मबुद्धी य । तइ संभूए भयवं ! तेण तुमं वद्धमाणो सि ॥१४८॥ तिहि-रिक्खिम्म पसत्थे अम्मा-पियरो करिंसु जं तुज्झ । गुणनिष्फन्नं नामं तेण तुमं बद्धमाणो सि ॥१४९॥ इय बद्धमाणसामिय ! करुणायर ! सइ करेवि कारुन्ने । सिद्धिनिबंधणधम्मस्स बद्धणं कुणस् भवियाणं ॥१५०॥ एवं थोऊण जिणं गंतुं पुल्वुत्तरे दिसीभाए । जिणसमयभणियविहिणा उवविद्वो मणुयपरिसाए ॥१५१॥ मणि-हेमभासुराभरणकन्तिपसरंतत्वपहावल्ओ । मेहकुमारो वि रवि व्य वयह आसरहमारूढो ॥१५२॥ सिरिवीरवंदणत्थं ओयरिउं रहवराओ विहिपुच्छं । जणओ व्व जिणं वंदिय उवविद्रो जणयपासिम्म ॥१५३॥ एत्थंतरम्मि भयवं ! जलहरगंभीरमहरवाणीए । सरअसरनरसभाए एवं कहिउं समादत्तो ॥१५४॥ संसारे संसरंतस्स जंगमत्तं पि दुल्लहं । तम्मि पंचिदियत्तं च तओ वि मणुयत्तणं ॥१५५॥ नरत्ते आरियं खेतं खेतं वि विमलं कुलं । कुले वि उत्तमा जाई जाईए रूवसंपया ॥१५६॥ रूवे वि बलसंपत्ती बले वि चिरजीवियं । हिया-ऽहियाइविन्नाणं जीविए खलु दुल्लहं ॥१५७॥ सम्मत्तममलं तिम सम्मत्ते सीलमुत्तमं । सीले वि खाइओ भावो सव्वकम्मखयंकरो ॥१५८॥ इय संजोगा इत्थं दलहा जीवाण कुणह ता धम्मं । संपज्जह जेण इमं सफलं माणुस्सयं जन्मं ॥१५९॥ दुगाइधरणा धम्मो जइ-सावयभेयओ य सो दुविहो । दुविहो वि भवे कज्जो उचियत्तं अप्पणो नाउं ॥१६०॥ पाहेएण विरहिओ पहिम्म पहिओ जहा भवे दुहिओ । इय धम्मेण विरहिओ परलोयपहिम्म जीवो वि ॥१६१॥ धम्मत्थिणा य पियजीवियाण जीवाणमवहणं कज्जं । । सव्वगुणाणं मूळं सच्चं भासंति धम्मपिया ॥१६२॥ बाहिरपाणसरूवं परदव्वं परिहरंति धम्मरया । जीववहमूलमहमं निच्चमबंभं च वर्जेति ॥१६३॥ अप्पं व बायरं वा परिगाहं परिहरंति धम्मधणा । राईभोयणविरई सया वि धम्मस्थिणा कज्जा ॥१६४॥ समिईओ पारुणीया मायाउ व धम्ममायरंतेण । गुत्तीओ वि हु रक्खा गुत्तीओ व धम्मसस्सस्स ॥१६५॥ इच्छाकारो कज्जो परम्मि धम्मित्थिएण सन्वत्थ । मिच्छाउक्कडमुत्तं वितहायरणम्मि धम्मंगं ।।१६६॥ धम्मोवएसदाणे गुरुणो परिभासिओ तहकारो । आविस्सया य कज्जा कज्जे नेताण वसहीओ ॥१६७॥ जो होइ निसिद्धप्पा निसीहिया तस्स पविसणे भणिया । आपुच्छणा उ कज्जा गुरुणो कज्जम्मि पाएणं ॥१६८॥ पडिपुच्छणा गुरूणं पुव्वनिसिद्धेण होइ कज्जं ति । लद्धिम्म भत्त-पाणिम्म छंदणा होइ कायव्वा ॥१६९॥ साहण निमंतणयं पविसिउकामो करेइ गोयरियं । उवसंपया वि गुरुणो नाणाईणं निमित्तम्मि ॥१७०॥ इय एस समणधम्मो सप्पुरिसनिसेविओ महाइसओ । अक्लेवेणं मोक्लस्स साहओ जिणवराभिहिओ ।।१७१॥ एयं काउमसत्ता सावयधम्मं दुवालसविहं पि । विहिणा जिणवरभणियं नाऊण कुणंति कयउना ॥१७२॥ एसो वि सगइमगो पायं सकरो विलंबसहजणओ । समणाणं धम्ममिमं काउमसत्ताणमुचिओ य ॥१७३॥

### भणियं च--

विसयसुहिपवासाए अहवा बंधवजणाणुराएणं । अचयंतो अइदुसहे बावीसपरीसहे सिंहउं ॥१०४॥ जइ न तरिस काउं जे सम्मं अइदुक्करं समणधम्मं । तो कुज्जा गिहिधम्मं मा बज्फो होसु धम्माओ ॥१७५॥ इय सोउं धम्मकहं के वि हु सुविवेइणो लहुयकम्मा । मोत्तृण गिहं जाया अणगारा भावियप्पाणो ॥१७६॥

धारिणी---

अवरेऽणुज्ययधारी अन्ने पडिवन्नसुद्धसम्मत्ता । उवलद्धबोहिबीया केवि अहाभद्वया जाया ॥१७७॥ मेहकुमारो वि समुक्ससंतस्रविसुद्धचरणपरिणामो । अभिवंदिऊण वीरं एवं भणिउं समाढत्तो ॥१७८॥ आलित्ते णं भंते ! लोए वीसुं पि तह पिलत्ते य । आलित्त-पिलत्ते वि य जराए मरणेण रोगेहिं ॥१७९॥ अवितहमेयं भंते ! भयवं तहमेयमन्नहा नेयं । सच्चे णमेस अट्टे जहेयमेवं वयह तुन्मे ॥१८०॥ जह गेहम्मि पिलत्ते सिववेओ कोइ रयणमाईयं । गिन्हइ सारमसारं च चयइ धणधन्नमाईयं ॥१८१॥ एवं भवगिहिवासे भयवं ! रागग्गिणा पिलत्तिम्म । नित्थारिस्समहं पि हु मैप्पाणं धम्मकरणेणं ॥१८२॥ ता जावऽम्मा-पियरो पडिमोयावेमि भयवमप्पाणं । ता तुम्ह पायमूले पडिवज्जिस्सामि पन्वज्जं ॥१८३॥ तो भिणयं जयपहुणा अहासुहं तुज्झ होउ मा विग्वं। मा पडिवंधं काहिसि इय भिणओ भयवया तुहो ॥१८४॥ तो सप्पणयं पणिमय वीरं पडिवज्जिकण तब्वयणं । नियगेहे संपत्तो तत्तो वि य जणिणपासिम्म ॥१८५॥ पाएस पणिमऊणं नियजणिं भणइ महुरवाणीए । अस्मो ! अहमज्ज गओ ताएण समं समोसरणे ।।१८६॥ दिद्वो य तत्थ वीरो मुणिसहिओ वंदिओ सबहुमाणं । सासयसिवसुहजणओ धम्मो य तयंतिए निसुओ ॥१८७॥ धना हं तुह जणणी वच्छ ! तए अज्ज सोहणं विहियं । जं भुवणवंदणिज्जो मुणिसहिओ वंदिओ वीरो ॥१८८॥ जड एवं ता संपद्म सुयस तुमं अम्ब ! पञ्चइस्समहं । सिरिवीरनाहपासे छेत्तं पासं व गिहवासं ॥१८९॥ अस्स्रयपुरुवं तं कन्नकद्भयमायन्निकण स्रयवयणं । परस्निनिकैतियचंपयलयं व्व पडिया धरणिवीढे ॥१६०॥ तक्लणमेव य सिरिखंडमीससीयरुजरेण सित्तंगी । पडिलंभियचेयन्ना सुद्क्लिमिइ परुविउं लगा ॥१९१॥ तुममेगो वच्छ ! सुओ उंबरपुष्फं व दुल्लहो मज्झ । ता तुह वच्छ ! विओग खणमवि न सहामि अइद्सहं ॥१९२॥ ता जाय ! जाव जीवामि ताव मा भणसु एरिसं वयणं । परलोयं पत्ताए जं जुत्तं कुणसु तं वच्छ ! ॥११३॥ मेहेणुत्तं तुह वयणमंब ! सव्वं पि घडइ जइ होज्जा । जीवाण जमेण समं का वि हु एवंविहववतथा ॥१९४॥ पुव्वं मरेज्ज बुड्डो बालो पच्छा जया य न हु एवं । तो को कुज्जा भैरवसयमेरिसे जीवियम्मि जओ ॥१६५॥ गडमे जम्मे बालत्तणिम्म तरुणत्तणिम्म वुङ्कते । मिट्टयभंडं व जिया सन्वावत्थास विहडंति ॥११६॥ ता होउ मज्म्म भणियं कुणसु पसायं इमिन्म अत्थिन्म । माया हिया अवचिन्म इय पसिद्धी हवउ सच्चा ॥१९७॥

धारिणी— अज्ञ वि तुह तारुत्रं ता तं माणसु विलासकरणेण । समयम्मि कज्जमाणं सलाहणिज्ञं हवइ कज्ञं ॥११८॥

मेघः— जलबुब्बुओवमाणं खणभंगुरमंब ! सुंदरं पि इमं । निच्छयओ सहलत्तं वच्चइ जिणधम्मकरणेण ॥१९९॥

तं जाय ! कलाकुसलो सन्वुत्तमरायलक्खणाऽऽवसहो । ता विलससु रज्जसिरि नियजणयपइद्विओ वच्छ ! ॥२००॥

मेघः— रायसिरी वि हु बहुदुक्खलक्खसंपुन्ननस्यपुरपयवी । अप्प-परगरुयसंतावकारिया कह सुहा अंब ! १ ॥२०१॥ धारिणी—

उत्तमकुलुब्भवाओं रूवाइगुणऽन्नियाओ रत्ताओ । वच्छऽहु भारियाओ माणसु एयाओ ता जाय ! २०२॥ [ मेघः ]—

. गिरिगरुयपराभवकारियासु पियभारियासु एयासु । को कुणउ कहसु पडिबंधमंब ! परिणामविरसासु ? ॥२०३॥

धारिणी — तुह वच्छ ! कुरुप्पभवो पउरो मणि-कणयपभिइओ अत्थो । वियरण-भोगसमत्थो जहोचियं विरुससु तयं पि ॥२०४॥

१. मकारोऽत्रालाच्चिषकः । २. विश्वासम्, भरोंसो इति लोकभाषायाम् ।

मेघः---

जल-जलण-राय-तकर-दाइयभयविद्दुओ दढं अत्थो । वह-बंध-मरणहेऊ को मुच्छउ अंब ! एयम्मि ? ॥२०४॥

धारिणी-

सुहलालिओ सि सुहपालिओ सि सुहसमुचिओ सि तं वच्छ ! । कह कम्मक्खयहेउं कट्टाणुट्टाणमायरिस ? ॥२०६॥

मेघः---

संसारभीरुयाणं सप्परिसाणं विवेयसाराणं । सुकयज्ज्ञवसायाणं केत्तियमेत्तं इमं कट्टं ? ॥२०७॥

धारिणी---

लोहमयचणयचावणयतुल्लमचंतद्करं वच्छ ! । निसिउगाखगाधाराचंकमणसमं खु समणत्तं ॥२०८॥

मेवः—

एयं पि कुणंति न किंपि दुकरं अंब ! साहससहाया । पेच्छ झलकियकडतल्लभीसणे अब्भिडंति रणे ॥२०९॥

धारिणी---

अवरं च सरस-महुरेहिं लालिओ निच्चमन्न-पाणेहिं । कहमंत-पंत-विरसं भुंजसि वच्छय ! तमाहारं ॥२१०॥

मेघः---

परलोयदिन्नचित्ताण धिइसहायाण पाणमसणं वा । गलविवराओ परेणं किं काही भइमियरं वा ? ॥२११॥

धारिणी—

केणावि अपरिभूओ मणयं पि हु वच्छ ! वयपवन्नो उ । अक्रोस-हणणपभिई कह विसहिस नीयजणविहियं ? ॥२१२॥

मेघ:---

मोक्खसुहबद्धचित्ताण नियसरीरे वि निप्पिवासाणं । थोवं पि दुक्खमक्कोसणाइ न हु जणइ धीराणं ॥२१३॥

धारिणी---

नवणीयफासिमउहंसरूयतूलीकलावकलियाए । सुविओ कोमलसेजाए सुयसि किह धरणिवद्दन्मि ? ॥२१४॥

मेघः —

हरिणाईण वरायाण रत्नमुमीसु संवसंताणं । सयणीयमंव ! केरिसमह य वणे ते वि हु जियंति ॥२१५॥ इय विविहहेउ-जुत्तीहिं धारिणी जा न सक्कए धरिउं । मेहकुमारं ताहे मुयइ अकामा वि पव्यइउं ॥२१६॥ तत्तो पुव्वाभिमुहो महरिहिसिंहासणे समुविवद्धो । चउसिद्धसहस्सेहिं अभिसित्तो मंतिपमुहेहिं ॥२१७॥ पसरंतवहलपरिमलिसिरंखंडविलित्तरहरसव्यंगो । भिमरभमरउलमणहरमङ्गा-उलंकाररमणीओ ॥२१=॥ हार-उद्धहार तिसरय-पालंवप्पमुहमूसणकलावो । नियसियधवलदुगुल्लो सक्खं विय कप्परुक्खो व्य ॥२१६॥ सुसिलिट्टकट्ट-मणि-रयणकम्मिनम्मवियपवरिसिबियाए । आरुहिऊण निसन्नो महरिहिसिहासणवरिम्म ॥२२०॥ सव्वयरपासिट्टियतरुणीकरधुव्वमाणसियचमरो । धरियधवलायवत्तो बंदियणुखटुउत्तयसहो ॥२२१॥ पिख्जंतो वंख्यिवसए वियसंतनयणमालाहिं । पेच्छिज्जंतो अंगुलिसएिहं दाइज्जमाणो उ ॥२२२॥ दिक्खाविणिच्छियमई दुक्करकरणेण भवियलोयस्स । विम्हयमुप्पायंतो निज्जाइ पुराओ जिणपासे ॥२२३॥ सिरिवीरिजणवरेणं विहिणा प्व्वाविओ सहस्थेण । किरियाकलाविणिणमे सन्वं समणाण सिक्खविओ ॥२२४॥ एवं भाससु एवं च सयसु एवं च भुंजसु सया वि । एवं चिट्टसु एवं च वयसु इरियासिमइसिमओ ॥२२५॥ एवमणुसासिऊणं थेराण समप्पिओ जिणवरेणं । पत्तो य तेहिं समयं समणाणमुवस्सए मेहो ॥२२६॥ ताहे वियालवेलाए समणसंथारएसु दिन्नेसु । मेहस्स दारदेसे कमेण संथारओ जाओ ॥२२७॥ तो सन्वं पि हु स्विणं निरंतरं मुणिवरेहिं वसहीओ । सज्झायाइनिमित्तं नितेहिं पुणो विसंतेहिं ॥२२८॥ मेहकुमारो केहिंवि जईहिं रयरेणुगुंडिओ विहिओ । केहिं वि किहिं पि पायाइएहिं संघट्टिओ बहुहा ॥२२९॥

#### भारयानकमणिकोशे

एवं सञ्वितसाए खणं पि निद्दा न पाविया तेण । तत्तोऽसुहकम्मवसा चितियमसुभं इमं मणसा ॥२३०॥ जइया गिहत्थमावे अहमासं समणगा इमे तहया । मं आल्वंति मं संल्वंति भासंति मेह ! ति ॥२३१॥ जप्पिइ अगाराओ पव्वइओ हं इमेसि मज्म्मिम्म । तप्पिइ समणगा परिभवंति मं ता धिरत्थु ! इमे ॥२३२॥ समणत्तिममं सप्पुरिससेवियं कायराण दुरणुचरं । भूसयण-लोयसहणाइदुक्करं भिणयमंबाए ॥१३३॥ एवं जहुत्तिमिण्हं सिक्कस्समहं न चेव काउं जे । ता मोत्तुं जिणपासे लिंगिममं जािम गिहवासे ॥२३४॥ इय परिचितिय गोसे अचितमाहप्पमाहवसवत्ती । जिणवीरवंदणत्थं साहूहिं समं गओ मेहो ॥२३५॥ आभासिओ जिणेणं पढमं चिय धारिणीसुओ सम्मं । अत्थि तुह मेह ! रयणीए अज्ज परिचितियिममं ? ति ॥२३६॥ सररइयकरं जलिणा मेहकुमारेण पणिमउं भिणयं । सच्चिममं जं तुब्मे नाणेण वियाणिउं भणह ॥२३०॥ पुणराह जिणो तुह भद्द ! जुत्तमेयं न सुद्धवंसस्स । जं पाविय पव्वज्जं पमायमायरिस अप्परिउं ॥२३८॥ जम्हा एसो चिय वच्छ ! विविहदुहवसणकारणमणज्जो । भवपहसंपरिथयऽणत्थसत्थसत्थाहिसररयणं ॥२३०॥ सयमेव चितसु तुमं इहइं चिय जे अचितकम्मवसा । संजमगिरिवरसिहराओ एयवसया खडहइंति ॥२४०॥ ते दुक्कयकम्महया ससंकिया लिज्ञया विवन्नमुहा । बहुजणधिकारहया जियंति दुहजीवियं वच्छ ! ॥२४१॥ इय निउण-महुरवयणप्युव्वगमणुसासिओ भुवणपहुणा । परितुट्टो एवं चिय लहुदोसे सिक्खवंति गुरू ॥२४२॥

#### भणियं च---

महुरेहिं निउणेहिं वयणेहिं सिक्खवंति आयरिया । सीसे किहं पि खिळए जह मेहमुणी महावीरो ॥२४३॥ अवरं च वच्छ ! तुह पुव्वजम्मभाविम्म बृहमाणस्स । तिरियस्स वि आसि स कोवि कम्मवसओ सुहविवेओ ॥२४४॥

### तथा हि-

तुममेत्तो तइयभवे गुरुबलमाहप्पपहयपिडवक्सो । वेयहुपायमूलेसु जायजूहाहिवपहाणो ॥२४४॥ विंमो व्य सरलवंसो निवो व्य सययं समुन्नयक्संघो । सुहदाणिवलिसरकरो चाइ व्य मुणि व्य सुइदंतो ॥२४६॥ निवरज्जभरो व्य महासत्तंगपइट्टिओ पगट्टिपओ । सव्यंगलक्सणघरो अहेसि हत्थी सममगगुणो ॥२४०॥ तत्थिठिय वणयरेहिं सहिस सुमेरुप्पहो ति कयनामो । चरिस निरुविवगमणो भयमगणंतोऽभिमाणघणो ॥२४८॥ कइया वि लहुयनियकलह-कलिभयाजूहयं पिडक्तंतो । करिणीकरकंडूयणमीलियनयणो सुहं लहिस ॥२४९॥ कइया वि हु चरिस महत्त्लसल्लवेसु पिडक्तंतो । कहिणीकरकंडूयणमीलियनयणो सुहं लहिस ॥२४९॥ कइया वि हु पर्यपूरियगुरुसरवरजलिमगमत्वंगो । घणचाडुकरणकोवियकरेणुयासुरयसहिरिसओ ॥२५१॥ कइया वि कुणंतो सरवरिम सह भारियाहिं जलकीलं । अणुभविस सकामकरेणुगंडगंडूसपाणसुहं ॥२४२॥ एवं गिरिकंदर-काणणेसु गुरुसरवरेसु वियरंतो । सच्छंदसमुत्थसुहित्ल्लिसंगओ गमयसि दिणाणि ॥२४३॥ अह अन्नया य खरतरिदणयरकरिनयरताविए भुवणे । गिम्हिम्म परोप्परवंसघंससंजायजल्लावसा ॥२५४॥ पाउब्भुओ संभंतसत्त-तरु-कट्टदहणदुप्पेच्छो । धूमंघयारजालामालियगयणो वणद्वगमी ॥२४४॥

### तथा हि-

ैमिल्लियसमुच्चगोत्तो झामियसच्छायतरु-सउणिनवहो । कलिकालो व्य समंता वित्थरिओ वणदवहुयासो ॥२५६॥ फुटुंतवंसअट्टट्हासरवमरियनहयलाभोगो । जालापिंगलकेसो देवयरो व्य वियंभिओ दावो ॥२५७॥ निद्दृङ्गविसप्पिरसमयसावभयभीयसत्तसंघाओ । कुद्धमुणि व्य विसप्पइ विमुक्कतेओ वणदवग्गी ॥२५८॥ तत्तो य वणदवभया पलायमाणेसु सावयगणेसु । मणवल्लहं पि जूहं मोत्तूण तुमं पि हु पलाणे ॥२५१॥ मोडंतो तरुनिवहे वणदवपाउन्भवंतदप्पेण । तोडंतो वेयवसा विविहे वल्लीवियाणे य ॥२६०॥

१. महलियसमु रं०। २. पिशाचः।

जालावलिधूमेणं सुदूरमप्फुलविगाहावयवो । एगागी नीहरिओ महया किच्छेण दावाओ ॥२६१॥ द्वजरुणदाहतावियतंणुणा तत्तो तिसाभिभूएणं । तुच्छजरुं बहुकद्दममेगं पत्तं सरं तुमए ॥२६२॥ तत्तो पिवासिओ तं पविससि पाहं ति पाणियं तम्मि । नवरमितत्थपवेसा ख़त्तो पंके अगाहम्मि ॥२६३॥ तत्तो तं तयवत्थो दिहो तरुणेण वेरिणा करिणा । विद्धो य पट्टिभायम्मि दंतमुसलेहिं तेणावि ॥२६४॥ पंकम्मि खुत्तगत्तो पिवासिओ दंतमुसलजज्जरिओ । अणुभवसि सत्त दिवसाणि दुरहियासं महावियणं ॥२६५॥ वीसाहियवरिससयं सञ्वाउं पालिङ्ग तिम भवे । अडवसङ्गोवगओ मिरिउं इह चेव भरहिम ॥२६६॥ सरसतरुराइरेहिरसर-सरियानियरनिज्मराइन्ने । विंझगिरिपायमूळे पुणरिव य गओ समुप्पन्नो ॥२६७॥ सिस-संख-कंदधवलो चउदसणो गलियदाणगंडयलो । परिसिक्करनवनीरयरेहासंगयहिमगिरि व्व ॥२६८॥ सुपसत्थलक्खणंकियसत्तसयपमाणगयपरीवारो । वियरसि तुमं जहिच्छं भयरहिओ विंझगिरिगहणे ॥२६९॥ परितृहुवणयरेहि तत्थ वि मेरुपहो त्ति कयनामो । गिम्हम्मि नियसि वंसीसाहाघंसणसमुब्भूयं ॥२७०॥ सरपवणवसवियंभियजालामालियसमगगयणयलं । धूमंधयारवेविरसमत्थघणसावयसमूहं ॥२७१॥ पज्जलियवणदवर्गिंग कत्थ वि मह एस दिष्ट्रपुरुवो ति । इय ईहाकरणवसा सुमरसि तं मेह ! पुरुवभवं ॥२७२॥ तो विन्नायं तुमए वणिम्म एसो भविस्सइ सया वि । ता एयरक्खणोवायमविकलं किंपि चितेमि ॥२७३॥ जम्मंतरे वि अहयं एयाओ पाविओ महावसणं । वणद्वदाहभयाओ अणागयं निययबुद्धीए ॥२७४॥ आई-मज्झ-ऽवसाणे वासारत्तस्य थंडिलाण तिगं । तं कुणसि कयवराई तत्थगयं सव्वमवणेउं ॥२७५॥ इय जा निव्वयहियओ चिट्टसि ता वणदवम्मि पज्जलिए । नट्टो भयभीयमणो पत्तो ता थंडिलं पढमं ॥२७६॥ तम्मि रुरु-रोज्झ-संबर-ससय-तरच्छ-ऽच्छभन्नपभिईणं । बिरुधम्मेणं चिद्रह अरन्नसत्ताण संघाओ ॥२७७॥ तो तं मोत्तं बीयम्मि वयसि तं पि हु तहेव पडिपुत्रं । तो तहए गंतुणं पविरलसत्तम्मि तं थको ॥२७८॥ उक्तिववसि पायमेगं कंड्रयगत्थं पूणो वि जा मुयसि । तो तम्मि पायठाणे पेल्लिजांतो बलिट्रेहिं ॥२७९॥ ससयसरूवो कोवि हु सत्तविसेसो ठिओ तयं मुणिउं। मा मारिजाउ एसो मह पाएणं पमुक्केणं ॥२८०॥ इय अणुकंपावसओ तहेव आकुंचिउं धरिस पायं । सो थंभिओ तहेव य भरिओ रुहिरस्स निब्भिन्नं ॥२८१॥ तत्तो तह तिरियस्स वि अचितविरियत्तणाओ जीवस्स । कम्माणं च तहाविहविचित्तपरिणामभावाओ ॥२८२॥ जीवाणुकंपलक्खणसञ्ज्ञत्तमगुणपभावजोगेण । मणुयाउं निब्बंधसि विसुद्धसम्मत्तबीयं च ॥२८३॥

जओ---

थेवा वि हु जीवदया जियाण कल्लाणसंपयं कुणइ । मणकप्पियं पयच्छइ अहवा तणुया वि कप्पलया ॥२८४॥

किंच---

सम्मासिरीए नियाणं विलिसरनररायसंपयाहेऊ । सिवलिच्छवसीकरणं एक चिय होइ जीवदया ॥२८४॥ सुहपुन्नसस्सभूमी निम्मलगुणरयणरोहणगिरिंदो । भवजलिहजाणवत्तं एक चिय होइ जीवदया ॥२८६॥ वितियचितारयणं अहरीकयकामधेणुमाहप्पा । अवहत्थियकामघडा एक चिय होइ जीवदया ॥२८०॥ अहुाइयदिवसेहिं पभूयतण-कट्ट-कयवराइन्नं । विंझारन्नमसेसं दिहउं विरओ वणदवम्मी ॥२८८॥ तो नीसिरए सन्विम्म मंडलाओ पसूण संघाए । तुममिव पायं धरणीए मुयसि गमणाय वेगेण ॥२८४॥ तत्तो य दुज्जयजराजज्जेरियतणुत्तओ तुमं तह्या । थंभियचरणत्ताओ य पडिस धरणीए सहस ति ॥२९०॥ हत्थीणमेगपडणाओ उद्विउं सन्वहा वि अचयंतो । समकालं पसरियतिव्ववेयणाविहुरसन्वंगो ॥२४१॥ सद्धो सि तं सियालाइएहिं मंसासिसावयसएहिं । अहियासिङण दूसहतणुवियणं तिन्न दिवसाणि ॥२९२॥ संपुन्नं वाससयं सन्वाउं पालिङण हत्थिभवे । अणुकंपागुणविदिवयनिरुवमपुन्नप्पभावेण ॥२६३॥

जाओ सेणियपुतो मणिपओ धारिणीए देवीए । सञ्चगुणाण निवासो मह सीसो एस पच्चक्सो ॥२१४॥ इय वीरजिणेसरमुहविणिग्गयं निसुणिऊण नियचिरयं । जाईसरणा जायं मेहकुमारस्स पच्चक्सं ॥२९५॥ रयणीए वइयरे अक्सियम्म वीरेण मेहकुमरो वि । जाओ विलक्सवयणो नियदुचिरयं सुमरमाणो ॥२९६॥ भणइ जिणं मेहमुणी मह सामि ! पवित्तमुत्तिणो मुणिणो । नयणदुगं मोत्तूणं सञ्बत्थ कुणंतु संघष्टं ॥२९०॥ एयाणं मुणिसीहाण विमलसीलंगगुणपवित्ताणं । पायाइघष्टणेणं संपन्नो पूयपावो हं ॥२९०॥ पच्चागयसंवेगो आलोइयमणसमुत्थअइयारो । परिणिमयसुद्धभावो विहरइ सिरिवीरपयमूले ॥२१९॥ एकारस अंगाइं तेण अहीयाइं गुरुसयासिन्म । गीयत्थो संजाओ थिरधन्मो मंदरिगिर व्व ॥३००॥ एयस्स महामुणिणो सोहणपंथिन्म संपयहुस्स । कंटगखलणातुल्लो विन्नेओ वयविपरिणामो ॥३०१॥ संलिहियनिययतणुणो विणीयविणियस्स तस्स साहुस्स । पव्वज्ञापिरयाओ बारस वासाणि संजाओ ॥३०२॥ बारस भिक्खूपिंदिमा तेण तया फासिया महामइणा । गुणरयणवच्छरेणं तवेण परिसुसियसव्वंगो ॥३०२॥ उद्धरियसव्वसल्लो पइसमयसमुल्लसंतपिंरणामो । मासद्धपमाणाए अणसणिकरियाए सुहलेसो ॥३०४॥ आपुच्छिकण वीरं सह गीयत्थेहिं सुविहियमुणीहें । आरुहह विउलपव्वयसिलायले जिणवराणाए ॥२०६॥ आउयस्वयिम्म जाए कालं काऊण कालमासिन्म । पंचपरमेहिमंतं भायन्तो सुद्धपरिणाभो ॥३०६॥ मेहो व्व मेहकुमरो सुहरसनिव्ववियसत्तसंघाओ । जह इह तहा मओ वि हु वरविजयविमाणमारूढो ॥३००॥ तत्तो चुओ समाणो सव्वत्तमगुणविसिद्वकुलजन्मो । परिपालियपव्यज्ञो महाविदेहिम्म सिजिमहई ॥३००॥

### ॥ मेघकुमाराख्यानकं समाप्तम् ॥८३॥

अधुना दामन्नक[कथानक ृस्यावसरः । तच्च नियमाधिकारे भणितमिति कृत्वा नाऽऽस्यायते । इहलोय-पारलोइयसुहाण भायणमिमे जहा जाया । जीवदयाए तहऽन्नो वि होइ ता तीए जइयन्वं ॥१॥ यत् सुस्थिता गतरुजो निरवद्यदेहा, आजन्म जिम्मिनवहा गमयन्ति कालम् । तत् सर्वमिक्कगणनिर्मलनस्य [शस्य]श्रेयोविजृम्भितमुदारिथयो भणन्ति ॥२॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवसूरिविरचितवृत्तावास्यानकमणिकोशे जीवदयागुणवर्णनः षड्विंशतितमोऽधिकारः समाप्तः ॥२६॥



# [ २७. धर्मप्रियत्वादिगुणवर्णनाधिकारः ]

जीवदया सुखहेतुःवेनाभिहिता । साम्प्रतं सर्वोऽपि जिनधर्मः सुखहेतुः परमादेयबुद्ध्या गृहीतोऽयं मोक्षसाधको भवतीत्य-मुमर्थमभिधित्सुराह—

# पियघम्मा दढधम्मा गिहिणो वि य मोक्खसाहगा होंति । जह कामदेव-सागरचन्दा चंडावडिंसो य ।।३६।।

अस्या व्याख्या—वियः-विरुधः धर्मः-जिनोदितं दानाद्यनुष्ठानं येषां ते वियधर्माणः । दृदः-त्र्यसनगतैरिप यो न विराध्यते स तादृशो धर्मो येषां ते दृढधर्माणः । गृहिणोऽपि च न केवलं यतय इत्यर्थः 'मोक्षसाधकाः' निवृत्तिजनकाः 'यथा' येन प्रकारेण काम-देव-सागरचन्द्रौ श्रावकौ चन्द्रावतंसकश्च राजेति गाथासमासार्थः ॥ व्याख्या(व्यासा)र्थस्त्वाख्यानकगम्यः । तानि चामूनि ।

### तत्र तावत् कामदेवास्यानकमारभ्यते--

जियसत्तू नाम निवो अहेसि चंपाए विस्सुओ भुवणे । रूवेण कामएवोव्व सावओ कामएवो ति ॥१॥

रूवाइगुणसभहा भहा नामेण पणइणी तस्स । सम्माणहाणं सो नरिंदपज्ञंतपउराण ॥२॥ विन्नायपुन्न-पावो जीवा-ऽजीवाइजाणियसह्त्वो । छक्कोडीउ निहाणीकयाउ कणयस्स तब्भवणे ॥३॥ छ व्वितथरप्पउत्ताउ तह य छ व्विष्टसंपउत्ताओ । छ व्वहणाई तहा से वहंति सगडाण पंच सया ॥४॥ पंच सयाणि हराणं किसिप्पउत्ताणि गोउरुाइं से । छ प्यतेयं दसदससहस्सगोसंखज्ताणि ॥५॥ तत्थऽन्नया य अमरा-ऽसुरिंद-नर-खयररायनयचरणो । समवसरिओ पूरीए उज्जाणे वद्धमाणजिणो ॥६॥ परिसाए निग्गयाए स कामदेवो जिर्णिदनमणत्थं । संपत्तो रोमंचियगत्तो वंदित्त भयवंतं ॥७॥ उचियद्राणनिविद्रो सोउं सद्देसणं जिणाभिहियं । चित्तब्भंतरसहपरिणईजुओ भणइ जिणनाहं ॥८॥ भयवं ! काउमसत्तो पन्वज्जमहं करेमि पुण सम्मं । धम्मं सुसावगाणं तो बारसहा वि पडिवन्नो ॥१॥ सावयधम्मो पणमिय जिणेसरं पडिगओ तओ तस्स । तं सम्मं पारुंतस्स सुद्धसञ्कायज्ञतस्स ॥१०॥ अद्रमि-चउद्दसीसं चउव्विहं पोसहं कुणंतस्स । चोद्दस समद्रकंताणि तस्स वरिसाणि गुणनिहिणो ॥११॥ अह अन्नया य पोसहसालाए सव्वराइयं पडिमं । पडिवन्नमिमं खोमेउमागओ रक्लरूवसुरो ॥१२॥ आरत्तनेत्तदित्ती विद्धंसियअंधयारसंधाणो । पज्जलियजलणमिस्सियविमुक्कलल्लक्कपेकारो ॥१३॥ गुरुकरहकंधरारोमकविरुकेसो करालमुहकुहरो । फालसमविसमदंतो धूमसिहासामलच्छाओ ॥१४॥ गोणसकयावयंसो जन्नोइयअइगरेण अइभीमो । घुंटंतो करयलकयकवालकीलालमणवरयं ॥१५॥ उक्लायसम्गदंडो पभणइ भो कामदेव ! जइ नो तं । सील्य्वयाइं संडिस ता सम्मेणं हणिस्सामि ॥१६॥ तो कामदेवसङ्को गाढयरं धम्मझाणमारूढो । इय वारत्तियमुत्तो वि न चलिओ धम्मभाणाओ ॥१७॥ ता सम्मदंडघाएहिं संडिओ सहइ सम्ममेसो वि । तो मुक्कजक्खरूवो देवो जाओ गुरुकरिंदो ॥१८॥ उन्भियसुंडादंडो रणंतघंटाजुएण डंबरिओ । गरुगज्जिभरियभुवणो सत्तंगोगरियमयपवहो ११॥ जंपइ य कामदेवं जइ न कुणिस खंडणं नियवयाणं । ता उल्लालिय संडाए तह पिंडच्छेवि दंते हिं ॥२०॥ वलविहस्सं पाएहिं होइ तह मरणमहुझाणेण । इय तिक्खुत्तो वृत्तो वि न चलिओ सो सुझाणाओ ॥२१॥ तत्तो य आसुरुत्तेण हत्थिणा गिण्हिज्या संडाए । उल्लालिज्या दंतेहिं कलिय दलिओ सपाएहिं ॥२२॥ सो वि हु करिकयवियणं सम्मं अहियासए महासत्तो । तो अमरो करिरूवं परिहरिउं विसहरो जाओ ॥२३॥ फुक्कारविद्वरिल्लो वियडफडाडोयडंबरुद्धमरो । जलणकणारुणनयणो तरलद्जीहो घणच्छाओ ॥२४॥ भणइ य तयं तहेव य वारतिगं सो न मणयमिव खुहिओ । गाढं वेढिय कंठेसु तिक्खदाढाहिं तो डसइ ॥२५॥ तं पि हु वियणं सम्मं अहियासइ जिणमयम्मि थिरबुद्धी । तो तं अभीयमवलोइऊण धम्मम्मि थिरचित्तं ॥२६॥ तयण कयामररूवो विलसिरमणिकणयकुंडलाऽऽहरणो । पभणइ य कामदेवं सकयत्थो धन्न-पुन्नो तं ॥२७॥ तुह जम्म-जीवियाइं सकयत्थाइं समित्य निग्गंथे । जिणपवयणिम एरिसनिचलया जस्स सयकालं ॥२८॥ विहियं देवाणुप्पिय ! सक्केण सुहम्मसुरसहामज्झे । तुज्भ गुणगगहणिमणं जहा सइंदेहिं देवेहिं ।।२९।। चंपाए कामदेवो तीरइ न जिणप्पणीयधम्माओ । चालेउमिममसहहमाणोऽहमिहागओ झत्ति ।।३०।। विहिया य चालणकए घोरुवसम्गा मए इमे तुज्झ । ता खमसु इय पर्यपिय पणिमय तं खामिउं अमरो ॥३१॥ नियठाणे संपत्तो गोसे पारेइ पडिममेसो वि । पत्थंतरन्मि सामी समोसढो बद्धमाणजिणो ॥३२॥ वंदेवि कामदेवो भयवंतं पज्ज्वासए जाव । ता भुवणसामिणा सो पयंपिओ तुज्झ रयणीए ॥३३॥ सम्ममहियासिया इह उवसम्मा रक्खसाइणो तुमए । तेणुत्तं जह भयवं ! तुन्भे जाणह तह चेव ॥३४॥ पुणर्शव य भयवया सो भणिओ जिणपवयणम्मि जस्सेसा । निचलया सो तं पुन्नभायणं इय निसामेउं ॥३५॥ हरिसपरिपूरियंगो पणमेवि जिणं गओ सठाणे सो । वाहरिय भयवया पभणिया य समणा य समणीओ ॥३६॥ अज्जो ! जइ गिहिणो वि ह एवं सम्मं सहंति उवसगो । ता कि न ह सहियव्वा तुब्भेहिं विमुक्कसंगेहिं ॥३७॥ ताणि जिणवयणमेयं सम्मं रोमंचियाणि मन्नंति । एतो य कामदेवो सावयपिडमाउ काऊण ॥३८॥ अप्पाणं मार्वितो सीलव्वयभावणाहि जा वीसं । वासाइं सावयत्तं परिपालिय सो महासत्तो ॥३१॥ आलोइय-पिडकंतो मासियसंलेहणाए कालगओ । सोहम्मअमरलोए अरुणामे वरविमाणिम्म ॥४०॥ विप्फुरियसरीरपहो चउपिलयाऊ सुरो समुप्पन्नो । तत्तो चुओ विदेहे उवविज्ञय पाविही सिर्द्धि ॥४१॥

### ॥ कामरेवाक्यानकं समाप्तम् ॥८४॥

# अधुना सागरचन्द्राख्यानकमारभ्यते । तश्चेदम्---

बारवर्डेए बलदेवपुत्तनिसदस्स नंदणो महमं । सागरचंदो नामेण आसि निस्सेसगुणभवणं //१।। संबाइकुमाराणं मणप्पिओ सयलसंदरावयवो । एत्तो य आसि धणसेणनरवई विस्सुओ तत्थ ॥२॥ कमलदलसरलनयणा कमलामेलाभिधा सुया तस्स । दिन्ना निवृग्गसेणंगयस्स नहसेणकुमरस्स ॥३॥ वीवाहकज्जसज्जम्मि परियणे नारओ नहयरुण । पत्तो नहसेणंते न जाव सम्माणिओ तेणं ॥४॥ ताव पउद्रो संतो सागरचंदस्स मंदिरं पत्तो । सम्माणिय पुट्टो कहसु किं पि भयवं ! ममऽच्छरियं ॥५॥ सो भणइ वच्छ ! अच्छरियमेरिसं तुह कहिज्जइ इहेव । कमलामेला धणसेणकन्नया अश्यि रुडरंगी ॥६॥ नियह्वविजियअमरी भमरीनिउरुंबकिसणघणकेसा । कुमरेण तओ भणियं भयवं ! सा मम कहं होही ? ॥७॥ न मुणेमि त्ति पर्यपिय कमलामेला सयासमुक्तीणो । तो तीए सम्माणिय सविणयमाभासिओ एवं ॥८॥ भयवं ! अच्छरियं किंपि कहस् तेणावि जंपियं वच्छे ! । बिद्रं अच्छरियमिमं इहेव नयरीए मज्झिम्म ॥९॥ रूविजणसिरोरयणं सागरचंदो जयत्तए एसो । अवरो कुरूविचूडामणी पुणो एत्थ नहसेणो ॥१०॥ सोऊण तमणुरत्ता सागरचंदे नरिंदुकुमरी सा । नहसेणिम्म विरत्ता चंचलचित्ताऽहवा नारी ॥११॥ गंतं सागरचंदस्स अक्लियं नारएण सा कुमरी । तं पद्द अणुरायपरा तं सोउं सो वि अणुरत्तो ॥१२॥ तं चिय कुमरी चिंतइ चित्तइ रूवेहिं तस्स भूवलयं । तो विमणद्रमणो सो दिहो संबेण साममुहो ॥१३॥ परिहासेणं पिट्टीए तस्स ठाऊग तेण नयणज्यं । पिहियं नियकरजयलेण तयणु तेणेवमुक्कवियं ॥१८॥ कमलामेल ति तओ भणियं संबेण ईसि हसिऊण । नाहं कमलामेला कमलामेलो अहं किंतुं ॥१५॥ तेणुत्तं जह एवं ता तं तुममेव मज्भ मेर्लेहिं। कमलदलदीहनयणं कमलामेलं मणोभिमयं।।१६॥ कुमरेहिं सुरं पाइय अब्भुवगच्छाविओ इमं संबो । विगयमओ पुण चिंतइ कहमेयमहं करिस्सामि ? ॥१७॥ घेत्तुणं पन्नत्तिं पज्जनाओ कुमारपरियरिओ । गंतुणुज्जाणे नारयस्स सो भिन्दइ रहस्सं ॥१८॥ परिणयणकज्जसज्जे नहसेणे नारएण लगादिणे । हरिक्या सुरंगाए कुमरी नेक्यामुज्जाणे ॥१९॥ परिणाविओ य सागरचंदो चिहंति तत्थ कीलंता । विज्ञाहररूवेणं इओ य धणसेणभवणस्मि ॥२०॥ निउणं निरिक्खिया वि हु कुमारी दिट्टा न तेसि लोएण । तत्तो मग्गंतेहिं सच्चिवया तिम्म उज्जाणे ॥२१॥ कहिओ य वासुदेवस्स वइयरो सो वि कोवद्रोहो । सन्नद्भबद्धकवओ उज्जाणिंम समणुपत्तो ॥२२॥ संबाइकुमारेहिं रणंगणे गुरुबलं पि कन्हबलं । निज्जिणियं तो पत्तो हक्कंतो वासुदेवो वि ॥२३॥ संहरियखयरहृवो संबो चलणेषु निवडिओ तस्स । सागरचंदस्सेव य दिन्ना कन्हेण सा कुमरी ॥२४॥ नहसेणसयणवर्गा खमाविओ सो पुणो सकोवमणो । मगाइ छिद्धाणि तओ सागरचंदस्स हणणत्थं ॥२५॥ सागरचंदो वि पुणो अहिणवजोव्वणमणोहरंगीए । तीए समं विसयसहं उवभुंजंतो गमइ कालं ॥२६॥ अह अन्नया जगत्त्यजणसरणो तियसकयसमोसरणो । पयडियमणिजणचरणो कमलोवरिनिहियनियचरणो ॥२७॥ निज्जिणियसयलकरणो पयासियासेससाहुगुरुकरणो । सुसिणिद्धबहलकज्जलतमालदलसन्निभो भयवं ॥२८॥ सिरिनेमिजिणो उर्जितपन्वए पन्वए समासरिओ । निस्सेसजायवेसुं पणिमय तत्थाविबद्वेस ॥२९॥ धम्मकहापज्जंते सागरचंदेण निमय नेमिजिणं । पिडवन्नो भत्तीए सावगधम्मो समग्गो वि ॥३०॥

# [ ५. भावनास्वरूपवर्णनाधिकारः ]

व्याख्यातस्तृतीयस्तपोरूपो धर्मभेदः । अधुना भावरूपं चतुर्थं धर्मभेदं व्याख्यातुकाम आह—

# सुद्द परिणामो निचं कायव्वी जेण बंध-मोक्खाणं। सो परमंगं नाया दमगो भरहो इलापुत्तो ॥१०॥

व्याख्या—'शुभः' धर्मध्यानादिरूपः, प्राकृतत्वाद् विभक्तिलोपो द्रष्टव्यः, 'परिणामः' मानसव्यापारः 'नित्यम्' अनवरतम् 'कर्तव्यः' विधेयः । किमिति ? अत आह—'येन' कारणन 'बन्ध-मोक्षयोः' कर्मबन्धन-मुक्त्योः 'सः' परिणामः 'परमाङ्गं' प्रधान-निमित्तम् । 'ज्ञातानि' दृष्टान्ताः 'द्रमकः' रङ्कः 'भरतः' भरतचकवर्ती 'इलापुत्रः श्रेष्ठिसुत इत्यक्षरार्थः ॥१०॥ भावार्थस्त्वाक्यानकगम्यः । तत्र तावद् द्रमकारूयानकमाक्यायते । तचेदम्—

रायगिहम्म पुरवरे आजम्मदिरिद्दिओ वसइ दमओ । भिक्खामेत्तृवजीवी अहऽन्नया उसवे जाए ॥१॥ सब्बो वि नयरलोओ घेतूणं खज्ज-रेज्जन्हेज्झाई । वेभारगिरिसमीवे सन्वतुगचारुउज्जाणे ॥२॥ उज्जाणियाए पत्तो जाएसु दोसु पहरेसु । कप्परयकरो दमओ नयरे भिक्खं परिच्ममइ ॥३॥ पिडिभवणं हिंडंतो भिणज्जए भवणरक्खवालेहिं । सन्वो वि जणो घेतूण भोयणं अज्ज उज्जाणे ॥४॥ संपत्तो ता तं पि हु वच्चसु तत्थेव तयणु सो जाव । तत्थ गओ ता लोगो भोतूण मणोन्नमाहारं ॥५॥ तत्तो तालय-रासय-नाडय-पेक्खणय-महुरगीएहिं । अक्खित्मणो न हु कोइ तस्स भिक्खं पयच्छेइ ॥६॥ सुइरं जायं तस्स वि उत्तरमिव तस्स देइ न हु कोइ । तन्हा-छुहािकलंतो तत्तो सो कोवमावन्नो ॥०॥ वेभारसेलिसहरं समारुहेज्य महिरिहिसिलाए । उवविसियमहोभागे हणणकए सयल्लोयस्स ॥८॥ रोइज्ज्ञवसाएणं खणइ तओ सो वि चूिरओ तीए । मिरउमिसपत्तदारुणनरए सो नारओ जाओ ॥९॥ निवडंतिसिलाखडहडसहं सोज्य पउरपुरलोगो । नट्टो तम्हा वज्जह असुहं भावं पयत्तेण ॥१०॥

## ॥ द्रमकाख्यानकं समाप्तम् ॥२२॥

# इदानी भरताख्यानकमारभ्यते । तचेदम्-

न्मिरनरिंद-चंदसिरसेहरकुसुमसमूहधारयं, जम्मणमरणसिल्लपरिपूरियभवसिंधुवइतारयं । पणिमिवि रिसहनाहपयपंकें पणयविपत्तिवारयं, पभणिउ भरहराय-बाहुबल्हिं चरिउ भवंतकारयं ॥१॥

> इह अस्थि चक्कहररायसज्झि, छक्खंडसमिनयभरहमिज्झि । जयलच्छितिलय नरवररवन्न, नवजोयणिवस्थय जेम्च कन्न । बारस गिम्हु व आयामि दीइ, हरिणालि व पत्तपस्थलीह । स्वमणयवउ जिम्च परिहाणवज्ज, बिंझाडइ जिम्च गुरुसालसज्ज । जा किंह वि गयालि व विमलरयण, अन्तस्थ जुवाणि व पयडरयण । पुणु किंह वि सुमेरु व कणयतार, अवरस्थ जणणि जिम्बै नेहसार । निप्पुन व कस्थ वि हयपहाण, सुमग व्य किंह वि सुहसन्निहाण । मुणिमाल व कस्थ वि विगयराय, विणय व्य किंहिन्व सच्चवियमाय ॥ इय उविर स्थासिय, भुवणप्यासिय, सा अउज्झ नामि नयरि । रह-जाणमणोहर, हरियतमोहर, गुणिह समाणिय अहिमयरि ॥१॥

१. पर्यमिव -रं०। २. पंक्य -रं०। ३. बिम -रं०।

जहिं भवणसिहर रविरहु खर्लात, रविवंतभित्त दिणि पज्जलंति। जिंहं पउमरायमणि विष्फुरंति, सिसकंत निसिंह जलु पज्झरन्ति । जिंहे धयवड पर कंपंति पवणि, मेारणधिण सूयह विसइ सवणि। गंधियहं हट्टि जहिं कुट्टवाय, जूइयरहं सुव्वइ पासपाय। जहिं गहणु जणह निम्मलकलाहं, ताडणु कामिणिवच्छत्थलाहं। कइययणह पर सगुणप्पबंध, गय-हयपहाण जिंह रायखंध। जहिं कुट्टण छेयण सहिंह कणय, सिस-सूरह गर्सेणु वयंति गणय । करपीडणु तरुणिघणत्थणाहं, दीसइ न कयाइ वि जिहं जणाहं।। नंदणवणसोहिय, मुणिहि विमोहिय, अविरोहिय सुमणसपरिस । गुरुरायरवनिय, विबुहसमन्निय, जइ पर सुरपुरि तस सरिस ॥२॥ तं पालइ भूवइ भरह राउ, घरि जिम्ब रणि रेहइ जासु चाउ। चउसद्रिसहस्सपुरं धिनाहु, छक्खंडविजयरुच्छीसणाहु । पुरपरिहपलंबपसत्थबाहु, मण-पवणजवणरमणीयबाहु। चउरंगसेण्ण जसु सत्तुमहण, जिम्बै जिणह धम्मिकय जुत्तिगहण। तसु सब्वंतेउरैपहाण, लायन्न-रूव-रइ-सहनिहाण। करि खम्मजिट्ट जिम्ब सुद्धवंस, सुपओहरपावियजणपसंस। अकलंक महासइवन्नणिज्ञ, बीयाससिरेह व वंदणिज्ञ । कलभासिणि परि पसरियसुभद्द, निवपयपैइट्ट नार्मि सुभद्द ॥ सो गोरिए जिम्व भवु, रइ जिम्व रइधवु, स हु सिरीए जिम्व महुमहणु । राहवु जिम्च जाणइ, तिम्च सुहु माणइ, तीए समउ रिउवणदहणु ॥३॥ जिणकेवलनाणुप्पत्तिसमइ, उप्पत्ति चिक्क चक्कवइसमइ। नियहियइ हियावइ भरह राउ, पूर्ण चक्कु ? किं वा वि ताउ ?। सविवेइं पुणरवि मुणिउ एँम्ब, हउं वड्डाइ अंतरि भुल्लु केम्ब ? । किं तुच्छ चक्क़ ? किं जिणवरिंद ?. गंडोवल किं ? किं सुरगिरिंद ? । किं सायरु सोहइ ? किंह तलाउ ?, किंह चक्कविट्टनरु ? किंह चिलाउ ? । किह रासह ? किह सरवहकरिंद ?. किह किर कुरंग ? किह वंणमइंद ?। चिंतामणि कहिं ? कहिं उवलखंडु, ? .....। स्वज्जोयउ किं ? किं दिवसनाहु ?, किंह पामरु ? किंह हिर सिरिसणाहु ? ।। इहलोइउ चक्कु, सुसुंदरु वि · · · · जिणु परलोयह सुहजणउ। तं पूइउ [ चक्कु, ] ताइं पूयइ, ता पूयिम पढमउं जणउ ॥४॥ पूइत् जि जिणेसरु समुणिवग्गु, छक्खंडवसुहमाहणह लग्गु । मागह वरदाम पहास सिंधु, साहितु भरहु धय-छ[त्त]यचिंधु । साहेवि सिहवरिसहं सहास, माणेवि सिरिदेविं सह बिलास। कारवइ सहोयर नियय सेव, ति वि कहिं जणारह रिसहदेव।

१. मारणवित्ति सूयह रं०। २. गहण रं०। ३. जिम रं०। ४. उरबहुपहाण रं०। ५. सुद्दक्ष रं०। ६. पयछ नामि य सुभद्द रं०। ७. एम रं०। ८. वर्णगइंदु रं०।

उद्दालइ अम्हह भरह रजा, कि उप्पहुं भवहुं ? कि जुज्झसजा ?। इंगालगदाहगपमुह ताहं, दिद्वंत देवि विसइहिं रयाहं। संबुज्झह होह म मूढचित्त, वेयालिय अट्टाणवह वित्त । पिडबोहिय पिढवि जुगाइदेवि, निदेवि विसय कय भुवणसेवि ॥ पञ्चइय महायस, विद्वयसाहस, सेविय दुकर तव चरण । उप्पाडिय केवल, खालिय कलिमल, विहर्राहं वसिकयनियकरण ॥५॥ साहिवि वसह नराहिवसाहण, पविसद्द नयरिहिं हय-गय-वाहणु । जिम्ब चउवेउ विष्पु मायंगैह, पविसह गेहि न विज्ञयसंगहं। जिम्ब गुणवंती का वि महासइ, वेसहं पाडह कहिव न पइसइ। अकयपओयणु भिच्च पहाणउ. जिम्च लज्जह पेच्छंतैउ राणउ। तिम्व चक्कु वि कयवंदणमालहिं, पविसइ नवरि न आऊहसालहिं। तं पिक्सिवि विम्हिउ भरहेसरु, .....। वृच्चइ मंतिहिं पह ! निसुणिज्ज उ. कारण चक्कपवेसि भरहेसरु । जिम्ब कमचुक्क उ विण पंचाणणु, कहिव न वंछइ खरनहराणणु ॥ जिम्ब को वि कुलीणउ, मग्गनिलीणउ, महद्द न माणु विणा सयणु। तिम्व माणधणेसरु, तक्खिसलेसरु, बाहुबलि वि तुह सासणु ॥६॥ ता अकयपओयणु चक्करयणु सद्वाणि न पइसइ दिव्वनयणु । अन्तु वि आयन्नसु वयणु सामि ! , तुह हियकरु सुरकरिलीलगामि !। पइ भरहह जित्तउं काइ देव ! , बाहुबिल अलिंतइं तुज्झ सेव। पय मुद्रिपहारिहिं पहुंउ गयण, किउ कुमउ मुयवि सञ्चन्त्वयणु । कण मेक्सिवि रिसहेसरकुलेस ? , पइ कुक्कुस कुँट्टिय कयकिलेस । निचयउं निरत्थउं अंधयारि, किउ अमिहोमु निष्फलउ छारि। किउ अंधह मंडणु मुहह एउ, रोविउ अरन्नि पइं निब्बिवेउ। एउ दिन्नउ बहिरह कन्नजाव, एत्तिउ पयास निष्फलउ साव 👭 पइं भरहु जिणंतइ, नउ अमुयंतइ, मुयह कलेवरु उच्चेलिउ। बाहुबलि अकायर, लहुयउ भायर, कारिउ सेव न जं बैलिउ ॥७॥ तं निसुणेविणु भरह् पयंपइ, भुंजउ रज्जु मुइं वइ संपइ। मंतिह मह एउ वयणु न भावइ, जिंग अप्पणउ कु बंधव पावइ ?। सा संपैय जा सयणह दिजाह, तं फलु जं विहलहमुवउजाह । धत्त्राहलु कवणि खजाइ ? , किपागह फलु मुक्खु वि वजाइ । किवणह घरि थुत्थुकिय अच्छइ, लच्छिहि तहिं कहि को मुह पेच्छइ ?। रुह्यसहोयर जं निकालिय, जणइं दिन्न रज्जइं उदालिय। तं पि हु अज्ञ वि पुट्टिहिं धावइ, दुव्विलसिउ जिम्व मणु संतावइ। भरहेसरु संतुद्ध्य सप्पइ, पुणरवि मंतिहि इम्व विन्नप्पइ ॥

१. बिम रं०। २. बाहु रंब। ३. पिच्छंतउ रंब। ४. कुट्टिमपायव रं। ५. उच्चलियउ रंब। ६. बलियउ। ७. संपद्द रंब।

पह ! तुज्झ हियरिंथ, सइ सेयरिंथ, अम्हिहि एउ कहिज्जह । निय सेस कराविवि, नउ सुमराविवि, सम्माणिवि विसज्जियइ ॥८॥ अह पभणीइ पवीणिहि भरहनाहु, मेल्लाविउ मंतिहि मणह गाहु। पट्टवह दूउ नामि सुवेग्, अप्पेविण रहवरु पवणवेग् । अहो दूय ! जाहि तक्स्विसल ताव, पियवयपिहि भणसु महाणुभाव ! । पिउ बंधवु मज्झु कणिटु भाय, बाहुबलि न रूसइ जिम्ब सुजाय । पव्वइय सहोयर लहुय सावि, दुइ अम्हिहिं राय न भ्रंति .....। मह मन्नइ सेव सिणेहजुत्त, उवभंजह रज्ज पसन्नचित्त । आएसु भणेवि जाहु लम्गु, अवसउणसहसपडिखलियमम्गु । अट्टाणि कणिट्टह पहुह आण, सब्वा वि निवेह्य क्रयपमाण ॥ बाहुबर्लि भणिइ य भो भरहभाय !. म भायस होहि थिरु .....। मेल्लेविणु मुणिवर अन्नु जिणु, अवरह न नमइ नं मज्झु सिरु ॥९॥ एत्थंतरि रायपसायसहिउ, चंदगामि जलनिहिजल व खुहिउ । अत्थाणु सयलु बाहुबल्रितणउं, दूयागमि मणि मच्छरिउ घणउं । आंबेलीय भीमि दाँढिय हुटेवि, उत्ताणिय ददरहिं नयन बे वि । चउरंगुलु भूमिहिं निसदि भम्। अवलोइउ सीहिं निसिउ लम्। । अत्थयलिअयलि हउ धरणिवहू, दमघोसि दंतिहि अहरु दहू। भारुयिं सुवेगि तिविष्ठ भग्ग, महसेणह छुरियिहं मुट्टि रूग्ग। फुडु पुप्फदंति फुरुफुरियहोट्टे, पहरणहुं पिहुहु कंपिये पकोट्ट । उच्भडभडभीसणसुहदवग्ग, अन्ने वि एम्व बोक्सणह लग्ग ॥ बहुसेन्नु भरहु कहि किर कवणु, बाहुबलिहि कुवियाणणह ? । परियरिउ हरिणु कहि किं कुणउ कुवियह पंचाणणहं ? ॥१०॥ अह सुवेगवयणि रणकामय, दुन्नि वि भायर पायडनामय । रणसंभार खुहियसायरजल, सिंवासिविहिं मिलिय महाबलि । तो उदयाचिल चिडियइ दिणयरि, पेच्छिउकामि पणासियँतमभरि । अहो किर कि रिसहेसरजायहं, घरि वि विरोहु हुयउ दुहं भायहं। थिसि ! थिसि ! थिसि ! विसयह तुच्छत्तणु, थिसि ! थिसि ! कसायविरुयत्तणु । जाण किज इंम्व होइ जणक्लउ, यावहं ताहं कु देहिम लक्लउ ?। विसय दुरंतनरयदुहकीरण. विसय समा-अपवमाह वार्र्ण। विसय धम्मविइवेयवियारणं, विसय घरि वि इम्वें विहिय महारण ।। जइ वि हु जणसम्मय, जइ वि मणोमय, तह वि हु खय गय विसयरइ। किउ वलिहि सुवन्न उं. जह वि खन्न उ. कन्नह छेपणु जंै करह ॥११॥ निगगइ तमभरि पयडिय नहंगणि, बहुभडभीसावणे समरंगणि। बिन्नि वि रणरहिंसं सन्नद्धइं, बहुमच्छर अमरिसिं सकुद्धइं। बिन्नि वि जयसिरिसंगमलुद्धइं। ....।

१. आंबलिउ -रं०। २. हुड -रं०। ३. कंपिउ -रं०। ४. ०सिउ तम० रं०। ५. इम रं०। ६. दिडिम रं०। ७. कारग्रा रं०। ८. वारग्रा रं०। ६. इम रं०। १०. जह रं०।

बिन्नि वि नियसामियकज्ज्ज्ञय, बिन्नि वि पयडपरक्रमद्ज्जय। बिन्नि वि रणसंकडि अविसायइं, विन्नि वि नियपहुलद्भपसायइं। बिन्नि वि रणकलसिक्सियसत्थइं, बिन्नि वि पउणीकियबहुसत्थइं। बिन्नि वि मिल्लियसिंहनिनायइं, बिन्नि वि सद्भवंसगणनायइं। बिन्नि वि निक्करणइं निष्पट्टइ, बिन्नि वि रणरहिंस संघट्टइ ॥ रवि आगमि जिम्ब चंदुमामि, रेल्लंतइं महियलु जलइं। पुन्वावरसिंधुहं दोहिं वि बंधु, दुम्गाहइं मिलियइं बलइं ॥१२॥ अब्भिट्ट गयाहिव गयवराहं, गरुगज्जिभरियभुवणंतराहं। संलग्ग तुरय जवसुंदराहं. तुरयरह हयहेसियमणहराहं। संचोइय संदण रणि रहाहं, घरहररवपूरियसुरपहाहं। लल्लक्कमुक्कहकारवाहं, संलम्ग सुहड भडमाणवाहं। कडतल्ळझलक्कियभीसणाहं, उक्लायखमगुरुनीसणाह । भलभलियसेल्लभासियनहाहं, मुगगर-मुसंदिपयडाउहाहं। लल्ल[क्क]चक्कचचक्कियाहं, नाणाविहहेइचमिककयाहं। बाणावलिछाइयनहयलाहं संलग्गु जुज्झु दोहिं वि बलाहं ।। इम्बे कायरनासण, सूरह तोसण, घणजणमहणि महाबलई । रिसहेसर जायहं, दोहि वि भायहं, अब्भिट्टइ वियड इं वलइं ॥१३॥ भिडंतरायनंदणं, भज्जंतभूरिसंदणं, किज्जंतसत्त्तसहणं संपन्नवेरिमहणं। मरंतमत्तवारणं, पढंतचारुचारणं, विपक्खदिन्नदारुणं, महंतपावकारणं। पडंतसेयछत्तयं, भिज्ञंतरायगत्तयं, दीसंतरत्तगत्तयं, संजायगिद्धं भ त्तयं। छिज्जंतहरिथसुंडयं, रुलंतरुंडमुंडयं, उड्डंतमूरिकंडयं, '''''। एवंविह भीसणु, सुयहरिनीसणु, विम्हावियसुरनरिनवह । जाय[उ] आओहणु, भडसंखोहणु, दंसियबहुविहुसत्तुवहु ॥१४॥ चित्तरहह नंदणु चित्ततेउ, हिक्काउ निल भडहमसज्झतेउ। ओरिं चल कार्यर म करि खेउ, जिं दंसेमि दुक्क रणह भेउ । तिं वयिंगं रंजिउ चेत्ततेउ, बोल्लणह लग् तुह् रणि अजेउ। महु सामिहि सेवकरावणेण, नियलहुयभायनीसारणेण। तुह जणयह जाउं जं फलंकु, पइं परिपक्सालिउ तउ विसंकु। पइं अप्पउं पयडिउ सुहडविंदि, पइं नाउं लिहाविउ धवलि चंदि। इय भैणवि परोप्पर जुज्झि लगा, बाणेहिं संछाइय गयणमगा। सरधारिहं छाइय सूरतेय, वरसिह घण जिम्च नल चित्ततेय ॥ चित्तरहह नंदणि, कयकडमहणि, भरहह नंदणु अतुरुबरु। बाणावलिघाइ, गरुयदुवाइ, पाडिउ तरुवरु जेम्व नलु ।।१४।। निल पडियइ दंडाहिवि पयंडि, आयद्भिय दढ कोदंडदंडि । सीहरह सुसेणि इम्ब सगव्व, पडिभणिउ मुएविणु अवरु सव्व ।

<sup>,</sup> १. इम -रं । २. गिद्धकुत्तयं -सं । ३. कायक -रं ्। ४. भिषावि -रं ०। ५. ० भारिहिं -रं ०।

मइ समउं सुहड विर जुजिझ लग्नु, किर धणहरु धिर अहवा वि स्तर्गु । नलु मौरिव गम्मइ केरखुँ पाव, ए सयल देमि हउं तुम्ह ताव । इम्च भणिवि सरिउ मणिदंडरयणु, किर चिडिउ तेई भासंतु गयणु । पिवदंडिं सुरवह जेम्च गिरि, तिम्च सो वि सुसेणि पहउ सिरि । बाहुबल्सिन्नु निप्पहचयणु, संजाउ स्विणण मैयल्यिनयणु । अवारिउ गयणु व दिणमणीए, अत्थिमयइ भडचूडामणीए । बाहुबल्हि नंदणु भडआणंदणु, भरहसेन्नि सुहडह दुजओ । सुमरिवि रिसहेसरु, मिण परमेसरु, मिर समाहि सोहिन्म गउ ॥१६॥

॥ नलकुमार-सीहरहविणासणो नाम पढमो संधी ॥१॥

पहुपल्हायरायकुरुसंभवु भवरिउमहणजिणमणो, बहुबहुमाणविहियगुरुपयपउमपणमणो। बहिरंतरंगदुज्जयरिउगंजणु जणबहुस्सुउ।

जिम्ब हणुयंतु सुहडचूडामणि तिम्ब निलवेउ विस्सुउ ॥१॥ अह निलवेउ समररहसुब्भडु रणि अन्नियंतु नारउ।

निब्भरसुहडघडणरणसंकडदंसणकेलिकारउ॥२॥
चिंतइ चरणिं चत्तउ सुयहरु, नहयिल नीरिं रहियउ जलहरु ।
सुहरसलवणिवहूणउं भोयणु, सुहसोहम्मविविज्ञिउ जोयणु ।
तणु जिम्वें वयणिविविज्ञिउ दीणउं, वयणु व पम्हलनयणिवहीणउं ।
गयणु व अत्थमियइ जिम्वें दिणमणि, हारु व हारियवरमिझममणि ।
सुहपरिणामिविविज्ञिउ मुणिमणु, सिंहिकसोरिविहूणउं जिम्व वणु ।
रायहंसरिहयउं जिम्व सरवरु, जिम्वें जिण रूविविज्ञिउ वहुवरु ।
विहवु व चत्तउ पत्तह दाणिं, दाणु व दूरीकिउ सम्माणिं ।
गीउ व वियेंलउं सुमहुरवाणिं, पउमु व रहियउं भमरर्जुवाणि ।।
रिसहेसर जायह, चत्तविसायह, तेम्व रणंगणुः

.. 11811

ग घरणि पिकलामिउ। जिम्म लयहरिं कीलंति विज्ञाहरा, भर्माहं गय-गवय-हिर-हिरण-रुरु-नाहरा। तासु सिरि दोन्नि सेढीओ जणवयवरा, एग दिक्सिणहिं उत्तरिं भिणयाऽवरा। अत्थि तिंहं नयरु नामेण रहनेउरं, सहरमणीउ गिरिसरिहिं नं नेउरं। पयडपरहाउ परहाउ तिंहं नरवरो, रूबसोहगगगुणकलिउ नं महिधरो॥ तं पयडपरक्कमु, सम्मयसक्कमु, लग्गवसीकयरिउनिवहु। पालह महिमालउ वरु, विहमालउ धवलिकित्तगंगापवहु॥२॥ नारयिसि जायवि रायपासि, अञ्झयणु पढेविणु गुरु पयासि। हुउं बंभणु मम्मागमिकलंतु, महु भोयण दिज्ञउ गुणमहंतु।

१. मारिवि रं०। २. केस्य रं•। ६. मउलिय• रं०। ४-५. बिम रं०। ६. बिम बिगरूव रं०। ७. विज्ञलाउं रं०। ८. जुयाियां रं०।

किं कारणु उत्तावलउ भट्ट!, सो भणइ रिसहसुय गुरुमरट्ट। आभिट्टा संगरि बलपिकट्ट. जाएवउं तिहं महं गुणगरिट्ट !। भो भट्ट ! भुंजि तह होउ भद्द, मं करि वियत्त इम्व उच्चसदृद् । जाणिस्सइ वइयरु अनिलवेगु, पियपरिभवु मुणि एही सुवेगु। जा एय तत्थ आलाव हुंति, ता अनिलवेउ संपत्त झत्ति। महु दिजाउ किंपि हु सेन्नु देव ! , मइं समिर करेवी तायसेव ॥ पुत्तिं पभवंति, गुणेहिं महंतिं, ताय ! जणेरह गुण कवणु ? । मइं रणि पइसेवउं, निरुवज्झेव[उं], एम्व भणि चिल्लाउ गुणभवणु ॥३॥ तं सुणिवि नेहिं भोलविउ ताउ. बोल्लणह लग्गु पल्हायराउ। तुहुं अज्ञ वि बालउ सवह सज्झु, अन्नायचक्रहरजु[ज्झ]मज्झु । आयन्नवि तं निम्मलविवेउ, पभणिउ साहसभणु अनिलवेउ । हउं बालु अकारणु ताय ! एउ, जइ जियह फुरइ अप्पणउं तेउ । किं कुद्धउ सीहिकसोरबालु, निद्दलइ न गयकुलु कमकरालु ?। ल्हुयउ चिंतामणि जणि समत्थु, चिंतियउं पणामइ किं न वत्थु ?। किं नासियतमभरु फुरियतेज, न पयासइ दीवज गुरुनिकेज ?। पज्जलियउ सिहिकणु अप्पयासि, किं न कुणइ तणभरु भासरासि ? ॥

बाहुबलिहि तायह, भरहह भायह, मइं साहेज्जु करेवउं। निच्छइं जोएवउं, रणि पइसेवउं, वहरिमाणु मलेवउं।।४॥

दससहस समप्पिय मयगलाह, तत्तिय जि रहहं हयचंचलाहं। दसलक्त हयह कयघणथडाह, सन्नद्धकोडि दुइमभडाह। इम्व विसइ कुमरु रणि बलमहंतु, भडसंकिड ददु मयवज्जु दिंतु। परिकृविउ सणिच्छरु जिम्ब नियंतु, उत्थरिउ नाइ कुद्धउ कियंतु । सायरजलु जिम्ब महि रेक्सयंतु, सरधोरणिछाइयदहदियंतु । धणुगुणटंकारवभरिउ सयलु, बंभंडखंडु नं फुडइ वियलु । अचच्भुउ पेच्छवि तं समम्ग्, भरहेसरु सहं बोल्लणह लग्गु। अहु भडहु एहु कि वरिसयालु ?, कि वा वि जुयवखड़ पलयकालु ?।। तिहं भरहह अक्लिउ, भडयणसक्लिउ, अनिलवेउ एह वावरइ। साहिज्जइं आइउ, महिहिं न माइउ, जस जस तिह्यणु आवरइ ॥४॥ अह जाम्वेव तेण बलु काइउ, ता सुसेणु तसु सम्नुहु धाइउ। करयलकयदंडरयणु रोसुन्भडु । हक्कंतउ दुप्पिच्छु दप्पुन्भडु । उरइं वकु रे निष्फलविगाय ! , पाडिम तुह सिरि रोस निभिगाय ! । ता गलगज्जह मत्तउ मयगळु. ....। तो कुमरिं दंडाहिव वुचइ, एहउ गव्व महाभड मुचइ। कज्जदुवारि मुणिज्जइ भक्लउ, अप्पणि अप्पु न थुणइ महल्लउ ।

१. वेगु रं०।

छुल्लुच्छल्ड जं भायणु ऊणउं. रित्तउ पुणु कणकणड निहीणउं। तूरु निजीवु निरारिउ वज्जइ, निज्जलु जलहरु निप्फलु गज्जइ॥ उवसप्पि वि वेइं, इंव निलवेइं, हियइ पण्हि अप्पालियउ । सुरवरहं नियंतहं, गयणि वहंतहं, दंडरयणु उद्दालियउ ॥६॥ भरहसेन्नु अवसिक्क समरह, सुरिहिं मुक्क कुसुभइं सिरि कुमरह। भरिहं भणियउं करिबलनायग, अरि अरि अरि वारिय सायग । रणि दुज्जउ एहु पावु निरारिउ, मयगलघडिहिं मेक्क्षि परिवारिउ। वयणाणंतरु तेण महायसु, मयगलघडिं सु वेढिउ चउितस । जलहरु मालइ जिम्द नहि दिणमणि, फम्मपरंपर जिम्द जिउ भववणि । कुमरु वि तं पेक्सिवि खुद्धउ मणि, सामवयणु संजायउ तक्स्वणि । सारिह चिंतइ एह रणि भगाउ प्राहिउ कुलू लज्जावइ लगाउ। मइ धुरि शक्कइं होहि म कायरु, तुहुं भडु एहु सुसंगरसायरु ॥ तो कुमरिं सारहि, भणिउ महारहि !, हय हय वत्त म एय भणु । इम्ब मइ जुज्झंतउ, रणि सुज्झंतउ, ताउ न पेच्छइ तिणि विमण्र ॥७॥ इम्व भणि निमाउ जयसिरिमाणणु, गयघड भंजिवि जि[ म्व ]पंचाणणु । काइं असारइं इणि बिल भगाइ, भरिहं सहं विर संगरि लगाइ। सुहर्डि एक्कु सीह वरि जोहिउ, हरिणसत्थु मं बहु उबरोहिउ। वरि हिल्लूर एक रयणायरि, मंछिल्लिरि अणुराउ दुहायरि । वृरि नहु एक्कु हुयउ कप्पूरह, मं चंदणह सराउ असारह । तिसियइं अमयप्पुडु वरि परिपीयउ, जरुघिड जम्मु वि खयह म नीयउ। जिंह बंदिणह सद् सुमणोहरु, दीसइ विरुयसत्थु सुपओहरु । जिंह सुम्मइ वीणारवु मणहरु, धयमालाउलु जिंह थडु गुणहरु ॥ तिहं रहवरु चोथिह, एम्व म जोयिह, निसिय खग्ग साहसजुयहं। बाहुबलिहि तणयह, वल्लह जणयह, पेक्स परिक्रमु मह भुयहं ।।८।। एत्थंतरि जुज्झउ लग्गु बालु, भरहेसरि सहु नं पलयकालु । वरिसंतु निरंतरु नहि न ठाइ, सरधारहिं अहिणवु मेहु नाइ। भरहु वि आयिष्ट्रियचावदंडु, बाणाविल मुंचइ बलपयंडु । भरहेसरबाणह खलवि जाइ, खण नहयलि खेणि महिवीदि ठाइ। खणि दीसइ करिवरि खण रहग्गि, खणि धणुहरि खणि भडनिसियखग्गि । स्रणि बाणि स्रणंतरि करिहि पुच्छि, स्रणि वियडि विरुग्गइ रायवच्छि । जिम्ब विज्जुपुंजु खिण दिद्वनद्वु, तिम्व भमइ रणंगणि गुणगरिद्वु । न य छेपई भरहह सो सरेहि, मुणिराउ व मयणह दुहयरेहि ॥ नियधणुहरबाणिहिं, अगणियमाणिहिं, छाइउ सधउ सहैंउ सरहु । जुज्झंतइं बार्लि, अइसुकुमालि, किउ विरुक्तु संगरि भरहु ॥९॥

१ सालइ रं० । २. खण रं० । ३. ख्रिप्पइ रं० ॥ ४. सइसउ रं० ।

सो मंतिहिं वृत्तउ इम्ब म तम्मु, एह सञ्बह सत्थह रणि अगम्मु । मणि चक्करयणु सरि सत्थरम्मु, एहु मारहि जइ पर मुयवि धम्मु । जं भरहि निरुद्धउं जोगचक्कु, ..... तक्खिण मिलंतु जालावमालु, चउदिसिहि फुरंत सिहिकणकरालु । करकमिल ठियउं तं चक्करयणु, पेक्सिव कुमारु अक्खुहियवयणु । भरहेसरि वृच्च गुरुसिणेहिं, अज्ज वि जीवंतउ जाहि गेहि। इह एही भवणि म होउ मज्झ, जसिकत्तिहि नासण बालवज्झ। पभणिउ कुमारि करिलीलगामि, भज्जंतिहि रणि लज्जियइ सामि ! ॥ उज्जलभुहछायह, तासु सुवायह, मुक्क चक्कु जं बहु करइ। विसि रज़ह हुंतह एम्ब गुणवंतह, पुत्तह पिय जिंह ववहरइ ।।१०।। आयंतह चक्कह चत्त तासु, हू धणुह हत्थु सम्मुहउ तासु । दढवाणिहिं पहउ महाभुएण, अच्छोडिउ खरिंग बलजुएण । तह वि हु आगच्छइ तिक्खधार, कम्मह विवाग जिम्ब द्विवार । संखुद्धउ माणसि मोक्सकामु, गउ वेगि गयणि [सु] जहत्थनामु । जिंह जिंह नासंतउ जाइ बालु, तिहं तिहं जि जाइ जालाकरालु । बहिरंग जिणेविणु मुक्कस्वग्गु, एवंतरंगरिउ जिणह लग्गु। ते धन्न पुन्न रिसहेसजाय, समभावरुद्धमण-वयण-काय। मज्झ वि संपन्नउ समउ भाव. पउमासणि संठिउ समियपाव । चउसरणि पवन्नउ, महिहिं निसन्नउ, निंदिय गरहिय दुकियगई। सुमरिय परमेसरु, मणि रिसहेसरु, थुणहुं रुग्गु एस्व सुद्धमइ ॥११॥ जय जय रिसहेसर ! भुवणसामि !, मयमद्दण ! मयगललीलगामि !। जय केवलवसविन्नायभाव !, पणमंत सत्तनिम्महियताव !। जय तिह्यणभवणपयासदीव ! भवजलहिपडंतासासदीव !। जय लोयपयासियनीइसार!, परिवालियनिरुवमरज्जभार !। जय तिह्रयणभवणुद्धरण संभ, संरक्षिय दुद्धरसुद्धबंभ !। जय सञ्वसत्तसंजणियसोवस्त ! अट्टावयपन्वयभाविमोक्स्त ! । जय भवजलिहिसंपत्तपार !. दुव्वहनिव्वाहियनियमभार !। जय जिणवर ! निज्जियजम्म-मरणु !, मुहु तुहुं गइ [ तुहुं मइ ] तुहुं जि सरणु ! ॥ इय थुय रिसहेसरु, नयजोगेसरु, अनिरुवेउ दुन्नयविमुहु । चकाउहि दद्धउ, हियइ विसुद्धउ, पत्तउ समिर पसिद्धिसह ॥१२॥ अह रणि सीहरहाहिय नेहह, सुयइ मरणि कुमरह निलवेयह। बिहिं पुत्तहं मर्राणं विद्दाणं । सोइवि वहु तक्खिसलहि राणं । भरिंह सह असमित्ययसंगरु, पत्तउ रणभुइं वृद्धियमच्छरु । भणिउ भरहु बाहुबलिं राई, बहुजिण किं मारियइं वराई। भणि जिणि जुज्झि जुज्झउ भायर !, पडिवन्नइ भरहेसि ! म कायर ।

१. बड्डिउ रं।

दिद्रिं जिन्स जिर्वेय भरहाहित्, वह्जुिक्स वि जित्ते उचकाहितु । बाहुज्जिस भगगइ भरहेसरि, पुण पडिवन्नइ दंडिहिं संगरि । पेच्छिव उद्भियदंड कणिष्ट्रउ. आयह पासह अज्ज विणद्रउ ।। नियमणि खलभलियउ, अइसइं बलियउ, चितइ कि एह चक्कवइ ?। पडिभट्टपइन्नइं, रणरसिखिन्नइं, कियउं चक्कु करि भरहवइ ॥१३॥ अह चिंतिउ लहुयइं लल्लकइं, भंजउ भडमरट्टु सह चक्कइं। किं फल तुच्छह विसयहं कारणि, आयह भद्रपद्दन्नह मारणि ? । धिसि ! धिसि ! अहो ! किं अभरणि एही ?, नियकुलसंहारणि निन्नेही । आइं मह वल्लह सुय मारिय, लहुयसहोयर इणि नीसारिय । धिसि ! धिसि ! विसय अंगुसंतावह, धिसि ! धिसि ! विसय जि कारणु [पावह] । थिसि ! थिसि ! विसय हेउ संसारह, थिसि ! थिसि ! विसय नियाणु जि मारह । विसयासत्त न जिलु परियाणहिं, विसयासत्त न गुरुयणु माणहिं। विसयासत्त विडंबण पावहिं, एउ चिन्तेविणु वृत्तउं तावहिं ॥ अह तुँज्झ अतित्तह, विसयासत्तह, किंपि ज असरिउ तं सरउ। अह तहं अह मंडलु, अह भृत्वंडलु, मुक्कउ टारु सर्सिदूरउ ॥१४॥ कउ पंचहिं मुहिहिं लोउ तेण, पुणरवि यै विचितिउ नियमणेण। उपन्ननाण महु लहुयभाय, किम्व नमणि करेवी मइं सवाय ?। उपन्ननाणि मइं तायपासि, जैं।यवि पेक्खेवा गुणह रासि । ठिउ काउसिंग संजमिय वाणि, मणि माणाहिद्रिउ धम्मझाणि । तण-रुयहि पवेढिउ अप्पमाणु, तसु वैरिसु जाव न यऽसणु न पाणु। रिसहेसरि पेसिय समयवाय, तिहं बंभी संदरि भणिहं भाय !। हत्थिहि ओयरियह होइ नाणु, एउ भणइ ताउ सुरविहियमाणु । कहिं मज्ज्ञ हिश्य इह विण पसित्थ ?, हुं नायउं एह जि माणु हित्य ।। तो जिणवरु वंदउं, मुणि अभिनंदउं, सुहइ हुयइ परिणामि मणि । उप्पन्नइ केवलि, नासियकलिमलि, जिणह पासि गउ तम्मि खणि ॥१४॥ भरहेस वि भुंजइ एग छत्त, छक्खंडवसह बहुरिद्धिपत्त । कइया वि ह निव विलसिरअणंग्, सन्वालंकारविभूसियंग् । आयरिसगेहि गोयंकु वीरु, राढइं किर कइसउं महु सरीरु ?। एगंगुलि पेच्छइ ता मणुन्न, दुइंसण मुद्दारयणसुन्न । अवणेइ सन्व जी विगयमोह्, उिचणियपउम सरु जिम्ब असोह् । चिंतइ सरूवि सन्व असारु, मेल्लेवि धम्मगुणु निव्वियार । सुहभाविं मज्झिवि ठियउ घरहु, उप्पाडइ केवलुनाणु भरहु । देवयइं समप्पिय समणिलंगु, कयलोउ महिहिं विहरइ असंगु ॥ विहरिवि बहुवासइं, विज्ञि उहासइ, कम्मक्खयनिम्माणह । पडिवोहिय महियलु, नासियकलिमलु, भरह गयउ निव्वाणह ॥१६॥ ॥ भरताख्यानकं समाप्तम् ॥२३॥

८. जुलिक उद्वाह्य भरहेसरि रं । २. तुल्क रं० । ३. उ रं० । ४. बाहिव रं० । ५. वरिस रं० ।

#### इदानीमिलापुत्राख्यानकमारभ्यते । तद्यथा-

निरुवमनयरगुणेहिं पहुईए पत्तवद्धणत्तणओ । पत्तजहत्थभिहाणं अत्य इलावद्धणं नयरं ॥१॥ तत्थेव य वत्थव्वो इन्मो भवणं महाविभुईए । सुद्धसहावो दिक्खन्नसायरो सहसमायारो ॥२॥ रायाइपयणिज्ञो निच्चं नीसेसनिगमनिवहस्स । अग्गासणी गुणन्तू गुणिजणवग्गस्स गोरव्वो ॥३॥ एवं एयस्स महायणिम्म सव्वत्थ सुत्थिहिययस्स । परमेगमवच्चदहं जयिम्म जइ वा सुही नित्थ ॥४॥ मिउवयण-रूव-सोहम्मधारिणी धारिणी पिया तस्स । सहसुत्थिया वि नवरं, निरवच्चा पुत्तकामा य ॥५॥ तत्थ इलादेवीए. आययणं विज्ञई जणपसिद्धं । तं च जणो कजात्थी पृत्ताइनिमित्तमच्चेइ ॥६॥ तं च पसिद्धिं सोउं देवीए तीए इब्भभजाए । पायविडयाए भणियं भयवह ! जह तह पसाएणं ॥७॥ मज्झ भविस्सइ पत्तो ता तह भवणे महाविभूईए । पहवरिसं कारिस्सं जत्ताइमहूसवं परमं ॥ । ।। गोउलपमुहं वित्तिं वद्धारिस्सामि तुज्झ आययणे । किं बहुणा ? नामं पि हु सुयस्स तुह संतियं दाहं ॥९॥ तो तीए पभावेणं खओवसमणेणमंतरायस्स । पाउब्भुओ गब्भो तप्पभिई इब्भभुजाए ॥१०॥ जाओ कालकमेणं वद्धावणयं पयद्वियं नयरे । वित्तम्मि सुइकम्मे संपत्ते बारसाहम्मि ॥११॥ जं जह भणियं तं तह सन्वं ओवाइयं विहेऊण । पाएह पाडिऊणं नामं दिन्नं इलापुत्तो ॥१२॥ गिरिकुंजसमल्लीणो सो चंपयपायवो व्य निरवाओ । बहुं तो अणुवरिसं संजाओ अद्भवारिसिओ ॥१३॥ अम्मा-पियरेहिं तओ वियाणिऊणं कलागहणसमयं । न्हाओ कयबलिकम्मो धवलाहरणो धवलवेसो ॥१४॥ सुहदिवसे सुहमासे सुद्धे पक्सिम पंचमितिहीए । सुहजोगे सुमुहत्ते गुरुवारे पुस्सनक्सत्ते ॥१५॥ सकारिकण सम्माणिकणमज्झावयं विसेसेणं । महईए विभूइए लेहायरियस्स उवणीओ ।।१६॥

#### जओ भणियं---

सव्वगुणसंजुओ वि हु विज्जाए विणा सुओ वरं कन्ना । गब्भे वि वरं नासो वंझा वज्जा वरं होउ ॥१७॥ वागरण-छंद-ऽलंकार-सिद्धंत-वेयनिउणाणं । सुकुलुप्पन्नो वि हु पामरो व्व जोयइ मुहं मुक्सो ॥१८॥

#### अपरं च--

अजात-मृत-मूर्खेभ्यो, मृता-ऽजातौ वरं सुतौ । तौ किञ्चिच्छोकदौ पित्रोर्मूर्खस्वत्यन्तशोकदः ॥१९॥ तत्तो सजोगयाए जणयपयत्ता तहाभिओगाओ । अज्झावयस्स पत्तो कलाकलावस्स पारम्मि ॥२०॥ भवियव्वयानियोगा पायं विसपसु न रमइ मणो से । अम्मा-पिऊहिं तत्तो खित्तो दुल्लिलयगोद्वीए ॥२१॥ एत्थंतरस्मि मन्ने जेउमसत्तस्स तिहुयणं सयलं । मयणस्स सहायत्तं काउं पत्तो सरयसमओ ॥२२॥

#### तथा हि-

विश्वित्रसरोवरिवयसियाइं कुमुयाइं निम्मलिनसासु । तारानियरसिमिद्धिं गयणगयं जिम्म पहसंति ॥२३॥ वीसुं पि दिसासु सरोवराइं सुइसच्छसिल्लकिल्याइं । जिम्म उ सरयिसिरीए दूप्पणलीलं विडंबंति ॥२४॥ हंसेहिं संचरंतिहिं सोहियं गुरुनहंगणं जिम्म । सुविसुद्धोभयपक्खेहिं अह व गरुया वि सोहंति ॥२५॥ जत्थ य पिह्या सुहसालिगोवियासरसगीयपिडवद्धा । सम्मम्गाओ भस्संति अहव एवंविहा विसया ॥२६॥ सरस्मणकालिमाए किलयाइं वि दिसिवहूण वयणाइं । सुहयस्स जस्स संगे वियाससिहियाइं जायाइं ॥२०॥ हिमसंकासो चंदो सिवयासो सइइ जत्थ सिवसेसं । सन्वत्थ वि वित्थरिओ सारयिसिरिकिचिपडउ व्व ॥२०॥ धविल्जाइ दिसिवल्यं जत्थ य कासेहिं ससहरसिएहिं । अइसरला सुहपन्वा सुविसुद्धा कं न धवलंति ? ॥२९॥ अनिलंदोलिस्विलसिरकासा आसाविलासिणी खंधे । सरयनरेसरचामरकलावलीलं विडंबंति ॥२०॥

पेच्छऽच्छरीयबहवायसंज्यं जिणमयं जए जयह । सिहिणो विमणा हंसा य सहरिसा जिम्म संजाया ॥३१॥ सुयपंतीए फलयं पि भिक्त्वं सालिरिक्त्या सालि । देइ न जमदायारे कुणंतु कि रत्तवयणा वि ? ॥३२॥ उय सालिरिक्खियाए सदरमञ्जाविकण सुयसेणि । खत्ता किविणघरेसं कुणंत कि वा सपक्खा वि ? ॥३३॥ सउणेहिं संसियाओ सस्सइ ओसहिं .....सहोलाओ । सिस्तेहिं समं सोहंति जन्मि सहछेत्तसीमाओ ॥३४॥ जिम्म सुविसिद्रपरिपृद्रिलद्रगोविंदतक्रियमुहाओ । गोद्रंगणमूमीओ भमंतगोवीओ रेहंति ॥३४॥ खत्तेहिं समल्ग्रिंहिं घंगेहिं संगे गया वि मल्ग्रित्तं । सुइसंगे सुज्झंती सारयगयणं व गरुया वि ॥३६॥ पेच्छह पयडपयावो अहिययरं सरय संगमे वि रवी । निव्वडियपयावगुणा कुणंत जे किंपि तह वि मुहा ॥३७॥ विमलियनहम्मि सरयस्मि ससहरो अहह ! पेच्छ सकलंको । अहवा निम्मलसंगे वि नऽन्नहा जायइ सहावो ।।३८॥ इय एरिसम्मि सरए पकामकामिन्म सो इलापुत्तो । कइया वि कीलिउं काणणिन्म निजाइ सवयंसो ॥३९॥ तत्थ ललंतो लीलाए लंखियं लहुललामलायत्रं । सोहग्ग-रूव-सुंदेरमंदिरं मयणघरणि व ॥४९॥ नवजोव्वणरमणीयं नडध्यं नियइ मयणसबरस्स । जेउं जयं व विहिणा विणिन्मियं निसियभिल्लं व ॥४१॥ पावो पेच्छइ मह पणइणि त्ति कामेण जायकोवेण । समगं सव्वगं पिह विद्धो पंचिह वि बाणेहि ॥४२॥ ताहे अयकीलयकीलिंड व्व थिमिंड व्य चित्तलिहिंड व्व । लेप्पयमंड व्व मुच्छागंड व्व पाहाणघडिउ व्व ॥४३॥ जा तयवत्थो चिद्रइ तो तगायमणवियप्पकुसलेहि । हरिस-विसायाउलमाणसेहि मित्तेहि संलत्तो ॥४४॥ उस्तरं संजायं महई वेला समागयाणऽम्हं । ता गच्छामो गेहं कल्ले पुणरागमिस्सामो ॥४४॥ तं पि हु ता परिसंतो मा किमवि सरीरकारणं होही । अम्मा-पियरो दूरं तुह अवसेरि करिस्संति ॥४६॥ वारं वारं भणिओ वि जाव तग्गयमणो न चिंतेइ । बाहाए घेतुणं बला वि नीओ जणयगेहं ॥४७॥ तत्थ वि हसइ वियंभइ पलवइ रोवइ निरिक्खए सुन्नं । तत्तथले पिक्खत्तो मच्छो व्य रई न पाउणइ ॥४८॥ जा कट्टदसं पत्तो ताव य जणयस्स से निवेइन्ति । सो वि निसामिय वज्जाहउ व्व जाओ विसन्नमणो ॥४९॥ साणुणयं सप्पणयं सुजुत्तजुत्तिकसमं स्वमासारं । परिफुसिय मुहं मुहरं भणियं सुण वच्छ ! मह वयणं ॥५०॥ पढियस्स तस्स सुणियस्स तस्स निरुवमकलाकलावस्स । सहगुरुउवएसस्स य अवसाणं एरिसं वच्छ ! ।।४१।।

किंच-

लिज्जिज्ज जेण जणे महलिज्जह नियकुलकामो जेण । कंठिष्टए वि जीए कुणंति न कया वि तं सुयणा ॥५२॥ अन्नं च निवो नाही सो मह सन्वर्त्तनिमाहं काही । पउरजणो वि हु भणिही अकज्जमिमिणा समायिरयं ॥५३॥ ता संति रूव-जोव्वण-लायन्नपवाहसारणीओ व्व । कुल्जालियाओ ताओ वच्छस्स कए विरस्सामि ॥५४॥ ता नीयाए किमेयाए वच्छ ! रूवाइगुणजुयाए वि । सीयं पि पओ मायंगकूवए पियइ किं विप्पो ? ॥५४॥ भणियं च तेण अहमवि ताय ! वियाणामि जं तए भणियं । किंतु मह कम्मपरिणइवसेण विसमं तिहं पेम्मं ॥५६॥

जओ भणियं—

धारिज्ञइ इ'तो जलनिही वि कल्लोलभिन्नकुलसेलो । न हु पुव्वजन्मनिन्मियसुहा-ऽसुहो कम्मपरिणामो ॥५७॥ अवरं च—

ता लज्जा ता माणो ता इह-परले।यचिन्तणे बुद्धी । जा न विवेयजियहरा मयणस्स सरा पहुप्पंति ॥५८॥ ताव परो वि हसिज्जइ कीरइ माणं थिरत्तणं लज्जा । जा विसमे न पडिज्जइ अत्थाहे पेम्मकूविम्म ॥५९॥ सुयनिच्छयं वियाणिय मगामितयं पि किं वियप्पेण ? । मा मह सुयस्स जीवियसमस्स अचाहियं होही ॥६०॥ गंतूण मिगओ सो सुवन्नजुलियं पयच्छ नियधूयं । भणियं तेण महायस ! सुवन्नअक्लयनिही एसा ॥६१॥ ता जइ कज्जं मज्झं मिलेउ सो तुह सुओ किमन्नेण ? । गोरवअरिहस्स गिहागयस्स साहेमि कज्जिमणं ॥६२॥ आगंतूणं जणएण लंखियाजणयभासियं कहियं । सो वि य निसामिकणं मणे विसन्नो वियप्पेइ ॥६३॥

जणएण जणविरुद्धं अक्रज्जमिव ववसियं मह निमित्तं । तं पि न जायं तम्हा धिरत्थु विवरीयमयणस्स ॥६४॥ जओ—

साहीणं मोत्तृणं जं जं जणगरहणिज्जमिहयं च । तं तं महइ वराओ दुरन्तहयमयणवसवत्ती ॥६५॥

भणियं च---

पेरिज्ञंतो पुरविकाएहिं कम्मेहिं कहमवि वराओ । सुहिमिच्छंतो दुख्लहजणाणुराए जणो पडह ॥६६॥

अत्रं च—

सच्छंदपयपहाविरदुक्कहरूंभं जणं विमगंतो । आयासपएहिं भमंतिहयय ! कइया वि भि्जाहिसि ॥६७॥

एगत्तो गुरुआणा अलंघणिज्ञा कुलं च ससिविमलं। एत्तो य अपिडयारो मणभवणं दहइ मयणग्गी ॥६८॥

ता किं वयामि देसं ? किं वा पाणे चयामि पावो हं ? अहव मणवक्कहाए मिलामि जं होइ तं होउ ॥६९॥

जओ---

नासइ कुलाहिमाणो लज्जा परिगलइ पोरिसं पडइ । दूरे गुरूण सेवा नारीवसयाण भणियं च ॥७०॥ ताव फुरह वेरगा चित्ति कुललज्ज वि तावहिं. ताव अकज्जह तिणय संक गुरुयणभउ तावहिं। तार्विदियइं वसाइं जसह सिरि हायइ तावहिं, रमणिहि मणमोहिणिहि वांसउ नरु होइ न जाविहं ॥७१॥ सुकयत्थु वियक्स्वणु सो सुहिउ, सुगइमिंग सो संघडिउ । परमोहणमूलियसरिसियह जो बालियहं न पिडि पडिउ ॥७२॥ सो जणओ सा माया ते मित्ता तारिसो सयणवग्गो । एगपए चिय चत्तं अहह ! महामोहमाहप्पं ॥७३॥ इय सो मिलिओ नडपेडयस्स जाणियकलाकलाओ वि । चउनेयपारगो माहणो व्य मायंगगेहिन ॥७४॥ भणिओ समुच्छुगेणं सप्पणयं तेण लंखियाजणओ । देसु मम ताय ! धूयं, जिममीए बिणा न सक्केमि ॥७५॥ तेणुत्तं वच्छ ! तुमं असिक्खिओ सिक्खिया य मह धूया । अणुह्नवो रैसंजोओ न होइ ता सिक्ख विन्नाणं ॥७६॥ तो सो तह त्ति पडिवज्जिङ्गण तप्पभिइ सिक्लिउं लग्गो । अहवा वि कि न ववसइ ? कि न कुणइ लोहवसवत्ती ? ॥७७॥ तो सो मइपगरिसओ नच्चण-गंधव्वकरणपमुहास । सन्वेसिमुवरिवत्ती संजाओ नाडयकलास ॥७८॥ पुणरवि जणएणुत्तं सिक्खं पयडेस विढवस सुवन्नं । जेण महाभूईए करेमि वच्छस्स वीवाहं ॥७९॥ विन्नायडम्मि नयरे नडपेच्छं मग्गिओ महाराया । निहुओ य रंगभूभोए गहयवंसी तयग्गस्मि ॥८०॥ फलिहम्मि उभयपासेसु कीलया तत्थ सो समारूढो । परिहियसछिददारुमयपाउओ वंससिहरम्मि ॥८१॥ दाऊण खग्गखेडयविहत्थहत्थो विसिद्धकरणाइं । पुरओमुहाइं पच्छामुहाइं पिहु सत्त सत्त तओ ॥८२॥ कीलेस पाउयाओ खिविउं उद्घट्टिओ निरुव्विग्गो । जा चिट्टह ता लोओ रंजियहियओ भणह एवं ॥८३॥ अहह ! महच्छरियमहो ! इमस्स नीसेसनडसिरोमणिणो । जो एरिसम्मि दुग्गे आयासे कुणइ करणाणि ॥८४॥ ता जह राया वियरह पढमं कि पि हु इमस्स ता अम्हे । कुणिमो ईसरमेयं विभवपयाणेण कि बहुणा ? ॥८५॥ राया उ लंखियाए ह्वाइगुणेहिं अक्खिवियहियओ । एईए इमी भत्ता पडिऊणं कहवि जइ मरइ ॥८६॥ ता एसा मम भजा पाणपिया हवइ इय विचितंतो । भणइ मए सच्चवियं न सम्ममेयस्स विन्नाणं ॥८७॥ ता पुणरिव मह दंसउ एयं चिय पर्थुयं सिवन्नाणं । इय भणिए नरवइणा दक्खत्तणओ जणसमन्स्वं ॥८८॥ किल सिक्लियस्स न हु कि पि दुकरं तेण बद्धलक्ष्वेग । लहुमेव वंससिहरे कयाणि पुण सत्त करणाणि ॥८९॥ जा पुणरिव मज्झस्थो नरनाहो नो पयंपए किं पि । पुणरुत्तमनुत्तेण वि कथाणि तावंति करणाणि ॥९०॥ एत्थंतरिम निवइम्मि तम्मि विट्टम्मि दाणनिरवेक्खे । अहह ! अजुत्तमजुत्तं जणेण हाहारवो विहिओ ।।९१।। राया वि लंखियाए अणुरत्तो लिक्क्जो वियद्वेण । उवरिद्विएण तेण वि तह चैव इलाए पुत्तेण ॥९२॥

१. संबोगो रं• ॥

तो परिभावियमिमिणा नूणिममो मज्झ मारणिनिमित्तं । करणाणि कारवेई पुणरुत्तिमिमीए रत्तमणो ॥९३॥ ता किं एसो लावकरूवकलिएसु नियकलत्तेसु । सायत्तेसु वि एईए नीयजाईए अणुरत्तो ? ॥९४॥ ता किं इमिणा ? जम्हा अहं पि एयारिसो जणो अहवा । पेच्छइ गिरिम्मि जलणं पजलंतं न उण पायत्तले ॥९४॥ तो मणयं संविम्मो वंसम्गाओ विवेयवसवती । परिभाविउं पयत्तो सतत्तमेसो सबुद्धीए ॥९६॥ एयाए अहं रत्तो राया वि इमीए चेव वेलविओ । एयाए वि हु चित्तं चंचलित्ताए दुग्गेज्झं ॥९७॥ तो पेच्छ मंदमइणा मए विमुद्धेण केरिसं विहियं ? । पच्छायावपरद्धो स दूरमेवं विचितेइ ॥९८॥

#### भाणियं च---

न तहा तवेइ तवणो न जल्पिजलणो न विज्जुनिग्धाओ । जं अवियारियकज्जं विसंवयंतं तवइ जंतुं ॥९९॥ हयमिह मह विन्नाणं हयमिणमो मज्झ मणुयमाहप्पं । जेण मए ससिविमले कुलिम्म मसिकुष्वओ दिनो ॥१००॥ अवगणिओ नियजणओ अवगणिओ तारिसो सयणवम्मो । अवहत्थिया पसत्था ते वि हु इहलोय-परलोया ॥१०१॥ जिममीए मोहिएणं केणइ जम्मंतराणुराएणं । ववसियमेयमकउजं वियाणमाणेण जिमहुत्तं ॥१०२॥ अहो ! संसारजालस्य विपरीतः क्रियाक्रमः । न परं जलजन्तूनां धीवरस्यापि बन्धनम् ॥१०३॥ परमेत्तो वि हु एयं महंतमच्छेरयं जमेसो वि । राया कलत्तुत्तो दढमणुरत्तो इमीए वि ॥१०४॥

अत्राप्युक्तं केनचिद् यथा---

सर्वाभिरिप नैकोऽपि तृप्यत्येकाऽपि नाखिलैः । द्वितीयं द्वाविप द्विष्टः कष्टः स्त्रीपुंसमागमः ॥१०४॥ ता अलमिमिणा परिदेविएण निच्चं नमोत्थु विसयाणं । विज्ञाय कज्जमकज्जं कुणंति वसगा जमेयाणं ॥१०६॥ भणियं च—

> विसयविसमोहियाणं सुधम्ममंदायराण सत्ताणं । अमुणियसारा-ऽसाराण गलड हस्थट्रियं अमयं ॥१०७॥ विसया किंपागफलं विसया हालाहलं विसं परमं । विसया विसमं सल्लं विसया आसीविस भ्यंगो ॥१००॥ विसया उक्कडपासो विसया कंद्रज्जुओ नरयमग्गो । इय मुणिय विसयसंगं धीरा वज्जंति दूरेणं ॥१०९॥ विसयासत्ता सत्ता विडंबणं तं जयम्मि पावंति । जं कहिउं पि न तीरइ घुलीवुक्कावणमहं व ।।११०।। तो विसयविरत्तो हं संपद्द विसएस मज्झ पज्जत्तं । दिट्टो मालवदेसो खद्धा मंडा मए हर्णिह ।।१११॥ इय वेरगगएणं नयरीमज्झं निरूवयंतेण । दिट्टा धणइब्भगिहे धम्मजणा साहणो के वि ॥११२॥ पंचसिमया तिगुत्ता संजमजुत्ता दढव्या धीरा । सुपसंता पविसंता सुविसिद्दा भत्त-पाणद्दा ।।११३।। नवजोव्यणाहिं सिंगारियाहिं लायन्न-रूवकलियाहिं । पडिलैभिज्जंता धम्मियाहिं धणवइगिहवहृहिं ॥११४॥ दट्ट्रणं मुणिवसभे दढमुल्लसिओ गुणाणुराएण । कयपुत्रा खलु एए विसयविरत्ता न उण अम्हे ॥११४॥ इय गुणिगुणाणुरागा खउवसमाओ चरित्तमोहस्स । उल्लिसयविरियवसओ जाओ चारित्तपरिणामो ॥११६॥ अहियं विवाहबुद्धी हिययम्मि सयत्यचितणपरो य । ठियसकलत्तविराओ विसयविरत्तो स्रथिरचित्तो ॥११७॥ जह सो महाणुभावो अपुन्वकरणेण वंसजद्वीए । आरूढो तह चेव य गुरुईए खवगसेढीए ।।११८।। सिवपुरदंसणमङ्गो समणसमाहीए वट्टमाणस्स । लोया-ऽलोयपयासं संजायं केवलं नाणं ।।११९।। एत्थंतरम्मि ओयरिय वंसभागाओ सो इलापुत्तो । रायाइजणसभाए धम्मं कहिउं समादत्तो ।।१२०।। भो भो भव्वा ! दुरुहं रुहिउं मणुयत्तमाइसामिंग । पडिवज्जह जिणधम्मं सम्मं सम्मत्तमायरह ॥१२१॥ विरमह विसए हिंतो सिग्धं सहमं पि दचरियजाय । वियडह सुगुरुसयासे माऽहमिव विडंबणं वयह । १२२॥ एत्थंतरम्मि भणियं रायाइसभाए विम्हियमणाए । भयवं कहिमव तुन्मे विडंबिया ? कहिह निय चरियं ।।१२३॥ निस्रणह एगगमणा इओ भवाओ अईयतइयभवे । अहमासि वसंतउरे छक्कम्मरओ दियप्पवरो ।।१२४॥

१. ०लाहिज्जंता रं०।

मह माहणी य भज्जा माहणकुरुसंभवा पयइसोमा । दढमणुरत्तमणाइं परोप्परं तिम्म जम्मिम् ॥१२५॥ समुदायकडा कम्मा समुदायफरु ति इय सरंताइं । संविग्गमाणसाइं पव्वइयाइं गुरुसमीवे ॥१२६॥ रिउभावओ य भज्जा जाइमयं कुणइ तह मणे सुहुमो । सुगुरुसमीवे वडम्हं नावगओ नेहपडिबंधो ॥१२७॥ तं सुहुममणालोइय तहेव पत्ताइं देवलोगिम्म । तत्तो इह जायाइं तुम्हाणं चेव पच्चक्खं ॥१२८॥ तो जाइमएणेसा संजाया निंदियाए जाईए । अहमवि तन्नेहेणं विडंवणं एवमणुपत्तो ॥१२९॥ तो भो महाणुभावा ! सुगुरुसमीविम्म सल्लमुद्धरह । कुणह य विसयविरमणं जइ सम्मं महह सिवसोक्खं ॥१३०॥ इय निसुणिङण राया तहाऽवरा लंखिया महादेवी । संजायकेवलाइं चउरो वि गयाइं मोक्खिम्म ॥१३१॥

#### ॥ इलापुत्राख्यानकं समाप्तम् ॥२४॥

इय असुहो परिणामो जाओ दमगस्स दुग्गइनिमित्तं । भरह-इलापुत्ताणं सुहो य सिवसोक्ख संजणओ ॥१॥ तह अन्नाण वि जायइ दुग्गइ-सुगईण साहओ एसो । ता विज्ञिज्जणमसुहं सुहपरिणामं सया कुणह ॥२॥ यद्वत् शुभो लवणरूपरसो रसेषु, चिन्तामणिर्मणिषु यद्वदिह प्रशस्यः । तद्वच धर्मशुभक्रमंणि शुद्धभावस्तस्मात् तमेव भजताशुभभावहानात् ॥१॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवसुरिविरचितवृत्तावास्यानकमणिकोरो भावनोपपर्णनो नाम पश्चमोऽधिकारः समाप्तः ॥४॥



# [ ६. सम्यक्त्वगुणवर्णनाधिकारः ]

व्याख्यातो भावनारूपश्चतुर्थो धर्मभेदः । तद्वग्राख्यानात् समर्थितश्चतुर्विधोऽपि दानादिधर्मः । अयं च सम्यक्त्विश्चलतायां सम्यक् फल्दायी भवति । अतः सम्यक्त्वस्वरूपमेवाह—

## भवचारयवासहरं तह सम्मदंसणं सुगहमूलं। ता सेणिय-सुलसा इव सम्मत्ते निचला होह।।११॥

व्यास्या—'भवचारकवासहरं' संसारकारागारावस्थानविनाशनं 'तथा' इति समुच्चये 'सम्यम्दर्शनं' सम्यक्त्वं 'सुगतिमूलं' सुदेवत्व-सुमानुषत्वादिसुखपाप्तिबीजम् 'तस्मात्' कारणात् श्रेणिक-सुलसे इव सम्यक्त्वे 'निश्चलाः' स्थिरा भवत इत्यक्षरार्थः ॥११॥

भावार्थस्त्वास्यानकाभ्यामवसेयः । ते चाम् । तत्र श्रेणिकास्त्यानकं सेडुवकास्यानके कथिय्यते । सुलसाक्यानकं त्विदम्—

मगहामंडलअक्लंडमंडले आसि रायगिहनयरे । नयरेहिरो निरंदो सेणियनामो ससोहो वि ॥१॥
तस्सऽत्यि पवरमूसो सुभइजाई सुदाणललियकरो । पउमालंकियदेहो रहिओ नागो व्व नागो ति ॥२॥
जीवा-ऽजीवाइविक परियाणियपुन्नपावपरिणामा । सिरिवीरचरणतामरसमहुयरी सीलकुलभवं ॥३॥
तस्स सुलसामिहाणा भज्जा विज्ञयअवज्जसंसम्गी । चंदकरिनयरिनम्मलिनचलसम्मत्तसंजुता ॥४॥
अन्नोन्ननेहिनन्भरमणाण जिणथवणकरणपवणाण । अइकमइ ताण कालो विसयसुहं भुंजमाणाणं ॥४॥
एतो य विहरमाणो गामा-ऽऽगर-नगरमंडियं वसुहं । वसु-हिर-निरंद-मुणिवरभित्वन्भेरनियकमलो ॥६॥
कमलोलकणयनिम्मियकमलोवरिनिहियरहररुइचरणो । चरणरुइचारुमुणिवरमाणससंजिणयगुरुहरिसो ॥७॥

१. न्भरनिव्भरनमिय रं ।

हरिसोयामणिविष्करियतेयपन्भारिनहयतमजाओ । तमजाइरहियसन्नाणफलयखलियंगयप्पसरो ॥८॥ पसरंतचरणनहमणिमयृहविच्छुरियसयलमहिवलञो । वलञोहकलियसुरवइसम् हथुव्वंतगुणनियरो ॥९॥ नियरोस-रायरिउघडसमरंगणविजयसयलसिद्धत्थो । सिद्धत्यसुओ सिरिवद्धमाणसामी समोसरिओ ।।१०।। चंपाए परिसरम्मी असरा-ऽमरनिम्मिए समोसरणे । सीहासणे निविद्रो धम्मकहं कहिउमाढचो ।।११।। एत्थंतरे तिदंडय-गणित्तिया-भिसिय-छत्तछन्नालो । औन्मडनामो सङ्गो तत्थ परिव्वायगो पत्तो ॥१२॥ काउं पयाहिणतियं पणमइ महिमंडले मिलियभालो । थोऊण जिणं भत्तीए तयणु खणमेक्कमुवविद्रो ॥॥१३॥ तो पणमिउं पयट्टो रायगिहे पुरवरम्मि ता एसो । सुलसाए मह पउत्ति साहसु जगबंधुणा भणिओ ॥१४॥ इच्छं ति पभणिज्ञणं उप्पइओ गवलसामले गयणे । रायगिहे संपत्तो चित्ते चिंतेह तो एवं ।।१४॥ पेच्छ कह वीयराओ सुर-नरमज्झिम्म विहियसुपसंसो । केण गुणेणं सुलसाए ? तं परिक्खेमि गुणमहुयं ॥१६॥ इय चिंतिज्ञण तत्तो संपत्तो तीए गेहमचिरेण । मगाइ भोयणमेसो देइ न धम्मत्थमेसा वि ॥१७॥ तो नयरपरिसरम्मी पुन्वपओलीद्वारदेसम्मि । विरयइ विरिचिक्षवं चउवयणं पंकयनिविद्वं ।।१८।। सियबंभस्तत्त-सावित्तिः हंस-जड-मउड-अक्खमालाहि । परिकलियं धम्मकहासमुज्जयं जाणिउं तत्तो ॥१९॥ आगच्छइ पउरजणो तो सुजसा सहियणेण आहया । दंभो त्ति पभणिऊणं न गया तब्बंदणद्वाए ॥२०॥ तत्तो स बीयदिवसे दाहिणदेसे विउव्वए कण्हं । गय-संख-चक्क-सारंग-गरुड-लच्छीहिं परिकलियं ॥२१॥ तेण वि न रंजिया सा तो तइयदिणम्मि पच्छिमदिसाए । कुणइ सिरिकंठरूवं नयणत्तय-भूइभासुरयं ॥२२॥ आबद्धजडामउडं चंदकलालंकियं वसहसोहं । अद्धंगगउरि-डमरुय-खंद्रगगणेण संजुत्तं ॥२३॥ तत्थ वि न गया सुलसा तो उत्तरगोउरे विणिम्मविउं । वररयण-कणय-कलहोयकलियपायारतियसहियं ॥२४॥ तियसहियसमवसरणं कंकेल्ल्तिलम्म च उसरीरो सो । सिंहासणे निविद्रो अद्रमहापाडिहेरजुओ ॥२४॥ तो जिणनाहं नाउं नयरजणो नरवररिंदपज्जन्तो । तन्वंदणविषयाए विणिग्गओ नो गया सुरुसा ॥२६॥ तो अंबडेण एसा भणाविया जिणवरस्स नमणत्थं । सुलसाए तओ भणियं न एस सिरिवीरजिणनाहो ॥२०॥ तेण वि भणाविया सा पणुवीसइमो इमो जिणो मुद्धे ! । सा आह न हुंति जिणा पणुवीसं भरहरवेत्तम्म ॥२८॥ किंतु कयकुडकवडो कोइ इमो सासणं विडंबेइ । तो अम्मडो वि चिंतु थिरसम्मत्ता अहह ! एसा ॥२९॥ उपप्रविमलकेवनाणी भयवं पि जं पसंसेइ । सा सुलसा जयउ जए निचलसम्भत्तवरस्यणा ॥३०॥ जं स्रोभिउं न सक्को सक्को वि हु सासणाओ सुरसहिओ । सा सुरुसा जयउ जए निच्चरुसम्भत्तवररयणा ॥३१॥ देवा वि ह सन्निज्झं कुणंति जीए गुणेहिं अक्लिचा । सा सुलसा जयउ जए निच्चश्सम्मत्तवररयणा ॥३२॥ इय संहरिउं सव्वं सुलसागेहम्मि अंबडो गंतुं । कुणइ निसीहियसहं सोउं अब्सुट्टए सा वि ॥३३॥ भणइ य निसीहियाए सागयमह कुणइ उचियपिडवित्ते। वंदावड गिहचेडयर्थिबे एसोऽभिवंदइ य ॥३४॥ सासय-असासयाई वंदावइ चेइयाई सो सुलमं । सा वि धरलुदियसीसा वंदइ उब्भिन्नरोमंचा ॥३५॥ पुणरिव य सो पयंपइ सक्रयत्था तं सि पुच्छए जीए । सिरिवद्धमाणसामी कुसलपउत्ति समबसरणे ।।३६।। निसुणित् तयं सुलसा भत्तिभरुब्मित्ररूररोमंचा । महिमंडलमिलियनिडालमंडला पणमङ जिणिदं ॥३७॥ तो तेण पुणो भणिया भद्दे ! हर-हरि-हिरन्नगब्भाणं । वक्खाणे सह लोएण नाऽऽगया किं तुमं ? कहसु ।।३८।। किं भद्द ! तुमं जंपिस अयाणमाणो व्व ? जंपए सुलसा । वीरं मोत्तुं न रमइ मज्झ मणो इयरदेवेसु ॥३९॥

तथा हि-

जो अइरावयगंडयलगलियमयरंदपरिमलम्बविओ । सो वियसियं पि न रमइ पिजुमंदं महुयरजुवाणो ॥४०॥ भरुमच्छकच्छचच्छच्छलंतमयरंदगंडियंगस्स । भमरस्स करीरवणे मणयं पि मणो न वीसमइ ॥४१॥

१. निसन्नो रं०। २. श्रम्बड० रं०।

जो माणसम्मि वसिओ वियसियसयनत्तमासलामोए। सो किं फुल्लपलासे सविलासं छप्पओ छिबह ? ॥४२॥ जो नासियधवगंगं गंगं धवलुज्जलं जलं लिहह। गयसोहं सो हंसो किं सेसनईपयं पियह ? ॥४३॥ जो कयसीयलतीरे नीरे रेवाए मज्जह जिहन्छं। सो किं इयरे वियरे गओ गओ देह दिष्टिं पि ? ॥४४॥ जो घणलयसामलए मलए मयरंदवासिओ वसिओ। सारंगो सारंगो सो किं इयरे धरे रमह ? ॥४४॥ जो गंतुर्ज्जितनए न एनओ भवह वसह वरवन्छे। सो नीलगलो विगलो किं विगयतरुं मरुं सरह ? ॥४६॥ जो पोढपुरंधिरए रक्षी पकामं पकामकामिन्म। सो किं मोहियमोरे खोरे कामे मणं कुणह ? ४७॥ इय सिरिवीरजिणेसरनिरुवमपयपंक्यं नयं जेहिं। सो हरि-हराण किं सुहसमूहमहणे कमे नमह ? ॥४८॥ इय जो जिणिदिनरुवमवयणामयपाणपियणदुल्ललिओ। सो सेसकुनयमयकंजिएसु न य निन्बुइं लहह ॥४९॥ आउन्छिज्जण सुलसं तओ गओ अम्बडो नियद्वाणे। सुलसा वि य पज्जंते कमेण संलेहणं काउं॥४०॥ सुमरंती वीरिजणं खामंती सयलसत्तसंघायं। गरिहंती दुच्चरियं पभणंती पंचनवकारं ॥४१॥ मरिज्जण गया सग्गे तत्ते चिवज्जण भरहवासिन्म। उववज्जिही जिणिदो पनरसमो निन्ममत्तिजणो ॥४२॥

#### ॥सुलसास्यानकं समाप्तम् ॥२५॥

जह एएहिं विसुद्धं सम्मत्तं पालियं सुगइमूलं । तह अन्नेण वि एयं पालेयव्वं पयत्तेण ॥१॥ यद्धन्मनुष्यनिवहेषु जिनः प्रधानः, स्वर्णाचले गिरिवरेषु यथा वरेण्यः । तारागणेष्वपि यथा शहाभृत प्रशस्यः, सम्यक्त्वमेवमिह धर्मविधौ वदन्ति ॥१॥

॥इति श्रीमदान्नदेवस्रिविरचितवृत्तावास्यानकमणिकोषे सम्यक्त्वगुणवर्णनः षष्ठोऽधिकारः समाप्तः ॥६॥



# [ ७. जिनबिम्बदर्शनफलाधिकारः । ]

व्याख्यातं सम्यक्त्वम् । इदं च प्राप्तमपि जिनिबम्बदर्शनादेर्वोधिसद्भावाद् विशुद्धिमासादयति इत्यनेन सम्बन्धेनाऽऽयातं जिनिबम्बदर्शनं व्याख्यातुकाम आह—

## जिणविवदंसणाओ लहुकम्मा केइ इत्थ बुज्कंति । जह सेअंभवभट्टो अदयक्रमरो य संबद्धा ॥१२॥

व्याख्या—'जिनबिम्बदर्शनात्' सर्वज्ञपितमावलोकनात् 'लघुकर्माणः' स्वल्पीभृतज्ञानावरणीयादिकर्ममलाः 'केचन'न सर्वे 'अत्र' भवे 'बुध्यन्ते' अवगततत्त्वा भवन्ति । दृष्टान्ताभिधानायाह—'यथा' येन प्रकारेण 'शय्यम्भवभट्टः' प्रभवसूरिशिष्यः 'आर्द्रककु-कुमारश्च' सम्बुद्धौ इति गाथाक्षरार्थः ॥१२॥

भावार्थस्त्वास्थानकाभ्यामवसेयः । ते चामू । तत्र तावदादौ श्रथ्यम्भवभद्दास्थानकमारभ्यते । तचेदम् वीरिजिणेसरिदत्तं निययपयं पालिउं सहम्मिम् । सिद्धं गयम्मि तत्तो तस्स पयं जंबुणामिम् ॥१॥ परिपालिङण मोक्खं संपत्ते तप्पयं पभवस्री । परिपालइ परियरिओ निरुवमगुणसाहुनियरेण ॥२॥ परगच्छ-सगच्छेसु वि निउणं पि निरिक्खेयं पुरिसर्यणं । कत्थइ अपेच्छमाणो नियगच्छधुराधरणधवलं ॥३॥ जा उवओगं पुन्तेसु देइ ता नियइ रायगिहनयरे । पारद्धमहाजन्नं सेज्वंभैवमाहणं तत्तो ॥४॥ सिरिरायगिहे नयरे सूरी पत्तो तओ य मज्झन्हे । संपेसइ सिक्खविउं मुणिज्यलं जन्नवाडिम्म ॥४॥

१. क्लिउं पुरि० रं•। २. सिजंभव• रं•। एवमग्रेऽपि कथासमाप्तिं यावद् ज्ञेयम्।

गंतुं सेज्ञंभवबंभणस्स पुरओ उरालसद्देण । तुब्भेहि तिन्नि वाराओ परिसं तत्थ भणियव्वं ॥६॥ अहो ! कष्टं [ अहो ! कष्टम ] तत्त्वं न जायते ।

तो ते इच्छं ति पर्यपिऊण सेज्जंभवस्स जन्नम्मि । गंतुण भणंति तयं तं सोउं चिंतइ दिओ वि ॥७॥ जंपंति सया सर्च एए सन्वन्नुपुत्तया तत्तो । तत्तिमह किं पि अन्नं होही पुच्छामि ओज्झायं ॥८॥ तो पट्टो उज्झाओ वेया तत्तं परूवियं तेण । जम्हा अपीरिसेया पुरिसत्तं किर विसंवयइ ॥९॥ पुणरिव पृद्धो तत्तं स इओ जंपह तहज्जवाराए । संजायमहाकोवो उक्लायनिसायकरवालो ॥१०॥ जंपइ जइ न हु इर्णिह तत्तं अक्खिस तओ विणासिस्सं । तो संभंतो संतो जंपइ एरिसमुवज्झाओ ॥११॥ सचं पि सिरच्छेए तत्तं अक्खिजाए ति तो कहइ । पुब्वा-ऽपराविरुद्धो धम्मो जिणदेसिओ तत्तं ॥१२॥ तो माहणो पयंपइ दंससु मह रेएत्थ पचयं कि पि । सो जंपइ पूर्ज्जइ जन्नछलेणं इहं अरिहा ॥१३॥ इय भणिय जन्नस्रोडिं खणिउं सिरिरिसहसामिणो पडिमा । उवसंत-कंतरूवा पयासिया तस्स सो तुद्रो ॥१४॥ पणमइ पडिमं तत्तो मुणिणो वि गया गुरूण पासिम्म । निन्वत्तिकण जन्नं सयलं सेज्ञंभवेण तओ ॥१५॥ दिण्णं च बंभणाणं दाणं तत्तो गुरूण पासम्मि । गुणसिलए चेइयम्मि पत्तो गरुयाए भत्तीए ॥१६॥ पणिमय गुरुकमकमलं उवविद्वो जोडिज्ण करजुयलं । गुरुणो वि गहिरसद्देण देसणं काउमारद्धा ॥१७॥ नभस्तलतरङ्गिणीजलविलासलोलाः श्रियः, कुरङ्गनयनेक्षणभ्रमणभङ्गरं योवनम् । विलोललवलीदलालि [\*\*\*] चलाचलं जीवितं, समस्तमपि गत्वरं जगित जैनधर्मं विना ॥१८॥ तत्तो सो पडिबुद्धो गुरुचरणे पणमिउं भणइ एवं । जइ अत्थि जोग्गया मे ता दिक्खं देह मह भयवं ! ॥१९॥ तो दिक्सिओ भयवया चउदसपूब्वी कमेण संजाओ । ठविओ य पभवसूरीहिं नियपए सो महासत्तो ॥२०॥ तत्तो य पभवसूरी घेत्र्णं अणसणं समाहीए । मरिक्रण समुप्पन्नो सुरालए सुंदरो अमरो ॥२१॥ सेज्जंभवसूरी वि य मुणिगणपरिवारिओ पसंतप्पा । तिह्यणगुरुणो सिरिवद्धमाणतित्थं पभावितो ॥२२॥ पंचिवहं आयारं समायरंतो तहा परूर्वितो । सम्मत्तपूरुधम्मं साहणं सावयाणं पि ॥२३॥ पडिबोहंतो सुरु व्व भवियकैमलाइं विहरइ महप्पा । गामा-ऽऽगर-पुर-कब्बड-मडंब-खेडाइठाणेस ॥२४॥ एत्तो य तस्स भज्जा तं पञ्चइयं सुणित् सयणेहिं। पुट्टा किं पि हु उयरे तुह अत्थि ? उयाह् न हु अत्थि ? ॥२५॥ तीए पर्यापयमेयं मणयं रुक्खिजाए अहं कमेण । विद्धि पत्तो गब्भो जाओ य सुओ सहसुह ते ॥२६॥ गब्मे गयम्मि एयम्मि तीए मणयं ति जंपियं आसि । ता होउ मणयनामो एसो तो तं कयं नामं ॥२७॥ जाओ पवहुमाणी कमेण सो अट्टवरिसदेसीओ । अह अन्नया य जणणी पुट्टा मह अंब ! कत्थ पिया ? ॥२८॥ तो तीए तस्स कहियं सेज्जंभवबंभणो पिया तुज्झ । पव्वइओ तं सोउं सो चिंतइ संदरं विहियं ॥२९॥ जं पव्वहुओ अहमवि करेमि पव्वज्जमिइ विचितेउं। अकहंतो नीहरिओ गओ य चंपाए नयरीए ॥३०॥ भिक्सावेलासमए गोयरचरियं गएस साहूसु । सूरी सरीरचिन्ताए आगओ एगगो तत्थ ॥३१॥ तो तेहिं इमो दिहो दिहा तेणावि सुरिणो तत्तो । जाओ महासिणेहो परप्परं ताण देँण्हं पि ।।३२।।

जथो-

नयणाइं नूण जाईसराइं वियसंति वल्लहे दिट्टे। कमलाइं व रविकरबोहियाइं मउलंति वेसम्मि ॥३३॥ मणएण तओ पणयं कमकमलं ताण भत्तिजुत्तेण । तो सूरिणा स पुट्टो को सि तुमं भद्द ! ? सो भणइ ॥३४॥ रायगिहे सेज्ञंभवबंभणपुत्तोऽहमेत्थ संपत्तो । मह जणओ पव्वइओ तप्पासे पव्वइस्सामि ॥३४॥ तो गुरुणा भणियमिणं तुह जणओ मह सरीरसमरूवो । तो पव्वयसु तओ सो सुमुहुत्ते दिक्सिओ तेहिं ॥३६॥

5

१. ऋपरोसेया सं० रं०। २. इत्थ रं०। ३. ०कमल्रसंडाइं विह० रं०। ४. दोएहं रं०।

पयस्स जीवियव्यं कित्तियमेत्तं ? ति जाव उवओगं । पुत्र्वेषु देइ सूरी तो छम्मासे नियइ तस्स ॥३०॥ उद्धरिकणं आगमसमुद्दमज्झाओं कि पि थेवसुयं । विरएमि इमस्स जहा जायह सिग्धं पि उवयारो ॥३=॥ जम्हा चउदसपुव्वी निज्जूह्इ कारणम्म जायम्मि । निज्जूहामि अहं पि हु कारणमेयं जओ मज्झ ॥३९॥ सो नियमा निज्जूह्इ जो दसपुव्वीण होइ पच्छिमओ । इय चिंतिय सेज्ञंभवसूरी निज्जूह्दं लग्गो ॥४०॥ निज्जूहा य वियालियवेलाए तओ य तस्स सत्थस्स । दसवेयालियनामं जायं भणियं च सूरीहिं ॥४१॥ मणगं पद्धच सेज्ञंभवेण निज्जूहिया दसऽज्झयणा । वेयालियाए ठिवयं तम्हा वेयालियं नाम ॥४२॥ तत्तो छिंह मासेहिं पेढिउं मणओ गओ य सुरलोयं । जाओ अंसुनिवाओ सूरीणमवच्चनेहेण ॥४३॥ दहूण तयं सेज्ञंभवाण थेराण मोहवसयाण । पुटुं जसभदेणं अच्छरियमिणं जओ भणियं ॥४४॥ तुम्हारिसा वि वरपहु ! मोहपिसाएण जइ छलिज्ञंति । तो साह तुमं चिय धीर ! धीरिमा कं समिक्षयउ ? ॥४४॥ तत्तो कहिओ तेसिं निययविणेयाणऽवच्चसंवंधो । न उणो निवेइओ तुम्ह निज्जरा होउ एयस्स ॥४६॥

## ॥सेज्ञंभवाख्यानकं समाप्तम् ॥२६॥

## इदानीमार्द्रककुमाराच्यानकमाच्यायते । तश्चेदम्--

सिरिरायगिहे नयरे जंबुद्दीव व्य सेणिओ राया । आसि गुरुगोत्त-वाहिणि-विजयालंकारपरियरिओ ॥१॥ तस्साऽभयाभिहाणो पुत्तो सुइ-सुद्धगुणसिमद्धस्स । हारस्स व मंतिगणस्स नायगो तन्मि रज्जसिरिं ॥२॥ आरोविय विसयसहं उवभंजड चेल्लणा-सुनंदाहिं । राया हरो व्व सुपओहराहिं गंगा-गिरिसयाहिं ॥३॥ एतो य जलहिमज्झे अहयदेसन्मि अहयं नयरं । तत्थ य अहयराया रिउकरिमहणो मइंदो व्व ॥४॥ नियनयणविजियहरिणी घरिणी तस्सऽत्थि अदया नाम । अद्वयनामो कुमरो तीए सिरीए व्य रइनाहो ॥४॥ अह अन्नया नरिंदो उच्भडभडकोडिसंकडऽत्थाणे । करकलियकणयदंडेण दारवालेण विन्नत्तो ॥६॥ देव ! दवारे सेणियमंती तुह चरणदंसणं महइ । संजाओ से हरिसो पुरुएण समं इमं सोउं ॥७॥ भद्द ! पवेसय सिग्धं ति जंपिए सो पवेसिओ तेण । नरनाहचरणकमलं पणिमय उवणेइ तो मंती ॥८॥ कंबल-सोवचल-निंबपत्त-वरवत्थपभिइ कोसल्लं । तो संतुद्दो राया सेणियकुसलं पपुच्छेउं ॥९॥ प्रभणइ को एयारिसमहम्घमोल्लाणि मज्झ वत्थूणि । मोत्तुं सोणियनिवइं पेसइ ? तो अद्वयकुमारो ॥१०॥ जंपड़ को देव ! इमो सेणियराओ ? त्ति भणइ तो राया । वच्छ ! न याणिस मगहामंडरूसार्मि महारायं ? ॥११॥ अम्हाण तेण सिद्धं नेहो नियकुलकमागओ तत्तो । अद्वयकुमरो पुच्छइ सेणियमंति जहा तस्स ॥१२॥ सेणियनिवस्स कुमरो रज्जमहाभरधुराधरणधीरो । अत्थि ? त्ति तओ मंती पभणइ किं न ह तए नाओ ? ॥१३॥ बंधुरवुद्धिसमिद्धो धरणिपसिद्धो सद्धम्मसद्धालु । धीरो वीरजिणेसरकमकमले रायहंसो व्य ॥१८॥ इश्वाइगुणगणजुओ अभयकुमारो ति तस्स वर्कुमरो । तत्तो अहयकुमरो नरेसरं भणइ सपणामो ॥१५॥ ताय ! जहा तुम्हाणं नेहो अवरोप्परं तहऽम्हे वि । इच्छामो तो जंपइ नरेसरो पुत्त ! जुत्तमिणं ॥१६॥ पालिजाइ निश्वं पि हु नियपुरिसपरंपरागओ नेहो । वच्छ ! जओ गुरुएहिं वि सुहासियं एरिसं भणियं ॥१७॥ उद्रह सिण्यं सिण्यं वंसे संचरह गाढमणुलम्गो । थेरो व्व सुयणनेहो न वि भज्जह बिउणओ होड ॥१८॥ ते धन्ना सप्परिसा जाण सिणेहो अभिन्नमुहराओ । अणुदियह बहुमाणो रिणं व पूत्तेस संक्रमइ ॥१९॥ तो कुमरेण अमचो भणिओ ताओ जया विसज्जेइ । तहया मह मिलियब्वं एवं ति तओ भणइ मंती ॥२०॥ अह अन्नदिणे सम्माणिऊण मंतिं निवो समप्पेइ । सिरिखंड-रयण-विदुद्म-कप्पूरपिभइ कोसल्लं ॥२१॥ तत्तो विसज्जिओ सो निवेण नियपवरपुरिसपरियरिओ । पत्तो कुमरसयासे तेण वि सम्माणिओ सम्मं ॥२२॥

१. पदियं रं०।

विज्ञिदनील-मरगय-मुत्ताहलपमुहरायरयणाणि । अभयकुमारनिमित्तं समिष्यकणं इमं भिणिको ॥२३॥ मज्झ वयणेण अभओ भिणयन्वो जह तए समं पीइं । काउं वंछइ अह्यकुमरो त्ति तओ विसज्जेह ॥२४॥ अणवरयपयाणेहिं संपत्तो सो पुरिम्म रायगिहे । पिडहारकयपवेसो पणमइ नरनाहमत्थाणे ॥२५॥ तो अह्यनिवइनरेहिं राइणो ढोयणीयमुवणीयं । अभयकुमारस्स पुणो अह्यकुमरस्स रयणाणि ॥२६॥ तत्तो दहं रयणाणि रायपमुहा असेससामंता । विम्हियहियया जाया कहंति तो ते कयपणामा ॥२७॥ अह्यकुमारपेसियपाहुडयं अभयमंतितिलयस्स । तं सोउं जिणवयणामलमइणा चितियं तेण ॥२८॥ नूणं ईसिविराहियसामन्नोऽणारियम्मि उप्पन्नो । कोवि इमो लहुकम्मो ता होहो सिद्धिपुरगामी ॥२९॥ वंछइ पीइं काउं मए समाणं तओ इमो नियमा । ता परमबंधवत्तं पिडनोहिय त्तं पयासेमि ॥३०॥

जओ---

भवैगिहमज्झिम पमायजल्णजलियम्मि मोहनिद्दाए । उद्दवइ जो सुयंतं सो तस्स जणो परमबंघू ॥३१॥ ता मा कयाइ जिणबिंबदंसणे जायजाइसरणो सो । पडिबुज्झइ इय चिंतिय कारावइ सन्वरयणमयं ॥३२॥ उवसंतकंतरूवं पडिमं सिरिरिसहनाहदेवस्स । संगोविउं समुग्गे मंजूसामज्झयारम्मि ॥३३॥ ध्यकडच्छ्य-घंटिय-आरत्तिय-मंगलप्पईबाइ । पक्लिविय तत्थ तालं दाउं मुद्दइ तओ अभओ ॥३४॥ राएण जया अहयनरिंदपुरिसा विसज्जिया दाउं । कोसल्लं उवणीया तहया अभएण मंजूसा ॥३५॥ भणियं च जहा अहयकुमरेणेगागिणा तहेगंते । एसा निरिक्लियव्व त्ति जंपिउं ताण सम्माणं ॥३६॥ काउं विसज्जिया ते पत्ता य कमेण अदृए नयरे । काउ पुन्वकमेणं जहोचियं तो कुमारगिहे ॥३७॥ कहियं सन्वं पि जहासंदिट्टं अभयमंतिणा तस्स । तत्तो अद्दयकुमरो गंतुं भवणस्स मज्झिम्म ॥३८॥ पिहिउं भवणकवाडे उग्घाडइ जा तयं स मंजूसं । ताव पहापडलेणं पराभवंती तरणिबिंबं ।।३९।। दिद्रा जिणिदपिडमा तत्तो अच्चब्सुयं तयं दर्दुं । विम्हियहियओ चितइ अहो वराभरणमेयं ति ॥४०॥ ता किं नियसिरकमले ? अहवा कंठे ? उयाह वच्छयले ?। अहव भुए ? अह चरणे परिहेमि ? न किं पि जाणामि ॥४१॥ किंतु इमं किं पि मए कत्थ वि दिष्टं सुयं व पिंडहाई । ईय ईहापोहपरस्स जाइसरणं समुप्पन्नं ॥४२॥ मुच्छामीलियनेतो धस ति महिमंडले गओ कुमरो । गिहभित्तिमत्तवारणपवणेण सचेयणो जाओ ॥४३॥ पेच्छइ य जाइसरणेण नियभवे जह इओ तइज्जभवे । गामे वसंतपुरए आसि कुडुंबी जणपसिद्धो ॥४४॥ सामाइउ त्ति नामेण बंधुरा पणइणी वि बंधुमई । अह सकलत्तो सुत्थियसूरिसयासम्मि पञ्चइओ ॥४५॥ अन्भसियद्विहसिक्को विहरिय संविग्गसाहुजणजुत्तो । पत्तो कम्मि वि नयरे समागया साहणी वि तर्हि ॥४६॥ दटठूणं बंधुमई तीए समं पुन्वकीलियं सरिउं । जाओ मे अणुराओ कहिओ य दुइजासाहुस्स ॥४७॥ तेण वि पवत्तिणीए कहिओ तीए वि बंधुमइए वि । एसा तओ विचितह अहो ! महामोहमूढतं ॥४८॥ जइ एरिसो वि संविग्गमाणसो मुणियसयलसुक्तथो । एयारिसं विचितइ मुणिवरसर्गि परिचइउं ।।४९।। ता जाव बरुकारेण कुणइ न हु सीरुखंडणं मज्झ । अक्खंडियसीरुवया पाणे हं ता परिचयामि ॥५०॥

उक्तं च---

वरं प्रवेप्टुं ज्वलितं हुताशनं, न चापि भग्नं चिरसिञ्चतं व्रतम् । वरं हि मृत्युः सुविशुद्धकर्मणो, न चापि शीलस्वलितस्य जीवितम् ॥५१॥ इय चितिउं पवत्तिणिपासे घेत्तूण अणसणं अज्ञा । उच्चंधिय मरिऊणं उववन्ना देवलोगिन्म ॥५२॥ अहमवि एयं नाउं एसा एवं मय त्ति सविसाओ । अइयारमणालोइय कयसन्नासो मरेऊण ॥५३॥

रे. ता सेदी सिद्धिः लं । ता सेई सिद्धिः रं । २. भवगयमः खं रं । २. इय ऊहाः रं ।।

भासुरसरीरधारी जाओ अमरोऽमरालए तत्तो । दिचितियमेत्तेण वि उप्पन्नोऽणारिए देसे ॥५४॥ पडिबोहिओ य अहयं अभएणं परमबंधुणा इर्णिह । संपेसिय रयणमयं पडिमं सिरिरिसेहसामिस्स ॥५५॥ ता एस परमिन्तो परमगुरू परमबंधवो मज्झ । जेण अणारियदेसे एवं उप्पाइया बोही ॥४६॥ ता तत्थ इओ गंतुं आरियदेसे करेमि जिणधम्मं। पेच्छामि अभयकुमरं ति चितिकणं समुद्रेइ ॥५७॥ घेत्तण सुरहिपुप्फप्पभिई पुओवगरणमहरम्मं । विरद्वयपिंडमापुओ तओ गओ रायअत्थाणे ॥४८॥ विन्नवड क्यपणामो देव ! सिणेहोऽभएण सह मज्झं । जाओ तो ताय ! अहं पलोइउं तं समीहेमि ॥५९॥ भणिओ तओ नरिंदेण बच्छ ! अम्हाण तेहिं सह नेहो । अद्वंसणेण निच्चं ता तत्थ तए न गंतव्वं ॥६०॥ तयणंतरं कुमारो साममुहो चत्तसयलसिंगारो । गमणेक्कमणो दिद्रो अह अन्नदिणे नरिंदेण ॥६१॥ नायं च जहा एसो नियमेण गमिस्सइ त्ति एगते । भणइ तओ पंचसए सामंताणं जहा कुमरो ॥६२॥ तुम्हाणमुवरि जइ एस जाइ तत्तो समग्गसामंता । वश्चंति कुमरपासं जीवस्स व सुकय-दिकयाइं ॥६३॥॥ नायं च कुमारेणं एए मह रक्खणे नरिंदेण । आइट्टा ता कहिव हु वंचिय नियमेण गच्छिस्सं ॥६४॥ तो तुरयवाहियाली पारद्धा तेण ताण छलणत्थं । बच्चइ दूरे कुमरो सिम्बत्ररंगेण ते चहुउं ॥६५॥ अणुवासरं पि एवं दूरे गंतुं समेइ उस्सूरे । इयरे पूण परिसंता वणसंडेसं विलंबंति ॥६६॥ अह अन्नया कुमारो पडिमं रयणाणि जाणवत्तम्मि । पुन्वं चडाविज्ञणं पच्छा सयमेव आरुहिउं ॥६७॥ पत्तो आरियदेसे पेसइ सिरिरिसहपडिममभयस्स । कारियजिणिदमहिमो पव्वइउमणो महासत्तो ॥६८॥ कय पंचमुद्रिलोओ पभणइ सामाइयं इमो जाव । तो आगासे ठाउं भणियमिणं देवयाए जहा ॥६९॥ मा गिण्हस् पञ्चजं भोगफलं कम्ममस्थि तह भद्द ! । किं काही मह कम्मं ? ति जंपिउं गृहियपञ्चजो ॥७०॥ गामा-ऽऽगर-नगर-मडंब-खंड-कब्बडसुसंकडं वसुहं । विहरंतो संपत्तो कमेण नयरे वसंतपुरे ॥७१॥ किम्म वि देवाययणे काउस्सागेण संठिओ तत्थ । एतो य देवलोगाओ पुन्वभवभारिया तस्स ॥७२॥ वंधुमई चिवऊणं उप्पन्ना देवदत्तसेट्रिम्स । धणवइपणइणिकुच्छिस दारिया सिरिमई नाम ॥७३॥ परबालियाहिं सिद्धं समागया सा वि तिम्म देवउले । पइवरणेहिं कीलिउमारद्धा तयणु अवराहि ॥७४॥ वरिया अवर कुमारा साह पुण सिरिमईए ता देवी । जंपर गयणयलठिया अहो ! सुवरियं सुवरियं ति ।।७५।। गर्जि काउं गयणंगणाओ विष्क्ररियिकरणस्यणाणं । जाया बुद्दो तत्तो संभंता बालिया नद्रा ॥७६॥ अइघोरगज्जिभीया गंतुणं सिरिमई मुणिदस्स । कमकमलिम विलग्गा अहोऽणुकलो ममुवसग्गो ॥७७॥ इय चितिउं मुर्णिदो अन्नत्थ गओ इओ य नरनाहो । सुणिऊण रयणबुट्टि आगेतुं गिण्हए जाव ॥७८॥ ता फुँकारकराला समुद्रिया कालदारुणा कसिणा । वियडफडाडोयँजुया फणिणो विसजलणकणभीमा ॥७९॥ तो देवयाए गयणे भणियं वरणम्मि बालियाए मए । दिन्नं दविणं तत्तो संगहियं तीए जणएण ।।८०।। आगच्छंति अणुदिणं वरया तो तीए पुच्छिओ जणओ । ताय ! किमेए सो भणइ तुज्झ वरया इमे वच्छे ! ॥८१॥ ताय न जुत्तं उत्तमवंसुव्भवसुपुरिसाण सा भणइ । एगस्स सुयं दाउं दिज्जइ जं सा दुइज्जस्स ॥८२॥

#### नीतावप्युक्तम्---

सक्टज्जल्पन्ति राजानः, सक्टज्जल्पन्ति साधवः । सक्टत् कन्याः प्रदीयन्ते, त्रीण्येतानि सक्टत् सक्टत् ॥८३॥ दिन्ना य अहं तुब्भेहिं तस्स तह्या जया दिवणिनयरो । देवीदिन्नो गहिओ ता ताय ! वरेसि कहमन्नं ? ॥८४॥ सो चिय गई इहभवे भवंतरे मह मयाए सो चेव । तो भणइ तीए जणओ पुत्ति ! कहं तं वियाणेसि ? ॥८५॥ भणियं च तीए तह्या भीयाए गहिरगज्जिसहाओ । तक्कमकमले लग्गाए एरिसं लंखणं दिट्टं ॥८६॥

१. ०रिसहनाहस्स रं०। २. बुकार ० खं • रं०। १. डीवजुया रं०।

तेण वियाणेमि तयं तो भणियं सेट्रिणा तुमं वच्छे ! । भिक्खयराणं दाणं वियरसं मा सो वि कइया वि ॥८७॥ महिमंडलं भमंतो आगच्छइ सा पयंपए एवं । एत्तो य दुवालसवच्छरम्मि भवियव्वयवसेण ॥८८॥ दिसिमोहिओ समाणो संपत्तो तत्थ अद्वयमुर्णिदो । परियाणिओ य तीए तओ इमं भणिउमाढत्ता ॥८९॥ हा नाह ! ममं मोत्तुं दुहियं तं कत्थ एत्तियं कालं ? । परिभमिओ मणवृक्कह ! मज्झ मणं तं हरेऊण ॥९०॥ पियवरणदिणप्पभिई, संजाओ जाव एत्तियं कालं। मणयं पि न मज्झ मणे मणोरहो वि य वरे अवरे ॥९१॥ ता सामि ! मयणमभाणजरूणेणुत्तावियं मह सरीरं । इर्णिह त निययसंगमसीयलसल्ब्लेण निव्ववस ॥९२॥ सोऊण तयं सेट्टी समागओ नरवई वि वाहरिओ । पणिमय मुणिकमकमलं भणियमिणं तो निर्देण ॥९३॥ सुपरिस ! भणिया वि इमा न कुणइ सुविणे वि अवरपरिणयणं । जंपइ एरिसवयणं न मणं मह रमइ अनुत्थ ॥९४॥ भणइ य मज्झ सरीरे लभगइ सो सिरिसकुसुमसुकुमालो । अहवा पज्जलियकरालजालमालो चियाजलणो ॥९५॥ तो पहिवज्रस संपद्व पाणिग्गहणं इमाए अणुकंपं । काऊण तओ अदयमुणीसरो चिंतए एवं ॥९६॥ एयं तं भोगफलं समागयं देवयाए जं कहियं। ता एयस्स न नासो जायइ एवं विचितेउं॥९७॥ तेसि च निबंधेणं परिणीया तेण तयणु तीए समं । पंचप्पयारविसए विलसइ अह अन्नसमयम्मि ॥९८॥ संजाओं से पुत्तो पविद्वओं जाव कहिव विरसाईं। तो तेण इमा भिणया तुह एस दुइजाओं होही ॥९९॥ पव्यज्जामि अहं तो तज्जाया जायजाणणनिमित्तं । चत्तं गहाय कत्तिउमारद्धा तो सुएण इमं ॥१००॥ भणिया कि अंब ! इमं इयरमहेलाण उचियमायरिस । तो सा जंपइ पुत्तय ! पहपरिचत्ताण जुत्तिममं ॥१०१॥ किं अंब ! इमममंगलस्वं जंपिस जियंतए ताए । भणिए सुएण जंपइ तज्जणणी जाय ! तह जणओ ॥१०२॥ पञ्चह्उमणो पुत्तो वि भणइ तमहं धरामि बंधेउं। तो जणणिकरयलाओ चत्तं घेत्ण नियजणओ ॥१०३॥ चरणेख़ चत्ततंतृहिं बंधिउं तो पयंपिया जणणी । वीसत्था अंब ! तुमं चिद्वसु बद्धो मए ताओ ॥१०४॥ गच्छित्सइ न हु कत्थइ तो तस्स सुणित्त मम्मणुल्लावे । गाढं बद्धो अद्वयकुमरो नवनेहिनगडेहि ॥१०५॥ चितइ य पेच्छ एयस्स [बालयस्स] वि सिणेहआसंघो । ता जित्यतंतुर्हि बद्धो हं तत्तिए विरसे ॥१०६॥ चिट्टामि तओ गणिया बारस ते तंतुणो तयणु सो वि । वरिसाइं ठिओ बारस उवभुंजंतो विविह्विसए ॥१०७॥ तत्तोऽइक्कंतेसुं वरिसेसु द्वारुसेसु रयणीए । चरिमपहरम्मि चिंता जाया एयारिसा तस्स ॥१०८॥ पेच्छ जहा विसयासापिवासिएणं मए महापावं । विहियं जं घेत्तुणं विराहियं सन्वविरइवयं ॥१०९॥ पुट्यभवे दिचितियमेत्तेण अहं अणज्जदेसेस् । संजाओ इण्हिं पूर्ण वयभंगे कत्थ गच्छिस्सं ? ॥११०॥ परियाणियपरमत्थेण जं मए विहियमेरिसमजुत्तं । तं नूणं भिमयव्वं भीमिम्म भवाडवीमज्झे ॥१११॥ ता इणिंह चिय अज्ज वि करेमि अइद्करं तवचरणं । जम्हा सिद्धंतवियाणएहिं भणियं इमं वयणं ॥११२॥ पच्छा वि ते पयाया खिप्पं गच्छंति अमरभवणाइं । जेसिं पिओ तवो संजमो य खंती य बंभचेरं च ॥११३॥ तत्तो पभायसमए संभासिय पणइणि गहियचरणो । नीहरिओ नियभवणाओ पत्थिओ रायगिहनयरे ।।११४॥ तत्ता तयंतराहे सामंतसयाणि जाणि पंच तया । तस्सेव खखणकए तज्जणएणं निउत्ताणि ।।११४।। दिद्वाणि अडविमज्झे धाडी[ए] कुणंतयाणि नियवित्ति । ताणऽवि तं परियाणिय पणामपुच्वं पयंपंति ।।११६।। सामि ! जया इह तुब्भे अन्हे वंचिय समागया तइया । तुन्ह गवेसणकज्जे एत्तियभूमि वयं पत्ता ॥११७॥ तुम्ह पउत्ती रुद्धा न ह कत्थ वि ता कहं अकयकजा । रन्नो नियमुहमम्हे दंसिस्सामो ? ति रुजाए ॥११८॥ न गया रायसमीवं अनिव्वहंता इहार्ड्झमज्झे । धार्डि पाडिय नियपाणवत्तर्णं सामि ! कप्पेमो ॥११९॥ तो भयवया पर्यपियमेयं भो भो ! महन्नवजलिम । गलियरयणं व दुलहं मणुयत्तं पाविऊण तओ ।।१२०॥ कावयव्वो बुद्धिमया धम्मिम्म य होइ उज्जम्मो नियमा । ता परिहरिय पमायं उज्जमह ज़िणिदधम्मिम्म ।।१२१।। तो तेहिं बद्धकरयलकोसेहिं पर्यापयं जहा भयवं !। जह अत्थि जोमाया ता अम्हाणं देहि पव्यज्ञं ॥१२२॥

अह भयवया प्यंपियमेयं पव्वयह तो असेसा वि । दिन्नवया तेण समं संचिलिया तयण गोसालो ॥१२३॥ पत्तेयबुद्धमद्दयमुणीसरं वद्धमाणसामिस्स । वंदणनिमित्तमागच्छह ति नाउं तओ वायं ॥१२४ ॥ दाउं समुद्रिओ सो उत्तर-पच्चुत्तरेहिं निज्जिणिओ । अद्वयरिसिणा तत्तो पूणो पयट्टो पहन्मि मुणी ॥१२५॥ तो हत्थितावसासमभूमि पत्तो तवस्सिणो ते वि । मारिय गरुयगइंदं भुंजंति पभूयदिवसाइं ॥१२६॥ जंपंति य किमिह विणासिएहिं बीयाइबह्यजीवेहिं ? । वरमेक्कहरिं मारिय किज्जड वित्ती सपाणाणं ।।१२७॥ तत्थाऽऽणीओ अइगरुयगयवरो बंधिउं तबस्सीहिं । स्रोहग्गसाहिं चउिद्तसि अम्मस्तिउं निगडिओ गाढं ॥१२८॥ तो इरियासिमइपरो समागओ तत्थ अहयमुणिदो । तं दट् ठूण गईदो सामंतमुणीहि संजुत्तं ॥१२९॥ जा वंदिउमभिवंछह उच्छलियअतुच्छभत्तिपन्भारो । ता तहयह ति तुहा नियहा लोहग्गलाहि समं ॥१३०॥ उड्डकयसंडदंडो दोघट्टो झत्ति साहणो समुहं । संचिल्ओ तो लोगो पलाइओ मुणिवरं मोत्तं ॥१३१॥ तत्तो कुंभी कुंभत्थलेण पणिमत्त् साहुणो चरणे । आवल्यियलंधरो सो तं पेच्छंतो गओ रन्ने ॥१३२॥ दट् द्रं रिसिणो अइसयमेयं तत्तो तवस्सिणो सन्वे । विहियामरिसा वाए समुद्विया तेण निज्जिणिया ॥१३३॥ पिंडबोहिऊण सब्वे वि पेसिया सामिणो समोसरणे । ते गंतणं सिरिवीरनाहपासिन्म पव्वइया ॥१३४॥ एत्तो य सेणियनिवो सोउं सिंधुरविमोयणच्छरियं । वंदणहेउं अद्वयमुणिहस अभएण सह पत्तो ॥१३४॥ तो तिपयाहिणपूर्वं मुणिणो पयपंक्यं पणमिञ्ज्य । भणइ निवो अच्छरियं भयवं ! निययप्पभावेण ॥१३६॥ जं मोइओ गइंदो बद्धो वि हु निबिडनियडनियरेण । तो गंभीरसरेणं पर्यपियं साहुणा एवं ॥ १३०॥ न दुकरं बंधणपासमीयणं, गयस्स मत्तरस वणस्मि रायं । जहा उ चत्ताविरुएण तंतुणा, सुदुकरं मे पिडहाइ मीयणं ॥१३८॥ तं सोउं नरवइणा भणियं भयवं ! किमेयमह मुणिणा । नियनुत्तंतो सन्वा पयासिओ पुहइपारुस्स ।।१३९॥ ता भो नरिंद ! ते चत्ततंतुणो बालएण जे बद्धा । दुंक्खं ण मए ते मोहतंतुणो तोंडिया तइया ॥१४०॥ एएण कारणेणं गयबंधणमीयणाओ ते मज्झ । दुम्मीया पिंडहासंति तो मए एरिसं पिंढयं ॥१४१॥ सोऊण तयं बहवे पडिबुद्धा पाणिणो भवुव्विगा। 'संतुहो नरनाहो अभएण समं मुर्णि निमउं ॥१४२॥ संपत्तो नियठाणे मुणी वि सिरिवीरनाहकमकमरुं । रोमंचंचियदेहो भत्तीए संथवेऊण ॥१४३॥ विहरिय उम्मविहारेण तिब्बतरवारि धारसमधोरं । काऊण तवचरणं उप्पाडिय केवलं नाणं ।।१४४॥ तो भवियज्ञणं पिडबोहिज्जण बहुकालमहयमुणिदो । निद्रवियसेसकम्मो सासयसहमोक्खमणुपत्तो ।।१४४।।

## ॥भाईककुमारास्यानकं समाप्तम् ॥२७॥

एयाण पुन्नवंताण दंसणं जिणवरिंदिविंबस्स । जह जायं बोहिफलं तह अन्नस्स वि भवइ एयं ॥१॥ चिन्तामणि जयदनङ्गजितो जिनस्य, बिम्बं जरत्तरतृणीयत कामधेनु । निस्सारकामघटमल्पितकल्पवृक्षं, कल्याणकृत् कृतिधयो स्वन्लोकयन्ति ॥१॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवसूरिविरचितवृत्तावाख्यानकमणिकोशे जिनबिम्बदर्शनफलवर्णनः सप्तमोऽधिकारः समाप्तः ॥७॥



१. तुक्खेण-खं० रं० । २. संबुद्धो नर० रं०।

## [ =. जिनपूजाफलवर्णनाधिकारः । ]

व्यास्यातं जिन**बिम्बदर्श**नम् । त**च** सम्यग्दृष्टिना दृष्टं सद् यथाशक्त्या पूजनीयम् इत्यनेन सम्बन्धेनाऽऽयातां तत्पूजां व्यास्त्यानयन्नाह—

## जे जिणवराण पूर्यं कुणंति ते हुंति सयलसुहभागी । दोवयसीह-नवफुल्लय-पडसुत्तर-दुग्गनारि व्व ॥१३॥

व्याख्या—'ये' केचन 'जिनवराणां' तीर्थकृतां 'पूजाम्' अभ्यर्चनं 'कुर्वन्ति' सम्पादयम्ति 'ते' जीवाः 'भवन्ति' जायन्ते सकल-सुस्त्माजनम् । दृष्टान्तानाह—दीपकशिस्त्रश्य—कर्मकरीजीवः नवपुष्पकश्य—मालाकारजीवः पद्मोत्तरश्य—नौवित्तककर्मकरजीवः दुर्गनारी च—कायन्दीवास्तव्यवृद्धा ता दीपकशिस्त-नवपुष्पक-पद्मोत्तर-दुर्गनार्यः ता इव इत्यक्षरार्थः ॥१३॥ भावार्थस्त्वाख्यानकगम्यः । तानि चामूनि ।

#### तत्र तावद् दीपकशिखाख्यानकमारभ्यते । तचेदम्---

सेयवियाप पुरीए कम्मयरी आसि गंगदत्त ति । अह अन्नया य जिणदीवदाणपुत्रं सुयंतीए ॥१॥ तथा हि—

> जो देइ भत्तिनिब्भरिचरो जिणनाहृदीवयं तस्स । जायंति सयलकल्लाणयाइं सहलाइं पुन्नेण ॥२॥ नाओवज्ञियतेल्लेण भत्तिपब्भारनिब्भरंगीए । दीवसविन्म देवस्स दीवओ दिन्नओ तीए ॥३॥ सहपरिणामवसेणं समज्ज्ञयं तीए भोगफलकम्मं । कालकमेण मरिउं तीए नयरीए नाहस्स ॥४॥ सिरिविजयधम्मरत्रो भज्जाए जयाभिहाए कुच्छीए । उप्पन्ना पुत्ततेण तयणु सा सुविणयं नियइ ॥४॥ किर पज्जलंतजालाकलावनिद्ववियतिमिरपब्भारो । निद्धूमो मुहकुहरेण पविसए पावओ उयरे ॥६॥ तत्तो सहसंबद्धाए तीए पड्णो पयासिओ सविणो । फ़रियपयावो पुत्तो तुह होही राइणा भणियं ॥७॥ गब्भे पवडूमाणे संजाओ तीए दोहलो एसो । कयरयणालंकारा दोणाणं देमि जइ दाणं ।।८॥ तो तीए पुहइपालेण पूरिओ दोहलो अह कमेण । जाओ य पवरपुत्तो पसत्थतिहिकरणसंजोए ।।९॥ दीवसिहामलनियगत्ततेयपिहरूणियभवणतमपसरो । दीवयसिहो ति नामं विहियं सपसत्थिदिवसिम्म ॥१०॥ संगहिओ कुमरेणं कला इलावो कमेण संसिण व्व । पत्तो य हरिणनयणीहिययहरं जोव्वणारंभं ॥११॥ एतो य महीमहिलाकंचीदामं व कंचियानयरी । गुरुविक्रमेक्करसिओ विक्रमसेणो निवो तत्थ ॥१२॥ तस्साऽऽसि पढमजोव्वणमणोहरा रायहंसगइगमणा । गंधव्वदत्तनामा धूया रूवाइगुणकलिया ।।१३॥ बीणाविन्नाणेणं जो मं निज्जिणइ तस्स हं घरणी । इय एरिसा पहन्ना तीए कया गरुयगव्वेण ।।१४॥ तीए तीए पहन्नाए निययविन्नाणगुरुमरट्टा वि । निज्जिणिया अइबहुया नरेसरा एरिसं सोउं ।।१४।। दीवयसिहकुमरेणं जणओ भणिओ अहं पि पेच्छामि । वीणाविन्नाणं से तो नरवइणा कयाणुन्नो ॥१६॥ सिंधर-तरंग-गुरुरयरहरयणारुद्धरायकुमरेहि । अणुगम्मंतो पत्तो कंचिपूरि गुरुपयाणेहि ।।१७॥ आवासिओ य तन्नयररायअप्पियपिकट्टपासाए । काऊण कामिणीनयणमोहणं सयलसिंगारं ॥१८॥ आरुहिय गरुयसिंधुरबंधुरखंधेसु धीरिमाकलिओ । पत्तो य रायमग्गेण सुहृडसंकिण्णमस्थाणं ॥१९॥ महियलमिलंतभालयलमणहरं तेण नरवई नमिओ । उवविद्वो य तयाऽऽणाए रइयसिंहासणे रम्मे ॥२०॥ दिद्वा य तत्थ सज्जियसरस्स मयरद्धयस्स वासगिहं । ठायण्णजलहिलहरीलल्णालीलाए कुलभवणं ॥२१॥ गंधव्वदत्तकुमरी अमरी विय सयल्खंदरावयवा । दीवयसिहकुमरो वि हु तीए मयणो व्व सिचविओ ॥२२॥

## प्त. जिनपुजाफलवर्णनाधिकारे दोपकशिखाख्यानकम्

दोण्हं पि नयणभमरा परोप्परं ताण वयणकमलेख । निरुवमलायन्नमहं पियंति अणुवरयमणवंछा ॥२३॥ पुञ्चं पि पुहृद्वपालेण तिन्नि दिवसाणि निसरणो हत्थी । विहिओ आसि तओ सो आणीओ रायभवणिम्म ।।२४।। तो तस्स करे कवलो समप्पिओ गुरुछहाकिलंतस्स । आसारिया य वीणा कमरीए करेणसन्नेज्झे ॥२५॥ ताहे रणंतवीणासरं सुणेउं करी कवलमवसो । मोत्तं कुमरिसयासम्मि परिथओ सहवसवत्ती ॥२६॥ तीए वीणाविन्नाणकोसलं पासिङ्ग्ण विउसयणा । तम्गूणकित्त्वणपवणा संजाया धुणियसिरकमला ॥२०॥ कुमरो वि पुण पयंपद्व विन्नाणिममीए संदरं किंतु । तंती इमा न सद्धा वेणू वि ह वाल-उवलेहिं ॥२८॥ अह भणियं नरवइणा कह नजाइ ? तो झड त्ति कुमरेण । उन्वेदिऊण तंतीए कड्डिओ कोमलो वालो ।।२९।। मज्झाओं वेणुदंडस्स दंसियं निवहणो उवलखंडं । तत्तो य सज्जिकणं वीणादंडं सबद्धीए ।।३०।। आसारिऊण तंती वाएउं जा पयत्तओ रूग्गो । तो तीए सवणसहयं सहं सोउं सुयइ हत्थी ॥३१॥ विन्नाणाइसएणं कुमरस्स नरिंदपमुहपुरलोगो । जाओ उब्भूयपमूयहरिसपरिपुरियसरीरो ॥३२॥ रन्ना वि पसत्थमुहत्त-करण-सहवार-रुग्गन्मि । काराविओ कुमारो पाणिग्गहणं समं तीए ॥३३॥ तो तत्थेव य कइय वि दिणाणि पीणत्थणीए तीए समं । भंजंतो विसयसहं ठिओ कुमारो अहऽन्नदिणे ॥३४॥ सम्माणिओ समाणो सर्द्धि गंधव्वदत्तकमरीए । नियबलभरपरियरिओ विसज्जिओ नरवरिंदेण ॥३४॥ वश्वंतो संपत्तो कमेण कुमरो पुरे पहुद्राणे । आवासिओ य तप्परिसरम्मि एत्थंतरे तत्थ ॥३६॥ ककनरेसरकुमरी नियरूवविणिज्जियामरी अहिणा । दद्रा मय त्ति निजाइ दाहनिमित्तं मसाणिम्म ॥३७॥ डिंडिमसद्दं सोउं उल्लबिया पणइणी कुमारेण । निस्सारिज्जह सुंदरि ! सजीवमाणुसमिमं नियमा ॥३८॥ कह पिययमो वियाणइ ? इय भणिए तीए जंपइ कुमारो । डिंडिमसहविसेसेण तयणु मा भणह कहमेयं ? ॥३९॥ कुमरेण कहियमहिणा दद्दा तो तीए जंपियं एयं । जीवाविउं वियाणिस ? तेणुत्तं अत्थि ता मंतो ॥४०॥ जइ एवं जीवावसु पिययम ! एयं पर्यपियं तीए । नियपुरिसं पद्मविय कुमरेण धरावियं मुख्यं ॥४१॥ कारानियं चियाए पञ्चासन्निम्म तेण मंडल्यं । तो तत्थ गओ दिट्टो कक्रमहीसामिणा कुमरो ॥४२॥ कहियं च तस्स रत्रा कत्रा लीलावई इमा मज्झ । दट्टा कसिणभयंगेण कुणस ता निव्विसं एयं ॥४३॥ मिल्लाविया य मंडलयमज्झभायम्मि सा कुमारेण । काऊण सिहाबंधं सरिउं विसनासणं मंतं ॥४४॥ भणिया एसा उद्वित् देहि मुहसोयणं सजणणीए । तत्तो समुद्रिया सा कंचणतंबाळ्यं घेतं ।।४४॥ दिन्नं मुहसोयणयं तं दट् दुं हरिसिओ जणो सन्वो । वज्जावियं च वद्धावणयं कुमरेण पडिसिद्धं ॥४६॥ भणियं च मए तुम्हाण दंसियं मंतकोउयं एयं । अज्ज वि सविसा एसा इय जंपंतस्स तस्स तओ ॥४७॥ पडिया सा मंडलए तो भणिओ सायरं नरिंदेण । कुमरो तेणावि कया कुमरी मंतीई विसवियला ॥४८॥ कुमरिं पच्चुज्जीवियमवलोएउं पहरिसिओ राया । सो वि हु नाओ सिरिविजयधम्मरलो सुओ ति इमो ।।४९।। नीओ य निययभवणिम्म निवडणा पारितोसियं दाणं । दिन्ना कुमरी कुमरस्स तत्थ तेणावि परिणीया ॥५०॥ तीए सह विसयसोक्लं उवभुंजेऊण कइय वि दिणाणि । संचिलओ निययपूरिं पत्तो य कमेण उज्जेणि ॥४१॥ जाए संशासमए सुवन्नजाले सरस्स उवकंठे । दिद्रा चिया जलंती तीसे जालाविसेसेण ॥४२॥ एसा सजीवमडया एयं देवीण साहिउं कुमरो । अंधारपडं पावरिय करयले कलिय करवालं ॥५३॥ एगेण भडेण समं गओ चियासन्नपायवतलम्म । जा तत्थ ठिओ ता तक्खणेण गयणंगणगगाओ ॥४४॥ अवयरिओ सोयामणिपुंजो व्व सिंहि व्व दिणयररहो व्व । नियतेयपज्जलंतो चियाए कावालिओ एगो ॥४४॥ जालावली चियाए नट्टा मंडलयमालिहेऊण । मन्तुचारपुरस्सरमप्पालइ डमरुगं एसो ॥५६॥ तो उड्डामरडमरुगसद्दं सोउं चियाए मज्झाओ । हा ताय ! ति भणंती समुद्धिया कन्नया एगा ॥५७॥ भयकंपिरसञ्बंगा घेत्तं केसेस कड्टिया तेण । संठविया मंडलए हदेण भिउडीए भेसिता ॥५८॥

करकलियकत्तिएणं भणिया संभरस देवयं इद्वं । एत्तियमेत्तो जम्हा होही तह जीवलोओ ति ॥४९॥ तो भामितो जमरायम् लयासमकरालकरवालं । मा साहसं भणंतो संपत्तो झत्ति कुमरो वि ॥६०॥ तत्तो कवालिएणं अद्धत्थंभीकओ विचितेइ । एसो महप्पभावो को वि तओ ईसि संखद्धो ॥६१॥ भणिओ कवालिएणं महाणुभावा ! न जुज्जए तुज्झ । मम विग्ध[करण]मेवं कवालिओ भारभूड अहं ॥६२॥ पारद्धं थीरयणायरिसणमंतस्स साहणं अज्ञ । बारसमासपमाणा कया मए पञ्चसेवा वि ॥६३॥ इण्हि पुण पारद्धा पहाणसेवा नरिंदकन्नाए । दिज्जइ बली तओ इह एसा उप्फेरछउमेण ॥६४॥ कन्ना अवन्तिवद्धणनरवहणोऽवंतिणि त्ति नामेणं । मंतेण कैया सुनिरुद्धचेयणा आणिया एत्थ ॥६४॥ भयवं करालजालो वि ह्यवहो थंभिउं कओ सोमो । एवं विहिए मंतो सिज्झइ ता मा कुणसु विग्वं ॥६६॥ दीवयसिहो वि जंपइ थीवज्झा गरहिया महाभाग !। कारणमिणं महंतस्स पावपब्भारभवणस्स ॥६७॥ ता कि सिद्धेणं पि हु मंतेणं नरयकारिणा इमिणा ? । पडिसिद्धं तुम्हारिसपुरिसाण जओ विसेसेणं ॥६८॥ ता कि तुमए ववसियमणज्जजणजोग्गमेरिसं पावं ?। एवं वृत्तो कुमरेण लज्जिओ जंपिउं लग्गो ॥६९॥ एवमिणं जं तमए पर्यपियं सन्वहा कओ मज्झ । गरुओ अणुग्गहो पावपडलपन्भारपिहियस्स ॥७०॥ एरिसक्रमंतकरणेण किह मए पेच्छ मइलिओ अप्पा ?। ता मन्ने मह सुद्धी न अश्थि नरए वि पडियस्स ॥७१॥ ता द्विकसियमेयं परिचत्तं सब्बहा मए इर्णिह । पायच्छित्तं सिरिपव्वयम्मि गंत् चरिस्सामि ॥७२॥ तमए समप्पियव्या रत्नो कत्ना पभायसमयम्मि । उचियमिणं सप्परिसाण जंपियं दीवयसिहेण ॥७३॥ कस्स न चुकं खलियं समेइ भववासमहिवसंतस्स । पुणरिव तह जइयव्वं जहा न महिल्जाए अप्पा ॥७४॥ संपाहिस्सामि अहं भवओ आणं परंपियं तेण । तत्तो गओ कवाली कुमरेण वि कन्नया नीया ॥७५॥ निययावासे देवीण साहिओ तीए बइयरो सब्वो । सोऊण तयं विम्हियमणाओ जायाओ ताओ वि ॥७६॥ गोसे अवंतिवद्धणनिवस्स कुमरेण अप्पिया कन्ना । कहिओ य असेसो वि ह कावालियविहियवुत्तंतो ॥७०॥ सोऊण तयं कन्नाए वहयरं पमुङ्ओ पुहङ्गालो । तं चिय कन्नारयणं वियरइ सुपसत्थदिवसम्मि ॥७८॥ महया महसवेणं कओ विवाहो ठिओ तिहं कुमरो । कह्य वि दिवसे विसए पंचपयारे अणुहवेउं ॥७९॥ नियदेसे संचलिओ पत्तो पउमावईए नयरीए । आवासिओ य परिसरधराए वणराइरुइराए ।।८०।। नाउं कंचिनरिंदेण सो वि तस्सम्मुहो समणुपत्तो । नीओ य निययअत्थाणमंडवे विहियसम्माणो ।।८१।। जाया तत्थ ठियाणं नरिंद-कुमराण एवमुल्लावा । जंपई कुमरो अत्थेत्थ नत्थि वा संपर्य थोभो ॥८२॥ मज्झ मएणं नित्थ त्ति राइणा जंपिए भणइ कुमरो । अत्थि तओ आह निवो जइ होइ मिलंतयं पत्तं ।।८३।। दीवयसिहो पयंपइ अमिलंते वि हु करेमि पत्ते हं । तत्थ करिज्ञस जमहं पत्तं अप्पेमि भणइ निवो ॥८४॥ पडिवने कुमरेणं तत्तो य दुइज्जवासरे राया । कामल्यं नियकन्नं मूयगपत्तं समप्पेइ ॥८५॥ तस्स तओ मंडरूए निवेसिया तेण विहियसियवेसा । तो तीए पत्तदेवयमवयारइ मंतसरणेण ॥८६॥ जाव न जंपइ कि पि हु ता सो उवउत्तमाणसो होउं। गाढयरं परिवत्तइ मंतं चित्तस्स मज्झिम्म ॥८७॥ तत्तो कालविलंबेण पत्तदेवी पर्यापेउं लम्गा । सा जंपिया कुमारेण कहस्र कि एत्तिया वेला ? ॥८८॥ तो पत्तदेवयाए पर्यपियं मूयगं इमं पत्तं । भणियव्वं पूण पणकरणजोगओ तो मए शत्ति ॥८९॥ गंतं हिमवंताओ आणेउमिमीए मूलिया दिन्ना । जह जंपणस्स सत्ती जायइ एयाए तो मज्झ ॥९०॥ जाओ कालविलंबो एत्तियमेत्तो तओ कुमारेण । काउं विणोयमेयं विसिज्जिया देवया निमउं ।।९१।। सा मुयगा पर्यपिउमारद्धा मूलियापभावेण । तत्तो हरिसियहियएण कंचिरत्ना कुमारस्स ।।९२।। दिन्ना कन्ना तेण वि विवाहिया तत्थ कइयवि दिणाणि । उवभुंजिऊण पंचप्पयारविसए स तीए समं ॥९३॥

१. या सन्निरु - खं रं । २. इ राया श्र० - खं र रं ।

बुद्धीहिं जहा अभओ नीईहिं निवो भुयाहिं गोविदो । तह दीवयसिहकुमरो संजुत्तो चउहिं दहयाहिं ॥९४॥ नियबलभरपियरिओ पउमावहपुरवरीए नीहिरिओ । सेयवियं नियनयिं पत्तो उत्तुंगपासायं ॥९५॥ अहिसित्तो नरनाहेण निययरे पसत्थिदवसिम्म । जाओ य सत्तुसंदोहदळणदक्को महाराया ॥९६॥ कालेण समुप्पन्ना पुत्ता चिंता य एरिसा जाया । किं पुव्वभवे विहियं मए १ जमेसा महारिद्धी ॥९७॥ इय ईहा-ऽपोहपरस्स तस्स निस्सेसरायतिलयस्स । जायं जाईसरणं दिद्दो तो तेण पुव्वभवो ॥९८॥ अह आसि गंगरुद्दा कम्मयरी तीए दीवओ दिनो । देवस्स तप्पभावेण एरिसो हं समुप्पन्नो ॥९९॥ नाजम इमं पूयइ जिणेसरे कुणइ संघसम्माणं । रहजत्ताओ पवत्तइ भित्तक्भरतिक्भरसरीरो ॥१००॥ अह अन्नया य अहिसिन्जिण रज्जिम जेट्टनियकुमरं । पासे पहासस्रीण संजुओ चउहिं वि पियाहिं ॥१०१॥ पव्वइओ समहिज्जियसुत्तत्थो विहियतिव्वतवन्तरणो । मिरउममरंगणाणं हिययहरो मुरवरो जाओ ॥१०२॥

#### ॥ दीपकशिखाख्यानकं समाप्तम् ॥२८॥

## इदानीं नवपुष्पकास्यानकमारभ्यते । तश्चेदम्-

आसी विल्लुरपुरे मालागारो असोगनामो ति । सयवत्त-जाइ-मचकुंद-[कुंद]कुसुमाइं विक्रिणइ ॥१॥ अह अन्नया य विक्किणिय कुसुमनियरं गिहम्मि गच्छंतो । कम्मऽवि सावयभवणिम सुणइ गिज्ञंतगेयाहं ॥२॥ ता तत्थ गओ पेच्छइ सहा गायंति केवि नचंति । वायंति केवि गंभीरसद्दमाउज्जसंदोहं ॥३॥ किमिमस्स गिहे ? इय पुच्छियम्मि केणावि अक्सियं तस्स । जिणपडिमाए पहट्टा जाया तो ऊसवो <sup>२</sup>एत्थ ॥४॥ तिहयणगुरुणो पडिमा जिणस्स दिट्टा पहिट्टहियएण । मालागारेण तओ भत्तिभरुब्भिन्नपुरुएण ॥४॥ चितियमणेण जह एन्नभायणं सावया इमे भुवणे । पूर्यति जिणं विच्चेवि नियधणं गरुयभत्तीए ॥६॥ ता अहमवि [जिण]पडिमं पूर्णमे विचितिङ्गा जा नियइ । पुष्फकरंडयमञ्झे ता नव फुल्लाणि लद्धाणि ॥७॥ तो तेण गरुयभत्तीए पुरुया भुवणसामिणो पिडमा । निमया य महीयलमिलियभालवट्रेण बहमाणा ॥८॥ असरिसभत्तिवसेणं बद्धं तप्पचयं सहं कम्मं । अइकमइ तस्स कालो जिणिदबहुमाणज्तस्स ॥९॥ अह अन्नया य मयरद्भयस्स मित्ते वसंतसमयम्मि । वियसावंते वणराइमसमसुसुयंधकुसुमेहि ॥१०॥ भमरउलरोलमुहला घेतुं सहयारमंजरी तेण । पुहईवइस्स नवफुल्लएण सप्पणयमुवणीया ॥११॥ संतद्रेण नरिंदेण ठाविञो मालियाण सन्वेसि । मयहरपयम्मि आउक्खयम्मि सो सुद्धपरिणामो ॥१२॥ मरिऊगं एलउरे जाओ पुत्तो विसिद्धसिद्धिस्स । नवलक्सवदिवणनाहो तओ वि मरिऊग तत्थेव ॥१३॥ जाओ नवकोडीणं द्विणवई अह तओ वि कालगओ । संजाओ तत्थेव य नयरे नवकणयलक्लेसो ॥१४॥ नवकणयकोडिनाहो जाओ मरिउं पुणो वि तत्थेव । तो मरिऊणं नवरयणलक्खनाहो समुप्पन्नो ॥१५॥ तत्तो वि मओ नवरयणकोडिसामित्तणं समणुपत्तो । एत्तो वाडिपुरीए वल्लहरायस्स नरवइणो ।।१६॥ अंगरुहो संजाओ अहिसित्तो तो निवेण नियरज्ञे । जाओ महापयावी वसीकयासेसनरनाहो ॥१७॥ नवलक्क्गामसामी तह जक्काहिद्रियाइं नव तस्स । पुव्वपुरिसागयाइ तेण निहाणाइं पत्ताइं ॥१८॥ अह 'अन्नया य कज्जल-जलहर-रोलंबसामलसरीरो । थुव्वंतो सुर-चारणनियरेण जिणेसरो पासो ॥१९॥ समवसरिओ तओ सो परि[ग्रन्थाग्रम् ४०००]यरिओ बहुनरिंदविंदेहिं । आरूड़ो जयवारणखंधे पत्तो समवसरणे ॥२०॥ परिहरियरायककुहो ओयरिऊणं गइंदखंघाओ । पणिमय पासिजिणिदं नरेसरो थोउमारद्धो ॥२१॥ जय जय पास ! जयप्पयास ! पयडियवरसासण !, विविहवाहि-उवसम्गवम्गसंसम्गपणासण ! । आससेणनररायजाय ! विन्नवउं महापहु !, बहुविहदुहदुत्थियहं देव ! विन्नित्तं सुणि महु ॥२२॥

१. पिच्छइ —रं०। २. इत्थ —रं०।

अज्जु सलक्सणु सूरु अज्जु सुंदरु सुविहाणउं, अज्जु पसत्थउ वारु अज्जु वासरु सुपहाणउं।
अज्जु नेहि! नक्सत्त जांगु तिहि करण विसिद्धउं, दुल्लहदंसण भावसारु जं तुह मुहु दिद्धउं ॥२३॥
एवं थोऊण जिणं उवविद्धो जोडिऊण करजुयलं। धम्मकहापज्जंते पासजिणो पुच्छिओ एवं ॥२४॥
किं सामि! कयं सुक्रयं भवम्मि पुन्ने मए जमेसा मे। रायसिरी १ तो कहिया पुन्नभवा भयवया तस्स ॥२४॥
जह नवफुल्लेहिं तए जिणपिडमा पूइया तओ सुक्रयं। संजायं तेणेसा रिद्धी तुह असिरसा जाया ॥२६॥
तं सोउं तेणावि हु जाईसरणेण जाणियं सन्वं। एयं पुण इय गाहाए पभिणयं केणइ बुहेण ॥२०॥
नवसयसहस्स-नवकोडिसामिओ दिविण-कणय-रयणाणं। नवगामलक्स-नवनिहिवई य नवफुह्मओ जाओ ॥२०॥
निमऊण जिणं गंतूण राहु[……] भुंजिऊण रायसिरिं। अहिसिंचिऊण कुमरं रज्जे पुणरिव य पत्तस्स ॥२९॥
पासजिणस्स सयासे पन्वहओ चिरयचारुतवचरणो। मिरऊण पंचपंचुत्तरेसु सो सुरवरो जाओ ॥३०॥

#### ॥ समाप्तं नवपुष्पकाख्यानकम् ॥२६॥

## इदानीं पद्मोत्तराख्यानकमारभ्यते । तचेदम्--

वाणारसीए सुरवरतरंगिणीतीरविहियसोहाए । संखिसयदंतपंती संखो नाइत्तगो तत्थ ॥१॥ तस्साऽऽसि गिहपओयणपभूयपन्भारधरणधुरधवलो । गुणवंतो थिरचित्तो कुलउत्तो नंदणो नाम ॥२॥ अह अन्नया य नाइत्तगस्स कज्जेण कम्मि वि पएसे । गंतुण पडिनियत्तो सिसिरजरुं नियइ पउमसरं ॥२॥ फलिहमणिघडियकुट्टिमत्रुलं व तेलोक्करुच्छिभवणस्स । तुलीतलं व जलदेवयाए सयणत्थमच्यथं ॥४॥ सारयजलहरखंडं व निवडियं पिडनिहिं व गयणस्स । मुउरो व्व दिसिवहणं सियायवत्तं व फणिरन्नो ॥५॥ पउरपयपूरियं पि हु विलसिरछच्चरणपंतिपरिकलियं । संखसहस्समुहं पि हु असंखजलयरसमायन्नं ॥६॥ बहुरुहरिपरिगयं पि हु नलहरिमालाविलासरमणीयं । नीरुयजलयरज्यमवि सरोयसत्ताहिगयमज्झं ॥७॥ मीणजुयं गयणं पिव रहवररयणं व चारुचक्कजुयं । तिदिवं पिव सुरसहियं सविलासं तरुणिवयणं व ॥८॥ तो तत्थ सिसिरनीरे मगगपरिस्समपणासणनिमित्तं । मज्जंतएण तेणं दिद्वं लद्वं सहसपत्तं ॥९॥ मयरंदमत्तमहुयरमणहरझंकारबहिरियदियंतं । घेतुण तयं रंगंतरुहरमुत्तरइ जाव सरं ॥१०॥ तो निययरूव उवह सियअमररमणीहिं च उहिं कन्नाहिं। भणियमिममुत्तमस्स य कस्स वि जोगं ति तं सोउं।।११॥ सो चिंतइ नायचइसंखो मह उत्तमो तओ तस्स । अप्पेयव्वं तत्तो पत्तो नायचइस्स गिहे ॥१२॥ सो तस्स तं समप्पइ जंपइ नाइत्तगो वि तं दर्दुं । उत्तममुत्तमजोग्गं तं सोउं नंदणो भणइ ।।१३।। मह उत्तमो तुमं चिय तो संखो भणइ मम वि सुविसिट्टो । सेट्टी उत्तमठाणं ता तस्स इमं समप्पेमो ।।१४।। तो जंति गिहे ते दो वि सेट्रिणो जाव तं समप्पंति । तेण वि वुत्तं जुत्तं उत्तममिममुत्तमस्सेव ॥१५॥ नायत्तइ-नंदणया तमुत्तमो जाव तं पयंपंति । वज्जरइ तओ सेट्री अम्हाणं उत्तमो मंती ॥१६॥ सव्वे वि तओ गंतुंण मंतिमंदिरिममं अमचस्स । अप्पंति सो वि उत्तममुत्तमजोगां समुङ्गवइ ॥१०॥ जंपंति ते वि अम्हार्णे उत्तमो तं तओ भणइ मंती । अम्हं तुम्हाणं पि हु नरेसरो उत्तमं पत्तं ॥१८॥ ता तस्स समप्पेमो इय जंपिय ते गया नरिंदपुरो । विहियपणामा उवर्णिति राइणो तं सहस्सद्रुं ॥१९॥ अह आह महाराया उत्तमिममुत्तमस्स होइ ति । सोऊग इमं जंपंति ते वि तं उत्तमो अम्ह ॥२०॥ तो जंपइ पुरुद्दवई कमकमलमहं पि जेसि पणमामि । ते उत्तम ति ता नाणगन्भसूरीण उवणेमो ॥२१॥ मयपाणमत्तरुचरणरुणुझुणारावमणहरं तत्तो । आरुहिय गंधसिधुरखंधे सद्धि सुबुद्धीहि ॥२२॥ नंदण-नायत्त्रइ-सेट्रि-मंतिपभिद्रहिं पउरलोएहिं । नीहरिओ नरनाहो सुरीण सयासमणुपत्तो ॥२३॥

१. नाहु ! —रं०। २. णमुत्त० —रं।

पणमित् पायपउमं सूरीण सहस्सपत्तमप्यंति । तं ददृण पयंपंति सूरिणो महुरवाणीए ॥२४॥ अमरकरि व्व करीणं कंचणसेलो व्व अवरसेलाणं । तारावइ व्व ताराण कप्परुक्तो व्व रुक्ताणं ॥२५॥ सरनाहो व्य सराणं धम्माणं जिणवरिंदधम्मो व्य । चिक्क व्य निरंदाणं इयरफणीणं फर्णिदो व्य ॥२६॥ चिंतामणि व्व रयणाण सेसजाईण मणुयजाइ व्व । सव्वेसिं तित्थयरो जमत्तमो तस्स ता जोगां ॥२७॥ तो गंतुं जिणभवणे जिणेसरं नंदणस्स दंसंति । सो वि हु पभूयभत्तीए मुयइ जिणनाहसिरैकमले ॥२८॥ सञ्वे वि जिणं तत्तो खोणीमंडलमिलंतसिरकमला । बहुमाणवससमुच्छलियबहलरोमंचकंचुइया ॥२९॥ सरीहिं तओ तेसिं पयासियं भयवओ गुणसवन्नं । विहिया य उचियसद्धन्मदेसणा बहुमया तेसिं ॥३०॥ जायं च बोहिबीयं भोगफलं कम्ममज्जियं तेहिं। जायं अणुमइपुत्रं कुमारिगाणं चउण्हं पि ॥३१॥ अवरुप्पराणुबंधेण तिम्म जम्मिम्म ताण सञ्चेसि । जाया रिद्धी कालक्रमेण सुविसुद्धभावेणं ॥३२॥ पंचत्तिममो संपष्प नंदणो पउमविसयमज्झिम । नंदणनामिम पुरे परिहासिहए वयंसि व्व ॥३३॥ तारावीढनरेसरसुतारनामाए परमभज्जाए । कुच्छिसि समुप्पन्नो पुत्तत्ताए तओ तीए ॥३४॥ रंगंतल्हरिमालं हंसावलिकल्पिकमलकोसेसु । मयपाणमत्तभमरउल्रुल्ल्णुश्णारावरमणीयं ॥३५॥ पउमसरं पविसंतं दिट्टं सुमिणिम्म वयणकमलेण । तत्तो सहसंबुद्धाए साहियं नरवरिंदस्स ॥३६॥ तेणुत्तं तह संदरि ! पहाणपुत्तो भविस्सइ तओ सा । उञ्बहइ सह पमोएण गरूभमह अन्नया जाओ ॥३७॥ दोहरुओ जह दीणाण देमि दाणाइ तह य कीरेमि । पउमसरेसुम्मीलियकल्हारपरायछूरिएस ॥३८॥ दोहरुयद्ब्बरुंगीए तीए सो अक्खिओ नरिंदस्स । संपाडिओ नरिंदेण पहरिसुफुल्लनेत्तेण ॥३९॥ जायम्मि पसवसमयम्मि पसविया पुत्तमुत्तमं देवी । नियगत्तदित्तिसंताणपहणियासेसतमपसरं ॥४०॥ लद्धो नालयनिक्खणणखणियखोणीयलम्म पउमनिही । नामं पि तेण पउमुत्तरो त्ति विहियं नरिंदेण ॥४१॥ वच्चड विद्धि अहियं कलाकलावेण कमलनयणो सो । पत्तो तत्तो सन्वंगसंदरं जोव्वणारंभं ॥४२॥ ताओं वि कन्नयाओं चत्तारि वि कम्मधम्मजोएण । आयामुहीए नयरीए दोन्नि दोणस्स नरवङ्गो ॥४३॥ धयाओ जायाओ पउमावइ-कुमुइणीभिहाणाओ । तो दोन्नि हत्थिगाउरनयरे जियसत्तरायस्स ।।४४॥ विब्भमवह त्ति पढमा बीया धूया पुणो विलासवई । कालक्रमेण ताओ वि जोव्वणारंभमणुपता ।।४४।। जाया जणयाण मणे चिंता होही इमाण को भत्ता । अणुरूवो ? तो पडिछंदएहि आणाविया कुमरा ॥४६॥ तेसि वियइसहीणं समप्पिया जंपिया य ता एवं । लक्खेउं कहियव्वो भावो कुमरीण अम्हाण ॥४०॥ तत्तो सहीहिं कुमरीण दंसिया रायकुमरपडिछंदा । भणियं च ताहिं कि उएत्थ रूबमेत्तेण नाएण ? ॥४८॥ जाणेयव्वी जीवो सहीहिं भणियं भवंति किं मणुया । निज्जीवा ? तो जंपंति ताओ जीवो पवरभावो ॥४९॥ भणियं सहीहिं सो फिह जाणिज्जइ ? तयणु ताओ जंपंति । लिंगेहिं विसिट्टेहिं सहीहिं भणियं तयं सोउं ॥५०॥ काणि पुण ताणि र्छिगाणि ? तो पयंपंति रायकन्नाओ । सन्त्रत्थ उचियवित्ती सहीहि तो एत्रमुख्नवियं ॥५ १॥ लिक्बज़इ कहमेसा ? तेण पओगेण हिययगम्मेण । भणियं सहीहिं कीरउ सो वि पओगो तओ तार्हि ॥५२॥ भणियं जइ एवं ता आणह वन्नयसमुभायं एत्थ । तह चित्तपट्टियाओ ताओ वयंसीओ उवर्णिति ॥५३॥ अद्धुम्मीलियपउमुप्पलाणि लिहियाणि दोणतणयाहि । लिहियं विसिद्धकन्नाजुयलं जियसत्तुध्याहि ॥५४॥ तत्तो भणियं सञ्वाण रायकुमराण पेसह इमाणि । भणियञ्वा ते एयाणुरूविमह आलिहेयञ्वं ।।५५॥ तो दंसियव्वमम्हं जेण सजीवत्तमक्खिमो तुम्ह । तज्जणयाणं ताओ सहीओ कहिउं समप्पंति ॥५६॥ तयणु नरिंदेहिं वि रंजिएहिं निस्सेसरायकुमराण । वरचित्तपष्टियाओ पट्टवियाओ तओ तासु ॥५०॥ आलिहिय पेसियाओ कुमरेहिं नरवरिंदकन्नाहिं । अवलोइउं पयंपियमेए सन्वे वि निज्जीवा ॥४८॥

१. तो - रं । २. सिरिकमले - रं । ३. इत्थ - रं ।।

तं सोउं रायाणो मणम्मि खेयाउरा विचिंतिति । को एयाओ रंजिस्सइ ? ति पिंडिया दुहावते ॥४९॥ भणियं च—

> उद्वेगमहावर्ते पातयति पयोधरोन्नमनकाले । सरिदिव तटमनुवर्षे विवर्धमाना स्रता पितरम् ॥६०॥ दोण्हं पि नरिंदाणं अहऽन्नया मागहेहिं अत्थाणे । पउमुत्तरकयगाहा पढिया उहामसहेण ॥६१॥ आलाणिन्म उ हत्थी नियए ठाणिन्म घेप्पए अस्सो । हिययिन्म पवरमहिला सुयणो सन्भावमेत्तेण ॥६२॥ कहियं च तेण पउमुत्तरेण रइया परंपराए इमा । निसुया कन्नाहिं तओ भाष्यं एसो सजीवो त्ति ॥६३॥ ता चित्तपट्टियाओ तस्स वि पद्रवह अह नरिंदेण । पउमुत्तरस्स पद्रावियाओ दिद्राओ तेणावि ॥६४॥ नायं च जहा--- लिहियव्वमेत्थ एयाणुरूवयं तत्तो । पउमस्स पुव्वभायम्मि वियसियं कमलमालिहियं ॥६४॥ अवराभिमुहं पडिबुद्धमुप्पलं लिहियमुप्पलसयासे । उड्डंतनिलीयंतो भमरज्वाणो कओ तेस ॥६६॥ उभयाणुवत्तणपरो ठिहिओ कन्नाजुयस्स सन्निज्झे । तरुणो रसंतरत्थं सुहुमं रेहंतराणुगओ ॥६७॥ को निउणमिणं जाणइ ? अणुरूवं ताव मज्झ पिडहाइ । एरिसवयणं लिहिऊण चित्तफलहीस कुमरेण ॥६८॥ पद्मवियाओ तार्सि पलोइया तार्हि पलइयंगीहि । कुमरीहि निययसहियणसम्महमेवं समुल्लवियं ॥६९॥ पेच्छह तस्स वियद्वत्तमसरिसं तो सहीयणो भणइ । को इह भावो ? तो कन्नयाओ भावं पयासंति ॥७०॥ पुट्वाभिमुहं पुउमस्स कमलमरुणोदएण वियसेइ । उप्पलपच्छिममुप्पलमुम्मीलइ बालचंदेण ॥७१॥ एसो एत्थ वियासो सलहिज्जइ तह य कहइ अविओगं । भमरजुवाणो तह वयणलिहणमक्खइ अगव्वं तं ॥७२॥ अवराहि पुणो जियसत्तरायकन्नाहि जंपियं एयं । एयाणुसारसंगयमेयं रूवं कुमारस्स ॥७३॥ तत्तो सहीहिं विम्हियवियसियवयणारविदं-नित्ताहिं । कहियं तेसि जणेराण ते वि हरिसियमणा जाया ॥७४॥ अवरोप्पराणुराओ पउमुत्तर-कन्नयाण संजाओ । तत्तो महरिहरिद्धीए तेण वीवाहिया ताओ ॥७५॥ सर्ढि च तार्हि नवजोव्वणार्हि चउर्हि पि रायकुमरीर्हि । उवभुंजइ विसयसुहं नियपिउकमकमरुसरहंसो ॥७६॥ तारावीदनरिंदेण अन्नया सहमुहत्त-नक्सत्ते । अहिसित्तो पउमुत्तरकुमरो रज्जे पहिद्रेण ॥७७॥ तेणावि निययभुयदंडचंडिमाडंबरेण सुंडा वि । अक्लंडमहीमंडलनरेसरा सेवगा विहिया ॥७८॥ पालइ पिंडहयपिंडमडमयगलघडमवणिवीढमसममई । गाढाणुरत्त-सुवियङ्कियाहि पोढंगणाहि समं ॥७९॥ उवभुंजंतो पंचप्पयारविसए विणोयविस्त्वतो । वचंतं पि न याणइ कालं दोगुंदगो व्व सुरो ॥८०॥ एतो य अउज्झापुरवरीए राएण देवगुत्तेण । निसुया रूवाइगुणा पउमुत्तररायपत्तीण ॥८१॥ संपेसिकण द्यं भणाविओ सो समप्पस्न कलते । तेणुत्तं जुत्तमिमं वोत्तुं पि न उत्तमनराण ॥८२॥ पुण पउमुत्तरराया भणाविओ देवगुत्तनरवङ्णा । जङ्ग न समप्पसि ता तुह होही न हु रज्जसामित्तं ॥=३॥ तं सोउं पउमुत्तरस्त्रा दूओऽवगन्निओ जाव । ता देवगुत्तराया कोवदवानरुपलिचतणू ॥८४॥ गुडियगइंदारोवियनाराइयनरवरिंदविंदेण । पक्खरियतुरयआरूढपोढफारक्कचक्केण ॥८५॥ रहरयणचडिय-पहरणविहत्थवरसहडचक्कवालेण । वज्जंतसमरभेरीभंकाराजरियनहेण ॥८६॥ वावल्ल-सेल्ल-मोग्गर-असि-सर-तीरी-तिसूलसत्येहिं । भीसावणेहिं कोवुब्भडेहिं पाइक्कचक्केहिं ॥८७॥ एएहिं असेसेहिं वि अणुगम्मंतो रणेक्करसिएहिं । समरंगणभूमीए संपत्तो देवगुत्तनिवो ॥८८॥ पउमुत्तरो वि रह-गय-तुरंग-पाइक चक्कपरियरिओ । नियखंधवारसंभारभरियभुमंडलो पत्तो ॥८९॥ तो दोण्हं पि हु अग्गिमदलाइं जइलच्छिलालसमणाइं । उम्मुकहक-हुंकारभीमरूवाइं भिडियाइं ॥९०॥ दोघड़घडा सह गयघडाहिं त्रया समं तुरंगेहिं । अन्भिट्टा गरुयरहा रहेहिं सुहडा पडिभडेहिं ॥९१॥

१. पवरविलया -- रं० ।

## ८. जिनपुजाफलवर्णनाधिकारे पद्मोत्तराख्यानकम्

आयक्षायद्वियचावदंडउम्मुक्ककंकपत्तेहिं । संछाइयं नहयलं वासारत्ते घणेहिं व ।।९२॥ कयभिउडिभालवट्टा दट्टा दो वि सुहडसंघाया । अवरोप्परं सुनिट्टुरसत्थपहारेहिं पहरंति ॥९३॥ निसियासिपट्टपाडियसिराणि नचंति भडकबंधाइं । हुकंति महीमंडरुपडियाणि वि सुहदसीसाइं ॥९४॥ एरथंतरम्भि भडहंडमुंडमालाउलम्मि संगामे । अब्भिट्टा पउमुत्तरपुहईवइ-देवगुत्तनिवा ॥९५॥ मेल्लंति सीहनायं दोन्नि वि हक्कंति दो वि वमांति । उच्छल्यिमहामच्छरपरन्वसा दो वि पहरंति ॥९६॥ इस-कृंत-सत्ति-तीरी-तोमर-नारायसत्थनियरेहि । निप्पसरं पहरंता रज्जंति परोप्परं दो वि ॥९७॥ ता लद्धलक्खयाए दक्खेण खणंतरेण सो बद्धो । पउमुत्तरेण रन्ना रणंगणे देवगुत्तनिवो ।।९८॥ संगाममहीवीढे जयसंभं निक्सणितु नरनाहो । जयजुत्तो संपत्तो बलवंतो निययआवासे ॥९९॥ मुको य देवगुत्तो राया काउज्ज तस्स सम्माणं । जाओ य साह्वाओ पउमुत्तरेवरनरिंदस्स ॥१००॥ चउरंगबरूसमेओ समागओ नियपुरिं तओ राया । परिपाल्ड महिवल्यं निम्मू लुम्मूलियारिगणं ॥१०१॥ कालक्रमेण जाया पुत्ता वररूवधारिणो तस्स । निश्चं पि बंदिविंदाण दाणरसिएकहिययस्स ।।१०२।। अह अन्नया य अत्थाणमंडवे सहडसंकडिल्लान्मि । पडिहारेण नरिंदो विन्नत्तो कयपणामेण ॥१०३॥ देविंदजालिओ विज्जुमालिओ महइ दंसणं तुम्ह । भणिओ तओ नरिंदेण देह जं तस्स दायव्वं ॥१०४॥ गंतूण दारपालेण अक्लिए इंदजालिओ भणह । न हु दविणनूणया मे पसायओ रायपायाण ॥१०५॥ कज्जं तु रायचरणावलोयणं कहइ सो वि तं रत्नो । जइ न कुणइ पेक्खणयं ता एउ पर्यपिए पहुणा ॥१०६॥ सो आगंतुं पणमेवि रायपयपंकयं समुवविद्वो । आणंदवियसियच्छो पेच्छइ लर्चिछ निवसहाए ॥१०७॥ अह गयणाओ नवजोव्वणाए रमणीए संगओ स्वयरो । अवयरिओ अत्थाणे करारुकरवारुवम्मकरो ॥१०८॥ दिहो य तओ अब्सुहिओ य राएण सविणयं एसो । सो वि नरिंदं नर्मिउं पर्यपिउं एवमाढत्तो ॥१०९॥ महया पओयणेणं देव ! अहं तह सयासमङ्गीणो । भणिओ रन्ना जं किर मए वि सिज्झह तयं कहस्र ॥११०॥ तेणुत्तमहं दुव्वारवइरिणा पाविओ पहु ! इयाणि । तं तु सुओ परनारीसहोयरो सव्वया वि मए ॥१११॥ ता देव ! इमा दइया अब्भहिया मज्झ जीवियस्सावि । रक्खेयव्वा नासो व्व जाव सत्तुं विणासेमि ॥११२॥ तं सोउं नरनाहो जंपइ किर केत्तियं इमं कज्जं ? । सो भणइ तुह न किं पि हु मह पुण सव्वस्समवि एसा ।।११३॥ तुज्ञपयावेण अहं निज्जिणिउं सत्तुमागमिस्सामि । इय भणिय समुप्पइओ फलिणीदरुसामलं गयणं ॥११४॥ तब्भजा पुण उन्नमियवयणकमला पलोयए गयणं । स्रणमेत्रेण तओ सा करुणसरं रोइउं लम्मा ॥११५॥ तो पुच्छिया नरिंदेण रुयसि किं भइणि ? सा वि पडिभणिया । संजाओ मेलावो पयट्टमाओहणं दोण्हं ॥११६॥ तो भणियं भूबहणा करेमि किं भूमिगोयरो अह्यं ?। इय एव पयंपंताण ताण गयणंगणग्गाओ ॥११७॥ रुहिरच्छडाकराला परिमलरुणुझुणिरभिमरभमरउला । मंदारकुसुमकयमुंडमालिया निवडिया पुरओ ॥११८॥ दद्दृण तयं कंकेल्लिपल्ल्वारुणकरेण गिण्हेउं। तप्पणइणीए वच्छत्थलम्मि निहिया रुयंतीए ।।११९॥ हा हिययदइय! हा मज्झ दइय! हा अमयमइय! मणरुइय! हा बल्लह ! तुज्झ न सुंदरं ति मणसा विचितेमि ॥१२०॥ हा ! मंदभाइणीए अहियं दोलायमाणहिययाए । रे दिव्व ! तं ममोविर केरिसओ ? तं न याणामि ॥१२१॥ मा भइणि ! भाहि सुहडाण हुंति एवंविहाणि समरम्मि । मा होसु कायरा एस एइ तुह अक्खओ भत्ता ॥१२२॥ कहकह वि हु भूवइणा एवं मंभीसिया ठिया जाव । वच्छयलिनिहियसिरमुंडमालिया तरलतरनयणा ॥१२३॥ ताव सहस त्ति गयणाओ निवडिया तस्स विग्गहावयवा । कर-चरणमाइणो करुस-कमरु-कुलिसंकियपसत्था ॥१२४॥ तो दिट्टपच्चया सा सुदुक्खिया पुण वि परुविउं रुग्गा । हा भाय ! भाय ! संपइ कहसु तुमं कत्थ वच्चामि ? ॥१२५॥ सो हु दुरंतो दुजओ रणंगणे मज्झ भत्तुणो सत्तू । तो तेण पावमइणा विरूवमेयारिसं विहियं ॥१२६॥

१. मिल्लांति सिंहनायं - रं । २. तरनरवरिंदस्स - रं ।

हा सहयसार ! हा कित्तितार ! हा रूवमार ! दुहवार ! । दे ! देस दंसणं दृहय ! दीणवयणाए मह इण्हि १२७॥ हा पणडपत्थ! हा वियडवच्छ! हा सरसपंकयदलच्छ!। हा करणदच्छ! हा हिययसच्छ! तं कत्थ दहूखो ? ॥१२८॥ इय वच्छयलनिवेसियकर-चरणाए दढं रुयंतीए । निवपज्जंतो लोगो रुयाविओ तीए भणियं च ॥१२९॥ संपद्द सिणिद्धबंधव ! कज्जं कुण देहि मज्झ कट्टाइं । जह झत्ति अमरलोए गंतुण मिलेमि दःयस्स ॥१३०॥ तेणावि भणियमेयं जुत्तं सुकुलीणवीरघरिणीण । तो तीए कए रन्ना कारविया सुरहिकद्वचिया ॥१३१॥ घेत्रुण मुंडमालं सह कर-चरणाइएहिं नियपइणो । विज्ञाहरस्स भज्जा सज्जा पज्जालियचियमा ॥१३२॥ काउं नियउच्छंगे अंगावयवे पियस्स उवविद्रा । सरुहिज्ञंती निस्सेसरायपज्जंतलोएण ॥१३३॥ तो पवणवसवियंभियकरालपज्जलियजलणजालाहि । विज्जाहरभज्जा अत्ति भासरासीकया तत्थ ॥१३४॥ तो पउमुत्तरराया जलंजली जाव वियरए तीए । तो रुहिरारुणगत्तो पत्तो विज्जाहरो सहसा ॥१३५॥ भणियं च तेण वियसंतवयणकमलेण जयउ नरनाहो । जस्स पभावेण मए निज्जिणिओ दुजयपिडवक्स्बो ॥१३६॥ जइ मज्झ हिययदृद्यं दृद्यं न हु तं निरंद ! रवखंतो । ता किह पिडभयमह्यं हृद्वेण एवं विणासंतो ? ॥१३७॥ इय एवमुल्लवंतस्स तस्स वज्जप्पहारपहउ व्व । पउमुत्तरनरनाहो अहियं चिंताउरो जाओ ॥१३८॥ एएण महासत्तेणऽविस्ससंतेण कस्स वि परस्स । मह अप्पिया नियपिया मए वि एयारिसं विहियं ॥१३९॥ भज्जाविणासभीएण अप्पया न हु अणेण अवरस्स । सो पुण सिग्धयरं चिय मए कओ पावकम्मेण ॥१४०॥ विस्सासघायओ हं जाओ खयरीविणासकरणेण । अहवा अवियारियकज्जकारिणो केत्तियं एयं ? ॥१४१॥ सत्थत्थपंडियस्स वि मज्झेणाऽऽवडइ किं पि तं कज्जं । जं न जणइ चित्तसुहं घेप्पंतं नेय मुचंतं ।।१४२॥ अपरिक्लियकयकज्ञं सिद्धं पि न सज्ज्ञणा पसंसंति । सुपरिक्लियं पुणो विहृडियं पि न जणेइ वयणिउजं ॥१४३॥ महिमंडलन्म अजसो भिमहि काही न कोइ विस्सासं। कस्स वि अवरस्स जए मज्झ वि एवं कुणांतस्स ॥१४४॥ अवरं च वीररमणीण जुत्तमेयं मए भगंतेण । उच्छाहिऊण विहियं थीवज्झालक्खणं पावं ।।१४४।। पुच्छंतस्स नियपियं उत्तरमेयस्स किं पयच्छिस्सं ? । विवरं जइ देइ मही ता हं पविसामि पायालं ।।१४६।। दहुं, विरुक्सवयणं निवइं तेणिंदियास्यिनरेण । वाएउं हुरुद्विस्वयमेयं पहियं पहिद्वेण ।।१४७॥ पणमह चलणे इंदरस इंदजालम्मि लद्धलक्सस । तह अट्टसंवरे संवरस्स सुपइट्टियजसस्स ।।१४८॥ तं सोउं पउमुत्तरराया जा नियइ ता न तत्थ चिया । न हु खयरो तो नायं विलसियमिणमिदियालकयं ।।१४९।। दावेइ दविणलवलं तो सायरमिदियालियनरस्स । राया रंजियहियओ चरिएणं तस्स गुणनिहिणो ॥१५०॥ वेरगगभावियप्पा पुरुद्ववई पेच्छिउं तमच्छरियं । अंतोरमंतसंवेगभाविओ चिंतिउं रूग्गो ॥१५१॥ खणदिष्टनष्टऋवं जहा इमं इंदियालमह जायं । संसारविलसियं पि हु तह अथिरं पेच्छ सब्वं पि ॥१५२॥ विलसंतवारविलयालोयणभमणं व चंचलं पेम्मं । अनिलंदोलियलवलीदलोवमं तारतारुणणं ।।१४३।। पवणुक्कालियरंगिरतरंगमालाचलाचलं जीयं । अथिरसरूवं वित्तं चित्तं व सरायजीवाणं ।।१५४॥ एवं विचित्रयंतो विन्नत्तो सो वरोहिएण इमं । दुक्खंतरिसी अज्जं समोसढो देव ! चउनाणी ।।१४४।। तं सोउं नरनाहो सपरियणो साबरोहणो चलिओ । आरुहिय मत्तहत्थि संपत्तो सुरिसन्नेज्झे ।।१५६॥ गुरुणो चरणे नमिज्ण धरणिवीदम्मि तयणु उवविद्रो । धम्मकहापज्जन्ते सप्पणयं पुच्छए एवं ॥१५७॥ भयवं ! पुव्विल्लभवे मए कयं किं ? जमेरिसा रिद्धी । पुरओ वा किं भविही ? इय भणिए पभणइ मुणिदो ॥१५८॥ पुन्विल्लभवे पउमेण पूड्ओ आसि जिणवरो तुमए । तेण सुरिंदसमाणा रिद्धी एयारिसा तुज्झ ॥१५९॥ जाईसरणेण तओ पुन्वभवो जाणिओ नरिंदेण । भाविभवा वि हु कहिउं पारद्धा मुणिवरिंदेण ॥१६०॥ सिद्धं चउिहं पि पियाहिं तुज्झ होही निरंद ! सुरलोगो । सत्तमजम्मिम पुणो परमपयं तं पि पाविहिसि ॥१६१॥ तं सुणिऊण नरिंदो हरिसवसुद्धुसियरोमरेहिह्नो । काऊण गंठिमेयं पावइ सम्मत्तवररयणं ।।१६२।।

अंतेजरेण सिंद्धं पणिमय पयपंक्रयं मुणिदस्स । हरिसाऊरियहियओ संपत्तो निययपासायं ॥१६३॥ एवं विसुद्धहियओ सुइरं परिपालिऊण सम्मत्तं । मुणिभणियविहाणेणं सिद्धो सो सत्तमभविम्म ॥१६४॥

## ॥ पद्मोत्तराख्यानकं समाप्तम् ॥३०॥

## इदानीं दुर्गनार्याच्यानकमारभ्यते । तश्चेदम्-

कायंदिपरोए नरिंद-चंद-नागिंदनमिय[कम]कमलो । समवसरिओ जिणिदो तत्तो तन्नयरनरनाहो ॥१॥ सिंगारियपउरपयापरियरिओ सिंधरं समारूढो । तित्थयरवंदणत्थं नीहरिओ गरुयभत्तीए ॥२॥ दिहो दुगाथेरीए नीर-इंधणकए भमंतीए । तो तीए कोइ पुहो सपरियणो जाड कत्थ निवो ? ॥३॥ तेणुत्तं तित्थयरस्स दुसहदारिद्ददक्खदरुणस्स । अभिवंदण[त्थ]मेयं निसामिउं चिंतए थेरी ॥४॥ सकयत्थो एस जणो जो नियसत्तीए प्रयह जिणिदं । अहयं तु अकयसुक्या धणरहिया किह तमचेमि ? ॥५॥ एवं विचितिज्ञणं उम्मीलियसिंदुवारकुसुमाणि । घेत्तृण मुहालन्भाणि रन्नमज्झाओ सा चलिया ॥६॥ सकयत्था हं जिणनाहचरणतामरसमच्चइस्सामि । एरिसस्रहपरिणामाए तीए अद्धंतराहे वि ॥८॥ जायं पज्जवसाणं अइवुङ्कृत्तेण जीवियव्वस्स । विष्फुरियपहापडलो सुरलोए सुरवरो जाओ ॥९॥ महिमंडलिम पडियं तीए सरीरं पुरीजणो दट्टं । किं मुच्छिया मया वा एसा ? करुणाए सवियक्को ॥१०॥ नी रच्छडाहि सिंचइ कड्डइ हिययं मुहे जलं खिवइ । वत्थं चलेण वीयइ तह वि न जंपइ न संचलइ ॥११॥ तो गंतं जिणइंदं पणिमय पुच्छइ निबद्धकरकमलो । किं मुच्छिया ? अह मया दुग्गा ? तो भयवया भिणयं ॥ मज्झ परिपूर्यणत्थं आगच्छंतीए आउयखएण । पूर्यापरिणामेण वि इमीए अमरत्तर्णं पत्तं ॥१३॥ एत्थंतरे स देवो नियचरियं ओहिणा वियाणेउं । विष्फुरियरयणकुंडलिकरणकरंत्रियकवोलजुओ ॥१४॥ जा वंदिउं पवत्तो जणस्स ता दंसिओ जिणवरेण । भो ! पेच्छह पचचत्त्वं एसो सो थेरिजीवसुरो ॥१५॥ तत्तो जणेण भणियं अहो ! पभावो जिणस्स पूयाए । जीए परिणामेण वि पाविज्जइ एरिसा रिद्धी ॥१६॥

## ॥ दुर्गनार्याख्यानकं समाप्तम् ॥३१॥

जह एएसिं जाया जिणपूया सोक्ससंपयाहेऊ । तह अन्नस्स वि जायइ ता जइयव्वं इमीए सया ॥१॥ सौरभ्यभाजिकुसुमादिपदार्थसार्थैः सिद्धान्तसिद्धविधिनोभयथाऽपि शुद्धाः । श्रीमज्जिनं जितमेशेषविकारजातं श्रेयस्करं सुकृतिनः परिपूजयन्ति ॥१॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवसूरिविरिचतवृत्तावास्यानकमणिकोरो जिनपूजाफलोपवर्णनो नामाष्टमोऽधिकारः समाप्तः ॥८॥

# THE WAY

## [ ९. जिनवन्दनफलाधिकारः ]

व्याख्यातो जिनपूजाफराधिकारः । साम्प्रतं जिनबिम्बं पूजितं विधिना वन्दनीयमिति अतो जिनबिम्बवन्दनफर्लं व्याचिख्या-सुराह—

## तित्थयरवंदणेणं पाविज्ञइ संपया सुराईणं । जह पत्ता बउलेणं तह सेदय-नंदजीवेहिं ॥१४॥

व्याख्या—'तीर्थकरवन्दनेन' सर्वजप्रणामादिना ''पाविज्जह'' प्राप्यते आसाद्यते 'सम्पद्' रुक्ष्मीः 'सुरादीनां' गीर्वाणप्रभृती-नाम् । दृष्टान्तानाह—'यथा' येन प्रकारेण 'प्राप्ता' रुब्धा 'बकुरुन' मारुकारेण 'तथा' तेनैव प्रकारेण 'सेदुव-नन्दजीवाभ्यां' सेदुवकश्च ब्राक्षणो नन्दश्च श्रेष्ठी तज्जीवाभ्याम् इत्यक्षरार्थः ॥१४॥ भावार्थस्वाख्यानकेभ्योऽवसेयः । तानि चामूनि ।

१. ०म [—]सविं० प्रतौ ।

#### तत्र तायद् बकुलाख्यानकमारभ्यते । तच्चेदम्-

कंचणधर इव सगुणं कंचणसोहं सिरीए वहमाणं । कंचणसिद्धपउरं कंचणपुरमेल्यि रमणीयं ॥१॥ तत्थ य मालायारो बउलो नामेण सुइसमायारो । भज्जा य पउमिणी पउमिणि व्व गुणरायहंसाणं ॥२॥ तत्थ य सियधयमालं सिरिसंठियकणयकलससोहिल्ठं । तडिलय-बलायमालासंगयसरयञ्भखंडं व ॥३॥ सिरिरिसहेसरभवणं हिमगिरिसरिसं समगगगुणकलियं । गञ्भहररहियसिरिरिसहबिंबरेहंतगञ्भहरं ॥४॥ तम्मि य वसंतसमए विसेसपरमुसवो समारद्धो । सावयजणेण जिणपुंगवस्स गुरुईए रिद्धीए ॥५॥

## तथा हि---

विरइयवंदणमालं ललामउल्लोलयं विहारलयं । विलसंतफुल्लहरयं विचित्तविच्छित्तविलरयणं ॥६॥ चित्तियभित्तिविभायं पवित्तपडमंडवावरियगयणं । वेसुज्जरुसिंगारियसावय-सावियजणाइन्नं ॥०॥ तत्थ य मालायारा समागया पुष्फविकिणणकज्जे । सञ्चे वि नयरवासी विसेसअत्थागमनिमित्तं ॥८॥ बउलो वि तेर्हि समयं समागओ पुष्फपैच्छियाहत्थो । गरुययरपुष्फवच्छयवाबडपियपउमिणिस णाहो ॥९॥ विक्रिणिय पुष्फिनिवहा मणोरहाईयलाभपरितुहा । सन्वे वि गया थक्को बउलो नियपणहणीसहिओ ॥१०॥ सहकम्मोदयवसओ चिंतियमिमिणा जिणाययणमञ्झे । एत्तियपूष्फेहिमहो ! किं विहियमिमेहिं विणएहिं ? ॥११॥ कोउयवसओ जा जिणहरस्स मज्झिन्म पविसइ सभज्जो । ता पेच्छइ सन्वं जिणवरस्स सोहासमुदयं सो ॥१२॥ जिणमंडवमञ्झगओ सव्वालंकारभूसियसरीरं । पेच्छइ जिणवरविंबं हरिसाऊरिज्जमाणमणो ॥१३॥ चितेइ पुत्रवंता एए खुलू सावया वइय अत्थं । जे पुयंति जिणिदं करंति एयारिस जतं ॥१ ४॥ अंगीकएहजम्मा अत्थोवज्जणमणा वयमहन्ना । घरवासमोहियमणा जे परलोयं न चितेमो ॥१५॥ उन्बरियपाडळामाळियाए एयाए ताव पूर्णम । अहमवि जिणमिय चितिय निययपियं पर्जमिणि भणह ॥१६॥ पूर्णम जिणवरं भणिस जइ तुमं तीए जंपियं सामि ! । पूयसु संगयमेयं मणोरहो मज्ह पूग बहुओ ॥१७॥ जइ एवं तो कुणिमो वयमंग[ल]लक्त्वा जियमिमस्स । तीए भणियं पिययम ! सहत्तिया जह इमं कुणिस ॥१८॥ कइवयदिणेहिं विहिया उज्जमणे बिलविहाणमायरिउं । तिलञ्जो निवेसिञो पउमिणीए रिसहस्स भालयले ॥१९॥ तत्तो य पहरिस्त्रिक्भिज्जमाणरोमंचकंचुइयतणुणा । बउलेणं सकलत्तेण वंदिओ रिसहजिणइंदो ॥२०॥ आउक्सयम्मि गयउरपुरम्मि सिरिकमलसेणनरवरूणो । देवीए रयणमालाए सुरुओ सहयस्मिणेणं ॥२१॥ सो बउलमालिओ पूयपुव्वजिणवंदणाणुभावेणं । जाओ पुत्तो कयरयणचूडनामो गुणवसङ्खो ॥२२॥ जह गहियकलाविज्ञो अवहरिओ हत्थिणा अरन्नमि । जह कयसुरसन्निज्झो सुहाइं पत्तो सुपुन्नेण ॥२३॥ जह तिलयसुंदरीपमुहपणइणीसंगओ सुहाभागी । संजाओ तह नेयं सन्वं पि ह रयणचुडाओ ॥२४॥

## ॥ बकुलाख्यानकं समाप्तम् ॥३२॥

## इदानीं सेदुबकाख्यानकमारभ्यते । तश्चेदम्---

मगहाजणवयउत्तंससिन्नमं अत्थि बहुजणाइनं । सिरिरायगिहं नयरं अणुरायगिहं व लच्छीए ॥१॥ तत्थऽत्थि पत्थिवो परमसन्वसत्थत्थित्थिरियबुद्धीए । अस्संखसंखउक्षायखगगपिडवक्ष्वखयद क्लो ॥२॥ विक्लायजसो दिक्लन-दाणगुणरयणभूसियसरीरो । लायन्नपरमिसंघू सुपिसद्धो सेणिओ नाम ॥३॥ उवसंतडमर-डिंबाडंबररज्जं परक्कमगुणेहिं । अइकमइ पालयंतस्स तस्स कालो कलावइणो ॥४॥ अह अन्नया कयाई अत्थाणे सुहडकोडिसंकिन्ने । उज्जाणपालएणं विन्नत्तो निमय पयकमलं ॥४॥ अक्खल्यिविमलकेवलविसारिकरनियरगुरुपयासेण । निह्यतमितिमरनियरो तिमिरहरो इव महावीरो ॥६॥

१. ०पुरमित्थ -रं०। २. •पत्थिया • -रं०।

भुवणत्त्रयसिरिधरिओ गुणसिरुए चेइए समवसरिओ । मुणिजणमणसुमणोहरन्रिणीवणविष्ट्रयाणंदो ॥७॥ तव्वयणसवणओ वंदणेण तव्वयणदंसणेण पह्नु ! । पणिमयजिणपयकमलो सहलत्तणमत्तणो कुणउ ॥८॥ तं वयणं अमरसोहसन्निभं निसमिज्ञण नरनाहो । हरिसभरनिव्भरंचियसव्वंगो उद्रिओ सहसा ॥९॥ दाउम पीइदाणं अद्धत्तेरस य तो सहस्साइं। अइगरुयविभुईए नीहरिओ वंदणनिमित्तं।।१०।। संचित्रयगुरुबलभरसंभारनमंतफणिवइफणोहो । वरतुरयसमारूढो संचलिओ सेणियनरिंदो ॥११॥ उवरोहेणं चिलया केइ कुउहलियमाणसा अन्ने । भत्तिभरेणं अवरे रायाणो तेण सह बहवे ।।१२।। उवरिधरियायवत्तो निवारियासेसरायगुणवत्तो । रमणीयणनयणंजलिसङ्ग्हिपज्जंतलायन्त्रो ॥१३॥ संपत्तो य कमेणं नरनाहो समवसरणभूमीए । कणयज्ज्ञय-वंदणमालसंकुले तद्वयसालिम ॥१४॥ परिहरिय तुरय-चामर-सियछत्त-करालखगगनिवर्चिधो । तयणु पयट्टो गंतुं सपरियणो पायचारेण ।।१५॥ सिरिवीरचरणकमलं दुहदलणं सयलसुक्खसंकलणं । निहिकंखिणा निहाणं व तेण लद्धं सउन्नेण ॥१६॥ हरिसभरनीरपरिपूरपूरियासेसरोमवणराई । भारुयरुनिहियकरकमरुसंपुडो पणमिउं थुणइ ॥१७॥ जय जय गरुयपरक्कम ! जय जय असमाणसत्तसंपन्न ! । जय जय तवसिरिसोहिय ! जय जय जिणवर ! महावीर! ॥१८॥ बारुत्तणम्मि लीलाए चालियं जेण मरुचूलमां । चलणमोण महाबल ! तेण फुडं तं महावीरो ॥१९॥ कडपूर्राणिपसुहं कालचक्कजणियं च कन्नकीलकयं। उवसम्गं जं न गणिस तेण फुडं तं महावीरो ॥२०॥ तुच्छत्तणेण तणमिव संगमयसुरंगणाओ गणियाओ । गुणनिहि ! तुमए जेणं तेण फुडं तं महावीरो ॥२१॥ संगमयामरजणिया अवगणिया जेण विविहउवसम्गा । अन्ने वि य नाह ! तए तेण फुडं तं महावीरो ॥२२॥ एवंविहमुवसमां गोसालयपमुहण्चणीएहिं। जं सम्मं सहिस कयं तेण फुडं तं महावीरो ॥२३॥ अणहअणारियदेसे अणज्जजणजणियदेहसंतावे । भयरहिओ जं विहरसि तेण फुडं तं महावीरो ॥२४॥ इय धीरत्तणकुरुहर ! भवारिभीयाण भव्वसत्ताणं । भयभेरवभवहरणं विहेस विरियं महावीर ! ॥२४॥ इय थुणिउण जिणिदं तिपयाहिणपुरवयं पुरुइपालो । आबद्धपंजलिएडो उवविद्रो उचियदेसम्मि ॥२६॥ गंभीरिमगुणनिज्जियमंदरमंथिज्जमाणजलहिरवो । भयवं पि भुवणहियओ धम्मकहं कहिउमाढत्तो ॥२७।! जह जीवा बज्झंती मुच्चंती जह व संकिलिस्संति । अइवसङ्रोवगया संसारं परियडंति जहा ॥२८॥ एत्थंतरम्मि एगो गरुंतैकोढो निरागिई पुरिसो । भयवंतपायमुरुं पणामपुर्व्वं समझीणो ॥२९॥ दत्थ ठिओ परिसिचइ पयकमलं भगवओ विगयसंको । ससरीराओ घेत्तुण कोढदुगांधखयरसियं ॥२०॥ अमणुत्रमुत्तिरूवं तं पासित्ता पसेणईतणओ । गुरुकोवानिरुतरिरुयअहरदेरो चिंतए एवं ॥३१॥ भुवणत्तयभत्तिवसुल्लसंतजणनिवहनमियपयकमलं । अभिभवइ भुवणसामि कहमेसो दूरगयलज्जो ? ॥३२॥ एयं न जुत्तिजुत्तं जं गुरुपरिभावयं उविवखेउं । इयरनराण वि मह उण विसेसओ सत्तिमंतस्स ॥३३॥ सइ सामत्थे गुरुणो जे परिभवकारयं उविवखंति । नियजणणिकिलेसकराण को गुणो ताण जायाणं ? ॥३४॥ ता कि एयस्स तण् तण्णि खंडाइं कप्परेऊण । अविणयनिहिणो पावस्स दसदिसिं देमि भूयवर्लि ॥३५॥ किं वा एयस्स दुरासयस्स सयमेव मंडलगोण । तालहलं पिव पाडेमि खंधमूलाओ सिरकमलं ? ॥३६॥ किंतु न जुत्तं एयं जिणवरपुरओ विरोहकरणं मे । जिमह परोप्परमच्छरगया वि जीवा उवसमंति ॥३७॥

तथा हि-

जत्थ नयाखंडलमउलिमंडलो महियलं समित्तयइ । भयवं भवंतभयभिरभवियनित्थारणसमस्थो ॥३८॥ तत्थुवसमंति वहराणऽन्नोन्नविरोहिसव्वजीवाणं । पुव्विकयाणि वि भावाण संभवो भवइ न कया वि ॥३९॥ तम्हा चिट्टउ एसो दुट्टो निक्किट्टकुट्टअभिभूओ । एत्थ ट्टाणिम्म तहा कुणउ जिहच्छं वि चिट्टाओ ॥४०॥

१.तकुहो निरा -रं०॥

जह पण एसी होही विणिमाओ समवसरणबाहिं ति । ता नुणमविणयफलं दायव्वं मे सयं चेव ॥४१॥ समयंतरिम छीए मुणिवडणा गरस सो नरो भणड । नरवडणा पण छीए जीवस सुचिरं तमं देव ! ॥४२॥ अभएणं पण छीए जंपइ सो मरस्र तं सि जीवस वा । मा जीवस मा मरस्र व कैयछिके कालस्यरिए ।।४३।। तं वयणं सोऊणं जिणिद ! मा जीवस त्ति खर-फरुसं । घयसित्तजलणपंजो व्य नरवई कोवपज्रलिओ ॥४४॥ तस्यवरिअक्तिसंकोयसन्निया अंगरक्व नियपरिसा । जइ एस कह वि कृटी उद्रह तत्तो गहेयव्वो ॥४४॥ धम्मकहापज्जंते पणमित्ता मुणिवरिंदपयकमलं । सो निस्सारसरीरो निस्सरिओ ताण पश्चक्वं ॥४६॥ ते वि ह तमणु विलम्पा विणिमाया तस्स धरिसणनिमित्तं । अवलोइऊण ते गहणमुज्जए सो वि किं कुण्ड ? ॥४७॥ अंगीकयफारफुरंतजञ्चतवणीयभासुरसरीरो । वरमउड-कुंडलधरो उप्पद्वओ गयणमग्गेण ॥४८॥ वलिया विलक्खिचत्ता चित्ताउहकलियकरयला सहडा । संपत्ता विम्हयसहियमाणसा रायपासिम्म ॥४९॥ अगोसरेण तेसिं कहियं सो झत्ति निययतेएण । तिरियंतो देवपहं, देवपहं देव ! उप्पइओ ॥५०॥ अहह अहो ! अच्छरियं पेच्छह भणिऊण चिंतए राया । ता किं असुरो एसो ? विज्ञासिद्धो ? सुरो किं वा ? ॥४१॥ कि में संसयकरणेण ? संसयं जयगुरुं पपुच्छेमि । हत्थत्थकंकणाणं कि कज्जं दप्पणेणऽहवा ? ॥५२॥ भणड निवो जयसामिय ! को एस नरो ? किमेत्थ संपत्तो ? । किं वा एयस्स तणू अभिभूया कोढरू वेण ? ॥४३॥ सोहम्मसरो एसो भणइ जिणो जंपई निवो नाह !। देवत्तं जह पत्तं इमिणा तं सामि ! साहेसु ॥५४॥ औयन्नस भणइ जिणो अत्थि इहं सुरघरेहिं संकिन्ना । वच्छाजणवयमज्झे कोसंबी नाम नयरि ति ॥४४॥ असरिसफुरंतविकमअस्संखअणीयकलियरज्ञो वि । नरनाहसयाणीओ तत्थऽत्थि समगगुणनिलओ ॥५६॥ ताए पुरीए निवसइ दारिह्सहोयरो दिओ एको । विन्नाण-नाण-गुणरयणविज्ञओ सेदओ नाम ॥५०॥ समरूव-गुणा तस्सऽत्यि गेहिणी बंभणी विणयकलिया । अणुसरिसो संजोगो सच्चविओ जीए भवणम्मि ॥५८॥ तीए समं विसयसुहं अणुभुंजंतस्स जंति दियहाइं । तस्स पुरिमज्झकणभिक्खवित्तिकरणेकचित्तस्स ॥५९॥ अह अन्नया कयाई वेलामासे पवक्रमाणिस्म । भणिओ य बंभणो बंभणीए हक्कारिउं एवं ॥६०॥ मम गब्भपसवसमए पञोयणं घय-गुडेण भावि ति । ता एयं कत्तोचिय ठाणाओ आणस तमिन्हि ॥६१॥ अह भणड दिओ मम मंदिरम्मि वित्तं वराडयामेत्तं । अवि नित्थि कहं होही तयभावे वंछिओ अत्थो ? ॥६२॥ इय चिंता[भर]घणपवणपूरपेरिज्जमाणमणरुक्तो । भणिओ कंताए पसन्नकंतवयणाए सो एवं ॥६३॥ गंतुण महारायं सपसायं कुणसु जेण सेवाए । काही तुट्टी दारिहकंदरुक्खक्खयं खिप्पं ॥६४॥ जंपइ विष्पो नरवइसेवाए मज्झ कोसलं नित्थ । साहसु तुमं पि सुंदरि ! जं कायव्वं मए एत्तो ॥६५॥ तो बंभणी भणीओ घेतुं कुसुमाणि मलयमज्झाओ । गंतुण सीहवारं नरवहणो तं समचेसु ॥६६॥ अणुदियहं तुह भत्तिं दट्ट्रण सुनिच्चलं नरवरिंदो । करुणामयमयरहरो पुरिस्सइ वंछियं अत्थं ॥६७॥ नवरं जया नरिंदो भणइ जहा भद्द ! तं वरं वरसु । पुच्छित् मं महायस ! मग्गेयव्वो वरो तइया ॥६८॥ एवं ति मन्निज्ञणं पभायसमयम्मि गोहरूीपूज्वं । कुसुमेहि सीहवारं पद्दियहं पूयए सो उ ॥६९॥ खीणिम्म लाभविग्वे दट्टूणं तस्स निचलं भत्ति । हक्कारिउमाह निवो ममासु तं देमि तुद्दो हं ॥७०॥ कि देसो तुह दिजाउ ? अन्नं वा हिययवंछियं भद्द ! । सो भणइ भट्टिणी पुच्छिऊण नरनाह ! मग्गिस्सं ॥७१॥ गंतुण बंभणीए निवेइयं अज्ज मह निवो तुद्रो । तो कहस तुमं जं किंचि पश्थिवं तत्थ पत्थेमि ॥७२॥ तो बंभणीए भणिओ भोयणमगगासणिम्म मम्गेसु । दीणारदिक्खणा विय कन्नुस्सारं च पइविदसं ॥७३॥ गंतूणऽग्गासण-भोयणाइ जं मिगाओ निवो तेण । मिगायमइथोवं भद्द किं तए ? पभणिओ अहवा ॥७४॥ जो जित्रयस्स अत्थस्स भायणं सो ह तित्रयं लहइ । इय चितिज्ञण रन्ना पिडवन्नं तस्स तं चेव ॥७५॥

१. कयछीए -रं०। २. श्राइनसु -रं०।

तं कुव्वंतं दृहं नरनाहऽब्भासवित्तणो अन्ने । चिंतंति कुणइ देवो महापसायं दियस्स जओ ॥७६॥ तो अम्हेवि य एयं भोयण-सयणा-ऽऽसणेहिं पूएमो । पासद्विएहिं रन्नो पञोयणं जायए जेण ॥७७॥ इय चिंतिज्ञण ते वि ह नियगेहे भोयणं निमंतेउं । दीणार-वत्थज्यलं च दिक्खणाए पयच्छंति ॥७८॥ सो तारिसलाभाओ संजाओ रिद्धिसंजुओ अइरा । पुत्ताइसंतईए वि किमवि विद्धि समग्रपत्तो ॥७९॥ एवं दक्खिणलोभा गिहे गिहे उन्विमत्तु भुंजंतो । कोढेण समभिमुओ तिन्वेणमजिण्णसन्भावा ॥८०॥ पुञ्चं व तह वि रत्नो भोयणमग्गासणे ठिओ कुणइ । परिसंडियंगुलि-नासाविवरो निस्संकिओ संतो ॥८१॥ दर्टूण तारिसं तं भयाउ मंतीहिं पभणिओ राया । एसो हु महारोगो बाढं संचरणसीलो त्ति ।।=२॥ तो वारिज्जउ एसो भोयणमग्गासणिम्म कुन्वंतो । एयट्राणे पुत्ताण को वि द्राविज्जए जोग्गो ॥८३॥ पडिवन्ने रन्ना एवमत्थु भणिओ स मंतिवागोण । पुत्तेण तुज्झ निवमंदिरम्मि भोत्तव्वमेत्ताहे ॥८४॥ तेणावि निययपुत्तो पट्टविओ भोयणाइकज्जम्मि । चिट्टइ उव्विग्गमणो रोगक्कंतो सयं तु गिहे ॥८५॥ वहूंते पुण रोगे रुज्जंतेहिं सुएहिं तस्स वई । काराविउं कुडीरं सुन्हाओ तं च दटट्रणं ॥८६॥ थुक्कंति भणंतस्स वि न चेव वयणं कुणंति गासं पि । दर्द्रियडंबस्स व छाइयनासा पयच्छंति ॥८७॥ र्चितइ सो नियचित्ते मज्झ पसाएण एरिसा रिद्धी । संपत्ता जेहि पूगो वि चिट्टियं तेसिमेरिसियं ॥==॥ पेच्छ अहो ! निल्रुज्जा पुत्ता मामवि परिब्भवंति सया । ता नूणमविणयफ्रुलं सिरम्मि पाडेमि एयाणं ॥८९॥ इय चिंतिऊण भणिया निव्विन्नो जीवियस्स हं पुत्ता !। काऊण कुलायारं वंछामि सजीवियं मोत्तुं ॥९०॥ तं सोउं जइ जीयं छड्डह सिग्धं तओ भवे लहूं । इय हिंदूमणा पभणिति ताय ! जं भणिस तं करिमो ॥९१॥ जंपइ पुत्ता ! गोत्ते अम्ह कमो एरिसो सबंधूणं । जं मंतहुणियछागो दायव्वो मरणकामेहिं ॥९२॥ तो आणित् समप्पह पसुमेगं मज्झ सुंदरावयवं । जेणऽप्पणो हियत्थं करेमि वियरिय सबंध्णं ॥९३॥ आणित् तेहिं बद्धो तस्स कुडीरिम्म छगलगो बलवं । विष्पो वि सरीरमलं उन्वट्टिय भोयणेग समं ॥९४॥ पइवासरं पयच्छइ मलस्स संतेणं थोवकालेण । पडिसडियरोमराई संजाओ तारिसो चेव ।।९५।। नाउं सन्वंगेसुं विप्पो रोगं पसुम्मि संकंतं । हणिऊण तओ पच्छा समप्पिओ निययपुत्ताणं ॥९६॥ अमुणियतचेहेहिं भूत्ते तेहिं प्रसम्मि सो भणइ । अहयं कत्थइ तित्थे छिड्डस्सं जीवियं वच्छा ! ॥९०॥ जेण पुणो न सरीरं संजायइ मज्झ एरिसं कह वि । इय भणिऊणं गेहाओ निगाओ हिट्टचित्तो सो ॥९८॥ गच्छंतो य पविद्वो कंतारं अगगमहिसिसंकिन्नं । करि-सीहदारहरिक मलसंकुलं रायभवणं व ॥९९॥ तत्थ य हिंडंतेणं तेणं तिसिएण रन्नमज्झिन्म । दिट्टो अइदोहदहो बहुतरुछन्नप्पएसिन्म ॥१००॥ तीरद्वियतरुनिवडियफल-पत्त-पत्रुणएहिं जत्थ जले । संजायं काढियकत्थसन्निभं गिम्हतावेण ॥१०१॥ तं लद्धुं उल्लसिओ निहिलाभेणं दरिद्दपुरिसो व्व । तण्हावोच्छेयकए पीयं अह पाणियं तेण ॥१०२॥ जह जह सो पियइ जलं तह तह संजायए विरेओ से । सिद्धं किमीहिं तो तेण थोविदवसेहिं संजायं ॥१०३॥ ओसहसारिच्छेणं तस्स सरीरं पुणन्नवावयवं । दट्दुं सदेहसंपयमह चिंतइ नियमणे एयं ॥१०४॥ एयं देहस्स सिरिं गंतुं दिसेमि निययपुत्ताणं । पेच्छामि जारिसीं तेसि संपयं दुट्टबुद्धीणं ॥१०५॥ इय चिंतिऊण पत्तो पुरीजणेणं स पञ्चभिन्नाओ । पुच्छंति तुज्झ कुट्टं अवणीयं केण अहभीमं ? ॥१०६॥ सो जंपइ देवीए वणे समोलग्गियाए तुट्टाए । एसो मज्झं रोगो अवहरिओ थेवदिवसेहिं ॥१०७॥ सलहिज्जंतो नयरीजणेण पत्तो गिहं सुए दट्टुं । जंपइ अणुहवह फलं अविणयतरुणो मह कयस्स ।।१०८।। किं ताय ! तए विहियं एयं अम्हाण ? भणइ सो बाढं । पुत्ता भणंति हा ताय ! किं तए एरिसं विहियं ? ॥१०९॥ जं अम्हमवरथमिमं काऊण गओ तमेरिसं पत्तो । देहस्स सिरिं ता किं न लेजिओ जणयभावस्स ? ॥११०॥

१. तारिसभावास्रो -रं०।

तं ताय ! जुत्तिजुत्तं न तुम्हमेयं जओ उ दुवियायं । होइ परं न दुमाया एस परिद्धी जणे पयडा ॥१११॥ सो भणइ पुरा तुम्हे वि लिज्जिया जं न पुत्तभावस्स । ता इन्हिमविणयफलं इमिणा रूवेण अणुहबह ॥११२॥ विन्नायवङ्यरेणं हीलिज्जंतो स नयरिलोएणं । नीहरिओ नयरीओ संपत्तो नयरमेयं ति ॥११३॥ पोलिद्वारे चिद्रह चंडीए मंदिरम्मि जावेसो । एत्थंतरम्मि अम्हे समागया एत्थ विहरंता ॥११४॥ पत्तो तुमं पि बंदणनिमित्तमम्हं पओलिपाहरिओ । संपत्तो सो वि इमं संठविउं तत्थ रक्खत्थं ॥११४॥ अचंत भुक्तिओ हं भणिओ विप्पेण जिमह नेवज्जं । दुग्गापुरओ तुमए तं भोत्तव्वं ति भणिऊण ॥११६॥ जीवियनिरवेक्खेणं तेणं दुलहं लभित्तु आहारं । कंठपमाणे भुत्ते पाउब्भूया तिसा गिम्हे ॥११७॥ नन्नगओ भीओ सो चिन्तइ चित्तम्मि एरिसं धन्ना । जलजीवा एमाई अङ्ग्रह्माणद्विओ मरिउं ॥११८॥ निव्वत्तिय तिरियाउयमिहेव वावीए ददुद्रो जाओ । अह पुणरिव विहरंता एत्थेव वयं समोसिरिया ॥११९॥ नयरजणा मम बंदणकउजेण विणिमाया विभूईए । गच्छंताणं तेसि एसो मम संकहं सेचा ॥१२०॥ तेणं चित्ते चितियम्हो ! मए एरिसो निस्यपुत्वो । कत्थइ सद्दो बहुविहमीहाऽपोहं कुणंतस्स ॥१२१॥ जायं जाईसरणं एत्थेव समागओ महावीरो । जस्स समीवे पत्तो मं मोत्तुं दारपाहरिओ ॥१२२॥ तो हं गंतुं वंदेमि पञ्जूवासेमि हिद्रचित्तो सो । नीहरिओ वावीओ सालुरो सुद्धपरिणामो ॥१२३॥ वचंतो मग्गम्मि तुह तुरयखुरप्पहारनिहुओ सो । मरिउं विसुद्धचित्तो सोहम्मे दददरंकेस ॥१२४॥ देवेस समुप्पन्नो इओ य सोहम्मसुरसहामज्झे । सहसक्खो संभंतो तुज्झ गुणुक्कित्तणं कुणइ ॥१२५॥ थिरभावो सम्मत्ते अहो ! अहो ! सेणियस्स नरवइणो । न हु चाळिज्जइ तत्तो सुरेहिं मेरु व्व पवणेहिं ॥१२६॥ एसो असदृहंतो तंवयणं वज्जपाणिणा भणियं । तुज्झ परिक्खिनिमत्तं एरिसरूवेण संपत्तो ॥१२७॥ जं सिंचइ पूइरसेण मम पए दिट्टिविच्भमो तुज्झ । गोसीसचंदणेणं आर्लिपइ सुरवरो एसो ॥१२८॥ जंपड राया विन्नायतियसिनस्सेसवइयरो इमिणा । आसीवाओ पह ! कि निमित्त एयारिसो दिन्नो ? ॥१२९॥ भणइ जिणो संसारं मोतुमसारं तुमं सिवं वच । एएण हेउणा मं पडुच मा जीव इइ वृत्तं ॥१३०॥ तुह जीवंतस्स गुणो मयस्स नरयम्मि चेवे उववाओ । तेण निमित्तेणिमिणा भणियं तं जीव सुइरं ति ॥१३१॥ अभयक्रमारो एत्थं जीवंतो गुणगणं समज्जिणइ । देवेसु मओ होही तम्हा दोसु वि अणुन्नाओ ॥१३२॥ चिट्टंतो इह बहुयं पावं संचिणइ कालसूयरिओ । अपइट्टाणिम्म मओ गुरुकम्मो नारओ होही ॥१३३॥ एएण कारणेणं पडिसिद्धो उभयपव खओ चेव । अह निसृणिउं नरिंदो स अत्तणो नरयगइगमणं ॥१३४॥ जंपइ राया दुग्गइगुरुकूवपडंतसत्तनिवहस्स । उद्धरणनिबिडतररज्जुसन्निभे सामिसालम्म ॥१३५॥ सामिय ! किं मह होही तुमस्मि संते अहोगइनिवाओ ? । भयवंतेण वि भणियं अधिइं मा कुणस निव ! जेणं ॥१३६॥ पुन्वं चिय बद्धाऊ गंतन्वमओ अवस्स नरयम्मि । भवियन्वयानिओगो न अन्नहा तीरए काउं ॥१३७॥ र्कित मम समसरीरो समबन्नो समगुणो य तं होसि । उस्सप्पिणीए पढमो तित्थयरो पउमनाहो ति ॥१३८॥ तं सोउं भणइ निवो पुलइयदेहो विसायसहिओ य । भयवं ! अस्थि उवाओ जेण न निवडामि नरयम्मि ? ॥१३९॥ जयसामिणा वि भणियं जइ भिक्खं जइजणस्स दाविहिसि । कविलाए बंभणीए हत्थेणं कालसूयरिओ ॥१ ४०॥ जइ मुंचइ दिणमेगं पाणिवहं ता न तुज्झ नरयगई । तो भणइ निवो एयाणि मम वसे चेव वट्टंति ॥१ ४१॥ अह वंदित्त जिणिदं चिलेओ सम्मत्तिचलो राया । नयराभिमुहं देवो सम्मत्तपरिक्खणनिमित्तं ॥१४२॥ सजलपएसे खुड्डं गिन्हंतं मच्छए विउव्वेइ । तं दट्टुं भणइ निवो भयवं ! तुमए किमारद्धं ? ॥ १४३॥ जंपइ मायासाह्न विक्रिणि उं मच्छए महाराय !। पाउसजलरक्तरथं गिण्हिस्सं कंबलं एगं ।।१४४॥ भिणयं रत्ना जिणसासणस्य मा कुणस्य लाघवं भद्द !। जं किंचि तुमं जंपसि तं सव्वमहं करिस्सामि ॥१४४॥

१. सोचा -रं०। २. जेगा -रं०।

तं अविचलसम्मत्तो निवारिउं पविसई पुरं जाव । ताव विउब्बइ देवो गुव्चिणियं साहणी एगं ॥१४६॥ मगंतिं हट्टेसुं वराडियं पेच्छिज्जण तं राया । चितइ चित्ते जिणसासणस्स मालिन्नमिइ गरुयं ॥१४७॥ जंपइ अज्जे ! किं लोगगरहणिज्जं तए समारद्धं ? । सा जंपइ मह एयं कम्मवसेणेरिसं जायं ॥१४८॥ होही पओयणं घैय-गुलेण मह राय ! पसवसमयम्मि । पहुआवणमेगेगं मग्गेमि वराडियं तेण ॥१४९॥ मा भवउ लाघवं पवयणस्स जंपइ ससंकिओ राया । एहि तुमं मह भवणे तह सव्वमहं करिस्सामि ॥१५०॥ तो नेउं नियभवणे पच्छन्ने मंदिरम्मि संठविया । पुत्तं तत्थ पसूया य साहुणी देवमायाए ॥१५१॥ बालो रोयंतो न वि थक्कइ उच्चारयाई कुब्वंते । सयमेव कुणइ राया परिचिद्धं ताण तत्थ ठिओ ॥१४२॥ पवयणलाघवरक्खत्थमुज्ज्यं पवयणम्मि थिरचित्तं । नाऊण ओहिनाणेण सुरवरो तस्स पच्चक्खो ॥१४३॥ संजाओ नरवइणो मणिकिरणफुरंतकुंडलाहरणो । निययपहानियरेणं उज्जोयंतो दिसिमुहाई ॥१५४॥ जंपइ देवो जिणपवयणाओ अविचलियमाणसो तं सि । सोहम्मसहामज्झे सोहम्मे तियसपच्चक्लं ॥१५५॥ घणसारसियगुणावलिआविज्ञयमाणसेण सुरवङ्गण । जारिसओ संधुणिओ तारिसओ चिय तुमं राय ! ॥१५६॥ अविचलसम्मत्तगुणेण रंजिओ राय ! तुज्झ तुट्टो हं । ता गिण्ह गोलयद् गं अट्टारसचक्कवेहं च ॥१५७॥ हारमिणं ति समप्पिय जंपइ अमरो विमं तु जो हारं । तुट्टं पुण संधिस्सइ फुडही सयहा सिरं तस्स ॥१४८॥ इय कहिऊणं रत्नो पत्तो अदंसणं सुरो झत्ति । राया वि चेल्लगाए हारं अप्पइ पहिट्टमणो ॥१५९॥ देइ सुनंदाए पूर्णो गोलयजुयलं निएवि तं तीए । पसरियसविक्ववेहेवविहरियसुसरीरजद्रीए ॥१६०॥ किमहं कीलिस्सं बालिय व्व एएहिमिय सहासाए ? । जं पच्चक्खं दिन्नो रन्ना हारो सपत्तीए ॥१६१॥ इय ईसाणुगयाए दाणं दिन्नं जमप्पमुल्लं ति । अवमाणियाए विग्गोवियाऽहमवरोहमज्झम्मि ॥१६२॥ इय अवलंबियरोसाए तयणु विष्फुरियरुद्दभावाए । रसनियरमुञ्वहंतीए फोडियं गोलयदुगं पि ॥१६३॥ पच्चासन्ने थंभे जाव तओ एकगाओ गोलाओ । पयडीभूओ भूगोलयाओ रविविवर्जुंगमं व ॥१६४॥ कुंडरूज्यलं दसदिसिपसरियनविकरिणजालसंबिलयं । बीयाओ नीहरियं निहोसं देवदसद्गं ॥१६५॥ दट्ढुं ताणि सुनंदाए फुरियआणंदअमयसित्ताए । अणुभूओऽपुग्वरसो समगं तिद्दवसलाभिम्म ॥१६६॥ उन्नसियं हियएणं कवोलफलएहिं पुलइयं तह य । वयणेणं पुण वियसंतसरसकमलाइयं सहसा ॥१६०॥ उन्नसियं अंगेहिं लोयणज्यलेण किमवि वित्थरियं । रससंकरं वहंती गया सुनंदा नियावासं ॥१६८॥ अह अन्नदिणे राया कविलं हक्कारिऊणिमं भणइ । तुममज्जं साहूणं भद्दे ! भिक्खं पयच्छेहि ॥१६९॥ सा जंपइ निवपुरओ नाहं कुलखंपणं करिस्सामि । जं भिक्खं भिच्छूणं लंघित्त कुलकमं देमि ॥१७०॥ वजारइ निवो जइ तं करेसि एयं हिरन्नकोडीओ । तो देमि तुज्झ जंपइ दासी एवं अभव्वता ॥१७१॥ जइ सव्वहिरन्नमयं करेसि मं देव ! तुमिमहं तुद्दो । रुद्दो य परवसं मं खंडाखंडि जइ विहेसि ।।१७२॥ तो न वि करेमि एयं विन्नाए निच्छयम्मि सा मुका । बीयअभिगाहकज्जे वाहरिओ कालसोयरिओ ॥१७३॥ भणियं रे ! मुंच इमं पाणिविणासं तुमं दिवसमेगं । इमिणा जीवइ सो भणइ एस पउरो जणो पउरो ॥१७४॥ रना भणियं दब्वं गिण्हसु तं लक्त-कोडिपभिईयं । नित्थरउ तुज्झ लोगो अज्ञं तु निवारणीयिमणं ॥१७५॥ जा कहवि न पडिवज्जह ता रुद्दो पत्थिवो भणइ पुरिसे । पाविद्वमिमं घत्तह अहोमुहं अंधकृवन्मि ॥१७६॥ पिक्खत्तो सो कूवे तत्थ ठिओ महिसयाण पंच सए । मिट्टयमयाण काऊण कूरिचत्तो विणासेइ ॥१७७॥ रत्ना वि भुवणसामी गंतुणं पुच्छिओ जहा मज्झ । अक्लिटिओ संजाओ एसो किमभिगाहो नाह ? ॥१७८॥ भणइ जिणो निव ! एसो न पालिओऽभिग्गहो तए जेण । क्विठिएण वि तेणं विणासिया पंच महिससया ॥१७९॥ ''रहिएणं ? ॥१⊏०॥ राया विम्हिय-हियओ जंपइ कह नाह! संभवो तत्थ।

१. पयगुडेगा - रं०। २. वैभव। ३. युग्ममिव।

#### आक्यानकमणिकोशे

तो जंपइ मुणिनाहो पुढविमए संठवित्तु दुट्टेण । हत्थं विहित्तु खमां उमां वावाइया तेण ॥१८१॥ नरवइणा कूवाओ तत्तो निस्सारिउं पुणो मुक्को । सिवल्यस्वमाणसेणं च भीरुणा नरयमम्मस्स ॥१८२॥ तेहिमभव्यत्तणओ दोहि वि पडिविज्ञियं न निववयणं । किं लब्भइ तिसिएहिं अमयं पाउं अपुन्नेहिं ?॥१८३॥

### ॥ सेदुवकाच्यानकं समाप्तम् ॥३३॥

#### इदानी नन्दास्यानकमुच्यते । तश्चेदम्---

पासजिणथूभमह्रा मह्रा भरहम्मि पुरवरी अत्थि । अभियासिया चिकिच्छ व्व गंधजुत्ति व्व सुहवासा ॥१॥ तीए गुरुजणभत्तो निच्चं जिणपायपूयणासत्तो । निवसइ सेट्टी नंदो नंदो व्व सदत्थसारेण ॥२॥ सो सहसमायरणरओ रायाह्रमहायणिम्म गोरव्वो । अवदाणदाणवसणी अहऽन्नया पच्छिमवयिम्म ॥३॥ धम्मंतरायवसओ जाओ पुत्रक्खएण तणुविहवो । नाऽऽयरइ जणो तत्तो पुत्ता वि पराभवंति तयं ॥४॥ तह वि ह सो अहिययरं जिणवंदणवसणवं जहाविहवं । खित्संति सुया धम्मं वह्याओ कुरुकुरायंति ॥४॥ भजा उण निब्भच्छइ भणइ तुमं गलरधमधमीहओ । न मुणसि अत्थि-अणित्थं न कुणसि घरचितणं कि पि ॥६॥ सो उण चिंतइ एवं सब्वो वि जणो इमो सकज्जत्थी । धम्मो चिय जीवाणं सरणं जोहारमित्तो व्य ।।७।। अह अन्नदिणे सो जिणहरम्मि संपूईऊण जिणवसभं । साइसयगुरुसमीवे उवउत्तो सुणइ जिणवयणं ॥८॥ दर ठण तस्स चेट्टं धम्मथिरत्तं जणाओ सोऊणं । सुगुरूहिं तयणु सेट्टी सायरमाभासिओ एवं ।।९।। तुह सन्वया वि एवं धम्मखणो भद्द ! निन्वहड् एसो ?। तो वंदिऊण भणियं आमं जिण-गुरुपसायाओ ॥१०॥ किंतु ममं परिवारो न सम्ममुज्जमइ घम्मकज्जम्मि । तो कमवि गुणं नाउं अइसयनाणाओ ते गुरुणा ॥११॥ मंतं महापभावं कहिऊणं तस्स साहणोवायं । अन्नत्थ गया सो वि हु सविलंबो सगिहमणुपत्तो ॥१२॥ भणिओ य कुडुंबेणं मिलिएहिं छुहाए अज्ज मरियव्वं । न कुणसि नियववसायं दंससु धम्मफलं किं पि ॥१३॥ अवहेरिं काउणं थको तत्तो जहत्तदिवसम्मि । सुइभूएणं मंतो पसाहिओ तयणु सिद्धो य ॥१४॥ पत्तो य बंभसंती तस्स पभावेण भणइ वरसु वरं । तेणुत्तं तिकालं जिणवंदणयं करेमि अहं ॥१५॥ तो मह पूरापुरवगजिणवंदणयस्स जं फलं होइ । एगम्मि दिणे विहियस्स संपर्थ पर्यडस् तमज्ज ॥१६॥ भिणयं च तेण महरिह वेमाणियसंपयाफलं भिणयं। एत्तियमेत्तस्स वि भावसारविहियस्स विहिपुत्वं ॥१७॥ ता भहय ! वंतरजाइस्स महं एरिसा कुओ सत्ती ? । न हि गामसामियाओ लब्भइ मंडलियसामित्तं ॥१८॥ नंदेणुत्तं देवस्स दंसणं तुज्झ सम्मदिष्टिस्स । संजायं मह जम्हा कयकिचो बोहिलाभेण ॥१९॥ ता मे पञोयणं नित्थ कि पि तं भद्द ! वयसु सद्वाणं । कज्जम्मि समुप्पन्ने सुमिरस्समहं कुण समाहिं ।।।।२०।। भिणयं च तेण भवद्गायत्तहरणिम्म पद्भपयावस्स । सम्महंसणरयणस्स संभवे सव्वमवि जायं ॥२१॥ तह वि ह भवओ दक्कृहकुटंबिजणधम्मथिज्जजणणत्थं । जं मह भणेसि कल्लाणभाइणो तं करेयव्वं ।।२२॥ चउकोणेसं तुह मंदिरस्स चिद्रंति धणनिहाणाइं । गिण्हस् एवं भणिउं देवो अद्दंसणीहुओ ॥२३॥ तत्तो सोहणदिवसे निहाणमेगं खणित्त संगहियं । जोयंति जाव पेच्छंति ताव मणि-कणयपिडपुत्रं ॥२४॥ तन्नाभाओ पुणरवि य पुयणिज्ञो जणिन्म संजाओ । अत्थस्स निग्गुणस्स वि जमेरिसं पयडमाहप्पं ॥२५॥ जिणधम्मपच्चयाओ तप्पभिई निच्चलाणि जायाणि । सम्मं कुणंति सव्वाणि तयणु जिणपूर्यणाईयं ।।२६।। जिणबिंबवंदणाओ लहिउं सुर-मणुयसंपयं विउलं । काऊणं कम्मखयं कमेण पत्ताइं सिवसोक्खं ॥२०॥

#### ॥ इति नन्दाख्यानकं समाप्तम् ॥३४॥

जह एएसिं जिणबिंबवंदणं संपयावहं जायं। तह अन्नस्स वि भव्वस्स जायए ता तयं कुणह ॥१॥ श्रेयःसमृद्धिमधिकं विदधाति शश्वत्, स्वास्थ्यं मनो नयति शुश्रयशस्तनोति। स्वर्जोषमावहति मुक्तिसुखं विधत्ते, किं वा करोति न जनाः! जिनवंदनं वः १॥२॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवसूरिविरचितवृत्तावाक्यानकमणिकोशे जिनवन्दनफलवर्णनो नाम नवमोऽधिकारः समाप्तः ॥९॥

# [ १०, साधुवन्दनफलवर्णनाधिकारः । ]

व्याख्यातो जिनवन्दनफलाधिकारः । साम्प्रतं वन्दितजिनेन सम्यम्दशा गुरुभ्यो वन्दनकं द।तव्यमित्यनेन सम्बन्धेन सम्बन्धितं गुरुषन्दनकं व्याख्यातुकाम आह—

## जो वंदणयं सम्मं साहृणं देह सीलकलियाणं। सो लहह सग्ग-मोक्खे हरि व्व दुक्खक्खयं कुणह ॥१५॥

व्याख्या—'यः' भव्यः 'वन्दनकं' कृतिकर्म 'सम्यग्' भावसारं 'साधुभ्यः' गुरुभ्यः 'ददाति' वितरित 'शीलकिलिनेभ्यः' चारित्रयुक्तेभ्यः सः 'लभते' पाप्नोति 'स्वर्ग-मोक्षौ' सुरसद्म-मुक्तो । किंवद् १ इत्याह—'हरिवत्' वासुदेव इव । दुःस्रक्षयं च चस्य गम्यमानत्वात् 'करोति' विश्वत इत्यक्षरार्थः ॥१४॥ भावार्थस्त्वाख्यानकादवसेयः । तच्चेदम्—

अत्थि समत्थच्छेरयपेच्छयजणजणियनयण-मणतोसा । सुरपुरिसमाणिवहृवा सुित्थयपउरा सुहिनवासा ॥१॥ पेरंतपरमपिरहा सुवन्नमयतुंगपवरपायारा । देवजलिसहरपुव्वंतधयवडा धवलपासाया ॥२॥ धणएण विणम्मविया बारवर्द्द पुरवरी मिरीभवणं । बारसजोयणदीहा नवित्थिन्ना सया थिमिया ॥३॥ तं पाल्ड पयडपयावपत्तमाहप्पह्यपिडवक्षेण । सिस-सेसजससयन्नो जयसिरिनाहो निन्नो कण्हो ॥४॥ अह अन्नया य देविदविदविद्वमाणचरणजुओ । सयमेव समयविहिणा समोसढो रिट्टनेमिजिणो ॥४॥ तो रभसपहिरसुिक्सज्जमाणरोमंचकंचुइयकाओ । तित्थयरवंदणत्थं विणिग्मओ कण्हनरनाहो ॥६॥ काउं पयाहिणतिगं विहिसारं वंदिज्य भयवंतं । पंजलिउडो पिहट्टो सट्टाणेम्मि समुविवृद्दो ॥७॥ एत्थंतरिम्म नेमी जलहरगंभीरमहुरवाणीए । सुर-असुर-नर-सभाए धम्मं कहिउं समाढत्तो ॥८॥ भो भव्वा ! जइधम्मं काउमसत्ताण मोहवसयाण । पाएण गिहत्थाणं जिण-गुरुभत्तीपरो धम्मो ॥९॥ जिणपृया मुणिदाणं एत्तियमेत्तं गिहीण सच्चिरयं । जइ एयाओ मट्टो ता भट्टो सव्वक्रजाओ ॥१०॥

तहा---

तहा---

देवगुरूणं भत्ती इहेव वारेइ सयलदुरियाइं। परलोए य नरा-ऽमरसुहाइ संपाडइ जियाण ॥११॥ एत्थंतरम्मि कण्हेण पुच्छियं केरिसा सुगुरुभत्ती ? किं वा वि हु तीए फलं ? अणुग्गहत्थं कहह भयवं!॥१२॥ भयवया भणियं—

बहुमाणो वंदणयं निवेयणा पाल्लणा य वक्कस्स । उवगरणदाणमेव य गुरुभत्ती एस विन्नेया ॥१३॥ विसेसओ वंदणयफलं—

विणओवयार माणस्स भंजणा पूयणा गुरुयणस्स । तित्थयराण य आणा सुयधम्माराहणाऽकिरिया ॥१४॥

स्ववर्ड नीयागोयं उच्चागोयं च बंधए कम्मं । सोहमां निज्वत्तइ आणासारं जणिपयत्तं ॥१४॥ जद्द एवं ता भयवं अहमिव एयाण तुम्ह सीसाण । सिमयाण संतिमंताण सीलवंताण साहूणं ॥१६॥ अद्वारसण्ह सहसाण दुसहतव-चरणस्वियदेहाणं । कम्मिविणिज्यरणकए वंदणयं देमि मुणिनाह ! ॥१०॥ इय भणिकणं कम्हो काउमहाजायरूवमुवउत्तो । पिडलेहिय मुहपोत्तिं समं तया सन्वराईहिं ॥१८॥ आवत्तसार-सरसार-भावसारं च दाउमारद्धो । राईणं पुण कोइ वि किहं पि थको अदिन्ने वि ॥१९॥ जा वीरयसहिएणं सन्वे वि हु वंदिया निर्देणं । निन्वाहियसपद्दन्तो समागओ जिणसयासिम्म ॥२०॥ कोत्यहिसरणकरंवियकज्वलकाओ गलंतसेयजलो । विष्फुरियसक्षधणु-विज्जुपंजज्वयाहणवघणो न्व ॥२१॥

१ ०णस्मि- खं०।

ठाऊणं जिणपुरओ विरइयकरकमलकोरओ कण्हो । निमऊणं नेमिजिणं हिट्टमणो भणिउमाढत्तो ॥२२॥ भयवं ! भिडंतभडकोडिथट्टसंभिडणसंकडे सामि ! । एरिसपरिस्समो मे संगामे वि ह न संजाओ ॥२३॥ जारिसओ भत्तिवसुक्षसंतरोमंचकंचुइयतणुणो । मुणिपयपंकयवंदणयदाणकञ्जूज्जयमणस्स ॥२४॥ भणइ जिणो अज्ज तए चारित्तमहानिवस्स पच्चक्सं । एवं जुज्झंतेणं बहु जियं सुहड ! किं बहुणा ? ॥२५॥ जेणेए मह समणा चारित्तमहानिबस्स मणदृहया । आराहयंति जिममे अपमत्ता निचमेविममं ॥२६॥ ता एएसि वंदणयदाणकरणेण रंजिओ एसो । अणुकूलो संजाओ भइ ! तुमं पइ विसेसेण ॥२७॥ एए य सत्त सहडा सुयण ! महामोहरायसेन्नस्स । धणियं पहाण भूया पश्चक्खं पेच्छ तह प्राओ ॥२८॥ एएहिं विणा एसो मुण मोहनराहिवो अर्किचिकरो । उद्भियदाढोऽसमविसहरो व्व नणु सिंदरीमुओ ॥२९॥ तमए पयत्तवसओ वंदणयपयाससमरसंरंभो । वीरियखगगल्याए हणिऊणं पाविया निहणं ॥३०॥ एएहिं तुज्झ चउगइसरूवसंसारगृविरुकंतारे । पडियस्स सया वि चरित्तरायसेनाओ भट्रस्स ॥३१॥ जीवस्स तत्तरूवं जिममं पावेहिमावरियमासी । संपद्द पयडीमूयं स्वाइगसम्मत्तवररयणं ॥३२॥ तं तह निम्मलमणभवणसंठियं दिप्पए पईवो व्व । करयलचिष्या वियडा कल्लाणपरंपरा वि सहा ॥३३॥ जं भणियमिमं तं तुममणुभवसि ? न व ? त्ति ताविमं कहसु । तेणुत्तं साहिज्जद सुरहोओ न हु सुरिंदस्स ॥३४॥ अहमणुभवामि भयवं ! तुमए जं पुच्छियं निरवसेसं । कोहह्याससमाणो सीईभूओ महं अप्पा ॥३५॥ तणुईभूओ माणो मणयं माया पसन्निया जाया । लोभसमुद्रो वि थिरो थिमियतरंगोवमो जाओ ॥३६॥ अहणा तुम्हाणुवरिं भत्ती वि हु दृढयरा मणोभवणे । जीवाइपयत्थेसुं वियंभिया तत्तवृद्धो वि ॥३७॥ अणु भवसिद्धं भयवं ! जं तुब्मे भणह विब्भमो नित्थ । पेडिणिहियममयकुंडे सुक्खं रुक्खेमि अप्पाणं ॥३८॥

#### भणियं च भयवया--

एयं पि सहडसत्तगनिम्मूलुम्मूल्योक्कपभवस्स । विलसियमसमं मुण तस्स चेव सम्मत्तरयणस्स ॥३९॥ एसो सहपरिणामो न केवलं तुज्झ किंतु सव्वेसि । जीवाणमिहं भडसत्तरोण पावेण आवरिओ ॥४०॥ किं बहणा ? मोहनराहिवस्स सत्तगिमणं विसेसेणं । सेन्नस्स असंखस्स वि मज्झेऽसज्झं ववइसंति ॥४१॥ अन्नं च जणे जा का वि पाविया गिज्जए तई पयडा । दंसणतिगनिम्माया सा एसा मुणसु न हु अन्ना ॥४२॥ चउरो पढमकसाया पेच्छसु कुलफंसणा महापावा । एमाए मिलिऊगं जगडंति जयं असेसं पि ॥४३॥ एए य कम्मपरिणामरायजाया सहोयरा नेया । सब्बे वि असुहपरिणइसमुब्भवा सोलस कसाया ॥४४॥ किंचिसहे मोत्तृणं सबंधुणो पावियाए एयाए । मिलिया तईए पायं समाणसीलेसु सुहिभावो ॥४५॥ एयाण तए सद्धि अन्भिट्टाणं भडाण भंडणए । पडियाणमसेसं पि हु खलभलियं मोहरायबलं ॥४६॥ पलवइ मोहनरिंदो रुवंति रागाइणो सुहडसत्था । कुस्सुइ-कुबुद्धि-कुमईससाओ सोयंति सामसुहा ॥४०॥ साहारणस्सरूवा सत्तण्ह वि पणइणी विसालच्छी । एसा अतत्तबुद्धी वि कण्ह ! रंडत्तणं पत्ता ॥४८॥ घुसिणविस्ति नवरंगनिवसणा गलविलंबियपसूणा । नज्जइ वोल्णकज्जे जलासए पेच्छस बराई ॥४९॥ तुज्झऽज्ज कण्ह ! कल्लाणसंपया सुत्थिओ चरित्तनिवो । दहियं च मोहसेन्नं अहो ! विचित्तं भवसह्यवं ॥५०॥ एयस्स सरूविमणं जो हणइ इमं सुहं पि तस्सेव । जीवाण जए जम्हा पत्तेयं पुन्न-पावाइं ॥५१॥ ता एयविणासक्रये अवरेण वि सन्वहेव जइयन्वं । विढवियमेवुवभुंजइ अन्नेणऽन्नो न उण इहइं ॥५२॥ अवरं च अज्ञ तुमए आसि महारंभसंचियं कम्मं । सत्तममहीए जोमां तं तहयाए समाणीयं ॥५३॥ एयं निसामिकणं भयभीओ केसवो भणइ भयवं !। तुब्भेहि सामिएहि अज्ज वि मह कहमकुन्नाणं ? ॥५८॥ चिंतामणिम्मि पत्ते दारिइपराभवो जइ जियाणं । उइयम्मि वि दियनाहे जह तमपसरो परिष्फरह ॥४४॥

१. पडिद्यमम्मयकुंडे - खं० रं० । २. दिणनाहे - रं० ।

ता सामि ! कि गम्मउ ? पविसिज्जउ कस्स सरणमम्हेहि ? । तो भणइ जिणो केसव ! अवस्समिव वेयिणज्जिमिमं ॥१६॥ पुणरिव पाबस्यत्थं वंदणयं देसि तं जिल्ला हिल्ला हिल्ला हिल्ला जे न कुणइ कम्मिनज्जरणं ॥५७॥ एवं निवारिओ जा मणयं वेळक्समागओ कण्हो । ता पुणरिव पिडभणिओ मा तम्मसु भद्द ! तुममेवं ॥१८॥ जम्हा अहमिव तुममिव वरकेवळनाण-दंसणपईवो । सुवणस्स पूर्यणिज्जो पसंसिणज्जो य भरहिम्म ॥५९॥ तेरसमो तित्थयरो होहिसि तं मुणिसहस्सपियरिओ । ता एरिसकल्लाणे कह संपद्द खेयमुज्बहिस ? ॥६०॥ इय एवं जयपहुणा सायरमाभासिओ जिणं निमउं । कण्हो मुत्तिसयण्हो नियनयरीए समणुपत्तो ॥६१॥ जह देहिनरावेक्सं दिक्रमणेणं तहाऽवरेणावि । दायव्वं वंदणयं सुगुरूण सुहिश्यणा सम्मं ॥६२॥

#### ॥ हर्याख्यानकं समाप्तम् ॥३४॥

इत्थं यथा विधिविशुद्धममुख्य जातं सद्घन्दनं निरपहस्तितजन्मजातम् । जायेत भव्यभविनोऽप्यपरस्य तद्वत्, तस्माद् दद्ध्वमनवद्यमिदं गुरुभ्यः ॥१॥ ॥ इति श्रीमदाम्रदेवस्र्रिविरचितवृत्तावाक्यानकमणिकोशे साधुवन्दनफलवर्णनो दशमोऽधिकारः समाप्तः ॥१०॥



# [ ११. सामायिकफलवर्णनाधिकारः ]

व्याख्यातः साधुवन्दनकाधिकारः । साम्प्रतं दत्तवन्दनकेन सामायिकं प्रतिपत्तव्यम् । अतः सामायिकाधिकारं व्याचिख्या-सुराह—

## अन्वत्तस्स वि सामाइयस्स नर-सुरसमिद्धिमाईयं । फलमडलं निद्दिष्टं जह संपद्दणो निर्दिस्स ॥१६॥

व्यास्या— 'अव्यक्तस्य' सम्यक्त्वस्वरूपपरिज्ञानरहितस्य अपिशब्दात् तदितरस्य सामायिकस्य समभावलक्षणस्य नर-सुर-समृद्ध्यादिकं मकारस्यालाक्षणिकत्वात् मनुजा-ऽमरसम्पत्तिप्रभृतिकं 'फलं' कार्यं 'निर्दिष्टं' कथितम् । यथा इति दृष्टान्तोपन्यासे । सम्प्रतिनामकस्य 'नरेन्द्रस्य' राज्ञः इत्यक्षरार्थः ॥१६॥ भावार्थस्त्वास्यानकादवसेयः ।

#### तच्चेदम्-

वच्छाजणवयभारुयलसरसिसिस्बंडपट्टियासिरसा । अत्थि पुरी कोसंबी सियिकत्ती सुइसमायारा ॥१॥
सत्तिरिससमद्धासियमणेगरिसिसयसमिस्स्या संती । जा तज्जइ गयणयलं करंगुलीसिरसध्यमिसओ ॥२॥
तीए गणाहिवइणो सिरिअज्जसुहत्थिनामगा गुरुणो । कइया वि मासकप्पेण विहरमाणा समणुपत्ता ॥३॥
सुन-ऽत्थपोरुसीकरणपुन्वमह पत्तिमक्खपत्थावो । ईसरिगहिम्म किम्म वि सुसाहुसंघाडगो तेसि ॥४॥
भिक्सहुमणुपविद्वो दुन्धिक्त्वे महइ वदृमाणिम्म । अत्ताणं अत्ताणं सक्यत्थं मन्नमाणेण ॥४॥
अब्सुद्वाणपुरस्सरमह मङ्काए वि तेण धणवइणा । विहियं पत्त्यभरणं भत्तीए भत्त-पाणस्य ॥६॥
विद्वं च तमेगेणं भिक्स्वयरेणं तिहं पविद्वेणं । चितियमिमिणा पुन्नाणमंतरं पेच्छ पाणीणं ॥७॥
एए वि हु भिक्स्वयरा अहमवि भिक्सायरो परमहन्नो । अक्कोसिज्जामि परं भिक्साकवलं पि न लहामि ॥८॥
एए उ भत्तिपुन्वं पिडलाभिज्जंति भक्स-भोज्जेहिं । ता नूणमत्थि धम्मो न विब्नमो एत्थ वत्थम्म ॥९॥
ता ममामि इमे हं दाहिति दयावरा इमे मज्झ । भयवं ! तुन्भे सन्वत्थ लहह ता देह मह किं पि ॥१०॥
तो मुणवरेहिं भणियं भो भद्द ! न अम्ह संतियं भत्तं । एयं खु अम्ह पहुणो लहंति जमुवस्सए वि ठिया ॥११॥

१. देवि तं - खं ० रं ० । २. सो सम्मं - खं ० रं ० ।

तो तस्स सुकयकम्मोदएण जाया इमा मणे चिंता । गच्छामि ताण पासे नूणं दाहिति ते गरुया ॥१२॥ साइहि समं पत्तो किमेस ? गुरुणा पर्यापए तेहिं । कहिओ से वृत्तंतो सुओवउत्तो गुरू भणइ ॥१३॥ भो ! एस उन्नइकरो होही जिणसासणस्स तेहत्तं । तुन्भे जाणह न वयं वियाणिमो कुणह जं जोगां ॥१८॥ दाऊण तस्स कन्ने सामाइयसुत्तमेत्तमव्वत्तं । भोयाविओ जहिच्छं मणुन्नमइसरसमाहारं ॥१५॥ अणुचियभोयणवसओ संजायविसुइओ तओ संतो । सामझ्यपरिणईए पाडलिपुत्तस्मि नयरिम्म ॥१६॥ सिरिचंद्गु तरत्रो पत्तो सिरिबिंदसारनरनाहो । तस्स वि य असोयसिरी कुमरो तस्सावि य कुणालो ॥१७॥ सो मयमायत्तणओ रत्नो अइवल्लहो सविक्रभया । उज्जेणीनयरीए कुमारभुत्तीए परिवसइ ॥१८॥ पइदिवसमसोयसिरी लेहं पेसइ सहत्थलिहियं से । मह आएसा कुमरो अहिजाऊ इय लिहेऊणं ॥१९॥ अह अन्नया य लेहो लिहिउं मुक्को निवेण एमेव । दिन्नो सविक्रमायाए बिन्दुओऽयारवन्नसिरं ॥२०॥ मुक्को लेहो परिवाइयन्वओ न सरिया इमा नीई । संवत्तिऊण रन्ना तहेव संपेसिओ तत्थ ॥२१॥ जा वाइउग तं अक्खवडिलओ मुयह नो करमाओ । घेत्तं बला वि कुमरेण वाइओ मुणिय परमत्थं ॥२२॥ परिभावइ थिरसत्तो मोरियवंसुब्भवाणमम्हाण । न य केणइ गुरुआणा विलंघिया पुन्वप्रिसेणं ॥२३॥ तो साहसिकरसिएण तेण कट्टं कुणालकुमरेण । तत्तसलायाए नयणज्यलमंजियमयंडम्मि ॥२४॥ पच्छा नाऊणं माइविलसियं नियमणे विचितेह । धिसि धिसि नारीण वि चेद्रियाणि कुराणि कुहिलाणि ॥२५॥ जइ हं असोगसिरिणा जाओ जह को वि सच्चयं पुरिसो। ता तीए मुहे छारो दायव्वी कि वियप्पेण ? ॥२६॥ तत्तो य तस्स कुमरस्स पणइणी नामओ य सरयसिरी । कुषुमियसहयारतहं सुमिणे दट्टण पडिबुद्धा ॥२७॥ सो दमगजिओ मरिकण परएकप्पभावपरियरिओ। पुत्तत्त्रणेण तह्या तीए गब्भिन्म संजाओ ॥२८॥ कालक्रमेण जाओ देवकुमारोवमी सुओ तीए। सो वि कुणालकुमारो गंधव्वकलाए अइनिउणो ॥२९॥ निचं च गीयवसणी गायंतो महियलं परिब्भमइ । पत्थावं नाऊणं पाडलिपुत्तिम्म संपत्तो ॥३०॥ हाहा-हृह-तुंबुरुकंठो कहिओ निवस्स मंतीहिं। देव ! कुओ वि हु पत्तो अप्पूब्बो गायणो को वि ॥३१॥ नवरं नयणबिहीणो एवं रन्नो निवेइए भणियं । आगच्छउ को दोसो ? गायउ मह जवणियंतरिओ ॥३२॥ तत्तो य तेण सर-गाम-मुच्छणासरसमहुरगीएणं । हयहियओ भणइ निवो वरस वरं तेण तो भणियं ॥३३॥ चंद्गुत्तपपुत्तो [ य उ ] बिंदुसारस्स नत्तुओ । असोगसिरिणो पुत्तो, अंधो जायह कागणि ॥३४॥ तत्तो य सयं नाउं झड त्ति नियजविणयं तमवणेउं । आगच्छ वच्छ ! बल्लह ! आरोहस मज्झ उच्छंगे ॥३४॥ तत्तो य मन्त्रवससंपयट्टनयणंसुसल्लिधाराहि । सिंचंतो नियतणयं सगगगयं भणिउमाढत्तो ॥३६॥ किं वच्छ ! विहिवसेणं एयमवत्थंतरं तुमं पत्तो ? । तेणुत्तं ताय ! पयप्पसायओ नित्थ मह खूणं ॥३७॥ किंत मह गीयवसणं तो एवं परिभमामि धरणियले । ता किं पसायदाणं थोवमिणं मिग्गयं ? कहस ॥३८॥ जावेवं वत्तो वि हु न जंपए ताव वज्जरइ मंती । कागिणिसद्देणं रज्जमाहियं देव ! निवईणं ॥३९॥ को अन्नो वच्छ ! तुमं मोत्तु रज्जस्स होज्ज मह जोगो ?। जइ तुह नयणविणासो न होज्ज एसो विणा कर्ज्ज ॥४०॥ तेणुत्तं मज्झ सुओ काही रज्जं ति तो निवेणुत्तं । तुह वच्छ ! कया पुत्तो ? सो जंपइ संपइ नरिंद ! ॥४१॥ तह सुण्हा सरयसिरी ताय ! पसुया सूयं जयंतसमं । काउं पसायमसमं ता दिज्ञाउ तस्स रज्जमिमं ॥४२॥ साणंदं भुवइणा भणियं सिग्धं समेउ मह पासे । अहिसिचामि सहस्थेण जेण रज्जिम्म तुह तणयं ॥४३॥ आणाविज्ञण सिग्घं सुर्[वर]कुमरोवमं सुयस्स सुयं । सिंहासणे निवेसिय कओऽभिसेओ पुरसमक्खं ॥४४॥ सहिरसमसोयसिरिणा कओ पणामो महायणेण समं । भणियं निवेण पसो संपइ तुम्हाण होउ पह ॥४४॥ जणयमुहनिग्गयं ज़ं संपइ नामं ति होउ एयस्स । तं चेव तस्स सिद्धिं गयं पियामहक्तयं नाम ॥४६॥ सो वद्धिउमरद्धो सर्द्धि रिद्धीए बुद्धिविहवेणं । रूवेण पयावेणं कलाकलावेणमसमेण ॥४७॥ अह अनया कयाई संपइरना गएणमुज्जेणि । दिद्रा अज्ञसहत्थी विहरंता तत्थ संपत्ता ॥४८॥

### ११. सामायिकपळवर्णनाविकारे संप्रतिराजाक्यानकम्

मन्ने हं कत्थ मएऽणुभूयपृत्वा सुसाहुणो एए । इय चितंतस्स मणे जायं जाईसरणमेवं ॥४९॥ एए ते मह गुरुणो परोवयारी महाणुभावा थ । जास पसाएण अहं संपइ संपइनिवो जाओ ॥५०॥ तो हरिसवसविसप्पंतबहलरोमंचकंचुइयगचो । गंतुं तेसिमुवस्सयमभिबंदिय भणिउमाढचो ॥५१॥ भयवं ! तुन्मे जाणह मं नियसीसं ? तुहप्पसाएणं । सो तारिसओ होउं संपइ एयारिसो जाओ ॥५२॥ दाउं सुओवओगं भणियं सम्मं तुमं वियाणामो । कोसंबीए महायस ! खणमेगमहेसि मह सीसो ॥५२॥ जय सन्नाणित्वायर ! परोवयारेक्करसिय ! गुणभवण !। करुणारसरयणायर ! नमो नमो तुज्झ पायाणं ॥५४॥ दारिद्दसमुद्दपडंतजंतुनित्थरणजाणवत्ताण । करुणारसरयणायर ! नमो नमो तुज्झ पायाणं ॥५५॥ सम्गा-ऽपवग्गसंसग्गकारयाणं महाणुभावाणं । करुणारसरयणायर ! नमो नमो तुज्झ पायाणं ॥४६॥ चकं-ऽकुस-धय-झस-कमल-कुलिससुपसत्थलक्खणधराण । करुणारसरयणायर ! नमो तुज्झ पायाणं ॥४७॥ इय थोऊणं नयणंसुप्रियच्छो पहुण निमऊणं । धरणीयले निसन्नो धम्मं सोउं समादत्तो ॥५८॥ भयवं ! किं धम्मफलं ? गुरूहिं भिणयं जिणप्पणीयस्स । धम्मस्स फलमुयारं विसिद्दसागोऽपवगो य ॥५९॥ सामइयं .....फल.....साहइ सूरी सुए महाराय !। अव्यत्तस्स वि सामाइयस्स रज्जाइ फलमउलं ॥६०॥ ता दिट्टपचओ सो भणइ निवो सामि ! तुम्ह सीसो हं । पूब्वं पि अणुगाहिओ संपयमिव मं अणुगाहह ॥६१॥ तो भणियं मुणिवङ्गा जह सत्ती राय ! ता पवज्ज वयं । अहवा सावयधम्मं पवयणसारं समायरस्र ॥६२॥ तो तेणिममो धम्मो रंकेण व पाविउं निधाणं व । सावगधम्मो विहिणा गुरूवएसेण जह विहिओ ॥६३॥ जह रंकत्तं सुमरिय सत्तागारेय दावियं दाणं । जह जिणरहजत्ताओ अणारिएयं मुणिविहारो ॥६८॥ जह साहूणं विणयावणेसु असणाइदाणमाइट्टं । जह अज्ञपुहत्थी वि हु कओ विसंभोइओ गुरुणा ॥६५॥ जह धम्मं काऊणं राया वेमाणिएसु उववन्नो । अणुहविउं सुरिरिद्धं चुओ जहा सुद्धवंसिम्म ॥६६॥ लद्रधूण माणुसत्तं कम्मं खिवऊण पाविही मोक्लं । सञ्वं सिवत्थरेणं तहा निसीहाओ विन्नेयं ॥६०॥ एएणं अञ्वत्तगसामइएणं वि महाफलं रज्जं । पत्तं जो पुण विहिणा कुणइ इमं तस्स परमपयं ॥६८॥

## ॥सम्प्रतिराजाख्यानकं समाप्तम् ॥३६॥

निर्यातपापमनवद्यकृतिप्रधानं शश्वतस्वभावसमभावितशत्रु-मित्रम् । सामायिकं तृण-मणीसमभावमेवं सम्यक् समाचरत सर्वविदा प्रणीतम् ॥१॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवस्रिविरचितवृत्तावास्थानकमणिकोरो सामायिकफलवर्णन एकादशोऽधिकारः समाप्तः ॥११॥



# [ १२. जिनागमश्रवणफलाधिकारः ]

व्यास्यातः सफलप्रपञ्चनः सामायिकाधिकारः । साम्प्रतं कृतसामायिकेन सदागमश्रवणं विधेयमित्यनेन सम्बन्धेनाऽऽयात-मागमश्रवणफलं व्यास्यातुकाम आह—

## आगमवयणं निसुयं थेवं पि महोवयारयं होइ। नायं चिलाइपुत्तो तह रोहिणओ य नायव्वो।।१७॥

व्याख्या—'आगमवचनं' सिद्धान्तवाक्यं 'निश्रं तं' नितरामाकर्णितं 'स्तोकमिप' स्वल्पमिप 'महोपकारकं' बृहद्गुणं 'भवित' जायते । 'ज्ञातं' दृष्टान्तः 'चिलातीपुत्रः' धनदासीपुत्रः 'तथा' तेनैव प्रकारेण 'रोहिणेयकश्च' रोहिणेयकाभिधानश्चौरः 'ज्ञातव्यः' बोद्धव्य इत्यक्षरार्थः ॥१७॥ भावार्थस्त्वाख्यानकाभ्यामवसेयः । ते चामू ।

## तत्र तावत् चिलातीपुत्रास्यानकमास्यायते । तसेदम्-

इह कम्मि वि सुहवासे तहाविहे वसइ सिनवेसिमा । सुय-जाइमउम्मत्तो नामेणं जन्नदिन्नदिओ ॥१॥ सो नाणल्त्रम्मत्तो निंदइ पासंडिए हसइ देवं । पडिजाणाइ पमाणं वेउत्तमपोरिसेयत्ता ॥२॥ परिसा हि रायवसया वयंति विवरीयमेव जं कि पि । इय सो मयावलेवा खायह दप्पेणमंगाइं ॥३॥ अह अन्नया तहाविहथेराण समीववासिणा निसुयं । एयं ख़ुड्रयमुणिणा तेणुत्तं भह ! मा भणस ॥२॥ न य वयणमेत्तओ चिय जायइ साहत्तणं विवेईणं । तम्हा जंपस सिद्धं ताव मए कि वियप्पेण ? ॥४॥ तेणत्तं पणपुरुवं जंपामि स केरिसो ? दिएणुत्तं । जह हं जिणामि ता तं करेमि बहुयं नियविणेयं ॥६॥ अह नो ता तह सीसो भवामि इय सक्खिणो सुणावेउं । भणियं सुणिणा न घडह वयणं जम्हा विरुद्धमिमं ॥७॥ जड वयणमेस धम्मी तुह ता भण कहमपोरिसेयं तं । अत्थं च अत्तणो कह तं कहिही निययिन इ कहस ॥८॥ अह अस्रो तं कहिंही सो नणु रागाइसंगओ संतो । विवरीयं पि हु भणिही ता कह ज़त्तीए तं घडड ? ॥९॥ इश्वाडजित्तसंगयपमाणवयणेहिं सो कओ तङ्या । निष्पिट्टपण्ह-वागरणवयणओ सन्भपश्चक्खं ॥१०॥ पन्नाबिओ य तेणं ससाहसंगाओ परिणओ धम्मो । नवरं मणयं न मुयह मणम्मि सो जाइमयमेत्तं ॥११॥ अह माहणीए नियपणहणीए पाचाए मोहवसयाए । दिस्रो जोगो भत्तन्मि तेण मरिउं सुरो जाओ ॥१२॥ सा वि हु निव्वेएणं गुरूण कहिज्य निययवुत्तंतं । पञ्चजं काज्यां देवी मायाइ संजाया ॥१३॥ तत्तो सम्गाओ चुओ रायगिहे जाइमयकुदोसेणं । धणइब्भदासचेडीए सो चिलाए सुओ जाओ ॥१४॥ जाओ य अद्रवरिसो सा बि हु चविजमा देवलोयाओ । पंचसुओवरि जाया धणधूया सुंसमा नाम ॥१५॥ सो तीए बालगाही पुरुवभवन्भासओ अणालिपिओ । निद्धाडिओ धणेणं तहोसेणं नियगिहाओ ॥१६॥ जाओ पल्लीवहणो पुत्तो पल्लीवयस्मि य मयस्मि । सो चेव य तस्स पए चोरेहिं निवेसिओ तेहिं ॥१७॥ अमरिसवसओ तेणं भणिया ते अन्नया निययचोरा । रयणाइं दविणजायं तुम्हं मह सूसमा कन्ना ॥१८॥ जामो धणस्स गेहं अहं वियाणामि गेहमम्मं से । इय मंतिऊण चोरा पिडया धाडीए धणगेहे ॥१९॥ तत्तो य चोरवइणा चिलाइपुत्तेण हिकाओं सेट्टी । भणिस न भणियं संपइ होसु मणूसो मुसामि अहं ॥२०॥ तत्तो य रित्थ[.....]गुणरयणसाणि च सुंसुमं घेत् । सक्तं पेच्छंतस्स वि चिलाइपुत्तो विणिक्तंतो ॥२१॥ रायाणं आपुच्छिय पभायसमए निरूविया कुढिया । रयणाइयं मुयाविय चलिया कुढिया गया चोरा ॥२२॥ सुयपंचरोण लगा। पट्टीए थणो पलाइया चोरा । निव्वाहिउमचयंतो तं कन्नं सो चिलाइसुओ ॥२३॥ मुढो सीसं छेत्तं तीए मुहं पत्थिओ पलोयंतो । ते वि हु विलक्खिचित्ता लग्गा तं सोइउं बालं ॥२४॥ हा मयणघरिणितुल्ले ! लायनामयललामजलकुल्ले ! । हा सोहमाविडंबियगिरिद्हिए ! हा सयासुहिए ! ॥२५॥ जाव न विदलइ हिययं अम्हाणं तह गुणे सरंताणं । इंदीवरदलनयणे ! ता वच्छे ! पयड नियवयणं ॥२६॥ ताव परिस्रिसियकंठा मरणावत्थं गया छुहाभिहया । जणप्णुत्ता दुहियं मं खाउं तरह वसणिममं ॥२७॥ इय सेसेहिं वि भणियं कमेण नो मिन्नयं इमं जाव। ता संसमाए देहं अरत्त-द द्रेहि नं भूतं ॥२८॥ एयवमाए जईणं आहारो विश्वओ जिणिदेहिं । नित्थेरिउं ते वसणं पुणरवि सुहभायणं जाया ॥२९॥ सो वि ह चिलाइपुत्तो पेच्छइ झाणद्वियं मुणि एगं । भो ! मज्झ धम्ममक्खिस जइ णो तुज्झ वि लुणामि सिरं ॥३०॥ उवसम-विवेग-संवरपएहिं तिहिमक्खिओ समासेण । जा सो तहेव गच्छइ तो चिंतिउमेवमारद्धो ॥३१॥ एसो महाणुभावो धम्मज्झाणद्विओ मए विग्वं। काउं पट्टो धम्मं ता धम्मपयाण को अत्थो ? ॥३२॥ तत्थोवसमो कोहस्स निमाहो सो कहं नु कुद्धस्स ? । मह संजायइ तम्हा चत्तो सव्वो मए कोहो ॥३३॥ बीयं तु विवेगपयं तं पुण घण-सयण-जीवमेयत्थं । तो तं परिभावितो स महप्पा मुयइ खमासिरे ॥३४॥

१. निच्छिरियं- रं०।

जाव णमेयइ वेयइ एस जिओ ताव बंधओ भणिओ । तो संवरपयबुद्धो काउस्सग्गे ठिओ भयवं ॥३४॥ तो रुहिरगंधसंपत्तवज्जतुंडप्पिपीलियाहिं सो । सज्जंतो सुपसंतो थिरचित्तो चारुणि व्व कओ ॥३६॥

#### भणियं च--

जो तिहिं पएहिं धम्मं समिगओ संजमं समिम्रुटो । उवसम-विवेग-संवर चिलाइपुत्तं नमंसामि ॥२०॥ अहिसरिया पाएहिं सोणियगंघेण जस्स कीडीओ । सायंति उत्तमंगं तं दुक्करकारयं वंदे ॥३८॥ धीरो चिलाइपुत्तो मुयंगलीयाहिं चालणि व्व कओ । जो तह वि सज्जमाणो पिडवन्नो उत्तमं अहं ॥३९॥ अङ्गाइज्जेहिं राइंदिएहिं पत्तं चिलाइपुत्तेणं । देविंदामरभवणं अच्छरगणसंकुलं रम्मं ॥४०॥ आगमवयणं सोचा जह संबुद्धो इमो महासत्तो । तह अन्नो वि हु बुज्झइ तो सोयव्वं सया वि हमं ॥४१॥

#### ॥ चिलातीपुत्राख्यानकं समाप्तम् ॥३७॥

## अधुना रौहिणेयकास्यानकमारभ्यते । तचेत्म्-

सिरिरायगिहे रिउकरिवियारणो सेणिओ नरवरिंदो । बंधुरबुद्धिसमिद्धो अभयकुमारो सुओ तस्स ॥१॥ तत्थ य वेभारगिरिंदगुरुगुहारोहगृदकयवासो । लोहक्खुराभिहाणो निवसइ चोरो महाकूरो ॥२॥ अवहरिय धणं होयाण सुत्त-मत्त-प्पमत्तवित्ताण । उवभुंजइ परदारे भक्खइ मंसं महुं पियइ ॥३॥ सोहमा-रूव-संदेरमंदिरं रोहिणी पिया तस्स । ताण सुओ रोहिणओ गुणेहिं अहियं जणेरसमी ॥४॥ नियमरणकालसमए भणिओ लोहक्खुरेण सो एवं । जंपेमि किंचि जइ कुणसि वृत्तयं जाय ! मज्झ तुमं ॥५॥ तो रोहिणओ पणमिय प्रयंपए भणस ताय ! भणियव्वं । तेणुत्तं मिच्छाए बलियत्तं चोरियामम्मं ॥६॥ अवरं च एस सुरवरनमंसिओ जो जिणो महावीरो । वयणं पि तस्स मा सुणपु महसि जइ संपयं विउलं ॥७॥ एवमणसासिऊणं पत्तं पंचत्रमुवगओ चोरो । रोहिणओ वि हु सविसेसचोरियं कुणइ जणयाओ ॥८॥ अह अन्नया य भुवणत्तएण पणिमज्जमाणकमकमलो । गुणसिलयचेइयम्मी वीरजिणिदो समोसरिओ ॥९॥ रोहिणजो वि हु दट्टूण जिणवरं नियमणे वियप्पेइ । जइ वीरजिणब्भासेण जामि ता होइ धम्मसुई ॥१०॥ जायइ जणयस्साऽऽणाभंगो मग्गो वि नत्थि पुण अवरो । ता एस वग्ध-दुत्तिंडनाओ जाओ ममेयाणि ॥११॥ ता वच्चामि पिहेऊण कन्नजुयलं करंगुलिजुएण । इय चिंतिउं तहेव य काउं निच्चं पुरं वयइ ॥१२॥ अह अन्नया य वेगेण गच्छमाणस्स समवसरणंते । तस्स सुनिट्ट्रपयपडणभावओ कंटओ भग्गो ॥१३॥ तेणाणुद्धरिएणं न तरइ गंतुं पयं पि रोहिणओ । अह उद्धरइ तओ जिणवयणं सवणोयरं विसइ ॥१४॥ जा एगसवणविवराओ अंगुलिं कड्डिएं तमुद्धरह । ता जिणवीरपरूवियसुरस्सरूवं सुयं तेण ॥१५॥ अणिमसनयणा मणकज्जसाहणा पुष्फदामअमिलाणा । चउरंगुलेण भूमिं न छिवंति सुरा जिणा बिंति ॥१६॥ जिणभणियसुरसहृतं परिभावितो मणिन्म संचलिओ । मुसिऊण पूरं पुणरिव समागओ नियगुहागेहे ॥१७॥ एवं मुसिज्जमाणे नयरे अमोसरा नरा मिलिउं। पणमित्त निवं आबद्धकरयला विन्नवंति इमं ॥१८॥ देव ! अणाहं व सया मुसिजाए तुम्ह संतियं नयरं । ता तह करेस जह सत्थिया वयं तह कमे निममे ॥१९॥ तं निसुणिऊण दट्टोट्ट-भिउडिभासुरनिडारुवट्टेण । आरक्सिओ सकोवेण राइणा जंपिओ एवं ॥२०॥ रे पाव ! कि न नयरं पि रक्खिउं तरिस तकरेहिंतो ? । एवं वृत्तो सो नरवरिंदमुल्लविउमारद्धो ॥२१॥ देव ! पयंडो चोरो निसुओ पुरजणपरंपराए मए । रोहिणओ नामेणं न उणो दिद्दीए सच्चविओ ॥२२॥ तस्सावलोयणत्थं नियकरयलकलियदीवीओ देव ! नयरे परिन्भमंतो कत्थइ पेच्छामि अञ्वत्तं ॥२३॥ जा तस्स धरणकज्जे सज्जीहूया वयं पयट्टामो । मम्गेण ताव चोरो विज्जुक्खित्तेहिं करणेहिं ॥२४॥

१. किं पि बद्द- रं०।

पासायाओ पासायमक्कमेउं तहेव पायारं । निउणं पेच्छंताण वि कत्थइ वच्चइ न याणामो ॥२५॥ ता कस्सइ आरक्खियपयं पयच्छंत सामिणो एयं । तं निस्रणिउं तर्हिदो परोयए अभयमंतिमहं ॥२६॥ तेणुत्तं तमाहणे पउणीकाउं चउन्विहं पि बलं । जह तकरो न याणइ पूरे पइद्रे तओ तम्मि ॥२७॥ वेदेउम्मं नयरं मज्झे हिक्कज्जए तओ चोरो । निम्मच्छंतो बज्झड एस मई ताव तम्महणे ॥२८॥ तहविहिए आरक्सियभडेहिं पायारमक्समंतो सो । बद्धं मऊरबंधेहिं घत्तिओ रायपयपूरओ ॥२९॥ तो कोवरत्तनेर्ण भारुतिवलीतरंगभीमेण । जा वज्झो आणत्तो सेणियराएण रोहिणओ ॥३०॥ तो विन्नत्तं अभएण निश्य लोत्तं इमस्स पासिम्म । चोरो अलद्धलोत्तो जायइ राओ व्य नरनाह ! ॥३१॥ ता देव ! परिविखज्जह इय जंपिउमभयमंतिणा पृद्रो । को सि तुमं कत्थऽच्छिस इय भणिए आह रोहिणिओ ॥३२॥ सालिगामे वत्थव्वगो अहं दुगाचंडकोडुंबी । निययपओयणकज्जे अज्जेव समागओ एत्थ ॥३३॥ पेच्छणयं पेच्छंतस मज्झ महई निसा गया देव !। तो गच्छंतो गेहम्मि हक्किओ रायपुरिसेहिं ॥३४॥ तो तेहिं भेसिओ हं विज्ञविखत्तेण जाव करणेण । पायारं अक्रंतो पत्तो ता तुज्झ पुरिसेहिं ॥३५॥ तब्वयणं सोउगं पुच्छावियमभयमंतिणा गामे । जह दुगाचंडनामो कोइ कुडुंबी वसइ इहइं ? ॥३६॥ अप्पायत्ता विहिया गामीणा रोहिणेण पृत्वं पि । जंपंति अत्थि परमज्ज सो गओ किंह वि कज्जेण ॥३७॥ तं सोउमभयमंती चिन्तइ चोरो इमोऽहवा साहू । नज्जइ नऽज्जइ किं पि हु कीरउ ता कोइ वि पबंधो ॥३८॥ इय चिंतिय कारविओ कणयमओऽभयकुमारसचिवेण । अमरविमाणसमाणो मणोहरो गहयपासाओ ॥३९॥ चीणंसय-पट्टंसय-जहर-देवंग-देवद्सेहिं । कयउल्लोओ वेल्लहरूधयवडाडोयडंबरिओ ॥४०॥ उद्घोयतलप्लंबियमुत्ताहलहारदित्तिदिप्पंतो । तवणीयदप्पणावलिचामरनियरेहि रेहंतो ॥४१॥ रणझणिरकणयिकंकिणिकलावमुहलिज्जमाणदिसिचको । कयपंचवन्नपूष्फोवहाररुणुझणिरभमरङलो ॥४२॥ विददम-मुत्ताहरू-पउमराय-विज्ञिद्ररायपमुहाहि । विष्फुरियिकरणमालाहि रयणरासीहि सोहंतो ॥४३॥ विरुसंतसालिहं जियमणिघडियसुमत्तवारणाङ्को । सन्वत्तो विणिवारियदिणयरिकरणावलीपसरो ॥४४॥ उन्युदपदमजोन्यणपीवर-सुसिणिद्ध-सुघणसिहिणाहि । वारविरुयाहि करिओ तह नवजोन्यणज्वाणाहि ॥४५॥ मिउवेणु-वीण-मद्दलरवमीसियमंजुगेयसवणसुहो । किं बहुणा ? भुवणत्त्यसंभविसुंदेरसोहन्तो ॥४६॥ तो रोहिणओ चंदप्पमं सुरं पाइऊण मयमत्तो । पडएण छाइउं तत्थ सोविओ रुइरपल्लंके ॥४०॥ तो मयनिद्वाविरमे अवणेउं पडयमुद्रए जाव । अभयाणुसासिओ तयणु उद्रिओ जवह-जववग्गो ॥४८॥ जंपंतो जय नंदा जय जय भद्दा पह तमम्हाण । जाओ देवो अम्हे वि तुज्झ पुण किंकरा सन्वे ॥४९॥ एआओ अच्छराओ एए देवा इमं नियविमाणं । एयाओ रयणरासीओ सामि ! विलससु जहिच्छाए ॥५०॥ तो तेहिं तस्स पुरओ पारद्धं जाव परमपेच्छणयं । ता कंचणदंडकरेण जंपियं एवममरेण ॥५१॥ रे रे ! कि पारद्धं ? ते वि पयंपंति निययपहुपुरओ । विन्नाणदंसणं तयणु दंडहरूथेण पडिभणियं ॥५२॥ दंसिज्जउ विन्नाणं कारिज्जउ परमिमो सुरायारं । जंपंति ते वि केरिसमायारं ? आह दंडकरो ॥५३॥ रे ! विस्सैरियं तुम्हं सुरलोए सुरवरो समुप्पन्नो । जं पुन्वभवोवज्जियसुक्कय-दुक्तयाइं साहेइ ॥५४॥ तो उवभंजह नियपन्नपगरिसन्भयसग्गवाससहं । सोऊण तयं ते वज्जरंति विम्हरियमम्हाणं ॥४४॥ नियसामिसमुप्पत्तीए जायपरिओसपूरियंगाण । ता खैमउ एगमवराहमज्जमज्जो ! कयपसाओ ॥५६॥ रोहिणओ वि ह तमदिदृप्व्वमच्छेरमणुपलोयंतो । करकल्पिकणयदंडेण सविणयं तेण विन्नत्तो ॥५७॥ पहुणो कयप्पसाया कहंतु नियसुकय-दुकयकम्माइं । जेण [ सू ]पुत्रा अमरा तं सोउं चिंतए चारो ॥५८॥ किमहं जाओ अमरो ? जइ सच्चिममं तभो कहिज्जंते । लबमेची वि न दोसो अह अलियं ता महाणस्थी ॥५९॥

एवं विचित्रयंतस्स तस्स सिरिवीरनाहवज्जरियं । संभरियं अमरसक्ष्ववन्नणं तो विचितेइ ॥६०॥ जइ मिलिही जिणभणियं तओ कहिस्सामि इय विभावेउं । जाव पलोयइ निउणं ता नियइ न कि पि सुरुद्धवं ॥६१॥ नयणनिमेसम्मेसे कुणंति फरिसंति तह महीवलयं । पगलंतसेयवारणकज्जे परिकलियवीयणया ॥६२॥ ता मज्झ जाणणकए होयव्वं अभयमंतिबुद्धीए । इय चिंततो पूणरिव य पुच्छिओ तेण सो कहइ ॥६३॥ अहमासि सारिगामे को इंबी दुग्गचंडयऽभिहाणो । पर्यर्डए महरवाणी दयावरो दाणधम्मरओ ॥६४॥ पररमणिविरत्तमणो सञ्वेसि सुराण विहियबहुमाणो । विणयरओ सञ्वेसि विसेसओ वयपवन्नाणं ॥६४॥ पाएण तुच्छविहवो सच्छासयसंगओ अपेसुन्नो । तेणुप्पन्नो अमरो प्यंपए तयणु दंडधरो ॥६६॥ ता आयित्रयमेयं सुन्दरमिणिंह असुन्दरं कहस् । सो भणइ न कि पि कयं असोहणं करिसणं मोत्तं ॥६७॥ तो तेहि तहा भणियं अभयकुमारस्स सञ्चमक्खायं । तेणावि निवो भणिओ न सञ्चहा एस चोरो ति ॥६८॥ तो मुक्को कह्ने ऊण राहणा रोहिणो समोसरणे । वच्चड परिभावंतो न सोहणं जणयसिक्खवणं ॥६९॥ जइ न सुणंतो कंटयमवर्णितो भुवणसामिणो वयणं । तो हुंतो नरवइणा विणासिओ हं कुमरणेण ॥७०॥ एकेण वि पण मुक्तो जिणवयणेणं सुएण एमेव । ता सुंदरं जिणेसरपर्यपियं न उण जणयस्स ॥७१॥ एवं परिभावंतो जिर्णिदचरणार्रविदमञ्जीणो । जिणचरणकमलमेलियभालयलो पणमिउं थुणइ ॥७२॥ जय करुणारसनिज्झरगिरिंद ! मुणिवंदवंदिय ! जिणिद ! । दुव्वारमारवारणनिद्वारणदारुणमइंद ! ।।७३।। एमेव य तुह वयणं निसामियं सामिसाल ! सत्ताण । महईणं पि हु मज्ज्ञ व विवर्डण विणासणं कुणइ ॥७४॥ इय थोउं वीरजिणं सोउं सद्देसणं जिणाभिहियं । रोहिणओ पणमेउं कयंजली सविणयं भणइ ।।७५।। भयवं ! भवनिम्महर्णि पञ्वज्जमहं करेमि तुह पासे । परमिथ कि पि सेणियनिवेण सह मज्झ वत्तव्वं ।।७६॥ अह सेणिओ पयंपइ पभणसु जं कि पि तुज्झ पिडहाइ । तो तेणुत्तं अहमेस तकरो रोहिणो नाम ॥७७॥ जेण अणाहं व पुरं मुसियं सब्वं पि तुज्झ नरनाह ! । ता संपेसस् अभयं जेण समप्पेमि धणजायं ॥७८॥ तो कोउहरुपरिवृद्धसपउररोहिणयसंजुओ अभओ। पत्तो वेभारगिरिं तत्थ घणं दंसियं तस्स ॥७९॥ अवरं च सरिय-कंदर-मसाण-भूमीहराइठाणेसु । आभरण-रयणपभिइ समप्पिउं पुच्छिउं जणिं।।८०।। सपसत्थतिहि-मुहुत्तिम्म सिबियमारुहिय विहियसिंगारो । अणुगम्मंतो सेणियनिवेण तित्थं पभावंतो ॥८९॥ गंतुण समवसरणम्मि जिणवरं निमय गहियपञ्चज्ञो । अहिगयसयलस्यत्थो तिञ्चतवं काउमारद्धो ॥८२॥ कणगाविरु-रयणाविरु-छट्ट-ऽद्रम-दसम-मासखवणेर्हि । नाणाविदेहिं दुच्चरतवेर्हि परिसोसियसरीरो ॥८३॥ सको किडिकिडिभुओ जाओ पाओवगमणमरणेण । विष्फुरियत्तदित्ती अमरो अमरारुए रुइरो ॥८४॥ तत्तो य चवेऊणं स पाविही सिवपुरि पहयकम्मो । ता सोयव्वं आगमवयणं जम्हा गुणो गरुओ ॥=५॥

## ॥ समाप्तं रौहिणेयकाख्यानकम् ॥३८॥

मोहं िधयो हरति कापथमुच्छिनत्ति संवेगमुत्रमयित प्रशमं तनोति । सूतेऽनुरागमिषकं मुदमादधाति जैनं वचः श्रवणतः किमु यन्न धत्ते ? ॥१॥ ॥ इति श्रीमदाम्रदेवसूरिबिरचितवृत्तावाख्यानकमणिकोशे जिनागमश्रवणगुणवर्णनो द्वादशोऽधिकारः समाप्तः ॥१२॥



१. को दुंबियतुमा० ---रं०।

## [ १३. नमस्कारपरावर्त्तनफलाधिकारः । ]

व्यास्त्यातमागमश्रवणफलम् । साम्प्रतमागमश्रवणसामग्र्यभावे नमस्कारपरावर्तनं विधेयमित्यनेन सम्बन्धेनाऽऽयातं नमस्कारमाहात्म्यं प्रचिकटयिषु राह—

## नवकारपभावेणं जीवा पावंति परमकल्लाणं । गो-पड्डय-फणि-मिंठा सोमपह-सुदंसणा नायं ॥१७॥

व्याख्या—'नमस्कारप्रभावेण' पञ्चपरमेष्ठिमन्त्रमाहात्म्यस्वरूपेण हेतुभूतेन 'जीवाः' प्राणिनः प्राप्नुवन्ति' रुभन्ते 'परम-कल्याणं' प्रधानसुखम् । दृष्टान्तानाह—गौश्च—वृषभः प्रदुकश्च-—सैरमेयः फणी च सर्पः मिण्ठश्च—हस्तिपकः गो-प्रहुक-फणि-मिण्ठाः । तथा सोमप्रमश्च-ब्राह्मणः सुदर्शनश्च—श्रेप्ठी सोमप्रम-सुदर्शनी च । चस्य गम्यमानत्वादित्यक्षरार्थः ॥१९॥ भावार्थस्त्वा-स्यानकेभ्योऽवसेयः । तानि चामूनि ।

### तत्र तावद् गोकथानकमारुयायते । तश्चेदम्-

समस्ति स्वर्गसङ्काशरामणीयकभासिता । भासिताश्रंलिहोदारदेवसद्मविराजिता ॥१॥ जितान्पमसौन्दर्यधामरम्यालकासमा । समानमानवावासदृश्यमानमहामहा ॥२॥ महत्त्वगुणविख्यातनिर्णीतगुणवैभवा । वै भवानीसमाकारवारयोषिल्लसज्जना ॥३॥ सज्जनानाविधाभ्यासपण्डिताभ्यस्तसत्कल। । कलावित्सन्मनोहृद्या हृद्या क्षेमपुरी पुरी ॥४॥ तस्यामासीन्नयावासो नयाभिज्ञो नयप्रियः । नयदत्ताह्नयः श्रेष्ठी श्रेष्ठं कर्म समाश्रितः ॥४॥ शील-सौन्दर्यसम्पन्ना दानानन्दितसज्जना । वसुनन्दाह्वया भार्या तस्यासीद वर्यवंशजा ।।६।। स्वच्छाशयः सदाचारः सत्यवाक् शिष्टसम्मतः । धनदत्ताह्वयः पुत्रस्तयोर्जजे जनप्रियः ॥७॥ द्वितीयोऽपि मनाग् मानी माननीयो मनस्विनाम् । बभूव वसुदत्ताह्वः सुतः स्वभ्रातृक्तसरुः ॥८॥ अथ तत्रैव दुष्टात्मा दौर्जन्यप्रकृतिर्द्धिजः । नानायज्ञावनिः पापात् पापिनत्रमभूत् तयोः ॥९॥ तथाऽन्योऽपि नणां मान्यो मानिनीनां मनोहरः । श्रेष्ठी समुद्रदत्ताह्वस्तत्राऽऽस्ते स्मयवर्जितः ॥१०॥ तस्य सौन्दर्य-लावण्यनिर्जितामरसुन्दरी । कन्यका गुणवत्यस्ति मन्दिरं यौवनश्रियः ॥११॥ तेन सा विधिवद दत्ता धनदत्ताय धीमते । समक्षं सर्वलोकानां ललामरमया समम् ॥१२॥ तत्रैव श्रीपतित्वादिगुणैः श्रीकान्त इत्यदः । यथार्थतां नयन् नामापरोऽप्यस्ति वणिक्सतः ॥१३॥ तेन सम्मान-दानादिगुणैरावर्जितो निजाम् । तां सुतां दत्तवांस्तस्मै विलोप्य वचनं स्वकम् ॥१४॥ विरूपं पश्य कीदृक्षं तादृशापि सता कृतम् । यदेकस्मै सतां दत्त्वा तामन्यस्मै प्रदत्त्वान् ॥१४॥ पुरतः शिष्टलोकानामात्मनो लाघवं कृतम् । प्रसिद्धव्यवहारश्च सतामेवं विलोपितः ॥१६॥ एतच तेन मित्रेण पिशुनत्वान्निवेदितम् । वसुदत्ताय यद्वा कः स्वभावं मोक्तुमीश्वरः ? ॥१७॥ उत्प्रासितश्च तेनासौ वचोभिः कोपदीपनैः । न युक्तो मानिनामेवं सोढुं शक्तौ पराभवः ॥१८॥ प्रकृत्या रोषणश्चैकं द्वितीयं तेन रोषितः । विरुद्धश्चिन्तयामास मानवान् मानसे निजे ॥१९॥ मा जीवद् यः परावज्ञादःखदग्धोऽपि जीवति । तस्याजनिरेवास्तु जननी क्लेशकारिणः ॥२०॥ आः ! पापेन विना कार्यमनार्येण दुशत्मना । प्रागप्यन्याय्यचर्येण पर्यणायि कथं छलात् ? ॥२१॥ भार्या आतुर्ममानेन वैरिणेत्यतिरोषतः । गत्वा खङ्गप्रहारेण प्रापितोऽसौ परासुताम् ॥२२॥ तेनाप्यसौ तथैवाऽऽशु मृत्युवक्त्रे प्रवेशितः । तावेवं कार्यतस्तस्य मृतिं प्राप्तौ परस्परम् ॥२३॥ सोऽयं वज्राग्निदाहस्य मुर्मुराग्निकणोपमः । राम-रावणयोराद्यः प्रारोहो वैरशाखिनः ॥२४॥ अथानेन प्रकारेण तयोर्मृत्यमुपेयुषोः । स्विपत्रा गुणवत्युक्ता विषादं पुत्रि ! मा गमः ॥२५॥

येनाधर्मफलं सर्वेमेतदाख्यान्ति सूरयः । विशेषतः पुनः स्त्रीणां पापभावेन तद्यथा ॥२६॥ वैधव्यं बालभावेऽपि दौर्भाम्यं शीलखण्डनम् । अनाथत्वं च वैरूप्यं पैशन्यं दृष्टभाषणम् ॥२७॥ ततः कुरुष्व सद्धर्भं मत्साहाय्येन निर्वृता । जन्मान्तरेऽपि येनैवं न भवेद दुःखभाजनम् ॥२८॥ सा पुनः पापकर्मत्वाद धर्मे निन्दति पापिका । गुणिनां च गुणान् द्वेष्टि साधूंश्च हसति स्वयम् ॥२९॥ ततोऽसौ संसतौ प्रायः सञ्जाता दःखभाजनम् । अयोग्यस्य गुणाधानं विधातं कोऽथवा विभुः ? ॥३०॥ ततो वैधव्यदःखेन मृताऽसौ स्वायुषः क्षये । कुरङ्गी समभूत पापानमृत्वा तौ च कुरङ्गकौ ॥३१॥ सहैव जायते ताभ्यां कर्मवैचित्र्ययोगतः । वैरानुबन्धभावेन मृत्यभावं प्रष्यते ॥३२॥ हरिण्या हारिणे भावे महिष्या माहिषे भवे । हस्तिन्या हास्तिके जन्मन्यन्योन्यं तौ मूर्ति गतौ ।।३३।। एवं वैरानुबन्धेन त्रयोदश भवानम् । तस्याः प्रयोजने रौद्रध्यानतो निधनं गती ।।३४।। यथाऽनयोरियं जाता निमित्तं दुःखसन्ततेः । तथाऽन्यस्यापि नारीयं प्रायोऽनर्थपरम्परा ॥३५॥ यद्ययसौ क्वचिद् गीता कारणं मुख-दु:स्रयोः । अतत्त्वदर्शिभिः कैश्चित् सामान्येनैव तद्यथा ॥३६॥ सत्यं जनाः! विचम न पक्षपातो, होकेषु सप्तस्विप तथ्यमेतत् । नान्यन्मनोहारि नितम्बिनीभ्यो दःखैकहेतुर्न च कश्चिद्नयः ।। तथापि वासनामात्रं सौख्यमस्यां न तत्त्वतः । बडिगामिषवत् तुच्छं ज्ञेयं पर्यन्तदारुणम् ॥३८॥ धनदत्तश्च भन्यत्वाद दृष्ट्वा तच्चेष्टितं तयोः । वैराग्यान्निर्गतो गेहाद् भ्राम्यन् गामेकया दिशा ॥३९॥ पीडितः क्षुत्-पिशसाभ्यां प्राप्तो राजपुरं क्रमात् । विलोक्य व्रतिनः कांश्चित् तत्राऽऽचाररतान् निशि ॥४०॥ मुमुदे मानसेऽत्यन्तं तोषाच समचिन्तयत् । धन्याः सुलब्धजन्मानः पुण्यवन्तश्च केऽप्यमी ॥४१॥ अजानानस्तदाचारं ययाचे भोजनादिकम् । तैरूचे भद्र ! नास्माकं निःसङ्गत्वादुपाश्रये ॥४२॥ घियते धान्य-पानादिवस्त रात्री विशेषतः । तवापि पापहेत्त्वात्र युक्तं रात्रिभोजनम् ॥४३॥

#### यत उक्तम्—

स कालः कश्चिदत्रास्ति यत्र नैवोपभुज्यते । हित्वाऽकालं ततः काले यो भुञ्जीत स धर्मवान् ॥४४॥ आयुर्वेषशतं लोके तदर्धं स उपोषितः । करोति विरति धन्यो यः सदा निशिभोजने ॥४५॥ घटिकार्धं घटीमात्रं यो नरः कुरुते व्रतम् । स स्वर्गी किं पुनर्यस्य व्रतं यामचतुष्टयम् ॥४६॥ जीवितं देहिनां यस्मादनेकापायसङ्कुलम् । कथिञ्चद् दैवयोगः स्यान्नक्तं सोऽनशनी भवेत् ॥४०॥ श्रुत्वेदं भाषितं तेन धर्मः सर्वज्ञभाषितः । अणुत्रतादिकः सर्वो जगृहे जन्मिनां हितः ॥४८॥ पालयित्वा स्वकं धर्म भावना-ऽभ्यासयोगतः । सम्यम्दर्शनसम्पन्नः सौधर्मेऽभृत् सरोत्तमः ॥४९॥ पञ्चपकारमीदार्यसारं वैषयिकं सुखम् । सुरस्त्रीभिः समं तत्र भुक्तवा द्वे सागरोपमे ॥५०॥ रत्नपुरुजयुतैरहैर्जनैः सद्रत्नभूषणैः । यथार्थनामतां विश्रदासीद् रत्नपुरं पुरम् ॥५१॥ तत्राभू ल्लोकमध्यस्थः प्रोत्तुङ्गः सुमनः प्रियः । नामतो ऽन्वर्थतश्चापि स्यातो मेरुप्रभो विणक् ॥ ५२॥ स्वरच्युतोऽसौ समाधुर्यः सुकोशोऽश्रमरोचितः । प्रियमित्रः पवित्रोऽस्याभृत् पङ्कजमुखः सुतः ॥५३॥ वर्धमानो जडैर्मुक्तः सत्पत्रो मन्दिरं श्रियः । म्पृष्टो मित्रकरैः श्रेयानुज्जज्ममे जनप्रियः ॥५८॥ क्रमेण सरसाहारो निष्पद्मः सार्द्रतास्पद्म् । पूजनीयार्चनप्रह्वः प्रौढभावमुपागतः ॥५५॥ सम्मतो राजहंसानामालयो गुणसन्ततेः । भूषणं वंशसरसो विश्रुतो नालसङ्गतः ॥५६॥ द्वासप्ततिकलाभिज्ञो धर्ममार्गे विचक्षणः । क्रमेण वर्धमानोऽसौ सम्प्राप्तो यौवनश्रियम् ॥५७॥ मेरुप्रभेण मित्रोऽसौ पङ्कजास्योऽभ्यधाय्यदः । वत्स ! वाह्या अमो अश्वा विनश्यन्ति विसूत्रिताः ॥५८॥ विनीता जातिसम्पन्नाः स्वभर्तुर्भद्रकारिणः । संवाद्याः पोषणीयाश्च सच्छिप्या इव वाजिनः ॥५९॥ अङ्गीकृते पितुर्वाक्ये विनीतत्वाच दक्षिणात् । ढौकयामास तत्पत्तिरश्वमेकं महागुणम् ॥६०॥

तथा हि---

नानाल्ङ्कारसुमीवं रामसैन्यमिवानघम् । विन्ध्यारण्यमिव प्रोच्चेश्चामरोपनिषेवितम् ॥६१॥
नृपास्थानमिव व्यक्तमुल्लसस्कविकं पुरः । विशिष्टश्रुतिसम्पन्नं सैद्धान्तिकमनःसमम् ॥६२॥
निर्दोषधारया युक्तं तीक्ष्णखड्गकृतोपमम् । प्रशस्तलक्षणोपेतं शब्दशास्त्रविदं यथा ॥६३॥
विहितस्फारशृङ्कारो रम्यालङ्कारधारकः । सद्धेषः सुहृदाधारस्तमारुद्ध विनिर्ययौ ॥६४॥
कचित् प्रल्या कचित् गत्या कचित् वेगेन वीङ्क्षया । कचित् वाहयता अम्या तेनारिकत सुहृज्जनः ॥६५॥
कतोऽपि बहिरुद्यानं प्राप्तवान् नन्दनाह्यम् । तत्रैकं गोवृषं वृद्धं पश्यति स्म स सन्नयः ॥६६॥
दुर्बलाङ्कं गलन्नेत्रं विकृताननम् । विपर्यस्तं वृहच्छ्वासं विनिर्यन्पूत्र-गोमयम् ॥६०॥
चतुर्भिश्चरणैर्म् मो सविलेखैर्विलक्षणैः । छन्दःश्लोकिमव अष्टच्छायं कुकविना कृतम् ॥६०॥
सुमूर्षुं तं विनिश्चित्य संवेगागतमानसः । निर्वेदाच्चिन्तयामास सर्वस्यापीदशी गतिः ॥६९॥

तथा हि-

क्व गतं युद्धमेतस्य ? क्व ताद्दग् ढेक्कृतं गतम् ? । क्व गतं रूपलावण्यमहो ! वस्तु विनश्वरम् ॥७०॥ तदस्य म्नियमाणस्य करोमि कुरालाशयः । जन्मान्तरिहतं किञ्चित्रमस्कारप्रदानतः ॥७१॥ अभ्यणीभूय कर्णेऽस्य संसाराणेवतारिका । वर्णनीयातिगा कर्णे दत्ता पञ्चनमस्कृतिः ॥७२॥ गौरप्यमंस्त कोऽप्येष ममाकारणबान्धवः । पीयूषवर्षकल्पं मे प्रवेशयति कर्णयोः ॥७३॥ तथाऽयं भावनासारं नमस्कारः श्रुतो गवा । तत्प्रभावेन येनासावुद्पादि नृपान्वये ॥७४॥

तथा हि---

तत्रैव नगरे राज्ञः सन्नीतेनिंहतद्विषः । सप्तच्छदस्य शुद्धान्तसाराया भुवनश्रियः ॥७४॥ देव्याः कुक्षिसरःक्रोडे राजहंससमप्रभः । शारदाश्रम्फुरच्छुंश्रकीतिंतारो विचक्षणः ॥७६॥ कुमारगौरीसम्पन्नः समूतिः सविनायकः । महेश्वरश्च स नाम्ना प्रसिद्धो वृषभध्वजः ॥७०॥ ज्ञान-विज्ञान-सौभाग्यगुणरत्नमहोद्धाः । विज्ञातशास्त्रसद्भावो यौवनं प्राप्तवानसौ ॥७८॥ यथैवं भावतः स्मृत्वा गौर्गतो गतिमुत्तमाम् । तथान्योऽपि स्मरन्नेनां नरः कल्याणमश्नुते ॥७९॥ अहो ! माहात्म्यमेतस्याः स्पष्टं पश्चनमस्कृतेः । यया गौरप्ययोग्योऽपि जज्ञे राजाङ्गजो गुणी ॥८०॥ यद्वा न किश्चिदाश्चर्यमचिन्त्यं दृश्यते भुवि । कस्यचिद्वस्तुनो वीर्यं व्यक्तं वाचामगोचरः ॥८१॥

यत:---

स्वल्पाक्षरोऽपि सन्मन्त्रो निगृह्खाति महाब्रहम् । स्वल्पोऽप्यक्रिकणो दाह्यं दहत्येव प्रदीपितः ॥८२॥ कल्पद्रुमः कनिष्ठोऽपि कल्पितं राति देहिनाम् । मथ्नाति न महानागान् कनीयानपि केसरी ? ॥८३॥ यथैतल्लोकवस्तुनां सामर्थ्यमवलोकितम् । विशेषण तथा दृश्यं मन्त्रस्य परमेष्ठिनाम् ॥८४॥

तथा हि-

यस्यासवो त्रजन्त्यत्र नमस्कारसमा स चेत् । मोक्षं कथित्रको यायादवश्यममरो भवेत् ॥८५॥

किञ्च-

पत्नगः पुष्पमाला स्यात् स्थलं च जलिधर्भवेत् । अग्निः शैत्यमवस्कन्देद्यायाच्छत्रुश्च मित्रताम् ॥८६॥ एवं स ज्ञान-विज्ञान-सौभाग्यगुणसम्पदाम् । भाजनं भुवने जज्ञे यौवराज्यपदोचितः ॥८६॥ अथान्येद्युस्तदेवासौ सहेलं वाहयन् हयम् । मित्रादिपरिवारेण प्रधानेन समन्वितः ॥८८॥ पूर्वाभिहितमुद्यानं प्राप्तवान् प्रीतमानसः । रम्यत्वात् तत्प्रदेशानामितश्चेतश्च सम्बरन् ॥८८॥

१. ०रच्छत्रकीर्ति-रं । २. सम्भूतिः रं ।

स्वेच्छया रममाणश्च तं प्रदेशं कथञ्चन । गतवान् गोवृषो यत्र पूर्वजन्मन्यमूत् स्वयम् ॥९०॥ दृष्टपूर्वो मयेत्येवं तदावारककर्मणः । क्षयोपशमयोगेऽस्य जातिस्मरणमुद्ययौ ॥९१॥ क वा मयाऽनुभ्तोऽयिमत्येवं तत्र चिन्तनम् । कुर्वाणः स्वरूपकर्मत्वादज्ञासीत् पाक्तनं भवम् ॥९२॥ अस्मिन् स्थाने मया चीर्णं पीतमस्मिन्निहाऽऽसितम् । अमुत्र आन्तमेतिस्मिन् सुप्तमेवमबोधि सः ॥९३॥ केवलं न विजानाति यथा कर्णामृतोपमः । दत्तः पञ्चनमस्कारः केनापि स्विम्धवन्धुना ॥९४॥ व्यचिन्तयच्च स्वरूपोऽपि धर्मः कर्त्याणकारकः । यत्यभावादहं प्राप्तो रम्यां राज्यश्चियं क्षणात् ॥९४॥ परं किमेतया कृत्यपाप्तयाऽपि पराद्ध्यया । दैवयोगाद् वियुक्तस्य महाभागेन तेन मे ? ॥९६॥ उपकुरुते यः पूर्वं स तावत् साधुसत्तमः । प्रत्युपकारिष्टपुर्यो मन्येहं सोऽपि नो महान् ॥९७॥ पूज्यो महोपकारित्वात् स तावत् किं विकर्तिः ? । प्रत्युपकारं विना तस्य समाधिः केन मे भवेत् ? ॥९८॥ ततो यदि कथित्वत् तं जाने जन्मान्तरियम् । राज्यार्धं संविभज्यास्मे भविष्यामि निराकुन्तः ॥९०॥ चिन्तयित्वा मनस्येतत् निवृत्तोऽसौ गृहान् प्रति । यथावृत्तं स्ववृत्तान्तं पित्रादिभ्यो न्यवेदयत् ॥१००॥ तिरप्यूचे कुमार ! त्वं मास्म भूरुन्मनाः कचित् । सत्कुट्यादौ कचिच्चित्रे चरितं लिख्यते तव ॥१०१॥ मा कथित् कोऽपि लिखितं दृष्ट्वा तच्चरितं निजम् । जातिस्मर्तृत्वतः सर्वं विद्यात् पूर्वभवान्तरम् ॥१०२॥ पत्रादिभ्यस्तकद्वाक्यं निशम्य वृषभध्वजः । युक्तियुक्तं गुणोपेतं व्यक्तं तुष्टोऽभवत्रसम् ॥१०२॥ तिस्मन्नेव सदुद्याने तुक्कत्वित्तमन्दरम् । मन्दिरं सुन्दरं जैनं कारयामास कालवित् ॥१०४॥

### तच की दशम् ?-

कचिद् व्योमाङ्गणं यद्वद् विराजत्तारचन्द्रकम् । कचिद् रामांह्वियुग्मं वा तुलाकोटिविभूषणम् ॥१०५ कचिद् भोजनशालावद् भास्वत्स्पष्टकरोटकम् । कचिन्नरेन्द्रकोशाभं विचित्रामलसारकम् ॥१०६॥ जम्बूद्वीपोपमं विष्वग् जगतीपरिवारितम् । स्वर्गाचलेन सङ्काशं भद्रशालेन वेष्टितम् ॥१०७॥ जगत्यां च कचित् कुट्ये मुमूर्पुनृषभश्रुतौ । नमस्कारं ददत् किश्चित्रे व्यालेखि मानवः ॥१०८॥ नियुक्ताश्च नरास्तत्र यः कश्चिचित्रमीक्षते । प्रच्छित वा तमाचड्द्वं ममेत्येवं विशेषतः ॥१०९॥ पङ्कजास्योऽपि तत्राऽऽगात् कदाचिद् रामणीयकम् । जिनागारस्याथ पश्यंश्चित्रमैक्षिष्ट विस्मितः ॥११०॥ नियुक्तांश्च प्रयत्नेन पप्रच्छ प्रीतिपूर्वकम् । भद्राः ! केनेदमालेखि ? तेऽप्यूचुर्यद् यथास्थितम् ॥१११॥ अत्रान्तरे समाहूतो नियुक्तैर्वृषभध्वजः । तद्वचश्च निशम्यासौ शीघ्रं तत्र समाययौ ॥११२॥ समायातेन तेनापि पङ्कजास्यः प्रसन्नधीः । जनानां वर्णयनुचैर्विचित्रं चित्रचेष्टितम् ॥११३॥ पियुषवृष्टिसात् तत्त्वदृष्टेः दृष्टो जनः प्रियः । समुन्नतो हरंस्तापमम्भोद् इव केकिना ॥११४॥ सस्नेहं सादरं चाऽभ्यां प्रतिपत्तिर्यथोचिता । निर्वितिता यथावृत्तं प्रस्तुतं च निवेदितम् ॥११४॥ तिस्मन् क्षणे तयोः सौस्यं सञ्जातं यत् परस्परम् । तदन्यस्मै समास्यातुं पार्यते न मनीषिभिः ॥११६॥ इत्थं राज्यश्रियं श्रेयः कृत्येषु रतयोस्तयोः । भुञ्जानयोर्विधानेन गतेनेहाक्रियामपि ॥११७॥ प्रवर्धमानप्रणयौ पार्श्वे धर्मरुचेर्भुनेः । अणुव्रतादिकं धर्मे लब्ध्वा देवौ बभूवतः ॥११८॥ ईशाननामके कल्पे भुक्त्वा तत्र चिरं सुखम् । सुग्रीवो रामदेवश्च जज्ञाते जनतािपयौ ॥११९॥ नमस्कारफले चास्मिन् ज्ञेयं पूर्वभवानुगम् । वस्तुतो रामचन्द्रस्य वृत्तमेतत् कथानके ॥१२०॥

#### तथा हि---

धनदत्तस्य यो जीवः प्रकृत्या शान्तमूर्तिकः । रामदेवः कलाभिज्ञो विज्ञेयः स विचक्षणैः ॥१२१॥ वसुदत्ताह्वयो यस्तु धीरो धीरपराक्रमः । असहिष्णुर्मोनवान् जीवो लक्षणस्य स लक्ष्यताम् ॥१२२॥

#### आस्यानकमणिकोशे

श्रीकान्तस्तत्र यो गीतः ऋरो न्यायबहिष्कृतः । स्त्रीलोलं भीमरूपं तं बुध्यध्वं राषणं बुधाः ॥१२३॥ वृषध्वजस्य यो जीवो नमस्कारप्रदानतः । रामदेविपयो जज्ञे सुमीवोऽसौ सुनिश्चितम् ॥१२४॥ गुणवत्यिप या कन्या वैरभावस्य कारणम् । सा सीतेति सदा प्रायो मृत्युहेतुस्तयोरभूत् ॥१२४॥ म्रन्थामम्—५०००॥

#### ॥ इति गोकथानकं समाप्तम् ॥३९॥

#### पड्डयास्यानकमास्यायते । तश्चेदम्-

रमणीयसन्निवेसे कम्मऽवि कुलपुत्तओ वसइ एगो । उवरयभज्ञे! लहुएगपुत्तओ पयइधम्मपिओ ॥१॥ वहूंतो जाव सुओ संजाओ अट्टविरसदेसीओ । तो सो थिवरसमीवे धम्मं सोऊण पव्वइओ ॥२॥ वेरग्गभावियमणो सो सम्मं कुणइ साहुपञ्वज्ञं । नवरं सिसुत्तदोसा पमायवसओ सुओ न तहा ॥३॥ भणइ य नियडिपहाणो स्वंत ! न सक्केमि कढिणभूमीए । हिंडिउमणुवाहणओ जणओ वि हु मोहपडिनद्धो ॥४॥ आणइ पाणिहयाओ न समत्थो हं वियारभूमीए । उण्हाभिहुओ तत्तो कप्पं से धरइ सीसम्मि ॥५॥ गोयरचरियं काउं खंत ! न सक्केमि तो तिहैं पि पिया । भोयणजायं आणइ वसिहिठियस्स वि सिणेहेण ॥६॥ जा जोव्यणमणुपत्तो तह वि कुओ वि हु किलिट्रकम्मवसा । देइ न चित्तं मुणिचक्कवालकिरियाकलाविम्म ॥७॥ चोयंति साहणो तं जणयं पि भणंति एस सत्तो वि । किं न अगधङ्क सम्मं संपद्दमवि साहिकिरियाए ? ॥८॥ परमत्थओ तए चिय विणासिओ एस मोहमू देण । हेवाइओ सुहेणं नेहेण न किंचि सिक्खविओ ॥९॥ भणसिन्त भणियं भवओ तह कहिव हु भणसु भद्द ! नियपुत्तं । जह साहसमायारि सब्वं सैम्मं समायरइ ॥१०॥ अन्नह गुरुकुलवासी तुज्ज वि होही न एयदोसेणं । तंबीलपत्तनाया मा सेसे वी विणासिहसि ॥११॥ अह अन्नया पयंपइ इंदियवसगो रहम्मि नियज्ञणगं । खंत ! न सक्केमि अहं अविरहयाए विणा इणिंह ॥१२॥ तो जणएणं चिंतियमिमस्स संपाडियं मए सब्वं । एयं तु समोयरिउं न पहू संपद्द महापावं ॥१३॥ न वि किं पि अणुन्नायं पिडिसिद्धं वा वि जिणविरदेहिं । मोतुं मेहुणभावं न तं बिणा राग-दोसेहिं ॥१४॥ तो परिभावियमिमिणा न एस पावो वयस्स जोगो त्ति । ता किं इमिणा मज्झं ? जाओ जिंह वलह न गओ वि ॥१५॥ अवहीरिओ य तेणं चइऊण वयं गओ गिहावासं। एसो छाछीए मुहे अहवा कि माइ <sup>3</sup>कुंभंडं ? ॥१६॥ तत्तो कुणइ कुकम्मं न मुणइ तत्तं न सो सुणइ धम्मं । वहइ भरं सहइ छुहं महइ धणं लहइ न हु किं पि ॥१७॥ पुत्रविहीणत्तणओ पयडपयत्तो वि पत्थियं वत्थुं । कारणवियलं कउजं कुओऽहवा हवइ ? पयडिममं ॥१८॥ एवं किलिट्टमणसो कुकम्मनिरयस्स तस्स वरयस्स । उयरभरणं पि दुलहं दूरे संभोगसुहवत्ता ॥१९॥ पायं जणपरिभूओ अप्पुन्नमणोरहो वसणवसओ । अप्पत्तवसणभवणो छुहा-पिवासापराभिहओ ॥२०॥ पाणीण पुत्रवंताण पेक्सिउं धणविलाससामग्गि । झरंतो अप्पाणं तिणतुल्लं पुत्रपरिहीणं ॥२१॥ पच्छायावपरद्धो सुमरंतो सुहयसमणपरियायं । पालंबयचुक्को मक्कडो व्व वेलक्खमावन्नो ॥२२॥ दीणो दुत्थियदेहो दुरंतदारिहदुक्ससंतत्तो । विसयसुहं पर्त्थितो अट्टज्झाणोवगयनित्तो ॥२३॥ मरिऊण समु पत्रो महिसीगन्भिम प्रस्यत्तेण । जाओ कालकमेणं पयडावयवो दढसरीरो ॥२४॥ तत्तो य तिपया पाविऊणिमणमेव कारणं धम्मे । थिरचित्तो मरिऊणं देवो वेमाणिओ जाओ ॥२५॥ ओहिन्नाणेण वियाणिऊण तं पड्डयं नियं पुत्तं । भामडम्बवं वेउन्विऊण नेहेण संपत्तो ॥२६॥ तत्तो महिसीपहुणो पासाओ तेण पहुओ कीओ । पिट्टारोवियभारो पीडिज्जंतो परायत्तो ॥२७॥ निल्लालियग्गजीहो ताडिज्जंतो कसप्पहारेहिं । एयावत्थं पत्तो अहो ! पमाओ महासत्तु ॥२८॥ पंचनमोक्कारपयं पढिउं दाउं कसप्पहारं च । खंत ! न सक्केमि अहं ति सावए वयणमेसो उ ॥२९॥ कत्थ मए सुयपुत्र्वं वयणिमणं ? तस्स चिंतयंतस्स । जायं जाईसरणं संभरिओ समणपञ्जाओ ॥३०॥

१ किस्मिन्नपि । २ भव्वं-रं । ३. कुष्माग्डम् ।

पायिबयसमणरूवो भणइ सुरो भद्ध ! पाविओ वि तए । न कओ धम्मो सम्मं तत्तो एयारिसं वसणं ॥३१॥ तेणुत्तं ताय ! तुमं संपयमिव कुणसु मज्झ जं जोग्गं । पच्चक्खाणपुरस्सरमह सम्मं भावियमणस्स ॥३२॥ दाऊण नमोक्कारं जणओ पत्तो सुराल्यं सो वि । नवकारपभावेणं पत्तो सुरसंपयं परमं ॥३३॥ जह एसो संपत्तो नवकारपभावओ सुराण सिर्दि । तह अन्नो वि हु पावइ तम्हा जइयन्वमेयिम्म ॥३४॥

#### ॥ पर्काख्यानकं समाप्तम् ॥४०॥

#### इदानीं फण्याख्यानकमारभ्यते ---

सिरिआससेणपत्थिववित्थयकुलनहयलामलमयंको । वरवम्माजणणीजढरसरस[सर]रायहंससमो ॥१॥ भिगंग-घणंजणसामवन्नदेहो दयेकरसियमणो । नाणत्त्यसंपन्नो कुमारभावस्मि वहुंतो ॥२॥ सिरिपासजिणेसरभवणसामिओ सयलजणमणाणंदो । समवयवयस्ससिहओ कोउयवसओ समणुपत्तो ॥३॥ जत्थऽच्छइ कढिण-करालकेट्टसोडीजलंतजल्णम्म । अइद्रक्करदित्ततवप्पभावविक्सत्तपउरजणो ॥४॥ पंचिमातावियतण् तरणि व्व तवप्पयावदुद्धरिसो । कट्टाणुट्टाणविकिट्टकाय कमढाभिहाणरिसी ॥४॥ भणियं च पासकुमरेण भद्द ! किं कुणिस कट्टमन्नाणं ? । जम्हा जीववहाओ पाविममं धम्मबुद्धीए ॥६॥ जीवद्याए धम्मो सा एवं जलणजालणे कत्तो । जम्हा जलणो सत्थं निसियमिमं सन्वओधारं ॥७॥ तं निसुणिऊण कमढो विवेयवियलत्तणाओ अमरिसिओ । आयंबिरनयणज्ञो खलंतफुरियाहरोट्टउडो ॥८॥ आबद्धभीमभिउडीमासुरतिवलीतरंगभालयलो । पगलंतसेयसिललो खणेण जाओ स दुप्पेच्लो ॥९॥ पासट्टियपबलजरंतबहरूजालाकरावजडिल्स्स । जल्णस्स व संपक्का सो वि हु कोवऽभिगणा जलिओ ॥१०॥ पासेणुत्तं मा भद्द ! कुणसु कोवं जमेवमिह कुविओ । जरुणो व्व तुमं जिल्लओ दहसि तवं कट्टनियरं व ॥११॥ अवरं च ववत्थाणं कोव-तवाणं विरुद्धमेगत्थ । अमय-विसाण व तम्हा परिहर परमत्थरिवुमेवं ॥१२॥ एवं मिउवयणेण वि सिक्खविओ दृढयरं मणे कुविओ । भणइ तुमं कि जाणिस धम्मस्स तवस्स रूवं ? ति ॥१३॥ जाणिस तुमं सरूवं हयाण हत्थाण रहवराणं च । अहयं तु धम्मतत्तं चिरपञ्बद्दओ तवम्मि रओ ॥१४॥ अवरं च किमिह जायइ विसद्धकट्टाण जारुणे पावं ? । तो फेडिऊण खोडिं पासेण पयासिओ सप्पो ॥१५॥ कमढो वि अत्तर्णो पासिऊणमन्नाणविलसियमपूर्व्यं । सामिरसो य सलज्जो य किमवि वेलक्समावन्नो ॥१६॥ पास जिणो वि हु दाउं फणिणो कन्नंसि जिणनमोक्कारं । पत्तो गिहं फणी वि हु धर्रांपद्त्तं मरेऊण ॥१७॥छ॥

#### ॥ फण्याख्यानकं समाप्तम् ॥४१॥

इदानों मिण्ठास्थानकस्थावसरः। तच नृपुरपण्डितास्थानके भणिष्यतिथिति क्रमागतं सोमप्रभास्थानकमुच्यते।

तचेदम्-

अह भारहरवेत्तह दाहिणद्भि, सिरिगिरिवर-पुरलच्छीसमिद्धि । पुर वद्भमाणु नामेण आसि, धणरारु सेट्ठि तिहें गुणहं रासि । तसु पुत्तु धणेसरनामधेउ, नियरूविं नं सोहम्म देउ । अवरो वि तत्थ दिउ सोमदेउ, सोमप्पहु तसु सुउ पिटयवेउ । तत्थेव नयरि नवजुव्वणाउ, निवसंति दोन्नि पन्नंगणाउ । अहमहिमगाए रंजियजणाउ, नियरूविजियअच्छरगणाउ । तह एक कामरइनामधेय, तसु रत्तु धणेसरु कुणइ भोय । अह दुइजी कामपडाय नाम, भुंजइ सोमप्पह मणभिराम ॥ इय विविहविटासिट्टि, मणपरिओसिट्टि, ताह कालु वश्वह सुहेण ।

१. ०नकं समार०-रं० । २. बृहत्काष्ठ ।

एत्थंतिर पत्तउ निरु गिज्ञंतउ, चित्तु मासु महुयरगणेण ॥१॥
वियसिया जत्थ सहयारतरुमंजरी, कामभिल्ठ व्य विरहियणसल्छंकरी ।
कुसुमिया किंसुया कीरचंचुप्पहा, विरहियणदहणपजिल्यचियासच्छहा ।
फुल्लिया मिल्लिया फुरियवरगंधया, महुयरा जीए महुपाणमयअंधया ।
सहइ वियसंतिया कुंदकुसुमावली, नं वसंतिस्तरी दित्तदंतावली ।
पाडलापरिमलाइन्नमल्यानिलो, नं महुत्थीए निस्सासवरपरिमलो ।
कोइलाकलयलारावबहिरियवणं पेच्छिउं पहियलोयाण झिज्जइ मणं ।
सहइ पवणेण वणराइ कूयंतिया, नं समासाइउं वरमहुं मित्तया ।
सुव्वए मंजुरुणझुणिर भमरावली, कामएवस्स नं गिज्जए कागली ॥
इय अवरि वि तरुवर, विलिहियअंबर, नवपवाल भरमंथरिय ।
सिंगारियपुरिसिहंं, कयमहुहरिसिहंं सहुं कुसुमिहंं समलंकरिय ॥२॥

#### तथाहि---

वियसिय कंकेल्लि सकंचणार, पुत्राग नाग फुल्लिय अपार । ककोल लवल कयकुसुमबंध, पोमिणि पबुद्ध परिमलसुयंध । उम्मीलिय एलाऽगरु लवंग, हिंताल ताल कयकुसुमसंग। उर्जिभिय['''']धवसणाह्, कप्पूर कलिय कुसुमियससाह् । मडरिय पिचुमंद निरंतराल, मंजरिय तिलय सिपयंगुसाल । पसविय असेस कणियारयाउ. कलियाऽभिराम माल्रयाउ। मचकुंद कुंद कलिया विचित्त, जंबीर जाय पसविहिं पवित्त । केसर तमाल हुय कुसुमसार, विहसिय तरु अवरि वि बहुपयार ॥ इय चित्ति पहुत्तइ, परहुयमत्तइ, कामकेलिविणिहियहियय। गीएहि गिज्जंतइ, जिंग नचंतइ, चत्तारि वि उज्जाणि गय ॥३॥ आढत्त तेत्थु अंदोलिकील, तरुणीयणमणहरकामलील । तो मिलिए असेसए तरुणिविगा, गणियागणि आगइमणहरिल्लि । जायउ अंदोलारुहणि ताहं, अन्नोन्न कलहु पन्नंगणाह । तो पभणिउ नयरमहाजणेण, किं गज्जह अलियमडण्फरेण ?। जा चाइं कणयह लक्ख् देइ, जिंग सिज्जि पढम अंदोलएइ। तो ताहिं निरूविउ पियह वयणु, पिडभणिउ धणेसरु समयवयणु । हुउ कामरइहि [ -----। ----] विसाय सुवयण् । बंदिहि थुव्वंती, जणु रंजंती, चडिय झत्ति अंदोलइ। पडिवक्खु हसंती, चाइ करंती, कणयलक्खु इय हेलइ ॥४॥ तो कामपडाय विलक्ख जाय, उवहसिय जणिहि ठिय सामछाय । अधणत्तणेण सोमप्पहो वि, उवहसिउ विलक्खिउ हुयउ सो वि। न पूणो तीए गेहम्मि गयउ, चिंतणह लम्। दहभरियहियउ।

१. ०सुसाइ -- रं०।

सुलहु धणहीणह माणभंगु, निरु होइ पराभवतण उ संगु। न कलतु न मित्तु न निययसयण्, उल्लवइ दलिहिउ एक्कु खण्। वच्चामि कहिंवि ता दूरदेसि, अइपउरद्विणआणणह रेसि । इय चिंतिऊण नियसयणविग, अकहिंतु वत्त संचलिउ मिगा। ता जंतु जंतु पउमुत्तरम्मि, संपत्तु नयरि वणराइरम्मि ॥ तो तर्हि संपत्ति पहपरिसंति, दिट्टु एक्कु उज्झायवरु । सविणय नियछत्तहं, गुणसंज्ञत्तह, खन्नवायवक्खाणपरु ॥४॥ जिंह विल्ल-पलासह तरुवराहं, पायउ जइ महिगउ होइ ताहं। अह खंजरीडसंजोउ होइ, ता तत्थ निरुत्त निहाणु जोइ। जो पायउ रत्तइं रसिण जुत्तू, सो रयणह निहि अवखइ निरुत्तु । पीइं रसेण कंचणु विसिट्टु, धवल्ड कलहोड मुर्णिदिं सिट्टु। एमाइ सुणिवि गउ जंतु जंतु, जा एक्कु महागिरिकुहरु पत्तु । तिहं पायउ बिल्लह महिपविट् टु, मिहं चुंकिइ तिहं रसु रत्तु दिट्टु । हं होसह रयणनिहाणु एत्थ्र, दिसि जोइवि तो तिं खणिउ तेत्थ्र । उवलद्धु समुगाउ रयणजुन्, तं पेच्छिउ हरिसिउ तासु चिन् ॥ तो गिण्हिह हरिंथ, छाइवि वरिंथ, चलिउ जाव सो नियनयरह । ता पत्तउ चोरिहिं, पहरणघोरिहिं, हुयउ घरह न बारह ॥६॥ उदालिंउ रयणुनिहाणु तेहिं, गुरुहिकहिं तं भेसंतएहिं। सो खित्तउ बंधिव अंधकृवि, गयजीवियास तर्हि ठिउ विरूवि । तो दिवसि तइज्जइ कोइ सत्थु, आवासिउ लंघिवि पउरपंथु । तिहं नीरु निरिविखिंहं जाव नरा, बोल्लाविय तो ति दीणगिरा। अहु पुरिसह हउं तक्करिहिं घित्तु, बंधेविणु बंभणु एत्थु खेत् । ता कड्डूहु मइं महइए दयाए, जा मरउं न इह तन्हा-छुहाए। तो तेहि पपुच्छिउ सत्थवाहु, तेण वि कड्ढाविउ दिउ अणाहु । पुच्छिय सन्वा वि हु तस्स वत्त, अक्खिय विप्पेण वि तहिं निरुत्त । सत्थाहिं कयवलु, वियरियसंबलु, पुणु पयट्टू देसंतरहं। अक्लंडपयाणिहिं, गरुयपमाणिहिं, तिल संपत्तउ गिरिवरह ॥७॥ जिम्म रेहंति रम्माउ वणराइओ, सुद्धवंसालियाउ व्व सज्जाइओ । लोयणालि व्व संपुत्रसोहंजणा, पंडुसेण व्व दीसंतसज्जऽज्जुणा । कत्थ वी गेहपंति व्व बहुसालया, रासया जेम्व अन्नत्थ सुहतालया । पुत्रनारि व्व विलसंतपुत्रागया, विंशभूमि व्व भासंतसन्नागया । रामसेण व्व वरनीलनलजुत्तया, कुडिलमहिल व्व उत्तरलतरचित्तया । वारविलय व्व वरतिलयरेहंतया, समरभृमि व्व बाणावलीजुत्तया । विण्हुमुत्ति व्व विलसंतसिरिवच्छया, नोड्डजाइ व्व दीसंति उक्कच्छया ।

१. तहिं तुं किइ तहिं इत्यपि पाठो दृश्यते ।

पवरकन्न व्य संपन्ननवयरणया, साहुमुत्ति व्य सोहंतसुहकरुणया ॥ इय णेयपयारेहिं, विहियवियारेहिं, सो गिरि निरुवमतरुवरेहिं। अइयारि विरायह, महिहिं न मायह, तस जस संसिउ सुरवरेहिं ॥८॥ तो तत्थ हेमकूडाभिहाणु दिद्वउ वाइउ मायापहाणु । कहिं भद्य ! पत्थिउ ? पुटदु तेण महि भमहि नाइं विज्ञिउं घणेण । तो कहिउ सब्ब नियचरिउ तेण, तं सुणवि पयंपिउ वाइएण। ईसरह सिरोमणि करउं तइं. तो भणिउ तेणाऽणुग्गहिह मइं। आरूढ दो वि तो गिरिहि सिहरि, संजुत्ति धाउ-मूलियहं पयरि । अवरोप्परु मीसिवि धमिउ जाव. दिप्पन्तु सुवन्नउं हुयउं ताव। तं गिण्हिव तो गय कहिव गामि, तिहं सत्ता सन्नइ देवथामि । तो वाइउ सब्बु सुवन्न् लेवि, नट्टउ दिउ सुत्तउ तर्हि चएवि ॥ तो उग्गइ तरणिहिं, जोइउ धरिणिहिं, तेण न कत्थइ दिट्टउ । नं तसु बीहंतह्, भात्ति तुरंतउ, धरणीवीढि पइट्टउ ॥९॥ गहियसोगो तओ चिंतए सो मणे, पुन्नहीणेहिं न हु किंपि लब्भइ जणे। तह वि धीरेण गरुएण होयव्वयं, लच्भए जेण नियमेण भवियव्वयं। एव चितंत चित्तम्म पूण गच्छए, जाव जोगीसरं जोगियं पेच्छए। तयणु निमऊण सप्पस्सयं तप्पए, सिद्धजोगि त्ति काऊण स पयंपए। गरुयदारिहदुक्लेण अइदुक्लिओ, तुम्ह सरणं पवन्नो धणे कंखिओ। ता पसायं क[रे]ऊण दविणज्जणे. हेउमुबइसस् अवमाणमलमज्जणे । सो वि उवरोहसीलो तयं जंपए, नाममेत्तेण जिण जेणमणुकंपए । सो महामंतु सोवन्नधणदायगो, अस्थि मह भद्द ! मंताण वरनायगो ॥ तो तेण पयंपिउ, भयवं ! मह पिउ, देहि मंतु एह दय करिवि । जो करइ न बंधणु वियरइ कंचणु, दह दोगच्चह अवहरवि ॥१०॥ दिन्न जोगिएण तसु मंत्र विहिपुन्वयं. कहिउ साहणउवायाइयं सब्वयं किण्हचाउइसीए महापियवणे, मडय-वेयाल-फेकारभीसावणे। मंतकुसुमेहिं जरुणिम्म होयव्वयं. नो रउहोवसम्गाण भेव्वयं। जाव निस्सरइ जलणाउ कंचणनरो, विज्झवेयव्वओ तयणु वइसानरो । कणयपुरिसो न छिन्नो वि सो निदृए, सो वि जोगेसरेणेरिसो सिदृए । पणिन अणं पए तस्स सोमप्पहो, पत्त कम्मिव निवेसम्मि सोमप्पहो । कसिणचाउइसिनिसाए मसाणद्विओ, जाव होमेइ उवसम्गु तावुद्विओ ॥ फेकारहिं डाइणि, हक्कहिं साहणि, कंपिय धरणि सगिरि-कुहर । जा खुहिउ न झाणह, सत्तपहाणह, ता गय तिन्नि निसिहि पहर ॥११॥ तो पच्छिमपहरि करालकाय, हक्कंत पत्त रक्खसनिकाय। फेक्कारुगियानजलंतजलण, अइगरुयसिलायलसरिसचलण। अट्टट्टहासपूरियदियंत, नियकरकवाले लोहिउ पियंत । कंदंत रुलंत समुक्तलंत, पयददुदुरघाएहिं महि दलंत।

ते पेच्छिव सो संखुद्धु जाव, छिटयउ मंताहिवदेविं ताव। कंपंतु जाव मंडलए पडिउ, तो उदयगिरिहिं दिणनाहु चडिउ। एत्थंतरि पत्तउ लोहनंदि, रत्तंबरु पणयहं विहियनन्दि । तयवत्थु तत्थ सो तेण दिट्टु, कुवि विज्ञासाहणि इह बइट्टु ॥ उवसिगिहि चलियउ, विज्ञए छलियउ, इय जाणिवि रत्तंबरिण। वरमंतपञोगिहिं, मूलियजोगिहि, पडणीकड सो आयरिण ॥१२॥ उवयारि भणिवि रत्तंबरस्स, सो निमउ कमेहिं करुणायरस्स । तो पुच्छिउ तिं कि भद्द एउ ?. तेण वि तस् अक्खिउ न किउ खेट। तो चिल्लाउ रिट्टउराभिमुह्न, चिंतंतु विसन्नउ दीणमुह्न । पिडकूल मञ्जा किह पेच्छ विही ?, न वि होइ पुत्रसंचउ सविही। र्जि जायइ संपय अप्पमाण, महु होइ विवय मरणावसाण। ता कि भमेमि देसंतरम्म ?, इण्हि पि जामि नियपुरवरम्म । गमणेण अहव किं निययनयरि, विलंसिरसुहि-सज्जण-बंधुनियरि ?। वरि निद्धण उच्चंधिव मरउ, मा बंधवघरिहि कुकम्मु करउ॥ जीवंतु वि निद्धण्, दीणिमवद्धण्, मुयह समाण् गणिज्जइ । स्वग-सुणयसम्हिहि, सहुवजूहिहि, जइ इम्वइमवि स्वज्जह ॥१३॥ ता अज्ञ वि किज्ञउ पुरसियार, पेच्छिजाउ मा बंधवनियार । आराहिमि देवय कावि पवर, जा देइ दविणु होएवि सवर। तो चलिउ रिट्टउरकाणणम्मि, चामुंड दिट्ट तहिं तो मणम्मि । चिंतइ आराहिमि एह देवि, अदरिदृदु करइ जिं दविण देवि । इय चितिजण सो संझयालि, तं निमिव भणइ हटं कलिउ कालि। तुहं भयवइ ! दुक्लियदुक्लहरणि !, पयपणयजणह कल्लाणकरणि । मह दुक्तिस्वयस्स विहिविनडियस्स, दारिद्दमयरहरनिवडियस्स । इय जंपिऊण सो तीए पुरउ, ठिउ निवडि वियाडी धरणिनिरउ ॥ तो पडिहयतरणिहिं, तमभिर रयणिहिं, गरुयमभगपिरसंतह । तसु निद्द समागय, देविहिं संगय, निम्मलगुण समरंतरह ॥१४॥ एत्थंतरि रायह वाररमणि, गच्छंती पेच्छिव निययभवणि । तो केणवि तक्खणि तकरेण, तहिं कन्नज्यलु तोडिवि करेण। वरकुं डल हाराऽऽभरणु लेवि, उज्जाणि नट् दु भडुयणु छलेवि । तत्थेव देविमंदिरि पविट्दु, तसु पासि दच्छु मिल्लिवि बइट्टु । तो वेढिविठिय भड देविभवण्, उग्गयउ जाव गयणयिल तवण् । तो तेहिं दिर्दु दिउ दच्छ जतु, संगहिउ चोरु जाणिवि निरुत् । तो तेण पयंपिउ संभमेण, हउं चोरु न बंभणु कारणेण। देसंतरि पत्थिउ पयइसच्छ, इह सुत्तह केणइ मुक्क दच्छ ॥ तो तक्करु बंधिवि, बंभणु रुंधिवि, दो वि नीय रायह भवणू। तेहिं अक्लिउ रायह, निवनयपायहं, देव ! चोरु आयहं कवणु ? ॥१५॥ किउ दिव्व नरिंदिं सियजसेण, तो खुट्टउ बंभण विहिवसेण। चोर ति धरिय हिययाभिसंधि, बंधाविउ बंभणु मोरबंधि । तकर पुण मुक्कउ साह करिवि, आणत् वज्झ दिउ कोव धरिवि। आरोविवि रासिह भडयणेहिं, भोनिवि पुरिवेदिउ बहुजणेहिं। सो मरणमहाभयवेविरंगु, केसरिअकंतउ जिह कुरंगु। हा हा हयास ! निद्दय ! कयंत !... किं सुद्धसीलकलियस्स अजा, सइ मह कलंकु आणिउ अणजा !। इय एवमाइ कल्णउं रुयंतु, सूलहिं पिक्लत्तउ जणुनियंतु ॥ मिल्लिवि गय निवभड, भिउडीउच्भड, एत्थंतरि विज्ञोहर । ति नहयित दिहा, रूवविसिद्धा, पभणिय करुणामयरहर ॥१६॥ अहु पुरिसहु करुणासायरहो, हुउं सुलियपोइउ भायरहो । निद्दोसु वि ता मइ करि पसाउ; रक्खहु दुम्मरणहु एरिसाउ । अणुकंप करिवि तो खेयरेहिं, आयट्टिउ जीवद्यापरेहिं। सो नीयउ कम्मि वि गिरिसिरम्मि, मुक्कउ नवपल्लवसत्थरम्मि । तब्बइयरु पुच्छिउ खेयरेहिं, तिं कहिउ सब्ब कोमलसरेहिं। तं निसुणिविं पभणिंउ तेहिं बुज्झि, तुह विसमकम्म ता मणि म मुज्झि । कृण धम्मबुद्धि परलोय रेसि, तं विद्धु जेण मम्मप्पएसि । ता जीवसि न हु इय भणिवि तेहिं, कारुन्नपरिहिं वरखेयरेहिं ॥ अणुसिट्ट सुहासिय, दिन्नसुहासिय, अणुकूलियसगगपहह । सूलमुहभिन्नह, दुहनिव्विन्नह, हियकामिहि सोमप्पहह ॥१७॥ जो नरइ पडंतहं होइ सरण्, बहुभवसमज्ज्ञियपावहरण् । दारिद्दमहाभरतिमिरतरणि, जो भवियह सिवपुरि पवरसरणि। सग्गाऽपवभावरसुहनिहाण्, जिणसासणि जो समयप्पहाण् । जो माणमहाभडमाणमल्यु, भविओहदुरियदंदोलिकल्यु । दढतोडिय बहुभवकम्मपासु, घणखुद्दोवद्दवकयविणासु । निज्जियचिन्तामणि-कामधेणु , पणमंतुङ्कावियपावरेणु । गह-भूयपणासणपवरमंतु, वेयालुचाडण निविडजंतु । किं बहुई ? वियारि अचित धामु, आसन्नसिवह सुगहीयनामु ॥ पंचहिं परमिट्टिहिं, तेहिं विसिद्धिहिं, दिन्तु मंतु विज्ञाहरिहिं। हुउ तासु पभाविं, पणमिउ भाविं, धूमकेउपरमामरिहिं ॥१८॥

#### ॥ सोमप्रभाख्यानकं समाप्तम् ॥४२॥

#### इदानीं सुदशनाख्यानकमारभ्यते । तच्चेदम्—

अत्यि इह भरहवासे चंपा नयरी सिरीए कुलभवणं । रिउरोसदलणदक्खो राया दिहवाहणो तत्थ ॥१॥ नियस्त्वविजियपञ्जुन्नपणइणीपवरपीणघणसिहिणी । अभयाभिहाण भञ्जा तस्स भवस्सेव गिरिदुहिया ॥२॥ पउरपुरलोयसामी सेट्टी तत्थऽिथ उसहदत्तो त्ति । अरिहद्दासी नामेण पणइणी तस्स सिखयणा ॥३॥ ताण य सुभगो नामेण सेरहीरक्खगो अहऽन्नदिणे । घेत्तुं महिसीओ गओ अडविं अइरुगए सूरे ॥४॥

संझाए पडिनियत्तो अग्गेकाऊण सेरहीनियरं । गच्छंतो संपेच्छइ उस्सग्गे संठियं साहुं ॥५॥ अप्पावरणं हिमकणविनिस्सबहुमाहमाससीएहिं । उद्धिसयरोमकृवं पणिमत्त् तओ गओ सिगहं ॥६॥ पुणरिव रयणिविरामे गहिउं महिसीओ सो गओ रन्ने । दहुण तं तह चिय भक्तिगरिनव्भरो नमइ ॥०॥ अप्पावरणं रयणीए सिसिरसीएण सोसियं साहुं। तं अवसीयं काउं व उग्गओ उण्हिकिरिणो वि ॥=॥ भणिकण मुणिवरिंदो नामोऽरहंताणमिइ पयं पवरं । करवाललयासामलनहंगणं भत्ति उप्पइओ ॥९॥ सुभगो वि नमोक्कारस्स तं पयं गयणगामिणि विज्ञं । मन्नतो उग्घोसङ न चयङ उच्चिद्रकाले वि ॥१०॥ तो सिद्धिणा स भणिओ भद्द ! तए कस्थ पावियं एयं । तेण तओ तप्परओ कहिओ साहस्स वृत्तंतो ॥११॥ सेट्री वि आह एसा न केवलं गयणगामिणी किंतु । विज्ञा असेसकल्लाणदाइणी कामधेण व्य ॥१२॥ जम्हा जं किंचि जयत्तयम्मि मण-नयणमोहणं वर्थु । जिणनाहनमोक्काराओं पाणिणो तं पि पाविंति ॥१३॥ एयस्स पभावेणं पुरिसा पाविति परमरिद्धीओ । नर-असुरा-ऽमर-खेयररायाणं जिणेसराणं पि ॥१४॥ ता भद्द ! सुंदरमिणं जं तुमए पावियं परं किंतु । उिच्चट्टेहिं तिह्यणगुरूण नामं न घेत्तव्यं ॥१५॥ सो आह सामि ! एवं करेमि ता सेट्रिणा सिंगेहेण । सिक्खविओ सुविणीओ सब्वं पि हु पंचनवकारं ॥१६॥ अणुदिवसं अणुसमयं परिवत्तंतस्स तं नमोक्कारं । अइकम[इ] तस्स कालो अहऽन्नया पाउसो पत्तो ॥१७॥ घणकट्टचियातडिलयह्यासडज्झंतविरहिवगगस्स । धूमसिहा जालेण व घणेण परिपूरियं गयणं ॥१८॥ कयघोरगज्ञिअट्टरहासबहिरियदियंतराभोगो । भ्रत्नकंततरत्रतडिलयकत्तियबिच्छोहदुप्पेच्छो ॥१९॥ विरुसिरबहाहमाहादसणिहरो कोइहाकसिणछाओ । भेसंतो विरहियणं विष्फुरिओ पाउसिपसाओ ॥२०॥ पडिहणियरायपसरो विह्यरओ मलिणअंबरा पत्तो । अंगीकयभद्दवओ मुणि व्व घणसमयसंरंभो ॥२१॥ जइ मरइ विसहरासणविसदिद्वसिहंडिसइओ मरओ । विरहियणो तं चोज्जं जं सित्तो अमइमरएण ॥२२॥ दिसिदिसिरडंतदददरउक्कडकडुरावजणियउञ्वेया । वच्चंति विरहिणीणं पाणा इव रायहंसगणा ॥२३॥ एवंविहम्मि समए महिसी घेत्रण सो गओ रत्रे । तो तस्सेका महिसी तरिकण तरंगिणीतीरे ॥२४॥ खेत्तिम संपविद्वा दिद्वा सुभगेण तो नमोकारं । परिवत्तिकण दिन्ना झड त्ति झंपा नईमज्झे ॥२५॥ तत्थ वि खायरकीलो खुत्तो पंकिम्म आसि तेणेसो । विद्धो मम्मपएसे पंचत्तं पाविओ सिग्धं ॥२६॥ जिणनाहनमोकारप्पभावओ निययसेट्टिभज्जाए । गंतूणं उववन्नो अरिहद्दासीए कुच्छिस ॥२७॥ परिवद्धमाणगव्मिम्म दोहलो तयणु तीए संजाओ । अभयप्पयाण-जिणण्हवण-साह्यस्सूसणाविसओ ॥२८॥ कहिओं य तओ सेट्टिस्स पूरिओ सेट्टिणा वि हिट्टेण । तो पवरवासरम्मि पुत्तं पसवइ अरिहदासी ॥२१॥ अह संपत्ते बारसमवासरे सेट्रिणा सुनक्खते । विहियं तस्स सुदंसण नामं सुहदंसणो जम्हा ॥३०॥ तो तेण कमेण अहिज्जियाओ बाहत्तरि चिय कलाओ । पत्तो य विलासिणिनयणमोहणं जोव्वणं एसो ॥३१॥ वररूव-जोव्वणङ्का उच्चढा पोढगुणवियङ्ढेण । तेण रई कामेण व नामेण मनोरमा कन्ना ॥३२॥ तीए सह विसयसोक्खं उवभुंजंतस्स तस्सऽइक्षमइ । कालो विविह्विणोयप्पसंगविक्खत्तिचत्तस्स ॥३३॥ तेण नियगुणगणेहि पुरलोओ पुहइपालपज्जन्ता । तह रंजिओ जहा सो संजाओ तम्मओ चेव ॥३४॥

इओ य---

तत्थेव कविलनामो निवसइ उवरोहिओ दियपहाणो । नियहिययनिब्वि[से]सो संजाओ तस्स वरिमत्तो ॥३५॥ तस्स य भज्जा कविलानामेणं तीए सो वि पइदियहं । रमणीयणमणहरणं गुणिनयरं कहइ मित्तस्स ॥३६॥ रूबेण कुसुमबाणो बुद्धिप्पसरेण सुरगुरुसमाणो । तेएण तिव्विकरणो गमणेण करेणुगइगमणो ॥३०॥ दिक्खन्निनिही सोहम्गसुन्दरो वाइनियरिसरितिल्ओ । किं बहुणा परनारीसहोयरो एरिसो मित्तो ॥३८॥ तम्गुणगहणं सोउं परोक्खअणुरायरंजिया कविला । जाया जाव सकामा परिहरिया ता समाहीए ॥३९॥

सा अरुहंती सोक्सं कत्थइ नियपियणे कविल्सजा । अहिल्सइ तस्स संगमगणुदियहमुवायकोडीहिं ॥४०॥ अह अन्नदिणे गामिन्म पेसिओ पुहइसामिणा कविलो । कविला तओ सुदंसणपासे गंतुं इमं भणइ ॥४१॥ तुह मित्तस्स निसाए अइपउरसरीरकारणं जायं । तो एस तुह सयासे न आगओ पेसिया अहयं ॥४२॥ तुह हक्कारणकजो जम्हा सो तं विणा मयाणं पि । न तरइ ठाउं ता एहि तस्स पासिन्म तो एसो ॥४३॥ न मए नायं ति पयंपिऊण चिल्ओ ससंभमो भात्ति । संपत्तो तब्भवणे भणइ तओ कत्थ मह मित्तो ? ॥४४॥ कविलाए पभणिओ सो मज्झे भवणस्स तो गओ तत्थ । पुणरिव पुच्छइ एसो सा आह तइज्जयिन्म खणे ॥४४॥ तत्थ वि य अपेच्छंतो पुच्छइ कविला वि भवणदाराणि । ढिक्क तु उत्तरीयं मेझह पल्लंकपज्जन्ते ॥४६॥ सविलास-सिव्ध्नम-सरल-तरल-सकडक्ल चक्खुखेवेहिं । कच्बुरयंती पभणइ सुदंसणं महुरवयणेहिं ॥४०॥ न हु एत्थ [अत्थि] कविलो पिडजागरणं करेसु कविलाए । किं पिडजागरियव्वं कविलाए सुदंसणो भणइ ॥४८॥ एत्त्यकालं तुह संगमुस्सुया संठिया सुदुक्खेण । इणिंह तु नाह नियअंगसंगसिललेण निव्यवसु ॥४०॥ पत्त्यकालं तुह संगमुस्सुया संठिया सुदुक्खेण । इणिंह तु नाह नियअंगसंगसिललेण निव्यवसु ॥४०॥ भणियं सिवसाएणं सुयणु ! समीहेमि संगमं तुज्भ । किंतु नियदुकियकम्मेण निम्मओ पंडओ अहयं ॥४२॥ अलियकयपुरिसवेसो वसामि नयरीए तो विरत्ताए । उघाडिउं कवाडे भड ति नीसारीओ तीए ॥४३॥ संपत्तो नियमणे सुदंसणो नियमणे सुदंसणो नियमणे विचितेइ । अहह ! अहो ! महिलाणं अकज्जकरणुज्जमो अहियं ॥४॥ संपत्तो नियमणे सुदंसणो नियमणे विचितेइ । अहह ! अहो ! महिलाणं अकज्जकरणुज्जमो अहियं ॥४॥

तहा हि---

न गणइ कुलाभिमाणं न य इहलोगं न यावि परलोगं । नियकुलकलंककारी नारी चल्लंतिया मारी ॥५५॥ महिला अयसनिवासो कवड-कुहेडाण मंदिरं महिला । महिला नरयमहापुरपायडपयवी विणिहिद्रा ॥५६॥ मुहमहरा परिणइदारुणा य दीसइ मणोहरा महिला । किंपागफलसरिच्छा महिला मूलं अणत्थाणं ॥४७॥ कंदररहिया वग्घी विसुइया भोयणं वीणा महिला । पंकविणा वि कलंको महिला वयणिज्ञकुलभवणं ॥५८॥ महिला मोहविरहिया अरज्ज्यं बंधणं जए महिला । खणरत्त-खणविरत्ता हल्दिरागोवमा महिला ॥५९॥ करिकन्नचवलचित्ता कयंतचित्तं व निम्घिणा महिला । महिला सच्चिवरहिया अणन्भवज्ञासणी महिला ॥६०॥ ता कहिममीए छलिओ पावाए चिंतिऊण नियमेइ । एगागी परगेहे न गिमस्सं जावजीवाए ॥६१॥ तिहयहाओ जाओ विसेसओ धम्मकम्मकयित्तो । अह अन्नया कयाई इंदमहो आगओ तत्य ॥६२॥ समदंसणो स कविलो सपरियणो सावरोहणो राया । नीहरिओ नयरीओ उज्जाणिसरिं समणहविउं ॥६३॥ एत्तो य रायदइय। अभया कविलाए संगया तइया । संचलिया उज्जाणे महरिहजंपाणमारूढा ॥६४॥ दइया स़दंसणस्स वि परियरिया छहिं सुएहिं संचिलया । आरुहिय महाजाणं रणंतघंटारविसिद्धं ॥६५॥ दृष्टण तयं कविलाए जंपियं देवि ! कहसु का एसा ? नियसोहापहसियतियससंदरी पूत्तपरियरिया ॥६६॥ देवी तओ पयंपइ हला ! तए किं न याणिया एसा ? । सेट्रिसुदंसणदइया विक्खाया खोणिवीढम्मि ॥६०॥ कविला आह इमा जइ तन्भज्जा ता इमीए नेउन्नं । उप्पाइयाणि जं एत्तियाणि वरप्त्तभंडाणि ॥६८॥ वज्जरह तओ देवी किं नेउन्नं ? नियस्स दहयस्स । आसाइयसुरयाए अक्खयबीयाए जं पुत्ता ॥६९॥ उल्लबह तओ कविला संभवह इमं परं इमीए पई । संढो ति तओ देवी भणह कहं जाणिओ तुमए ? ॥७०॥ विन्नासिओ इमेणं वृत्तंतेणं इमो मए सक्तं । हिसऊण भणइ अभया हिल ! दे डोढिणि ! मूढमइविहवे ! ॥७१॥ वरकामसत्थविन्नाणविरहिया तेण रहवियह्रेण । तं वंचिऊण चत्ता अवरं च इमं पि संभविही ॥७२॥ होही नप्ंसओ सो जावज्जीवं पि परकलत्ताण । निययकलत्ताण पुणो निचं चिय कुसुमबाणो व्व ॥७३॥

१ उम्बाडियं --रं०। २. डोडिणि ! --रं०।

भणियं विलक्त्सवयणाए एरिसं पहिसऊण कविलाए । जइ कामसत्थदक्का सि ता इमं तं पि कामेसु ॥७४॥ देवीए तओ भणियं किमत्थ चोज्जं ? करेमि अहमेयं । कविला वि भणइ मा कुण अहसयसोहगगगरवयं ॥७४॥ पभणइ अभया सो कुणइ जस्स निययं समित्थं सामत्थं । जाणे तुह सामत्थं जह रमिस इमं भणइ इयरा ॥७६॥ देवी वज्जरइ इमं जइ नो कामेमि रइवियइं तं । ता पज्जिल्यहुयासे पविसिय पाणे परिचयामि ॥७७॥ एवं विवयंतीओ ताओ गंतूण मणहरूज्जाणे । सुइरं रिमऊण तिहं पत्ताओ निययगेहेसु ॥७८॥ भणिया अभयाए तओ नियधाई पंडियाभिहा एवं । अम्मो ! अज्ज पङ्मा एवंस्वा मण् विहिया। ॥७९॥ ता तह जएस जह होइ मज्भ सह तेण भत्ति संपत्ती । धाईए तओ भणियं न ह सुरु द क्यं तए पृत्ति ! ॥००॥

जओ---

अवि चलइ कह वि कुम्मो खिसइ वराहो नमेइ फणिनाहो । खडखडइ धरणिवीढं न वि चलइ सुदंसणो तह वि ॥८१॥ जम्हा स महासत्तो परमहिलासंगविहियविणिवित्ती । इह-परलोयविरुद्धं न कुणइ सुविणे वि कइया वि ॥८२॥ आणितुमुवायाणं लक्खेण वि सो न तीरए तम्हा । मन्नेमि तुह पहन्ना विहला वच्छे ! न संदेहो ।।८३॥ देवीए पुणो भणियं जइ एवं तहिव एकवारं तं । आणेहि तओ पच्छा तेण सममहं भलिम्सामि ॥८४॥ तो पंडियाए भिणयं जह एवं तुज्भ निच्छओ वच्छे ! । ता अत्थि एत्थ एक्का पवरउवाओ जओ एसो ।।८४।। पव्यदिवसेसु गंतुं सुन्नहर-मसाणपभिइठाणेसु । चिट्टइ काउस्सग्गे आणिज्ञउ ता तह ठिओ वि ।।८६।। देवीए तओ भणियं उवलद्धो अंब ! सुंदरउवाओ । अह अन्नया पुरीए समागए कोमुईदिवसे ॥८७॥ तो नरवङ्गा पडहो पुरीए घोसाविओ वरुजाणे । सब्वेण नयरिलोएण सब्बरिद्धीए गत्म ॥८८॥ पेच्छेयत्र्वो कोमुइमहूसवो तं सुदंसणो सोउं । चिंतइ एगत्थ महो चाउम्मास अहऽन्नत्थ ॥८९॥ पेच्छामि कोमुइमहं जइ ता न हु होइ देवयापूया । अह धम्मज्ञ्भाणमहं करेमि तो रूसए राया ॥९०॥ एगत्थ रायआणाभंगो अन्नत्थ धम्मकाणस्य । ता भिमरत्वेअरयाण अन्तरे अंगुर्ही मज्क ॥९१॥ ता पुरुवं पि हु कीरउ कोइ उवाउ ति चिंतिऊण गओ । रायपुरो उवणेउं उवायणं भणिउमाढतो ॥९२॥ देव ! इह कोमुइमहे दियहो अम्हाण धम्मकज्जाणं । तो जइ कुणइ पसायं सामी ता पूइमी देवे ॥९३॥ मा होउ देवयाणं पूराविग्घं ति चिंतिऊण निवो । अणुमन्नइ तो सेट्टी महापसायं पयंपेउं ॥९४॥ गंतूण तओ सब्वे जिणेसरे पृइउं पओसिन्म । कयपोसहो ठिओ सो उस्सग्गे चचरे गंतुं ॥९४॥ तो पंडियाए अभया भणिया तुह अज्ज वंछियं वच्छे ! । पुज्जिस्सइ नियमेणं मा गैगच्छस् मणहरुज्जाणे ॥९६॥ तो देव ! मज्म सींसं पीडइ इय उत्तरं नरिंदरस । दाऊण संठिया सा गओ नरिंदो वरुजाणे ॥९७॥ तो पंडियाए लिप्पमयमयणपिंडमा पिहित्तु वरथेहिं । जावाऽऽणिया निरुद्धा भाड़ ति ता दारपालेहिं ॥९८॥ कि एयं ति तओ तेहिं पुच्छिए कहइ पंडिया तेसिं। नो उज्जाणिम्म गया सरीरकारणवसा देवी ॥९९॥ काही ता इहइं चिय पूर्य देवाण तो इहाणीया । मयरद्धयस्स पडिमा इण्हि अवरा वि आणिस्सं ॥१००॥ जइ एवं ता दंससु पयंपिए तेर्हि दंसिया तीए । मुक्का तेर्हि तओ सा एवं च दहज्जवाराए ॥१०१॥ वेलाए तइज्जाए सुदंसणं छाइऊण वत्थेहिं । तत्थ पविद्वा न हु तेहिं निव्वियप्पेहि पडिसिद्धा ॥१०२॥ अभयाए महादेवीए अप्पिओ तीए सा तयं दृद्दं । लग्गा बहुप्पयारं सिवन्भमं स्रोहिउं एवं ॥१०३॥

तथा हि-

पिययम ! महापसायं काऊणं कुण समीहियं मज्भ्म । आणाविओ सि जम्हा तमेत्थ पडिमापवंचेण ॥१०४॥ तुहविरहविसमविसपरवसाइं घुम्मंति मज्भ्म अंगाइं । निययालिंगणअमएण कुणसु ता नाह ! पउणाणि ॥१०४॥

१. गच्छुउ रं०।

परियाणियपरमत्थो सुदंसणो नेय चल्ड भाणाओ क अभयाउस्सगोहिं बहुपवणेहिं सुरिगिरि व्व ॥१०६॥
अणुरायरसियहिययं अहिणवजोञ्चणमणोहरसरीरं । वरसुरयकरणदक्त्वं सुवियङ्कं प्वरुक्त्वं च ॥१०७॥
किं बहुणा अमराण वि दुल्लहलंभं ममं तए पत्तं । माणेमु मणिभवंछियविसएहि सामि ! कयकरुणो ॥१०७॥
अवरं च दंसणं पि हु न मञ्भ पावंति राय-सूरा वि । तं पुण मए सयं चिय आणीओ ता ममं रमसु ॥१०९॥
तं नाह ! मए निसुओ दयालुओ साबओ ति ता पिसय । रमसु ममं अह न रमिस मह मरणे तुज्भ थीवज्भा ॥११०॥
एवं बुत्तो वि न जाव किं पि जंपइ सुदंसणो ताव । कंकेल्लिपल्लबारुणकरकमलेहिं परामुसइ ॥१११॥
परिरंभइ अइगाढं मुणालसुकुमारदीहरभुयाहिं । चक्कलिणणज्यल्यणज्यलेण निपीडिज्ज उरं ॥११२॥
तह कह वि कामतिवयाए तीए संताविओ महासत्तो । अवरो जहा विलिज्जइ अग्गी इव मयणपुत्तलओ ॥११२॥
सो हि हु महाणुभावो जह जह सा पाविया कुणइ विग्वं । तह तह वि सुथिरिचत्तो धम्मज्भाणं समारुहइ ॥११४॥

तथाहि---

अमुणियसुइसन्भावा कुडिला उक्कंचुया महाभोगा । जीव ! भुयंगि व्व इमा खंडइ तुह सिद्धिपुरमग्गं ॥११४॥ अवरं च असुइ-वस-मंस-पूय-रुहिरेहिं पूरियसरीरा । एसा ता जीव ! तुमं इमीए मा रच्चस खणं पि ॥११६॥ चितइ य जह इमाओ उस्सज्गाओ कहं पि मुंचेजा । पारेमि तओ अह नो होइ इमं अणसणं मज्मा ॥११७॥ ता बद्धभीमभिउडीए पभिणयं रूसिउग अभयाए । जइ सावेक्खो नियजीवियस्स ता कुणसु मह वयणं ॥११८॥ इय जंपिओ वि एसो धम्मज्ञाणं भित्रयाइ दढिचत्तो । निस्सेसं पि हु रयणि कयत्थिओ तह वि नो खुहिओ ॥११९॥ नाउं पभायपायं तमस्सिणि तयणु तीए पावाए । तिबखनहरेहिं निययं वियारिउं थोरथणज्ञयलं ॥१२०॥ पोक्करियं तो धावह धावह एसो नरो दुरायारो । खंडइ बलिचंडाए अखंडियं सीलरयणं मे ॥१२१॥ तं सोउं उद्धाया पाहरिया मुकहकहंहारा । काउम्सग्गेण ठियं सदंसणं तत्थ पेच्छंति ॥१२२॥ न ह एरिसस्स एरिसकम्मं संभवइ इय विचितेउं। विन्नत्तं नरवङ्गो राया वि समागओ तथ ॥१२३॥ संपृच्छिया य देवी पिए ! किमेयं ? ति सा वि विन्नवह । देव ! अहं एत्थ ठिया सरीरकारणवसेण तओ ॥१२४॥ आगंत्णं इमिणा पावेण कयत्थिया बहुपयारं । निन्भिच्छिओ य निट् टुरवयणेहिं इमो मए नाह ! ॥१२५॥ मङ्गाण मज्झ सीलस्स खंडणं जाव काउमारद्धो । ताव मण पोक्करियं तं सोउं चिंतण राया ॥१२६॥ जइ कहिव अमयिकरणो किरइ कराले जरुंतअंगारे । तह वि सुदंसणसेट्टी न कुणइ असमंजसं कि पि ॥१२७॥ इय चिंतिउं नरिंदेण सायरं पुच्छिओ किमेयं ? ति । देवीअणुकंपाए न किं पि सो कहइ मणयं पि ॥१२८॥ एवं पुणो पुणो वि य पुट्टो वि निवेण जंपइ न कि पि । संभाविज्ञह एयं पि मन्निउं तो निरंदेण ॥१२९॥ सो वज्मो आणत्तो भणिउं पउराण दोसमेयस्स । सयलं पयारिङणं तो वावायह दुरायारं ॥१३०॥ गहिऊण तओ आरक्लिएहिं रत्तंद्रणेण ैपरिलित्तो । खित्ता सरावमाला गरुम्मि मसिपुंडयं रइयं ॥१३१॥ विहिया य मुंडमाला सुरत्तकणवीरकसममालाहि । आरोहियो व रासहिपिट्ट सिरिधरियिक्तरओ ॥१३२॥ वज्रांतर्डिडिमेणं पारद्धो भामिउं नयरिमज्झे । उग्घोसिज्जइ एयं रच्छामुह-तिय-चउक्सेसु ॥१३३॥ नियुणंत जणा अन्ते उरम्मि चुको सुदंसणो सेट्टी । तेण इमो मारिज्जइ नय अंबराहो नरिदस्स ॥१३४॥ तं निसुणिउं समगो पउरजणो मिलिय भणिउमाढत्तो । ह द्वी किमेयमेयस्स आगयं सुद्धसीलस्स ? ॥१३५॥ जइ अमयं पि हु परिणमइ कहिव हालाहलस्सरूवेण । तहिव सुदंसणसेट्टी न कुणइ एयारिसमजुत्तं ॥१३६॥ एवं बहुप्पयारं साहुक्कारं जणाओ निसुणंतो । पेच्छंतो पउरजणं रुयमाणं थूलअंसूर्हि ॥१३७॥ संपत्तो नियमंदिरपओलिदारम्मि जाव ता दिद्रो । दइयामणोरमाए धसिक्कयाए किमेयं ? ति ॥१३८॥ हा हा हयविहि ! विहियं मह पड़णो किं तए अदोसस्स ? । संभाविज्ञड़ सुविणे वि जं न कड़या वि एयस्स ॥१३९॥

अकलंकस्स वि एयस्स आगओ जमिह दारुणकलंको । तंँ तुणं पुत्र्वभवोवज्ञियकम्मेण होयव्वं ॥१४०॥ ता कि इमिणा अप्पत्थुएण ? चितेमि कि पि कायव्वं । आराहिज्वउ सासणदेवी जह कुणइ सन्नेज्झं ॥१४१॥ तो गंतूणं नियगिहपडिमं परिपृइउण कुसुमेहि । विहिओ काउस्सम्गो भणिउं एयारिसं वयणं ॥१४२॥ आबारुकारुउ चिय जह सीलं पालियं मए विमलं । ता आगंतुं सासणदेवी इह कुणउ सिन्नज्झं ॥१४३॥ अह न करिस्सइ [जइ] सा सिन्नज्झं ता इमं न उस्समां । पारेमि होउ एसो वि अणसणं मज्भ उस्समाो ॥१४४॥ सेट्टी सुदंसणो वि य नायरनर-नारिनियरवज्जरियं । हाहारवं सुणंतो संपत्तो पेयवणभूमिं ॥१४५॥ चिंतइ अदीणचित्तो जीव ! तए जं पुराकयं कम्मं । तं सैविवेओ वेयस सम्मं सहित्रण उवसम्मे ॥१४६॥ रे जींव ! सुह-दुहेसुं निमित्तमेत्तं परो जियाणं ति । सकयफलं भुंजंतो कीस मुहा कृप्पसि परस्स ? ॥१४७॥ रे जीव ! कसायह्यासणेण दङ्के चरित्तघरसारे । भिमहिसि भवकंतारे दीणमुहो दुत्थिओ य तुमं ॥१४८॥ सचं चिय जइ मोक्लत्थमुज्जओ जिणसु ता कसायरिव । पचक्लं पेच्छंतो कह कवे निवडसि निहीण ! ॥१४९॥ अप्पविसुद्धिनिमित्तं किलम्मसे ता चएस कोवरिवं । विमलत्तमहिलसंतो कह मज्जसि पंकिलजलिम ॥१५०॥ एगस्स वि नियहिययस्स जीव ! विणिवारणे जइ न सत्ती । ता कह यारंभियभवमहारिविणिवारणं तुज्भ ॥१५१॥ सब्बो वि इह पसंतो पसंतजणमञ्भूसंठिओ होइ। सहकोवकारणे जो अकोवणो सो इह पसंतो ।।१४२।। जं खमिस दोसवंते सो तह खंतीए होइ अवयासो । अह न खमिस को तह अविसयाए खंतीए वावारो ॥१५३॥ एवं विचित्तमाणो आरक्खियभडयणेहिं सुलाए । आरोविओ सुनिट् दूरगिराहिं निव्मिच्छउं एसो ॥१५४॥ एत्थंतरम्मि सूला सासणदेविष्पभावओ भग्गा । जायं च भृत्ति दित्तं कंचणकमलासणं तस्स ॥१५५॥ तयणंतरं च तेहिं कविएहिं सिरोहराए सेट्रिस्स । दिन्नो खगगपहारो सो संजाओ कुसुममाला ॥१४६॥ दट् ठूण तयं आरक्खिएहिं भयकंपिरेहिं नरवइणो । विन्नत्तं तो राया संभंतो आगओ तत्थ ॥१५०॥ स्वामित् बहुपयारं सुदंसणं भणइ भूवई भद्द ! । किं मह न तए कहिओ पुट्वं चिय रयणिवृत्तन्तो ? ॥१५८॥ आरोविउं सहत्थेहिं राइणा नियकरेण्खंधम्मि । नीओ य सबहुमाणं नियधवलहरे तओ सेट्टी ॥१५९॥ न्हाण-विलेवण-आभरण-वसण-वरभोयणाइसामिंग । काउम्म तस्स पुच्छइ राया रयणीए वृत्तंतं ॥१६०॥ तयणु सुदंसणसेट्टी मम्गइ अभयं तओ भणइ राया । किं भणसि अभयमेत्तं ? अवरं पि हु देमि तुह इट्टं ॥१६१॥ तो तेण समग्गो वि ह कहिओ रायस्स रयणिवुत्तंतो । तं निसुणिउं नरिंदो आरुट्टो उवरि अभयाए ॥१६२॥ उवसामिङण तत्तो चरुणेसु विरुग्गिङ्ण नरनाहं । तो आरूढो सिंधुरखंधम्मि सुदंसणो सेट्टी ॥१६३॥ बंदियणपढिज्ञंतो विज्ञरजयतुरपूरियदियंतो । नायरलोयपमोयं जणमाणो सुद्धसीलेण ॥१६४॥ परिभमिज्यां नयरिं चच्चर-रच्छा-चउक्कसंकिन्नं । संपत्तो नियभवणे परियरिओ नायरजणेण ॥१६५॥ तद्दंसणेण अम्मा-पियराणि पमोयपुरियंगाणि । जाया मणोरमा वि य हरिसियहियया पियं दट्टं ॥१६६॥ नाऊण तयं अभया भएण उब्बंधिऊण पंचत्तं । संपत्ता तद्धाई वि पंडिया नासिऊण गया ।।१६७।। पाडलिपुत्ते नयरे ठिया सयासम्मि देवदत्ताए । अणुदिवसं पि युदंसणगुणगहणं कुणइ तप्पुरओ ॥१६८॥ तम्गुणसवणाओ तीए तम्मि जाओ परोक्सअणुराओ । सो वि सुदंसणसेट्टी पव्वइओ जायसंवेगो ॥१६९॥ अहिगयसयलसुयत्थो कुणमाणो दुचरं तवचरणं। एकल्लविहारेणं विहरइ सो गुरुअणुत्राओ ॥१७०॥ विहरंतो भूबीढे पाडलिपुत्तिम पुरवरे पत्तो । भिक्खं परिच्भमन्तो गिहे गओ देवदत्ताए ॥१७१॥ कहियं च पंडियाए सामिणि ! एसो सुदंसणो सेट्टी । तो पिहियकवाडाए तीए खोभेउमारद्धो ॥१७२॥ अन्भित्थओ सपणयं मयणानलतावियाए गणियाए । परिहासपेसलेहिं वयणेहिं सिवन्भमं साह्न ॥१७३॥ किं बहुणा ? बाहुलयापरिरंभणपभिद्रकामकेलीहिं । .....रिमओ वियालवेलाए ता मुक्को ॥१७४॥

तो गंतुं उज्जाणे काउस्सग्गम्मि संठिओ साहू । अभयावंतरिणीए द्र्ट्यूण कयत्थिओ अहियं ॥१७५॥ बहुविहउस्सग्गेहिं रक्खस-गुरुसीह-सप्पपिभईहिं । जा सम्मं अहियासइ अउव्वकरणं तओ जायं ॥१७६॥ विहिया य खवगसेढी संजायं विमलकेवलं नाणं । देवेहिं कया केवलमहिमा गुरुभत्तिकलिएहिं ॥१७७॥ पारद्धा य सुदंसणरिसिणा सद्धम्मदेसणा तत्तो । पडिबुद्धा वंतरिणी सपंडिया देवदत्ता य ॥१७८॥ अवरं पि भवियलोगं पडिबोहेउं सुदंसणसुणिंदो । निटुविय अट्टकम्मो सासयसोक्खं समणुपत्तो ॥१७९॥

## ॥ सुदर्शनास्यानकं समाप्तम् ॥४३॥

जह एएसिं जाओ नवकारो सुगइसाहगो सम्मं। तह अन्नस्स वि जायइ ता जइयव्वं इमिन्म सया ॥१॥ स्फूर्जेत्करीन्द्र-हरि-सङ्गर-कालकूट-व्याला-ऽनलादिभवभीमभयापहारी। स्वर्गा-ऽपवर्गसुखसाधनकल्पवृक्षः, क्षीणाशुभो जयित सत्परमेष्टिमन्त्रः॥१॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवस्रिविरवितवृत्तावास्यानकमणिकोशे नमस्कारफलवर्णनस्त्रयोदशोऽघिकारः समाप्तः ॥१३॥



# [ १४. स्वाध्यायाधिकारः ]

व्याख्यातं नमस्कारफरुम् । अयं च नमस्कारः परावर्त्यमानः स्वाध्यायो भवति अतः स्वाध्यायफरुं व्याचिख्यासुराहः—

## वेरग्गकरो सन्नाणकारओ पावकम्मखयकारी । इहलोगे वि गुणकरो जवसाहुस्सेव सज्काओ ॥१६॥

व्यास्या—'वैराम्यकरः' भवनिर्वेदकारी 'सज्ज्ञानकारकः' सद्घोधविधायी 'पापकर्मक्षयकारी' ज्ञानावरणीयाद्यशुभमलापहर्त 'इहलोकेऽपि' आस्तां तावत् परभवे 'गुणकरः' गुणकारकः । दृष्टान्तमाह—जवसाधीरिव 'स्वाध्यायः' वाचनादिरूप इत्यक्षरार्थः॥१९॥ भावार्थस्त्वास्यानकादवसेयः । तचेदम्—

जवउरनयरे राया जवाभिहो धारिणी पिया तस्स । गद्दहनामो पुत्तो धूया य अणोलिया ताण ॥१॥ मंती वि दीहपिट्टो सिट्टं नेमित्तिएण निव ! तुज्म । धूयं जो परिणेही होही रायाहिराओ सो ॥२॥ अह अन्नया य निउणाभिहाणस्री विसिद्धचउनाणी । विहरंतो संपत्तो समोसढो जवयउज्जाणे ॥३॥ महिरहिरिद्धीए जवो वि नरवई मुणिवरिंदनमणत्थं । गंतुं गुरुणो पणिमय कयंजली तत्थ उविद्देशे ॥४॥ तो एगंते पुट्टं निवेण भयवं ! अणोलियाए पई । होही को ? तो सूरी पयंपए तुज्झ भइणिसुओ ॥५॥ सद्दुलओ तयणु निवो पयंपए तस्स देवि रज्जसिरिं । पव्यज्जामि अहं तो पयंपियं मुणिवरिंदेण ॥६॥ गद्दहकुमरिसिन्हिं रज्जसिरी तविसरी पुणो तुज्झ । जुज्जइ एयं सोउं नरेसरो पणिमऊण गुरुं ॥७॥ गंतुं भवणे गद्दहकुमारमहिसिन्डिं निययरज्जे । गद्दहमणोलियं पि हु भलाविउं दीहपिट्टस्स ॥८॥ निक्खंतो नरनाहो विहरइ गुरुणा समं समाहीए । बुङ्कत्तेण न जाओ पाढो ता कुणइ सज्झायं ॥९॥ अह अन्नया य नाणेण गद्दहाईण नाउमुवयारं । एगागी वि हु गुरुणा जवरायरिसी विसुद्धमणो ॥१०॥ वंदावणाय सन्नाइयाण पट्टाविओ तओ सो वि । आगच्छइ जाव पहे इरियासिमयाए संजुत्तो ॥११॥ ता पेच्छइ जवछित्ते पविसंतं गद्दहं चरणलोलं । हिकक्त आरहिट्टयनरेण निसुणइ पढिज्ञंतं ॥१२॥

अवघसिस घसिस धत्ता ! ममं चेव निरक्खिस । लक्खिओ ते मए भावो धवं पेच्छेसि गहहा ! ॥१३॥ तो सिक्खिउं तयं जाव जाइ परिवत्तयं पुणो मग्गे । ता उन्नहयाकीलापरव्वसे पेच्छइ कुमारे ॥१४॥ ताणेक्केणं कणियाए पहणिया उन्नई समुल्ललिउं। कत्थइ बिलम्मि पडिया न य दिहा तेहिं तो पढियं ॥१५॥ इयो गया इओ गया जोडज्जन्ती न दीसए । वयं एवं वियाणामो अगडे पडिया अणोलिया ॥१६॥ तं पि ह सिक्खिय उम्घोसमाणओ जवपुरिन्म संपत्तो । अणुजाणाविय सालाए संठिओ कंभयारस्स ॥१७॥ रयणीए उल्लभंडाणि छिंडिउं जाइ मूसओ भीओ । तो अण्कंपाजुत्तेण कुंभयारेणिमं पदियं ॥१८॥ सकमालय ! भददलया ! रिंच हिंडणसीलया ! । मम सयासाओ नित्थ ते भयं दीहिपिद्राओ ते भयं ॥१९॥ सिक्खेउं तं पि मुणी गुणइ तओ ताणि तिन्नि वि पसंतो । एतो य बालराज्यं नाऊणं दीहपिट्रेण ॥२०॥ नेमित्तियसिद्वं पि हु जमऽणोल्यिकन्नयापई होही । रायाहिवई तं चिय विचिन्तिउं तेण पावेण ॥२१॥ हरिउं कुमरी भूमीहरम्मि खित्ता तहेव सामंता । केत्तियमेत्ता वि हु तेण भेइया दविणजाएण।।२२।। नाओं य जवमुणिंदो समागओं ता न सुद्रं एसो । महविलसियं मुणिस्सइ ता मारिज्ञ उवाएण ॥२३॥ इय चिंतिजग गद्दहनरेसरं भणइ देव ! तुह जणओ । तिव्वतव-चरणभगगो समागओ गिण्हिही रज्जं ॥२४॥ सामंता वि ह सब्वे वि भेइया तं पणो मुणसि तइया । रज्जं जया गहिस्सइ ता तेणुत्तं कहसु जुत्तं ॥२५॥ पभणइ य दीहपिट्टो नीईसु वि जंपियं हरइ रज्जं । जो बप्पो वि स सप्पो व्य मरणमरिहइ महाराय ! ।।२६।। न जहा जणाववाओ जायइ तह सिम्घमेव गंतुणं । तं वावायस इय जंपिऊण कहिओ कलालगिहे ॥२७॥ राया वि हिओ एसो त्ति चिंतिउं जणयमारणनिमित्तं । अंधारपडं पावरिय करवले कलिय करवालं ॥२८॥ सिद्धं भद्दरुएणं गंतुं सो जाव हेरिउं लग्गो । ताव पढंतं निसुणइ जणयं अवघसिस इचाइ ॥२९॥ तं सोउं नरनाहो चिंतइ ताएण जाणिओ अहयं। नाणेण अणोलियमवि नाही इय चिंतयंतस्स ॥३०॥ तस्स तओ पुण मुणिणा पढियं तमिओ गय ति इचाइ । तं सोउं नरनाहो चिंतइ पावेण मह भइणी ॥३१॥ छढा अयडे केणावि तो भयं तस्स पासओ मज्झ । तं पि हु ताओ नाही तो पढियं साहुणा एयं ॥३२॥ सकुमालय इचाई तं सोउं चिंतए निवो मज्भा । मंतिसयासाओ भयं कहियं ताएण नाणेण ॥३३॥ ता मह भइणी वि हु तेण गिण्हिया नियमओ जओ ताओ । चिंतियमेत्तं पि हु कहइ मज्भ इय चिंतिउं राया ॥३४॥ गंतुं भवणे नियबलभरेण धरिकण भत्ति तं मंति । जाव निहालइ भूमीहराइं ता पाविया भइणी ॥३५॥ तो पद्माए सिद्धं तीए जहा अहमणेण अवहरिया । रुट्ढेणं रन्ना वि हु सरोसमणुसोसिओ मंती ॥३६॥ जाए पभायसमए सबलो राया गओ मुणिसमीवे । पणमेउं उवविद्वो मुणिणा वि हु निययसत्तीए ॥३०॥ कहिया सद्धम्मकहा तो नरनाहो विलिगाय कमेस्र । जंपइ किह मह मोक्लो होही एयस्स पावस्स ? ॥३८॥ जंपइ साह पावं नासइ सब्वं पि साहदिक्खाए । एयं पि करिस्सामि त्ति जंपिउं उद्रिओ राया ॥३९॥ गंतुं भवणम्मि तओ भइणिंपरिणाविज्ञण भद्दलओ । अहिंसित्तो नियरज्ञे सयं पुणो सह सजणणीए ॥४०॥ पत्तो जणयसयासे तेण वि गंतूण गुरुसमीवम्मि । पव्वाविओ तओ ते सब्वे वि कुणंति तवचरणं ॥४१॥ मरिज्या समुप्पना अमरा विष्फुरियतणुपहापडला । सिजिम्मिस्तंति विदेहे उवविज्ञिय विजियकम्मभडा ॥४२॥ स-परोभयगुणहेक सज्भाओ जह जवस्स नरवङ्गो । जाओ तह अन्नस्स वि जायङ इहङ् च भिगयं च ॥४३॥ अट्टमट्टं पि सिविखज्जा सिविखयं न निरत्थयं । अट्टमट्टप्पसाएणं जीवियं परिरिवखयं ॥४४॥

॥ यवाख्यानकं समाप्तम् ॥४४॥

स्वाध्यायकर्मे कृतिनां कृतसिद्धिशर्म, सद्धमेसाधनमपाकृतपापकर्मे । सज्ज्ञानकारणमकारणबन्धुमेतद्, दुध्यानसिन्धुरसितांकुशमाश्रयध्वम् ॥१॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवस्रिविरचितवृत्तावास्यानकमणिकोशे स्वाध्यायफलप्रतिपादकश्चतुदेशाधिकारः समाप्तः ॥१४॥



## [ १५. नियमविधानफलाधिकारः ]

उक्तः स्वाध्यायाधिकारः । साम्प्रतं पूर्वोक्तगुणयुक्तेन नियमेन विना न स्थातन्यमिति नियमविधानफलमाह— थेवो वि कओ नियमो महाफलो होइ निच्छियमणाण । दामन्न-बंभणी-चंडचुड-गिरि-रायहंस व्व ॥२०॥

व्याख्या—'स्तोकोऽपि' स्वल्पोऽपि आस्तां बहुरित्यिपशच्दार्थः 'कृतः' विहितः 'नियमः' अभिग्रहविशेषः 'महाफलः' बृहद्गुणः 'भवति' जायते 'निश्चितमनसां' दढिचित्तानाम् । दष्टान्तानाह—दामन्नकश्च मत्सवन्धकजोवः ब्राह्मणी च—विश्वधृः चण्डचूडश्च-तथाविधकुलपुत्रकः गिरिश्च—दुम्बः राजहंसश्च—कुन्दकर्मकरजीवः दामन्नक-ब्राह्मणी-चण्डचूड-गिरि-राजहंसाः तद्वदित्यक्षरार्थः ॥२०॥ भावार्थस्त्वाख्यानकगम्यः । तानि चामूनि ।

#### तत्र तावद् दामन्नकाख्यानकमाख्यायते । तच्चेदम-

कत्थ विय सन्निवेसे निवसइ पयइप्पसंतयाकरिओ । एगो धीवरपुरिसो अहडन्नया सरयपज्जन्ते ॥१॥ सरयम्मि सप्पयावं सस्ससमिद्धं खलो च्व जडपयई । हेमंतो कलिराओ व्व बाहिउं भुवणमवयरिओ ॥२॥ निब्वायगिहरूलीणं बहुवसणं फुरणतेयगमरहियं । जडुडुज्जरपञ्वहियं विहियमणज्जेण जयिमिण्हं ॥३॥ सच्छाइं सुद्धिजणयाइं तावहरणाइं सउणसहियाइं । सुयणकुलाइं व्व सराइं भट्टकमलाइं विहियाइं ॥४॥ उब्वेयकराओ तमोजुयाओ सम्मगगमणखरूणीओ । रयणीओ रंडाओ व्व जिम्म विद्धि पवन्नाओ ॥४॥ सद्धम्मकम्मविहिहेउणो वि सम्मभापयडणपरा वि । सप्परिसा इव दिवसा पावेणं पाविया हाणि ॥६॥ बहुधण-धन्नक्खयकारयम्मि किर किं कहिज्जए अवरं ? । परिहरिज्जणऽमयकरं दहणो सेविज्जए जिम्म ।।७।। सुपवित्तं सरसं पि हु हिमेण विच्छाइयं सरोयवणं । गुणवंता वि हु कलिणा विच्छाइज्रंति सप्पुरिसा ॥८॥ फलरहिया सुमणसविज्ञया य साहारपभइणो तरुणो । कुंदो उग विडवो जम्मि कुपुमिओ हसइ वगराइं ॥९॥ सुरो वि दरिद्वियमाणवो व्व खत्थो पयावधणरहिओ । जिम्म जडासयकमलंतरेसु परिभमइ खिवियकरो ॥१०॥ परमेगो तस्मि गुणो सिणेहसारस्मि जायइ जमेगा । मित्तोदयस्मि पायं परमाहारे रुई अहियं ।।११।। चइऊग सुरससीयरुसिरिखंडाईणि जम्मि सेवंति । संतावकरं कारीसजरुणजायं जडत्तहया ।।१२।। मोत्तुणं गुणवन्तं मणोहरं वित्तवं पवरहारं । वन्नंति जम्मि रल्लयतेल्लप्पमुहं अहममहमा ।।१३।। एवंविहहेमंते संते सो धीवरो पुराभिहिओ। मच्छयगहणनिमित्तं जालकरो निग्गओ गेहा ॥१४॥ गंतुं तरंगिणीए घेतुणं मच्छए पडिनियत्तो । संभाए नियइ साहुं उस्सम्मठियं नईतीरे ।।१५।। पहणिज्जंतं हिमकणविमिस्सअइसिसिरपवणपूरेण । तो तेणं करुणाए जालेणावेढिओ साहू ।।१६।। अह नियगिहम्मि पत्तो सुत्तो काउं पलालसत्थरयं । सावचाए सह पिययमाए कंथिकपावरणो ॥१०॥ काउं पच्चासन्ने हुयासणं पज्जलंतगुरुजालं । तह वि हु पीडिज्जंतो सीएण न पावए निद्दं ॥१८॥ अहमेत्थ पियापरिरंभिओ वि सेवियसिही वि गिहमज्झे । कंथापावरणो वि हु कंपामि सतुहिणपवणेण ॥१९॥ सो उण महाणुभावो मुणी कहं होहिई निरावरणो । अइदुसह-हियाहोडयहिमकणसम्मिस्ससीएण ॥२०॥ इय एवं चिंतंतस्स तस्स जाया निसा गयप्पाया । तो सो समुद्धिऊणं गओ तह च्चिय मुणि नियइ ॥२१॥ तो भत्तिपगरिसुब्भित्रपुरुयपरिपूरिएण तेण मुणी । पणओ पयपंकयमिलियभालवट्टेण सप्पणयं ॥२२॥ एत्थंतरम्मि भुवणस्स जिंहममवणे उमिच्छमाणेण । उइयं पुच्वदिसाए विउसेण व उण्हिकरणेण ॥२३॥ मुणिणा वि पारिउग्णं उस्सग्गं तरस देसणा विहिया । भो भद्द ! पावमूलं परिहर पाणिवहमेयं ति ॥२४॥

जओ भणियं—

हंतूण परप्पाणे अप्पाणं जो करेइ सप्पाणं । अप्पाणं दियहाणं कृण नासेइ अप्पाणं ॥२५॥

एकस्स खणं तित्ती अन्नस्स य तिहयणं पि अत्थमह । एवं कहमारिज्ञउ खणसोक्खकएण पाणिगणो ? ॥२६॥ एकसरीरस्स कए सरुयस्स असासयस्स तुच्छस्स । जे मारयंति जीवे ताणं कि सासओ अप्पा ? ॥२७॥ इय मुणिवयणं सोउं पाणिवहं अत्तणो अणत्थफलं । सो जंपइ भयभीओ देस महं पाणिवहनियमं ॥२८॥ भणिओ मुणिणा परिभाविकण गिण्हसु पयंपए सो वि । किं मज्भ कोइ काही नियनियमे निच्छयपरस्स ? ॥२९॥ दिन्नो य साहणा से नियमो तेणावि तोडियं जालं। एमेव गओ गेहे भणिओ भजाए बीयदिणे ॥३०॥ किं न हु गच्छिस मच्छयनिमित्तमह तेण अक्लिओ नियमो । तं सोउं सा कृविया गुरुसहं करुहियं रुम्गा ॥३१॥ मिलिओ य मच्छियाणं सन्वो वि ह पाडओ भणइ एवं । न ह जीवदयाधम्मो अम्हाणं निम्मिओ विहिणा ॥३२॥ इय जंपिऊण नीओ इयरेहिं तरंगिणीए मङ्काए । घल्लाविओ य जालं जलिम भरियं च मच्छाणं ॥३३॥ मुका करुणारसिएण तेण सन्वे वि मुच्चमाणाणं । भगगा एगस्स परं पंखिडिया तंतुसंगेणं ॥३४॥ एवं जालियपुरिसेहिं मङ्क्या मच्छसंगहं एसो । कारविओ वारदगं मुका ते तेण तह चेव ॥३४॥ तप्परओ परिपालिय नियमं अह आउयक्खए जाए । जीवद्यापरिणामा बद्धं मणुयाउयं तेण ॥३६॥ रायगिहे सिद्धिसुओ जाओ दामन्नगो क ं नामं । अट्टविरसस्स मारीए मारियं तस्स य कुडुंबं ॥३७॥ नायरजणेण मारीसंचरणभएण तस्स भवणस्स । चाउद्दिसं पि विहिया वाडी बहुकंटयभरेण ॥३८॥ सो पूण जीवदयावससंजायपिकद्रपुत्रभावेण । जीवंतो नीहरिओ सणि यं कयवाडिदारेण ॥३९॥ भुंजंतो भिक्खनं तहा सुयंतो य सुन्नहट्टेसं । वच्चइ विद्धि अह अन्नया य सिसिरम्मि संपत्ते ॥४०॥ पावरणविह्नणो सो सिसिरानिलकंपमाणसन्वंगो । दिह्नो समुद्वत्तेण सेहिणा जायकरुणेण ॥४१॥ नियमंदिरम्मि नीओ भोयणपावरणपभिद्व सञ्वं पि । संपाडिऊण विहिओ कम्मयरो नियगिहे चेव ॥४२॥ अह अन्नदिणे मुणिणो समागया दोन्नि विहरणनिमित्तं । दट्टुं दामन्नगमेगसाहुणा जंपियं ताण ॥४३॥ एसो इमस्स भवणस्स नायगो होहिही न संदेहो । निसुयं कुंड्रंतरिएण सेहिणा साहुणो वयणं ॥४४॥ चिंतइ य मइ जियंते मज्झ सुए वा कहं इमो होही । मह भवणवई ? अहवा न अन्नहा होइ मुेणिभणियं ॥४५॥ ता केणावि उवाएण एस मारिज्यउ त्ति चिंतेउं । वाहरिय पुञ्चारिचियचंडालं भगइ उवयरिउं ॥४६ ॥ रे रे ! इमं विणासस् जह कोइ न याणए तओ तेण । सह सेट्रिणा पर्वचो रहओ अह अन्नदिवसम्मि ॥४७॥ विवणीए वचंतं चंडालं हिक्कउं भणइ सेट्टी । रे ! मज्झ देहि दम्मे जं सोउं भणइ मायंगो ॥४८॥ इणिंह चिय संपेसस नियपरिसं कंपि मज्झ गेहम्मि । दम्मे जस्स समप्पेमि तयणु पद्मावए सेट्री ॥४९॥ दामन्नगमेव तओ मायंगेणं कयप्पवंचेण । मायंगवाडयाओ वि दूरदेसम्मि सो नीओ ॥५०॥ तो तव्बहणनिमित्तं कालनिसाचुलय व्व अइवंका । जमजीह व्व सुभीमा कालसरूवा भुयंगि व्व ॥५१॥ आयड्टिया कराला किवाणिया तडिलय व्व दुप्पेच्छा । तो पृव्वभवसमज्ज्ञियजीवद्यासुक्रयकम्मेण ॥५२॥ .मायंगमणे करुणा जाया जह किं विणासिएणिमिणा ? । भणिओ य सो तुममहो हणाविआ सेट्टिगा आसि ॥५३॥ ता वच दूरदेसे नामं पि न नजाए जहा भद्द ! । अहयं तु तस्स पचयनिमित्तं लेसंगुलिं तुज्झ ॥५४॥ छिंदेउं दंसिस्सामि एवमायन्निउं वराओ सो । मरणमहाभयकंपिरगत्तो दीणस्सरं भणइ ॥५५॥ मुंच ममं जीवंतं महापसाएण तयणु नीएण । छेतूण अंगुली से समप्पिया सेट्टिणो गंतुं ॥५६॥ तं दहुं संतुद्दो सेट्टी दमन्नगो वि नासंतो । तस्सेव गोउलम्मी संपत्तो संठिओ य तिहं ॥५७॥ सो तत्थ भयविमुक्को गोउलबङ्गो गिहम्मि परिवसङ् । रक्खङ् दक्खत्तणओ तग्गोउलबच्छरूवाणि ॥५८॥ सेट्टी वि हु तत्थ गओ गोउलसाराकए तमायंतं । गोरसपुट्टावयवं पेच्छिय दामन्नगं भीओ ॥५९॥ सासंक्रमाणसेणं अंगुल्छिएण पचिभन्नाओ । चिंतियमिमिणा नृणं मुणिवयणं नऽन्नहा होही ॥६०॥

१. मुणिवयणं रं०।

बल्चियं दहवं जह वि ह तह वि पयट्टेमि पोरिसं ताव । पोरिसविहवा जम्हा दइवं पि छलंति सप्परिसा ॥६१॥ परिभाविज्ञणमेयं भणिओ दामन्नओ मह सुयस्स । लेहिममं वच्छ ! तुमं गंतुं सिग्धं समप्पेस ॥६२॥ सो वि विणीयत्तणओ पिडविज्ञिय तं गओ तुरियगमणो । पत्तो य परिस्संतो पुरपरिसरबाहिरुज्ञाणे ॥६३॥ निहापरव्यसो तरुतलम्म जा सुयइ ताव सेट्रिसुया । कीलंती संपत्ता तम्मि पएसे विसा नाम ॥६४॥ दिट्टो य तीए लेहो निद्दाए निब्भरं सुयंतस्स । निययसहोयरनामेण लंखिओ तस्स पासिम्म ॥६५॥ थीचावरुभावाओ छोडेउं वाइओ तयत्थो य । एसो एयस्स विसं दायन्वमधोयपायस्स ॥६६॥ चितियमिमीए तायस्य किमवरद्धं सदरमेएण । काराविओ जमेवं दंडो मह भायपासाओ ? ॥६७॥ अहवा वि हु मज्म्म पिया संपयमहियं जराभिभूयतण् । मइ-सुइवियलो अन्नं मणिन्म अन्नं कुणइ कज्जं ॥६८॥ चिताउरो य जम्हा अहमेव य पढमजोव्वणाभिमुहा । अङ्गायतिरिच्छा विव भमामि जणयस्स जमिहत्तं ॥६९॥ जायंति य दीणिम जणंति जोव्विण संपत्तिय, चिंतासायरि खिवहिं तविहं परमंदिरि जंतिय। पियपरिचत्त अहुंतपुत्त मणु ताविहं जणयहं, जम्मिदिणि चिय नयणनीरू तिं दिज्जइ तणयहं ॥७०॥ अहवा वि हु किमणेणं वियप्पजालेण रुचइ जमेसो । ..... इय चिंतिज्ञणमच्छीए कज्जलं सहरिसाए घेत्तृणं । विससद्दस्स विणीओ नहसुत्तीए अणुस्सारो ॥७२॥ विहिओ य दीहभावी सरस्स संवित्तऊण तह चेव । लेही मुक्को तुरियं काऊणिममं गया सिगहं ॥७३॥ दामन्नगो वि निद्दाखयम्मि बुद्धो गिहम्मि गंतूण । सागरदत्तस्स पुरो पिन्खवइ करेण तं लेहं ॥७४॥ घेत्रुण करे सीसेण वंदिउं जाव वायए छेहं। ता विन्नायतयत्थो मणम्मि परिभावइ मुहुत्तं।।७५॥ एयस्स विसा ताएण दाविया सिम्घमेस लेहत्थो । कायव्विमणं नवरं जोइसियं ताव पुच्छामि ॥७६॥ जा पुच्छइ ता तेण वि वुत्तं सुभमज्जमङ्गरत्तम्म । लग्गं पुरओ सुद्धी वरिसद्गेणं मह मईए ॥७७॥ सागरदत्तो वि हु सुणिउमिरिसं नियमणे विचितेइ । नूणिममं मह जणओ नाऊणमकारविंस दयं ॥७८॥ तो तेण पमोएणं पमाणयंतेण निययपिउवयणं । गंधव्वविवाहेणं दन्नि वि वीवाहियाणि लहुं ॥७९॥ सेट्टी जावाऽऽगच्छइ पभायसमयम्मि ताणि तो नियइ । निवसियवलक्खवत्थाणि रुइरनवकंकणकराणि ॥८०॥ पुच्छइ किमेयमह तस्स दंसिओ तस्सुएण सो लेहो । जा वायइ ता पेच्छइ तहेव लेहत्थमच्चत्थं ॥८१॥

#### चिंतियं च तेण-

केसरिं वारिउं सका, वारणं वा वि भीसणं । नालं बुद्धिसमिद्धा वि वारिउं भवियव्वयं ॥⊏२॥ किं च—

अवि चल्ड् मेरुचूला, गयणाओ दिणमणी वि निवडेजा । न हु मुणिवयणं भुवणिम्म अन्नहा होइ कइया वि ॥८३॥ ता किं अज्ञ वि जामाउयस्स चिंतीम मारणोवायं । परमेव कए कट्टं वच्छा कह होहिइ वराई ? ॥८४॥ परमेयं न मणम्मि वि धरियव्वं नीयमणुसरंतेहिं । भणियमिणं नीइविसारएहिं वयणं जमेत्थत्थे ॥८६॥ त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् । ग्रामं जनपदस्यार्थे, आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥८६॥ इय चिंतिजण वुत्तं नवपरिणीयं वहू-वरं वच्छ ! । कुलदेवयाए पाएसु पाडियं किं न वऽज्ञ वि य ? ॥८७॥ पुत्तो पभणइ नऽज्ञ वि सेट्टी पुण भणइ अम्ह कुलमगो । ता संपयमिव वच्च संभासमयम्मि सुमुहुत्ते ॥८८॥ इय भणिउं भेसिवओ मायंगो रे ! तयं तए तइया । तह चेव कयं ? किं वा किं पि हु कावाइयं विहियं ? ॥८९॥ सो भयभीओ जा किं पि न भणई ताव सेट्टिणा भणियं । संपयमिव मह वुत्तं करेसु तुह नऽन्नहा मोक्सो ॥९०॥ मा कुप्प सामि ! जं भणिस संपर्य तमहमायरिस्सामि । जइ एवं ता जो चंडियाए भवणिम्म संझाए ॥९१॥

आगच्छइ प्यत्थं पुरिसो तं सन्वहा विणासेस् । मा पुन्वं व पमायं काहिसि तुममेस सिक्खविओ ॥१२॥ दामन्नगो वि सह पिययमाए जा जाइ जाणमारूढो । ता सायरदत्तेणं भणिओ तं पत्थिओ कत्थ ? ॥९३॥ तेण वि कज्जम्मि निवेइयम्मि वुत्तं तमेत्थ हट्टम्मि । उविवससु ससं कुळदेवयाए पाएस पाडेउं ॥९४॥ जावाऽऽगच्छामि तहा कयम्मि जा जाइ ताव तमसम्मि । विद्धो बाणेणं तेण झत्ति मुक्को य जीएणं ।।९५॥ हाहारवो य जाओ सिद्धं कज्जं ति जाइ जा सेट्टी। ता दामन्नगमेसो पेच्छइ हट्टिम्म उवविट्टं ॥९६॥ तं किं न गओ ? भिणयं च तेण एखेव चिट्टसु तुमं ति । मं मोतुं तुह पुत्तो बला गओ किं करेमि अहं ? ॥९०॥ खुहियमणो जा चिद्रह सेट्री सिट्टं च ताव केणावि । नाउं परंपराए सेट्रिसओ हा ! विणट्टो त्ति ॥९८॥ पुणरिव एस जियंतो पावो माराविही अपाविममं । इय कल्जिः व स सेट्टी मुक्को सहस त्ति पाणेहिं ॥९९॥ नाऊण वइयरिममं रस्ना पुट्टं वउप्पए कोइ । नित्थ त्ति देव ! नवरं चिट्टइ जामाउगो एगो ॥१००॥ आगच्छउ सो पेच्छामि ताव पत्तो य निवसयासम्मि । दिहो रत्ना पुविवक्कपुत्रपयरिसपवित्तंगो ॥१०१॥ चिंतियमिमिणा मा होउ मज्झ एसो जणम्मि अववाओं । रन्नो गिहे पविद्वं समुद्वदत्तस्स सन्वरसं ॥१०२॥ जइ वि हु एसो जामाउगो ति जोग्गो न गेहसामित्ते । तह वि मए दिन्नमिमस्स चेव सब्वं पि सब्बस्सं ॥१०३॥ तत्तो रत्ना दामन्नगस्स नायरयरुभेयपचन्तवं । दिन्नं रंजियमणसा सन्वं पि समुद्ददत्तपयं ॥१०४॥ तो दामन्नगसेट्टी संजाओ नायराण गोरव्वो ।सव्वत्थ चवखुभूओ जाओ य असेसनयरस्स ॥१०५॥ अह कइया वि विसाए परूढपणयाए साहियं तस्स । लेहस्स बिंद्फुसणाइ सञ्वमेयं मए विहियं ॥१०६॥ ते पिययम ! तुह पाणे तया मए रिक्स्वयाऽणुरत्ताए । तेण परितृद्देणं ठविया सव्वस्ससामिते ॥१०७॥ अह कइया वि हु चिरपेसियाणि जलहिम्मि जाणवत्ताणि । पत्ताणि ताणि पुत्रप्पभावओ तस्स सन्वाणि ॥१०८॥ बद्धाविओ य सेट्टी जा गच्छइ ताव अंतरालम्मि । नचंतेण नडेणं ै परिपृद्धियं रंगमूमीए ॥१०९॥ अणुपुंखमावहंता वि अणत्था तस्स बहफला हुंति । सह-दुक्खकच्छपुडओ जस्स कयंतो वहइ पक्खं ॥११०॥ नियचरियसुमरणेणं रंजियहियएण तेण से दिन्नो । एगो लक्खो द्विणस्स<sup>्</sup>पाढिउं पुणरवि तमेव ॥१११॥ पुणरिव दिन्नो <sup>3</sup>लक्सो पुणरिव पिढयम्मि तइयओ दिन्नो । जा दिन्नं लक्सितिगं रन्ना रुट्टेण तो भणिओ ॥११२॥ रे निच्भग्गय ववहरसि किह णु पाएहि छड्डिएहिं तुमं । मह पासाओ रुद्धं रिद्धिमिमं जं विणासिहिसि ॥११३॥ भणियं च तेण जाणामि देव ! वणियाणमणुचियं एयं । कज्जेण जेण विहियं तस्स तुमं सुणसु परमत्थं ॥११४॥ मह समरावियभिमिणा चरियं तो तोसओ मए दिन्नं । इय नाऊणं देवो जं जाणइ तं कुणउ मज्झ ॥११५॥ पुट्टे नियवुत्तंतो कहिओ दामन्नगेण सन्वो वि । सुणिऊण तयमसेसं रंजियहियएण रन्ना वि ॥११६॥ परिपूइऊण महरिहवरथालंकारपभिइणा भणिओ । वियरसु भद्द ! जिहच्छं गोरव्वो मज्झ तुममिण्हिं ॥११७॥ इय सो जणाणुरायपुरुवगममरोवमं मणुयप्रोक्खं । भुंजिय सम्गसमिद्धि पत्तो कमसो य सिद्धि च ॥११८॥

### ॥ दामन्नका ख्यानकं समाप्तम् ॥४५॥

## इदानी ब्राह्मण्यास्यानकमारभ्यते। तचेदम्-

उज्जेणीए पुरीए वणिणो निवसंति तिन्नि जिणभत्ता । वणिजन्नदत्त-सिरिविण्हुमित्त-जिणदासनामाणो ॥१॥ धूयाओ ताण जयसिरि-विजयसिरीओऽवराइया अवरा । अन्ना वि हु ताण सही वसुमित्ता माहणस्स सुया ॥१॥ अवरोप्परं च वहुं तपीइपरिहासहरियहिययाण । अइकमइ ताण कालो अहऽन्नया माहणस्स सुया ॥३॥ आसाढचउम्मासयपभायसमए समीविमयराण । संपत्ता ताओ वि हु एव समुल्लविउमाढत्ता ॥४॥

१. पदियमिणं रंग -- रं० । २. पादियं -- रं० । ३. लक्लो तहेव पदि० रं० ।

पियसिंह ! न रिमस्सामो अज्जंऽम्हे जेण धम्मदिवसिमणं । जिणपुर्यं काऊणं वंदिस्सामो सुसमणीओ ।।५।। ता गच्छ तं सगेहे पर्यपिए तयणु भणइ वसुमित्ता । आगच्छिसमहं पि ह तो ताओ भणंति को दोसो ? ॥६॥ तो चत्तारि वि जिणमंदिरम्मि गंतुं जिणिदिबिबाण । न्हविय विलेविय पूह्य पणिमय संथविय भत्तीए ॥७॥ पत्ता य साहुणीणं सन्नेज्झे पणिमउं समुवविद्वा । विहिया य देसणा साहुणीए तो सावयसुयाओ ॥८॥ अंगीकरंति तिन्नि वि सावयधम्मं दुवालसविहं पि । वसुमित्ता वि ह अज्ञाण पणमिउं एवमुल्लवइ ॥९॥ मंस-निसिभोयणाइं अहमवि नियमेमि तीए परिणामं । नाउं दिन्नों नियमो सा वि हु तं पारुए सम्मं ॥१०॥ अह अन्नया य वद्धणपुराओ ससुरेण आणयणकज्जा । पट्टाविओ नरो सा वि ताओ आउच्छिऊण गया ।।११।। न कुणइ नियनियमाणं भंगं तो जंपिया ससुरएण । निसिभोयण-मंसाइं अम्ह कमो तीए तो वृत्तं ॥१२॥ दिवसस्याष्टमे भागे, मन्दीभूते दिवाकरे । नक्तं तद् विजानीहि, न नक्तं निशिभोजने ॥१३॥ अवरं च राइभत्तं जइ भणियं किन्न कीरए ताय ? । तीए पिंडपयाणं तम्हा न ह होइ निहोसं ।।१४॥ मंसं पि हु पंचिदियपाणिविणासुच्भवं सदोसिममं । जम्हा घायग-कयगा भक्खागा वि हु समा भणिया ।।१५॥ तेणुत्तं मह वयणं जइ न कुणसि निच्छएण तो गच्छ । नियपियहरम्मि तं निसुणिऊण सा चिंतए एवं ।।१६।। न ह जुज्जइ जणयगिहे गंतुं एवं ठिए ममेयाणि । पडिबोहेमि इमं पि ह ता केणावि ह उवाएण ॥१०॥ इय चिंतऊण भणियं मेल्लावस ताय ! तस्स पासम्मि । नियमो जस्स सयासे गहिओ तो मन्नियं तेण ।।१८।। सासु-सुसुरय-सुण्हाइयाणि चिलयाणि नयरिमुज्जेणि । गामिम्म जीवहरणे पत्ताणि तमस्सिणीसमए ॥१९॥ दिट्राणि माहवेणं दिएण तो रसवई क्या गेहे । ताण निमित्तं साल्णयसंगया समहररसा य ॥२०॥ अह हियमिंग बहुतीमणिंग थालीए उवरिभागाओ । मूसयमभिधावन्तो कसिणाही निविडओ तत्थ ॥२१॥ चालंतेणं डोएण खंडिओ तयणु माहबदिएण । भणियाणि भोयणद्रा ताणि न मन्नेड वसमित्ता ॥२२॥ तीए य अजमंतीए सासू ससुरो य दो वि नो जिमिया। भुत्तो य ताण परियणलोगो विसजोगओ य मओ ॥२३॥ दिद्राइं गोससमए विसहरखंडाणि तीमणस्यंते । तो ससुरयस्य जाओ बहुमाणो तम्मि नियमस्मि ॥२४॥ पुणरिव चिल्याणि पहे पत्ताणि पुरम्मि दसउरे ताणि । स्यणीए समुत्तिन्नाणि मंदिरे बउलदत्तस्स ॥२५॥ पत्तो य तस्स नियगिहनिउत्तकुरुपुत्तयस्स भज्जाए । आगच्चसम्मनामा अगुरत्तो तेण नाओ य ॥२६॥ तज्जणणी-जणयाणं कहियं तेहिं पि किंपि न ह भणियं। तो बहुययरं कुविओ निहारुए तस्स छिड्डाणि ॥२७॥ पाहणयाण निमित्तं मंसाणयणे य पेसिओ तेण । गच्छंतेण नियभारियाए सह रहिस सो दिद्रो ॥२८॥ कविएण तओ उन्वंधिजग तस्सेव ऊरुज्यलस्स । उक्कत्तिजग मंसं तज्जणणीए समप्पेउं ॥२९॥ घेत्तुण य सकलत्तं कुलउत्तो नासिउं गओ कहिंवि । भणिया य भोयणट्टा पाहुणगा भोयणे सिद्धे ॥३०॥ निसिभोयण-मंसाणं नियमो तो जेमिया न वसुमित्ता । सासु-ससुरेहिं पि हु न हु भुत्तं तयणुरोहेण ॥३१॥ जोयइ जा नियपुत्तं जणओ ता नियइ तं तहावत्थं । नाओ य ससुरएणं महाणमंसस्स वृत्तंसो ॥३२॥ तो जंपइ जयउ जए नियमो तुह पुत्ति ! जप्पभावेण । नो जायं विसमरणं न भक्त्वियं विप्पमंसं पि ॥३३॥ तो एसो चेव जए धम्मो न हु अत्थि कोइ पुण अन्नो । जेणेरिसोवयारो जाओ एमेव य कएण ॥३४॥ अम्हे वि करिस्सामो निसिभोयण-मंसविरमणं वच्छे ! । जम्हा न एयअवरो अओ परो अत्थि वरधम्मो ॥३५॥ तो तेहिं वि पिडवन्ना नियमा विलेखं गयाणि नियनयरे । जाया य हिययदृहया अहियं दृहयस्स वसुमित्ता ॥३६॥ तो तिन्नि वि नियनियमे सुनिम्मले पालिङण मरिङण । भासुरबंदी जाया अमरा सोहम्मकप्पस्मि ॥३७॥ चिवउं ससुरयजीवो जाओ एत्थेव भरहवासम्मि । सिरिधम्मो निवपूत्तो संपत्ती जोव्वणारंभं ॥३८॥ वसुमित्ता वि हु चिवउं जाया तत्थेव सेट्टिणो धूया । सिरिदेवी नामेणं अवरा वि हु तत्थ नयरिम्म ॥३९॥ जायाओ च उद्दस कन्नयाओ सासूजिओ वि ताणेको । उप्पन्ना नामेणं देवजसा देवकुमिर व्य ॥४०॥

तत्ते चउइसण्हं पि सेष्ट्रिणा विरइयं विभूईए । वद्घावणयं कालक्कमेण पत्ताओ तारुन्नं ॥४१॥ नियवहुयनियमभंजावणुक्भवं उदयमागयं कम्मं । तो देवजसागत्ते बाढं कोढो समुप्पन्नो ॥४२॥ सिरिदेवीए सन्वाओ ताओ नेहेण नियनियनिओगे । एगा केसे संजमह का वि उन्वट्टणं कुणइ ॥४३॥ परिहावइ आभरणे अवरा अन्ना य आसणं देह । हय उवओगं गच्छंति तीए कज्जेसु सन्वाओ ॥४४॥ देवजसा पुण जंपइ ममं पि कारवसु किं पि नियकज्जं । पियसिह ! एरिसपरिवज्जिकारोगेण सिहयं पि ॥४४॥ तीए भणियं ठाणिन्म जिम्म णहाणं समायरामि अहं । तिम्म पएसे सुपसत्थसिथ्यं देसु समईए ॥४६॥ तो तं समायरंतीए तीए पंकप्पभावओ हत्था । जाया तो तप्पाओमाओ य सज्जं सरीरं पि ॥४०॥ जाओ सिरिधम्मस्स वि कोढो सो चेव तेण कम्मेण । पचक्ताओ विज्जेहिं तयणु घोसाविओ पडहो ॥४०॥ उन्विद्धओऽणुदिवसं सिरिमइउन्वट्टणेण निवकुमरो । जाओ य जच्चकंचणसच्छाओ धेवदिवसेहिं ॥५०॥ परिणाविओ य सन्वाओ ताओ तुट्टेण राइणा कुमरो । अहिसिंचिओ य रज्जे पत्थावे कणयकलसेहिं ॥५०॥ परिणाविओ य सन्वाओ ताओ तुट्टेण पासम्मि । पडिवन्नो जिणधम्मो सन्वाहिं वि पणइणीहि समं ॥४२॥ तं सम्मं परिपालिय गयाणि सन्वाणि देवलोगिम्म । उप्पिज्ञाउं विदेहे सिद्धिसुहं लहु लहिस्संति ॥५३॥ गंथाओ नेयन्वं वित्थरओ बिहिणवन्छलाओ इमं । इय नियमं नाऊणं कायन्वो सो सुबुद्धीहें ॥५४॥ गंथाओ नेयन्वं वित्थरओ बिहिणवन्छलाओ इमं । इय नियमं नाऊणं कायन्वो सो सुबुद्धीहें ॥५४॥

#### ॥ ब्राह्मण्यास्यानकं समाप्तम् ॥४६॥

#### इवानी चण्डचुडाख्यानकमारभ्यते । तखेदम्--

अत्थि इहेव को वि तहाबिहकोडुंबियपायजणाहिट्टिओ, रोहणाभिहाणमूहरभूमिभागो व्व महाहीरयाहारो, पंडियसहापएसो व्व गोवाहिट्टिओ, मरुमंडलो व्व थोववाणिओ, जणाउलनिवासो व्व अप्पसावओ, सप्पुरिसदेहो व्व सच्छायवच्छत्थलोवसोहिओ सुहत्थलाभिहाणो नाम गामो । तिम्म य एगो कुलपुत्तओ परोवहसणसीलो सहावकुडिलो चंडचूडाभिहाणो परिवसइ । अवरो वि तिमाहसमीवे चेव दुग्गयाभिहाणो कुंभयारो खिल्लहडओ । सो य चंडचूडो पइदिणं पेच्छइ रविकिरणकरालियं पिलिपिलंतं इतो तओ नितो गिहिट्टिओ तस्स खिल्ला ।

अन्नया पासइ तहाविहसाहुसमीवे सावयाइजणं मज्ज-मंसाइनियमे गिण्हंतं। आगंतूणं उवहासपरो पभणइ— भो ! जइ एयारिसेहिं नियमेहिं धम्मो भवइ ता अहमवेतस्स दुग्गयाभिहाणकुंभयारस्स जाव स्ति न पेच्छामि ताव न भुंजामि, मज्झ वि होउ एस नियमो। साहूहिं भणियं—जइ निच्छएण परिपालेसि ता अत्थि फलं। गहिओ य अवन्नाए नियमो, पालइ य तं तहा कन्नाणभायणचणेण सम्ममेसो।

अन्नया य गओ सो कुंभयारो अणुग्गए चेव दिवसयरे मिट्टयाखणणत्थं। जायमवरण्हं। सुइरं निरिक्सिओ वि न दिद्दो कुंभयारो। दढपइन्नचणओ न मुंजए एसो। पुच्छिओ भारियाए—िकं न मुंजसि?। भणियं च णेण—मए एरिसो नियमो अंगीकओ। तीए पणयपुव्वसुवहसिओ – तुज्भ वि केरिसो नियमो ?। तेण भणियं—भद्दे! मा भणसु एवं, पिडवन्नानिव्वहणे केरिसं पुरिसचणं?। तओ तीए तस्स निच्छयं जाणिङण पुच्छियाणि दुग्गयमाणुसाणि। भणियं च तेहिं गओ मिट्टयानिमिचं खाणीए। तत्थेव गओ चंडचूडो तहंसणत्थं।

एत्थंतरे कुंभयारस्स मिट्टयाखणणस्थं दिन्ने कुद्दालियापहारे उम्मिट्टं निहाणभायणं । 'दिट्टो दिट्टो' ति भणिजण विलिओ नंडचूडो । तेण य संकिएण 'नायमणेणं' ति वालिओ । तेण वि भिउिंडं काऊण मेसिऊण भणियं मम पुव्विल्लए हिं निहाणीक्षयमासि । तओ तदुचियं दीणारसहस्सं दाऊण वसीक्यं दिवणजायं । जाओ य तत्पभावेण जणपूर्यणिज्ञो । कुणइ य चाय-भोय-विलासाइयं । जाओ य पत्थुयनियमविसए बहुमाणो । वितियं च तेण अणुभूयनियमफलेणं—अहो ! मे पावपरिणई, अहो ! मे पयइकुडिलत्तणं, अहो ! मे पुरिसाहमत्त्रणं, अहो ! मे लेगववहारबऊभत्त्रणं, अहो ! मे दुद्दंतइंदियत्त्रणं, अहो ! मे परलोयनिरवेक्खत्त्रणं, अहो ! मे गुणवेसत्तरणं;

१. ग्रहमप्येतस्य।

जेण मए मिल्लिण्यस्त्वेण अचंतमुच्छितेण लोहमइएण सुतिक्सतुंडेण परमम्मवेहिणा सन्वजणसंतावगेण चत्तगुणेण धम्मविमुक्केण बालेण व तया तारिसा वि साहुणो परोवयारितरया इहलोयितिप्वासा समसत्तु-मित्ता समितिण-मणि-लेट्ट्टु-कंचणा 'एए सुवहुया दिंबायिरया असंबद्धभासिणो भोगंतरायकारय' ति पावकम्मुणा निंदिया, एए वि सावया जीवदयापरायणा असच्चवावारिवरया परदन्वावहारभीरुणो सकलत्तसंतुट्टा अपिरिमयपिरमाह-राइभोयण-मज्ज-मंसाइपिरभोयनियत्तिच्ता अयाणमाणेणोवहिसया, पेच्छ ममोवहासपरस्स वि एरिसं एत्तियं नियमफलं जायं ति, ता सन्वहा अहमेत्तियस्स चेव जोगो ति, किं कहया वि काओ कंचणसलागामयपंजरपक्तेवनिरिह्ह ? किं कहया वि मायंगगेहदारमेरावयिसिधुरबंधणभायणं होइ ? किं वा छालीए मुहे कुंभंडं भाइ ? किं वा दोणघणविसिणे वि गिरिसिहरे नीरावत्थाणमिरहह ? किं वा आमिन्मयकुंभो महुर-सीयलनीरपत्तत्त्वणं पावह ? किं वा मरुमंडलं वियसियकमलसरोवरसोहा-भवणं भवइ ? किं बहुणा ? सन्वहाऽहमकल्लाणभायणं जेण मए एएहिं सावएहिं समं बहुययरिनयमगहणं न कयं-ति साहु-सावयगुणपक्त्ववायबहुमाणेण पोसियं बोहिबीयं, परित्तो कओ संसारो । आउयक्षए पत्तो तियसालयं । तओ चुओ कमेण पाविही परमप्यं ति ।।

## ॥ चण्डचूडारयानकं समाप्तम् ॥४७॥

#### इदानों गिरिद्धम्बास्यानकमास्यायते । तद्यथा-

अत्थि सिरिसिरिउरं नाम नयरमद्दनयररम्मयाकृष्टियं । राया तम्मि जियारी जियारिनामो जहत्थक्सो ॥१॥ पुरपरिसरिम डुंबो सुकुडुंबो पयइभद्दगो एगो । निवसइ नाडयवित्ती नडो व्व नामं च तस्स गिरी ॥२॥ तस्स य दो भजाओ सजाओ नाडयं चलंतस्स । पउजंते चलमाणा तार्सि पासेसु दोसुं पि ॥३॥ मंसस्स छन्त्रयं वारओ य मज्जस्स वच्चइ चलंतो । जावेगीए पासं ता मंसं खाइ पियइ सरं ॥४॥ तीए वि हु दाऊणं चलमाणो जाइ पासमियरीए । तत्थ वि तहेव ववसइ इय कम्मरओ वसइ तत्थ ॥५॥ अह कइया वि हु मयमल्लसुरिणो समणसंघपरियरिया । संवत्ता विहरंता तओ य भोत्तुणमवरण्हे ॥६॥ संजमवियारभूमीए पत्थिया पवरनाणिणो जाव । ताव खरतरणिकरनियरतत्ततणुणो समाभिहया ॥७॥ वच्छच्छायाए वीसमंति पेच्छंति तत्थ ताव तयं । तारिसकुकम्मकरणेकवावडं मृढवावारं ॥८॥ चितियमिमेहिं केचिरमेसो निंदियकुकम्मकरणाओ । पावं समायरिस्सइ सुओवेओगेण तो नायं ॥९॥ खणमेत्तमिमो जीवइ तओ य परिभाविजण करुणाए । एस वराओ कहमम्ह दिट्टिगोयरगओ चेवं ? ॥१०॥ महः मज्ज-मंसभक्त्वणसंचियगुरुकम्मकयवरो कुगइं । गच्छिहिइ सम्ममाभासिकण भो भद्द ! कि कुणिस ? ॥११॥ एवं वृत्तो मोत्तृण नाडयं रहयकरकमलकोसो । पडिउं पाएसुं भणइ देव ! किं कम्ममम्हाणं ? ॥१२॥ लिज्जयहियओ नियचेट्टिएण जावऽच्छई विलक्समणो । ता भणिओ भद्द ! वयं समागया तुज्झ गेहम्मि ॥१३॥ सब्वो वि हु गोरब्वो समागओ होइ एस ववहारो । ता संपयमम्हाणं वुत्तं कि पि हु करेसु तुमं ॥१४॥ तेणुत्तं तुह वृत्तं केरिसमम्हेहिं तीरए काउं ? । तुब्मे भणिस्सह इमं मंसं मर्ज्जं मुयसु भद्द ! ॥१४॥ भणियं गुरूहिमिच्छा तुहेत्थ जं तरिस तत्तियं कुणसु । जइ एवं ता पउणो जमुचियमम्हाण तं भणह ॥१६॥ भणिओ गुरूहिं गंठिं बंधसु घेत्रण मह तुमं नामं । जावंतरालमेयं संवत्तो भक्खपासिम्म ॥१७॥ भुत्ते तहेव बंधस छोडेउं भक्लियम्मि पीयम्मि । पुणरिव तहेव बंधसु एव कए तुह सुहं होही ॥१८॥ जोगत्तणओ तेणं पडिवन्ने भावओ सनियमम्मि । तट्टाणाओ सूरी वियारभूमीए संपत्तो ॥१९॥ इयराणि वि विक्लत्ताणि जाव चिट्टंति नाडए तम्मि । भवियव्वयाए ताव य जं जायं तं निसामेह ॥२०॥ घेत्तृणं उग्गविसं भुयंगमं सउणिया समुप्पइया । भुयगस्स मुहाओ मज्जवारए निवडियं गरलं ॥२१॥ न य लिक्क्यिमियरेहिं इओ य सो गंठिसंगओ इंबो । पत्तो मंससमीवे छोडइ गंठिं सरिय नामं ॥२२॥

१. मायइ रं०।

भिक्सिय मंसं जा पियंह मज्जमहं गरलदोसओ झत्ति । भामियदिद्री भूमिए निवडिओ ताव गयचेद्रो ॥२३॥ मुक्को पाणेहिमिओ य तस्स भज्जाओ कंदमाणीओ । काउं परिहाणं मत्थयम्मि पत्ता निवसयासं ॥२४॥ हा देव ! दुब्बलाणं बलिओ राय ति ता परिचाहि । कत्तो तुम्हाण भयं ? तो भणियं ताहि सुणसु पह ! ॥२५॥ सज्जो संपयमेव हि भत्ता अम्हाण सेयवडएहिं। दाङण कमवि जावं विणासिओ मंदभगाणं ॥२६॥ रन्ना वि सम्ममपरिविख्तउण कोवेण पेसिया पुरिसा । तेहिं वि निद्दयदृहोट्ट-भिउडिभासुरसर्रारेहिं ॥२७॥ भणिया सूरी चल्लह रायाएसेण रायपासम्मि । दिंबारिएहिं तुन्भेहिं मारिओ रायडुंबडओ ॥२८॥ सो वि ह डुंबो नियमप्पभावओ सुमरिकण गुरुनामं । मरिकण समुप्पन्नो कविड्डजन्स्वो महिङ्गीओ ॥२९॥ जो अज्ञ वि सत्तंजयगिरिसंठियरिसहवंदणपरस्स । कुणइ सया सन्निज्झं मग्गे संघस्स भत्तीए ॥३०॥ जाव पउंजइ ओहिं ता तयवत्थे निएइ नियगुरुणो । विउरुव्विज्ञण नयरस्स मत्थए गिरिवरं गरुयं ॥३१॥ उद्दंडवायदंदूरुविविह[''''']कडयडंतविडविभरं । उक्लिणयधूरुधूसरियसत्तसःथं दढमसःथं ॥३२॥ जा चिद्रह ताव भणंति केइ एएहऽकज्जमायरियं । इंबव्वहकरणाओ तो जायं विद्वरमकंडे ॥३३॥ अने वि सावया सम्मदिष्टिणो ते इमं पयंपंति । सासणदेवीए कयं सन्नेज्झं साहुभत्तीए ॥३४॥ जावेवं सन्वो वि हु नयरजणो ख़हियमाणसो जाओ । ता आयासे ठाउं पर्यपियं कवडिजनखेण ॥३५॥ हंहो ! अप्पत्थियपत्थियाइ गुणकल्यिगल्यिमाहप्प ! । एवं अपरिक्लियकारगस्स तुह नत्थि कल्लाणं ॥३६॥ तत्तो भीओ राया सुइभूओ उल्लपडयपावरणो । धूयकडच्छ्रयहत्थो एवं भणिउं समाढत्तो ॥३७॥ देवो व दाणवो वा गंधव्वो किन्नरो व जक्खो वा । सो खमउ मज्झ सव्वं अवरद्धं पायपणयस्स ॥३८॥ इय सोऊणं जक्खो मणयं उवसंतमाणसो जाओ । सम्मदिट्टी जीवा अणुसयरहिया भवंति जओ ॥३९॥ भणिओ सुरेण राया तुमए रायं ! विरूवमायरियं । जं एवंगुणनिहिणो कयश्यिया साहुणो एए ॥४०॥ समसत्त-मित्तभावा जीवाण हिया दयावरा धीरा । अवरद्धे वि विरुद्धं परस्स चितंति न कया वि ॥४१॥ एएसि पभावेणं परोवयारेकमाणसाणमहं । सो तारिसो वि डुंबो जाओ जक्स्रो महिङ्कीओ ॥४२॥ ता एएसि पणओ भवाहि पडिवज्ज धम्ममेएसि । एएसि माणनिरओ भवेज्ज जइ जीवियं महिस ॥४३॥ इय सोउं सूरीणं केसेहिं पमज्जिङण पयकमलं । भणइ निवो मरिसिज्जस अन्नाणाओ जमवरद्धं ॥४४॥ अज्ज प्पभिइं तं मज्झ सामिओ बंधवो गुरू जणओ । आणाकारी भयवं ! सीसो हं तुम्ह पयसेवी ॥४५॥ जक्लो वि हु पचक्लो सऋलं होऊग सूरिपयपूरओ । दंसंतो सुरिरिद्धं निययं संधुणिउमाढत्तो ॥४६॥ अणुवक्रयपराणुग्गहकरणपरायण ! पसंतमणपसर ! । दत्थियजणकरुणारसनिज्झरणगिरिंद ! तुज्झ नमो ॥४७॥ इय थोऊणं जक्खो सुमरंतो सूरिपायपउमजुयं । निचलसम्मत्तजुओ संपत्तो अत्तणो ठाणं ॥४८॥

## ॥ गिरिडुम्बास्यानकं समाप्तम् ॥४८॥

## इदानीं राजहंसाख्यानकमाख्यायते । तचेदम्-

सोरहदेसमज्झे पुरीए अणिमंजियाभिहाणाए । कुंद्रसियदंतपंती कुंदो नामेण कम्मयरो ॥१॥ कज्जलिसिणद्धतारा वि भारिया मंजरी पिया तस्स । अह अन्नया य तेणं कहाण कए गएण बिहं ॥२॥ सिरिधम्मघोससूरी दिहो उज्जाणमज्झयारम्म । दिप्पंतो तवतेएण पणिमओ परमभत्तीए ॥३॥ एवमणुवासरं पि हु पणमइ पयपंक्रयं मुणिंदस्स । गुरुणा वि तओ सद्धम्मदेसणा तस्स परिकहिया ॥४॥ तो तेण मज्ज-मंसाणि नियमियं पणिमउं गुरूण पुरो । नियनियमपालणुज्जुत्तचित्तजुत्तस्स कुंद्रस्स ॥४॥ पाहुणओ संपत्तो अहऽन्नया तस्स भारियाभाया । तस्स कए निम्मवियं मंसं तह रसवई महुरा ॥६॥

१. तुब्भ रं।

सालय-भइणीवैंडणो उवविद्रा दो वि भोयणनिमित्तं । परिवेसियम्मि मंसे दोण्हं पि न भुंजए कुंदो ॥७॥ मुंजािषओ य नियमं अयाणमाणीए तीए मञ्जाए । सुत्तो पच्छायावं निसाए सो काउमारद्धो ॥८॥ पिच्छ जहा घेत्तृणं नियमो निब्भगासेहरेण मए । जाणंतेण वि भगगो अभीरुणा पावकम्मस्स ॥१॥ अप्पाणं निंदन्तो पूणो पुणो पुच्छिओ पिययमाए । किं सोयसि ? त्ति भणियं तेणं नियमो मए भग्गो ॥१०॥ अहह ! विरूवं जायं ति जंपिउं तीए पभणिओ भत्ता । किं मह कहियं न तए लज्जाए तिम्म समयिम ? ॥११॥ जं विहिओ वयभंगो अहमवि काराविया इमं पावं । ता किमिह सोइएणं ? गोसे गुरुणो कहिस्सामो ॥१२॥ तो उग्गयन्मि अरुणे गुरूण चरणार्विदमभिनमिउं । मोणमवलंबिऊणं साममुहो मणयुन्वविद्रो ॥१३॥ संजाओ रुज्जाए अहोमुहो तो पर्यंपिओ गुरुणा । किं भद्द ! सामवयणो ? तह वि हु न पर्यंपए किंपि ॥ ? ४॥ तो तस्स सहयरीए कहियं नियमस्स खंडणं गुरुणो । करुणारसिएण तओ सायरमाभासिओ गुरुणा ॥१५॥ कह वि ह कत्तंतीए संधिज्बह किं न तुट्टओ तंतू ? । पाओ य किं न धुव्वह असुइविलित्तो पमायवसा ? ॥१६॥ भगो रणिम सहडो पुण भिडिओ कि न लहड जयलिंछ ?। एवं खंडियनियमो वि लहड नियमप्फलं सर्च ॥१७॥ ता तुममिव मणखेयं मुयस पुणो वि ह पवज्ज नियमिमणं । तेण वि य भावसारं पिडवन्नो पुरुइयंगेण ॥१८॥ तब्भज्जाए वि कओ नियमो भत्तीए मज्ज-मंसाण । दोन्नि वि पालंति पवह्नमाणबहुमाणसाराइं ॥१९॥ कालक्रमेण सहपरिणईए कुंदोऽभिवंदिय मुर्णिदे । मरिऊण समुप्पन्नो देसे सिरिकंठनामिन्म ॥२०॥ नयरीए जयंतीए नरिंदकुरुचन्दअगगमहिसीए । गन्भिम्म मंगलाए तीए इमं सुविणयं दिहुं ॥२१॥ लीलाचंकममाणो महरसरो चंद्विवसियपक्स्बो । वयणेण रायहंसो पविसंतो रयणिविरमम्मि ॥२२॥ कहिओ य नरवरिंदस्स भणइ सो तुज्झ उत्तमो पुत्तो । होही तं सोऊणं तुद्धा गब्भं समुज्वहइ ॥२३॥ जाओ य दोहलो से मुणिंदपयपञ्ज्वासणाविसओ । संपूरिओ य रन्ना तो पसविदणे पराया सा ॥२४॥ जाओ य रयणपुंजो व्व गत्तदित्तीए भासियदियंतो । पुत्तो तो तस्स कयं बद्धावणयं विभूईए ॥२५॥ जाए बारसमदिणे सुविणयसरिसं कयं नरिंदेण । कुमरस्स रायहंसी नामं सम्माणिउं पउरे ॥२६॥ लालिज्जन्तो नवकमलकोमलारुणकराहि धाईहि । जाओ पवडूमाणो कमेण सो अँद्रवरिसो उ ॥२७॥ जा संपत्तो पारे कुमरो निम्मलकलाकलावस्स । भवियव्वयाए राया ता संजाओ कहासेसो ॥२८॥ निवममा। अणुसरिओ देवीए वि रायमरणदुक्खेण । बालो चि रायहंसी न कओ नरनाह रज्जिन्म ॥२९॥ अहिसित्तो पररेहिं सिरिचंदो राइणो लहु भाया । नरनाहपए सो पुण जुवरायपयम्मि संठविओ ।।३०॥ कालेण कामिणीयणदुम्मणसंपायगं सुमज्जं व । सो संपत्तो सन्वंगसुंदरं जोव्वणारंभं ॥३१॥ तो पुत्वजन्मकयनियमभंगसंजायकन्मदोसेण । सिरिचंदअगगमहिसी तस्सुविरं कोवमुन्बहइ ।।३२॥ एतो य कोइ राया नियद्गगबलेण लूसए देसं । तो रायहंसकुमरं मोत्तुं नयरीए निवसहियं ॥३३॥ राया तगाहणत्थं कडयं काउं तओ गओ सो वि । दुमाबलेणं घेतं न तीरए तो नरिंदो वि ॥३४॥ वेढेवि ठिओ तत्थेव दुग्गमित्तो य रायहंसो वि । निच्चं पि रइयसिंगारसुंदरो देइ अत्थाणं ॥३५॥ अत्थाणिठयं तं विष्फ्ररंतमिण-रयणजिडयमउडधरा । पणमंति मंति-मंडलियजुत्तसामंतसंघाए ॥३६॥ एमेव य भणिया वि ह आणं सीसेण ति । पडिच्छंनि । अप्पाणं कयकिचं तस्साऽऽएसेण मन्नंता ॥३७॥ सो वि ह सम्माणं कुणइ ताण सन्वेसिमइसएण सया । आलवणा-भरण-पलोयणाइउचियप्पयाणेहिं ॥३८॥ आविज्ञिया तहा ते संजाया तम्मया जह सपउरा । पेच्छंति तयं जणयं व देवयं वाऽहव गुरुं व ॥३९॥ कुणइ य कयसिंगारो सिंधुरमारुहिय पुरिपरिच्भमणं । सियपुंडरीयवारियदिणयरिकरणावलीपसरो ॥४०॥ वीइज्जंतो विलसिरविलासिणीधरियचारु चमरेहि । अणुगम्मंतो रह-तुरय-गयवरारूढराएहि ॥४१॥

१. वयणो रं०। २. श्रष्टवारिसिश्रो रं०।

जत्तो जत्तो छीलापलोयणं कुणइ तत्थ तत्थेव । भामंति अंचले कुलवहुओ पणमंति पउरजणा ॥४२॥ इय एवं विरुसंतं तं दर्दुं दुट्टचित्तवित्तीए । तीए नरनाहभजाए चितियं पावकम्माए ॥४३॥ नृणं इमस्स होही रज्जमिणं न उण मज्झ कुमरस्स । ता तह करेमि न जहा अरिहइ एसी नरिंदसिरिं ॥४४॥ इयर्चितिङम्म पावाए तीए मंडुक्कवाहिसंजणणं । दिश्वं कराविङमं कम्मणयं रायहंसस्स ॥४४॥ तो तप्पभावओ तस्स जढरमाऊरियं हर्स हर्म हुन्यरं अइतणुयं पि हु तयं जायं ॥४६॥ कडयद्विएण वेज्जेहि कारिया राइणा चिगिच्छा से । न तहा वि गुणो जाओ रोगो पुण वड्डिओ अहियं ॥४७॥ चिट्टउ तावियरजणो न कुणइ नियपरियणो वि तस्साऽऽणं । देवीभीओ पेच्छइ य केवलं तं अवन्नाए ।।४८।। अह अन्नया य सारीर-माणसाणेगद्दक्लसंतत्तो । रयणीए रायहंसी एवं चिन्तेउमारद्धो ॥४९॥ पेच्छ मए सयरुजणो सुइरं परिपालिओ सजीयं व । निचं कयप्पसाओ वि कुणइ न हु मज्भ वयणं पि ॥५०॥ माणधणा पर्याहेए पराभवं पर्यणुयं पि न सहन्ति । अहमवि अहीणमाणो ता एत्थ न जुज्जए ठाउं ।।५१।। ता जावऽज्जवि सत्ती गंतुं थेवा वि विज्ञए मज्झ । ता वश्चामि विएसं धिसि सयणपराभवं सोढं ॥५२॥ इय चिंतिय नीहरिओ पसुत्तनिस्सेसपउरलोगम्मि । मंदं चंकममाणो संपत्तो नयरमुज्जेणि ॥५३॥ तो तत्थ महाकालस्स चचरे संठिओ तओ तस्स । वियरह करुणाए जणो मंडयखंडाइ अणुदिवसं ॥५४॥ कालकमेण रोगेण बाहियं तस्स सध्यमवि अंगं । नासाऽहर-कर-चरणंगुलीओ सन्त्रा पविद्धाओ ॥५५॥ बारुमाओ नहंतं जाव सरीरम्मि फोडया होउं। फुट्टंति पक्क-दुगांधपूयपरिपूरिया पयडं ॥५६॥ लिख्लिरयमेत्तकच्छोट्टनिवसणो मच्छियाहि परियरिओ । न तरइ पयमवि गंतुं अणिट्टदस्सरधणी धणियं ॥५७॥ एत्तो य मंजरी तस्स भारिया आउयक्खए जाए । तीए चेव पुरीए मरिउं महसेणनरवहणो ॥५८॥ अमामहिसीए धूया जाया विहियं च देइणीनामं । दंतुमामपत्थावे तं कम्मं तीए वि उदिन्नं ॥५९॥ तो गरुय-घोररोगेहिं पीडिया दुब्बलंगिया जाया । ताहे पच्चक्खाया नाउमसज्झ त्ति वेज्जेहिं ॥६०॥ आगासरेवईयाइदेवया पूड्या नरिंदेण । जाणगजणोवइट्टं सव्वं पि कयं विसेसेण ॥६१॥ तह वि न थेवो वि गुणो संजाओ तीए तिव्वकम्मवसा । कम्मोवसमे सयमवि तारुण्णे नीरुया जाया ॥६२॥ देवीए तओ सिंगारिऊण संपेसिया निवत्थाणे । सहिययणसंगया सा कीलइ तत्थेव निच्चं पि ॥६३॥ अहिमाणिणा नरिंदेण अन्नया निययरिद्धि-बलकेलिया । वाहरिया सन्त्रे वि हु सामंता पउरजणजुत्ता ॥६४॥ कयसिंगारा रह-करि-तुरंग-नर-नारिनियरपरियरिया । आउज्जमद्दपृरियदियंतरा तयणु संग्ता ॥६५॥ पणिमय निवमुविबद्धा पुद्धा एवं नरिंदचंदेण । मह कहह कस्स पुत्रेहिं तुम्ह एयारिसा रिद्धी ? ॥६६॥ छंदाणुवत्तिणो ते निमय नरिदं निबद्धकरकमला। जंपंति तुम्ह पुत्रप्पभावओ अम्ह संपत्ती ॥६७॥ सोऊण तयं कुमरीए तीए विष्फुरियदन्तदित्तीए । हसियं तं दट्टणं पर्यापयं नरवरिंदेण ॥६=॥ वच्छे ! किमलियमेयं मह वयणं जमिणमेवमुवहससि ? । सा भणइ ताय ! तुम्हं सच्चं साहेमि ? किमसच्चं ? ॥६९॥ सच्चं ति निवेणुत्ते सा जंपइ ताय ! तुह जणो सब्बो । छंदाणुवत्तणपरो पयंपए सयलमलियमिणं ॥७०॥ सच्चं पण निच्चं पि ह नियपन्नसमुब्भवं सिरिं सब्वे । भुंजंति जओ न हु होइ अवरभुत्ते अवरतित्ती ॥७१॥ पुञ्वकयसुक्रयकम्मप्पभावओ तं पि तुससे न मुहा । तिव्वरहे पुण रूसिस निमित्तमित्तं तमेत्थ जओ ॥७२॥ सञ्बो पुञ्वकयाणं कम्माणं पावए फलविवागं । अवराहेसु गुणेसु य निमित्तमेत्तं परो होइ ॥७३॥ तं सोउं नरनाहो भासुरभिउडीकरालभालयलो । पभणइ रुट्टो वच्छे ! तुह रिद्धी कस्स पुन्नेहिं ? ॥७४॥ सा जंपइ नियपुत्रप्पभावओ ताय ! न उण अन्नस्स । तं सोउं घयसित्तो व्य पावओ पज्जलिओ राया ॥७५॥ आइसइ सेवयनरे पुरीए जो कोइ दुहभरकंतो । सिग्घं तिमहाऽऽणावह मज्झ समीवस्मि जेणाहं ॥७६॥ वियरेमि तस्स पावं जह मुंजइ निययपुत्रपब्भारं । इय सोउं निवपुरिसा भमंति नयरिं पलोयंता ॥७७॥

रायिनविधं नाउं परंपिया देइणी सजणणीए । सामंत-मंति-मंडिलय-पउरिनयरेण जुत्ताए ॥७८॥ वच्छे ! जणयं चल्णोसु लिगउं भणसु समसु अवराहं । अह न भणिस ता कस्स वि दाही जह दुक्समणुहविस ॥७९॥ सा जंपई इह अत्थे भवियव्वं जं भविस्सइ तमेव । ता किं अपत्थुएणं सामणयपयासकरणेण ? ॥८०॥ एतो य महाकालस्स चच्चरे रोगविहुरसव्वंगो । पुरिसेंहि रायहंसो दिद्दो तो चितियं एवं ॥८१॥ अत्रो एयाओ न कोइ अत्थि दुहभायणं ति तो तेहिं । नीओ उप्पांडेउं समिप्पओ नरविरंदस्स ॥८२॥ दहूण तयं हिट्टेण राइणा जंपियं जहा भइ ! । वीवाहसु मह धूयं तं सोउं जंपए एसो ॥८३॥ कप्पिज्जइ किं कइया वि कमिलिणी दहुरस्स सिरिभवणं ? । किं वा जुज्जइ कायस्स मंजरी चारुचूयस्स ? ॥८४॥ किं वा सव्वंगसुहा सामि ! सुहा सहइ असुरविसरस्स ? । किं वा वि हु सलहिज्जइ सामिय ! सीही सियालस्स ? ॥८४॥ ता देव ! तुज्भ तणया अत्रायकुलकमस्स रोरस्स । रोगकंतस्स कहं सलाहणिज्जा हवइ दिन्ना ? ॥८६॥ तो भणियं भूवइणा एसा तुह सव्वहा मए दिन्ना । वीवाहिउण भणियाणि ताणि मेल्लेह मह विसयं ॥८५॥ कुमरी वि जणयचरणे पणिमय माणंसिणी अदीणमणा । उन्नवइ रायहंसं पिययम ! आरुहसु मह खंधे ॥८८॥ तो नियस्तंधे काउण देइणी पुरवरीए मज्झेण । नीहिरया नियुणंती जणाववायं सजणयस्स ॥८९॥ गंतूण बहलपत्तलसहयारतलिम्त तमुववेसेउं । तस्स सरीरे मच्छीओ वीजयंती सवत्थेण ॥९०॥ भणिया करणारसिएण रायहंसेण देइणी एवं । मह संसगीवसओ विणस्सिही तुह सरीरं पि ॥९१॥

तहा हि-

नहपंतिकंतिकलियं कमज्यलं तुज्झ लक्खणधरं पि । हिमवायझलुक्कियकमलसन्निमं होहिही सुयणु ! ॥९२॥ तुह संदरि ! ऊरुज्यं नवरंभाखंभविन्भमधरं पि । होही दविगिनिदृहृथाणुज्यलं व रोगहयं ॥९३॥ गयगमणि ! तुज्झ रमणं तवणीयसिलासमं पि रोगेण । होही दावानलदङ्गगिरिसिलासामलच्छायं ॥९४॥ खामोयरि ! तुह मज्झं विरुसिरतिवलीतरंगरुइरं पि । होही सिप्पउडं पिव खर-फरुसं खसरसंवृहियं ॥९५॥ थोरत्थणि ! थणज्यलं करिकुंभत्थलसमं पि मह संगा । होही थउडं पिडएहि सुसियमालुरफलसरिसं ।।९६॥ तुह सिरिसकुसु[म]मालासुकुमालं भुयलयाजुयं सुयणु ! । सोहारहियं होही जलणशुलुक्कियसयज्ज्यं व ॥९७॥ कंकेन्निपन्नवारुणतलं पि सियदसणि ! पाणिजुयलं ते । होही विसुक्कएरंडपत्तजुयलं व रोगेण ॥९८॥ र्विवाफ्लोवमो वि हु अहरो इंगालसच्छहो होही। मंडुक्किय व्व चिविडा भविही सरल। वि तुह नासा ॥९९॥ सवणंतं पत्तं पि हु तरलं पि हु पम्हलं पि पसयच्छि !। अच्छिज्यं रोगवसा मिलाणकुसुमं व संकुइही ॥१००॥ पडिपन्नहरिणलंखणछायं वयणं पि तुज्झ रोगेण । होही राहुग्गत्थं गयसोहं चंदिंबं व ॥१०१॥ मयणाहिपरिमलङ्का कज्जलकिसणा वि कुंनला तुज्झ । घम्माहयसंसरदन्मसन्निभा सुन्भु ! होहिति ॥१०२॥ ता सव्वहा वि सन्वंगसुंदरावयवमणहरं एयं । मह फज्जम्मि विणाससु नियह्नवं मा मयच्छि ! तुमं ॥१०३॥ वच्चसु माउलयगिहं अवरं वा किं पि सयणमिल्लयसु । तं सोऊण सविणयं पर्यपिया देइणी एवं ॥१०४॥ मा अज्ञउत्त ! एयं जंपस जम्हा न होइ अलियमिणं । भत्तारदेवया कुलवह त्ति सत्थे पसिद्धं ति ॥१०५॥ तम्हा तं मज्झ पहू बंधू सयणो सुही सुहगुरू य । वल्लीए वच्छसमासियाए वच्छो व्व तं सरणं ।।१०६।। क्रिज्जउ अंगं पगलंत लोयणा जोव्वणं अइक्कमउ । मरणं पि होउ पिययम ! तुह सुस्सूसं कुणंतीए ।।१०७।। इय जंपिऊण तीए आसन्नावासियम्मि सत्थम्मि । गंतुण सत्थवाहो सविणयमेयारिसं भणिओ ।।१०८।। ताय अहं पि हु तुम्हाण सुत्थसत्थेण गंतुमिच्छामि । तं सोउं सत्थाहो चितेउं एवमारद्धो ॥१०९॥ नूणं सुकुलुपन्ना नज्जइ वयणेहिं विणयगव्मेहिं । इय चिंतिय तेणुत्तं वच्छे ! सिग्धं समागच्छ ॥११०॥ तो देइणीए भणियं मज्झ पई रोगविहुरसञ्चंगो । सो वि समागच्छिह्सइ तं सोउं सत्थवाहेण ॥१११॥ तस्साऽऽरुहणनिमित्तं समप्पिओ से रहो तओ तीए । तम्मि समुप्पाङेउं चडाविओ निययभत्तारो ॥११२॥

3X8

#### १४. नियमविधानफलाधिकारे राजहंसाख्यानकम्

सिद्धं सत्थेण तओ कुमरी परिहरियनिययपिउविसया । रुरु-रोज्झरउद्दाडविमज्झे आवासिए सत्थे ॥११३॥ नग्गोहसाहिसीयलतलिम तरुपत्तरइयसयणिज्ञे । तीए समृत्तारेज्ण सोविओ पहपरिस्संतो ।।११४।। नियउच्छंगियतस्सीसकेसनियरं निरूवयंतीए । तीए सिसिरसमीरणयहेण तस्साऽऽगया निद्वा ।।११५॥ एत्तो कुमारजणणी तइया मरिकण वंतरी जाया । तो तीए रायहंसो दिह्रो तमवत्थमणपत्तो ।।११६॥ देइणिकुमरीजाणावणत्थमिणमिंदयालमायरियं । सहस त्ति वम्मियाओ वियडफडो निग्गओ सप्पो ॥११७॥ कुमरस्स य निद्दापरवसस्स वयणे समागओ सहसा । उयराओ दहुरो दहुमेस सप्पं भणइ कुविओ ॥११८॥ रे रे हयास ! विसहर ! समहिद्विय संठिओ निहाणिममं । जो तत्तज्ञ खिविउं हणिउं तं लेइ सो नित्थ ॥११९॥ तो तेणुत्तं रे दृह ! पाव ! मंडुक ! निवसुओ एसो । सत्वंगसंदरो वि हु एयमवत्थो तए विहिओ ॥१२०॥ तो एत्थ नित्थ सो कोइ राइयाचुन्नमीसियं तक्तं। जो पाइउं कुमारं हणिउं तं कुणइ पउणिममं ॥१२१॥ सप्पपयंपियमायनिकण चितेइ देइणी एवं । नृणं नरिंदपुत्तो एसो ता सुंदरं जायं ॥१२२॥ लद्धो य वाहिविगमोवाओ चत्तो य तायविसओं वि । ता गोउलिम किम्म वि गम्मउ इय चिंतिउं चलिया ॥१२३॥ पत्ता य गोउलिंम ठिया य आउच्छिऊण सत्थाहं । गंतुण गोउलवई पयंपिओ सविणयं तीए ॥१२४॥ ताय ! इमो मञ्भ पई कम्मवसा रोगविहरसब्वंगो । निरुओ जायइ तक्केण राइयाचुन्नमिस्सेण ॥१२४॥ सो चि पयंपइ वच्छे ! धूया तं मञ्भ चिट्टमु इहेव । सुस्सूसंती कंतं जावेसो जायए निरुओ ।।१२६।। सह राइयाहिं तकं पायंती पिययमं ठिया तत्थ । तो तप्पभावओ दारुणो वि वाही अवक्कंतो ।।१२७।। नासा-ऽहर-कर-चरणा नीहरिया रंभगच्भसुकुमाला । अइरेण वि संजाओ मणहरणो मयणसमह्तवो ॥१२८॥ आउच्छियम्मि तीसे पयासिओ नियकुलक्कमां तेण । सा वि पयंपइ पिययम ! ता गम्मउ तुम्ह कुलभवणे ।।१२९।। तेणुत्तं जुत्तमिणं परमेएसिं कयम्मि उवयारे । तं सोउं सा चिंतइ मणम्मि एसो महासत्तो ।।१३०।। पच्चवयारं काउं वंछइ ता दहरोवइट्टेण । दब्वेण होउ इय चितिउग तो तीए दहयस्स ॥१३१॥ दहर-क्रसिणाहीणं वुत्तंतो साहिओ तओ तेण । घेत्तूण तं निहाणं उवणीयं गोउलवइस्स ॥१३२॥ भणियं च देइणीए अणुकूलो तुह विही जओ नाह !। जाओ रोयविणासो तह संपत्तं निहाणं पि ॥१३३॥ ता गम्मउ तह नयरे तओ पयद्वाणि ताणि मग्गम्मि । गच्छंताणि कमेणं जयंतिनयरीए पत्ताणि ॥१३४॥ ता गगगपरिस्संतो सत्तो सहयारतरुतले कुमरो । एत्तो य तत्थ सिरिचंदनरवई पुत्तमरणम्मि ।।१३५।। पंचत्तं संपत्तो सो वि हु सुयसोयसिन्नओ संतो । अहिसित्ताणि अपूत्तो त्ति पंच दिव्वाणि मंतीहि ।।१३६।। ताणि तिय-चचराइस् भमिउं पत्ताणि जत्थ सो कुमरो । तो अहिसिंचिय करिणा चडाविओ निययसंधिम्म ॥१३०॥ तो मंति-मंडलेसर-सामंतप्पभिइपउरपरियरिओ । संपत्तो रायउले अहिसित्तो पुव्वरायपए ।।१३८।। जाओ य महाराया नायं एत्तो अवंतिनाहेण । जह कोइ देसियनरो राया जाओ जयंतीए ॥१३९॥ तो तेण पेसिओ निययद्यओ रायहंसनरवइणो । भणिओ दूएण निवो वियरसु मह राइणो दंडं ।।१४०।। अह नो ता रज्जं पि ह गिण्हिस्सइ तं निसामिउं रन्ना । भिणयं जं तस्स मणे पिंडहासङ्कुणउ तं सिग्घं ॥१४१॥ दूएण तओ गंतुं महसेणनिवस्स साहियं सन्वं । होऊण जुञ्ज्ञसज्जो विणिग्गओ सोऽभिमाणधणी ॥१४२॥ नाउं चरेहिं सिरिरायहंसराया वि विहियसन्नाहो । नीहरिओ नियबलभरपरिपूरियभूरिभूवलओ ॥१४३॥ दोन्नि वि बलाइं सन्नद्ध-बद्धकवयाइं देससीमाए । भिडियाइं मुक्कहकाणि झत्ति जयलच्छिलुद्धाणि ॥१४४॥ करि-तुरय-रह-नरोहा गय-हय-संदण-भडाणमब्भिट्टा । आबद्धभिउडिभीमा भूवइणो भूमिनाहाण ॥१४५॥ एवमवरुप्परं पि हु दुन्हं पि बलाण जायमइघोरं । आओहणं विणासियसिंधुर-नर-तुरयसंदोहं ॥१४६॥ बद्धो सामंतेणं महसेणो रायहंसतणएण । किं कीरउ तुह जणयस्स ? पुच्छिया देइणी रन्ना ॥१४७॥ तीए पर्यापयमेयं मुच्चउ सम्माणिउं तओ रत्ना । गंतूण तेण सयमेव कारियं तस्स वणकम्मं ॥१४८॥

पणिमय पियपयपउमा पर्यपए देहणी जहा ताय ! । पयडीभूयाणि इमाणि संपर्य मज्भू पुनाणि ॥१४९॥ भणियं महसेणनरेसरेण कहमेयमह कहड कुमरी । दददर-विसहरवज्जरियपमुहनिस्सेसनियचरियं ॥१४०॥ तं सोउं सब्वे वि ह सामंता बजारंति जह एसो । सो रायहंसकमरो जो आसि विणद्रसब्वंगो ॥१५१॥ सा एसा महसेणस्य अंगया जा तया सकीवेण । दिन्ना अणेण कोट्राभिभृयदेहस्स दमयस्स ॥१५२॥ जं सब्वे नियपुत्रं भुंजंति इमाए आसि उक्कवियं। तं सच्चं चिय जायं जमिमाणं रज्जसंपत्ती ॥१५३॥ तो महसेणनरिदेण जंपिओ रायहंसनरनाहो । तं मह पुत्ताण पृष्ठ अहयं तु तवं करिस्सामि ॥१५४॥ एवं विहिया सब्वे निययाणावत्तिणो नरवरिंदा । जाओ रायाहिवई नरेसरो रायहंसो सो ॥१५५॥ असरिसनरिंदलचिंछ उवभंजंतस्स तस्स बहकालो । समइक्षंतो अह अन्नया य सरी समोसरिओ ॥१५६॥ नामेण भवंतकरो तिलउज्जाणे तओ नरवरिदो । महरिहरिद्धीए गओ सरिसयासिम सकलरो ॥१५७॥ अभिवंदिउग सुगुरूण चरणतामरसमुचियठाणिमा । उवविद्वो तो सुरीहिं देसणा तस्स परिकृष्टिया ॥१५८॥ भो भो भव्या ! संविग्गमाणसा सुणह परममुणिवसणं । एसो ता संसारो चितिज्ञांतो ध्वमसारो ॥१५९॥ कम्मवसया जमेत्थं जीवा खणभंगुरस्सरूविम्म । संपय विवयाओ पाउणंति ता कह ण सविवेया ॥१६०॥ हरिस-विसायं वचंत संपयाओ भवंति पुत्रेण । विवयाओ अपुन्नेणं ता पुन्ने जयह जिमहुत्तं ॥१६१॥ वच्चड जत्थ सउन्नो विदेसमडविं समुद्रमञ्ज्ञे वा । नंदइ तिहं तिहं चिय ता भो ! पुन्नं समज्जिणह ॥१६२॥ पन्नं पि नियमभंगाइदोसओ संतरं जणइ दक्खं । जह तुज्भ इमं जायं जम्मंतरनियमभंगेण ॥१६३॥ एत्थंतरम्मि पद्रो सो सरी पर्णामउं पुहृइवहणा । किं भयवं ! मह रोगो जाओ तह असरिसा रिद्धो ॥१६४॥ तो भयवया वि सब्वे पुव्यभवे साहिए महीनाहो । नाऊण जाइसरणेण तं तओ भणह एवं ति ॥१६५॥ कहिओ य रायहंसेण नियभवो सयलरायलोयस्स । जह जाया नियमेणं रिद्धी तब्भंगओ रोगो ॥१६६॥ तं निस्रणिज्या बहवे पडिबुद्धा पाणिणो भवुव्यिगा । राया वि सावयत्तं पडिवुद्धिय सभवणिम्म गुओ ॥१६७॥ कारेड जिणहराइं पण्ड जिणे नमंसए गुरुणो । पुहुईए पयट्टावइ रहजताओ सुभत्तीए ॥१६८॥ जाओ य देइणीए पूत्तो पत्तो य जोव्वणारंभं । अहिसित्तो निययपए निवेण सुपसत्थदिवसम्मि ॥१६९॥ तो देइणीए सहिएण रायहंसेण सगुरुपासिन्म । गहिया जिणिददिक्खा चरिउं अइघोरतवचरणं ॥१७०॥ मरिकण बंभलोगे जाओ भासुरतणुप्पहो अमरो । तत्तो चुओ समाणो स पाविही सिद्धिसहमसमं ॥१७१॥

#### ॥ राजहंसाख्यानकं समाप्त ॥४९॥

जह एयाणं नियमो संजाओ गुरुगुणाण संजाणओ ।
तह अन्नस्स वि जायइ ता तग्गहणे कुणह जत्तं ॥१॥
पुण्यानुबन्धजनकं शुभभावसारमङ्गीकृतस्वनियमग्रहणं क्रमेण ।
स्वर्गा-ऽपवर्गफलदायि दिताभिमानाः प्रत्यग्रपापमथनावहमामनन्ति ॥१॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवसूरिविरचितवृत्तावास्यानकमणिकोशे नियमफलप्रतिपादको नाम पञ्चदशोऽधिकारः समाप्तः ॥१५॥



## [ १६. मिथ्यादुष्कृतदानफलाधिकारः ]

नियममालिन्ये च मिथ्यादुष्कृतं दातव्यमित्यनेन सम्बन्धेनाऽऽयातं मिथ्यादुष्कृतं व्याख्यातुकाम आह—

## खमगा य चंडरुहो मिगावई तह पसन्नचंदो य । सम्मं मिच्छाउक्कडदाणफले हंति आहरणा ॥२०॥

व्याख्या— 'क्षपकाश्च' प्रतीता एव, 'चण्डरुद्रः' समयप्रसिद्धः स्रि:, ''मृगावती' शतानिकनृपतिभार्या, 'तथा' तेन प्रकारेण 'प्रसन्नचन्द्रश्च' पोतनपुराधिपतिः, 'सम्यग्' भावसारं 'मिथ्यादुष्कृतदानफले' स्वदोषप्रतिपत्तिवितरणगुणे 'भवन्ति' जायन्ते ''आहरण'' त्ति दृष्टान्ता इत्यक्षरार्थः ॥२१॥ भावार्थस्त्वाख्यानकेभ्योऽवसेयः । तानि चामृनि ।

## तत्र तावत् चप[का]स्यानकमास्यायते तच्चेदम्-

अत्थि तहाविहगच्छे करुणारसपूरियम्मि विच्छिन्ने । जलहिम्मि व खमगरिसी परमपहावो वरमणि व्व ॥१॥ सो भुंजइ मासं केसिर व्व कइया वि पारणगिदवसे । भिक्खट्टाए पिवट्टो खमगिरसी खुडुएण समं ॥२॥ मिच्छयपमाणमंडुिक्कयाहिं पच्छाइयम्मि मग्गम्मि । खमिरिसिणा अक्कंता कमेण मंडुिक्कया एगा ॥३॥ भिणओ य खुडुएणं खमग ! तए पेच्छ मारिया एसा । किट्टयव्वा य गुरूणं चारित्तायारसोहिकए ॥४॥ तं सोउं सो रुट्टो इमाओ पाविट्ट ! केण विह्याओ । दंसइ लोएणं मारियाओ तो चितियमिमेण ॥५॥ आवस्सयवेलाए पसंतिहययस्स संभराविस्सं । ता पारावउ एसो छुहियस्स न एस पत्थावो ॥६॥

जञो—

नासइ खंती परिगलइ पोरिसं लहु पलायइ विवेगो । सिक्सा वि ठाइ न मणे छुहाभिभूयाण जीवाणं ॥७॥ किर किमसंगयमिमिणा चुक-क्सलियम्मि चोइओ जिममे ? । परिमह दुजओ कोवो गुणिष्टयाण वि महासत् ॥०॥ कहुं करंति समरे मरंति जलणं धरंति सीसेण । न उणो जिणिन्त कोवं पाविमणं धम्मवणदहणं ॥९॥ पढउ सुयं धरउ वयं कुणउ तवं चरउ बंभचेराई । तह वि तयं सन्वं पि हु निरत्थयं कोववसगस्स ॥१०॥ जइ जलइ जलउ लोए कुसत्थपवणाहओ कसायगी । तं चोज्जं जं जिणवयणवारिसित्तो वि पज्जलइ ॥११॥ तो सो अणुसयवसओ तहेव भुत्तो वियालवेलाए । सुमरावियम्मि कोवेण पजिलओ खुड्ड्यस्सुविर्र ॥१२॥ मिलियाण मज्झयारे विगोविओ अहमणेण पावेण । ता मारेमि सयमहं खुड्ड्यमेयं ति चितेउं ॥१३॥ गहिऊण खेलमङ्गामसुहज्झाणो पहाविओ जाव । तावाऽऽविडओ खंभे विम्हरियसओ मओ खमओ ॥१४॥ जाओ कुलिम <sup>3</sup> मइलियवयाण दिष्टीविसाण सप्पाण । कुगईए संपत्तो दीणसुहो चितिउं लग्गो ॥१५॥

तं जहा--

रे जीव ! कसायहुयासणेण दड्ढे चिरत्तघरसारे । भिमहिसि भवकंतारे दीणमुहो दुक्खिओ य तुमं ॥१६॥ तो जायजाइसरणो रयणीए दयावरो परियडेति । मा रिवकरसंपका दिणिम्म दिट्टी वहउ जीवे ॥१७॥ एत्तो य वसंतपुरे कुमरो अरिमइणस्स नरवइणो । तह्या भुयंगदट्टो मुक्को सहस ति पाणेहिं ॥१८॥ राया वि सुयसिणेहा कुविओ सप्पाण ते विणासेउं । जो दंसइ सप्पिसरं दीणारं देइ तस्स तओ ॥१९॥ संजाए सप्पत्सए वणिम्म रयणीए संचरंताणं । घसणीउ नियइ एगो गारुडिओ तेसि वहणत्थं ॥२०॥ मेल्लेइ ओसहीओ बिलेसु तो तेसि गंधमसहंता । निग्मच्छंति वराया सो ते मारेइ दविणकए ॥२१॥

U coc 3-HURSE

सो वि हु स्वमगभुयंगो ओसहिगंधेण विहुरियसरीरो । बिल्लमज्म्मन्मि य चिट्ठिउमचयंतो चिंतए एवं ॥२२॥

१. मृगापतिः रं । २. विस्मृतपश्चात्तापः । ३. मयलिय । रं ।।

एस वराओ को वि ह मुहेण जइ नीहरामि ता मरिही । मह दिद्वीविसदोसा इय करुणापरिगओ धणियं ।।२३।। निमाच्छइ पुच्छेणं जित्तयमेत्तं च निस्सरइ बाहिं । तित्तयमेत्तं छिंदइ गारुडिओ सो उ चितेइ ॥२४॥ रे जीव ! सुइविवज्जिय निहीण ! निब्भगसेहर ! अणज्ज ! । संपयमवि मा कृप्पंस अणुभूयं कोवफलमेयं ।।२४।। जइ संतियाए किर चोइओ तया तेण समणरूवेण । ता तस्सोवरि कवियस्स तुज्भ किं कस्स संजायं ? ॥२६॥ तं तारिससुगुरूणं विजोजिओ धम्मबंधवाणं पि । तह तारिससंजमगिरिवराओ पडिजण खडहडिओ ॥२७॥ तारिससामभ्गीए तइया एयस्स तारिसो कोवो । इण्हि पुण एस खमा अहो ! ह कम्माण कुडिलत्तं ॥२८॥ इय सो वेरमागओ विसहंतो वेयणं तमइदुसहं । मणुयाउं निव्वत्तइ सुकुलुप्पत्ति च खमगाही ॥२९॥ अह नागदेवयाए सुमिणिम्म नेविइयं नरवइस्स । विरमसु नागवहाओ तुह पुत्तो होहिही राया ॥३०॥ सो मरिउं खमगजिओ संजाओ तस्स राइणो पुत्तो । झस-कुलिस-चक्कलंछणलंछियसहविम्महावयवो ॥३१॥ विहियं वद्धावणयं सुयजनममहसवस्मि नरवद्गणा । दिन्नं च देवयाए नामं से नागदत्तो ति ॥३२॥ अह देहोवचएणं कलाकलावेण विद्धिमणुपत्तो । सयलजणनयणसुहओ ससि व्व पयईए सोमतण् ॥३३॥ सुहओ पुव्वाभासी पुरवभवन्भासओ य नायपिओ। देव-गुरुप्यणरओ पच्चक्लो पसमधम्मो व्व ॥३४॥ संसारियसहिवमुहो रज्जसिरीसंगमस्स निरवेक्खो । कारागारगओ विव निव्वेयाओ वसङ गेहे ॥३५॥ अह अन्नया कया वि हु गुणवंताणं गुरूण पासिम्म । मोयाविज्ञण पियरं निक्खंतो जायसंवेगो ॥३६॥ पंचसिमओ तिगुत्तो दसविहमुणिचक्कवालिकरियाए । सययं चिय उवउत्तो वेयावच्चे विसेसेण ॥३७॥ अह तम्मि चेव गच्छे खमगा चत्तारि चरणसंपन्ना । मास-दुमास-तिमासिय-चउमासतवोविसेसरया ॥३८॥ अममत्ता निस्संगा कट्टाणुट्टाणसोसियसरीरा । खुड्डगसाह्न तेसि विसेसओ कुणइ बहुमाणं ॥ ३९॥ सो उण तिरिक्खजोणीसमागमा सययमेव य छुहालू । भुंजइ पइक्खणं चिय विसुद्धमाहारमांणेउं ॥४०॥ वहइ य मणम्मि खेयं धिसि धिसि मम देह-जीवियव्वाण । पढमपरीसहभीओ जोऽहमसत्तो तवं काउं ॥४१॥ एए महाणुभावा पेच्छह सरिसे वि माणुसत्तम्मि । दुक्करतवचरणरया खर्वेति पोराणयं कम्मं ॥४२॥ अह अन्नया पभाए भरिउं दोसीणकूरदिहयस्स । नियपिडगहयं पत्तो आलोएउं गुरुसयासे ॥४३॥ साहवो तो चियत्तेण, निमंतेज्ज जहकमं । जइ तत्थ कोई इच्छेजा, तेहिं सिद्धं तु भुंजए ॥४४॥ इय वयणमणुसरंतेण तेसि सव्वेसि दंसियो कमसो । निच्छुढं सन्त्रेहि वि पडिग्गहे कोववसगेहिं ॥४५॥ सो उण तहेव भुत्तो पवित्तमेयं मणम्मि चिंतंतो । मणयं पि हु न पउद्दो अहो ! हु से पसमपगरिसिया ॥४६॥ चिंतइ पसंतिहयओ निडओऽहमणेण निच्चमुयरेण । एएसि खेलमञ्जयमिव सत्तो न हु समप्पेउं ।।४०।। अह अन्नया य खुडुयपसमगुणावज्जियाए ते स्वमए । मोत्तूण देवयाए गंतूणं वंदिओ खुड्डो ॥४८॥ निगाच्छंती वत्थंचलम्म धरिउण मच्छर वसेण । चउमासियखमगेणं भणिया सामरिसवयणेण ।।४९।। कडपूर्याण ! पावे ! पावपडलपच्छन्निनम्मलविवेए ! । गुण-दोसवियारविसेससुन्नहियए ! हयपयावे ! ॥५०॥ मोत्तुण अन्हे खवगे दुक्करतवचरणसोसियसरीरे । एयं तिकालभोइं वंदिस कह खुड्ड्यं लहुयं ? ॥ ५१॥ तीए वृत्तं भो द्व्वखवग ! वंदामि भावखवगमहं । तेणुत्तं कहमेवं जंपसि पावे ! पदुट्टमणे ! ? ॥५२॥ एयस्स अप्पणो वि य विसेसिमिणिंह पि पासिहह पयडं । इय वोत्तूणं खवगं सट्टाणं देवया पत्ता ॥५३॥ एवं खुडुयमुणिणो निरवज्जाहारभोइणो सययं । उवसंतमणस्स दढं वेयावच्चम्मि निरयस्स ॥५४॥ गुणपक्लवायबहुमाणवसणिणो गुरुकुले वसंतस्स । उन्नसियजीवविरियस्स खवगसेढिं पवन्नस्स ॥५५॥ सक्कार्भाणह्यासण्विसेसनिदृङ्ग्वाइकम्मस्स । लोयालोयप्यासं उप्पन्नं केवलं नाणं ॥४६॥ केवलमहिमं काउं खुडूयमुणिणो सुरेहि भत्तीए । रहयम्मि कणयकमले उवविद्वे खुडूयमुणिम्मि ॥५०॥ आगन्तूणं भणिया ते खवगा देवयाए सामरिसं । पेच्छह खुडूयमुणिजो अप्पाणस्सावि य विसेसं ॥५८॥

एवं ते भणिया देवयाए तह कहिव सम्ममाउट्टा । जह अप्पाणं निदिउमाढत्ता पसमरसवसया ॥५९॥ धिसि धिसि अम्हाणं कोवसत्तुवसयाण कट्टिनिरयाणं । जेहिमिमं पि न नायं गुरूवएसं सुणंतेहिं ॥६०॥ निरवज्जाहाराणं साहूणं निच्चमेव उववासो । कोहंधाणं तु तवो वि निष्फलो कासकुसुमं व्व ॥६१॥ इय तेसि पि हु सम्मं मिच्छाउक्कडपुरस्सरं हियए । सुहभावणावसेणं संजायं केवलन्नाणं ॥६२॥

## ॥ ज्ञपकाख्यानकं समाप्तम् ॥४०॥

## इदानीं चण्डरुद्राख्यानकं व्याख्यायते । तच्चेदम्-

उज्जेणीए प्रीए सुरी बहुगुणगणेहिं परियरिओ । नामेण चण्डरुहो रुहो व्व सिवासयसणाहो ॥१॥ सब्भावेण सकोवो त्ति निययसिस्साण भिन्नवसहीए । चिद्रुइ तिन्नस्साए सञ्मायपरो महासत्तो ॥२॥ अह अन्नय। य एगो विरुसिरसिङ्गारसंदरसरीरो । नवपरिणीओ बहुमित्तसंजुओ इन्भवणियसुओ ॥३॥ साहुसयासं पत्तो परिहासेणं भणंति से मित्ता । भयवं भवउन्विगगोऽभिवंछए एस पन्वज्ञं ॥४॥ नाउं परिहासिममेसि साहुणोऽवगणिऊण तव्वयणं । सज्भायप्पभिईयं वावारं काउमारद्धा ॥५॥ ते वि हु पूर्णो पूर्णो वि य परिहासेणं तहा पर्यपंति । दुस्सिक्लियाणमोसहिममेसि सूरि त्ति चिंतेउं ॥६॥ भणियं मुणीहि गुरुणो दिक्खं वियरंति इय पयंपेउं । भिन्नद्वाणिन्म ठिओ सूरी वि य दंसिओ तेसि ॥७॥ केलीकिलत्तर्णणं ते सब्वे सुरिणो समीवम्मि । संपत्ता परिहासेण पणिमउं तत्थ उवविद्रा ॥=॥ भणियं च तेहिं भयवं ! भवभमणुन्विग्गमाणसो धणियं । अम्ह वयंसो एसो पत्वज्जं गेण्हिउं महइ ॥९॥ एयत्थमेव सन्वंगसुंदरं विरइऊण सिंगारं । तुम्ह कमकमलज्यलं दहसयदलणं समल्लीणो ॥१०॥ ता काऊण पसायं दिक्खादाणेणऽणुमाहह एयं । इय निसुणिऊण सिरिचंडरुद्दस्री वि कोववसा ॥११॥ चितेइ पेच्छ पावा मामवि कहमुवहसंति ता एए । दुव्विलसियफलमिण्हि भुंजंतु विचितिउं भणइ ॥१२॥ जइ एवं ता भूइं दुयं समप्पेह सूरिणा भणिए । उवर्णेति तयं ते वि हु कुओ वि ठाणाओ आणेउं ॥१३॥ तयणंतरं सकोवेण सुरिणा भिउडिभीमभालेण । पेच्छंताण वि ताणं सिरम्मि निष्फाइओ छोओ ॥१४॥ ते वि ह विलक्खवयणा नियनियठाणेसु पडिगया मित्ता । तत्तो य इब्भपुत्तो कयंजली सुद्धपरिणामो ॥१५॥ पणिमयतप्यपउमो पयंपए पह ! पयच्छ पञ्वज्ञं । सम्मं चिय परिणिमओ परिहासो वि हु इमो मज्भ ॥१६॥ तो इन्भकुलुन्मुओ सम्मं पव्वाविओ मुर्णिदेण । पुणरिव गुरूण चरणे पणमित्त पर्यपए एवं ॥१७॥ भयवं ! बहुसयणो हं मामे धम्मंतराइयं होउ । ता वचामो अन्नत्थ कत्थई भणइ तो सूरी ॥१८॥ जइ एवं पडिलेहस मम्मं इच्छंति जंपिऊण गओ । सुविणीओ सुविणेओ मम्मं पडिलेहिउं पत्तो ॥१९॥ तत्तो निसाए सूरी गंतुमसत्तो पयं पि एगागी । बुड्डत्तणेण नवसिक्खगस्स खंघे भुयं काउं ॥२०॥ संचिक्तओ खिलयम्मि वि पयम्मि पयइप्पभूयकोवत्ता । तं निब्भिच्छिय ताडइ सिरम्मि दंडप्पहारेण ॥२१॥ सो वि ह महाणुभावो चित्तब्भंतरभवंतसुहभावो । चिंतइ मए किह एस पाडिओ एरिसे वसणे ? ॥२२॥ एयस्स महासत्तस्स साहुसज्झायजुत्तचित्तस्स । जणयंतेणमसोक्खं अहह ! मए पावमायरियं ॥२३॥ नियसयलसाहुसामायारीपरिपालणेकचित्तस्स । जणयंतेणमसोक्खं अहह ! मए पावमायरियं ॥२४॥ बहृदिवसजराजज्जरियविहुरगत्तस्स भुवणचि(मि?)त्तस्स । जणयंतेणमसोवस्वं अहह । मए पावमायरियं ॥२४॥ एरिसपरिणामवसुन्नसंतसुविसुद्धसुक्कभाणस्स । नवमुणिवरस्स विमलं संजायं केवलन्नाणं ॥२६॥ तप्पभिई सो तह कहिव नेइ जह से न होइ पयखलणा। तेणुत्तं तं संपइ कह सम्मं नेसि मं भद्द ! ? ॥२७॥ अइसयभावाओ अहं सम्मं पासामि भणइ सो भयवं ! । पडिवाइ अपडिवाइ ? त्ति भणइ सूरी कहस एयं ॥२८॥ तेणुत्तमपडिवाई गुरू वि संवेगमागओ देइ । सम्मं मिच्छाउक्कडमेत्तो सूरुगगमणसमए ॥२९॥

१. वाइ य गुरू रं०।

सो चंडरुद्सूरी नियइ सयं चेव निययसीसस्स । दृढदंडताडणुब्भ्यरुहिरधारारुणं सीसं ॥३०॥ तयणंतरं विचित् सूरी संजायगरु यवेरग्गो । अहह ! महापाविमणं मए कयं कोववसगेण ॥३१॥ अज्ञिदिणदिविस्तयस्स वि अञ्चाणस्स वि य बाल्यस्सावि । अञ्चायिववेयस्स वि अहो ! स्वमा पेच्छ एयस्स ॥३२॥ बहुदिणपव्यइयस्स वि सिद्धंतसमुद्दपत्ततीरस्स । तित्थप्पहावगस्स वि मह पुण एयारिसो कोवो ॥३३॥ बालो वि वरं एसो जो एयारिससमाए परिकल्जि । न उणो अहयं परिणयवओ वि कोवंधनयणजुओ ॥३४॥ ता एयस्स मए जं किंपि हु मणदुक्कडं कयं इण्हि । तं होउ भावसारं मह मिच्छादुक्कडं विहिणा ॥३४॥ तस्स वि हिययव्भंतरभवंतसुहभावणाओ संजायं । पयडियलोगा-ऽलोगं केवल्याणं मुणिदस्स ॥३६॥ केवल्यिरियायं पालिकण पडिबोहिकण भवियजणं । ते दो वि खवियकम्मा संपत्ता सासयं ठाणं ॥३०॥

#### ॥ चण्डरुद्राख्यानकं समाप्तम् ॥४१॥

अधुना मृगापत्याख्यानकस्यावसरः । तद्य चित्रप्रिययद्गाख्यानके वक्ष्यते इत्यत्र नोच्यते । क्रमप्राप्तं तु प्रसन्नचंद्राख्यानकमारभ्यते । तद्येदम्—

अत्थि समुन्नयपन्वयपओहराए रसावरवहूए । हाररयणं व गुणरयणपोयणं पोयणं नयरं ॥१॥ तत्थाऽऽसि सोमचंदो चंदो व्व सुहायरो सुहो राया । तं सासंतो वि हु नवरमत्तिजणगो न लोयाणं ॥२॥ तस्साऽऽसि ससहरस्सेव रोहिणी रोहिणी व सुहवच्छा । सीलाइगुणालंकारधारिणी धारिणी भज्जा ॥३॥ तीए पसन्नमुत्ती पसन्नचंदो सुओ पसन्नमुहो । पणइयणवंधुकइरववणवियस।वणपसन्नकरो ॥४॥ एवं तेसिं चउरंगवलसमभां समिद्धरज्जसिरिं। पालंताणं वर्चति वासरा सुत्थिहिययाणं ॥४॥ अह समयणमसमवसंतलच्छिसमलंकियं जयं सुहियं । दट्टुं अचयंतो दुज्जणो व्व गिम्हो समणुपत्तो ॥६॥ मने रविरहतुरया वि तरणिकरताविया परिस्संता । तरियं गंतुमसत्ता तेण तहिं दीहरा दियहा ॥७॥ जम्मि य रविकरतिवया जलासया सहरसा वि संजाया । खलसंगे सुयणा इव असेवणिज्जा य सुसिया य ॥८॥ सो चेव रवी ते चेव रविकरा जिम्म संतवंति जणं। मित्तो वि तवइ अवणं अहवा विगणेस दियहेस ॥९॥ वीरीरवेहिं गायइ वणराई जिम्स -गिम्हनविनवइं । उदयं पत्तो संतावगो वि सेविज्जइ [ज]यिम्म ॥१०॥ जिम्म य मयणाहियदुसहतावल्याझुँलुकियसरीरा । पहिया जडहयहियया जोयंति पैवालियावयणं ॥११॥ एवंनिहम्मि गिम्हे सीयलवायायणोवविद्वाए । नियपिययमस्स दूरं परूढपणयाए देवीए ॥१२॥ चिहुरे विउरंतीए दिट्टं तम्मज्भसंठियं पिंछयं । ससहरसियनियकंतीकलावचवलियदिसावलयं ॥१३॥ वृत्तं तीए पहसियमुहीए दूओ समागओ देव !। जा जोयइ तरलच्छो तीए हसिऊण तो भणियं ॥१४॥ देव ! न माणुसरूवं द्यमहं संपयं निवेयेमि । किंतु परित्यं पि द्यं विउसा वन्नंति जेणुत्तं ॥१५॥ उउझस विसए परिहरस दुनए ठवस नियमणं धम्मे । ठाऊण कन्नमूले इट्टं सिट्टं व पलिएण ॥१६॥ तं सोउं साममुहो जाओ राया पियाए पूण भणिओ । भावं अमुणंतीए रुज्जसि परिएण किं देव ! ॥१०॥ सो भणइ मज्झ रुज्जा न एस अज्ज वि य हरिसठाणिमणं । किंतु मए निययाणं मज्जाया रुंघिया देवि ! ॥१८॥ जम्हा अदिट्टपलिया पुन्विल्ला पैन्वइंसु महपुरिसा । अहयं पुण एमेव य विसयासत्तो गिहम्मि टिओ ॥१९॥ ता संपद्द मुयस ममं तं पूण रज्जं सुयं च पालेस । तीए भणियं एयं न भवद्द सामिय ! जुयंते वि ॥ २०॥ तो अहिसिंचिय रज्जे पसन्नचंदं गया य वणवासे । तीए गब्भो आसी पच्छनो तो सुओ जाओ ॥२१॥ ठइओ य वक्करेहिं वक्करुचीरि ति से कयं नामं । अणुचियसामग्गीए देवी मरिउं सुरेस गया ॥२२॥ वणमहिसीरूवेणं पायइ नेहेण दुद्धमागंतुं । जाओ य अट्टवरिसो कमेण सो तावसवणिन्म ॥२३॥

१. भलकिय रं । २. प्रपाऽऽलिकाऽऽपतनम् । प्रवालिकावदनम् । ३. पव्ययंसु रं ।

एतो पसन्नचंदो संजाओ पयडसासणो राया । नायं च जहा भाया चिट्टइ मह जणयपासिन्म ॥२४॥ तस्साऽऽणयणनिमित्तं कुमरीओ तस्समाणरूवाओ । पचइयनरेहिं समं मोयगसंबलयकलियाओ ॥२५॥ पेसइ जम्हा बालो हीरइ सुव्वत्तमन्न-पाणेहिं । मोयगपुंजे विरयन्ति ताणि रुक्खाण छायास ॥२६॥ सो विह वक्करुचीरी गिण्हइ ते मोयगे तरुतलाओ । रुक्खाणमिमाणि फलाणि मुणिय संजायविस्संभो ॥२०॥ एवं कुमरो मोयगलोभाओ तासि सविहमिल्लायह । जम्हा परा वि विष्पाह लोभेणं कि पूण मणुस्सो ? ॥२८॥ ताउ वि दरिसार्वेतस्स दिंति विस्संभयंति वयणेहिं । दरे जा आणीओ ता दिद्रो तावसो इंतो ॥२९॥ आरुहिऊणं जाणेस ताणि नद्राणि तस्स सावभया । सो ऊग न तेसि मिलिओ न यावि जणयस्स वणमज्झे ॥३०॥ दिद्रो रहिएण सभारिएण देसंतराओ बलिएण । भणिउमभिवायए ताय ! तेण विहिओ पणामो से ॥३१॥ तावसकुमरो कोवेस भमइ ता मा विणस्सउ कहिंपि । इय संजायद्रुणं रहम्मि आरोविओ रहिणा ॥३२॥ दिन्ना य तस्स संबलयमोयगा तेण जंपियमिमाणि । रुक्खप्फलाणि पोयणतवोवणे पत्तपृत्वाणि ॥३३॥ पत्ताणि पोयणपूरे भणिओ गिण्हाहि उडवयं किंपि । ओयारियं रहाओ मुको रहिएण प्रवाहि ॥३४॥ सो वि पविद्वो गणियागिहिनम तीए निमित्तसंवाया । धरिओऽणिच्छंतो विहु नहसोहणपभिइ कारविओ ॥३५॥ दिन्ना से नियन्त्रया बत्थालंकारभूसियसरीरो । सकलत्तो पल्लंके निवेसिओ सा य तुर्हमणा ॥३६॥ जा चिद्रइ निव्भरसरसगीयपेक्खणयविहियवक्खेवा । पुरिसेहिं ता कहिओ रन्नो कुमरस्स वुत्तंतो ॥३०॥ तं सोउं दुहियमणो गयनिद्दो जाव चिद्रुए राया । ता निसुणइ गिज्जंतं गणियागेहम्मि तं गेयं ॥३८॥ को एस मए दहियम्मि सुरिथओ पुरवरे महापावो ?! जोयावियम्मि रहा कहिओ गणियाए वृत्तंतो ॥३९॥ रुट्टेणं वाहरिया तीयुत्तं सुणस् देव ! परमत्थं । मह अत्थि पिया दृहिया सा सुहिया किर कहं होही ? ॥४०॥ एयत्थं च सुवयगो पुट्टो नेमित्तिओ मए एगो । तेगुत्तं तावसहवधारिपुरिसो अमुगदिवसे ।।४१।। जो आगच्छह तं तस्स देय ता होहिही इमा सुहिया । तं मञ्म अज्ज जायं नेमित्तियवयणमवियण्पं ॥४२॥ हरिसाऊरियहिययाए विहियमेयं अयाणमाणीए । मह उवरि देवपाया सकोवणा हुंतु मा तम्हा ॥४३॥ तं सोऊणं रत्ना सो वि हु कइया वि होजा इय मुणिउं। ते पुरिसा पट्टविया तेहिं वि सो पचिभिन्नाओ ॥४४॥ आणीओ निवपासे एसो चिय तह सहोयरो देव ! । विहियं बद्धावणयं गणियाध्या य आणीया ॥४५॥ रज्जसिरिमणुहवंताण ताण वच्चंति जाव दिवसाणि । ता सो तावसजणओ वक्करुचीरीविओगम्मि ॥४६॥ सोएण नयणनीलीरोएणं नवरमंधओ जाओ । नाऊणमिमं राया सपरियणो तत्थ संपत्तो ॥४७॥ पणओ पिउणो तेण वि सायरमाभासिओ य वच्छ ! तुमं । कुसली पालस् रज्जं धम्मपरो खत्तनाएणं ॥४८॥ वक्करुचीरी पणमइ भयवं ! तुह पायपउमिमइ सोउं । हरिसविसप्पियहियओ उच्छंगम्मी निवेसेउं ॥४९॥ नियकस्यलेहिं कुमरं परामुसंतस्स सहियहिययस्स । हरिसंसूहि समं चिय नद्रा नीली निरुयनयणी ॥५०॥ पासइ सन्वं जणओ इय तेसि हरिसमुञ्बहंताणं । वक्कलचीरी उडवेस भंडयं पृञ्वविहिणा उ ॥५१॥ जा पडिलेहइ मुणिपायकेसरीपत्तयप्पयारेण । ता जायजाइसरणो जाओ पत्तेयबुद्धमुणी ॥५२॥ संपत्तत्ववगसेदी सहपरिणामेण केवली जाओ । कहिओ तेसि धम्मो पडिवन्ना जिणवरमयं ते ॥५३॥ नीया य वीरपासे सम्मं पञ्चाविया जिणिंदेण । अह कइया वि ह वीरो समागओ पोयणपुरम्मि ॥५४॥ राया पसन्नचंदो रज्जे अभिसिंचिज्ञण नियकुमरं । पन्वइओ वीरेणं सह पत्तो रायगिहनयरे ॥५५॥ नयर-समोसरणाणं आयावइ अंतरम्मि स महप्पा । सेणियराया वि जिणिदवंदणत्थं विणिक्खंतो ॥५६॥ सुम्मुह-दुम्मुहनामा रत्नो दो सेवगा रयभएण । अग्गे गच्छंतेणं भणियं सुमुहेण मित्त ! इमो ।।५७।। राया पसन्नचंदो कयपुत्रो उज्झिऊण रज्जसिरिं। आयावह निस्संगो बीएणुत्तं कहं मित्त ! ॥५८॥ पावइ एस पसंसं ? जो बालं नियसुयं ठविय रज्जे । निक्लंतो सो संपइ सीवालेहिं पराभूओ ॥५९॥

इय कन्नकडुयवयणायन्नणसंजायरोसरत्त्व्छो । चिंतइ मइ जीवंते को मम पुर्च पराभवइ ? ॥६०॥ हिययब्मं[त]रिविप्फुरियरोसपारद्धसमरभूमिए । सत्तूहिं समं भस-सित्त-सेल्ल-वावल्लसत्थेहिं ॥६१॥ जुज्झंतस्स पहुत्तो सेणियराया पयाहिणं काउं । तं वंदिज्या य गओ सुमरंतो तस्स गुणिनयरं ॥६२॥ वंदित्तु जिणं पुच्छइ जंसमयं वंदिओ मए भयवं ! । राया पसन्नचंदो तंसमयं कुणइ जइ कालं ॥६३॥ ता जाइ किंह ? भणियं जिणेण सत्तममिंहं महाराय ! । तुण्हिको जाव ठिओ तो तेण पसन्नचन्देण ॥६४॥ मुक्केसु पहरणेसुं पहाणसत्तुम्म विसहमायाए । जाव पसारइ हत्थं तव्वहणत्थं सिरत्ताणे ॥६५॥ ता पेच्छइ निययसिरं विलुत्तकेसं तओ महासत्तो । पच्चागयसंवेगो चिंतिउमेवं समाढत्तो ॥६६॥ रे जीव ! कत्थ समरो ? कत्थ तुमं संजमं समभिक्ढो ? । अप्पाणं मोत्तूणं अणज्ञ ! तं पत्थिओ कत्थ ? ॥६०॥ चारित्तरायसहडत्तमिस्सओ तं पहाय निययपहुं । मिलिओ सि मूढ ! पिंदिवक्समोहरायस्स सेन्निम्म ॥६८॥ एरिसमुहेण रंजिहिस निच्छियं तं चिरत्तिनवइममुं । पाविहिस जयपडायं सिवपुररज्ञं च मन्ने हं ? ॥६९॥ भयवइवयणं सुहयं तमेगमेगस्स णं ति सुमरंतो । कत्थ तुमं ? कत्थ सुओ ? किं मूढमणो परिव्यमिस ? ॥७०॥ इय पच्चागयभावो पुणो वि तं कहिव भाणमारूढो । सम्मं मिच्छाउक्कडदाणपुरस्सरमिमो भयवं ! ॥०१॥ जह स्ववगसेदिमारुहिय घाइकम्मक्खएण स्वणमज्झे । जाणियसव्वपयत्थं संपत्तो केवलन्नाणं ॥७२॥ देवेहिं कया महिमा पहयाओ दुंदुहीओ तं दर् दुं । सेणियनिवेण पुटुं भयवं ! किं एस सुरविसरो ? ॥७३॥ जायं पसन्नचंदस्स केवलं कहिममं ? ति सव्यो वि । रन्नो मणवावारो निवेइओ वीरनाहेण ॥७४॥

#### ॥ प्रसन्नचन्द्राख्यानकं समाप्तम् ॥५२॥

मिच्छाउक्कडदाणा जह एएसिं महाणुभावाणं । जायं केवलनाणं तह अन्नस्स वि य होइ तयं ॥१॥ वैरानुबन्धमभिद्यन्ति महन्ति[—]स्य, दातारमङ्गिनमनङ्गजितां मतेऽस्मिन् । निःशषकर्मशमकं जनकं च शुद्धिर्मिथ्येति दुष्कृतपदानुगमो मनन्ति ॥१॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवस्रिविरचितवृत्तावार्यानकमणिकोशे सम्यग्मिथ्यादुष्कृतदानफलवर्णनः षोडशोऽधिकारः समाप्तः ॥१६॥



## [ १७. विनयफलवर्णनाधिकारः ]

उक्तो मिथ्यादुष्कृताधिकारः। साम्प्रतं मिथ्यादुष्कृतशुद्धेन विनयो विधेय इत्यनेन सम्बन्धेनाऽऽयातं विनयाधिकारं व्याख्यातुकाम आह—

## विणएण कजिसिद्धी सिज्मंति सुरा वि विणयकरणेण । जह चित्तपिओ जक्खो जहेव वणवासिणो जक्खा ॥२२॥

च्यास्या—'विनयेन' औचित्यप्रतिपत्तिरुक्षणेन 'कार्यसिद्धिः' प्रयोजनित्पत्तिर्भवतीति शेषः । 'सिध्यन्ति' वशीभवन्ति सुरा अपि आसतां मनुप्यादयः 'विनयकरणेन' भक्तिसम्पादनेन । अत्र दृष्टान्तावाह—'यथा' येन प्रकारेण 'चित्रपियः' द्रियतचित्रकर्मा 'यक्षः' देविवशेषः, यथैव 'वनवासिनः' उद्यानवसतयो 'यक्षाः' सुरविशेषा [इ]ति गाथाक्षरार्थः ॥२२॥ भावार्थस्त्वास्यानकाभ्या-मवसेयः । ते चामू ।

## तत्र तावत् चित्रप्रिययक्तास्यानकमास्यायते । तचेदम्-

अत्थि महायणिकज्ञंतरायमाणं विरायमाणं पि । समासिरीए अलब्मं पि पुरवरं नाम साकेयं ॥१॥ तस्युत्तरदिसिभाए रम्प्रजाणे [य] सुरपिओ जक्को । सो चित्तपिओ जत्तं काउं चित्तियइ वरिसंते ॥२॥ चित्तयरं पुण मारइ एवमविहिए जणं पि मारेइ । मयवसगस्सऽहव सुरप्पियस्स जुज्जह इमं चेव ॥३॥ चित्तयरा तस्स भया सब्बे रूग्गा परुद्धि बद्धा । संक्रिकाए जस्सेड नामगं सो वि चितेड ॥४॥ कोसंबीओ चित्तयरदारओ चित्तसिक्खणनिमित्तं । तत्थाऽऽयाओ विद्वाए एगपूत्ताए गेहम्मि ॥५॥ तीए सुयस्स नामं समागयं सा वि रोविउं लग्गा । आगंतुगेण वृत्तं अम्मो ! किं रुयसि ? तीयत्तं ॥६॥ जहवत्तं तेणतं अंब ! अहं चेव चित्तइस्सामि । तीए वि ह संरुत्तं कि वच्छ! तुमं मह न पत्तो ? ॥७॥ सचिमिमं तह वि मए कायव्विममं ति निच्छयं काउं। कयण्हाणो सुइभुओ सियवत्थो बंभवयधारी ॥८॥ काऊणं छद्रतवं पविचवन्नेहि विणयपुर्विभमो । तह कहवि चित्तिओ खामिओ य जह तस्स सो तुद्रो ॥१॥ वरस वरं देमि तयं तुह्रो हं तुज्झ किंपि मणरुइयं । तेणुत्तं जइ एवं जणस्स मा मारणं कुणस ॥१०॥ जायिममं अन्नं पि हु भणस महाभाग ! मह समाहिकए । तेणुत्तं दुपय-चउप्पैयस्स पासामि जं देसं ॥११॥ तस्साणसारओ चिय लिहेज्ज सेसं पि एस होज्ज वरो । पडिवन्ने तेणिममी संपत्तो अवखयसरीरो ॥१२॥ रायाईणं कहिओ सब्बो वि हु जक्खबइयरो तेण । तं सोउं तुट्टेणं सलाहिओ पूर्ओ एसो ॥१३॥ नियनयरे संपत्तो इओ सयाणायराइणा तत्थ । चित्तेउं चित्तसभा पारद्धा तयण् सन्वेसि ॥१४॥ चित्तयराण सँमाए विभइज्जंतेस भूमिभाएय । अंतेउरस्स पासे भूभाओ तेण संपत्तो ॥१४॥ तेणं मियावईए पायंगुट्टो कहिंपि सच्चविओ । तो तयणुसारओ चिय रूवं देवीए निम्मवियं ॥१६॥ जाव संवारइ चक्खुं ता पडिओ ऊरुयम्मि मिसबिंदू । फुसिओ वि पुणो पडिओ एवं दो तिन्नि वाराओ ॥१७॥ पडियम्मि तम्मि नायं एवं चिय नुणमेत्थ भवियव्वं । निष्पन्नम्मि य चित्ते जाव निवो नियइ चित्तसहं ॥१८॥ ता तम्मि तहा दिट्रे मम पत्ती धरिसिया अणेणं ति । जा वज्झो आणत्तो ता मिलिया चित्तयरसेणी ॥१९॥ देवेस वर्गुणेणं अदिदृमिव रूवयं लिहइ सन्वं । अवयवद्रिमणओ चिय ता परिस्क्रणं मुयसु एयं ॥२०॥ खुजाए अंगुट्टो जवणंतरियाए दंसिओ तत्तो । तीए रूवे निम्मावियम्मि से पच्चओ जाओ ॥२१॥ अंगुलिअंगुट्टपुडं तहा वि छिदाविजग वेरवसा । मुको रन्ना तेण वि पुणरवि आराहिओ जक्को ॥२२॥ वामकरेण वि चित्तिहसि तेण दिन्ने वरम्मि अमरिसओ । लिहिऊण चित्तफलए मियावई दंसिया तेण ॥२३॥ पज्जोयस्म निवइणो तेण वि दूओ सयाणियनिवस्स । जह पेसविओ नयरी य रोहिया जह य खोमेणं ॥२४॥ रायम्मि मयम्मि जहा कारिय सुत्थत्तणं विसंवइया । संभरियं तीए जहा सिरिवीरजिणिंदपायाणं ॥२४॥ वीरिम्म समोसिरए जह पव्वद्वया जहा य सिवमाणा । अवयरिया चंद-रवी जह तत्थ ठिया अणाभोगा ॥२६॥ वेलाइक्समभीया जह पत्ता चंदणाए पयमूलं । जह संतियाए सा चोयणाए तीए वि सिक्खविया ॥२७॥ तारिसकुरुजायाए तारिसगुरुदिक्खियाए तुह जुत्तं । एगागिणीए ठाउं एत्तियवारं पमायवसा ॥२८॥ जह एवं सिक्खविया तीए चल्प्पेसु निवडिया संती । जह निंदिउमारद्धा अप्पाणं गुरूपमायवसा ॥२९॥ रे जीव ! किमुचरियं अज्ज वि तुह गुरुगुणाए गुरुणीए । पडिचोइयस्स ? एवं बुज्फसु जइ अत्थि चेयन्नं ॥३०॥ तं कत्थ गओ सुज्किस ? कत्थ गओ निव्वृद्धं तुमं लहिस ? । दंसिस तं कस्स मुहं काउम्मं एरिसपमायं ? ॥३१॥ इय पसमामयसित्ताए तीए नियगरुयदोसपडिवर्ति । मंसंतीए तइया सो को वि सहो समुञ्जसिओ ॥३२॥ परिणामो अप्पृथ्वो जेणारूढाए खबगसेढीए । पयडियजीवा-ऽजीवं उप्पन्नं केवलं नाणं ॥३३॥ रयणीए सप्पदंसणपभिई जह पुच्छियं तहा सन्वं । गंथंतराओ नेयं एत्थ न भणियं पसिद्धं ति ॥३४॥

<sup>॥</sup> चित्रप्रिययसास्यानकं समाप्तम् ॥५३॥

१. प्यय-अपयस्स पासामि खं० रं०। २. समवाये इत्यर्थः।

#### इदानीं वनवासियक्तास्यानकमारभ्यते । तद्यथा-

अत्थि तहाविहधिन्मयजणाउले महइ सिन्नवेसिन्म । विज्ञा व्य गुरुपमाणो पालियसावयवओ सङ्घो ॥१॥ अह अन्नया य सम्मेयसेलिसहरिन्म तित्थजताए । सत्थेण समं चिल्जो जा पत्तो तस्समीविन्म ॥२॥ एगिन्म सिन्नवेसे बाहिं आवासियिन्म सत्थिन्म । जन्स्वाययणस्य वणे पलासतरुणो समतलिन्म ॥३॥ नियइ तहाविहलोयाण पूर्यिणजाओऽहिट्ठियधणाओ । निन्स्वयकीलयह्वाओ जन्स्वपिडमाओ णेगाओ ॥४॥ ताण य मज्झे पासइ पलासपोयं निहाणकयसूयं । अन्नस्स किहस्सिममं मज्ञा वयाइक्कमो जन्हा ॥४॥ तत्तो य गाममज्झे सावयगिहपिडमवंदणिनिम्तं । जाव पिवट्टो ता नियइ सावगं दुमायं एगं ॥६॥ परमचंतिविणीयं तस्स गिहे वंदिज्ञण जिणविंबं । जावऽच्छइ ता तेणं साहिन्मयविणयकरुणेणं ॥७॥ रंजियिचित्तो साहइ निहाणसंबद्धवद्दयरं तस्स । तेण वि य दीहदरिसित्तणेण रन्नो तयं किह्यं ॥८॥ रन्ना वि तस्स रिजुया-विणयाइगुणेण रंजियमणेण । अणुजाणियं निहाणं गिन्हसु सत्वं पि तुह दिन्नं ॥९॥ तेण वि सुइभूएणं विणएणाऽऽविज्ञज्ञण ते जन्स्वे । सुमुहुत्ते सत्वं पि हु वसीकयं दिवणजायं तं ॥१०॥ जिणभवणाइसु सत्तसु खेत्तेसुं वइय निच्चमेव तयं । पज्जते सुगईए पत्तो काञ्जण धम्मिममो ॥११॥ जह एयाणं जाओ इह-परलोयाण साहओ विणओ । तह अन्नस्स वि जायइ ता जइयव्वं इमिन्म सया ॥१२॥

## ॥ वनवासियज्ञास्यानकं समाप्तम् ॥४४॥

प्राणिषयो विनयवानिह लोक एव, सर्वज्ञशासनिमदं विनयात् प्रवृत्तम् । कुर्वन्ति तीर्थपतयोऽपि यदेनमेवं, सद्धमेकल्पतरुमूलमुशान्ति सन्तः ॥१॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवसूरिविरचितवृत्तावाख्यानकमणिकोशे विनयफलवर्णनो नाम सप्तदशोऽधिकारः समाप्तः ॥१७॥



## [ १८. प्रवचनोन्नत्यधिकारः ]

व्याख्यातः सामान्येन विनयः ! साम्प्रतं प्रभावनारूपं विशेषविनयमभिधिःसुराह—

मोक्ससहबीयभूयं सत्तीए पवयणुन्नहं कुज्जा । विण्हुग्रुणि-वहर-सिरिसिद्ध-मन्न-सिमय-ऽज्ञखउड व्व ॥२३॥

व्याख्या—'मोक्षसुखबीजमूतं' निर्वाणशर्मैककारणं 'शक्तो' सामर्थ्ये सित प्रवचनोन्नित तीर्थप्रभावनां 'कुर्याद्' विद्ध्यात् । दृष्टान्तानाह-विष्णुश्च-विष्णुकुमारो राजपुत्रः वैरश्च-वैरस्वामी [श्रीसिद्धश्च] श्रीसिद्धश्चो श्रीसिद्धश्चो मिल्लश्च] मल्लवादी समितश्च वैरस्वामिगुरुः आर्यसपुटश्च-समयप्रसिद्धो विद्यासिद्धः ते तथोक्ताः, ते इव तद्वद् इत्यक्षरार्थः ॥२३॥

भावार्थस्त्वाख्यानकगम्यः । तानि चामूनि । तत्र तावद् विष्णुकुमाराख्यानकमारभ्यते । तच्चेदम्—

हिश्यणउरिम्म नयरे दुव्वन्नजुओ सुवन्नजुत्तो वि । अट्टावयपिरकिल्ओ आवयरिह्ओ वि जत्थ जणो ॥१॥ मणपवणजवणवाहो बाणासणगुणिकणाभरणवाहो । पउमुत्तरनरनाहो तत्थऽिश्य महाबल्सणाहो ॥२॥ समुविज्ञयगुणमाला जाला नामेण आसि से देवी । अन्नोन्ननेहसाराण ताण कालो अइक्कमइ ॥२॥ केसिरसुविणयिसिट्टो विण्हुकुमारो ति ताण पढमसुओ । बीओ य चउद्दससुमिणसूइओ सिरिमहापउमो ॥४॥ तत्थ निरीहो जेट्टो रज्जसिर्रे ईहए पुण कणिट्टो । जुवरायपए रन्ना तो अहिसित्तो महापउमो ॥४॥

#### १८. प्रवचनोन्नत्यधिकारे विष्णुकुमाराख्यानकम्

एत्तो य अवंतीए पुरीए सिरिधम्मनामओ राया । सन्भावेण पउद्दो मंती नामेण नमुई से ॥६॥ सिरिमुणियुव्वयजिणनाहसंतिओ युव्वयाभिहो सूरी । समवसरिओ पुरीए उज्जाण सुनुणिपरियरिओ ॥७॥ सह नमुद्रमंतिणा नरवर्ड गुओ सुरिवंदणनिमित्तं । पुणमिउमुवविद्वे तम्म रायपञ्चंतलोयिन्म ॥८॥ सह मुरिणा वितंडावाओ पारंभिओ अमचेण । अवहीरिओ मुर्णिदेण मोणमालबिय खमाए ॥९॥ एसो हु बळीवदृष्पाओ सूरी न याणए किंपि । इय तेणुत्ते नियगुरुपराभवं असहमाणण ॥१०॥ एरोण विणेण्णं नरिंदपज्जन्तपउरपच्चक्लं । विहिओ निरुत्तरो सो महापओसं गओ तयण् ॥११॥ मुणिमारणाय स्यणीए आगओ कड्डिकण करवालं । धरिओ तहेव पावो सासणदेवीए थॅमेउं ॥१२॥ दिहो तहहिओ सो गोसे स्त्रा सपउरलंगेण । तं दर्दं बहुमाणी जाओ साहुसु लोगस्स ॥१३॥ मुको य देवयाए करूणाए तत्थ लोयलज्जन्तो । हत्थिणउरिनम गंतुं अल्लीणौ निवमहापउमं ॥१४॥ तेण कओ मंतिपण अह्डन्नया सीहबलनिवो तस्स । नियद्गगबलसमेओ लुड्इ निस्सेसमिव देसं ॥१४!। सो निययबुद्धिपगरिसपभावओ नमुइमंतिणा बद्धो । तुट्टेण बरो दिन्नो रन्ना तेण वि भणियमेयं ॥१६॥ चिद्रउ तुम्ह सयासे जायम्मि पञोयणे गहिस्सामि । अह अन्नया य जालादेवीए दविणजाएण ॥१०॥ कारिवयं रहरयणं जिणस्स बंभस्स पुण सवत्तीए । लच्छीनामाए तओ जाओ दोण्ह वि विसंवाओ ॥१८॥ पढमं रहजत्ताए तो पउमुत्तरनिवेण पडिसिद्धा । दोन्ह वि रहा महापउमजुवनिवो तयणु रयणीए ॥१९॥ जणणोअवमाणं मन्निऊण सो एगगो वि नीहरिओ । वीवाहिंतो नर-खयर-रायकन्नाओ परिभमिओ ॥२०॥ सयलं पि चिक्किरिद्धि आसाएऊण हरिथणपुरम्मि । जाओ पयडपयावो छक्लंडवई महापउमो ॥२१॥ जो रत्ना पिडसिद्धो जणणीए रहवरो तया आसि । सो गरुयविभूईए नियनयरे भामिओ तेण ॥२२॥ एवं सो चक्कवर्ड पत्रपभावेण परममाहत्पं । पत्तो अहडत्रया तत्थ आगओ यन्वओ सूरी ॥२३॥ राय-महापउमेहिं रज्जनिमित्तं पर्यापेओ विष्ह । विसयपिवासाविरएण तेण परिवर्ज्जिए रज्जे ॥२४॥ अहिसित्तो समृहत्ते परमुत्तरराइणा महापरमो । पव्वइओ य सविण्ह् राया सूरीण पासिन्म ॥२५॥ कयचारुतवचरणो राया सिद्धिं गओ निहयकम्मो । जाओ विण्हुकुमारो वि सयलसिद्धंततत्त्विक ॥२६॥ आगासगमप्पभिईओ तस्स जायाओ असमलद्धीओ । विहरेइ महासत्तो उवसंतो सो महीर्वाढे ॥२७॥ अह अन्नया य हृत्थिणउरम्मि विहियम्मि वरिसयालम्मि । सिरिसुन्वयसूरीहि बहुमुणिपरिवारकलिएहिं ॥२८॥ दिहा य अन्नया नमुइमंतिणा ते पञ्जासजुत्तेण । पुत्र्वपराजयसंभरणमच्छरप्फुन्नहियएण ॥२९॥ एसो समओ नियवेरसाहणे इय विचित्रयंतेण । चक्की कयप्पणामेण नियवरं मिगओ तेण ।।३०।। वेउत्तविहाणेणं देव ! महाजन्नमायरिस्समहं । ता मज्झ केत्तियाणि वि दिणाणि रज्जं पयच्छेहिं ॥३१॥ अंतेडरे पविद्रो नरेसरो तस्स रज्जमप्पेडं । अलियकयजन्नदिक्सो संपत्तो जन्नवाडम्मि ॥३२॥ पासंडिणो सपउरा वद्धावणए समागया तस्स । नवरं न गया समणा तो वाहरिकण तेणुत्ता ॥३३॥ बद्धाविउं न पत्ता तुरुभे मं जन्नदिक्खियं एत्थ । ता चयह संपर्य मे देसं तो जंपए सूरी ।।३४।। पंचणयारसञ्कायकरणविक्वत्तचित्तवित्तीर्हि । परिहरियसयलसावज्जलोयतत्तीर्हि अम्हेहि ॥३५॥ बद्धाविओ न तं नरवरिंद ! न हु किंपि कारणं अन्नं । ता मा कोवं कुण अम्हमुवरि इय जंपिओ तेहिं ॥३६॥ सुट्टुयरं कुविओ सो पयंपए सत्तदिवसपज्जंते । जो चिट्ठिही स नियमेण मारियन्वो मए पावो ॥३०॥ गंतुं नयरुजाणिन सूरिणो सह समगासंघेण । आलोचिउं पयत्ता किह उवसिमही इमो मंती ॥२८॥ ता एगेण विणेएण पभिणयं एइ कहवि जइ एत्थ । विण्हुकुमारमुणी ता उवसमइ न अन्नहा एसी ।।३९।। सो पुण अंगामंदिरसेले ता भणइ मुणिवरो अवरो । आगासगमणसत्ती विज्ञाइ मह न उण आगमण ॥४०॥ जइ एवं ता सो वि हु तिमहाऽऽणेहीइ पभिणओ गुरुणा । इय भिणए उप्पर्को तमालदलसामलं गयणं ।।४१।। दष्टूण तयं संघस्स कारणं किंपि होहिही गुरुयं। जं पाउसे वि साह्नूंसमेइ इय चितयंतस्स ॥४२॥ विण्हुकुमारस्स मुणी समागओ पणिमऊण तचरणे । कहिओ सन्वो वि हु नमुइमंतिणो वइयरो तस्स ॥४३॥ तो विण्हुकुमारमुणी तं घेतुं नहयरुण संपत्तो । पणमियगुरुकमकमरुो समागओ नमुइअत्थाणे ॥४४॥ सामंत-मंति-मंडलिय-पउरपज्जंतरायलोएण । नमुइविहरोण महीमिलंतभालेण पणओ सो ॥४४॥ तो तेणुत्तो मंती नरिंद ! विरयम्मि वरिसयालम्मि । गच्छिस्सामो अन्नत्थ सहस्र ता कइवयदिणाणि ॥४६॥ तं सोउं घयसित्तो व्व पावओ [पावओ] नमुइमंती । पभणइ जइ भणियदिणाणमुवरि तुम्हाणमेगं पि ॥४७॥ पेच्छिस्सामि समग्गं पि दंसणं ता तहा हणिस्सामि । न जहा तुम्हाणं कोइ कत्थई दीसई भुवणे ॥४८॥ एयारिसं निसामिय चित्तब्भंतरसमुच्छिलयकोवो । पगलंतसेयजालो भिउडीभीसावणनिडालो ॥४९॥ दुप्पेच्छरत्तनेत्तो सलंतजीहाविणिस्सरियवयणो । फुरफुरियहोट्रज्यलो एवं भणिउं समाढत्तो ॥५०॥ अहो ! प्रकृतिसादृश्यं रलेप्मणो दुर्जनस्य च । मधुरैः कोपमायाति, कटुकैरुपशास्यति ॥५१॥ जइ वि हु एवं तह वि हु वियर्स तिण्हं पयाण मह ठाणं । तेणावि अवन्नाए भणियं गिण्हस पए तिन्नि ॥५२॥ तो वेउव्वियरुद्धीए वद्धिओ रुक्खजोयणपमाणो । विकरारुकारुकाओ भयंकरो तिहुयणस्मावि ॥५३॥ दृद्दुं महाभयंकरकरालरूवं महापमाणं तं । नर-अमरा-ऽसुर-खेयरनियरा भयकंपिरा जाया ॥५४॥ गरुयप्पमाणपव्वयनिट्दुरपयदद्दरे कए तेण । विस्संभरा सगिरिनियरकंदरा कंपिउं लग्गा ॥५५॥ **इल्ल**ज्ज्ञलिया सन्वे वि सायरा खडह डंति पायारा । इय असमंजसहृवं तिजयं सन्वं पि संजायं ॥५६॥ दाउं सिरम्मि पायं पायाले घत्तिओ नमुइमंती । साहुवियंभियमेरिसममचनाहेण नाऊण ॥५७॥ पद्दवियाओ सिंगारियाओ अमरीओ कोवसमणद्वा । ठाऊण ताओ मुणिसवणजुयलसविहम्मि मिउवयणा ॥५८॥ मुणिउवसमसंबद्धं गेयं गायंति महुरसद्देण । तह अमर-चारणा वि हु पारद्धा उवसमं पढिउं ॥५९॥ कुव्वंति संतिकम्मं विष्पा तह सावया वि भयभीया । जाया जिणेसराणं न्हवण-ऽच्चणकरणतिङ्गच्छा ॥६०॥ मुणिणो उवसमरसपुरियाइं वयणाणि भणिउमाढत्ता । सह चिक्कणा जणो से लग्गो चलणेयु सन्वो वि ॥६१॥ तो उवसंतो स मुणी उवसमरसगन्भवयणसवणेण । जिणपवयणस्स जाया समुन्नई तप्पभावेण ॥६२॥ तिहयहाओ जाओ जयम्मि स मुणी तिविक्तमऽभिहाणी । उप्पाडिउं कमेण य केवलनाणं गओ सिद्धि ॥ ६३ ॥ चक्की वि महापउमो भारहरवेत्तं समगगमवि भोत्तं । कयपव्यज्ञो संजायकेवलो सिवपुरि पत्तो ॥६४॥

## ॥ विष्णुकुमारास्यानकं समाप्तम् ॥५५॥

## अधुना वैरस्वाम्याख्यानकमाख्यायते । तद्यथा-

इह जइया किल भयवं गोयमसामी जिणे[ण]ऽणुन्नाओ । अट्टावयमारूढो नीसेसपमायरहिओ वि ॥१॥ आयासगमणलद्धी वि परिमिमो खेयरहियगइगमणो । पुट्टो वेसमणेणं रयणीए महातविस्सगुणो ॥२॥ जह जाए सदेहिम्म तस्स कुवियण्पविउडणिनिमेत्तं । पुंडरिय-कंडरीयाण तणयमज्भयणमकिहेंसु ॥३॥ पिढ्यमसेसं पि हु जेण तप्परीवारगुज्झगेण तयं । तुंबवणसिन्नवेसे सो जाओ वहरसामिमुणी ॥४॥ तत्तो गब्भत्थस्स वि जणओ मोयाविज्ण पव्वइओ । जह सो बालो दिन्नो तह्या जणणीए जणयम्स ॥५॥ जह य विवाए जाए जित्तं संघेण तिम्म पत्थावे । जह पव्वइओ निह्महगुणेण जह रंजिओ सुगुरू ॥६॥ जह गुज्भएहिं बालो निमंतिओ जह य गणहरपयिष्म । नियगुरुणा संठिवओ जाओ आएज्जवयणो य ॥७॥ जह तस्स रूथ-लायन्न-कंति-सोह्मगुणकलावेण । हयहिययाए धूयाए सेट्टिणो पत्थिओ भयवं ॥८॥ वेउव्वियलद्धीए कुसुमपुरे रंजिओ जहा राया । जह ओराला जस-कित्ति-वन्न-सद्दा य से जाया ॥९॥ किंच हुयासणगेहाओ कुंभमाणेण कुसुमनियरेण । गुणमिणरोहणगिरिणा पभावणा जह क्या तत्थ ॥१०॥ पुव्वदिसाओ उत्तरपहिष्म पत्तेण महद्द दुव्भिक्ये । पडियज्ञाए य जहा संघो नित्थारिओ तेण ॥११॥

सिरिवीरजिणेसरितत्थनाहितत्थं पभावयंतेण । विहरंतेण पभ्यं कालं कलिकलुसमहणेण ॥१२॥ पच्छिमवयम्मि कइया वि तस्स सिभाहियम्मि संजाए । सुंठीए विम्हरण अणसणमाराहियं तेण ॥१३॥ नियपरिवारजुएणं जहा रहाव त्तपव्ययवरम्मि । आवस्सयाओ नेयं सन्वं पि हु वित्थरेण तहा ॥१४॥

## ॥ वैरस्वाम्यास्यानकं सङ्क्षेपतः समाप्तमिति ॥५६॥

## अधुना [क्रम]प्राप्तं श्रीसिद्धसेनास्यानकमास्यायते । तचेदम्-

उज्जेणीए पुरीए स्री सिद्धंतपारगे! आसि । नामेण विद्धवाई सिरोमणी विउसवग्गस्स ॥१॥ नियविउसत्तवसेणं तहा महागरुयगव्वयाए इमो । विहियपइनो नज्जइ सन्वत्थ इमेण पिटएण ॥२॥ मद्गोः शृङ्गं शक्रयष्टिप्रमाणं, शीतो विद्धिमारुतः स्थैर्ययुक्तः । यहा यस्मै रोचते यन्न किश्चिद्, बृद्धो वादी भाषते कः किमाह १॥३॥ सोज्णेरिसगन्त्रं वंभणवंसुन्भवो गुरुमरहो । सिरिसिद्धसेणनामो पिरयरिओ निययछत्तेहिं ॥४॥ वायं दाउं पत्तो सिद्धं सो विद्धवाइस्रीहिं । सह वंभणेहिं कल्लहं को काही १ इय विचितेउं ॥४॥ स्री चिल्जो किम्म वि गामे जा ताव सिद्धसेणो वि । नहो त्ति विचितिय भत्ति थाइओ तस्स पट्टीए ॥६॥ गच्छंतो संपत्तो स्री सिम्धयर बडुयवग्गेण । भणिओ य किहें वच्चिस नहो सेवड्य ! तिमयाणि १ ॥०॥ भणिया य स्रिणा ते नाहं नहो कुओ वि हु भएण । एवं जंपंताणं संपत्तो सिद्धसेणो वि ॥८॥ भणइ य निययपइन्नं पालसु वियरसु मए समं वायं । जंपइ स्री नयरीए वियरिमो विउसपच्चक्वं ॥९॥ तेणुत्तं एस्थेव य आह मुणिदो न संति इह सन्धा । सो जंपइ एमेव य वियरसु स्री वि पिडभणइ ॥१०॥ एए वि ताव गोवाल-हलहरा हुंतु इह सहावियणो । तेणाणुमन्निए ते वाहिरया स्रिणा सन्वे ॥१२॥ जो हारिही स सिम्सो होही इयस्स सिद्धसेणेण । विहिया इमा पइन्ना पच्चक्सं हलहराईणं ॥१२॥ तुह चेव पुत्वपक्तो होउ त्ति पर्यपिए मुणिदेण । सो सक्कयवाणीए विष्पो जंपेउमारद्धो ॥१३॥ निरिथ जए सन्वन्न्, पमाणपंचगपवत्त्तणाभावा । गयणारविंदिमव ता अभावमाणस्स विसओ सो ॥१४॥

तहाहि---

पचक्लपमाणेणं सव्वन्नु ता न दीसए लोए । लिंगाभावाओ तहा अणुमाणेणावि तह चेव ॥१५॥ उवमाणेण वि तत्तुल्लऽदंसणाओ न सो भवे गज्भो । गम्मइ न आगमेण वि विरोहओ तेसिमन्नोन्नं ॥१६॥ अत्थावतीए वि हु दूरं गम्मई न सो भुवणभाणू । जम्हा तेण विणा वि हु सव्वे अत्थे पितज्ञांति ॥१०॥ तम्हा अभावविसओ सव्वन्नु मुयह तिम्म पिडवंधं । धम्मा-ऽधम्मवियारो वेयाओ गम्मए सव्वो ॥१०॥ कत्तारदोसरहिए अपोरुसेए सया वि किल वेए । गयणं व सव्वतुल्ले सह किं सव्वन्नुकप्पणया ? ॥१९॥ इय सव्वन्नुनिसेहप्पहाणमेयं सुणितु दियवयणं । हलहरसहाए उचियं पभणइ सिरिविद्धवाई वि ॥२०॥ धम्मु सामिउ सयलसत्ताहं, विणु धिम्म नाहिं धर ॥ ॥१॥ ॥॥॥ धम्मु सामिउ सयलसत्ताहं, विणु धिम्म नाहिं धर ॥ ॥१॥ ॥ धरणिहं भारु करंतेण, पयपूरणपुरिसेण । किउ संसारि भमंतेण, धम्मु सुमितु न जेण ॥३॥ इय पिढज्यां पुट्टा मुणिवहणा हलहरा सहावहणो । मज्भिममस्स य पिटए भव्वमभव्वं भणह तुब्भे ॥२१॥ तेहुत्तं तुह पिटए सुइजुयममएण सिचियं अम्ह । एयस्स संतियं पुण न किं पि अम्हे सुहावेह ॥२२॥ ता किंपि भणियिमिमिणा न बुद्धमम्हेहिं तत्तमेयस्स । सूरी वि भणइ निसुणह जं भणियिमिमेण तस्सत्थं ॥२३॥ जंपियमणेण तुम्हाण देवहरयम्म निध्य अरहंतो । ते विति अत्थि अम्हेहिं पणिमओ संपयं चेव ॥२४॥ जइ एरिसं पयंपइ पिया वि अल्डओ इमस्स ता नृणं । इय जंपिऊण विष्यं घेतुं बाहाहिं ते विति ॥२४॥

१. श्लेष्माधौ श्लेष्मरोगे ।

आगच्छम् जह तुज्ज्ञ वि दंसेमो जिणहरम्मि अरहंतं । सन्त्रेहिं तओ दिन्नो जयवाओ मुणिवरिंदस्स ॥२६॥ विष्पेण वि निययपङ्ग्रपालणुज्जुत्तमाणसेण तओ । भणियमहं तुम्हाणं सिस्सो ता देह मे दिवसं ॥२७॥ तो दिक्खिओ। मुर्णिदेण सिद्धसेणो पसत्थदिवसम्मि । जाओ य सयलसिद्धंतपारगामी महासत्तो ॥२८॥ बहुगुणगगपरिकलिओ ठविओ सो नियपयम्मि सूरीहिं । विहरइ वीरजिणेसरविसिद्रतित्थं पभावंतो ॥२९॥ उज्जेणीए पुरीए कमेण पत्तो महीए विहरंतो । निसुणइ जणाववायं पाययसिद्धंतविसयम्मि ॥३०॥ मेलेऊणं संघं क्यंजली मुणिवइं भणइ एवं । जइ आएसं संघो मह वियरइ विरइयपसाओ ॥३१॥ सिद्धंतं सन्त्रं पि ह करेमि भासाए सक्कयाए अहं । सोऊण तयं संघो वि एवमुल्लविउमारद्धो ॥३२॥ दूरे ता भणियव्वं एसा चिंता वि जुज्जइ न तुम्ह । जम्हा चिंतियमेत्ते वि जायए गरुयपच्छित्तं ॥३३॥ तो सिद्धमेणसूरी पर्यपए मज्झ चरिमपच्छित्तं । संपद्ध संपन्नमिमं पूण न ह मह बहुए इण्हि ॥३४॥ ता काउण पसायं संघो मह देउ चरिमपच्छितं । तस्सऽद्भासाओ जेण मज्म संजायण सद्धी ॥३४॥ तं पुण बारसवासप्पमाणमन्यत्तर्लिंगधारीहिं । पायच्छितं किज्जइ संजाए एरिसे पावे ॥३६॥ अणुजाणिओ समाणो संघेणं सिद्धसेणमुणिनाहो । अव्यत्तर्रिंगधारी होउं तं चरिउमारद्धो ॥३०॥ चिंतइ य महीवीढे परिच्भमंतो पसंत-थिरचित्तो । ते धन्ना मुणिवसभा सलाहणिज्ञा तिह्यगम्मि ॥३८॥ जायं चक्कक्खलियं न जेसि कड्या वि एरिससरूवं । अक्खंडचरणपणामसंदरा ते जयंत जए ॥३९॥ इय एरिसमृहभावणपडिहयपावस्स तस्स वरिसाणि । बारस जाव अईयाणि ताव पत्तो अवंतीए ॥४०॥ सो तत्थ कुडंगेसरदेवस्स मढम्मि संठिओ मइमं । संथुणइ न तं देवं इय नाउं नयरिलोएण ॥४१॥ विन्नत्तं नरवइणो देव ! कुडंगेसरस्स देवस्स । चिट्टइ मढिम्म अञ्बत्तिर्शिओ थुणइ न ह देवं ॥४२॥ तं सोउं नरनाहो संपत्तो तत्थ तं पयंपेइ । को सि तुमं ? सो वि हु भणइ घम्मिओ हमिह संपत्तो ।।४३।। तो भणइ निवो किं न ह देविमिमं शुणिस ? भणइ पुण सो वि। एस न सिह उं सकइ मज्म शुइं भणइ तयणु निवो ॥४४॥ एयं चिय पेच्छामो कुणस थुइं कोउयं जओ अम्ह । इह होउ अम्ह दंसणपभावणा इय विचितेउं ॥४५॥ तेणुत्तमिमं गोसे कायव्यं तयणु बीयदिवसम्मि । निवपद्भंतो लोगो संपत्तो तम्मि देवउले ॥४६॥ तो सिद्धसेणसरी सहभूओ समरिकण जिणनाहं। बत्तीसाहिं बत्तीसियाहिं थोउं समारद्धो ॥४७॥ ओहिन्नाणेण वियाणिङण जिणपवयणुन्नइनिमित्तं । सासणदेवी जिणसासणस्स भत्ता समणुपत्ता ॥४८॥ एत्थंतरम्मि सिरकमलमञ्क्रभागाओ तस्स देवस्स । पासजिणेसरपडिमा सहसा निस्सरिउमारद्धा ॥४८॥ उवसंत-कंतरूवा अंते बत्तीसियाण सञ्वाण । नीहरिया सन्वा वि हु सच्चविया राय-रोणुई ॥५०॥ दट्ठूण प्रवयणुत्रइमेरिसमच्छरियभृयमच्चत्थं । पडिबुद्धो पउरजगो तित्थस्स प्रभावणा जाया ॥५१॥

## ॥ श्रीसिद्धसेनास्यानकं समाप्तम् ॥५७॥

#### इदानीं मल्लवाद्याख्यानकं कथ्यते । यथा--

सरसप्पवालकिल, अमियावासे महाअरन्ने व । रयणायरे व्य भरुयच्छपष्टणे निवसए स्री ॥१॥ नामेण जिणाणंदो बुद्धाणंदाभिहाणभिन्रखू वि । निवपज्ञंतो वाओ परोप्परं तेहिं पारद्धो ॥२॥ जो हारइ सो नियमा नयरं परिहरइ विरह्या तेहिं । दोहिं वि इमा पइन्ना संजाए तयणु वायम्मि ॥३॥ भवियव्वयावसेणं विणिज्ञिओ भिन्रखुणा मुणिवरिंदो । नीहरिज्जण ससंघो समागओ वलहिनयरीए ॥४॥ पव्वइया सूरिससा दुन्नहएवी समं तिहिं सुएहिं । अजियजस-जन्नख-मन्नाभिहेहिं [मुवि]सुद्धबुद्धीहिं ॥४॥ समिहज्ञियसुत्तरथा तिन्नि वि जाया विसेसओ मल्लो । मोत्तूणं पुट्यगयं तह नयचन्नं समग्गं पि ॥६॥ बारसअरयपमाणं रइयं पुट्याओ तं समुद्धरियं । अरयाणं पत्त्यं पारंभे तह य पज्जंते ॥७॥ कीरइ जिणाण पूरा महापयत्तेण इयरहा विग्वं । संजायइ वनस्वाणे पढणम्म य सयलसंघस्स ॥८॥

स्रीहिं तीए अज्जाए अप्पिओ पोत्थयाण भंडारो । अह अन्नया य विहरिउकामेहिं पर्यपिओ मल्लो ॥९॥ नयचक्कपोत्थयमिणं न वाइयञ्वं ति विहरिया गुरुणो । अह निभायाए अज्ञाए तीए केणावि कज्जेण ॥१०॥ इह पोत्थयम्मि किं चिट्टइ ? ति संजायकोउहल्लेण । मल्लेण तयं घेत्तण छोडियं तयणु से पत्तं ॥११॥ पढमं कलिङ्गा करम्मि वाइओ तम्मि आइमसिलोगो । निस्सेसस्यभावम्स साहगो महरवाणीए ॥१२॥ विधि-नियमभङ्गवृत्तिव्यतिरिक्तत्वादनर्थकवचोवत् । जैनादन्यच्छासनमन्तं भवतीति वैधर्म्यम् ॥१३॥ जा सम्म परिभावइ तस्सऽरथं ताव देवयाण तयं । अविहि त्ति चितिऋणं सपत्तमिव पोत्थयं हरियं ॥१४॥ तमपेच्छंतो संतो जा संजाओ विलक्खवयणो सो । ता आगयाण अज्जाए पुच्छिओ कि विसन्नो सि ? ॥१५॥ तेण वि पोत्थयहरणं कहियं तीए वि मयलमंघम्स । तं सोउं साममुहो संघो सब्बो वि संजाओ ॥१६॥ विसर्माम्म पविस्थियव्यं न मण् नयचक्कपोत्थण्ण विणा । रुक्खा य भिक्खयव्या केवलया भोयणे वल्ला ॥१७॥ भणिओं संघणसो बाहिज्जिसि केवरेहिं वल्लेहिं। ता देहरकम्बणकण गिण्हस् तं किंपि विगइं पि ॥१८॥ संघाएसं बहुमन्निऊण सो वल्ल-घय-गुडाहारो । गंतुण संठिओ गुरुगुहाए गिरिद्मासेल्स्स ॥१९॥ तत्थ द्रियस्स वि मल्लम्स मुणिवरा दिति भत्त-पाणाई । तम्मइपिक्खणत्थं अहऽन्नया देवयाए इमं ॥२०॥ भणियं रयणीए के मिद्रा ? वल्ल त्ति जंपियं तेण । पुणरिव पज्जन्ते तीए जंपियं छण्ह मासाणं ॥२१॥ केण ? ति घय-गुडेणं [ति] जंपिए मल्लचेल्लएण तओ । तम्सेवंमइपगरिसरंजियहिययाण देवीए ॥२२॥ भिणयं जं किपि मणिपयं तयं मल्ल ! मभाय इयाणि । तह तुहा हं तो मल्लचेल्लण्णं इमं भिणया ॥२३॥ नयचक्रपोत्थयं मे वियरस् ता देवयाण् सो भणिओ । पढमसिलोगाओ चिय होही तं तारिमं तुज्झ ॥२४॥ तो देवयाण्मावेण विरद्धं तेण तत्थ नयचकः । सघेण वि वल्हीए पवेसिओ सो विभूईए ॥२५॥ गुरुणो वि विहरिउणं समागया नायसयलबुत्तंता । अजियजस-जनख-मन्ना गुणगणज्ञत्त ति तेहिं तओ ॥२६॥ संठविया मृरिपण जाया परवाइवारणमइंदा । अह अन्नया य सिरिमल्लमृरिणा सुमरियं एयं ॥२०॥ जह भिक्खबद्धदासेण वायमुद्दाए सुरिणो विजिया । भरुयच्छाओ संघेण संगया तयण नीहरिया ॥२८॥ निययगुरूणऽवमाणं संघरस पराभवं च नाऊणं । मल्लमुणिदो भरुयच्छपट्टणे भात्ति संपत्तो ॥२९॥ कयतारिसप्पडन्नेण तेण सह भिक्खुणा समारद्धो । निवपज्जंतो वाओ बहुविउसमहाए पच्चक्खं ॥३०॥ एयम्स गुरू वि मए विणिज्ञिओ विजयवाइविदो वि । ता एयम्मि दुहा वि हु बाले किर मञ्भू का गणणा ? ॥३१॥ इय भणिउमगगवाओ समप्पिओ भिवखुणा मुणिदम्स । सो वि हु सुमरिय सासणदेविमुवन्नसिउमारद्धो ॥३२॥ सियवायसारजिणमयगम-हेउ-भंग-पवरज्तीहि । काऊणमुबन्नासं धरिओ छिद्दवसपज्जेते ॥३३॥ भिणयं च तणमणुबइ दूसेयव्वं तए इमं गोसे । तो बुद्धदासिभक्ख् नियठाणगओ तिमस्साए ॥३४॥ दीवयमुज्जालेऊण करयले कलिय सेडियं सुट्मं । जनुवन्नसियं मल्लेण तं लिहेडं समारद्धो ॥३५॥ परिभावणाए मढमज्ज्ञिमाए भित्तीए ता न से किंपि । सम्मं संभरइ तओ धसिक्कओ हिययमज्क्राम्मि ॥३६॥ निवपज्जंतसहाए भणियव्वं किह मए पभायम्मि ? । एवभयज्झवसाणेण सो गओ झत्ति पंचत्तं ॥३०॥ मिलियम्मि विउसवरंगे बीयदिण जा न एइ सो भिक्ख् । हकारणाय ता तस्स राइणा पेसिया पुरिसा ॥३८॥ ते तत्थ गया भिक्ख् नियंति भित्तीसमीवमुवविद्वं । उत्ताणियनयणज्यं सेडियपाणि विगयपाणं ॥३९॥ गंतुण तहिं रन्नो साहियमह भणइ नरवई एवं । जह कहियमिमेहिं तहा चितंतो सो भएण मओ ॥४०॥ तो तेण हारियं तयणु राइणा मह्नवाइणो दिन्नं । जयपत्तं संजाया संघम्स पभावणा महई ॥४१॥ निस्सारिउमारद्धं रत्ना भिक्खुण दंसणं सयलं । तो मल्लवाइणा सो निवारिओ जायकरुणेण ॥४२॥ सरी वि जयाणंदो निवेण निस्सेससंघरंजुत्तो । पचाणीओ गंतुण सम्मुहं गुरुविभूईए ॥४३॥

विहिया पभूयकालं पभावणा मञ्जवाइसूरीहिं । निन्नासिया य सन्वे वि तेण परवाइणो बहुसो ॥४४॥ सवणोयरसुहसद्देसणाए पडिबोहिऊण भवियजणं । सिरिमल्लवाइसूरी मरिऊण गओ अमरलोए ॥४५॥

## ॥ मल्लास्यानकं समाप्तम् ॥५८॥

## अधुना समितास्यानकमारभ्यते । तद्यथा--

कन्ना-वेन्नाण नईणमन्तरे तावसासमो एगो । बंभद्दीवियसाहाण तावसाणं समित्थ तओ ॥१॥ कुलवहणा तरुमूलाण मेल्रणे जाणिओ कहिव जोगो । तं पयतलेसु दाज्रण तावसा उत्तरंति नहं ॥२॥ तेसि पभावणा सावयाणमोहावणा धुवं जाया । दृष्टूणमइसयं तं तेसि भित्तं कुणइ रोओ ॥३॥ तिम्म य समए सिरिवइरसामिणो माउला य सिमयज्ञा । विहरंति जोगसिद्धा तो तेसि निवेइए भणियं ॥४॥ पायतल्लेववसओ एयं न उणो तवाणुभावेणं । तो सावगेण विउणा एगेण निमंतिया गेहे ॥४॥ तेसिमणिच्छंताण वि पाए पवस्तालिङ्ण भोयविया । गच्छंति चढयरेणं बुद्धांति नईए ताव जले ॥६॥ तो तत्थ अज्ञसमिएहिं जोगसिद्धेहिं जोगचप्पुडियं । स्विविउं वृत्तं विन्ने ! परकूलं गंतुमिच्छामि ॥७॥ ताव य दो तीए तढा मिलिया जोगप्पभावओ जाया । सासणपभावणा तावसा य सव्वे वि पिडबुद्धा ॥८॥ पव्वइया गुरुपासे संजाया बंभदीविया साहा । जम्हा उ बंभदीवियतवोवणाओ इमे जाया ॥१॥

#### ॥ समितास्थानकं समाप्तम् ॥४६॥

## इदानीमार्यखपुटास्यानकं व्यास्यायते । तश्चेदम्-

सिरिअज्ञखउडसुरी विज्ञासिद्धो सुसाहुपरियरिओ । विहरंतो संपत्तो भरुयच्छपुरम्मि कङ्या वि ॥१॥ तस्सऽश्यि भाइणेज्ञो खुद्धमुणी कुणइ तस्स सुस्सूसं । सोउं परिवत्तंते गुरुणो विज्ञाओ अणुदिवसं ॥२॥ पढियाओ कन्नाहेडएण विज्ञाओ पढियसिद्धाओ । ताओ जओ तो तस्स वि चिंतियमेत्ताओ विफ़रंति ॥३॥ गुडसत्थाओं अह अन्नया य मुणिज्ञयलमागयं तत्थ । पणिमय गुरुकमकमलं कयंजली जंपए एवं ॥४॥ भंते ! अकिरियवाई गुडसत्थपुरे समागओ भिक्त् । देवाइधम्मतत्तं नित्थ ति पर्यपमाणो सो ॥४॥ विजिओ संतो साहहिं गुरुपओसं गओ मरेऊण । वहुकराभिहाणो जाओ तत्थेव सो जक्खो ॥६॥ पुव्वपराभवमवलोइऊण नाणेण आसुरुत्तो सो । उवसम्गइ साहुजणं संपइ तुम्हे पमाणं ति ॥७॥ मोत्तं सभाइणेज्ञं गच्छं तत्थेव अज्ञस्वउडपहू । सिद्धं मुणिज्यरेणं पत्तो गुडसत्थयं गामं ॥८॥ अवलंबिउं उवाणहजुयलं वहुकरस्स जक्सस्स । कन्नेसुं तप्परओ सुत्तो पावरिय सियपडयं ॥९॥ देवचएण दिट्टो सिट्टो य सपउरनरवरिंदस्स । तं सोऊग सकोवो सपरियणो नरवई पत्तो ॥१०॥ नियजक्लस्स अवन्नं दट्दुं उट्टाविओ स नरवइणा । न वि उट्टइ गरुएहिं वि सद्देहिं पयंपिओ बहुसो ॥११॥ सुहडेहिमेगदेसा कुओ वि पडयम्मि तम्मि अवणीए । तेहिं अहोभागो से दिहो सपउरनरिंदेहिं ॥१२॥ जत्तो जत्तो पड्यं अद्योउं ते तयं परोयंति । तत्थ य तत्थ य मुणिणो पुयप्पएसं निरूवेंति ॥१३॥ दट्ठण तयं भूवेण पभणियं रे ! बिभीसिया एसा । ता सिग्धं परिताडह कर-कस-दंडप्पहारेहिं ॥१४॥ तहविहिए मुणिवहणा तेसि पहारा निवावरोहम्मि । संकामिया सविज्ञाबलेण तत्थेत्थ लगांति ॥१४॥ नाउं महल्लएहिं कहियं रन्नो निवो वि तं सोउं। चितेइ को वि एसो महप्पभावो महासत्तो ॥१६॥ उच्छलियबहलकोवो जाव न मं हणइ पउरपरिकलियं। खामेमि ताव इय चितिऊण पणओ निवो तस्स ॥१७॥ भणइ य महापसायं काउं मह खमह एगमवराहं । जम्हा करुणारसिया भवंति पणएस सप्परिसा ॥१८॥ तं निस्प्रणिऊण सूरी समुद्धिउं चिल्लाओ तओ शस्ति । वहुकरजक्सो वि हु संचिलओ तयणुमग्गेण ॥१९॥ अवराणि वि चामुंडाइयाणि सव्वाणि देवरूवाणि । सूरिपहम्मि पयद्वाणि खडहडंताणि समकालं ॥२०॥

जक्साययणद्वारे बहुप्रिससएहिं चारुणिजाओ । वाहरियाओ मुर्णिदेण दोन्नि पाहाणदोणीओ ॥२१॥ ताओ वि हु चलियाओ एरिसमच्छरियमइसयं दृदुदं । रायाइनयरलोओ पयपणओ पभणए एवं ॥२२॥ मुंचस भयवं जक्तं मुक्को य स भयवया सपरिवारो । निययद्वाणिम गओ ताओ पूण दो वि दोणीओ ॥२३॥ धरियाओ हड्रमज्युम्म थंभिउं पुमणियं च सुरीहिं। जो कोइ मज्य तुल्लो सो नेउ इमाओ नियठाणे ॥२४॥ गुडसत्थपुरे अज्ञ वि तहेव चिट्टंति ताओ तत्थेव । तद्वियहाओ जाओ जक्स्तो जिणसासणे भत्तो ॥२५॥ पिंडबुद्धी पउरजणी महई जिलपवयणुक्धे जाया । साहक्कार इ सन्वी वि सासणं वीरनाहस्स ॥२६॥ एतो चिय भरुयच्छे भोयणगिद्धो स भाइणेजमुणी । जाओ बुद्धो विज्ञप्यभावओ तस्स पत्ताणि ॥२७॥ गयणंगणेण गच्छति अणुदिणं नियउवासयगिहेस् । भोयणभरियाणि पुणो तह चेव य पिंडनियत्तंति ॥२८॥ अहिवासिया समाणी टोप्परिया पवरआसणनिविद्रा । सन्त्रेसि पत्ताणं परओ सा एइ गच्छइ य ॥२९॥ एयारिसमच्छरियं पेच्छिय बुद्धाण दंसणे लोगो । आउट्टो संजाया संघरसोहावणा गरुई ॥३०॥ जाणाविओ समाणो संघेण समागओ मुणिवरिंदो । ताणऽवि उवासगाणं गिहेस पत्ताणि पत्ताणि ॥३१॥ तेहि वि प्यापुन्वं भत्तिब्भरनिब्भरेहिं भरियाणि । उप्पद्वयाणि नहंगणमग्गेणं जाव सन्वाणि ॥३२॥ ता मुणिवहवेउव्वियसिलाए अध्मिट्टिकण भगाणि । नायं च भाइणेज्ञेण मह गुरू आगओ एत्थ ॥३३॥ तो भयभीओ नहो बुद्धविहारिम्म सुरिणो वि गया । भिक्खिह जंपिया एह नमह बुद्धस्स कमकमलं ॥३४॥ सरीहिं जंपियं एहि बुद्ध ! वंदाहि मञ्क्त कमजुयलं । तो बुद्धदेवपिडमा विणिग्गया तेसि पणया य ॥३५॥ चिद्रह महरिहथुभो विहारदारे पर्यापओ सो वि । वंदाहि तं पि तो सो वि निवडिओ सुरिचलणेसु ।।३६।। पुणरवि भणिओ चिट्टसु अद्घोवणओ तहेव सो थक्को । तत्थ नियंठाणामियणामेण गओ गुरुपसिद्धि ॥३७॥ दट्ट्रण तमच्छरियं विम्हयउप्फुल्ल्लोयणो लोगो । जिणसासणाणुरत्तो पर्यपिउं एवमारद्धो ॥३८॥ तं जयउ वीरसासणमेरिसअइसयसहस्ससंकिन्नं । जत्थ अजंगमदेवा वि सूरिचरणेऽभिवंदंति ।।३९।। सक्वो वि जणो जिणपवयणिम्म जाओ सुभत्तिथिरिचत्तो । जिणसासणस्स जाया समुन्नई भूवणमञ्झिम ॥४०॥

## ॥ आर्यखपुटाख्यानकं समाप्तम् ॥६०॥

एएहिं जहा विहिया सत्तीए पवयणुन्नई असमा । कायन्त्रा अन्तेहिं वि तहेत्र सप्पुरिसरयणेहिं ॥१॥ सैद्धान्तिकप्रमुखसरपुरुषप्रभावैरष्टाभिरप्यपरतीर्थमतं निरस्य । श्रीसर्विवत्त्रवचनोन्तितमिक्कमान्यो धन्यः स कोऽपि कुरुते शिवशर्मबीजम् ॥२॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवस्रिविरचितवृत्तावास्यानकमणिकोशे प्रवचनोन्नतिवर्णनो नामाष्टादशोऽधिकारः ॥१८॥



## [ १९. जिनधर्माराधनोपदेशाधिकारः ]

उक्तं प्रवचनोन्नतिकारणम्, एतच्च परमं धर्मसर्वस्वम् । एतत्करणशक्त्यभावेऽपि स्वजनादिमोहं विहाय धर्म एव विधेय इत्यु-पदेशमभिधातुकाम आह—

> सयणे धणे असारे मोहं मोत्तृण कुणइ जिणधम्मं। जं परभवाणुगामी सो चिय जोहारमित्तो व्व ॥२४॥

व्यास्त्या—'स्वजने' माता-पित्रादो 'धने च' गणिमादो 'असारे' परमार्थसारशून्ये 'मोहं' मूदतां 'मुक्त्वा' त्यक्त्वा [कुरुत] विधत्त 'जिनधर्मं' सर्वविद्धणितमनुष्ठानम् । कारणमाह—'यद्' यस्मात् कारणात् 'परभवानुगामी' परलोकानुयायी 'स एव' जिनधर्मे एव । किंवत् ? 'जोत्कारमित्रवत्' मित्रतृतयमिव इत्यक्षरार्थः ॥२४॥ भावार्थस्त्वाख्यानकादवसेयः । तच्चेदम्—

निसेससहयवसहाविलासिणीकुसुमसेहरसमाणं । सप्परिसरयणजलही रयणउरं नाम प्रमरिथ ॥१॥ तम्मि पुरे अरिवारणवियारणो रयणसारनरनाहो । परिहरियइयरनरवइकमलाकुलबालियागेहं ॥२॥ उप्पत्तियाइच उविहमइविहवालंकिओ महामंती । तस्सऽिथ बद्धिसारो सारेयरनायपरमत्थो ॥३॥ सो अन्नया विचितह राया मित्तो न होइ फइया वि । फिंतु मह पुन्वपुन्नप्पभावओ वहइ मित्तत्तं ॥४॥ अह कहिव देव्वपरिणइवसेण रूसिज्ज मज्झ नरनाहो । तिद्वयहवसणतरणाय किंपि विरएमि मित्तमहं ॥४॥ इय चिंतऊण तत्तो महंतसामंतवंससंभूयं । विरएइ गुरुयनवनेहनिब्भरं किंपि वरमित्तं ॥६॥ आभरण-वत्थ-भोयण-सयणा-ऽऽसण-जाणवाहणाईयं । नियदेहनिव्विसेसस्स तस्स वियरेइ अणुदियहं ॥७॥ अवरो वि तेण वीवाह-विद्धि-वद्भावणाइपव्वेस् । विहिओ मित्तो आभरण-वत्थदाणेहि सचिवेण ॥=॥ अवरं च रायमग्गे उत्तमवंसुब्भवो महासहडो । जोहारमेत्तसज्झा संजाया तेण सह मेत्ती ॥९॥ अह अन्नया अयंडे बाढं कुवियं नरेसरं नाउं । चिंतेइ महामंती भयकंपिरमाणसो एवं ॥१०॥ नुणं न एत्थ वासो मह होही राइणा विरुद्धेण । ता वश्चामि विएसं तत्थ कहं जामि असहाओ ? ॥११॥ पर मज्झ परमित्तो विज्ञइ नवनेहनिव्भरो पढमो । सन्निज्झेणं तो तस्स जामि रज्जंतरं अन्नं ॥१२॥ इय चिंतिऊण मंती जाइ तओ पढममेत्तगेहम्मि । उद्वित्तु सो वि समुहं सयणा-ऽऽसणदाण-विणयाइं ॥१३॥ विरइत्तु तो पयंपइ मह गेहमलंकियं तए मित्त !। कज्जेण केण ? भणिए भणइ तओ बुद्धिसारो वि ॥१४॥ मह कम्मपरिणईए विणाऽवराहेण रुटुओ राया । ता तुह साहिज्जेणं वचामी अन्नदेसम्मि ॥१५॥ इय निस्रणिउं पयंपर जर रुट्टो तुज्ज्ञ नरवई मित्त ! । एकं पि पयं गंतुं ता न खमो सामि ! साहेज्जे ॥१६॥ आयन्निऊण एवं मंती चिंतेइ जायवेरम्गो । एक्सपए चिय जाया उवयारा निष्फला किह णुं ? ॥१७॥ विच्छायमुहो गच्छइ मंती बीयम्मि मित्तगेहम्मि । सो वि समुद्दिय समुहं पर्यपए भणसु किं कज्रं ? ॥१८॥ मंती वि कहइ सन्वं पर्यपए सो वि मित्त ! न समस्थो । नियपुत्त-करुत्ताइं परिहरिउं तुज्झ कज्जन्मि ॥१९॥ किंतु पूरीए परिसरे तं अब्भडवंचियं नियत्तेमि । देसंतरम्मि गंतुं तुमए सर्द्धि न सक्तेमि ॥२०॥ तो तं पभणइ मंती सश्चयमाहाणयं क्यं तुमए । तक्केण मिक्खउं मिक्खयाहि खावेसि तुममेवं ॥२१॥ चितेइ इमे सम्माणदाणपरिओसघणसिणेहा वि । जइ न सहाया जाया ता किं जोहारमेत्तेण ? ॥२२॥ तह वि परिपुच्छियन्त्रो त्ति चिंतिउं जाइ संसइयहियओ । जोहारमेत्तभवणे साहइ सन्वं पि वृत्तंतं ॥२३॥ सो भणइ मइ जियंते निद्दल्यासेसदुक्ल संदोहे । वालविणिवायमेत्तं पि मित्त ! न भयं तुह जयम्मि ॥२४॥ ता साहस्र नियकज्ञं इय भणिए भणइ बुद्धिसारो वि । गिण्हित्तु सारदव्यं वचामो अन्नदेसम्मि ॥२५॥ भरिऊण सारदविणस्स रहवरं रयणिपढमपहरम्मि । नीहरिओ नयराओ तं सन्नद्धं पूरो काउं ॥२६॥ पत्तो य अवरदेसंतरम्मि तद्देसनयरनरनाहो । जाणित्तु बुद्धिसारं समागयं सम्मुहो एह ॥२७॥ नाऊण बुद्धिकलहंसकेल्लिलाविलासकमलसरं । सो वि नियमंतिमंडलसरोमिणत्त निवेसइ ॥२८॥

## इदानीमन्तरङ्गभावना---

मंती संसारिजिओ बुद्धीविन्नाणसंपयावसहो । पयईए वह्महसुहो दुहभीरू गुणनिवासिगहं ॥२९॥ जमसरिसो पुहइवई सइसुरिथयजणअतिक्रियागमणो । सच्छंदचरणसीको करुणारिहओ य सन्वस्स ॥३०॥ अकयन्नुयानिवासो विन्नेओ पढममंतिमित्तसमो । उवयारगुणअगेज्यो नेओ देहो सलयणो व्व ॥३१॥ भणियं च---

तहलालियस्स तहपालियस्स तहसुरिहगंधमिहयस्स । खलदेह ! तुज्झ जुत्तं ? पयं पि नो देसि गंतव्वे ॥२२॥ जह सो पढमो मित्तो सरणं मंतिस्स आवइगयस्स । मणयं पि न संजाओ देहो वि तहेव जीवस्स ॥२२॥ जह सो बीओ मित्तो नियकज्जपरायणो सुदेक्करसो । मंतिस्स न साहेज्जं दुिहयस्स तहाविहमकासी ॥२४॥ तह सयणा विन्नेया कित्तिमनेहा सकज्जतिल्लच्छा । परमत्थेण न किंचि वि जियस्स जंतस्स साहेज्जे ॥२४॥

भणियं च---

बंधवा सुहिणो सन्वे पिय-माइ-पुत्त-भायरा । पिइवणाओ नियत्तंति दाऊणं सिललंजलि ॥३६॥ अन्भुक्खंति य तं गेहं पियम्मि वि मए जणे । हिट्ठा तेणऽज्ञियं दन्वं, तहेव विलसंति य ॥३०॥ अत्थोवज्ञणहेर्जाहं, पावकम्मेहिं पेरिओ । एकओ चेव सो जाइ, दुग्गइं दुहभायणं ॥३८॥ जोहारमित्तमेत्ती मंतिसहाओ जहा तह्यमित्तो । तह अप्पपयत्तकओ वि होइ जीवस्स जिणधम्मो ॥३९॥

भणियं च--

थेवं थेवं धम्मं करेह जइ ता वहुं न सक्केह । पेच्छह महानईओ बिंदूहिं समुद्दम्याओ ॥४०॥

तहा---

इहलोइयम्मि कज्जे सञ्चारंभेण जह जणो तणइ। तह जइ लक्खंसेण वि परलोए ता सुही होइ॥४१॥ थेवोवयारविहिओ वि मंतिणा जह इमो तहयमित्तो। सरणं जाओ जीवस्स परभवे तह इमो धम्मो ॥४२॥

॥ योत्कारमित्राख्यानकं समाप्तम् ॥६१॥

सर्वे धनं सनिधनं स्वजनादयोऽिष प्रायो भृशं स्वभरणं प्रतिबद्धकक्षाः । मोहं विहाय तदमीषु जिनेन्द्रधर्मं जोत्कारमित्रमिव जन्मिहितं कुरुष्वम् ॥१॥

॥ इति श्री मदाम्रदेवस्रिविरचितवृत्तावास्यानकमणिकोशे जोत्कारिमत्रनिदर्शनजिनधमेवर्णन एकोनविंशोऽधिकारः समाप्तः ॥२१॥



# [ २०. नरजन्मरचाधिकारः ]

अनन्तरं जोत्कारमित्रनिदर्शनेन धर्मो व्यावर्णितः । साम्प्रतमेतत्कारणसामग्रीप्रधानतरमूलधनकल्पनरत्वप्राप्तावपि निजयोग्यतानु-रूपेण धर्मफलं प्राप्यते इत्येतद्भिधित्सुराह्—

## लद्धुं केइ नरत्तं सग्गसुहं नरसुहं न अजिति। हारिति केइ तं पि हु इह नायं विणयपुत्तेहिं॥२५॥

व्याख्या—'रुब्ध्वा' अवाप्य 'केचिद्' जीवाः 'नरत्वं' मनुष्यत्वं 'स्वर्गसुखं' देवलोकशर्म 'नरसुखं' मनुजसुखं वा 'अर्ज-यन्ति' विद्यप्ति 'हारयन्ति' नाशयन्ति 'केऽपि' निर्भाग्याः 'तद्पि' नरत्वम् । हुः इति पादपूरणे । 'इह' अस्मिन्नर्थे 'ज्ञातं' दृष्टान्तः 'विणकपुत्रैः' वाणिजकतनयैरित्यक्षरार्थः ॥२५॥

गर्भार्थस्त्वाख्यानकगम्यः तचेदम्

रमणीयमहावणसंडमंडिए सरवरेहिं संकिन्ते । अंतो बर्हि च चचर-चउक्क-चउमुह-तिगविभत्ते ॥१॥ नयरम्मि वसंतपुरे नायरयजणाण गोरवद्वाणं । निवसह सुद्दववहरणो नयसारो नाम पुरसेट्टी ॥२॥

अह अन्नया य को किर कुडुंबपयसमुचिओ महं होही ? । इय चिंताए तिण्हं पुत्ताण परिक्खणनिमित्तं ॥३॥ नियसयणबंधपमहं नायरयजणं निमंतिउं गेहे । भोयाविऊण विहिणा तस्स समक्खं भणइ सेट्टी ॥४॥ एएसि मह सुयाणं तिण्हं पि हु को कुड़ंबपयजोगो ?। तं चेव विसेसेणं जाणिस जोगो ति तेणत्तं ॥५॥ इय एवं ता तुम्हं समक्खमेए अहं परिक्खेमि । इय भणिउं वाहरिया तिन्नि वि ते पउरपञ्चक्वं ॥६॥ पत्तेयं गत्तेयं लक्त्वं दाऊण दविणजायम्स । ववहारत्थं देसेस पेसिया तस्समक्त्विमिमे ॥७॥ तो तेसि पुत्ताणं चितियमेगेणमम्हमेस पिया । पाएण दीहदरिसी धम्मपिओ सुइसमायारो ॥=॥ पाणचए वि अस्हाणमुवरि न कया वि चिंतइ विरूवं । केणावि कारणेणं ता नूणं एत्थ भवियव्वं ॥९॥ इय परिभाविय तहियं तह कहवि हु नियमईए ववहरियं । जह विढविज्ञण कोडी वरिसंते पुरिया तेण ॥१०॥ बीएण चिंतियमिमं मम पिउणो विज्ञए पभूयधणं । ता किं किलेसजाले पाडेमि मुहाए अप्पाणं ? ॥११॥ जइ सब्वं पि य विलसामि ता गओ कह मुहं पर्यसिस्सं ? तम्हा मूलं रक्खिय सेसं भक्खेमि किं बहुणा ? ॥१२॥ तइएणमजोगत्ता विगप्पियं नियमणिम्म मह जणओ । वृह्रत्तणदोसेहिं संपद्व कोडीकओ जम्हा ॥१३॥ तिहा लज्जानासो भयबाहल्लं विरूवभासित्तं । पाएण मणुस्साणं दोसा जायंति बृहृत्ते ॥१४॥ अन्नह कहमम्हे पट्टवेड देसंतरम्मि सड विहवे ? । इय परिभाविय सब्वं वरिसंते भिक्खयं दब्वं ॥१५॥ संपत्ता सन्वे वि ह नियस[म]ए वित्रयस्सरूवा ते । पूणरिव तहेव विहिज्म सेट्रिणा भोयणाईयं ॥१६॥ सयणाईण समक्तं पढमो संठाविओ कुडुंबपए । बीओ भंडारपए तइओ किसिमाइकज्जेस ॥१७॥ मज्झत्थेणं जणएण नियसुया जह इमे जणसमक्तं। सक्तयाणुरूवपयवीए ठाविया बुद्धिमंतेण ॥१८॥ तह चेव धम्मविसए जीवे ठावेइ कम्मपरिणामो । सकयाणुरूवसरिसे पयम्मि भणियं च जेणिममं ॥१९॥ जहा य तिन्नि विणया मूलं घेर्ण निभाया । एगो तथ लभए लाभं एगो मूलेण आगओ ॥२०॥ एगो मुळं पि हारिता आगओ तत्थ वाणिओ । ववहारे उवमा एसा एवं गम वियाण इ ॥२१॥ माणुसत्तं भवे मूलं लाभो देवगई भवे । मूलच्छेएण जीवाणं नरय-तिरिक्खत्तणं भवे ॥२२॥

## ॥ वणिक्पुत्रत्रयाख्यानकं समाप्तम् ॥६२॥

लब्ध्वा शुभं मनुजजन्म नरोऽर्जयन्ति, स्वःशर्मे केचन नरप्रभवं सुस्तं वा । निर्बुद्धयस्तदपि केचन हारयन्ति, ज्ञातं वणिक्तनयसत्रयमाहुरत्र ॥१॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवसूरिविरिचतवृत्तावाख्यानकमणिकोशे मूलधनकल्पनरजन्मव्यवहारसातादिप्रतिपादको विंशतितमोऽधिकारः समाप्तः॥२०॥



# [ २१. उत्तमजनसंसर्गिगुणवर्णनाधिकारः ]

लोकव्यवहारज्ञातेन धर्मव्यवहारलाभादिकमभिहितम् । लाभश्चोत्तमजनसंसर्गाद् भवतीत्युत्तमसंसर्गिविधेयतामाह—

## उत्तमजणसंसम्मी परमगुणाणं निबंधणं होइ । एत्थ पहाकर-वरसुय-कंबलसबला उदाहरणं ॥२६॥

व्याख्या—'उत्तमजनसंसिंगः' प्रधानजनसम्बन्धः 'परमगुणानां'[ सर्वोत्कृष्टगुणानां ] 'निबन्धनं' कारणं 'भवति' जायते 'अत्र' अस्मिन्नर्थे प्रभाकरश्च — ब्राह्मणपुत्रः वरशुकौ च---गिरिशुक-पुष्पशुकौ कम्बल-सबलौ च---श्रावकवत्सतरौ ते तथोक्ताः 'उदाहरणं' दष्टान्ता इति गाथावयवार्थः ॥२६॥ भावार्थस्त्वाख्यानकगम्यः । तानि चामूनि ।

## तत्र तावत् प्रभाकरास्यानकमास्यायते । तचेवम्-

सोवागावाणगमंडले व्व विलसंतमत्तनायंगे । नयरिम धरणितिलए दिवायरो वसङ् दियपवरो ॥१॥ चउदसविज्ञाठाणाण पारओ रायपउरजणपुज्ञो । विज्ञाजुयाणमहवा जणाण सन्वतथ कल्लाणं ॥२॥ तस्स य एगो पत्तो पहाकरो सो य तारिसपिया वि । विज्ञावियलोऽजोगाण हंत ! किं कुण उ सामग्गी ? ॥३॥ ज्यं रमेइ धाउं धमेइ वेसं समेइ पयईए । न कुणइ सिक्खं खल्ली पयईण जमीसहं नित्य ॥४॥ तह वि हु सो जणएणं निरंतरं सिक्खविज्जइ हियत्थं । अम्मा-पिऊगमहवा हिययमवच्चे हियं चेव ॥५॥ भणिओ वेयमहिज्जयु इहइं पि हु जेण गोरवट्टाणं । होहिसि वच्छ ! निरायं विडसाणं सेवणिज्जो सि ॥६॥ एवं भणिओ पभणइ को पढिउँगां दिवं गओ ताय ?। होही जं भवियव्वं विणा वि पाढेणमवरं च ॥७॥ बुभुक्षितैर्व्याकरणं न भुज्यते, पिपासितैः काव्यरसो न पीयते । न च्छन्दसा केनचिद्दधृतं कुलं. हिरण्यमेवार्जय निष्फलाः कलाः ॥८॥ पुणरिव भणिओ जइ वि हु बहुयं न पढिस तहा वि मह वयणा । गिण्हसु सिलोगमेगं बुज्भ तयत्थं च सो य इमी ॥१॥ उत्तमैः सह साङ्गत्यं, पण्डितैः सह सङ्कथा । अलुन्धैः सह मित्रत्वं, कुर्वाणो नावसीदति ॥१०॥ एवं वसणासत्तस्स जणयलच्छि च विलसमाणस्स । वच्चंति वासरा तम्स वेयकिरियाविउत्तम्स ॥११॥ अह अन्नया य जणओ तिह्रयणसाहारणेण रोएण । अच्चंतं अभिमूओ सो य पमत्तो रमइ जूयं ।।१२।। वाहरिओ वि हु जूएण छोहिओ भणइ एस एमि ति । एव पयंपंतम्स वि पंचत्तं पाविओ जणओ ॥१३॥ उद्देस भो ! तुज्झ पिया मंउ त्ति ता कुणस् तस्स मयिकच्चं । पभणइ निग्विणकम्मो संप्यमिव सो अजोगत्ता ॥१४॥ भो भो ! तं मह पियरं अणेण मग्गेण नीहरावेह । समगं चिय लोएणं जेणं वच्चामि पेयवणे ॥१५॥ एवमजोगत्तणओऽवहीरिओ सो मयम्मि पियरम्मि । निंदिज्ञह लब्छी वि ह समं गया जणयपन्नेहिं ॥१६॥ एवमणेणं न कयं पिउवयणं न वि य सिट्टलोयस्स । जाओ दुहाण भायणमच्चंतिममो जओ भणियं ॥१०॥ विद्रेप्यमपायमात्मना, परतः श्रद्धतेऽथवा बुधाः । न परोपहितं न च म्वतः, प्रमिमीतेऽनुभवाद्दतेऽलपधीः ।।१८।। तत्तो अनिव्वहंतो नयराओ निग्गओ सरइ पिउणो । तह वि अजोगत्तणओ न कुणइ पिउवयणसद्दहणं ॥१९॥ चितइ य सिलोगमहं कि उत्तमसंगयाइकारविओ ? । को किर दोसो ? नीएहिं ताव नीयं परिक्खामि ॥२०॥ तो दिद्वपच्चओ हं गरुएहिं समं तमायरिस्स।मि । इय परिभाविय नीयं ठक्करमेसो समल्लीणो ॥२१॥ विहिया य चोडदासी भज्जा तेणं तहा वरो मित्तो । तइओ तस्सेव य ठक्करस्स खड्डिकमायंगो ॥२२॥ अह अन्नया य रन्ना वाहरिओ ठक्क्रो समं तेण । पत्तो पहाकरो वि हु सो उण पंडियपिओ राया ॥२३॥ वत्था-ऽऽसणप्पयाणा पद्दिवयहं भरण-पोसणं वहद्र । पंडिच्चरंजियमणो पंचण्हं पंडियसयाणं ॥२४॥ जाए समाणसील-व्वसणेसुं सुक्लिमिइ विवायम्मि । कहमवि य दइवजोगा कस्स वि न पयट्टए एयं ॥२४॥ कइया वि हु पिउपासे तेणं तं पढियमासि विष्पेण । ता तेण तेसि पुरओ पढियमसेसं पि तं च इमं ॥२६॥ मृगाः मृगैः सङ्गमनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिस्तुरगाम्तुरङ्गैः । मुर्खाश्च मुर्खैः सुधियः सुधीभिः, समानशील-व्यसनेषु सख्यम् ॥२०॥ तो तुद्देणं रक्षा दिन्नं गामसयसंजुयं नयरं । तेण वि भणियं मह ठक्कुरस्स जीवणिममं देहि ॥२ =॥ तो तस्स पभावेणं जाओ सो पैवररुच्छिविच्छिड्डो । तुरय-रह-जाण-वाहणसोहाभवणं जओ भणियं ॥२९॥ सोहेइ सुहावेइ य उवभुंजंतो रुवो वि रुच्छीए । देवी सरस्सई पुण<sup>्</sup>असमत्ता कं न विनडेइं ? ॥३०॥ ओलिगिऊण निवइं पत्थावे ते गया पसायपुरं । अह किम्म वि अवराहे रुट्टेणं तेण मायंगो ॥३१॥ सो वज्ञितो आणत्तो मरणाओ मोइओ दियवरेण । एगं समहऽवराहं सामि ! वरायस्स एयस्स ॥३२॥ तीए वि हु दासीए गब्भपभावाओ दोहलो जाओ । सुयसिरसिनिद्धट्टक्ररमऊरपोयस्स मंसिन्म ॥३३॥

१. पडर० रं०। २. असमगा रं०।

तेण वि तं रक्खेउं विइन्नमबरस्स मंसमेईए । एवं कयाणि तेणं महोबयाराणि सव्वाणि ॥३४॥ भोयणसमए संभरइ ठक्रो तं मयूरमनियंतो । गविसावइ सञ्वत्तो जा कत्थ वि सो न उवरुद्धो ॥३५॥ दीणाराणं गंठीए संठियं दंसिज्जमहूसयं । घोसावइ नियनयरे पडहयमेसो मयूरकए ॥३६॥ जो कहड़ मयुरसङ् सो अभयं लहड़ तह य दीणारे । पच्छा नाए काही दसहं सारीरियं दंडं ॥३०॥ इय सोऊणं तीए दासीए चिंतियं क्रयम्बाए । मह अन्नो वि हु होही भत्ता गिण्हामि ता दव्वं ॥३८॥ इय परिभाविय छित्तो पडहो पावाए जंपियमिमीए । मह सामि ! समुप्पन्नो दोहरूओ मंसविसयम्मि ॥३९॥ एएणमवरमंसं दाउमसत्तेण निद्धयमणेण । वारंतीए वराओ मंसफए मारिओ मोरो ॥४०॥ तेण वि अपरिक्लियकारएण निम्चिणसिरोमणिसमेण । तस्सेव अप्पणो खड़िगस्स वज्को समुवणीओ ॥४१॥ तेणुत्तं भद्द ! मए तुमं पि मरणाओ मोइओ आसि । ता मुखसु ममं एत्तो वि जामि, देसंतरं दूरे ॥४२॥ तेणुत्तं जुत्तिममं परमेसो मित्त ? ठक्कुरो दुट्टो । तुमए पूण अधरद्धं गरुयं ता कह मुयामि अहं ? ॥४३॥ वितियमिमेण दृद्दं माहप्पिमाण ताण सञ्चाण । उत्तमिनिंह सेवे धि द्वी ! नीयस्स पयईए ॥४४॥ उवयरियं जं तं पि हु एगपए चिय कहं पि हु पलाणं ? । जइ वा नीयस्स कयं छारे हुणियं जओ भणियं।।४५॥ उवयारसहस्सेण वि तिन्नि न घेप्पंति तिहुयणे सयले । वेसा अविवेयपहू दुज्जणलोओ तह चेव ॥४६॥ सो वि हु समप्पिउमां मऊरमाभासियं नियं सामि । मणयं सरुज्जहिययं सन्धि ति भणितु निश्संतो ।।४७।। गच्छंतो संपत्तो रयणउरं तत्थ रयणरहराया । तस्स सुओ कणगरहो तं पासिय भणइ दियपुत्तो ।।४८:। अहयं माहणपुत्तो तुमं पि गुणगेह ! रायपुत्तो सि । जइ भणिस तुज्झ पासे अच्छामि अहं कुमारो वि ॥४९॥ इमिणा पुरोहियपए पञोयणं मह पुरा भवड तम्हा । सम्माणदाणपुव्वयमहमेयं संगहिस्सामि ॥५०॥ परिभाविकणमेयं पभणइ तं भद्द ! मज्भू पासम्मि । अच्छस् तं मह मित्तो तह सञ्चमहं भलिस्सामि ॥५१॥

भणियं च-

पाऊण पाणियं सरवराओ पिट्टिं न देइ सिहिडिंभो । होही जाण कलाओ पयइ चिय साहए ताण ।।४२।। इय सो सहिरसमच्छइ पेच्छइ तत्थ य पहाणसेट्टिस्यं । अणुदिणमेव मणोरहनामं तं कुणइ नियमित्तं ।।५३।। अवरा वि पिंडवासे गुणगेहं नाम निग्गया वेसा । नामेण रइविलासा संगिहया सा वि घरवासे ॥४॥। एवं सो तिहि वि समं परोप्परं वृहुमाणपणयगुणो । चिट्टइ निव्वुयिहयओ सुमरंतो जणयिहयवयणं ॥५५॥ अह अन्नया य हेडाउडेिहं देसंतराओ दो तुरया । सव्वंगलक्सणजुया समप्पिया पुहइवालस्स ॥४६॥ आरूढा तेसु कुमार-माहणा जाव वाहिउं लग्गा । कड्डंताण वि ताणं ते चिल्या काणणाभिमुहं ॥५०॥ नायमिमे जह विवरीयसिक्सगा तयणु आंबलीहेट्टा । गच्छंतेण दिएणं गिहयं आंबलगितगमेयं ॥४०॥ गुरुणो रुक्खाओ तयं नाणाइतिगं व पुन्नवंतेण । भवतण्हाहरणसमं परिणामसुहं च संपत्तं ॥५०॥ तो सित्ता दुहजणयं भवकंतारं व राग-दोसेहिं । अवसेहिं तेहिं तुरएइऽमाणुसं निज्जलमरन्नं ॥६०॥ तो कणगरहकुमारो बाढं तण्हाए पीडिओ संतो । भणइ कुओ वि हु आणेहि पाणियं जंति मह पाणा ॥६१॥ धीरो होसु त्ति पर्यपिऊण जा तिम्म जोयइ जलं सो । ताव न पत्तं कहमिव ता दिन्नं आंबलगमेगं ॥६२॥ आसायइ जाव तयं ता अमयकला वियंभिया कंठे । एवं बीयं तइयं तो पत्तो चेयणं कुमरो ॥६२॥ मणयं वीसत्थमणा तिम्म अरन्निम्म जाव चिट्टित । ता भोयण-पाणजुयं संपत्तं रायसेन्नमिव ॥६४॥

जओ---

आवइगओ वि नित्थरइ आवयं तरइ जलहिपडिओ वि । रणसंकडे वि जीवइ जीवो अणुकूलकम्मवसा ॥६५॥ संपत्ता नियनयरे कमेण नियनियपएसु संठविया । जणयाइएहिं सन्वे संपत्ता सगुणमाहप्पं ॥६६॥ इय सन्वाण वि तेसिं सिणेहसाराणमइवयइ कालो । जम्हा पवडूमाणा परिणामसहा स्रयणमेची ॥६७॥

अह कइया वि पुरोहियजायाए तीए रइविरुत्साए । गब्भाणुभावजिभे संजाओ दोहरूो अहमो ॥६८॥ रायसुयं कीलंतं दृहुणं पंचवरिसदेसीयं । जाणइ मणस्मि एसा जइ मंसिममस्स भक्खेमि ॥६९॥ तं साहिउमचयंती संजाया दुब्बलंगिया अहियं । पृष्टे अविसिद्धं पि हु फहियं कह कहवि तं परूणो ॥७०॥ तेणत्तं किमसंगयमहामयं सुयण् ! परियस्सामि । कीस किसोयरि ! न कहियमेत्तियकालं विणा कज्जं ॥७१॥ कमरं गोविय दिन्नं मंसमिमं।ए सुसाउरसमवरं । तो सा पृरियवंद्या सुहेण तं गन्भमुव्वहद्द ॥७२॥ साराविओ कुमारो भोयणसमयम्मि जाव नरवङ्गा । ऋत्य वि य तो न लद्धो नयरम्मि गवेसिओ वेसो ॥७३॥ तं वइयरमायन्तिय गणिया धणियं धसिक्कया हियए । दहिया दिक्कयकम्मं निंदि उमप्पाणयं रूगा ॥७४॥ बिल किजाउ मह जम्मो कि न मया अकहिकण पाविममं ?। कि जीविया करिरसं भिक्खिय तं पूत्तनररयणं ॥७५॥ ता पुँचिछउं मणोरहसेद्रिमुवायं करेमि किंपि अहं ? । जा नरवइपासाओ मह पड़णो न भवड़ अणत्थो ॥७६॥ तो गंतूणं गुज्झं निवेइयं सेट्टिणो अणेणावि । पेच्छ विरूवं केरिसमाविडयमिमं ? ति चिंतेउं ॥७०॥ धीरा होस समग्गं सुत्थमहं काहमिइ पयंपंतो । जाव न वच्चइ ता सिम्घमेव गंतं निवसपासे ॥७८॥ भणियं सुदुक्लमेईए देव ! पावं मए कयं एयं । ता मिरससु पिसऊणं अवराहं मञ्भू पावाए ॥७९॥ इय जाव पायवडिया मरिसावइ ताव सेट्टिणा भिणयं । मह गेहिम्म रमंतो दुईरपिंडओ मओ कुमरो ॥८०॥ एव खमावंताणं दुण्ह वि निवइं समागओ विष्पो । पभणइ जइ सच्चमिमं मह दोसा ता मओ कुमरो ॥८१॥ नियगरुययाए सामिय ! मह दोसावणयणस्यमेयाणि । अल्लाहराणि बोल्लंति देव ! ता कुणसु जं जुत्तं ॥८२॥ ता जायपचओं सो सन्वेहिं खमाविओ पयत्तेण । पभणइ जइ एविममं तो खिमयं तह मए मित्त ! ॥ = ३॥ जेणेस मञ्क्त भवओ लाभो रज्जाइओ निरवसेसो । कि बहुणा ? मम संपद्द पविट्टमामलयमेगमिमं ॥८४॥ इय वयणं सोऊणं प्रोहिओ नियमणे विचितेह । सन्वेसि गरुयत्तं विसेसओ राहणो जेण ॥८५॥ सो तारिसगुणभवणं देवकुमारोवमो सुओ पढमो । आमरुगमोल्लपरिकप्पणाए गणिओ गुणहेण ॥८६॥ ता सन्बहा वि यहयं संपद्म मह परिणयं जणयवयणं । एवं मणयं सत्थाणि जाव जायाणि सञ्चाणि ॥८७॥ तो विन्नतो बीए दिणम्मि विप्पेणमज्ज सैपरिजणो । घरभोयणकरणेणं सपसाओ होउ मह देवो ॥८८॥ तहविहिए विहिपुव्वं भोयावेउं सपरियणं रायं । भुत्तत्तरे य तत्थ वि वीसंताणं सुसत्थाणं ॥८९॥ केऊर-कडय-कुंडल-महरिहहार-ऽद्धहारमाईहिं । आहरिऊण कुमारं रन्नो अंके निवेसेइ ॥९०॥ तं पासिऊण राया रुज्जाए अहोमुहो ठिओ जाव । ता भिणयं पहु ! किमयं हरिसद्दाणे वि हु विसाओ ॥९१॥ हरिसट्टाणं मह मित्त ! केरिसं ? जस्स मोल्लमवि नित्थ । तं आमलगं मोहाऽमिहयमहम्मेण जेण मए ॥९२॥ तो तेण जणयवयणं संसम्गिगयं पयासियं सन्वं । तं सोउं सन्वो वि हु रायाई रंजिओ लोओ ॥९३॥ भोत्तुणं रज्जसिरि उत्तमसंसग्गिजायबहुमाणा । संपत्ता सन्त्रे वि हु गुणबहुमाणेण सुगईए ॥९४॥छ॥

## ॥ प्रभाकराख्यानकं समाप्तम् ॥६३॥

## इदानीं वरशुकाख्यानकमाख्यायते । तद्यथा-

अस्ति काचिद्रण्यानी विस्कूर्जस्बड्गभीषणा । सिंहनादकृतोत्कम्पा दुर्गा सङ्ग्रामभूरिव ॥१॥ सङ्घिदितशुद्धवंशा विराजिगुणसङ्गता । फलाव्यविस्फुरद्वाणा धनुर्यष्टिरिवासमा ॥२॥ युग्मम् ॥ तस्यां समुन्नमच्छाखे साधाविव तरौ क्वचित् । एका शुकी सदाकारा समास्ते भर्तृसङ्गता ॥३॥ अन्यदाऽसौ स्वके नीडे सुषुवे कीरयुग्मकम् । सङ्गक्षणं लसत्यक्षं सीतेव तनयद्वयम् ॥४॥ जगृहे तापसेनैकस्तयोभिंल्लेन चापरः । स्वकं स्वकं समाचारं तौ ताभ्यां शिक्षतौ शुकौ ॥५॥ अथापहृत्य तन्नौचैरववेनाऽऽनायि भूपतिः । तं दृष्ट्वा लात लातेति न्यगादीद् भिल्लकीरकः ॥६॥

१. पुच्छियं रं । २. निःश्रेगीपतितः रं । ३. सपउरजणो खं ० रं ० ।

नंष्ट्वा राजा ततः स्थानाद् गतो यावत् तपोवनम् । तावत् तत्र शुकोऽवादीदेतैत मुनिपुक्कवाः ! ॥७॥ स्विन्नोऽतिथिः समायातो विधत्तातिथ्यमञ्जसा । ततो राजा तकच्छुत्वा तदन्तिकमशिश्रियत् ॥८॥ अथो राज्ञा शुकः पृष्टस्त्वत्समोऽन्यो मयेक्षितः । परमन्तरं महद् विद्यो न हेतुं सोऽभ्यधाच्छुकः ॥९॥ माताऽप्येका पिताऽप्येको मम तस्य च पक्षिणः । अहं मुनिभिरानीतः स च नीतो गवाशनैः ॥१०॥ गवाशनानां स गिरः शृणोति, अहं तु राजन् ! मुनिपुक्कवानाम् । प्रयक्षमेतद् भवताऽपि हष्टं, संसर्गजा दोष-गुणा भवन्ति॥११॥ ॥ वरश्रकाच्यानकं समासम् ॥६४॥

#### अधुना कम्बल-सब्लाख्यानकं व्याख्यायते । तद्यथा---

अत्थि महुरापुरीए पासजिणेसरपवित्तियधराए । नामेणं जिणदासो जिणदासी साविया तस्स ॥१॥ सो य केरिसो ?—

> जीवाइपयत्थविक जिणपवयणरागरर्त्तामंज-ऽट्टी । धम्माओ न चालिज्जइ देवेहिं जक्ख-रक्खेहिं ॥२॥ पंचिहं अणुव्वएहिं गुणव्वएहिं च तिहि वि परिसुद्धो । बहुबीय-ऽणंतकाइय-कम्मादाणाण वि नियत्तो ॥३॥ सामइयमुभयसंझं चीवंदण-पूयणं च तिकालं । अट्टमि-चउद्दमीस य चउव्विहं पोसहं कुणह ॥४॥ असणं पाणं पत्तं उवस्सयं सयणमासणं वत्थं । ओसहमाई वियरइ अतिहीणं संविभागम्मि ॥५॥ पढइ सुणेइ गुणेइ य एगमा। भायए नमोक्कारं । तव-नियम-भावणाइस सावगिकचेस उवउत्तो ॥६॥ तेहिं पचक्लायं जाजीयं चउपयस्स सव्वस्स । गिण्हंति दहियमाइय निच्चं गोउल्यिहत्थाओ ॥७॥ जाया सिणेहबुद्धी परोप्परं तेसिमित-जंताणं । गोउलियविवाहम्मि य कयाइ सोहा कया तेहिं ॥८॥ वत्थाऽऽभरणाईहिं तेहिं य तुट्टेहिं तस्स सङ्गस्स । उवणीया सियवन्ना गोणज्ञवाणा दुवे परमा ॥९॥ सो भणइ मज्भ नियमो परिगाहे चउपयम्स काउं जे । ताणि पुणो तस्स गिहे बंधित् गयाणि सद्वाणं ॥१०॥ सो वि य सङ्घो चिंतइ बाहि मुका इमे उ लोगेहि । वाहिज्जंति चरंति य अफासुयं हरियमाईयं ॥११॥ तो ते गिहृद्वियाणं फासुयचारीए गल्यिमुद्रुएणं । खाणेण य सो तेसि करेइ सब्वं पि अक्खुणं ॥१२॥ अट्रमि-चउहसीम् उववासं करिय धम्मसत्थाइं । वाएइ तेसि पुरओ ते सन्नी ताणि सोऊणं ॥१३॥ भद्दयित्ता जाया जिद्दवसं सावगो न जेमेइ । तिद्दवसं सहभावा आहारं ते वि वज्जिति ॥१४॥ सङ्घस्स तेसु जाओ बहुमाणो समहिओ सिणेहो य । उवसंतप्पा एए भवियचित्त ति नाऊणं ॥१५॥ भंडीरमणे जत्ता जाया नीया य ते अपुच्छाए । सावगमित्तेण तर्हि जोएत्ता नियफिरिकाए ॥१६॥ अन्नस्स एरिसो नित्थ एव सिंगारमुञ्वहंतेण । अन्नन्नेहि य सिद्धं धवाडिया ते य वसहेहिं ॥१७॥ ते य बलिहा छिन्ना सङ्गगिहे तेण आणिउं बद्धा । न चरंति ते य उदयं पियंति अइविहरसव्वंगा ॥१८॥ विन्नायवइयरेणं सङ्केण य खिज्जिउं बहुपयारं । भत्तं पश्चक्खाविय दिन्नो तेसिं नमोक्कारो ॥१९॥ तो मरिउं सहभावा नागकुमारा महिङ्किया जाया । उत्तमजणसंसम्गी एवंगुणकारिया होइ ॥२०॥ उत्तमगुणसंसग्गी जह एएसि गुणावहा जाया । तह अन्नस्स वि जायइ ता एईए कुणह जत्तं ॥२३॥

॥ कम्बल-सब्लाख्यानकं समाप्तम् ॥६५॥

कंबल-सबलकहाणयमेयं बीयं तु चंदणज्ञाए। किविविरइयमेव मए गुरुबहुमाणाओ लिहियमिमं ॥२४॥ वैदम्ध्यमावहित धर्ममिति विधत्ते, सद्योगतां प्रथयित प्रशमं करोति । कीर्ति च शुभ्रशरद्भरुचि तनोति, साङ्गत्यमुत्तमजनैस्तदतः कुरुध्वम् ॥१॥ ॥इति श्रीमदाम्रदेवस्रिविरचिवृत्तावास्थानकमणिकोशे उत्तमजनसंसर्गिगुणवर्णन

पकविंशतितमोऽधिकारः समाप्तः ॥२१॥

१. एतदाख्यानकमणिकोशकर्तृश्रीनेमिचन्द्रसूरिविरचिते प्राकृतमहावीरचरित्रे इत्यर्थः।

## [ २२. इन्द्रियवशवर्त्तिप्राणिदुःखवर्णनाधिकारः ]

कुसंसर्गि-सुसंसर्गिवशाद् दोष-गुणावभिहितौ । कुसंसर्गिदोषश्चेन्द्रियवशगानां भवतीत्यतो गुणस्थितैरपि तद्धिश्वासो न विभेय इत्यसुमर्थमभिधित्सुराह—

## वीससियव्वं न य इंदिएसु तव-नियमसुद्विएहिं पि । जह उवकोसगिहगओ महातवस्सी वि संखुहिओ ॥२७॥

न्यास्त्या —'विश्वसितन्त्र्यं' विश्वासः फर्तन्यः 'न च' नैव 'इन्द्रियेषु' इन्द्रिय विषये[पु] तपो-नियमसुस्थितैरपि आस्तामपरैः इत्यपेरर्थः अत्रार्थे । दृष्टान्ताना(न्तमा)ह्—'यत्' यस्मात् कारणाद् 'उपकोशागृहे' कोशालघुभगिनिवेश्मनि 'गतः' स्थितः 'महातपस्त्र्यपि' विकृष्ट्रतपश्चरणशोषितोऽपि 'संक्षुभितः' धर्मात् स्खलित इत्यक्षरार्थः ॥२७॥

भावार्थस्त्वाख्यानकगम्यः । तच्चेदम्—

नंदंतयम्म नवमम्म वट्टमाणिम्म नंदिनवहिष्म । कप्पयवंसपभूए सयडाले मंतिणि मयम्म ॥१॥
तह पव्वह्यम्म पवित्त-थूलभद्दिम थूलभद्दिम । संभूयविजयपासिम तिम्म गच्छिम्म खमगितगं ॥२॥
एगो सिंहगुहाए सप्पबिले मंडुकासणे तइओ । चटमासियिम्म नियमे एएहिं तिहिं वि पिडवन्ने ॥३॥
चिरपिरिचियाए सरसाए गाढपेमाणुरायरत्ताए । सिंगारकोवियाए रूवाइगुणेहिं अहियाए ॥४॥
कोसावेसाए गिहे करणजयद्वाए निच्चभुत्तीए । विहियपहन्ने सिरिथूलभद्दसाहुम्मि पज्जंते ॥५॥
गुरुपिडवित्तं दट्टुं समच्छरो बीयविरसयालिम्म । सीहगुहाइत्तमुणी आगच्छइ वेसभवणिम्म ॥६॥
तीए भइणी भणिया तह स्रोहसु जह न होइ वयभंगो । तीए कडक्सविक्तवेषमोहिओ जाव सो खुहिओ ॥७॥

जओ---

उप्पयं गयणमग्गे रुंजं किसणत्तणं पयासे । तह वि हु गोव्बरईडो न पावए भमरचरियाइं ॥८॥

तथा---

अहो ! का काकानामहमहिमका हंसविहगैः ?, सहामर्षः सिंहेरिह हि कतमो जम्बुकतुकाम् ? । बत ! स्पर्धा कीद्दक् कथय कमलैः सैवलततेः ?, सहाऽस्या सिद्धः खलु खलजनस्यापि कतमा ? ॥९॥ तीए जहा पेसविओ कंबलरयणस्स जायणिनिमत्तं । पाउसकाले नेपालविसयनरनाहपासिन्म ॥१०॥ तं जह कंबलरयणं समिप्पयं तीए जह नियंतस्स । खित्तं असुइद्दाणे सोयंतो तं च सिक्खविओ ॥११॥ भयवं ! तं सुइदेहो सीलालंकारभूसिओ सययं । मह असुइसरीरवसा तुमं पि एयारिसो होसि ॥१२॥ ता तं एयं सोयसि न उणो गुणरयणहरूरमप्पाणं । ता इयगए वि भयवं संभरसु पवित्तनियपर्यावं ॥१३॥

किंच---

सीलु सुनिम्मलु दीहकालु तरुणत्ति पालिउ, भाण-ऽज्भयणिहिं पावपंकु तवचरणिहिं खालिउ।
इय हालाहलिविससिरच्छ विसयास निवारिहं, उज्जलवन्नु सुवन्नु धम्चिउ मं फुक्कइं हारिह ॥१४॥
अन्मिसिउ वीरपइन्नाण वरु, आविज्ञिउ मुणिगुणहं गणु । ता संप्र उवसिम धरिह मणु, आवर् तुरिउं जर-मरणु ॥१५॥
ता मुणगु भो महायस ! इंदियवसगस्स अत्तवियलस्स । सिरिथूल्भद्दमुणिणा का तुह सह तेण समसीसी ? ॥१६॥
पेच्छसु मह भइणीए सोहग्गम्लणेए रइवियङ्काए । पयिष्ठयमयणिवयाराए पइदिणं दिढपइन्नो सो ॥१०॥
वाओलीए मंदरगिरि व्य निक्कंपभाणिथरिन्तो । तिलतुसमेत्तं पि हु नेय चालिओ अहह ! स महप्पा ॥१८॥
तं पूण मए वि अहिट्टगुणसरूवाए बोहिओ एवं । ता पुरिसाणं पश्चक्खमंतरं दीसए गरुयं ॥१९॥

अवरं च--

१. ०रकीडो रं०।

समरे मरंति जरुणे विसंति निवर्डति गिरिसिरमाओ । जे उण करणाणि जिणंति तिहुयणे ते जणा विररूा ॥२०॥ जम्हा—

जाण रमणियणभमुहाधणुनिम्गयसियकडक्सभिक्षीहिं । सील्रकवयं न भिन्नं नमो नमो ताण वीराणं ॥२१॥ ता भद्द ! संपर्य पि हु सुगुरुसयासिन्म वच्च दुच्चिरियं । आलोइकण सम्मं संजमभारं समुव्यहसु ॥२२॥ इय तीए सिक्सविओ भट्टपइन्नो क्लिक्सवयणो सो । अणुसासिओ सगुरुणा पयिडयसल्लो वयं चरइ ॥२३॥ तह सव्वं नेयव्वं आक्स्सगिववरणाओ वित्थरओ । इह गंथगोरवभया क्तिथरओ नो मए भिणयं ॥२४॥ ॥ उपकोशागृहगततपस्थ्याक्यानकं समासम् ॥६६॥

स्यान्मतिः - इन्द्रियाणां समीहितपूरणेन सुखितस्य पूर्वदोषासम्भव इति एतदपि नास्ति, यत आह-

## जो होइ इंदियवसो सुहमण्यं तस्स दुक्खमइबहुयं । भद्दा-माहुर-निवसुय-नराय-सुकुमालियाणं व ॥२८॥

अस्या व्याख्या—'यः' मूढः प्राणी 'भवति' जायते 'इन्द्रियवशः' करणपरतन्त्रः 'सुखं' शर्म 'अरुपं' स्तोकं 'तस्य' इन्द्रियवशगस्य 'दुःखं' तद्विपरीतं 'अतिबहुकं' प्रभृतम् । दृष्टान्तानाह—भद्रा च—श्रेष्ठिभार्या माधुरश्च—मथुराभवो वणिकतनयः नृपसुतश्च राजपुत्रो गन्धियकुमारः नरादश्च—नरमांसभक्षको नृपः सुकुमारिका च—नृपभार्या तास्तथोक्तास्तासामिव इत्यक्षरार्थः ॥२८॥ भावार्थ-स्वाख्यानकेभ्योऽवसेयः । तानि चामूनि ।

## तत्रापि तावत् क्रमागतं भद्राख्यानकमभिधीयते । तचेदम्-

आसीह वसंतपरे छंदन्मि व पवरजइसमाइन्ने । नरगणकिलए बहुवित्तसंजुए पयपहाणिन्म ॥१॥ अणुसरियविबुहममाो पुट्याभासी पहाणसत्तिज्ञुओ । धणनाम सत्थवाहो निवसइ अणुहरियदिवसयरो ॥२॥ पर्यक्ष बुद्धिज्या सुपचया सुस्तरा य गुणकलिया । तस्त य भहा भज्जा सुपया वायरणवित्ति व्य ॥३॥ अह अन्नया य धणओ भद्दं मोत्तृण निययगेहिम्म । अत्थोवज्जणकज्जे संचलिओ अवरदेसिम्म ॥४॥ तद्दासीओ अन्नस्मि वासरे हट्टमज्भायारम्मि । कज्जेण गया केणवि उस्सराओ पडिनियत्ता ॥५॥ अंबाडियाहि ताहि भणियं मा कुप्प सामिणि ! तमज्ज । जेण निमित्तेण ठिया इत्तियवेलं तयं सुणस ॥६॥ नामेण पुष्फचलो महरसरो मुणियगीयविन्नाणो । नियगीयपुरवसीक्यअसेसपुरनारि-नरनियरो ॥७॥ सो गायंतो दिहो कलकंठो विरहिविहियउकंठो । तम्गीयपरवसाणं जाया अम्हाण वेल, ति ॥८॥ तं निस्पणिज्ञण तत्तो पभणइ भद्दा कया वि अम्हं पि । दरिसेयव्वो ति पर्यपियम्मि तं ताहि पडिवन्नं ॥९॥ अह अन्नदिणे कत्थइ पारद्धा देउले महाजत्ता । नियदासीहिं समेया समागया तत्थ भद्दा वि ॥१०॥ एत्तो य पुष्फचुलो सयलं रयणि पि गाइउं खिन्नो । देवउलपिट्टिभाए चिट्रइ जा निच्भरं सत्तो ॥११॥ कुणमाणाए पयाहिणमेसो भद्दाए दंसिओ ताहिं । सो एस पुष्फचूलो सामिणि ! गंधव्विओ सुयइ ॥१२॥ दृहूण तं विरूवं कसिणं उद्दंतुरं कविरुकेसं । पभणइ भद्दा जस्सेरिसाऽऽगिई को गुणो तस्स ? ॥१३॥ इय एवं जंपंती उब्बिगा तम्मि सा विरूविम्म । निद्दीविज्ञण तत्तो तद्दाणाओ गया सगिहं ॥१४॥ पच्छा तप्परिसेहिं निवेद्दए तीए वद्दयरे तस्स । तो सो कुविओ विरहय धणचरियं गीयबंधेण ॥१५॥ जह भद्दाए नियगिहं भलाविउं परियणेण सह चलिओ । जह अवरदेसनरवइपसायदाणेण लद्धजसो ॥१६॥ विदिवित् भूरिदव्वं नियदेसं पइ जहा पिंडिनियत्तो । जह नियगेहे पविसइ तह गायइ महुरमेसा वि ॥१७॥॥ पियविरहजल्लाजालाकरालिया हरियहिययवावारा । तग्गीयसवणविवसा जाणइ किर एइ मह भत्ता ॥१८॥ पविसइ गिहन्मि ता जामि सम्मुहा इय विगप्पियं तरसा । उवरिमतलाओ मेल्लाइ विवसा सव्वंगमत्ताणं ॥१९॥ ताव सहस त्ति पडिया मुक्का पाणेहिं पुष्फचूलो वि । तज्जीवियं व घेतुं नट्टो अन्नत्थ चोरो व्व ॥२०॥

॥ भद्राख्यानकं समाप्तम् ॥६७॥

## अधुना माथुरास्यानकस्यावसरः, तच्च भावद्विकाक्यानके भणिष्यते । अतः क्रमप्राप्तं नृपसुतास्यानकमारभ्यते । यथा---

नयरम्मि वसंतपुरे नवसंतपुरे रणंगणेकरसो । आसि नरसीहराया रायायवसियजसप्पसरो ॥१॥ तस्साऽऽसि पढमकुमरो जिणयं भुवणिम जेण अच्छरियं । जणमेगमुहं काउं नियगुणगहणे बहुमुहं पि ॥२॥ सव्बत्थ बत्थुजायं जं जं पेच्छइ स जिम्बए तं पि । इट्टा-ऽणिट्टेसु सया राय-विराए कुणड कमसो ॥३॥ नाऊगडचासत्तिं सिग्वंतो गुरुयणेण सिक्खविओ । एवं अइप्पसंगी न ज्ञज्ञए वच्छ ! तुम्हाणं ॥४॥ मा कुणस दगुंछमसोहणस्मि मा सोहणस्मि अणुरायं । जम्हा दुन्नि वि जीवाण कारणं कस्मबंधस्स ॥५॥ अवरं च सुगंधं वि हु कप्पूराई सरीरसंसग्गा । जायइ दुगंधरूवं ता जुज्जह न इह अणुराओ ॥६॥ खरमडयगंधवासिय जलाइवरसुरहिवत्थसंजोगा । जाय६ सुरहिसम्बवं तं पि न विउसा दुगुंछंति ॥७॥ ता पोग्गरुपरिणामस्मि एरिसे वच्छ ! होसु मज्झत्थो । मा होउ [तुह] अणत्थो कइया वि असोहणग्वाए ॥८॥ एवमणुसासिओ वि हु गुरूहिं न हु मुयह गंधवसणं सो । भमइ य जिग्वंतो परिमलहुबस्पृणि सव्वस्थ ॥९॥ तो सन्वत्थ वि जायं नामं गंधिपओ त्ति कुमरस्स । कुणइ य आरुहिऊणं बहुसो वि हु गरुयनावाए ॥१०॥ मणहरसिल्लंदोलणकेलिं कल्लोलिणीए गंतूण । समवयवयंसिवलिसिरविलासिणीवमापरियरिओ ॥११॥ अह से सविकाजणणी तं विलसंतं विलोइउं पावा । चिंतइ रज्जं होही इमस्स न हु मज्म पुत्तस्य ॥१२॥ ता मारिजाउ एसो त्ति चिंतिउं रुहुपुढे विसं बद्धं । उस्सिधियमेत्तेण वि मरणं संपज्जए जेण ॥१३॥ तो तं समुगगयम्मि मंजूसासत्तगस्स मज्यतम्म । तं पि हु पिन्खिविकणं पवाहिया उवरिमे तिन्वे ॥१४॥ तत्तो तरंगिणीए तरमाणी दिष्टिगोयरं पत्ता । कुमरस्स तओ तेणं तं विसमुस्सिघियं घेत्तुं ॥१५॥ गुरुविसमाहप्पेणं खणेण कुमरो परव्यसो जाओ । तत्तो विसभीएहिं व मुक्को पाणिहं सहस ति ॥१६॥

#### ॥ नृपसुतास्यानकं समाप्तम् ॥६८॥

## अधुना नरादास्यानकं व्यास्यायते । तद्यथा---

अत्थि सुसीमा नयरी नयरी संकुणइ कावि जीए समं। सययं युश्थियजणया जणयाइजणाण कयपूया ॥१॥ जो न पिडवन्नराओ गुणेसु पिचय स भन्नइ नराओ । पायडअवन्नराओ तं राया रक्सइ नराओ ॥२॥ जन्हा उ सो नरं माणुसं ति अत्तित्ति भक्सइ निसंसो । तेण नरायं तं वज्ञरंति अन्ने उ सोदासं ॥३॥ सो पर्या वस्ति वसेसओ मंसलोलुयाकलिओ । मंसं च सूययारप्पमायओ केण वि हियं से ॥४॥ तेण वि भयभीएणं माणुसमंसं सुसंभियं काउं । परिवेसियमस्साऽऽसाइयम्मि पुट्टो कुओ एयं ? ॥५॥ तेण वि निब्बंधेणं निवेइए तम्मि चेव नरमंसे । रसलोलयाए लुद्धां एगेगं माणुसं हणइ ॥६॥ तस्स भएणं सन्वो नायरलोओ पलाइउं लग्गो । संकलियाए निबद्धो माणुसमेगं समप्पे ॥०॥ एवं वच्चइ कालो कयाइ पउरेहिं मंतियं एयं । एसो रक्ससपर्या ता णण न कज्जमम्हाणं ॥८॥ रज्जे निवेसिज्यं तस्स सुयं सम्मएण सन्वेसि । अडवीए पिक्सतो सो मत्तो मज्जपाणेणं ॥९॥ तत्थ विसेसाहारेण धम्मरहिओ धिइं अलभमाणो । पंथे माणुसमेगं मारइ परिचत्तमज्ञाओ ॥१०॥ अह अन्नया य तेणं भुक्त्यि-तिसिएण साहुणो दिद्धा । उद्धाइओ य ते वि हु भिक्तिउकामो दुरायारो ॥११॥ तो ते चेत्तुं सागारमणसणं ठन्ति काउसगम्मि । न तरइ उग्गहभूमिं तेसिमइक्कमिउमहममई ॥१२॥ तत्तो विलक्त्यवयणो पिडवोहकए मुणीहिमालविओ । भो भो सुणसु महायस ! पंचिदियजियवहसमुत्थं ॥१३॥ मंसं विसिद्देशोयाण गरहियं गरुथपावसंजणयं । सामनेणं सन्वं माणुसमंसं विसेसेणं ॥१४॥

यतः---

स्वं मांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । वृद्धि न लभते सोऽपि यत्र यत्रोपपद्यते ॥१५॥ आयुःक्षयो भवति तस्य दरिद्रता च, नैवान्यजन्मनि भवेत् कुल-जातिलाभः । मांसाशिनो हतमतेर्विफलक्रियस्य, स्यात्त्रीचकर्मकरणोदरपूरणं च ॥१६॥

तथा---

मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसिमहाद्म्यहम् । एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ।।१७।। तं सोऊण नराओ पिडबुद्धो कुगइगमणजायभओ । सह मंसभक्खणाओ विणियत्तो जायधम्मरुई ।।१८।। ॥ नरादाख्यानकं समासम् ॥६६॥

#### इदानीं सुकुमारिकास्यानकं व्याख्यायते । तद्यथा-

चंपापुरीए राया जियसत् सत्तुसमरसंहारो । सरयरयणियरकंता कंता सुकुमालिया तस्स ॥१॥ तो तीए कमलकोमलसरीरफासेण मोहिओ अहियं । अणवरयसुरयवावारहरियहियओ महाराया ॥२॥ अवमन्निय अवरोहणरमणीनियरो विश्वक्रकरिकीलो । परिचत्तवरत्थाणो दरीक्रयमंतिपउरजणो ॥३॥ अगणियजणाववाओ परिहरियहिओवएससंघाओ । अवगन्नियगुरुवयणो अवहत्थियसत्थपरमत्थो ॥४॥ अगु णियकलाकलावो अदिल्लबंधुयणदंसणालावो । परिचत्तधम्मकम्मो अवमाणियमित्त-पुत्तगणो ॥४॥ अकलियनियबलमाणो अजणियबंदियणदाणसम्माणो । अन्नायसत्तुमंडलवाचारो अकयकायव्वो ॥६॥ किं बहुणा भणिएणं ? तिच्चतो तम्मओ व्य संजाओ । तप्फासलालसो सो निगगच्छइ नायरोहाओ ॥७॥ राया मयणमहागहगहिओ त्ति असेससत्त्रसंघाओ । चंपेइ चउप्पासं तद्देसं विहियसन्नाहो ॥=॥ खत्ते खणंति चोरा धाडिं पाडिंति चरडचकाणि । बंदंति वंदियगणा वणियजणं दविणलुद्धमणा ॥९॥ तोडंति जुयह करने जुयारा कणयकुंडलनिमत्तं । गंठिच्छेया गंठिं छिंदित्ता भाति नासंति ॥१०॥ सेवंति पारदारियनियरा निस्संकमेव पररमणि । किं बहुणा ? सव्वा वि हु नयरी असमंजसा जाया ॥११॥ न य कोइ सुहं निहं पावइ भुंजइ न कोइ सोक्खेण । एगागी न य कोइ वि नयरीमज्मिम् परिभमइ ॥१२॥ पेयवणं व सुभीमं पुरि पर्लोएइ विमलमइमंती । चिंतइ अहो ! विणट्टं रज्जं ता कीरउ किमेत्थ ? ॥१३॥ परिहरइ विसयवसणं न निवो सुइरं पि पभणिओ वि मया । ता दिज्जउ रायसिरी कुमरस्स विचितिउं एवं ॥१४॥ पभणइ तो एगंते कुमरं मंती जहा महाराया । नीइनिवारियविसयासत्तो हारेइ रज्जिसिरिं ॥१५॥ तुम्हारिसा वि जइ किर निययकुरुकमसमागयं खर्च्छ । समुविक्खंति तओ सा गिण्हेयव्वा रिकिहं सुहं ॥१६॥ तो निव्वासिय पियरं कुमार ! समलंकरेसु रायसिरिं । जेण तुह पायपायवछायाए सुहं वसइ होगो ॥१७॥ जं भणइ महामंती करेमि तं पभणिए कुमारेण । मंती पहिद्रहियओ महापसायं प्यंपेड ।।१८।। तत्तो अप्पायत्ता कुमरेण कया समग्गसामंता । राया वि तीए जुत्तो जोगज्यं पाइओ महरं ॥१९॥ तो मयमत्तो सुत्तो उप्पाडिता निउत्तपुरिसेहिं । देवीए जुओ मुक्को पल्लंकठिओ महारन्ने ।।२०।। रुरु-रोज्झ-सीह-सम्बर-सदुदूलविमुक्कघोरवोंकारे । बद्धं च तस्स वत्थे पत्तं एवं लिहे उग्ग ।।२१।। वसणासत्तो त्ति तुमं कलिऊणं सयलनथरलोएण । मुको देवीए समं एयम्मि महाअरन्नम्मि ॥२२॥ ता एयं नाऊणं न हु विरुयव्वं तए इओहुत्तं । ……य नाउं कुण जहाजुत्तं ॥२३॥ मयरामयपज्जंते पञ्चागयजीविओ व्य नरनाहो । उवलद्भुचेयणो सो पेच्छइ घोरं महाअडविं ॥२४॥ कि इंदियाल्मेयं इय चितंतेण पत्तयं दिट्टं । उच्छोडिजण वायइ अवगयतत्तो तओ राया ॥२५॥ जंपइ य पिए ! चत्तो त्ति अहममचेण दुट्टचित्तेण । ता मज्भ रायलच्छी को गिण्हइ मइ जियंते वि ? ॥२६॥

इय जंपिकण आबद्धर्भामभिउडीए भासरनिडालो । आयश्चियकरवालो समुद्रिओ जाव तो देवी ॥२०॥ जंपइ न जुत्तमेयं नरिंद ! चउरंगबलबिहूणेण । तो भणइ पृहड्पालो कि कायव्वं पिए ! इपिंह ? ॥२८॥ सेवेमि न किंपि निवं जम्हा सब्वेहि सेविओ अहयं । न हु उत्तमाण सेवाविडंबणा जुज्जह कया वि ॥२९॥ ता गच्छामो कत्थइ इय भणिउं जाव अडविमज्झिम । गच्छिम्त तओ देवी सुकृमालत्तेण परिसंता ॥३०॥ जाया अईव तिसिया तो राया सिसिरतरुतले मोत्तुं । नीरनिरिक्खणकज्जे भिमश्रो सञ्वत्थ न हु लद्धं ॥३१॥ तो नियभुयदंडसिरं छित्त छुरियाए तस्स कीलालं । अच्छीकाउं तं मूलियाए पाएइ पुडयगयं ॥३२॥ तत्तो छृहियाए इमाए अवरमाहारमलहमाणो सो । नियऊरुमंसखंडाइं छिंदिउं भुंजिऊण दवे ॥३३॥ संरोहिज्य जहूवणंपि संरोहणीए मूलीए । तो ससमंसळलेणं नियमंसं देइ देवीए ॥३४॥ पत्ताइं तओ गंगातरंगिणीतीरपवरनयरम्मि । ता देवीआभरणेहिं नरवई कुणइ वाणिज्ञं ।।३५॥ अह अन्नदिणे देवी प्रहइवइं भणइ अज्जउत्त ! अहं । तहया सिहयणकरुगीयवेणुवीणाविणोएहिं ॥३६॥ न मुणंती गच्छंतं पि कालमेगागिणी कहं इणिंह । चिट्ठामि ? किंपि ना कुण विणोयणत्थं मह सहायं ।।३०।। तो तीए विणोयकए ठविओ पंग्र निवेण नियभवणे । कागिलगेयं गायइ किन्नरसहेण सो तत्थ ॥३८॥ कहइ य कामकहाओ बहुप्पयारं तओ इमा तम्मि । गाढमणुरायरत्ता भत्तारं मारिउं महइ ॥३९॥ उज्जाणीए राया गंगाए गओ अहऽन्नदिवसम्मि । ता झत्ति तीए खित्तो वीसत्थो वारिमञ्काम्मि ॥४०॥ तो भुयदंडेहिं तरंतएण रुद्धं तरंडयं तेण । तरिउं तरंगिणीनियडमागओ कस्स वि पुरस्स ॥४१॥ तो परिसंतो सुत्तो महल्लकंकेल्लिरुक्स्वछायाए । न दुहा वि तस्स छाया ओसरइ खणं पि पुत्रीहं ॥४२॥ एत्थंतरे अपूत्तो पुहइवई तम्मि पुरवरम्मि मओ । अहिवासिओ तुरंगो मंतीहि विसिद्रमंतेहि ॥४३॥ तो तिय-चउक-चचर-रच्छामुह-चउमुहे परिवर्भामउं । पत्तो नरिंदपासे उड्डाइ पिट्टिं चडड राया ॥४४॥ तो मंतिमंडलेसरसामंतप्पभिइपउरलोपहिं । पणमिज्ञंतो पत्तो रायउलं तत्थ अहिसित्तो ॥४५॥ पुठिवल्लरायपट्टे जाओ अइउम्मसासणो राया । सुकुमालिया वि एतो भक्तिय निस्सेसनिवदविणं ॥४६॥ तत्तो चोल्लयस्वतं पंगुं काऊण निययसीसम्मि । भिक्खं परिच्भमंती जणेण पुच्छिजाए एवं ॥४७॥ कि तुज्झ पई पंगू ? सा जंपइ देवबंभणाईहिं । मह दिन्नो भत्तारो परिणीओ तो मए एसो ॥४८॥ सीलं परिपालंती सेवेमि इमं पि इय पयंपेइ । एवं परिब्भमंती पत्ता जियसत्तनयरिम्म ॥४९॥ पडिमंदिरं पि भिक्लं भमेइ गायइ य पंगुणा सिद्धि । रायस्स तओ कहियं केण वि एयारिससरूवं ॥४०॥ तं हक्कारिय पुच्छइ जवणीमज्झिट्टिओ महाराया । असरिसरूवज्ञयाए तह कि एयारिसो भत्ता ? ॥४१॥ सा जंपड देव ! अहं पड्वया तो इमेण दइएण । पालेमि निययसीलं भणियमिणं तो निरंदेण ॥५२॥ बाह्रो रुधिरमापीतमूरुमांसं च भक्षितम् । गङ्गायां प्लावितो भर्ता साधु साधु पतिव्रते ! ॥५३॥ सोउं नरिंदवयणं नाया हं राइण त्ति रुज्जाए । जाया अहोमुही सा तो भणियं मंतिवग्गेण ॥४४॥ सामि ! किमेयं ? अम्हाण कोउयं कहसु भणइ तो राया । अलमेईए कहाए पावाए मंतिणो वि पुणो ॥५५॥ पभणंति अकहणीयं जइ नो ता कहसु देव ! सुपसायं । कहइ तओ नरनाहो वृत्तंतं तीए ताण पूरो ॥५६॥ तं सोऊणममचा भणंति पावाए पेच्छ जं विहियं । विबुहजर्णानंदणिज्ञं उवहसणिज्ञं अमित्ताण ॥५७॥ परिहरिय पुरिसरयणं अहिणववरकुसुमबाणअभिरूवं । रायं किं अणुरत्ता पावा पंगुन्मि गुणहीणे ? ॥५८॥ अहह ! अहो ! अविवेओ अहह ! महापावपरिणई गरुया । जं गरुयकुलुपन्ना वि कुणइ एयारिसमजुत्तं ॥५९॥ दंडो नारीण विसञ्ज्ञणं ति मंतीहिं नीइमणुसरिउं । देसस्स समग्गस्स वि पावा निद्धांडिया तेहिं ॥६०॥

जह एएहिमसज्झं इंदियवसगेहिं पावियं दुक्खं । तह अन्नो वि हु पावइ ता तेसिं निग्गहं कुणह ॥१॥ रम्यं यदक्षजमुखं परिकल्पयन्ति, मूढास्तकद् व्यसन-विष्नशतोपगूढम् । कूपोपरूढवटपादपपादलमनत्योपलब्धमधुबिन्दुसमानमल्यम् ॥२॥

> ॥इति श्रीमदाम्रदेवसूरिविरचितवृत्तावास्यानकमणिकोशे इन्द्रियवशमाणितुःख-वर्णनो द्वाविंशतितमोऽधिकारः समाप्तम् ॥२२॥



# [ २३. व्यसनशतजनक्युवत्यविश्वासवर्णनाधिकारः ]

इन्द्रियवशगस्य सुखमल्पिमत्युक्तम् । तद्वश्यता च प्रायः प्राणिनो युवतिभ्यो भवति, ताश्च दुःखहेतुत्वाद् विश्वासस्थानमेव न भवन्तीत्येतदाह—

## जुवईसु न वीसासो कायव्वो पयइकुडिलहिययासु । नेउरवंडिय-दत्तयदुहिया-भावट्टियासुं व ॥२६॥

अस्या व्याख्या—'युवतिपु' महेलासु 'न' नैव 'विश्वासः' हृद्यसमर्पणं 'कर्तव्यः' विधेयः । कीदृशीषु 'प्रकृत्या' स्वभावेन 'कुटिलहृदयासु' वक्रचित्तासु । दृष्टान्तानाह—नृपुरपण्डिता च—श्रेष्ठिवधूः दत्तकदुहिता च —दत्तकश्रेष्ठिसुता भावट्टिका च श्रेष्ठिमुतैव तास्तथोक्ताः तास्विवेत्यक्षरार्थः ॥२९॥ भावार्थश्चासामप्याख्यानकगम्यः । तानि चामूनि ।

## तत्र क्रमाशातं तावद् नृपुरपण्डिताख्यानकमारभ्यते । तश्चेदम्-

नामेण वसंतपुरं नयरं सुपसिद्धमिथ जिम्म सया । लयपरिकलिओ वि हु अलयसंजुओ गाइणीसत्थो ॥१॥ तम्मि य असंख्यसंखो पउरगओ णेगपवरबलभद्दो । उवहसियपउमनाहो जियसत्तू नाम नरनाहो ॥२॥ परिवसइ देवदत्तो सेट्टी तस्मि उ विसिट्टगुणज्तो । सोहग्ग-रूय-रु।यन्त्रगुणनिही तस्स पवरसुया ॥३॥ अवरो कुमारनंदी निवसइ मइविहवरुद्धमाहप्पो । रूवेण पंचवाणो तस्स सुओ पंचनंदि ति ॥४॥ परिणीया सा तेणं महाविभृईए नेहसारेण । तीए सह विसयसोवखं उवभुंजइ निच्चमणुरत्तो ॥५॥ अह अन्नया कयाई ण्हाणत्थं सा गया नइं कहवि । मज्जंति तं दर्दुं अह एगो चिंतए तरुणो ॥६॥ सो चिय जयम्मि धन्नो जो एयाए सपनस्माणकलिओ । अहरदलवयणकमले छप्पयलीलं समुव्वहइ ॥७॥ सो चिय जयम्मि जाओ गुणकलिओ निम्मलो वि सो चेव । जो एयाए विलसइ विउले हारो व्व थणवट्टे ॥=॥ एवं विचित्रयंतो निद्भरअणुरायरंजिओ अहियं । तीसे अणुरायपरिक्खणस्थमेसो इमं पढइ ॥९॥ मुण्हायं ते पुच्छइ एस नई मत्तवारणकरोरु !। एए य नईरुक्खा अहं च पाएसु ते पडिओ ॥१०॥ तं सोऊणं गाहं वरुंतसकडक्खचक्ख्वाणेहिं । चिंघंती तं तरुणं वियद्वयाए इमं पढइ ॥११॥ सुभगा हुंतु नईओ चिरं च जीवंतु जे नईरुक्खा । सुण्हायपुच्छगाणं घत्तीहामो पियं काउं ॥१२॥ तद्भावं नाऊणं तग्गेहाईण जाणणनिमित्तं । तीए सह आगयाणं डिभाण फरु।णि सो दाउं ॥१३॥ पुच्छइ गेहाईयं ताणि वि साहंति सुद्धभावा उ । तं सब्बं तप्पुरओ तत्तो सो चिंतए एवं ॥१४॥ तिवरहजरुणजारु।करारुकवरिज्जमाणमच्हर्य । कह निव्यवेमि तीए संगमसिरुरेण अत्ताणं ? ॥१५॥ इय संगोवायमिमो चितंतो अहियमुवयरेऊणं । पेसइ पुव्वपरिच्चियपव्वाइं तीए गेहम्मि ॥१६॥ सा तत्थ गया दिहा इंती भिसयाइवावडकरम्गा । काऊण तप्पणामं दाऊणं आसणं तत्तो ॥१०॥ पुच्छइ भगवइ ! किं दिद्रमेत्थमच्छरियमसरिसं किंपि ? । सा भणइ दिद्रमामं वच्छे ! एत्थेव नयरिम ॥१८॥ वहु आह कहसु भयवइ ! अच्छरियं मज्म जं तए दिट्टं । पव्वाइयाए भणियं सुदंसणो नाम सेट्टिसुओ ॥१९॥

नयजत्तमिहयमसरिसमन्छरियसरू[मन्थामम् ७००० विमङ्कलाकुसलं । पावेहि तयं वच्छे ! दुहत्थमणुरत्तभत्तारं ॥२०॥ तप्पट्टवियं नाउं अहो ! छइ ल्लो तहा वि छक्कन्नं । मा होउ रहस्समिमं ता पञ्चाई पवंचेमि ॥२१॥ इय चिंतेउं थालीतलधोयणवावडाए तो तीए । पंचंगुलीचवेडाए सा हया पिट्टिदेसिम्म ॥२२॥ पभणइ पावे ! वइणीहोउं एवंविहं पयंपंती । कुलवहुकलंककारिणि ! न लिज्जया निययवेसस्स ॥२३॥ सा वि विरुक्ता जाया पट्टिपहारं इमस्स दरिसंती । पभणइ न पुत्त ! जोगगा तुह सा सीलेण दुवियद्वा ॥२४॥ चिंतइ सुदंसणो वि ह अहो ! छइल्डित्मसिरसं तीसे । जं वंचिया वराई पव्वाई नियपवंचेण ॥२४॥ मह संकेओ दिन्नो कसिगाए पंचमीए रयणीए । ठाणं पूणो न कहियं ता पूणरवि तत्थ पेसेमि ॥२६॥ इय चिति उम्म पभणइ पञ्चाइं ठाणजाणणनिमित्तं । जइ सीलवई तह वि हु गंतूणं भणसु इगवारं ॥२०॥ सा गंतुं तं पभणइ सुमहरवयणेहिं चितए सा वि । कि एसा पट्टविया पुणो वियड्ढेण इह तेण ? ॥२८॥ हुं नायं संकेयट्टाणं न मए पयासियं किंपि । इण्हि पि ता पयासेमि चितिउं भणइ सा रुसिउं ॥२१॥ आ पार्वे ! निल्लु ! तं भगामणोरहे ! दुरायारे ! । निब्भिच्छिया वि एवं समागया पुणरिव किमत्थं ? ॥३०॥ निच्भिच्छिजण एवं निट्दुरवयणेहिमद्भचंदेण । गाढं गरुत्थिजणं असोगवणियाए दारेण ॥३१॥ निस्सारिया समाणी साहंद्र सन्वं पि तस्स सो भणइ । जइ एवं ता अम्मो ! निन्नेहाए न मह कज्जं ॥३२॥ अह सो संकेयदिणे पत्तो रयणीए अहूरत्तम्म । । भत्तारं रंजेउं सा वि य विविहप्पयारेहिं ॥३३॥ सत्तं मोत्तं पत्ता असोगवणियाए विडसमीवन्मि । तेण सह विसयसोक्खं उवभुंजइ विविहभंगेहिं ॥३४॥ अइसुरयगुरुपरिस्समिखन्नाइं दो वि जाव सुत्ताइं । ताव तिहं संपत्तो समुरो ससरीरचिंताए ॥३५॥ जारेण समं पेच्छड् निययवहुं निद्दपरवसं तत्थ । तो सो चिंतइ हियए मुचा एसो न मह पुत्तो ॥३६॥ जाए पभायसमए न हु एसा मन्निहि त्ति तो घेतुं । साहिन्नाणनिमित्तं चरणाओ नेउरं जाइ ॥३७॥ घेप्पंतं तं दहुं भयभीया उद्विन्तु तं पुरिसं । साहेइ तयं सन्त्यं भणइ जहा जाहि तुममिणिंह ॥३८॥ समए मह साहेज्जं कायव्वं बुद्धिपगरिसेण तए । तम्मि गए सा सिणयं गंतुं भत्तारसेज्जाए ॥३९॥ निसियह खणंतरेणं उद्दावेऊण पभणए कंतं । अह पिययम !ेमे घम्मो असोगवणियाए ता जामो ॥४०॥ परमत्थमजाणंतो तीए समं सोविओ गओ तत्थ । सुत्तं जाणित् तयं उद्घावित्ता भणइ एवं ॥४१॥ कि एस कुलायारो तुम्हाणं ? जेण निययवहुयाए । नियपइणा सह सुत्ताए ने उरं गिण्हए ससुरो ॥४२॥ सो पभणइ वीसत्था सुयसु पिए ! अप्पिही पभायम्मि । सा भणइ संपर्य चिय मग्गसु मह नेउरं नाह ! ॥४३॥ ताओं न चेव दुरे न गमिस्सइ तं कहिंपि तेणुत्ते । पभणइ सा वि हु एवं महाकलंको इमो होही ॥४४॥ मइ साहीणम्मि पिए ! वयणिज्ञं तुज्भऽबुज्झ को कुणइ ?। सा भणइ पिय ! विवागं पभायसमयम्मि जाणिहिसि ॥४५॥ एवं जंपंताइं सत्ताइं जाव तत्थ खण्मेगं । ताव पभाया रयणी परिगलिओ तारयानियरो ॥४६॥ जाए पभायसमए नियपुत्तं संठवित्तु एगंते । सेट्टी साहइ सन्त्रं निसाए वुत्तंतमाह सुओ ॥४०॥ ताय ! अहं सो सुत्तो न हु अन्नो पुण वि पमणए सेट्टी । पुत्त ! तुमं गेहंते नियपल्ठंकम्मि पायुत्तो ॥४८॥ तो पंचनंदिणा पुण वि य भणियं ताय ! तुम्ह विद्धत्ता । नयणा नयंति न तहा न हु तेणं रुक्खिओ अहयं ॥४९॥ एवं पुणो वि भणिओ जाव न पत्तियह कहिव तं जणओ । ता भिउडिभंगभासुरवयणो भणिउं समाढत्तो ॥५०॥ भुल्लो सि ताय ! तं नियवहुए सुत्ताए मज्भतपासम्मि । अलियमिणं जंपंतो न लज्जिओ निययपलियाणं ॥५१॥ एवं जंपंताणं पिय-पूत्ताणं समागया वहुया । जइ एवं ता सुद्धा गिण्हिस्सं अन्न-पाणमहं ॥५२॥ मिलिओ य संयणवरंगो तीए सन्वो वि मलिणमुह्छाओ । संयुरकुलेणं सिद्धिं समागओ पउरपुरलोगो ॥५३॥ सा भणइ ताय ! साहसु सुज्झवणं मज्भ अइदसज्झं पि । ससुरो न जाव जंपइ ता भणियं पउरलोएण ॥४४॥

अत्थेत्थ सञ्चवार्ड जक्लो नयरम्मि पसरियपयावो । तज्जंघामज्झेणं निगाच्छउ जह इमा सुद्धा ॥४४॥ तत्तो सा सद्वभ्या जक्खाययणिन्म जाव संचिलया । जाओ अलियगिहल्लो विडपुरिसो जाणिउं ताव ॥४६॥ गायंतो परुवंतो नचंतो डिंभपरिवडो संतो । धूरुीधूसरगत्तो आलिगंतो सयरुरोयं ॥५७॥ तम्मि पएसे पत्तो सा गच्छइ जत्थ पउरपरियरिया । सहसा आर्हिगंतो तीए निब्भिच्छओ बाढं ॥५८॥ आ पाव ! कहं छित्ता पुणो वि ण्हाइत् आगया भवणे । जक्खस्स पउरपच्चक्खमेरिसं भणिउमाढत्ता ॥५९॥ भयवं ! नियभत्तारं एयं च गहिल्लयं पमोत्तूणं । अस्रो जइ मह देहे लग्गइ ता धरसु जंघाहिं ॥६०॥ चितेइ जाव जक्लो ईहा-ऽपोहेहिं हरियहियओ सो । ताव सहस त्ति सा वि हु नीहरिया जंघमज्झेण ॥६१॥ जक्लो ठिओ विलक्लो चिंतइ पावाए कहमहं छिलिओ । अहव महिलाण चरियं द्विक्नियं सुराणं पि ॥६२॥ ससरो चिन्तेइ जहा कलंकिओ पेच्छ कहमहिमीए । अहव महिलाण चरियं दुव्विन्नेयं सराणं पि ॥६३॥ कहमसईए होउं सइत्तभावाओं रंजिओ सयणो । अहव महिलाण चरियं दुव्विन्नेयं सुराणं पि ॥६४॥ त्ररवेणं सिद्धं जाओ तीए महासईसहो । ससुरो वि य अयसेणं वसीकओ सह अवक्लाए ।।६४॥ निहाए समं नद्रा धणियं सेट्रिस्स मणसमाही वि । हरिसेण समं जाओ तीए कंतस्स पणओ वि ॥६६॥ ससरो वि पउरलोएण निदिओ साहिऽणंदिया अहियं । संपत्ता ससरगिहे अहिययरं रंजिओ भत्ता ॥६७॥ सेट्रिस्स अवक्खाए निहा नट्ट ति निस्रणिउं रन्ना । वाहरिङणं विहिओ महस्रओ निययअवरोहे ॥६८॥ सत्तो तत्थ निरिक्खइ सेट्टी अंतेउरीणमेगयरिं । उट्टेतिं निसियंतिं तल्लुव्वेक्षि करेमाणि ॥६९॥ तो सो चिंतइ सेट्री एसा कि कुणइ ? जाणणनिमित्तं । पावरिकणं पडयं सुत्तो सो अलियनिहाए ॥००॥ जाव निहुयं निरिक्खइ ता पेच्छइ मत्तवारणतलम्म । खंभिम्म मत्तवारणमागलियं मिठपरिकलियं ॥७१॥ रयणीए अंधयारे हत्थी मिठेण चोइओ संतो । उड्डं काऊण करं उत्तारह रायवरपत्ती ॥७२॥ किं तुह महई वेल ? त्ति जंपिउं भारसंकलाए हया । मिठेण भणइ देवी न मज्भ दोसो परं किंतु ॥७३॥ रत्ना जो पाहरिओ विहिओ सामि ! सुयइ न किहंपि । सुत्तम्मि तम्मि संपइ समागया तुह समीवम्मि ॥७४॥ रमिऊण तं जहिच्छं मैल्लावड करिकराओ सद्दाणे । तं सव्वं अवलोडय सवियको चिंतए सेट्री ॥७५॥ जत्थ नरनाहमहिला विविहपयारेहिं रिक्लियाओ वि । एवं कुव्वंति जए का गणणा इयरनारीणं ? ॥७६॥ अज्ञ वि वयं कयत्था जाण पुरंधीओ निगाया बाहिं । नीराईण निमित्तं नियगेहेसं नियत्तंति ॥७७॥ इय चिंतिउं पसुत्तो विगयअवक्स्वो तहा कहिव सेट्टी । सुरुगमे वि न जहा पडिबुज्भाइ जग्गवंताणं ॥७८॥ पुन्त्रिल्ला पाहरिया तत्तो साहिंति राइणो गंतुं । देव ! नवल्लमहल्लो न य उद्गृह सूरउदए वि ॥७९॥ रत्ना तो आणत्तं पडिबोहह मा तयं सुयउ कामं । सो वि जह एगदिवसं तह सुत्तो सत्त दिवसाणि ॥८०॥ सत्तमदिणम्म बुद्धो वाहरिओ राइणा तओ सेट्टी । किं तुह अणन्नसरिसा समागया एरिसा निद्दा ? ॥ ८ १॥ तो सेट्रिणा वि भिणयं एगंतं कुणह जेण साहेमि । नरवइनयणुक्खेवा एगंते जाइ सञ्वसहा ॥८२॥ तो साहइ तं सब्वं सुणिउं रन्ना विसज्जिओ सेट्टी । तकहियजाणणत्थं राया अंतेउरे गंतुं ॥=३॥ सञ्वाओ ताओ अंतेउरीओ एगत्थ मेलिउं भणइ । जह अज्ज मए दिद्रो समिणो स्यणीविरामिम ॥८४॥ गयनिवसणाहि भवईहिं लंघियव्वो किलिजमयहत्थी । ता सञ्चल्पमिणयं तह करेह जह होइ मह खेमं ॥८४॥ लंघंति तहेव तयं अवराओ सा य कुडिलहिययता । जंपइ बीहैमि इमाओ ददमहं हत्थिरू वाओ ॥=६॥ तो नरवइणा हसिउं लीलाकमलेण ताडिया संती । पडिया सहस त्ति महीयलम्मि सा अलियमुच्छाए ॥=७॥ पेच्छइ य पट्टिभायं संकलसलसंज्यं तओ राया । तब्बइयरजाणावणनिमित्तमेसो पढइ गाहं ॥८८॥ मत्तगयमारुहन्तिए! भिंडमयस्स हत्थिस्स बीहंतिए ! । तत्थ न मुच्छिय संकलाहया ! एत्थ य मुच्छिय उप्पलाहया ।।८९।। तो कोवफ़रियअहरो राया वज्झाणि तिन्नि वि इमाणि । आणवह सावराहे मिठं देविं करिंदं च ॥९०॥

देविं चडाविज्ञणं मिठं आरोहयं च काज्जणं । कारवड छिन्नटंके तं करिवरमेगपाएण ॥९१॥ तिक्खग्गअंकुसेणं मिठेणं चोइओ करिवरिंदो । उक्खिवइ एगपायं तह बीयं तह य तइयं च।।९२।। जा तिहिं पण्हि हत्थी आयासे संठिओ निराहारो । ता हाहारवसहो उच्छितिओ पउरलोगम्मि ॥९३॥ हा हा ! न जुत्तमेयं नरवद्वणो परवसं गहियसिक्लं । एरिसविन्नाणजयं करिरयणं जं विणासेइ ॥९४॥ तो रत्रा जणवायं सुणिक्रणं पभणिओ वरारोहो । ओयारिउं समस्थो विसमाओ गयं समपहस्मि ? ॥९'५॥ तेणुत्तं जइ अभयं देवीसहियस्स देसि मह देव ! । ता हं करेमि एयं पडिवन्नं राइणा तं पि ॥९६॥ तत्तो सिणयं सिणयं ओयरिए करिवरे समाइसइ । मह विसयं मोत्तृणं वच्चसु रे पाव ! अन्नत्थ ॥९७॥ सो सद्धि देवीए वचन्तो अन्नय। य संभाए । एगत्थ नयरपरिसरदेवेडले जाव पासुत्तो ॥९८॥ ताव सहस ति चोरो आरक्खियतासिओ गहियदच्छो । तत्थ पविद्रो तं वेदिकण ते वि ह ठिया बाहिं ॥९९॥ चोरो वि अंधयारे पविसंतो तीए कह वि सो छित्तो । तप्फंसरायरंजियहियया देवी पयंपेइ ॥१००॥ को सि तुमं चोरो हं इय भणिया सा वि पभणए निह्यं। जह इच्छिस मं भोत्तं ता तुह जीयं पयच्छेमि ॥१०१॥ नियजीयरक्खणकए पडिवन्नं तेण वयणमह सा वि । मोयावइ तं दच्छं पावा मिँठस्स उस्सीसे ॥१०२॥ अह निहणियदोसो वि हु तीए दोसं व पयिंडओ सूरो । निययकरप्पंसेणं उज्जोयंतो भुवणवलयं ॥१०३॥ उदयगिरिं संपत्तो तत्तो आरिक्खिया सहोत्तं तं । चोरो ति कहिय बंधंति जाव ता जंपए भिंद्रो ॥१०४॥ पहिओं हं न हु चोरो एसा मह भारिया गुरुसिणेहा । पुच्छंति ते वि जुवइं को भत्ता तुउझ एयाण ? ॥१०५॥ साहइ सा वि हु तेसि मह भत्ता देवबंभणेहिं इमो । दिन्नो तो तं सोउं मिठो हियए विचितेइ ॥१०६॥ महिला मरणमयंडे महिला दग्गेज्झमाणसपयारा । महिला कयंतकत्ती महिला मूलं परिभवाणं ॥१०७॥ महिला दहसयखाणी सब्भावविवज्जिया सया महिला । महिला नरयद्वारं गुणगिरिवज्जासणी महिला ।।१०८।। महिला निद्दयचित्ता उब्भडविसवेल्लरी जए महिला । संतावजलणजालापरिभवतरुमंजरी महिला ।।१०९।। इय मिठो चितंतो सुलाए रोविओ निरवराहो । आरक्खिएहि तत्तो खणंतरे तिव्ववियणाए ॥११०॥ जाओ तिसाभिभुओ जा वंछइ पाणियं तहिं पाउं । ता गच्छंतं पेच्छइ सदंसणं नाम वरसङ्गं ॥१११॥ तो भणइ भो महायस ! पायसु सिललं करेवि कारुन्नं । सो पभणइ जइ सुमरिस जिणनवकारं महामंतं ॥११२॥ तेणावि हु पडिवन्ने तिसाभिभूषण सेट्टिणा दिन्नो । दहतरुवणदावानरुसरिसो परमेट्टिनवकारो ॥११३॥ सिललं घेतुं सेट्टि आगंच्छंतं वियाणिउं तत्तो । अहिययरं उग्घोसइ सिललकए सुद्धकयित्तो ॥११४॥ एत्थंतरिम सहसा भिन्नो सुरू।ए सो तओ मरिउं । परमेट्रिपहावेणं संजाओ वंतरो बलिओ ।।११४॥ तयणंतरं च तेणं सन्नेज्झं सावयस्स जह विहियं। जह सा धम्मे ठविया सियालवेसेण बोहेउं॥११६॥ जह राया भेसविओ पुरुवृत्तं जह कलंकमवणीयं । वित्थरओ विन्नेयं सन्वं गंथंतराओ तहा ॥११७॥

#### ॥ नू पुरपण्डितास्यानकं समाप्तम् ॥७१॥

# इदानीं दत्तकदुहिताख्यानकमाख्यायते । तच्चेदम्-

सिल्ल व्य निम्मलपया जंबुद्दीवो व्य वित्रयसुवासा । अत्थि पुरी उज्जेणी मणोहरा मयणमुत्ति व्य ॥१॥ तीए राया रिउकरिडकरडिनद् लणकेसरिकिसोरो । विष्फुरियबुद्धिविन्नाणविक्कमो विक्कमाइचो ॥२॥ कइया वि हु रयणीए नयरीचरियावियाणणिनिमित्तं । पावरियनीलपडओ अदिस्समाणो परिव्भमइ ॥३॥ पेच्छंतो तिग-चच्चर-चउक्क-चउमुह-महापह-पहेसु । जणवइयरे निर्दे वइससमेगं इमं नियइ ॥४॥ कुलडाए [काए] को वि हु करिम्म घेत्तूण भन्नए सहय ! । किं कइया वि न दीसिस ? तेणुत्तं सुयणु ! सममेयं ॥५॥ तीए भिणयं चल्लसु गिहम्म तं संपयं पि सो भणइ । तुह गेहे भत्तारो ता कह में कज्जसंसिद्धी ? ॥६॥

तीयतं मा भायत् तत्थ गया हं सयं भलिस्सामि । मङ्गाए अणिच्छंतो वि चालिओ तीए सो गेहे ॥७॥ राया चिंतइ तावऽज्ञ चरियमेयाए चेव पेच्छामि । अच्छसु अवरं काही कहं सकज्जं पइसमीवे ? ॥८॥ तिन्नि वि पत्ताणि गिहं तं मोत्तुणं सयं विसइ गेहे । सन्वं विहियं किचं सिसुपुत्तो पाइओ थन्नं ॥९॥ भणिओ तीए भत्ता सहीए मह छिट्टिजागरो होही । ता जइ किंह पि वेला लगाइ ता तं भलसु गेहे ॥१०॥ इय भणिऊणं दहयं विणिगगया सिक्खवित्त विडपूरिसं । समगं तेण पविद्रा पणमिय सेट्रिं विडो भणइ ॥११॥ जिणदत्तसेद्रिगेहं होइ इमं ? सेद्रिणा भणियमामं । ता किं न धणिसरी दीसह ? त्ति कउजे किंह पि गया ॥१२॥ संपयमेवाऽऽगच्छइ तुब्भे कत्तो समागयाणि ? ति । पुट्टे पाह्णगेणं भणियं तुह ससुरगेहाओ ॥१३॥ एवं वृत्तो तेसि सेज्जा-पावरणपमुहपडिवत्ती । ससुरकुरुसिणेहेणं सगउरवं सेट्रिणा विहिया ॥१४॥ नीसंकं जा सुत्ताणि ताव य छुहाइओ ः बालो । रोवइ रइविग्वकरो तीए आणाविओ पासे ॥१५॥ कि एस रुयइ ? पुटुन्मि सेट्टिणा भणियमेयजणणीए । पडियमणागमणिममो छुहाइओ कि करेमि अहं ? ॥१६॥ तेणुत्तं मह भज्जा वि बालवच्छा तओ धयावेमि । तहविहिए सो मुत्तो सुहेण ताणि वि असेसनिसं ॥१७॥ पच्छिमपहरे रयणीए णीणिओ सा वलंतिया वृत्ता । रन्ना भद्दे ! तृह सरिसियाओ कइ मज्झ नयरीए ? ॥१८॥ नायं जहेस राया तीयुत्तं देव ! केरिसी अहयं ? । दत्तयदहिया एत्थेव जणसमक्खं वसइ गेहे ॥१९॥ सा केरिसिया भद्दे ? कहसु जओ मज्भ कोउगं गरुयं । तीए वृत्तं निसुणसु खणमेगं अवहि भी राया ॥२०॥ इह अस्थि देव ! दत्तयसेट्टी सन्वत्थ सुइसमायारो । तस्स सुया रूयवई सुवियङ्का बालविहवा य ॥२१॥ तं सीलरक्खणकए सेट्टी पासायसंठियं धरइ । भोगंगं तु सममां पइदियहं देइ नेहेणं ॥२२॥ सा तत्थऽच्छइ पारूढरूयलायन्नजोव्वणारंभा । उज्जंभमाणमयणा वि अमयणा मयणघरिणि व्व ॥२३॥ अह मयणविहरियंगी अहोवयंतं च सत्थवाहसुयं । जाणावइ नियभावं कयाइ केणइ पयारेण ॥२४॥ सो वि ह तत्थाऽऽगच्छइ निचं चिय मंचियापओएण । तीए जणएण समं ववहारं कुणइ पीइं च ॥२५॥ तिए सिक्खविओ सो अमुगं पत्र्वाइयं वसीकाउं । तस्सिस्सिणवेसधरेणाऽऽगंतव्वं मह समीवे ॥२६॥ जणओ विमीए वृत्तो एगागीए विणोयणनिमित्तं । मह धम्मवंतमसुगं पव्वाइं ताय ! आणेसु ॥२०॥ तप्पभिइ तत्थ रायं ! तहा कए जंति तेसि दिवसाणि । न य को वि किं पि जाणइ पेच्छसु तीए वियड्ढत्तं ॥२८॥ अह अन्नया य अन्नं पि काउकामाए तीए नियदइओ । भणिओ को निन्वाहो एयाए कूडचरियाए ? ॥२९॥ जड भणिस कमिव अन्नं पर्वचमहमायरामि जेण सहं । अच्छामो तेणुत्तं जं जाणिस तं पिए ! कुणस ॥३०॥ कल्लमहमागमिस्सामि जन्खजत्ताए जणसमूहम्मि । एवं करेज्ञ पच्छा सन्वं सुत्थं करिस्सामि ॥३१॥ तो तत्थ जणसमक्तं घेतुं बाहाए सामरिसवयणं । भिणया कि हिंडिस छिड्डिएण नियगेहिकच्चेण ॥३२॥ तप्परियणेण भणियं भुल्लो कि भमिस भद्द ! तुममेवं ? । तेणुत्तं सच्चमहं भुल्लो सारिक्सयाए दढं ॥३३॥ तप्पभिई कट्टरकारियाए तं सुणसु जं समारद्धं । परपुरिसेणं छित्त ति छोल्लिउं दंतसंपुडयं ॥३४॥ जम्मंतरम्मि घेच्छं कूरमहं सा ठिया पड्नाए । अहन्नो सन्त्रो वि हु जणयाई परियणो तीसे ॥३५॥ अन्नम्मि दिणे जं तीए कूरकम्माए देव ! पारद्धं । कहिउं पि तं न तीरइ किं पुण काउं सकहणाण ? ॥३६॥ पव्वाइयाए मज्झिट्टियाए पज्जालिऊण पासायं । तन्त्रेसं घेत्रुणं नीहरिया पिययमेण समं ॥३७॥ हाहारवो य जाओ महासईए पसाहिओ अप्पा । सीलस्स रक्सणकए जुत्तमिणं सीलवंताणं ॥३८॥

#### यत उक्तम्---

वरं प्रवेप्टुं ज्विलतं हुताशनं, न चापि भम्नं चिरसिश्चतं त्रतम् । वरं हि मृत्युः सुविशुद्धकर्मणो, न चापि शील्प्स्बिल्तिस्य जीवितम् ॥३९॥ पश्चाइओ य लोओ धुत्तीए सयं च भुंजए भोए । जणपयडं च पवंचं पेच्छ महाराय ! महिलाणं ॥४०॥ काऊणं मयकिच्चं कालेणं सो य विरहिओ जाओ । जणयाइजणो जम्हा दंसणसाराइं पेम्माइं ॥४१॥ सो उण सत्थाहसुओ तहेव ववहरइ सेट्टिणा सद्धि । अह अन्नया य वत्थे घेत्रं पत्तो पियाए कए ॥४२॥ बालेऊणं मुकाणि ताणि जा दोनि तिनि वाराओ । राढाला मञ्झ पिया ताय ! न रोयंति एयाणि ॥४३॥ केरिसिया तुज्ज पिया ? आगच्छउ वच्छ ताव पेच्छामि । गिण्हउ मणस्स रुच्चंति जाणि वत्थाणि सयमेव ॥४४॥ तो आगंतुं चलणेसु निवहिया एस चेव मह धूया । धरिया नियउच्छंगे गहवरिओ तं निएऊण ॥४५॥ आऊरिय गलसरणी प्रमुक्कपोक्कारवं परुत्रो य । भणियं च जणसमक्खं एस चिय होउ मह धया ॥४६॥ एसो च्चिय जामाऊ बुढ़ो हं एस मज्झ घरसारो । विलसउ देउ जहिच्छं न किंपि केणावि वत्तव्वं ॥४७॥ सत्थाहसुर्णुत्तं इमीए भंतीए ताय ! तज्भ सुया । बाहाए मए गहिया तीसे एईए न विसेसो । ॥४८॥ तो राय ! तीए पुरओ केरिसिया हं ? सयं विचितेसु । इय सुणिउं पुहइवई विम्हइयमणो विचितेइ ॥४८॥ गह-सूर-चंदचरियं ताराचरियं च राहुचरियं च । जाशंति बुद्धिमंता महिलाचरियं न याणंति ॥४०॥ गंगाए वाङ्या सायरे जलं हिमवओ य परिमाणं । जाणंति बुद्धिमंता महिलाचरियं न याणंति ॥४१॥ भणिया सा नियपद्रणो तं केरिसमुत्तरं पयच्छिहिसि ? । तीयुत्तं खणमेगं नियस महाराय ! जइ एवं ॥४२॥ उद्दाविजण सेट्टी भणिओ तीयत्यु डुंकियमुहीए । सेजा किमेस ? छिद्दं रुहिउं कम्माइयं किंपि ? ॥५३॥ मा रूस पिए ! किंपि हु मह सासुरयाओं काणि वि इमाणि । वसिऊण गयाणि तओ सरोसमेईए संलत्तं ॥५४॥ इममेव मए पृष्टं सहय ! तए अज्ज किंपिं सासरयं । घडियमउव्यमिमीए कओ विरुक्खो वराओ सो ॥४४॥ भणिओ य तीए राया दिट्टं मम किंपि चेट्टियं तुमए ? । तुब्मे तथ वंदणिज्ञाओ भवह भणिउं गओ गेहे ॥५६॥

#### ॥ दत्तकदुहिताख्यानकं समाप्तम् ॥७२॥

# इदानी भावभट्टिकाख्यानकमुच्यते । तद्यथा-

रयणविणिम्मियपासाय-भवण-पायार-तोरणाईहिं। रयणपुरं व जहत्थं जं नियनामं समुव्वहइ ॥१॥ सव्वत्तो चिय पसिरयरणंसुनिबद्धसकचावाए। रयणप्यहाए आयिरसए व्व जं नियइ नियसोहं॥२॥ तिम्म पुरे ससहरकरिसयजसधविलयदहिवयंतराभोगो। भोगोवभोगसुत्थियसमिरसयासेसपणइजणो॥३॥ जणयाणुरायगुणवसिवढत्तसुविसुद्धसंपयाकिलेओ। किलेओहामियिरउजणकिरिमिरकरचिलयचमरजुगो॥४॥ जुगसमपयंडभुयदंडचंडिमाधिरयवसुमईवलेओ। बलेओहजुओ सिरिरयणसेहरो नाम नरनाहो॥५॥ तस्स य रन्नो भज्जा सुयणाणं हिययहारिणी अहियं। नामेण रयणमाला विमलगुणा रयणमाल व्व ॥६॥ मइमाहप्पविणिच्छियरज्जत्थो सुमइनामओ मंती। तस्स य पुत्तो गुणरयणसायरो सायरो नाम ॥७॥ गुणदिवसाणं सुहिचकवायिमहुणाण बंधुकमलाणं। पुरिसेट्टी नामेणं भाणू भाणु व्व मणदइओ ॥८॥ नामेणं भाणुसिरी तस्स पिया तप्पह व्व सुपयासा। तेसि अब्भुयभूया धूया भाविद्या नाम ॥९॥ बालत्तणे वि पढिया सेट्टिसुएणं समं सुरिदेणं। लोइय-वेइयसत्थेसु जा पवीणत्तमुव्वहइ ॥१०॥ इत्थीजणजोग्गाओ सयलाओ कलाओ तीएं नायाओ। तेणं चिय सा किल बालचंडिया विस्सुया नयरे ॥११॥ वड्दंती य कमेणं पह्वत्वजोव्वणाहियं जाया। लायन्न-रूय-सोहग्ग-लिखसंदेरगुणभवणं॥१२॥

तथाहि---

चलणजुयं भास-ससि-संख-मीण-कमलोवसोहियं जीए । लायन्नलहिरलडहं छज्जइ रयणायरसिरच्छं ॥१३॥ ऊरुजुयं रंभाथंभविब्समं कमपविद्धवित्तजुयं । भवणस्स मयणरन्नो तोरणथंभोवमं सहइ ॥१४॥ रमणं सुरसिरयापुल्णिसिन्नभं सइसुहिल्लिसोहिल्लं । जगजगडणपिरसंतस्स मयणसुहडस्स सयणं व ॥१५॥ जीए सिसुसुद्विगेउभो [कडिभाओ] निम्मिओ प्यावद्दणा । श्रणभरभंगभएण व वलित्त्यसमिस्सओ सहइ ॥१६॥

जीसे थणजुयमचंतमुन्नयं वट्टलं ससाममुहं । रेहइ कामनिवइणो निहिकलसजुयं व्य कयमुहं ॥१७॥ बाहुलया वि हु जीसे सहजारुणकरसरोयरमणीया । पज्जंतपरूढाभिणवपल्लवा चंपयलय व्य ॥१८॥ जीसे कंठो रेहातिगेण समलंकिओ कहइ एवं । थीरयणमवरमेरिसरूवं भुवणत्तए निश्य ॥१९॥ अहरदलिल्लं सियदसणकेसरं नयणभमररेहिल्लं । नासानालं लायन्नसिरिगिहं सहइ मुहकमलं ॥२०॥ रमणीयं सवणजुयं जीसे सरलं सहावसोहिल्लं । रइ-पीईणं मणहरमंदोलयकरणिमुञ्बहइ ॥२१॥ सुसिणिद्ध-कसिण-मिउ-कुडिलकेसकवरी मणोहरा जीसे । कामकुलकेलिसिहिणो कलावलीलं विडंबेइ ॥२२॥

अवरं च---

विन्नाणगुणविय इढं गरुयगमं जइ निएज्ज पुक्विममं । ता जडपर्या निन्नयगई च गिण्हेज्ज कह णु हरो ॥२३॥ गंगं ? कहं व गोरिं पन्नयदुहियं सया सुहियमेयं । लिंच्छ व वासुदेवो समुद्दमहणुक्भवं चवलं ॥२४॥ सज्जणजणेण सुहयं थिरस्सहावं व चइय जं दट्ठुं । एवं वियप्पइ जणो को सक्षइ विन्नउं तिमह ? ॥२५॥ अह अन्नया य किम्म वि पत्थावे तत्थ रायअत्थाणे । मिहलागओ वियारो जाओ रायाइपुरिसाणं ॥२६॥ केणावि भिणयमित्थी तुच्छा पर्याए उज्जिहियया य । कुडिलसहावा दोसाण मंदिरं भिणयमवरेण ॥२०॥ सत्यं विष्म प्रियं विष्म हितं विष्म पुनः पुनः । अस्मिन्नसारे संसारे सारं सारङ्गलोचना ॥२०॥

राज्ञोक्तम्--

चवरा मइलणसीला सिणेहपरिपूरिया वि तावेइ । दीवयसिंह व्य महिला लद्धप्पसरा भयं देइ ॥२९॥ भाणुसेद्रिणा भणियं—

> महिला कुडिलसहावा बंधवकुलभेयकारिणी महिला । महिला निद्यहियया पच्चक्खा रक्खसी महिला ॥३०॥ महिला आलकुलहरं महिला लोयम्मि दुच्चिरयखेत्तं । महिला सकज्जनिद्धा महिला जोणी अणस्थाणं ॥३१॥

मन्त्रिपुत्रेणावाचि— मम तावन्मतमेतदिह, किमपि यदस्ति तदस्तु । रमणीभ्यो रमणीयतरमन्यत् किमपि न वस्तु ॥३२॥दोधकः॥ अपरेणोचे—

> अरवः रास्नं शास्त्रं वाणी वीणा नरश्च नारी च । पुरुषविशेषं पाप्ता भवन्त्ययोग्याश्च योग्याश्च ॥३३॥ भणियं च भाणुणा जइ वि एविमह तह वि निच्छओ मज्झ । देवेहिं पि न एसा रिक्ल जाइ मुक्कमजाया ॥३४॥ एवं विवयंतो सो मिलिऊण कुओ वि अभिनिवेसाओ । सन्वेहि पराभूओ विसेसओ मंतिपुत्तेण ॥३५॥ एवं विसन्नचित्तो भणिओ भावद्वियाए गेहगतो । दीससि असमाहिजुओ तेण वि कहियं जहावत्तं ॥३६॥ जणयावमाणमसमं तीए परिभाविउं असज्भाममं । धणियं माणधणाए भणिओ भावद्वियाए पिया ॥३७॥ वियरस मं मंतिसुयस्स ताय ! सच्चं करेमि तुह वयणं । महमाहृष्पं पेच्छामि जेणमेएसि सन्वेसि ॥३८॥ एवमभिमाणवसगाए तीए चिचप्पवंचिनउणाए । परिणावियमप्पाणं सुरिंदगयमाणसाए वि ॥३९॥ तेण वि नायमिमीए परिभवकामाए विहियमेयं मे । तो तं पासायतले सुगोवियं धरइ मंती वि ॥४०॥ भोगोवभोगजायंतीए सो अप्पणा पणामेइ । मायापवंचिनउणाए रंजिओ ससुरओ भणिओ ॥४१॥ ताय ! मह सुत्थमवरं परमहमेगागिणी वसामि दुहं । ता सहियणमज्झाओ सुपरिक्खियमप्पणा सहियं ॥४२॥ एगं दो वा पेससु जेण नवाणं कलाणमञ्भासं । सिद्धं ताहिं करेमी मणयं च सुहेण चिट्टामी ॥४३॥ जावाऽऽगच्छंति सहीओ तीए पासिम्म मंतिवयणेणं । ता कइया वि सुरिंदो सहिवेसेणं समाहूओ ॥४४॥ तप्पभिई तेण समं सुरयसुहं सरसमणुहवंतीए । वचंति दिणाणि अहो ! गृदायारित्तमित्थीणं ॥४५॥ तीए वि हु तह कह वि हु विणएण वसीकओ ससुरवग्गो । जह कन्नाओ कन्नं न को वि किं पि हु तयं सुणइ ॥४६॥ तप्पइणा य क्या वि ह सरीरमलणाइणा पयारेण । परिजाणियं जमेसा समगं पुरिसेण संवसइ ॥४७॥ छकन्नं जाव कयं ता भणिओ तीए सविणयं ससुरो । ताय ! तए सच्चवियं नियसुयविरुसियमपुञ्चिममं ? ॥४८॥

## २३. व्यसनशतजनकयुवर्यंविश्वासवर्णनाधिकारे भावभट्टिकाख्यानकम्

तुह चेव निद्धसयणस्स सेट्रिणो भाणुणो अहं धूया । परिणेऊण जमेयं सद्धायारा वि परिहरिया ॥४९॥ न हु एतिएण तुद्धो दूसणमारोवए महु इनं पि । ता णेण कयं सच्चं केणावि बुहेण जं भणियं ॥५०॥ न हु एत्तिएण ठाही गयणयरुं मइलिङ्गा घणनिवहो । कायन्वा अज्ञ वि रायहंससुन्ना सरुच्छंगा ॥५१॥ ता संपद्द सुद्धा हं कूरग्गहणं करिस्समलमिमिणा । चाविज्ञंति न मिरिया जह चणया ताय ! पयडमिणं ॥५२॥ छन्नस् भिक्तमवराणं महिलाणं गयनिमीलियं काउं। जा सकलंका जीयंति ताय! ता कुणस् मह सुद्धि ॥५३॥ इय सोऊणं सब्बो सराय-पउरो जणो तर्हि मिलिओ । जा कोवि किंपि पभणइ पहाणपुरिसेहिं ता वृत्तं ॥५४॥ जा एवं कयनियमा सा कावि हु होउ कि वियप्पेण ? खिप्पउ सुरिपयभवणे किमियरदिव्वेहिं कायव्वं ॥५५॥ न्हाया क्यबलिकम्मा धवलविलेवणविलित्तसव्वंगा । धवलाहरणविह्नसियसव्वावयवा धवलवसणा ॥५६॥ धवलप्पस्रणपरिमलमिलंतभमरउलरुइरगलमाला । धवलसरोरुइसयवत्तकुसुमसिरधरियसेहरया ॥४७॥ इय सर्व्वगीणमहग्यवत्थसच्चवियफार्सिगारा । अणुगम्ममाणमग्गा नरवइ-नायरयनिवहेण ॥५८॥ निरवज्जवज्जिराउज्जमणहरारावपूरियदियंता । पढमाणभट्ट-बंदियणबहरुहरुबोलमुहरुनहा ॥५९॥ सवियक्त-सविम्हय-सदय-कोडगविखत्तनायरजणस्स । गरुययरचडयरेणं पत्ता सुरपियभवणमेसा ॥६०॥ सो उण जबस्वो सन्निहियपाडिहेरो निसाए बरुवंतो । पालइ पयत्तओ पाणिनिवहमिह सुइसमायारं ॥६१॥ दुष्टुं रुट्टो निग्गहरू गहिय जमजीहसच्छहच्छुरिओ । दिवसम्मि अर्किचिकरो पर्या प्रमा जणपसिद्धा ॥६२॥ खिविऊण जक्खभवणे भाविद्यजुवद्दमुब्भडकवाडे । दक्किय दड्दसमेयं काउं विल्ञो नयरिलोओ ॥६३॥ सो तं दट्दु दट्टोट्टभिउडिभासुरकरालभालयलो । आयङ्क्टियमसिघेणुं पाविट्टे ! सुमरसु सिमट्टं ॥६४॥ एवं भेसविया वि हु सविणयमवलंबिज्ञण थिरचित्तं । पभणइ भयवं ! एवं को किर मह उवरि संरंभो ? ॥६४॥ अहमेगघायसज्भा महापभावो तुमं च दयरसियो । ता विन्नत्ति निसुणसु मह पच्चासन्नमरणाए ॥६६॥ संपद्द मह मरणं पि हु सलाहणिज्ञं जयम्मि जं दुलहं । एएण निमित्तेणं संजायं दंसणं तुम्ह ॥६७॥ ता संपद्द होस थरो जाव सुदिहं करेमि जियलोयं । तह चिंतण-भासण-दंसणेहिं दलहेहऽपृत्राणं ॥६८॥ साणुणयं सप्पणयं तह कह वि हु तीए भिणइनिउणाए । सो भिणओ जह जाओ मणयं उवसंतकोवभरो ॥६९॥ भिणयं च तेण भद्दे ! जीयं मोत्तुण वरस्य किं पि वरं । जं सावराहजीयं कइया वि न दिन्नपुच्वं मे ॥७०॥ तो तीउत्तं निसुणसु कहाणयं किंपि तुह कहेमि अहं । तेणुत्तं निस्तंका कहसु अहं अवहिओ एस ॥७१॥

## [ विक्रमादित्यनृपाख्यानकम् ]

अत्थि अवंतीजणवयपरमालंकारसन्निभा भयवं ! । परमच्छेरयभूया सन्वेसि गुणाण कुलभवणं ॥७२॥

तथा हि-

तं विन्नाणं भुवणे वि नित्थ तं कोउयं जए नित्थ । तं साहसं पि अवरत्थ नित्थ कुहगं पि तं नित्थ ॥७३॥ चाओ नाओ धाओ धाउव्वाओ विसिट्टसमवाओ । तह य रसायणवाओ जोगिणिवाओ य गहवाओ ॥७४॥ किं बहुणा नयनिउणं जोइक्जंतो विवेयचक्खूहिं । सो कोवि हु नित्थ गुणो पाएणं तीए जो नित्थ ॥७५॥ जम्हा हिरसिट्टाणं परमुक्जयणी जणिम्म नयरी सा । तम्हा तं नयनिउणे परमुक्जयणी बुहा बेंति ॥७६॥ तं नयिसमसमहस्वसीकयाणहपभावभूयितिगो । पालह पयडपरक्कमसमुविक्जयिकत्तिजसपसरो ॥७०॥ हयविक्कमो वि गयविक्कमो वि रहविक्कमो वि सो तत्थ । तह सञ्चिवक्कमो वि हु जाओ नयविक्कमो जेण ॥७८॥ महिवल्यभासणाओ कमलाण वियासणाओ सञ्चचो । दुन्नयतमहरणाओ आह्चो विक्कमाइचो ॥७९॥ चाई सूरो पिडवन्नवच्छलो बुद्धिविजयसुरमंती । दिन्सन्नित्वि निययं परोवयारेकगुणरिसओ ॥८०॥ अह तं कइया वि निवं अणेगभडकोडिसंकडत्थाणे । कणयमयदंडहत्थो पिडहारो विन्नवइ एवं ॥८१॥ सियभुइगुंडियतणू लक्क्षणपिडपुन्ननरकवालकरो । डमडिमयडमरुयधरो संधोविर धरियखट्टंगो ॥८२॥

वियडजडामउडिसरो एगो कावालिओ दुवारिम । अहिलसइ देवदंसणमुट्टं देवो पमाणं ति ॥८३॥ सिग्धं पवेससु तयं भणिए रन्ना पवेसिओ तेण । ससमयपसिद्धमेसो दाऊणासीसमुविद्दो ॥८४॥ भणियं च तेण हिमवंतपव्वए आसि साइसयमंतो । मज्झ गुरू तस्सीसं मं जाणसु भइरवाणंदं ॥८४॥ मह तेण मरंतेणं दिन्नो नरनाह ! साइसयमंतो । सिद्धेण जेण सिज्भह पओयणं तिहुयगऽज्भिहयं ॥८६॥ विहिया य जहाविहिणा बारस विरसाणि पुत्र्वसेवा मे । इण्टि तु असमसाहससहायसाहेज्ववसगाणं ॥८०॥ सिज्भह एसो तं पुण तुज्भ सयासाओ होहिही नृणं । महिवरुए वि जमवरो नेवंविहभारधुरधवलो ॥८८॥ तं पुण साहसविहवो परोवयारेककरणदुल्ङिओ । निव्विडयसूरचिं अन्भत्थणभंगभीह्र य ॥८९॥ ता तुज्भ सयासमहं पडुच्च कज्ञं इमं समणुपत्तो । तो कण्हचउदिसदिणे निसमेगं कुणसु साहेज्ञं ॥९०॥

#### चितियं च राइणा-

गुरु-मित्तत्थे पाणा रूवं तारुत्तयं च दह्याए । विह्नुद्धरणिम्म धणं जं उवउज्जह तयं सफलं ॥९१॥ ह्य पिडविज्जय सहिरसमुहिट्टिपिम्म नरवर्ड पत्तो । एगागी सत्तधणो करालकरवालवगगकरो ॥९२॥ पुरओ चिय संपत्तो पेतवणं तिम्म भेरवाणंदो । सयलीकरणं काऊणाऽऽलिहियं मंतमंडलयं ॥९३॥ रत्ना भिणयं भयवं ! आइस तं किंपि जं मए कज्जं । तेणावि भिणयमक्खयमद्धयं तुममेगमाणेषु ॥९४॥ सो वि हु तह ति पिडविज्जिङण भीसावणिम्म पेयवणे । जाव भमइ ता दिट्टो रुक्खे उल्लंबिओ चोरो ॥९४॥ चिडङणं छुरियाए जा छिदिय रञ्जुमुत्तरइ तरुणो । ता पेच्छइ उविर तयं तहेव लंबंतमायासे ॥९६॥ दुइयं वारं छिदइ ताव तहेव य तयं नियइ रुक्खे । तइयाए वाराए आलिगिय देइ झंपमहो ॥९७॥ लंघे काङण तयं जावाऽऽगच्छइ पहिम्म ता तेण । किंदिउं किंपि कहाणयमेसो बोल्लाविओ जाव ॥९८॥ ता तं तहेव रुक्खे विलिगिउं ठाइ एव बीयं पि । तइयाए वाराए आयासे सुणइ वयणिममो ॥९९॥ भो भो निर्देद ! कावालियस्स मा वीससेज्ज एयस्स । एसो हु सुवन्नकए हंतुं तं महइ कूरमई ॥१००॥ राया वि भणइ न जुगंतरे वि मह वयणमन्नहा होइ । पिडवन्निममं कडजं कायव्वं सव्वहा वि मए ॥१०१॥

जओ—

छिज्जउ सीसं अह होउ बंधणं वयउ सव्वहा लच्छी। पिडवन्नपालणे सुपुरिसाण जं होइ तं होउ ॥१०२॥ जइ एवं तह वि तुमं कह वि हु अक्लाणयस्स पज्जन्ते। पुच्छंतस्स वि नरवर! पिडवयणिममस्स मा देसु ॥१०३॥ अन्नं च मडयभाले पणविममं गवलगुलियवन्नामं। झाएज्ञसु थिरिचितो खेमं एवंकए तुम्झ ॥१०४॥ इय पिडविज्ञय सम्मं मडयं काऊण खंधदेसिम्म। गंतुं जाव पयद्दो ता मडएणं इमं वृत्तं ॥१०५॥ गरुयंतरालमञ्ज वि अज्ञ वि तुह मंतवाइओ दूरे। ता पहनिन्वहणकए कहेमि अक्ष्लाणयं सुणसु ॥१०६॥ राया वि मोणमस्सिय पत्तो कावालियं भणइ एवं। एयं अक्ष्लयमडयं अन्नं पि हु भणसु मह किच्चं ॥१००॥ तेणुत्तं तल्हहट्टसु वसाए संपयमिमस्स पयजुयलं। सो उण निवकरवालं करिम्म काऊण महयस्स ॥१०८॥ आढत्तो परिजविउं मंतं राया वि पणवमक्खुहिओ। ताव य मंतपभावा सहस त्ति समुद्वियमिमो वि ॥१०९॥ गाढयरं जा क्षायद्द पणवं भूमीए ताव तं पिडयं। पुणरिव य मंत-पणवे दुन्नि वि सुद्वुयरमुवज्ता ॥११०॥ क्षायंति जाव ताव य भूओ वि हु लग्गमुद्विउं मडयं। पणवपभावा पिडयं तहेव कावालिओ तत्तो ॥१११॥ आवेसेणं जा जवइ मंतमेएणमुद्विउं ताव। तहयाए वाराए पहओ खग्गेण कावाली ॥११२॥ जाओ सुवन्नखोडी तं पुण किच्चा सुवन्नयं भिणयं। पुरिसो छिन्नावयवो वि जायए पुणरिव य पुन्नो ॥११३॥ इय सो सुवन्नपुरिसो पहित्रयहं पि हु वह्ज्यमाणो वि। देवाणुभावओ खलु न निद्वुए तित्तओ चेव ॥११४॥ तो तस्स पभावेणं सन्वं पि वसुंधरं रिणविहीणं। विहिउं विहिओ तेणं नियओ संवच्छरो रन्ना ॥११४॥ इय विककमनरवहणो कहाणयं तुह मए समक्खायं। तुह संगमरिसयाए न उणो नियपाणभीयाए ॥११६॥

उक्सिणिऊणं जक्स्बो जमजीहासिन्नहं छुरियमेसो । जा मारिउं पवत्तो ता भणिओ तीए मिउवयणं ॥११७॥ भयवं ! पढमो पहरोऽइक्कंतो जामिणीए पहरितगं । पिडपुन्नमेव चिट्टह ता कुणसु थिरत्तमवरं च ॥११८॥ मह उविर सियालीए उब्भडदाढाविडंबियमुहस्स । पंचाणणस्स भण तुज्भ केरिसो एस संरंभो ? ॥११९॥ ता कप्पपायवसमं जम्मन्तरपुन्नपावणिज्जमिनं । माणेमि तुज्भ दंसणमओ कहाणयमिमं सुणसु ॥१२०॥ तो तीए सजीहाए सो जक्स्बो मारणुज्जुओ वहरी । बंधुसमो संजणिओ अहो ! हु जीहाए माहप्पं ॥१२१॥ जइ एवं तो भद्दे ! कहाणयं कहसु जमभिरुइयं ते । एसो हं तस्सवणे पउणो तं जंपियमिमीए ॥१२२॥

#### [ वणिक्पुत्र-जिनद्त्तयोराख्यानकम् ]

जंबुद्दीवच्भंतरभारहवासस्स मज्भत्वंडम्मि । महुराभिहाणनयरी आसि महीवीदविश्वाया ॥१२३॥ तत्थऽत्थि महीनाहो जियसत् धारिणी पिया तस्स । कइया वि हु भंडीरवणचेइए ऊसवे जाए ॥१२४॥ संपत्तो नरनाहो सपरियणो सावरोहणो तत्थ । केणावि विणयपूत्तेण जविणयंतरियदेवीए ॥१२५॥ आलत्तयरसरंजियनहमणिकिरणावलीहि विच्छुरिओ । रयणाभरणविसिद्रो दिह्रो अंगुह्रगो तेण ॥१२६॥ अंगुद्रओ वि जीसे असरिससंदेरमंदिरं तीसे । अमरीण वि अन्महिया सरीरसोहा धुवं होही ॥१२०॥ जइ न इमाए सव्वंगसंदरावयवमणहरंगीए । पावेमि संगमसहं ता नियमा होइ मरणं मे ॥१२८॥ इय चितिज्ञण नाया या धारिणी सा तओ वणिसुएण । तिव्वरहविहरियंगेण रायमंदिरदवारिम ॥१२९॥ गहियं गंधियहट्टं देइ समग्धं स सुन्दरं वत्थुं । अंतेउरदासीओ वि तस्स हट्टे ववहरंति ॥१३०॥ आवज्जियाओ सन्वाओ तेण अन्तेउरीण दासीओ । धारिणिदेवीचेडी पियंकरा पूण विसेसेण ॥१३१ कइया वि विणयपुत्तेण चेडिया धारिणीए देवीए । पारूढगरुयपुरुएण पुच्छिया कहसु मह भद्दे ! ॥१३२॥ को उन्वेदह पदमं पुडए ? चेडीए जंपियं देवी । तो लेहगब्भपुडओ समप्पिओ तेण दासीए ॥१३३॥ तीए वि धारिणीए देवी उन्वेढए तयं जाव । ता तत्थ लेहलिहियं पवाइयं एरिसं तीए ॥१३४॥ काले प्रसप्तस्य जनार्दनस्य, मेघान्धकारास् च शर्वरीषु । मिथ्या न भाषामि विशालनेत्र !. ते प्रत्यया ये प्रथमाक्षरेषु ॥१३५॥ 'कामेमि ते' इमाइं पढमाणि पयक्खराणि नाउग्ण । सा अवगयलेहत्था य चिंतिउं एवमारद्धा ॥१३६॥ तेसिं धिरत्यु विसयाण पाणिणो जेहिं मोहिया संता । रागंधनयणज्ञयला कज्जा-ऽकज्जाइं न नियंति ॥१३७॥ तं किंपि नित्थ भुवणोयरिम्म पावं न जं अहिरुसंति । पुरिसा विसर्यापवासापरव्वसा मुक्कमज्जाया ।।१३८॥ भुवणब्भंतरवित्थरियजसहरा ते जियंतुं जियलोए । जे परकल्तविसए विरत्तचित्ता महासत्ता ॥१३९॥ ता एस विसयवंछाविमोहिओ मा विणस्सउ वराओ । इय चिंतिय पुडयकओ लेहो तीए वि पेसविओ ॥१४०॥ जायं मज्भ समीहियमिइ चितिय तेण हिट्टहियएण । उन्वेढिऊण पुडयं पवाइयं एरिसं तत्थ ॥१४१॥ नेहलोके सुखं किञ्चिच्छादितस्यांहसा भृशम् । मितं च जीवितं नणां तेन धर्मे मितं कुरु ॥१४२॥ पढमक्सराणि पायाण तेण ''नेच्छामि ते'' ति नायाणि । तो विमणदुम्मणो सो विगयासो चिंतिउं रूग्गो ॥१४३॥ नेच्छइ परपुरिसमिमा संजायमहासङ्क्तगुरुगव्वा । ता चिट्ठिउं न सक्को तीए विओगे इह खणं पि ॥१४४॥ अमराउरीसमाणं पेयवणं पुरिवरं पि पियविरहे । पडिहासइ सग्गसमं वल्टहजणज्ञ्यमरत्रं पि ॥१४५॥ ता किमिह संठिएणं तिव्वरहे ? इय विचितिउं चिलेओ । गच्छंतो संपत्तो कम्मि वि रज्जंतरे स वणी ॥१४६॥ दिहो य सिद्धउत्तो उज्भाओ तेण निययछत्ताण । नीइं वक्लाणंतेण तेण एयारिसं पढियं ।।१४७।। अत्थो कामो धम्मो सत्त्विणासो अतुरमाणस्स । जिणदत्तसावयस्स व जिहच्छिओ होइ पुरिसस्स ।।१४८।। को एसो जिणदत्तो ? त्ति पुच्छिए ताण कहइ उज्झाओ । आसि वसन्तउरपुरे जिणदत्तो इब्भसेट्टिसुओ ॥१४९॥ अहिगयजीवा-ऽजीवो परियाणियपुत्र-पावपरिणामो । अह अन्नया य द्विणज्जणाय चंपाए सो पत्तो ।।१५०॥ तत्थ भणसत्थवाहो महेसरो तस्स दुन्नि रयणाणि । चउजलहिसारहारो अवरा हारप्पहा भूया ॥१५१॥

जाए संववहारे जिणदत्तो तयण तस्स भवणम्मि । पत्तो कीलंति तत्थ नियइ हारपहं कन्नं ॥१५२॥ उब्भिज्जमाणजोव्वणरमणीयं अमररमणिसमुख्वं । अणुरायरं जिओ सो निययावासिन्म संपत्तो ॥१४३॥ मगाविओ घणो तं कन्नं हारप्पहं न से दिना । तो विकिक्तणियकयाणो जिणदत्तो नियपरि पत्तो ॥१४४॥ हारप्पहानिमित्तं काउगं छत्तवेसमणुपत्तो । चंपाए किंचि उज्झायमुत्तमं सो समङ्गीणो ॥१५५॥ मह वक्साणस किंपि ह तेणूर्च जंपए उवज्भाओ । भीयणरहियं विज्ञं गिण्हस जं किं पि पिडहाइ ॥१५६॥ मगास धणस्स पासम्मि भोयणं भह ! दाणवसणी सो । पंचसए ससरक्खाण जेण भुंजंति तस्स गिहे ॥१५७॥ तो तेण धणो भोयणनिमित्तमञ्भित्थओ भणड कन्नं। वच्छे ! जं वा तं वा एसो भोयावियव्वो ति ॥१४८॥ हारप्पहाऽणुदिवसं पि भोयणं तस्स वियरए सो वि । तं पुष्फ-फलाईहिं उवयरइ न मन्नए सा वि ॥१५९॥ छंदाणुवत्तणेणं मिउभासंतेण तेण अणुदिवसं । आयारिंगियकसरुण रंजिया सा तहा कहवि ॥१६०॥ तीए जहा भणिओ सो मग्गस इट्टं पयंपए सो य । जइ एवं ता सहयस ममंगसंगेण तीयुत्तं ॥१६१॥ पायाइगहियवन्नं सललियपयगामिणि मम सरिच्छं । मुणिऊगं गाहमिमं जं कायव्वं तयं कुणस् ॥१६२॥ हिसयं तुह हरइ मणं रिमयं पि विसेसओ न संदेहो । मयरद्धओ व्व विनडइ मंनु वि तुमाओ वित्थरिओ ॥१६३॥ भावतथो एयाए गाहाए 'हर ममं' ति पढमेहिं । पयअक्खरेहिं सिट्टो हरामि किं ? अहव नो जुत्तं ॥१६४॥ इह-परलोगविरुद्धं हरणं इय चितिकण भणिया सा । सिसवयणि ! सपुरिसाणं न जुज्जए कहवि अवहरणं ।।१६५॥ ता अलियगहम्महिया होस तुमं जेण मन्तवाइत्तं । काउं निरुयं जायं गुरुयणदिन्नं विवाहेमि ॥१६६॥ मह बल्लहेण बिहिओ चारुपबंचो ति चितिउं लग्गा । हारप्पहा पर्यपिउमुबहासपरं असंबद्धं ॥१६७॥ एमेव हसइ गायइ पलवइ नचइ पुरे परिन्ममइ। तो सत्थवाहपमहो लोगो अचाउलो जाओ।।१६८।। वाहरिया सब्वे वि हु पयंडवरमंतवाइणो तत्थ । तेहिं वरमंतवाए कए गहो वद्धिओ अहियं ॥१६९॥ कि बहुणा?जह जह विज्ववाइणो से कुणंति उवयारे । तह तह महागहो सो बाहइ तं पिसुणलोगो व्व ।।१७०॥ तो पुच्छिओ स छत्तो धणेण जिणदत्त ! जाणसे किंपि ? ।तेणुत्तं मज्झ कुलक्कमागया संति विज्ञाओ ।।१०१॥ पेच्छामि परिममीए सरूविमय ज़ंपिऊण जिणदत्तो । पत्तो तीए सयासे रहम्मि सा जंपिया तेण ।।१७२॥ सुयणु ! करिस्समहं ते मंतपओगं परं तह कए वि । तइयाए वाराए पउणा तं होसु इय भणिउं ।।१७३॥ गंतण धणो भणिओ महागहो ताय ! एस दुस्सज्यो । मंतो वि भूयतासो समस्थि ता कुणस्य सामर्गि ॥१७४॥ आबालकालपालियविसुद्धबंभव्वया नरा अहु । ताय ! निहालस मज्झं जे उत्तरसाहया होति ॥१७५॥ भणइ धणो भयवंतो ससरक्खा सन्ति सीलबलकलिया । ता सो किण्हचउद्दसिनिसाए चलिओ धणाइजुओ ।।१७६॥ संपत्तो पेयवणे पिसायअट्टटहासभीमम्मि । डज्झंतमडयवसविस्सगंधपरिपरियदियंते ॥१७७॥ एयारिसभीसावणमसाणमज्भ्रम्मि मंडलं काउं। ससरक्खा खग्गकरा विहिया एवं च उन्नविया ॥१७८॥ सोउं सहाससहं तुन्भेहिं सिवारवा विहेयव्वा । इय सिक्खविउं मुक्का ते अह वि अहस दिसास ॥१७९॥ पुरुवं चिय सिक्खविया ताण पुरो सद्दवेहिणो अट्ट । विंधेयञ्वं रुक्लं तुरूभेहिं सिवारवे जाए ॥१८०॥ तो मंडलए उववेसिऊण हारपहं समुवविद्वो । पज्जालिऊण जलणं 'हुंफडुसाह' ति तेणुत्ते ॥१८१॥ सइवेहिं सिवाफेकारवो कओ तयणु सइवेहीहिं । विद्धा बाणेहिं तओ नट्टा भयकंपिरा ते वि ॥१८२॥ पीडियमहियं पत्तं मंडरुए मन्तवाइओ पडिओ । उवरुद्धचेयणो पुष खणेण भणिउं समाढत्तो ॥१८३॥ ताय! मए पूर्व पि ह पर्यपियं बंभचारिणो दुरुहा । इय जंपिऊण सन्वाणि ताणि पत्ताणि नियठाणं ॥१८४॥ गहनिमाहं कहं तं कुणिस ? ति धणेण पुच्छिओ छत्तो । जइ किर अज्ञ वि इह बंभयारिणो हुंति तेणुत्ते ॥१८४॥ नियगुरुणो सत्थाहेण पभणिया बंभयारिणो परमा । पेसह तह विहिए तं पि विहडियं भात्ति पुद्धं व ॥१८६॥ निद्धांडिया धणेणं कुविएण तओ असेसससरक्खा । पृष्टं च कहं पुण बंभयारिणो वच्छ! नायव्वा ? ॥१८७॥

वसहि-कह-निसिर्जिदिय-कुडुंतर-पुन्वकीलिय-पणीए । अइमायाहार विभूसणा य नव बंभगुत्तीओ ।।१८८।। बुज्झंति अणुटुंति य गाहत्थं जे इमं विसुद्धा ते । वरबंभयारिणो तो धणेण सा दंसिया गाहा ।।१८८।। ससरक्ल-अक्लपायाइयाण नाओ न तेहिं परमत्थो । एत्थंतरिम्म सिरिधम्मघोससूरी समोसिरओ ।।१९०।। उवविट्टे पउरजणे जिणदत्तो सह धणेण संपत्तो । पणिमय गुरूण चरणे उविविट्टो उचियठाणिम्म ।।१९१।। सूरीहिं समारद्धा सनीरनीरयसरेण धम्मकहा । भो भव्वा ! सव्वाणि वि सुहाणि धम्मेण जायंति ।।१९२।।

जओ----

धम्मेणं चिय अत्था धम्मेणं चेव उत्तमा भोगा । धम्मेण सग्ग-मोक्खा सहाइं सव्वाणि धम्मेण ॥१९३॥ नारय-तिरियगईओ सत्ता पावंति पुण अहम्मेण । ता परिहरिय अहम्मं धम्मिम रहं सया कुणह ॥१९४॥ इय निसुणिकण सुरीण देसणं फ़रियगरुयसंवेगो । पडिबुद्धो पाणिगणो धणो वि सावयसमो जाओ ।।१९५॥ ते सकयत्था सुरुगगमस्मि सुरीण जे नमंति कमे । इय भावेंतेण धणेण पर्भाणओ तयणु जिणदत्तो ।।१९६॥ जारिसया वच्छ ! तए संख्ता बंभयारिणो नूणं । तारिसया जइ एए वक्खाणावेस ता गाहं ॥१९७॥ वक्लाणिया मुर्णिदेण पभणियं तत्थ सत्थवाहेण । भयवं ! मंडलकम्मे पद्मावस साहणो नियए ॥१९८॥ न हु एसो मुणिमग्गो वर्चति जमेरिसेसु कज्जेसु । मुणिणो इय गुरुभणिए सविणयमुङ्गवइ जिणदत्तो ॥१९९॥ परिचत्तिग्हावासा ताय ! इमे सत्त-मित्तसमित्तता । समितण-मिणणो वरबंभयारिणो तिज्वतवनिरया ।।२००।। मुणिणो कुणंति न कया वि ताव गिहिसमुचियाइं कज्जाइं । किंतु इमेसि नामं पि नासणं कुणइ भूयाणं ॥२०१॥ लिहिडं मुणीण नामाणि तेण अद्भुय दिसास पेयवणे । ठविऊण मंतवाओ कओ प्यत्तेण छत्तेण ।।२०२॥ हारपहा महीए पडिया सहसा विमुक्तअकंदा । उवरुद्धचेयणा पुण खणेण सा जंपिउं रुग्गा ॥२०३॥ किं ताय ! जणो मिलिओ पेयवणे तयणु तीए बुचंतो । कहिओ तं सोउं सा लज्जाए अहोमुही जाया ॥२०४॥ तो सन्वाणि वि नियमंदिरम्मि पत्ताणि ताणि हिटाणि । जाए पभायसमए विचितियं सत्थवाहेण ॥२०५॥ निकित्तिमोवयारी जिणदत्तो ता इमस्स मह जुत्तं । काउं पच्चवयारं सो य सुयादाणओ होइ ॥२०६॥ भणिओ य तओ सो वच्छ ! गिन्ह हारप्पहं विवाहेउं । तेणुत्तं ताओ च्चिय जुत्ता-ऽजुत्तं वियाणेइ ॥२०७॥ सुपसत्थदिणे परिणाविओ य हारप्पहं धणेण तओ । करमेल्लावणदाणं दिन्नं हारेण संजुत्तं ॥२०८॥ तो जिणदत्तो कइय वि दिणाणि तत्थेव भुंजिउं भोए । हारप्पहाए जुत्तो संपत्तो निययनयरीए ॥२०९॥ हारपहा जह लद्धा तेणं थिरयाए तह य बुद्धीए । तह अन्नो वि ह थिरबुद्धिभावओ लहइ सन्वं पि ॥२१०॥छ॥ सोऊण नीइसत्थं माहरवणिणा वि चिंतियं एयं । जह संजाया एयस्स इद्रसिद्धी सबुद्धीए ॥२११॥ अहमवि तह नियनयरिं गंतुं पेसेमि दृइकज्जेण । अक्खलियप्पसराओ तीए परिव्वाइयाओ दयं ॥२१२॥ सिक्खेमि वसीकरणाय मंत-तंताइयाणि सञ्वाणि । तह विज्ञासिद्धाणं नराण काहामि ओलगं ॥२१३॥ इय चिंतिऊण पत्तो नियनयरि तह अणुद्रियं सव्वं । अवलमिगप्हिं विज्ञासिद्धेहिं पर्यपियं एयं ॥२१४॥ तुट्टा वयमच्भत्थसु इट्टं तो मिगाया इमं तेण । जह होइ धारिणी मे भज्जा तुब्भे तहा जयह ॥२१५॥ इय पडिवज्जिय मारी विउग्विया तेहिं डिंभरूवाण । नीरोगाणि विं डिंभाणि तत्थ एमेव य मरंति ॥२१६॥ आइट्टा नरनाहेण नियह मारीए कारणं सिद्धा । देव ! महादेवी ते मारी इय जंपियं तेहिं ॥२१७॥ देवीए सेज्जाए मयडिंभकराइयाणि खंडाणि । खित्ताणि तओ वयणं विर्किपियं तीए रुहिरेण ॥२१८॥ जाव निवो तीए निरिक्खणाय पत्तो तमस्सिणीविरमे । तो तं दहुं रुहो तीए असुहोदयवसेणं ॥२१९॥ अह सिद्धाणं हणणत्थमप्पिया धारिणी तओ तेहिं । मेसविया पेयवणे नेऊण निसाए सा बाढं ॥२२०॥ कयसंकेओ पत्तो विणयसुओ भणइ भो ! किमारद्धं ? । तेहुत्तिममं मारिं दुम्मरणेणं विणासेमो ॥२२१॥ मारी न सोमयाए एयारिसयाए होइ ता मुयह । मरणं विणा न मोक्स्रो तेहुत्ते भणइ विणयसुओ ॥२२२॥

दिवणेण मुयह न मुयंति जाव ता जंपिया इमं तेण । मारह मं एयं पुण मुयह न मेक्लंति ते तह वि ॥२२३॥ तो तेण भणियमेईए मारणे इह मए वि मरियव्वं । अन्हाण तुमं विग्वं संजाओ जंपियं तेहिं ॥२२४॥ तो दाउं दीणाराण कोडिमम्हाण तं पुणो दुरं । बच्चस गिन्हेवि इमं न जहा नज्जह इमा एत्थ ॥२२५॥ दिन्नस्मि ताण दविणे देवी चिंतइ अहो ! महासत्तो । कोइ इमो मह कज्जे जो नियजीयं पि परिहरइ ॥२२६॥ जइ एस महासत्तो निकारिमवच्छलो न इह हुंतो । ता केणावि कुमरणेण मारिया नियमओ हुंती ॥२२०॥ पच्चवयारं काउं न तरामि इमस्स नरसिरोमणिणो । नियतणुदाणेण वि इय विवित्तिउं तेण संज्ञ्चा ॥२२८॥ गंतुण दूरदेसे मणप्पिया तस्स भारिया जाया । दोण्ह वि नवनेहबसंगयाण कालो अइक्कमइ ॥२२९॥ पंचप्पयारविसए दोन्नि वि भुंजंति पमुङ्यमणाणि । विविहप्पयारकीलाविणोयविक्खत्तवित्ताणि ॥२३०॥ अह अन्नया य रयणीए देवजत्ताए गच्छमाणो सो । तिव्वरहमसहमाणाए तीए वत्थंचले धरिओ ॥२३१॥ तं तारिसं इमं पुण एयारिसमिइ पयंपिए तेण । देवीए पुच्छिओ सो गरुयनिबंधेण कहस ति ॥२३२॥ तेण वि लेहाईओ वत्थंचलधरणकहणपज्जंतो । कहिओ से वुत्तंतो विसन्नवयणा ठिया सा वि ॥२३३॥ भणियं च तयं तुमए विहियं ? विणएण भणियमामं ति । सा भणइ पाव ! विहिया विडंबणा किं तए मज्भ ? ॥२३४॥ ता तिविहं तिविहेणं नियमो मह होउ सयलपुरिसाण । इयजंपिऊण काण वि अज्ञाण सयासमुत्तीणा ।।२३५॥ भणियाओ ताओ भयवइ ! पन्वज्जं देहि जोग्गया जइ मे । जोग्ग त्ति दिविखया ताहिं तयणु तिन्वं तवं काउं ॥२३६॥ समउत्तविहाणेणं पत्ता सा मरिउममरलोयिन । सो पुण अट्टउम्हाणेण किन्हलेसाए नरयिन ॥२३७॥ तो तेण विणयपुत्तेण थेज्जवसओ समीहियं पत्तं । तुम्हारिसा विसेसेण हुन्ति सन्वत्थ थिरवित्ता ॥२३८॥ पुणरवि तइज्जपहरे जा सो उद्धाइओ हणिउकामो । ता कीए वि भणिइए कहं सुणावेह सा य इमा ॥२३९॥

#### अमरदत्त-मित्रानन्दास्थानकम् ]

आसि विसालवसुन्धरविलासिणीवरविलासभवणं व । भुवणयलतिलयतुल्लं तिलयपुरं नाम नयरं ति ॥२४०॥ सिंधुरसिमद्भिरिद्धो राया मयरद्भउ त्ति तत्थाऽऽसि । उद्दामसत्तृतारणवियारणो जस्स करवालो ।।१४१॥ रइरमणिकेलिभवणं सिंगारगिहं व कुसुमबाणस्स । तस्साऽऽसि मयणसेण व्व पणइणी मयणसेण त्ति ॥२४२॥ पुट्यभवपु न्नपगरिसपरिचयपरिणामपावियपयावो । तीए सह विसयसोक्खं उवभुंजंतो गमइ कालं ।।२४३।। अह अन्नया य देवी निरूवयंती निवस्स चिहुरचयं । नियभवणमत्तवारणपरिद्विया पेच्छिउं पिलयं ॥२४४॥ परिहासेण पयंपइ पिययम ! दूओ समागओ एत्थ । तो नरवई निरिक्खइ संभंतो तरलनयणेहिं ॥२४५॥ चितेइ कह णु दुओ समागओ वंचिऊण वाविसए ? । सा विम्हइयं दइयं दर्द्रूणं भणइ परमत्थं ॥२५६॥ देव ! तुह सवणम्ले पलियछलेणं समागओ दूओ । विन्नवइ खमं चइऊण नियमणं घरसु धम्मम्मि ॥२४७॥ इय निसुणिऊण वर्णयं पियाए परिहासपेसलरसं पि । वेरग्गगओ चितेइ नियमणे तयणु नरनाहो ॥२४२॥ पुरुवपुरिसाणुसरिओ परिहरिओ नियमओ मए मग्गो । जम्हा अदिद्वपिलया करिंख ते घोरतवचरणं ।।२४९।। ता इणिह चिय रज्जे ठिवऊणं पउमकेसरकुमारं । गंतुण तावसवणं तावसवयमणचरिस्सामि ॥२५०॥ इय चितिऊण सुपसत्थवासरे कणयकलससलिलेण । आपुच्छिय मंतियणं करेइ कुमरस्स अहिसेयं ॥२५१॥ चइऊण रायरुचिंछ सकलत्तो सत्तु-मित्तसमिचतो । गंतूण तावसवणे पडिवज्जइ सो तवचरणं ॥२५२॥ वच्चंतेसु दिणेसुं सुगूदगब्भो पविश्वओ तीए । सुयणजणस्स व नेहो तं पेच्छिय पुच्छिए रिसिणा ॥२५३॥ सामि! तह चिय गब्भो एसो साहेइ सा वि निवरिसिणो । वयगहणभंगभीयाए साहिओ नो मए तइया ॥२५४॥ तो पच्छन्नं तीए सुहेण गब्भं समुब्बहंतीए । नवमासऽद्धट्टमवासरेहिं पूत्तो समुप्पन्नो ।।२५५॥ अगुचियआहारेहिं सुकुमारत्ताओ तह सरीरस्स । सह घोरवेयणाए सूयारोगो समुप्पन्नो ॥२५६॥ नवबालपालणकए आदन्ना जाव तावससमूहो । देवसिरिभारियाए समन्निओ बालधूयाए ॥२५७॥

तावुञ्जेणिनिवासी देवाणंदाभिहाणवरसेट्री । हरिसउराओ नियत्तो संपत्तो तावसवणिन्म ॥२५८॥ पणिमत्तु तावसजणं विमणं संपेव्छिजण पुच्छेइ । साहेइ मयणसेणाए वइयरं सो वि तप्परओ ॥२५९॥ अम्हाण पुरुवपुत्राणुभावओ तं समागओ एत्थ । इय भणिऊण समप्पेइ तस्स कुमरं मयणसेणा ॥२६०॥ तणिकरणनियरणिज्जियनवतरिंगं तं गहित्त सेट्री वि । देवसिरिभारियाए पमुहयहिययाए अप्पेड ।।२६१।। अचंतवेयणगया दिवंगया तयणु मयणसेणा वि । तदुद्वस्वभरियहियए पडिबोहइ तावसे सेट्टी ॥२६२॥ तरुणीकडक्लचवलम्म जोव्वणे जीवियम्मि तडितरले । सोगो जईण जुत्तो न होइ ता तं परिचयह ॥२६३॥ इय अवसोए काऊण तावसे ताण पणयपयपउमो । संचिलओ सकुमारो संपत्तो नयरिमुञ्जेणि ॥२६४॥ सुपसत्यतिहिमुह्ते करेइ कुमरस्स अमरदत्तो ति । नामं सम्माणंतो सेट्टी नियनयरजणनियरं ।।२६५॥ अवरं च तत्थ वेसमणसेद्रिपुत्तो कलाकुसलचित्तो । मित्ताणंदो नामेण तस्स जाओ परममित्तो ॥२६७॥ तेण सह विविहकेलिप्पसंगविक्खत्तमाणसो कुमरो । गच्छंतमवि न याणइ कालं सग्गे सुरवरो व्व ॥२६८॥ एत्थंतरम्मि गंभीरगज्जिजयतूरपूरियदियंतो । थुव्वंतो बरहिणमागहेहि केकारवधुईहि ॥२६९॥ वोइज्जंतो दिसिसुंदरीहि पवसंतहंसचमरेहि । हयसुररायपावियवलायमालाजयपडाओ ।।२७०॥ अक्लंडाखंडलचावदंडमणिकणयपट्टकयसोहो । उद्दंडगुरुसमीरणजयवारण खंधमारूदो ॥२७१॥ अवलोयंतो उद्भरतिहरू होयरत्तनेतेहि । भ्रवणयलं संताविय विणिगायं गिम्हपहिवक्सं ॥२७२॥ धाराहारविराइयविष्फारियमेहडंबरो भुवणं । निब्बार्वितो पत्तो नहंगणे नववणनरिंदो ॥२७३॥ एत्थंतरिम दोन्नि वि गंतुणं मत्तकोइलुज्जाणे । सिप्पसरिपरिसरम्मी कृत्वंति अणोलिया खेडं ॥२०४॥ अह अमरदत्तकणियासमाहयाऽणोलिया समुच्छलिया । जा गयणे सेट्रिसुओ उड्डकरो मुल्लए ताव ॥२७५॥ वडविडविविडवलिवयमडयमुहे निविडयं तयं नियइ । विम्हइयमणो हसिउं पर्यपएऽहह ! महच्छरियं ॥२७६॥ तो मडएण वि हसिउं भिणयं तुइ थेवकालओ एत्थ । अवलंबियस्स एयं होही ता कि महच्छरियं ? ॥२७०॥ तव्वयणायत्रणजायगरुयभयकंपमाणमण-गत्तो । सो अमरदत्तमित्तेण सह गओ निययभवणस्मि ॥२७८॥ परिहरियालंकारो अवहत्थियविविहवर्त्थासंगारो । न हसइ न रमइ न भमइ न सुयइ न चवइ न जेमेइ ॥२७९॥ करकलियकवोलो सो केवलमविचलसरीरवावारो । उत्थंभिओ व्य उक्कीरिओ व्य लिहिओ व्य सुत्तो व्य ॥२८०॥ उब्बिगमाणसं तं दृष्टुणं भणियममरदृत्तेण । मित्त ! अणिमित्तमेयं किं तह हिययं पणद्रमिणं ? ॥२८१॥ किं मित्त ! पराभुओं केण वि ? अहवावमाणिओं पिउणा ? । उत्तसिरहरिणनयणी अह रमणी कावि तुह हियए ? ॥२८२॥ अचंतमकहणिज्ञं न होइ जइ ता कहेस्र मह एयं । इय अमरदत्तभणिए मित्ताणंदो पयंपेइ ॥२८३॥ नियजणि-जणय-बंधव-भइणी-भज्जाइ-भिच्चवगगस्स । अवि होज्ज अकहणीयं मित्तस्स न नेहसारस्स ॥२८४॥ इय भणिऊगं तेणं कहिओ सब्वो वि मडयवुर्त्तो । तं निसुणिउं कुमारो पभणइ मा मित्त ! बीहेसु ॥२८५॥ जेण न नज्जह एयं सच्चं होही उआह पूण अलियं। जम्हा मडयमुहि द्विय भणंति भूयाणि केलीए ॥२८६॥ किंत तह पुरिसयारो कीरउ गुरुद्रियनासणनिमित्तं । नियगोत्तरक्खणकए जह विहिओ नाणगब्सेण ॥२८७॥

तहा हि---

नयरिम्म वसंतपुरे उद्भडभडकोडिसंकडत्थाणे । जियसत्तुपृहइपाले उविबद्धे मंतिजणकिलए ॥२८८॥ पिडहारकथपवेसो एगो नेमित्तिओ निरंदेण । संपुन्छिओ पयासइ सुह-दुहमत्थाणलोयस्स ॥२८९॥ स्वणमेगं कथमोणो ही ही ! दिव्वस्स विल्लिसयं पिच्छ । जं पुरिसरयण ! एयस्स आवया अहह ! निवडेही ॥२९०॥ होही मारी तेरसमवासरे नाणगद्भमंतिस्स । तं निसुणिऊण मंती नेमित्तियमाणिउं भवणे ॥२९१॥ सम्माणिऊण विणएण पुच्छए कहसु कारणिममीए । सो भणइ जेट्टपुत्ताओ पभणिए मंतिणाऽभिहिओ ॥२९२॥ एयं न भासियव्वं कस्सऽवि पुरओ ति तं विसज्जेइ । साहेइ जेट्टपुत्तस्स सो वि तव्वइ्यरं सव्वं ॥२९३॥

भणइ य जइ वच्छ ! तुमं मह वयणं कुणसि तो सबुद्धीए । रक्खेमि जममुहाओ वि घोरमारीए निषमोत्तं ॥२९४॥ इय निसुणिजण पुत्तो भणेइ जं ताय ! भणिस तं काहं । मंजूसाए तो खिवइ पाण-भोयणजुयं तं से ॥२९४॥ तालित चउप्पासं मंज्रसं राइणो समप्पेउं। प्रभणेइ देव! मह गिहसारं रक्खेह कइवि दिणे ॥२९६॥ तं वयणं पडिवज्जिय राया रक्लइ निउत्तपुरिसेहि । मंती गंतूण गिहे चिट्टइ सद्धम्मभाणपरो ॥२९७॥ अह तेरसम्मि दिवसे उच्छलिओ कलयलोऽवरोहम्मि । कुमरीए मंतिपूत्तेण कड्डिओ वेणिदंडो ति ॥३९८॥ तं निस्रणिउं नरिंदो उब्भडभिउडीभयंकरो भणइ । रे रे मारह मारह मंति गंतूण सकुडुंबं ॥२९९॥ रायाएसाणंतरमुद्धाया घोरपहरणा पुरिसा । पावित्तु मंतिभवणं भणंति एवं कहिं मंती ? ॥३००॥ ल्ख्नकहकककसवयणं सोउं भणावए मंती । अवराहद्सियस्स वि देवो मह दंसणं देउ ॥३०१॥ जह मंजूसादव्वं उथणेमि निवस्स पायपउमपुरो । पच्छा जह पडिहासइ तह मज्म्म विणिगाहं कुणउ ॥३०२॥ रायाएसेण तओ तेहिं वि मंती निवस्स उवणीओ । उग्घाडइ मंजूसं निवपुरओ जाव ता तत्थ ॥३०३॥ वामकरगहियवेणि दाहिणकरगहियतिक्खअसिघेणुं । पासित्तु मंतिपुत्तं तयवत्थं विम्हिओ राया ॥३०४॥ पुच्छइ अतुच्छउच्छल्यिकोउओ पत्थिवो महामंति । साहेइ सो वि सन्वं नेमित्तियवइयरं तस्स ॥३०५॥ तो भणइ निवो तुह गोत्तकुवियवंतरकया वि अइघोरा । नियबुद्धिपगरिसेणं तुमए अवहत्थिया मारी ॥३०६॥ इय भिज्ञणं पुहर्इसरेण मइविहवहरियहियएण । मुक्को पसायपुरुवं मंती सिरिनाणगब्भो ति ॥३०७॥छ॥ नियबुद्धिपगरिसेणं ेे तेणं जह रिक्लयं नियकुडुंबं । अम्हे वि तह विहेमो रक्लमुवाएण केणावि ॥३०८॥ मित्ताणंदो पभणइ स उवाओ मित्त ! केरिसो ? कहसु । तो भणइ अमरदत्तो गम्मइ देसंतरं दूरं ॥३०९॥ तो पभणइ सेट्टिसुओ सुट्ट, उवाओ निरिक्सिओ तुमए । किंतु सुकुमारतणुणो तुह गमणं कह विएसम्मि ? ।।३१०॥ अह एको चिय देसंतरिम्म गच्छामि तह वि तुह विरहे । जं मह काले होही तं जायइ संपयं चेव ।।३११।। इय निसुणिऊण पभणइ कुमरो बहुनेहनिब्भरं वयणं । मित्त ! तए सह अहमवि विएसवासं अणुसरिस्सं ।।३१२।। इय एकमणा गमणेकबुद्धिणो निययजणिण-जणयाणं । अन्नोन्नभवणसयणं कहिङ्गण निसाए नीहरिया ॥३१३॥ जत्थ पएसे भुंजंति तत्थ न कुणंति कहवि सयणीयं । इय गच्छंता पत्ता पाडलिपुत्तम्मि नयरम्मि ॥३१४॥ तत्थुज्जाणब्मंतरवावीजलधोयपायपउमजुया । दहूण देवहरयं हरिसेण पलोइउं लम्गा ॥३१५॥ पेच्छंताणं अह अमरदत्तकुमरस्स पवरपुत्तित्या । अद्धुट्टभंगघडिया पडिया पसरम्मि नयणाण ॥३१६॥ तं पेच्छंतो पीवरपओहरिं हरिणनयणरमणीयं । कुमरो हिययम्मि तओ विद्धो मयरद्धयसरेहिं ॥३१७॥ तं हयहिययं दहुं मित्ताणंदेण पभिणयं कुमर ! । नयरम्मि भोयणकए पविसामो जेण उस्सूरं ॥३१८॥ तो भणइ अमरदत्तो सन्वंगं पुत्तिलं पलोएमि । ताव तुमं खणमेकं एत्थेव विलंबसु वयंस ! ॥३१९॥ पुणरिव खणेण भणिओ पुभणइ साहेमि तुज्भ पुरमत्थं । मित्त ! न सक्केमि अहं परिहरिउमिमं मणागं पि ॥३२०॥ तो सेट्टिसुओ जंपइ निचेट्टाए किमेत्थ तुह नेहो ? । परिहासवयणठीलाकडक्खिवक्सेवरहियाए ॥३२१॥ सो जंपइ किं बहुणा ? एयाए विणा न मित्त ! मह पाणा । अह मेल्लावेसि ममं ता मज्झं देहि कट्टाइं ॥३२२॥ तं सोउं सेट्टिसुओ मन्तुभरूपत्रबाहसिललोहो । जा विलविउं पयत्तो विलवह ता अमरदत्तो वि ॥३२३॥ ते दो वि जाव विरुवंति ताव नियदेवपुयणनिमित्तं । नामेण रयणसारो समागओ तत्थ पुरसेट्टी ॥३२४॥ पविसंतो संपेच्छइ रोवंते दो वि तत्थ वरकुमरे । आभासिउं पयंपइ नारीण व चेट्टियं किमिमं ? ॥३२५॥ भणियं मित्ताणंदेण ताय ! तुह जणयनिव्विसेसस्स । किं न कहिज्जई ? भणिऊण अक्लिओ पुरुववुत्तंतो ॥३२६॥ जह उज्जेणिपुरीए समागया एत्थ पाडलीपुत्ते । पुत्तलियदंसणाओ परव्वसो जह इमो जाओ ॥३२७॥ जा ताय ! मए भणिओ वचामो ताव मगगए कहे । इय सोउं मज्झ मणं मन्तुभरुम्मंथरं जायं ॥३२८॥

१. तेण जहा -रं०।

तं मिसुणिज्ण सेट्टी कोमलवयणेहिं पभणइ कुमारं । बच्छ ! न जुत्तं उत्तमपुरिसाणमठाणपडिवंधो ॥२२९॥ बाक्रो वि जओ जाणइ नित्ध निचेद्वाए रइरससुहाइं । ता विबुहहासद्दाणे वच्छ ! तुमं किह णु रत्तो सि ? ॥२३०॥ जंपइ सोज्ण तयं कुमरो वि हु ताय ! मोहिओ अहियं । जह मेल्लावेसि इमं मह अमी होज्ञ ता सरणं ॥३३१॥ चिंतेह तओ सेट्टी चित्ते तद्दुक्खसिल्लयसरीरो । सच्चिमणं तं नूणं जं भिणयं विउसवम्गेण ॥३३२॥ गह-विस-भ्यपणासण अस्थ अणेग नर, अस्थि जि वाहि विणासिहं तक्खिण वेज्ञवर । जाणिम वेज्जु सु सच्चउ सत्थागसु वहइ, नेहगहिल्लह चित्तह जो ओसहु कहइ ॥३३३॥ किंतु परिहासपेसलरसाए रमणीए होउ अणुराओ । जं पुण पाहाणविणिम्मयाए जायइ तमच्छरियं ॥३३४॥ इय चिंतंतो सेट्टी मित्ताणंदेण पभणिओ ताय ! । मह मित्तजीवियकए किं पि उवायं विचिनेहि ॥३३६॥ वज्जरइ रयणसारो मज्भ उवाओ न को वि विष्फुरइ । जह कोइ तुज्भ चित्ते ता झित्त तयं पयासेसु ॥३३६॥ तो भणइ सेट्टिपुत्ते अस्थ उवाओ अईवदुत्रेओ । जइ जाणिज्ञह एयं पुत्तल्या केण घडिय ति ॥३३०॥ तो आह रयणसारो भवणं कारावियं मए वच्छ ! । जाणेमि सुत्तहारं पि निम्मया जेण पुत्तल्या ॥३३०॥ तो आह रयणसारो भवणं कारावियं मए वच्छ ! । जाणेमि सुत्तहारं पि निम्मया जेण पुत्तल्या ॥३३०॥ तो आह रयणसारो भवणं कारावियं मए वच्छ ! । वाणेमि सुत्तहारं पि निम्मया जेण पुत्तल्या ॥३३०॥ पुच्छामो किं पिडछंदएण घडिया ? उयाहु एमेव ? । पंडिछंदएण घडिया जइ ता आणेमि तं नियमा ॥३४०॥ ता होज्ञ कज्जसिद्धी वच्चामं ताय ! ता अहं तत्थ । पडियरियल्वो तुमए पइदियहं एत्थ मह मित्तो ॥३४१॥ सेट्टी वि तयं मन्नइ भणइ तओ अमरदत्तकुमरो वि । किं मित्त ! असरिसेणं मंतेण किलसनहुल्या ? ॥३४२॥

जओ---

पुत्तिरुयविरहह्यवहजालोलिपलीवियस्स मह मरणं । अवरं च सुह्य ! तुह मुह्विओगकरवत्तकपरणं ॥३४३॥ इयरो पर्यपइ इमं कुमार ! जइ नो दुमासमज्भान्मि । आगच्छामि तओ तं मुणिज्ज जीवइ न मह मित्तो ॥३४४॥ इय गरुयनिबंधेणं कुमरं संठविय सेट्रिंणाऽणुमओ । पत्तो अक्लंडपयाणएहिं सोपारयम्मि पूरे ॥३४४॥ मुहारयणं विणिजोइऊण परिविहियवत्थ-सिंगारो । करयलकयतंबोलो जाइ गिहं सुत्तहारस्स ॥३४६॥ तं पविसंतं पासित् सुत्तहारो वि कुणइ पडिवर्ति । परितुट्टमणा पुच्छंति दो वि अपरोप्परं कुसलं ॥३४७॥ कज्जेण केण मह गिहमलंकियं ? स्रदेवभिणयम्मि । तंबोलदाणपुत्र्वं मित्ताणंदो पयंपेइ ॥३४८॥ इच्छामि कारिउमहं देवउलं तुह सयासओ किंतु । पाडलिपुत्तविणिम्मियपिकद्रपासायसारिच्छं ॥३४९॥ तो भणइ सुरदेवो देवउलं निम्मियं मए तं पि । इयरो वि भणइ अमुगा पुत्तलिया सालभंजी य ॥३५०॥ पडिछंदएण घडिया ? उयाह् नियबुद्धिनिम्मिया तुमए ? । तो भणइ सूरदेवो तरुणाणं मणवसीकरणं ॥३५१॥ उज्जेिणनयरिनायगमहसेणनरेसरस्स कन्नाए । सिरिरयणमंजरीए घडिया पडिछंदएण इमा ॥३४२ ॥ इय निस्रणिऊण अहिलसियकज्जसिद्धी स बंधुरं भणइ । पुणरिव पसत्थिदियहे तुज्म सरूवं निवेइह्सं ॥३५३॥ तयणंतरं समृद्रिय वत्थे विणिवट्टिऊण नीहरिओ । अणवरयं वचंतो संपत्तो नयरिमुज्जेणि ॥३५८॥ अर्डिभतरे पविद्रस्स तस्स पिहिएसु नयरदारेसुं । अह्मियइ वारवासिणिभवणं सयणाय सो जाव ॥३५४॥ एत्थंतरिम निस्रणड पडहयसदेण पोक्करिज्ञंतं । मडयमिणं जो रक्खइ पहरे चत्तारि रयणीए ॥३५६॥ ढीणाराण सहस्सं वियरइ तस्सेह ईसरो सेट्टी । तं निसुणिउं पओलीपाहरिओ पुच्छिओ तेणं ॥३५७॥ कि एत्तियम्मि कज्जे वियरिज्जइ एत्तियं दिवणजायं ? । सो भणइ एस नयरी उवदृदुया घोरमारीए ॥३५८॥ तं मारिनिहयमडयं निकालइ जाव ईसरो सेट्टी । अत्थिमिओ ताव रवी पुरीपओलीओ पिहियाओ ॥३५९॥ मारिपकंपिरगत्तो रक्खइ मडयं न कोवि भयभीओ । इय निसुणिऊण नियमाणसम्मि चिंतेइ सेट्टिसुओ ॥३६०॥ न ह का वि कज्जसिद्धी निद्धणपुरिसाण जायइ जयम्मि । ता मडयरक्लणऽज्जियधणेण साहेमि नियकज्जं ॥३६१॥ परिभाविज्ञण एवं छित्तो मडयस्स पडहुओ तेण । तो ईसरेण दिन्ना दीणाराणं सया पंच ॥३६२॥ सेसं पहायसमए दायव्वं पभणिउं गओ सेट्टी । सो वि अपमत्तचित्तो मुणि व्व मडयं निरिक्खेइ ॥३६३॥

अह उमायम्मि सूरे धाहावंतो सपरियणो सेट्री । जावुष्पाडइ मडयं तो ममाइ सो वि सेसधणं ॥३६४॥ पंच सयाइं दिन्नाइं तुज्भ किं ममासे ? ति भणिऊणं । तो तं गलिश्व उपाडियं तेणं ॥३६५॥ तो भणह सेट्टिपुत्तो जह होही इह पुरे पुहइपालो । ता सविसेसं दव्वं गिण्हिस्सं तुह सयासाओ ।।३६६।। तो दीणारसएणं दोसियहट्टे किणित् वत्थाइं । कयउब्भडिंसगारो गणियागेहं गओ रम्मं ॥३६७॥ तं पविसंतं दहुं वसंतितिलया समुद्रिया समुहं । उव्यूढजोव्वणा चमरधारिणी जा नरिंदस्स ॥३६८॥ तीए समप्पइ चउसयपमाणदीणारनउलयं सा वि । नियकुट्टणीए अप्पइ संभालइ सा तमेगंते ॥३६९॥ पुत्राणि तत्थ पेच्छड दीणाराणं सयाणि चत्तारि । तो विम्हडया चिंतड अहह ! उदारो न से कोड ॥३७०॥ सा जंपइ नियधूयं पिडवित्तिमिमस्स कुण सयं वच्छे ! । सा वि तहा निज्वत्तइ न्हाणा-ऽऽसण-भोयणाईयं ।।३७१॥ अह पत्तिम्म पओसे पविसद्ध सो वरविलास भवणिम्म । कयउब्भडिसंगारा समागया सा वि पल्लंके ॥३७२॥ तं दष्टण विचित्ह मित्ताणंदो विलासवसगाण । सिज्झंति न कज्जाइं ति चिन्तिउं तं समाइसइ ॥३७३॥ आणेहि पट्टमेगं जत्थ्वविसिउं करेमि भाणमहं । तो उवणीओ तीए तवणीयमओ मसिणपट्टो ॥३७४॥ तत्थ पउमासणत्थो पिहिउर्ग्गं सियवडेणमत्ताणं । जा चिट्टइ ता पहओ रमणीए पढमओ पहरो ॥३७५॥ पभणइ वसंततिलया सामि ! पसायं विहेस मह इर्णिह । अवगन्निउं ठिओ सो ता पहओ बीयपहरो वि ॥३७६॥ एवं तह्य-तुरीया अहकंता तस्स जामिणीजामा । पहए पहायपडहे उद्वित् गओ तडागम्मि ॥३७७॥ ता कुट्टणी पयंपइ अमल्यिगत्ता किमज्ज तं वच्छे ! । सा वि हु साहइ तीसे निसाए निस्सेसवुत्तंतं ॥३७८॥ निसुणित् कसिणवयणा अका उल्लवइ नो थिरं दव्वं । ता अज्ज रंजियव्वो विविहविलासेहिं सो वच्छे ! ॥३७९॥ एवं बीया तइया वि जामिणी जा तहेवऽइक्समइ । तो तुरियदिणे उम्मयदिणेसरे भणइ तं अका ॥३८०॥ अणुरायरसियहिययं मह दुहियं किं विडंबसे सुहय ?। जा अणुविज्जयपुत्राण दुह्महा सुरवराणं पि ॥३८१॥ ता अमरदत्तमित्तो जंपइ जं भणिस अंब ! तं काहं । किंतु परिपुच्छियव्वं अत्थि तओ आह सा कहसु ॥३८२॥ सो भणइ रायकुमरी परियाणिस रयणमंजरीमंब ! । सा भणइ मह सुयाए वयंसिया चमरधारीए ॥३८३॥ जह एवं ता अम्मो ! गंतूणं कहसु तीए मह वयणं । जह बंदियगिज्ञंतं गुणनियरं अमरदत्तस्स ॥३८४॥ आयन्निऊण संजायगरुयअणुरायरंजियमणाए । नियकरकमलेण लिहित्त पेसियं जइ इमं तुमए ॥३८४॥ सामि ! तुह बंदिविंदप्पयासियं गुणगणं निसामंती । मयणानलजलियंगी संगमसिललेण निव्ववस् ॥३८६॥ तो अमरदत्तकुमरेण पेसिओ पडिसरीरसरिसो हं । नियलिहियलेहजुत्तो त्ति जंपिए कुट्टणी भणइ ॥३८७॥ वच्छ ! करेमि समग्गं ति जंपिउं जाइ कुमरिभवणम्मि । तो रयणमंजरीए दट्टंू बोल्लाविया अक्का ॥३८८॥ अम्मो ! अईवहरिसियहियया कि ? कहसु कारणं अज्ञ । सा आह तुज्झ वल्लहरुहेण तओ भणइ कुमरी ॥३८१॥ को मज्भ वल्लहो ? कहसु अम्ब ! सा वि हु पर्वचिउं अका । मित्ताणंदेण जहा तह साहइ तीए पुरञो वि ॥३९०॥ किं एयमघडमाणं विचितए रयणमंजरी जम्हा । न य को वि रायकुमरो मज्झ मणे वल्लहो वसइ ॥३९१॥ न य गुणनियरो कस्सइ निसामिओ नेय पेसिओ लेहो । ता धुत्तविलसियमिणं ममाणुरत्तस्स कस्सावि ॥३९२॥ जाणामि ताव कज्जं सो वा उण केरिसो महाधुत्तो ? । परिभाविज्ञण एयं पर्यापया कुट्टणी तीए ॥३९३॥ मह वल्लहलेहकरो पुरिसो इह दंतवलभियाए तए । आणेयन्वो त्ति तओ सुणित् अका गया सगिहं ॥३९४॥ परितुट्टमणा पभणइ तुह कज्जं साहियं मए वच्छ ! । जंपइ मित्ताणंदो कहं ? तओ कहइ सा सव्वं ॥३९५॥ गंतव्वं जाव तए तोए सयासे स आह आमं ति । सह तीए निसाए गओ संपत्ती रायदारम्मि ॥३९६॥ सा भणइ पुत्त ! एत्तियमेत्तं मग्गं सुहेण पत्ताणि । पायार-पओलीथाणगाणि पिहु पिहु पुरो सत्त ॥३९७॥ ता दुप्पवेसमेयं सोउं सो भणइ कत्थ सा कुमरी ? । तो अक्का देक्खालइ वासगिहं तीए तप्परओ ॥३९८॥

१. दर्शयति ।

मित्ताणंदेण तओ पयंपियं अंब ! वच्च नियभवणे । ता सा वि नियत्तेउं पच्छन्नं हेरिंउं लग्गा ॥३९९॥ आबद्धपरियरो सो विज्जुक्सित्तेहिं पवरकरणेहिं । सन्वे वि ह पायारेऽइक्कमई जाव ता अका ॥४००॥ नृणं वीरवरिट्टो गरिट्टवंसुच्भवो इमो को वि । तो होज्ज कज्जसिद्धि ति चितिउं पडिनियत्ता सा ॥४०१॥ इयरो वि दंतवरुभि गवक्समग्गेण आरुहइ तीए । एत्थंतरम्मि कुमरी तं दहुं चिंतए एवं ॥४०२॥ किं वा करेइ एसो ? किं वा जंपेइ ? चिंतिऊण तओ । पावरणपिहियगत्ता सुत्ता सा अल्यिनिद्दाए ॥४०३॥ तो अमरदत्तमित्तो तारिसरूवं तयं निएऊण । गिण्हइ वामकराओ कडयं नरनाहनामंकं ॥४०४॥ कड़ित् तओ छुरियं लेखिता तीए ढाहिणं ऊरुं । तो पुत्र्वत्तकमेणं नीहरिओ भात्ति झंपाहिं ॥४०५॥ तो देवकुले गंतुं सुत्तो नियबुद्धिविहवपरितुहो । परिचितइ कुमरी वि हु अहो ! इमो को वि अइदक्खो ॥४०६॥ घेत्रुण रयणकडयं ऊरू लंखितु एस नीहरिओ । तं सुट्टुक्यं न मए जं न कया तस्स पडिवत्ती ॥४०७॥ इय चिंतिऊण कुमरी सुत्ता रयणीविरामसमयम्मि । इयरो वि साहुलकरो समागओ रायदारम्मि ॥४०८॥ पोकारंतो अन्नायमेस हकारिओ पुहड्वइणा । प्रभण्ड संभंतमणो विन्नत्ति देव ! निसुणेस ॥४०१॥ धरणियङ्कुलियसीसो पणमित्ता जाव संठिओ ताव । रन्ना नयणुक्खेवेण पर्भाणओ विन्नवेहि त्ति ॥११०॥ विन्नवइ तओ तब्भेहिं नाह ! पुहईवईहिं महमेवं । देसंतरिओ काउं परिभविओ ईसरेण दढं ॥४११॥ जम्हा पञोससमए सामि ! अहं आगओ विदेसाओ । इचाइवइयरं निसुणिज्या सन्वं पि तेणुत्तं ॥४१२॥ कोवभरभिउडिभासुरभालयलो भणइ भूवई रे रे ! । आणेह मञ्क पुरओ बंधित तयं दुरायारं ॥४१३॥ आएसो त्ति भणित्ता संचलिओ जाव भडयणो ताव । तं नाउं सिग्धं चिय द्विणकरो ईसरो पत्तो ॥४१४॥ विन्नवह देव ! एयस्स दिन्नमद्धं धणस्म सेसं तु । संपह देमि जमज्ज वि नो दिन्न तं निसामेहि ॥४१५॥ तम्मि समयम्मि सामिय ! किं मडयं नेमि ? अहव एयस्स । दीणारे देमि ? सयं जुत्ता-ऽजुत्तं वियारेसु ॥४१६॥ अवरं च वासरतिगं लोयायारेण संठिओ सामि !। एसो इह उवणीयं संपइ गिण्हेउ नियदविणं ॥४१७॥ मित्ताणंदो राएण पभणिओ भद्द! गिण्हसु सदव्वं । कारणवसेण जम्हा ठिओ इमो ता अदोसो ति ॥४१८॥ एएण धुत्तिओ नरवई वि धुत्तेणमिइ विचिंतेउं। मित्ताणंदो घेतुं नियद्विणं तं विसज्जेइ ॥४१९॥ उच्छिलयको उहल्लेण राइणा पुच्छिओ कहं तुमए ?। जोइणिवीढे मारी उवदृद्यं रिक्स्यं मड्यं ॥४२०॥ अवहियहियओ होऊण नाह ! निसुणेहि भणइ इयरो वि । साहेमि तयमसेसं जं वित्तं मज्झ रयणीए ॥४२१॥ चिंतेमि मडयमारीभयमेयं कह णु नित्थरिस्सामि ? । हुं नायमप्पमत्तस्स किल भयं पभवइ न कि पि ॥४२२॥ इय चिंतिऊण आबद्धपरियरो कड्डिऊणमसिधेणुं । जा चिट्टामि दसदिसं पेच्छंतो ता गए पहरे ॥४२३॥ फेक्कारुगित्रजलंतजलणजालाकरालमुहकुहरा । परिपिक्ककलमर्पिगलनयणपहाछुरियदिसिविवरा ॥४२४॥ घोरसिवारिकोली समागया हिक्कया मए जाव । सहस त्ति ता पणद्वा सीहस्स करेणुमाल व्व ॥४२५॥ एत्थंतरे नरेसर ! बीए पहरम्मि धूमरसरीरो । कयमुंडमालवेसो पिंगलकेसो चिविडनासो ॥४२६॥ नियमुहकुहरविणिगगयहुयवहजालावलीहि भुंजित्ता । उक्कत्तिऊण नियखंधमडयमंसाइं भक्खंतो ॥४२७॥ पष्फोडंतो बंभंडखंडयं पायदद्द्ररवेण । अट्टहहासभीसणिपसायविसरो समुब्भूओ ॥४२८॥ करकलियतरललुरिएण भैसिओ निब्भएण जाव मए । सहस त्ति ता पणट्टो दिणमणिणो तिमिरनियरो व्व ॥४२९॥ तो देव ! तइयपहरे समागया डाइणीउ उड्डमरा । फेक्कारनियरपूरियदियंतरा हिक्कयाउ मए ॥४३०॥ नद्वाउ जहा उप्पन्ननाणिणो घाइकम्मपगडीओ । ता पह ! तुरिए पहरे जं जायं तं निसामेहिं ॥४३१॥ वररयणघडियआहरणिकरणपच्भारहरियतमपसरा । उत्तत्तकणयभासुरतणुप्पहा कामघरिणि व्य ।।४३२।। उव्युद्धपद्धमजोव्वणमणोहरा तसिरहरिणसमनयणी । कंदप्पभिल्लभन्नि व्व मोहवल्लि व्व तरुणाण ॥४३३॥ रोलंब-गवल-कज्जलसामलओमुककुंतलकलावा । तडितरलकत्तियकरा करालफेकारवरउद्दा ॥४३४॥

पभणंती रे ! अज्ञ वि चिट्टिस पाविट्ट ! निट्ट्र निकिट्ट ! । तो पुहइपाल ! पत्ता घोरा मारी मह सयासे ॥४३५॥ जा पचासन्निठया ता गहिया वामकरयलिम मए । उम्मोडिजग हत्थं पलायमाणा तओ भत्ति ॥४३६॥ दाहिणकरयलछ्रियाए लंखिया दाहिणम्मि ऊरुम्मि । तीए करकमलकडयं मज्म करे चिय ठियं सामि ! ॥४३०॥ अहंसणी गया सा सहसा रविमंडलस्स रयणि व्व । एत्थंतरम्मि तरणी समुग्गओ तं निएउं व ॥४३८॥ एतो य परमसेसं पि साहियं तुम्ह तो भणइ राया । अहह ! अहो ! अच्छरियं अच्छरियमिमस्स पुरिसस्स ॥४३१॥ कोऊहलेण राया जंपइ दंसेस मज्झ तं कढयं । तो उद्गियाए कड्टिच अप्पए पुहडपालस्स ॥४४०॥ पेच्छेइ नरवरिंदो कडए उक्कीरियं नियं नाम । दटठूण तं विचित्तइ अहो ! किमेयं अघडमाणं ? ॥४४१॥ जम्हा कुमरीए करे पुरा पिणद्धं इमं मए आसि । ता किं नारीहत्थे चडियं अहवा वि सा मारी ॥४४२॥ जइ एरिसाए मारीए कारिया रयणमंजरी कुमरी । ता नूण मयंकमणी जलणकुर्लिंगे समुगिरह ॥४४३॥ इय चिंतिऊण राया सरीरचिंताछरुण तं दृद्दं । जा जाइ रयणमंजरिपासे ता नियइ तं सुत्तं ॥४४४॥ अवरं च वामपाणी सुन्नं कडएण दाहिणोरुं च । बद्धं पट्टेण निरिक्तिकण वज्जेण पहओ व्व ॥४४५॥ चितेह निवो पावाए मज्म वंसो कलंकिओ चेव । तो निग्गहेमि एयं नयरिजणं भक्खह न जाव ॥४४६॥ इय चिंतिउं विलत्ता पुणरवि सीहासणे समुबविद्रो । मित्ताणंदं पुच्छइ कि केवलमेव तह सत्तं ? ॥४४७॥ विष्फरड अहव तह कावि मंतसत्ती वि ? तयणु सो भणइ । नरनाह ! मज्झ नियकुलकमागओ अस्थि मंतो वि ॥४४८॥ तो एगंते काऊण भूवई भणइ भद्द! मह कुमरी। नियमेण घोरमारी ता तीए विणिग्गहं कुणसु ॥४४१॥ विन्नवह सो वि सामिय ! सज्झमसज्झं ति तं परिक्खेमि । नरवहणाऽणुन्नाओ तओ गओ तीए गेहन्मि ॥४५०॥ किं रयणिवीरपुरिसो समेइ ? अह तायपेसिओ कोइ ? । इय चिंतिज्ञण कुमरी अब्सुट्रिय आसणं देइ ॥४५१॥ जंपइ मित्ताणंदो कुमारि ! संभरिस स्यणिवृत्तंतं ? । अवरं च घोरमारीह्नवो जाओ तह कलंको ॥४५२॥ नरवङ्गणा वि ह तं मज्भ अप्पिया गरूयनिग्गहनिमित्तं । एयं पुण सन्वं पि ह तुज्झ निमित्तं मए विहियं ॥४५३॥ ता जड़ करेसि करुणं आसाबंधं च नेसि सहलत्तं । ता एहि जेण इमिणा ववएसेणं तमं नेमि ॥४५४॥ अह नाऽऽगच्छिस तो तुह रउद्दमारीकलंकमवणेमि । तं पि मह जीवियव्वे संपद्द सलिलंजिलं देहि ॥४५४॥ चितेइ तओ कुमरी सप्परिसो एस मं पयंपेइ । ता जामि अहं अहवा न व त्ति दोलायए हिययं ॥४५६॥ अहवा रक्खेमि इमं इण्हि गुणरयणरोहणगिरिदं । इय चितिज्ञण पभणइ तुह जीयं वल्लहं मज्म ॥४५७॥ ता भण जं कायव्वं फेकारस तुमं ति तेण सा भणिया । मह हुंफुड़ ति भणिए सरिसवनिकखेवसमयम्मि ॥४५=॥ इय संकेयं काउं समागओ भणइ देव ! मह सज्झा । किंतु समप्पसु जाणं जेण निसाए मुयइ देसं ॥४५१॥ अह कह वि देसमज्झे गच्छंतीए समुग्गई सूरो । ता अवलोइयमेत्ता मारी एसा तह श्वेय ॥४६०॥ भीएण पृहडपालेण अप्पया पवणवेगवडवा से । अत्थिमए दिवसयरे वित्थरिए तिमिरपञ्भारे ॥४६१॥ काऊण सिहाबंधं अभिमंतिय सरसवेहिं ताडिता । सा फेक्कारकराला वडवाए चडाविया तेण ॥४६२॥ हरिस-विसाय-महाभयविवसेण नरेसरेण सह चलिओ । उग्घाडाविय प्रवरपओलिदारेण नीहरिओ ॥४६३॥ अक्रंतनयरिपरिसरधरवीढो पभणिओ कुमारीए । आरुहरू वडवपिट्रं सो जंपह जामि पाएहिं ॥४६४॥ थोवंतरे पूर्णो वि ह भणिओ नाऽऽरुहइ कहइ परमत्थं। आणीया जह न तुमं नियकजे किंतु मह मित्तो ॥४६५॥ नामेण अमरदत्तो तुह पडिरूवेण मोहिओ अहियं। मह हिययवस्त्रहो सो तस्स निमित्तं तमाणीया ॥४६६॥ ता मित्तकलत्तेणं सह निवसिज्बह न एगठाणिन्म । इय निमुणिकण कुमरी हरिसियहियया विचितेह ।।४६७।। एयस्स अहो ! मित्ते वच्छल्लं अहह ! नीइकुसलत्तं । अहह ! महापुरिसत्तं परोवयारित्तणं अहह ! ॥४६८॥ अवरं च अमरदत्तस्स नाममेत्तेण पुरुद्धयसरीरा । सा चित्ताइ सहहेऊ मञ्म करुंको वि संजाओ ॥४६१॥ अणवरयपयाणेहिं पाडलिपुत्तस्स परिसरे पत्ता । एत्तो य अमरदत्तो मित्ताणंदे गए देसे ।।४७०।।

# २३. व्यसनशतजनकयुवत्यविश्वासवर्णनाधिकारे भावभट्टिकाख्यानकम्

चितेइ अहो ! अत्थाणरागिया अहह ! बुद्धिहीणत्तं । अणवेक्खियकारित्तं अहह ! महामोहमूदत्तं ॥५७१॥

जओ---

पाहाणघडियपडिमाणरायां तेण किह मए मित्तो । विहिओ विएसअतिही अहह ! महामोहमदेण ? ।।४७२।। ससिविमलनियकुलकमपहप्रकार्ण किह मए मित्तो । विहिओ विएसअतिही अहह ! महामोहमुद्रेण ? ॥४७३॥ जणयसमसेद्रिसिक्खं परिहरमाणेण किह मए मित्तो । विहिओ विएसअतिही अहह ! महामोहमुद्रेण ? ॥४७४॥ कंदप्पभित्तभुक्लीसिल्लयहिष्पण किह मए मित्तो । विहिओ विएसअतिही अहह ! महामोहमुद्रेण ? ॥४७५॥ कह कह वि सरीरिंद्ध करेष सो सेंद्रिणोवरोहेण । निहुयनिह्यं रुयंतो मुत्ताहलथूलअंमुहि ॥९७६॥ अह कहमवि संपत्ते दमासपज्जंतअवहिदिवसम्मि । आबद्धपंजिलउडो जंपइ सेर्ट्रि अमरदत्तो ॥४७७॥ ताय ! खमेज्जस सब्वं अवर**बं** तज्झ जं मए किं पि । नियजणयनिब्विसेसो संजाओ मज्झ तं जम्हा ॥४७८॥ जेण न विज्जइ मित्तो मित्ताणं**दी** जयम्मि जीवंतो । जा अमणुत्रं न सुणेमि तस्स ता देहि मे कट्टे ॥४७१॥ तं निस्णिउण सेट्टी कुमरमहाद्ववस्यसित्रयसरीरो । सो पउरजणक्षमेओ विलवंतो स्यइ कट्टाइं ॥४८०॥ तो पउरजणो सब्बो क्यंजरी पणिमिरो ैव णइ रुल्लि । अत्थमइ जाव तरणी ता कुमर ! तुमं विरुवेसु ॥४८१॥ अवरो वि जणो मंदिर-देवउल-पयार-तरुवरारूढो । मित्ताणंदागमणं अणिमिसनयणो पलोएइ ॥ ४८२॥ अह दिवससेससमए समागओ सो न जाव ता कुमरो । पज्जालाविय कट्टे ण्हाइत्तु तओ सचेलो वि ॥४८३॥ जा देइ तत्थ झंपं जलंतजालाकराह्मजलणम्मि । ता हाहारवपत्वं वारेइ जणो भणइ एवं ॥४८४॥ एगोऽह आ सवारो एगो पुरिसो समैइ सिम्घगई । इय जंपंताण तओ मित्ताणंदो तहिं पत्तो ४८४॥ भणइ य एसा तह चित्तचोरिया कुणस निम्महिमभीए । नियपाणिपीडणेणं ति तयणु आर्लिंगए मित्तं ॥४८६॥ तो अमरदत्तकुमरो उच्छल्यातुच्छहरिसपय्भारो । आभासिऊण पुच्छइ समग्गमवि तीए वुत्तंतं ॥४८७॥ कन्नंतपत्तनयणि छणरयणीयरसमाणवरषयणि । उब्भिज्जमाणसिहिणि मणहरकलहंसगइगमणि ॥४८८॥ अवलोयंतो चिद्रह सव्वंगं रयणमंजिरं जाव । सेट्री वि तुद्रहियओ सविम्हयं चिंतए ताव ॥१८२॥ कि पुत्तित्या घडिया दट्ठणं रयणमंजिरं कुमिरं ? । पुत्तित्यदंसणाओ अहव इमा निम्मिया विहिणा ? ॥४६०॥ अह सेट्टी उद्विता कट्टे फेडित् अमरदत्तस्स । कारेड्र पाणिगहणं सुमुह्ते तम्मि समयम्मि ॥४११॥

इओ य--

तत्थ अपुत्तो राया पंचत्तं पाविओ गयदिणिम्म । रायनिमित्तं दिव्वाइं पंच अहियासए लोओ ॥४१२॥ ताणि तओ तिय-चचर-चउक्क-रच्छासु परिभमंताणि । आगंतुं नवपरिणीयकुमरपासिम्म पत्ताणि ॥४१३॥ गलगज्जित्ता अहिसिंचिऊण वरकणयकलससिल्लेण । तं सुंडादंडेणं हत्थी संठवइ नियसंधे ॥४१४॥ छत्तेण अलंकरिओ ढिलए सयमेव चामरे तस्स । हयहेसारवपुव्वं जयतूररवो समुच्छिलिओ ॥४१५॥ पणिम्जन्तो मंडिलय-मंति-सामंत-सुहडविंदेहिं । बंदियणुग्धुहुजओ तओ पयहो पुरपहिम्म ॥४१६॥ एत्थंतरिम्म अहिणवनरनाहपवेसहरियहिययाओ । पभणंति पिहृष्टाओ परोप्परं पुरपुरंधीओ ॥४१०॥ अह ताण आह एका सकयत्था रयणमंजरी देवी । जीए रईए व दइओ संपत्तो कुसुमबाणो व्व ॥४१८॥ अह अवरा हरिणच्छी पभणइ सिरिरयणसारसेष्टी वि । सकयत्थो जेण हले ! जणएण व रिक्सओ कुमरो ॥४१॥ मित्ताणंदं वन्नह हले ! किमन्नेण ? जंपए कावि ? । निश्वमित्तजीवियकए परिभिमओ जो विदेसेसु ॥४००॥ इश्वाइ हरिणनयणीपभणियवयणाइं सो निसामेंतो । पिवसिय निरंदभवणं पवरे सीहासणे विसइ ॥५०१॥ तो मंति-मंडलेसर-सामंतिहं सुवन्नकल्सेहिं । अहिसिंचिओ कुमारो विज्ञरवरतूर्सहेहिं ॥४०२॥ मित्ताणंदो मंतीपयिम्म संठाविओ तह य सेष्टी । नियजणयपए सिरिरयणमंत्ररं अग्गमहिसि ति ॥४०३॥

अह विसयसुहपरव्वसिच्ताणं ताण जाइ जा कालो । मित्ताणंदेण तओ विन्नतो नरवई एवं ॥५०४॥ तं देव ! मडयवयणं अज्ञ वि हियए खुडुकए मज्म । तो गंतूणं दूरे किं पि हु कालं विलंबिम ॥५०४॥ तो भणइ निवो मह बाहुवज्ञपंजरगयस्स तुह न भयं । ता मित्त ! असिरसेणं किं देसंतरिकलेसेणं ? ॥५०६॥ इय रयणमंजरीए वृत्तो वि हु जाव नो धिइं लहइ । तो तेण पेसिओ सो भडयणजुत्तो वसंतपुरे ॥५००॥ अणुगंतूणं कइ वि हु पयाणए भणइ भडयणं राया । रे रे ! मह किहयव्वा सुद्धी पत्तस्स मित्तस्स ॥५०८॥ आलिंगऊण मित्तं पुहइवई तुम्मणो पिडिनियत्तो । मित्ताणंदिवरिहओ गमेइ कालं निराणंदो ॥५०६॥ जाव न कोवि हु मित्तस्स कहइ वत्तं पि पिडिनियत्ते । पेसित्तु तओ पुरिसे संभालइ तो तिहं नित्य ॥५१०॥ अह अन्नया निरंदो उज्जाणगयं मुणितु मुणिनाहं । सिरिधम्मघोससूरिं पणमइ अवरोहसंजुत्तो ॥५११॥ उविविट्ठे नरनाहे धम्मकहं कहइ मुणिगणाहिवई । नरनाह ! इह असारे संसारे सारया नित्थ ॥५१२॥

तथा हि-

खरपवणपहयपोइणिदलगगजलबिंदुचंचलं जीयं । लोललवलीदलावलिचवलतरा पेम्मपरिणामा ॥५१३॥ नवजलहरसिहरावलिविलसिरतिङलेहचंचला लच्छी । करिकन्नतालतरला नराण नवजोव्वणारंभा ॥४१४॥ अणिवारिज्जप्पसरा सुहा-ऽसुहा कम्मपरिणई जेण । ता जिणधम्मं मोत्तुं सरणं न हु कि पि संसारे ॥५१५॥ एत्थंतरे नरिंदेण पुच्छिओ पणिमऊण मुणिनाहो । पत्तो मित्ताणंदो किमवत्थं संपयं सामि ! ॥५१६॥ तो भणइ मुणिवरिंदो नियुणसु नरनाह ! मित्तवुत्तंतं । लांघेत्तु दूरदेसं वणम्मि आवासिओ जाव ॥५१७॥ भोयणसमए भीमा भिल्लाणं ताव निवडिया धाडी । मोतुं मित्ताणंदं भएण नद्वा भडा सब्वे ॥५१८॥ सो वि हु परायमाणो तिसिओ पत्तो सरम्मि सिसिरजरु । विहियसिलरावगाहो सुत्तो नग्गोहतरुमूले ॥५१६॥ तत्तो अकालदारुणकिसणभुयंगेण तत्थ सो डक्को । दिहो य घोरगरलेण घारिओ तावसेण तओ ॥५२०॥ नह-नयण-दसणनीलत्तणेण नाऊण नागदट्टी ति । अहिसित्ती अभिमंतियसलिलेण समुद्रिओ सहसा ॥५२१॥ साहेइ तस्स तावसमुणीसरो विसहरस्स वुत्तंतं । पुच्छइ य वच्छ ! तं कत्थ पत्थिओ कहसु एगागी ? ॥५२२॥ तो तेण तस्स पणमित्त् साहिओ पुन्ववद्वयरो सन्वो । आसीसं दाउग्णं नियासमं तावसम्मि गए ॥५२३॥ चितेइ सुधीरेहि वि विहिपरिणामो स्रिलेज्जइ न जम्हा । मह मरणनासिरस्स वि समागयं दारुणं मरणं ॥५२४॥ जीवाविओ स्हि नवरं निक्केरिमपरमबंधुणा रिसिणा । ता कि परिभमिएणं ? मित्तसयासम्मि वच्चामि ॥५२५॥ इय चिंतिउं पयट्टो पाडलिपुत्तम्म पच्छिमाहुत्तो । एत्थंतरम्मि निद्दयमाणसचोरेहिं सो गहिओ ॥५२६॥ नाइत्तयाण पासे विक्किणिओ तयणु ते वि नाइत्ता । नियदेसं वचन्ता संपत्ता नयरिमुज्जेणि ॥५२०॥ आवासिया य बाहिं निसाए छिद्दं लहित्तु सो नट्टो । तो मडयवडं दहुं धसिक्कओ झित्त हिययम्मि ॥५२८॥ उच्छित्यमहाभयकंपमाणगत्तो पेणद्वधारिद्वो । किंकायव्वविमुढो पविसइ पायारखारेणं ॥५२१॥ तम्मि समयम्मि नयरी निरंतरं चोरहरियसव्यस्सं । जाणितु पुहइपारुण ताडिओ उच्भडतलारो ॥५३०॥ उवउत्तमणो सो तत्थ जाव जोएइ तक्करपवेसं । मित्ताणंदो सारंण पविसिरो तेहिं ता दिट्टो ॥५३१॥ धरिऊण तओ वालेहि कड्ढिओ बंधिऊण पिट्टंति । निट्दुरमुसुंढि-मोग्गर-कत्तरि-पन्हिष्पहारेहिं ॥५३२॥ रे रे पाविट्ट ! निकिट्ट! दुट्ट मुसिऊण नयरिमुज्जेणि । किह छुट्टिसि ? त्ति भणिऊण नियभडे सो समाइसइ ॥५३३॥ उच्चंधह वडपायवसाहाए सिप्पसरियतीरिम्म । आएसाणंतरमेव तेहिं उप्पाडिओ सहसा ॥५३४॥ एत्थंतरिम चिंतइ मित्ताणंदो मणिम मह तहया । जं आसि मडयभणियं समागओ अवसरो तस्स ॥४३४॥ अवि कुवियवज्जपाणिप्पमुक्ककुलिसं पि रिक्खं सक्का । न हु पुन्वभवसमज्जियसुहा-ऽसुहो कम्मपरिणामो ॥५३६॥ अवि उच्मडमयरहरो निय भुयदंडेहि तीरए तरिउं । न हु पुन्वभवसमज्जियसुहा-ऽसुहो कम्मपरिणामो ॥५३७॥

१. निवकारणपरम० रं०। २. प्रनष्टधार्ध्यः।

अवि सम्परा-ऽसुरभुवणं जिप्पइ समरिम्म वीरसत्तेहिं । न हु पुव्वभवसमज्ज्ञियसुहा-ऽसुहो कम्मपरिणामो ॥५३८॥ पुरिसक्कारपरेहिं वि विहिपरिणामी खल्जिङ न जम्हा । ता एरिससंसारे मा तम्मस जीव ! मणयं पि ॥५३९॥ इय चिंतंतो वडपायवम्मि उब्बंधिओ तलारेहिं । तह कीलिरगोयालाणुन्नइया वि ह मुहे पडिया ॥५४०॥ इय मित्तमरणनिट्दुरवज्जपहारेण ताडिओ व्य निवो । सह रयणमं जरीए धस त्ति धरणीयले पडिओ ॥५३१॥ नियपरियणेण सित्तो जलेण उवलद्भचेयणो राया । लल्लक्कम्क्कपोक्को अक्कंद्र गुरुयसहेण ॥५४२॥ हा मित्त ! मित्तरिहयं व नहयलं मज्झ सोहइ न रज्जं । मणवल्लह ! तुह विरहे भुवणमरत्नं व पिडहाइ ॥५४३॥ हा बंधव ! तइय चिय निवारिओ तं मए विदेसम्मि । गच्छंतो तह वि तुमं न ठिओ कम्माणुभावेण ॥५४४॥ हा ! तइया मज्म कए आणीया रयणमंजरी देवी । अकथन्तृणा मए पूण तह साहेज्जं पि न य विहियं ॥५४५॥ विरुवह देवी वि तओ सल्लंती सुणिजणस्स हिययाइं। हा हा देवर ! गुणनिहि ! निक्कारणपरमकारुणिय ! ॥५४६॥ हा मित्तकज्जवच्छल ! परोवयारेककरणतिल्लच्छ ! । हा सच्छासय ! संदर ! ता इर्णिह कत्थ दीसिद्दसि ? ॥५४७॥ हा ! तइया मज्झ कए विहियाओ तए अणेगबुद्धीओ । नियमरणवसणसमए हा ! भुल्लो कह तुमं वच्छ ! ? ॥५४८॥ हा हा ! सुप्रिसरयणं अवहरिकणं कयंत ! किं पत्तं ? । हा हा हयविहि ! निग्विण ! पूज्वंतु मणोरहा तुज्झ ॥५४९॥ एत्थंतरिम सूरी करुणारसरिसयमाणसो भणइ । नरनाह ! एरिसो चिय संसारो कि विसाएण ? ॥५५०॥ जम्हा संसारवियाणएहिं जिणवयणभावियमईहिं । न हु सोगो कायव्वो नद्वविणद्वम्मि कज्जम्मि ॥५५१॥ किर कस्स थिरा लच्छी ? कस्स जए सासयं पिए पेम्मं ? । कस्स व निचं जीयं ? भण को व न खंडिओ विहिणा ? ॥५५२॥ अन्नं च हयक्यंतो न नियइ दढपेम्मपरवसाण दहं । न गणइ कुडंबभंगं न य चिंतइ मित्तविच्छोहं ॥५५३॥ न य परिभावइ पिय-माइपभिइतुङ्कत्तणं नवरमेसो । सच्छंदसुहं वियरइ भंजंतो मत्तहित्थ व्व ॥५५४॥ इय एवभावणाए संसारासारयं वियाणित्ता । परिहरस् राय ! सोयं कुगडकरं सुगइपडिवक्खं ॥५४४॥ इय निसुणिऊण सोयं परिहरिऊणं पयंगइ नरिंदो । मुणिनाह ! मज्झ मित्तो मरिऊणं कत्थ उववन्नो ? ॥५५६॥ तो भणइ मुणिवरिंदो मरिकणं रयणमंजरीगब्भे । जो चिद्रइ सो होही तुह पूत्तो कमलगुत्तो ति ॥४४०॥ तो निययमित्तप्तत्त्रणेण परितृद्रमाणसो राया । जंपइ पुञ्चभवर्मिम भयवं ! अन्हेहिं किं विहियं ? ॥५५८॥ मित्तस्स जेण मरणं मारिकलंकं च अगगमहिसीए । बधूहिं मह विओगो कहइ तओ मुणिवरिंदो वि ॥५५६॥ इह तइयभवे खेमंकरो ति कोइंबिओ तुमं आसि । सचिसिरी तुह दइया कम्मयरो चंडरुहो य ॥५६०॥ अह अन्नया कयाई कम्मयरो खेत्तरक्खणनिमित्तं । गच्छंतो संपेच्छइ कप्पडियं वाडिअंतरियं ॥५६१॥ नवचवलयसिंगाओ गिण्हंतं हिक्कउं भणइ एवं । रे रे ! एयं पावं उब्बंधह रुक्खसाहाए ॥५६२॥ तो कप्पडिओ तं निस्रणिकण अइद्मिओ नियमणिम्म । कम्मयरो वि ह खेत्ताओ आगओ ताव गेहम्मि ॥५६३॥ ता राय ! तुज्भ बहुयाए भुंजमाणीए लग्गियं गलए । भणियं सच्चिसरीए कि रक्खिस ? भक्खरे न थिरा ? ॥५६४॥ अह अन्नया नरेसर ! कम्मयरो जंपिओ तए एवं । भह ! तुमं मह कज्जे गच्छस अमुगम्मि गामिम्म ॥५६५॥ सामि ! अहं अक्लिणओ पभणइ कज्जेण निययसयणाण । अह सो तुमए भणिओ मिलंत मा तुज्भ ते सयणा ।।५६६।। तुब्भेहिं तओ दुब्भासिएण समुविज्ञयं असुहकम्मं । एत्थंतरम्मि पत्तं मुणिज्यलं तत्थ भिक्खट्टा ॥५६७॥ दहूण तयं तुमए पयंपिया पणइणी मुर्णिदाण । भत्तं पाणं वियरस उत्तमपत्तं जओ एए ॥४६८॥ तव्वयणसवणसमयुच्छलंतरोमंचकंचुयंगीए । महुराहारेण तओ मुणिणो पडिलाभिया तीए ॥५६१॥ चितेइ चंडरुदो निययमणे पुत्रभायणमिमाणि । जेणेरिसाए भत्ताए एत्थ पडिलाभिया एए ॥५७०॥ तो दाणफलेण तए सकलत्तेणं समज्जियं राय !। अणुमोयणेण तेण वि समाज्जयं भोगकम्मं ति ॥५७१॥ एत्थंतरम्मि तुम्हाण उवरि आउक्सए नहयलाओ । तहयडिज्ञणं पडियं तह त्ति तहिमंडलं तत्थ ॥५७२॥ मरिज्ञण तओ सहभावलद्धसोहस्मदेवलोगिम्म । उप्पज्जिङ्गण नेहेण तत्थ भुंजित्त सोक्साइं ॥५७३॥

तत्तो चइत्त नरनाह ! अमरदत्तत्त्रणेण तं जाओ । सञ्चितिरी वि य सिरिरयणमंजरित्तेण उववन्ना ॥५७४॥ जाओ कम्मयरो वि हु मित्ताणंदत्तणेण नरनाह !। जं तइया दुव्वयणं भणियं तेणेह तुह राय !॥५७५॥ बालत्तुणाओ जाओ तस्स विवागेण बंधवविओगो । जाओ य तुज्झ दहयाए बहुयद्बमासिएण इमो ॥५७६॥ रक्खसिवाओ दसहो मित्ताणंदेण जं पुरा भणियं । कप्पडियवइयरम्मि तेणं सो पाविओ मरणं ॥५७७॥ एत्तियमेत्तस्स वि भासियस्स नरनाह ! एरिसविवागो । जो पण कसायवसयाण होइ तं मुणइ सव्वन्तु ॥५७८॥ परिहरिक्णं ता पहइपाल ! दुव्वयणगोयरं पावं । जिणनाह भणियधम्मे समुज्जुओ होसु सुगइपहे ॥५७९॥ इय निसुणिउं नरिंदो देवीए समन्निओ गओ मुच्छं। चंदणजलेण सित्तो सचेयणो कहइ सुरीण ॥५८०॥ तुब्भेहिं सामि ! जं मज्झ साहियं नाणचक्खुणा चरियं । तं पच्चक्खं जायं जाईसरणेण सयलं पि ॥५८१॥ किंतु महएण तहया जं भिणयं तत्थ मज्म संदेहो । ता साहसु मह भयवं ! जम्हा न चवंति महयाइं ॥५८२॥ साहेइ तस्स सूरी सिंगगाही मरित्तु कप्पडिओ । भवियव्वयावसेणं तत्थ वडे वंतरो जाओ ॥५८३॥ दट दुं मित्ताणंदं पुन्वक्यं वहरमणुसरंतेण । समहिट्टिकण महयं पयंपियं तेण तो तहया ॥५८४॥ तव्वयणसवणसंजायगरुयवेरगगसंगओ राया । आबद्धपाणिपउमो पणामपुव्वं पयंपेइ ॥५८५॥ भयवं! भीमभवाडविपरिभमणुब्भूयभयपकंपंतो । परिवालिङ्गा कुमरं पव्वज्ञ धुरं धरिस्सामि ॥५८६॥ इय पर्भाणउं नरिंदो मुणिविंदं वंदिउं गओ नयरे । सह रयणमंजरीए उवभुंजइ विसयसोक्खाइं ॥५८७॥ कालेण कमलगुत्तं पुत्तं रज्जे ठिवत् सकलत्तो । निक्खंतो सहिचत्तो पासे सिरिधम्मघोसस्स ॥५८८॥ छट्ट-ऽद्टम-दसम-द्वालसाइं काउग्ग तिव्वतवचरणं । कयभत्तपरिचाओ सव्वट्टे सुरवरो जाओ ॥५८९॥छ॥ इय तेण मित्तसंतियमणन्नसज्झं पओयणं विहियं । अहमवि कइपयपयभासणेण तुह मित्तमसमं ति ॥५१०॥ ता मम वि मित्त ! कज्जं तुममेत्तियमज्ज कुणसु पसिऊणं । जह तुउज पए पेच्छामि जाव जंपंति एयाणि ॥५११॥ ताव य घडियाहरए रयणीए वज्जिओ तइयपहरो । ता सो चिंतइ धुत्तीए वंचिओ कहमहमिमीए ? ।।५१२।। जा किर मारिउ लग्गो तं जक्को तिक्खधारछूरियाए । ताव य दीणमुहाए पर्यपियं पायवडियाए ॥५१३॥ अहमित्थिया अणाहाऽणुकंपणिज्ञा सहायवियला य । पर्याईए अप्पसत्ता मज्ञम वहे तुज्ज्ञ गरुयरस ॥५९४॥ लोयम्मि जसो कित्ती वन्नो सद्दो य केरिसो होही ? । इय परिभावसु कज्जे भवंति गरुया थिरारंभा ॥५९५॥ परमेरिससिक्खाए किं मह दिन्नाए तुज्झ विसयम्मि ?। तं चेव बुद्धिमंतो संदरिमयरं व जं मुणिस ॥५९६॥ परमहमईव तुह दंसणस्स तिर्त्ति न देव ! पावेमि । ता सामि ! संपयं पि ह कहाणयं सुणसु तुममेयं ॥५९७॥ इय सो विलक्खवयणो वट्टइ दोलायमाणसो जाव । तो तीए मलयविसयाए महरराएण पारद्धं ॥५९=॥ कहिउं संरंभेणं चरियमिमं चारुदत्त[सेट्टि]स्स । अप्पुत्वसंधिबंधेण विरइयं विउसहिययहरं ॥५९९॥

#### [ चारुदत्तचरिउ ]

इह भरिह अत्थि पुरि नौमि चंप, पररायचक्कभयनिप्पकंप । धणुकुडिलवंकपायारवलय, सुमहंतिहमालयसरिसनिलय । पयपणयपुरंदररइयपुज्जु, जिंह मोक्सि पत्तु जिणु वासुपुज्जु । जियसत्तु नौमु जियसत्तु राउ, तिहं अत्थि अखंडियसुहडवाउ । अवरो वि अत्थि तिहं सेष्टि भाणु, सुहि-सयणकमलवणसंडभाणु । जणवन्नणिज्ज अकलंकदेह, उन्नय जिव बीयाचंदरेह । नार्मि सुभइ तसु भज्ज हुयइ, अणुरत्तिय जइ पर देहि जु जुइय । सह तीए सुहउ सबु गेहवासु, जमऽपुत्त एक्कु परदोस तासु ॥ कुलवंसुद्धारणि, पुत्तह कारणि, सेट्टि सभज्ज वि दुक्खियउ। संसारि महालइ, एवदुहालइ, माइ कवणु किर सुत्थियउ ॥१॥६००॥ इय जा जिणिंदपूयणस्याइं, चिट्टंति निसामियजिणमयाइं। ता तत्थ नाण-चारित्तपत्, चारणमुणि जिणहरि कोवि पत्तु । पुच्छियउ सुभद्दइं पुत्तजम्मु, मुणिराउ वियाणियसमणधम्मु । जाणिवि गुणु नाणिण तीए कोवि, होहीइ भणेविणु गयउ सो वि। आहूयउ तक्खणि तीएँ गब्भु, जो अन्नह महिलह पुन्नलब्भु । नवमासिहिं अद्धट्टमदिणेहिं उप्पन्न पुत्त तहिं सहं गुणेहिं। सुहलक्खणलक्खियचारुगत्त्, तसु नामु पइट्टिउ चारुदत्त् ! वहुं तु अइच्छियबालभावु, अब्भिसयसमत्थकलाकलावु ॥ हरिसीहप्मुक्खिहि, अइसयदिक्खिह मित्तिहिं सहियउ निउणमइ। अगमंदिरपव्वइ, कीलणभव्वइ, गयउ जेत्यु गिरिनइ वहइ ॥२॥६०१॥ तिहं नइहि पुलिणि तिणि जंति जंति, थी-पुरिसहं दिद्विय पयह पंति । अणुमग्गि तीए विष्फुरियथामु, कयलीहरु गउ सुंदेरधामु । तिहं सम्गु दिट्दु सेज्ञासणाहु, नररयणु अन्नु दुविसउ अणाहु । अयकीलिहि कीलिउ रुर्निस सहिउ, तसु दुक्सि निरारिउ हियइ वहिउ । जा जोइउ तावऽज्ज वि सजीउ, परितम्मइ सरसदयापरीउ । अवलोयइ जावहि तासु खग्गु, ता पेच्छइ ओसहितिगु विलग्गु। उक्कीलिय तावुक्कीलिणीए, संरोहिय वणसंरोहणीए। चेयन क्यंउ संजीवणीए, पद्धपन्न ह्यंउ ओसहिमणीए ॥ चिंतियइ न जं मणि, न य दीसइ जिंग, जुत्ति वियारि न जं घडइ। तं पि हु सो पाविउ, तिणि जीवाविउ, सन्तु सपुन्नहं संपडइ ॥३॥६०२॥ तउ अगाइ दिट्टउ चारुदत्तु, तिं भणिउं मज्भ तुहुं बंधु मित्तु । जिम्ब कोलिउ हउं इह अक्रयपाउ, अक्खणह लग्गु जिह एत्थु आउ । <sup>³</sup>वेय**ह** नामु भारहि गिरिंदु, सुरयणिहि समन्निउ नं सुरिंदु । सिवमंदिरु दाहिणि तासु नयरु, तिहं राउ महिंदिविक्समु सखयरु। अमियगइनामुँ हउं तासु पुत्तु, चिट्ठामि जाव सुहसंपउत्त । धूमसिह- गउरमुंडाभिहाण, दुइ मज्भ मित्त ! हुय गुणपहाण । हिरिमंतु नामु नगु कलियवोमु, तावसु माउलउ हिरन्नरोमु । तिहं निवसइ मज्झु सिणेहवंतु, हउं तिहं सिमत्तु गउ जंतु जंतु ॥ तसु धीय मणोहर, पुन्नपओहर, विहिवाहि परिकम्मविय । तावणि अन्नाणहं, हरणि जुवाणहं, कामभिल्छ नं निम्मविय ॥४॥६०३॥ सुकुमालिय नामि मज्भू कज्जि, सा ताइं मिगाय नेहसज्जि। सा मइं वीवाहिय सुहइ लिंग, सहु तीए वसउ जिम्बं सक्क़ सिंग।

१. राय रं०। २. तीइ रं०। ३. बेयड्ड रं०। ४. नाम रं०। ५. गउरसुंडा रं०। ६. जिम रं०।

सा तारिसकुलसंभव विसिद्ध, कइया वि धूमसिहिं सहं विणद्र। अहमवि भगामि रिउभावजुत्तु, न यणामि किंपि परमत्यु तत्तु । कीलानिमित्त आइयउ एत्यु, सहं भज्जइं सेज्जहिं रमउ सत्यु । पाविद्विं आवि ओबद्धु अज्जु, एयारिसमित्तहं पडउ वज्जु । गउ दक्ख लेवि सह तीए पाव, धूमसिह अहव दहणस्सभाव । धिसि ! धिसि ! धिरत्थ जिंग महिलियाहं, मित्तह वि विसयविसकविलयाहं ! ॥ नामाइ मुणेविणु, सुकिउ सरेविणु, रेपुण दंसणु भणि सुद्धमइ। वेरग्गपवन्नउ, चित्ति विसन्नउ, कर जोडिवि गउ अमियगइ ॥४॥६०४॥ तसु ठावह सो वि हु चारुदत्तु, गउ गेहि निद्धसुहिसंपउत्तु। विन्नायसमग्गकलाकलावु, जोव्वणि संपत्त् विसुद्धभावु । सन्वर्थु नामि माउलउ तासु, धण-कणसमिद्धु विड्डयविलासु । तसु अत्थि पढमजोव्वणरवन्न, रन्नावि जेवै मित्तवइ कन्न । सह तीए तासु वीवाह जाउ, संपन्नसयणगरुयाणुराउ। मित्तवइसमउं पर चारुदत्तु, कलरसिउ न भोगहं देइ चित्तु । दल्ललियवयंसह मज्भि छुद्ध, नं बद्ध बिरालउ जेत्यु दुद्धु । सामग्गिवसिण भोलियउ नेहिं, पाडियउ वसिण पावेहि तेहिं ॥ अप्पणइं कुवासि, भवअब्भासि, एक्कु जि जीवह पावरइ । तारिसववएसिं, गुरुउवएसिं, केंव न पसरइ विसयमइ ॥६॥६०५॥ जिंह कुट्टणि गरुय कर्लिंगसेण, तसु धूय सुरूव वसंतसेण । तहिं वेसावाडइ तेहिं छुरुधु, वेसह सरूव अमुणंतु मुद्धु । अहु वेस विसिद्धिय हुंति केंव, उच्चिद्धिय निग्विण सुणहि जेम्व। धणलुद्धिय किम्ब कोढिउ रमंति, निद्धणु गरुओ वि परिचयंति । मणिद्द्विय चाडुसयइं करेंति, पररंजणत्थु कवर्डि मरंति । जउं पोसगु पुजाइ महुर ताव, अवरत्थ निबवक्कलिय पाव। रूयडउ सो जि सोहगिउ सो जि, धणवंतु जु रंजिंह किंव अभोजि । निप्फलिं सहं सेजाहिं न उ सुयंति, अंभोलिव तरुवरु जिम्बें मुयंति ॥ सहु तीए विलासिहिं, पसरियहासिहिं, सोलह कोडि सुक्नह । विद्वयउक्करिसिहि, बारह वरिसिहि, निहणह नीय रवन्नह ॥७॥६०६॥ निम्घणइ निरूविवि बहुपयारु, मोसारिय जाणिवि छुत्तसारु । पाविद्वह पाइवि मज्जपाणु, बाहिरि छङ्काविउ सावमाणु । उद्दिवि गउ गेहि विसन्नचित्त्, तं दिट्ट कुमुणि जिम्व नट्टवित् । नरवइहि गेहु जिम्व विगयसोहु, मुणिमाणसु जिम्व परिगलियमोहु । काउरिसिं सरिख विणद्भदार, भगालउ जेम्ब जुवाणिवार । मित्तवइ निएविणु कंतु पत्तु, उक्सिवि अब्भुक्सणनीर पत्तु ।

१. पुरा रं०। २. समिद्ध रं०। ३. जेय रं०। ४. जिम रं०। ५. नीह रं०।

आसणदाणाइसु कियपयत्त, आपुच्छिय जणयहं तिणय वत्त । सोएविणु माया-वित्त बेवि, नीवियहिं कलताहरण् लेवि ॥ वित्तासइ पत्थिउ, मग्गि सुसत्थिउ, अत्थोवज्जणि दिन्न उरु । माउलइं समगाउ, सोहण रुगाउ, पत्तु उसीरावत्तपुरु ॥८॥६०७॥ कप्पासु तेत्थु लइयउ महत्थु, आवंतह दवि दहुउ समत्थु । माउलइ विउत्तउ अत्थकामु, वेलाउलु पत्त पियंगुनामु । पिउमित्ति पेरिउ तिहं अकीवि, गउ जाणवित्त लहु जवणदीवि । तत्थ वि य मुक्कवाणिज्ञि स्रोडि, तिणि अट्ट विढत्त सुवन्नकोडि । आवंतह फुट्टउं जाणवत्तु, थीगुज्झु जेव हारवियवित् । दिणसत्तिग फलहिं तरेवि नीरु, आसमपउ पाविउ कहिव तीरु। दिणयरपहु तहिं परिवाउ दिट्दु, गिरिविवरि गहिरि तिणि सहु पविट्दु। चउपुरिसमाणि रसकृवि खित्तु रज्जूपओगि भयविहरचित्तु ॥ अगोरइ पडियइं, निर धणनिडयइं, रसह सह्स्त्रु निवेइयउं। सो वि हु तर्हि खित्तउ, दुहसंतत्तउ, वसणु सुणेविणु वेवियउ ॥१॥६०८॥ सुमरेविण् सावगकुल पहाण्, सुमरेविण् जिणवरु गुणनिहाण् । सुमरेविणु गुरु वेरगगपडिउ, भावेइ भवन्नव दुक्खनडिउं। ते धन्न सउन्न कयत्थ नरा, जे चत्तसंग वय-नियमधरा। मह एव जिणेसरपयसरण् , नवकारु निवारियजरमरण् । कहिं तारिस पाविवि धम्मु सुइं ? कह एत्थ मरेवउं एव मइं ? । तं निसुणिवि तलि बोल्लियइ निरं, मा भद्द ! विसाउ महंतु करी । जेणऽज्ञ वि अस्थि उवाउ तऊ, महु पुणु रसि खद्धउं अद्धुसऊ । इह आवइ गोह महंततणू, रसु जाइ पिएविणु एक्कु खणुं ॥ जइ जम्महि पुच्छिहि विरुम्महि [रुम्महि] गोहहि, ता आवइ तरिह । अह उज्जमि मुक्क उ, आयहं चुक्क उ, ता एत्थ वि मइं जिम्व मरइ ॥१०॥६०९॥ जावऽच्छइ अवहिउ एक्क मणी, तार्वितर्हि गोहहि सुणइ झुणी। जा वलइ पिएविणु कूवरसू, ता लम्गउ गाढउ पुच्छि तसू। नरगाउ जेव सहपरिणईए, काराउ व कुवि सहनिववईए। नावाए व जलहिनिमज्जणाओ, विरईए व पावपवत्तणाओ । जणणीए व दहगब्भालयाओं, नीसारिउ तीए वि गिरितलाओं । केत्तिउ वि जाइ जा भूमिभाउ, तिस-भुक्खिह पीडिउ सो वराउ । जममहिसु व मुक्काउ बंधणाउ, वणमहिसु द्धाइउ ता वणाउ। तसु भणए सिलहि सिरि विचिंडिउ, अजगरह महिसु ता पह पडिउ ॥ ते जाव परोप्पर, भिडहिं समच्छर, ताव पलाणउ उत्तरवि । धिसि धिसि ! तसु पावह, दावियतावह, विल विल जो जीवइ मरिवि ॥११॥६१०॥ लंघिवि अरन्तु जा गामि पत्तु, तावेगु मिलिउ माउलह मित्तु।

भमडंतु रुद्दत्ताभिहाणु, पयईए पानु दोसहं निहाणु । तिणि सहुं सुवन्नभूमिहिं पयटद्, अपमाणवित्तवंछावसट् द्र । नइ नियहिं जंत वेगवइ नाम, सिंधुवइ पासि तं बहुसकाम । दुइतडकुलउभय विसुद्धं जासु, रत्तृप्पलचलणसजंघ तासु । सुकुमालपुलिण वित्थयनियंब, कोमलमुणाल भुयलयपलंब । आवत्त नाहि तिवली तरंग, वर कंबू गीव घण थण रहंग। सयवत्त वयण सुद्द सिप्पि भाल, चल सफरि नयण सेवाल वाल ॥ जलबट्ट सुवसणिय, मोत्तियदसणि य, धाउरायतंबोलजुय । नं जलनिहिवरहरि, केणइ महिहरि, सिंगारिवि पेसिय बहुय ॥१२॥६११॥ अगोरइ गंतु पवन्तु जाव, वित्तवणु गहणु संपत्त ताव। अजमम्मु परेरइ अस्थि तासु, गुरुकिच्छि पारि जाइयइ तासु । अयपिट्टारू दहं तेत्थु गमणु, अयमग् पत्रचाइ तेण पवणु । अय दुनि लइय तिहं रुद्दत्ति, आरुहिनि तेसु पत्थिय पयत्ति । पुणु तेहिं वि जंतह मग्गु भग्गु, तो रुद्दत्तु बोल्लणह लग्गु। भो भत्थ एइ मारेवि करहूं- पइसेवि तेत्थु ओ वसणु तरहूं। भारुंडपिन्स आयहि भमंति, मंसबुद्धि अम्हे नयंति । तेणुतु जेहि आरूढ आय, उवगारी एइ अम्हह वराय ॥ उवयारिहि मारणु, पावह कारणु, एरिस्न करिहे जि नरयगई। जसु मणि जिणु निवसइ, सो किं ववसइ, अइसउं निम्घणु सुद्धमइं ? ॥१३॥६१२॥ तिणि भणिउ एइ मइ कीय दो वि, जं भावइ तं हउं करिसु लेवि। तो नियपस पाडिउ खडहडंतु, पेक्खंतह मारिउ तडफडंतु । बीयइं भइं जोइउ तासु मुहू, मइ आयह रक्लिहि भद्द ! तुंहू । तुह वाहण हुउं उवयारु सरि, मइ रिक्सिव पिंडउवयारु करि। जोयंतु तरस्रतारयनयणू, वित्थरियमरणभयतुन्नमणू। पसु पेक्खिव कोडीकिउ मरणी, किरि का सु न पूरिय गलसरणी ?। तो पभणिउं तं पइ चारुदत्तु, जो भद्द ! भवन्नवजाणवत्त् । सुसमत्थउ रक्खणि तुज्भ रम्मु, जिणभासिउ संपइ देवधम्मु ॥ उवसमि मणु दावहि, मणि परिभावहि, पुञ्विक्किउ परिणमिउ तुय । इय पंचाणुव्वय, कियकम्मव्वय, एव सरणु सम्मत्तज्ञ्य ॥१४॥६१३॥ सो वि हु सहभावण भावयंतु, निर्तिसि विणासिउ उत्तसंतु । तहिं तेहइ कुहियइ ते अमोज्झि, एक्केक्किह भत्थिहि पइट्ट मज्भि । भूमिहिं भमंत भारुंड पत्त, उप्पाडिंह आमिसलुद्धचित्त । उपयवि जाहिं जा गयणमग्रु, अनि पक्लिं सहु जं जुज्झ लग्रु। जुञ्झंतर पयडियसाहसाहं. अवरुप्परपरवसमाणसाहं। जिंह पोष्टलि अच्छइ चारुदत्तु, सो खिसिवि सरोवरनीरि पत्तु । नीसरिउ तासु जरुधोयगत्तु, परिभमण रुग्यु वीसत्थचित् ।

```
पुणरिव य तासु हुय जीवियास, पासिट्टियजीवह जम्म तास ।
रमणीयपएसिहिं, पयडविसेसिहं, भमडंतइं जरुडुंगरिणि ।
गुरुसिहरसमग्गउ, गयणि विलग्गउ, एगु महीहरु दिट्टू तिणि ॥१५॥६१४॥
रायंतु रुक्खेहि साहोडयक्खेहिं हिताल-तालेहिं जंबीरसालेहिं।
बोरी-करंजेहिं नारंगसज्जेहिं बब्बूलिफल्लेहिं [.....]।
सोहंजणक्खेहिं दीसंतदक्खेहिं सामा-कयंबेहिं खज्जूर-निबेहिं।
मंदारु-गुंदेहिं कोरिंट-कुंदेहिं पुत्राग-नागेहिं कप्पूर-पूगेहिं॥
इय पसरियसाहेहिं, सीयलछाएहिं, सो गिरि सहइ समुन्नएहिं।
फलपावणपउणेहिं, संसियसउणेहिं, जिम्व विउसयणु सक्क्वएहिं ॥१६॥६१४॥
जा चडइ उवरि विम्हइयचित्तु, ता पेच्छइ चारणमुणि पवितु ।
तो भावसारु वंदियउ साहु, पारेवि झाणु किउ धम्मुलाहु ।
भो चारुदत्त ! किम्व एत्थ आउ ?, माणुसहं एहु जमयम्मु ठाउ ।
मूलह पभिइ जिम्ब तासु वित्तु, तिम्ब कहिय सयल अप्पणिय वत्त ।
मुणिराउ वि अक्लइ नियपउत्ति, तसु भाणुसेट्टितणयह सजुत्ति ।
जो मोइउ कीलयबंधणाउ, सो हं तहु पत्थिउ काणणाउ।
रिउमाणु मलेविणु पत्तु गोहिं, जोग्गय निएवि वह्नियसिणेहि ।
 पव्वइउकामि अप्पणइ रज्जि, अहिसित्तु पियरि सुहजणणिसज्जि ॥
 नियपउ पालंतह, दुट्ट दलंतह, सिट्टलोय रक्खणखमह् ।
 जयसेण मणोरम, रूवमणोरम दुन्नि भज्ज संजाय महु ॥१७॥६१६॥
 दुइ पुत्त [प्रन्थाप्रम् ८०००] मणोरमदेवि जाय, गुणमहि[म]विढत्तजणाणुराय ।
 सिंहजसु पढमु विकमि अकीवु, बीयह अभिहाणु वराहगीवु ।
 जयसेणह पुण गंधव्वसेण, हुए धृय वित्तगंधव्वएण ।
 पत्थावि समप्पिवि सुयह रज्जु, पन्वइउ जाउ वयधरणसज्जु ।
 परिहरिय सयल सावजा कज्जु, इह आइउ आयावणह अज्जु ।
 इह कुंभ-कंबुदीवहं पहाणु, एहु पव्वउ कक्कोडयभिहाणु ।
 इय जाय ताहं आलोव जाव, विज्जाहर दोन्नि पराय ताव ।
 मुणिपुत्त नाय अणुहारिह्नव, जाणाविय साहम्मियसह्त्व् ॥
 मुणि जीवियदावय, वंदहु सावय, संभिम वंदण विहिय तसु।
 उवयारु कु किजाउ ? किं तुह दिजाउ ? भुवणि न बिजाउ अवर जसु ॥१८॥६१७॥
 जावऽच्छिहिं इम्व ते तिणि समाणु, तावेगु गयणि आइउ विमाणु ।
 पणवन्नरयणमयभित्तिभाउ, आबद्धरुइरसुरइंदचाउ।
 ओलंबिरमुत्ताहारतारु, नं सिद्धिधामु लोयग्गसारु ।
  विरुसंतचमरु नं विज्झरञ्जू, सुविभत्तथंभु नं मयपवन्तु ।
  सुइचित्तकम्मु जारिसय सुयणु, उल्लोयसारु नं साहुरयणु ।
  जसु सरयसरोवरु आहरणू, कमलालउ सच्छरसाहरणू।
  सरयब्भसुब्भधयवडसणाहु, दप्पुद्धरि नं उब्भविउबाहु ।
```

किं बहुयइं वायावित्थरेण ?, रमणीयवत्थु न समाण तेण ॥ तसु मज्झह सुरवरु, चलकुंडलवरु, निग्गउ चंगिमनिव्यडिउ। ितो सो ] मुणि मिल्लिवि, नयपह् पोल्लिवि, चारुदत्तुपे।इहि पडिउ ।।१९।।६१८।। नय-विणय-रूवरेहाजुएहिं, पुच्छिज्जइ विजाहरसुएहि । भो भद्द ! भत्तिवङ्गंतपणउ. मुणि मिल्लिव आयह कि पणउ ?। हिमवंत धरहिं जिम्ब सुरसरिया, तिंव नीइवि सम्मह नीसरिया । आयन्नह् विज्ञाहरसुयहो !, नीसेसकुवासणमणिमुयहो !। वाणारिस नामि इह नयरि, परिवारिय जा पुरिगुणनियरि । तत्थ य सुभद्द-सुलसाभिहाण, पञ्चाइय वेय-सुइप्पहाण । अवरू परिवायगु जन्नवक्, तर्हि अत्थि वियाणियवेयवक् । तिं वेयवियारिं सुरुसजिया, तसु पासि दासिं जिम्व सा उ ठिया ॥ सो तीयऽणुरत्तउ, ह्यउ पमत्तउ, कामिपसाइं भोलियउ। जइ वा जिणु मेल्लिवि, बाणेहिं पेल्लिवि, मयणि भुवण धंधोलियउ ॥२०॥६१९॥ तो तीए गब्भसंभूइ हुया, उप्पन्नि पुत्ति लज्जाए मुया । पिप्पलहे हिट्ठि परिचत्तसुया. सहु कंति नासिवि कहिंवि गया। बाल्ह मुहि पडियउं पिंपफलू, आसायइ सो तं छुहवियल् । संपत्त कुओ वि सुभद्द तिहं, पिप्पलतिल मुक्काउ बालु जिहें। विनायउ वइयरु तीए सहू, संगोविउ एह सुउ ससहि महू । किउ पिप्पलाउ गुणनाउं तस् , हुयउ वेयविसारउ लद्धजस् । नियजम्मु मुणिवि अहिमाणधिए, द्वि वाइं पराइय जणय तिणि । पिइमेह पयट्टिय जन्न जिंग, उच्छलिउ करंतउ मारि हणि ॥ अहिमाणि वणु, जणय हणेविणु, पाव वेय वित्थरिय तिणि । अन्नाणि मृदउ, माणारूदउ, कवणु पावु जं न करइ जिण ॥२१॥६२०॥ तसु पच्छइ वहिल सीसु हूउ, सु अणेग करेविण जन्नसुउ। पस मारिवि पावि नरइ गऊ, उव्वद्दिवि नरयह हुयउ अऊ ॥ सो पंच वार पसुमेहि हऊ, छट्टइ भवि टंकणविसइ गऊ। तो रुद्ददत्ति मारिउ वराउ, जिणधम्मवसिण दिवि देउ जाउ । इणि कारणि एहु मह धम्मगुरू, आयह पसाई हउं हुयउ सुरू। गुरु दुप्पडियारउ होइ जई, कुलि जायउ तसु संभरइ जई। विज्ञाहर रंजिय बिंति बे वि, सुकयन्तु भावु तारिसु मुणेवि । अम्हाहि वि उविकउ एह तणउ, आइं जीवाविउ जिं जणउ ॥ अह अवसरपत्तउ, सुर्रि विन्नत्तउ, दिज्जउ पहु ! आएसु महु । संभरियउ एजसु, जिणु सुमरिज्ञसु, पडिविज्जिवि उप्पइउ नहु ॥२२॥६२१॥ अह तेहिं अदंसणि ह्यइ सुरि, निउ चारुदत्तु अप्पणइ पुरि। तहिं विहियदाण-सम्माण-विणय. ठिय कइवय दिण वहुंतपणय ।

१. पायहिं रं०।

पत्थावि तेहिं वरिवभवजुओ, संपाविउ चंपीर्ह भाणुमुओ।
स वसंतसेण मुक्किलवसणा उब्बद्धवेणि छुत्लियदसणा।
जप्पिश्च विउत्त सुभद्दसुया, तप्पिश्च मित्तवइगेहि ठिया।
सुहि-सयण-कलत्तुगेण जुओ, पुणरिव य लच्छिकुलभवणु हुओ।
जे संपय-विवयहं हेउभाव, सिन्निहिय ति जीवह पुन्न पाव।
जिम्ब उदय-पयाव-ऽत्थमण सूरि, तिंव आयहं सव्वह भविय दूरि॥
जिम्ब [जिय] आयह, तिव जिय जायह, सव्वह संपय विवय जिण।
एउ मुणिवि सयाणहु, तत्तवियाणहु, हरिस विसाय न करिहं मिण ॥२३॥६२२॥

सो हयहियओ भाविष्ट्याए बहुहाव-भाविन उणाए। तङ्कु वियसवणजुयलो विम्हरियणा सुण इ जक्स्वो ॥६२३॥ जावऽज्ज वि न समण्यह दुण्ह वि रसियाण ताण चिरयिममं। घिडयाहरए ताव य पहया चउपोरिसी नयरे ॥६२४॥ एत्थंतरिम य रवी मिलंतचक्काणमंचिओ चिडओ। भाविष्ट्याए चिरयं व चाहिउं उदयगिरिसिहरे ॥६२४॥ एत्थंतरिम सन्वो सकोउओ नायरो जणो पत्तो। जक्स्वाययणे अक्स्वयदेहं भाविष्ट्यं नियह ॥६२६॥ पुल्लुत्तविहाणेणं पमोयसंभारसुव्वहंतेण। पउरजणेणं पत्ता पवेसिया भाणुभवणिम ॥६२०॥ महईए विभूईए वद्धावणयं पयिष्ट्यं नयरे। पत्थाविष्म सपणयं पणिमत्ता पउरलेएण ॥६२८॥ पुट्टाइ तं महासइ! कहमुव्विरया इमाओ जक्स्वाओ १। भणियं निरहंकारं तीए वि हु ओणयमुहीए ॥६२९॥ देव-गुरूण पसाया महासईणं च सीलमिहिमाए। उवसिमओ मह जक्स्वो रुट्टो परमेस लोयस्स ॥६३०॥ भणियं च कीसिमिमिणा कलंकमारोवियं असंतं ते १। किं वा वि हु तुह जणओ तह्या णेणं पराभविओ १॥६३१॥ ता एयं पुरलोयं पभायसमयिम सिक्सविक्समहं। तत्तो य मए चितियमहो! कहं एस परिकृविओ १॥६३१॥ मा होउ मिलिमिचयमेसोऽणस्थो पुरिम्म एयाओ। कह कह वि मए पणिमय कारविओ सो ववत्थिममं ॥६३२॥ नह एसो पुरलोओ मज्भमवाणुक्भवेण तेल्लेण। टिल्लाणि कुणइ मुंचािम नऽन्नहा भणियमेएण ॥६३४॥ तं निसमिउं जणेणं दिवसिम्म न किंचि का उमलमेसो। उप्पाहिज्ज्ण निहओ चउहट्टे नायरसएण ॥६३४॥ उक्कीरिज्जण घाणयकरिणवरमवाणदेसमेयस्स। परिपीलिज्ज्ण तिलनियरमेवमुप्पाइयं तेल्लं ॥६३६॥ विहियाणि सन्वलोएण निययमालेसु तेल्लंटिल्लाणि। एयं सन्वं किर कृदकवडभरियाए तीए कयं ॥६३०॥

तथा हि-

अणुभूयं विसयसुहं पभूयमप्पाणयं च सुज्क्रतियं । विग्गोविओ य सन्वो पिउपरिभवकारओ लोगो ॥६३८॥ जक्स्रो महप्पभावो अपमाणं कारिओ पुरसमक्स्रं । अवरो वि जो विरूवो त्रसीकओ सो वि किं बहुणा ? ॥६३९॥ पढमं पि हु विहियमिमं असहंतीए पराभवं पिउणो । माणधणाए भणियं तहेव निन्वाहियमिमीए ॥६४०॥

जओ—

अभिमाणविज्ञयाणं ठाणे ठाणे पराभवहयाणं । काउरिसाणं ताणं न य इहलोगो न परलोगो ॥६४१॥

तथा---

अवि उहुं चिय फुटंति माणिणो न य सहंति अवमाणं । अत्थवणम्मि वि रविणो किरणा उहुं चिय फुरंति ॥६४२॥

किंच--

वियसंतकमल्वणसंडमंडियं भमरमणहरुम्गीयं । अभिमाणधणस्स तणं व सरवरं रायहंसस्स ॥६४३॥

तथा---

देसं मुयंति जीयं चयंति पियबंधवं पि न गणंति । अभिमाणधणा पुरिसा रज्जव्यंसं पि हु सहंति ॥६४४॥ अह अन्नया कयाई विचित्तकम्मक्खओवसमजोगा । अंतरिउवगं पइ वियंभिओ तीए अभिमाणो ॥६४५॥ अभिमाणेण किमिमिणा बहुएण वि अविसए पउत्तेण ? । जइ जाणिऊण जिप्पइ किं पि हु तो जायए लहं ॥६४६॥ इय सुहपरिणामाए दिट्टो तीए समंतभद्गुरू । निमऊणं सो पुट्टो अभिमाणो कत्थ कायव्वो ? ॥६४७॥ भिणयं च तेण—

राग-दोस-कसाए भद्दे ! अभिमाणओ जिणसु एए । जित्तेसु जेसु सुहिया होहिसि जम्मंतरसएसु ॥६४८॥ इय सुणिऊणं तीए भणियं भयवंत ! तुह समीविम्म । मोयाविऊण पियरो तुह बुत्तमहं करिस्सामि ॥६४९॥ तो सा अम्मा-पियरो मोयावेउं खमाविउं पउरे । महईए विभूईए पव्वइया गुरुसमीविम्म ॥६४०॥ पव्वाविऊण गुरुणा समिप्पया सुव्वयाए गणिणीए । उद्धरियसव्वसल्ला विहरइ सा गुरुसमीविम्म ॥६५१॥ पंचसिया तिगुत्ता जिइंदिया जियपरीसह-कसाया । विसयनिउत्तऽभिमाणा विसेसओ तवसमाउत्ता ॥६५२॥

तथा हि-

छट्ट-ऽट्टम-दसम-दुवारुसेहिं मास-ऽद्धमासस्वमणेहिं। तह सोसविओ अप्पा जह रागाई वि सोसविया ॥६४३॥ तत्तो य निक्कर्लंकं सामन्नं पालिऊण बहुकारुं। सुरलोयं संपत्ता तओ चुया पाविही मोक्खं ॥६४४॥ कह तीए तारिसओ परिणामो भवनिबंधणं आसि ?। कह संप्र सिवहेऊ ? अहो ! विचित्ताणि कम्माणि ॥६५५॥ जह एयाओ बहुकूड-कवडदोसाण मंदिरमणज्ञा। तह पायं सन्वा वि हु विवेइणा ता विवज्जाओ ॥६५६॥

# [॥ भाषद्विकाख्यानकं समाप्तम् ॥७३॥]

एतासु निर्घृणपुरन्ध्रिषु राक्षसीषु, मायाधनासु च न विश्वसनीयमेव । एता हि मुग्धजनमात्मवरां विधाय, संसारदु:खजलधी खलु पातयन्ति ॥१॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेषसूरिविरिवतवृत्तावाख्यानकमणिकोशे व्यसनशतजनकयुवितिविश्वास-वर्णनस्त्रयोविंशतितमोऽधिकारः समाप्तः ॥२३॥



# [ २४. रागाद्यनर्थपरम्परावर्णनाधिकारः ]

युवतिषु विश्वासो न विधेय इत्यभिहितम् । तासु चाभिलाषो जन्तो रागादिसद्भावे भवति । तेषां चैहिका-ऽऽमुप्मिकापायहे-तुत्वेन परिहार्यतामाह—

# संसारबुड्डिजणगा राग-दोसा तहा कसाया य । तवसंजमहाणिकरा इह चेव इमे अणत्थफला ॥३०॥

अस्या व्याख्या—'संसारवृद्धिजनको' भवोपचयकारको 'राग-द्रेषो' शीत्यशीतिलक्षणो जीवपरिणामौ, 'तथा' इति समुच्चये, 'कषायाश्च' क्रोधादयो जीवपरिणामा एव 'तपः-संयमहानिकराः' तपश्च—अनशनादिरूपं संयमश्च—पृथिव्यादिरक्षणलक्षणः तयोः हानि—वृद्ध्यभावं कुर्वन्ति ये ते तथोक्ताः 'इहैव' अस्मिन्नेव जन्मनि 'अनर्थफलाः' अपायप्रयोजनाः ॥३०॥ एतानेव दृष्टान्तेनाह—

> रागम्मि विणयपत्ती दोसे नायं ति नाविओ नंदो। कोहम्मि य चंडहडो मयकरणे चित्तसंभूया।। ३१।। मायाए आइचो लोमे उण लोभनंदि-नउलवणी। इय नाउं जेयव्वा रागाइरिऊ पयत्तेण।।३२।।

अनयोर्व्यास्या—'रागिम्म' ति रागिवषये विणक्पत्नी' विणग्मार्या । 'दोसे' ति दोषविषये 'नायं ति' दृष्टान्तः 'नाविकः' पोतवाहकः 'नंदो' ति नन्दाभिधानः । 'कोहिम्म य' ति क्रोधे च 'चंडहडो' ति चण्डभटनामकः । 'मयकरणे'ति अहङ्कारिनर्वर्तने 'चित्र-सम्भूतौ' इति चित्र-सम्भूतोभधानौ मातङ्कदारकौ ॥३१॥ 'मायाए' ति मायाकरणे 'आदित्यः' इति मायादित्याभिधानः । 'लोमे उण' ति लोभविषये पुनः ज्ञातिमत्यर्थः 'लोभनंदि-नउलवणी' इति लोभनन्दिश्च-श्रेष्ठी नकुलवणिक् च-नकुलकप्रधानो वाणिजकः लोभनन्दि-नकुलवणिजौ । 'इति' अमुना प्रकारेण 'ज्ञात्वा' [अवबुध्य] अनर्थहेतुतया 'जेतन्याः' वशीकर्तन्याः 'रागादिरिपवः' रागप्रमुखाः शत्रवः 'प्रयत्नेन' आदरेण इति गाथासङ्क्षेपार्थः ॥३२॥ न्यासार्थस्वास्यानकगम्यः । तानि चामूनि ।

#### तत्र तावत् क्रमधाप्तं वणिक्पत्न्याख्यानकमाख्यायते-

निवसंति खिइपइट्रियनयरे जणरेहिरे धणसमिद्धे । अरिहन्न-अरिहमित्ता वाणियगा भाउणो दोन्नि ॥१॥ अरिहन्नभारियाए अहऽन्नयऽन्भित्यओ अरिहमित्तो । अणुरत्ताए चंदो व्य सोमपर्यई सुहाहारो ॥२॥ तेणं सा पडिसिद्धा बहुप्पयारं न जाव विरमेइ । तो भणियं मह भाउगभयमवि ते नित्थ इय भणिए ॥३॥ चिंतेइ न कइया वि हु एसो में मिन्नही जियंतिस्म । नियभाउगिस्म नियमा ता तं कहमवि विणासेमि ॥४॥ अह केणावि छरेणं भत्तारं मारिकण तं भणइ । इण्हि ते कस्स भयं ? तो सो चिंतइ अहह ! निहओ ॥४॥ मह बंधू एयाए पावाए मह निमित्तमिइ नाउं । वेरगगगओ गिण्हइ पव्वज्जं सुगुरुमूलिम ॥६॥ तब्विरहविह्रियंगी कम्मिवि मरिऊण सन्निवेसिम्म । सुणिया सा संजाया सो वि हु कह कहिव विहरंतो ॥७॥ तत्थेव अरिहमित्तो संपत्तो पेच्छिऊण तं सुणिया । पुन्वभवन्भासाओ न सुयइ पिट्टिं सुणिवरस्स ॥८॥ तत्तो जणेण कहमवि विओइया मुणिवरं अपेच्छंती । अट्टउमाणोवगया पडिबद्धा तम्मि साहम्मि ॥९॥ मरिउं महाडईए संजाया मकडी मुणी वि तिहं । विहरंतो संपत्तो तं दट्दं कंठमणुरुग्गा ॥१०॥ साहुजणेणं निच्छोडिऊण निद्धांडिया कहिव तत्तो । तं साहुमणुसरंती मरिउं सा वंतरी जाया ॥११॥ नाऊण विभंगेणं पुञ्चभवं तप्पओसमावना । छिड्डाइं निहालंती अच्छइ सा अरहमित्तम्म ॥१२॥ हसिउम तरुणसमणा भणंति धन्नो सि अरिहमित्त ! तुमं । जं सि पिओ सुणियाणं वयंस ! गिरिमकडीणं पि ॥१३॥ सो तह वि निकक्साओ विहरंतो अवरवासरे सरियं । थोवजलमवक्कमिउं उप्पडइ मुणी तहिं जाव ॥१४॥ ता तं छिद्दं लहिउं छिद्द् सा ऊरुयं गुरुपओसा । पडिए ऊरुम्मि जले मिच्छाउक्कडिममो देइ ॥१५॥ अह सासणदेवीए सो ऊह्न लाइओ ससत्तीए । निद्धाडिया य पच्चंतदेवया साहभत्ताए ॥१६॥

#### ॥ वणिक्पत्न्याख्यानकं समाप्तम् ॥५४॥

#### अधुना नन्दास्यानकमास्यायते —

बहुजीवसंकुलाए गंगाए हिसयसुरसमूहाए । उत्तारइ मोल्लेणं जणिनवहं नाविओ नंदो ॥१॥ अह अन्नया य साहू धम्मरुई विविहलद्धिसंपन्नो । उत्तिनो गंगाए धरिओ सो तेण मोक्षकए ॥२॥ अइकंते पहरदुगे वि जाव न हु मेक्षए तओ विहिओ । सहस ति छारपुंजो मुणिणा सो तेउलेसाए ॥३॥ मिरऊण समुप्पन्नो सभाए घरकोइलो किलिष्टमणो । धम्मरुई वि य पत्तो विहरंतो तत्थ कालेण ॥४॥ गामाओ विणिवसंतो भिक्खं गहिऊण भुंजए जाव । तत्थ घरकोइलो सो पुळ्वभवन्भासओ रोसा ॥५॥ विक्सिरइ कयवराई मुणी वि अन्नत्थ उद्विउं जाइ । सो कुणइ तं तहेव य एवं तहए वि ठाणिम ॥६॥ तो चिंतइ धम्मरुई को एसो नंदसिरसगो पावो । कूरं निरिक्खिऊणं सो वि हु भासीकओ तेण ॥७॥ तत्तो मयंगतीरे हंसो मिरऊण सो समुप्पन्नो । कालेण तत्थ पत्तो विहरंतो धम्मरुइसाहू ॥८॥ तं दहुं सो हंसो पक्खउडं भिरय सीयलजलस्स । पुळ्वभवकोववसओ आछंटइ सिसिरसमयिन्म ॥९॥ एवं पुणो पुणो वि हु थक्कइ न हु जाव ताव मुणिणा वि । को एस नंदकप्पो?ित झामिओ तेउलेसाए ॥१०॥

मिरिजणं संजाओ अंजणसेलिम्म दुद्धरो सीहो । सह सत्थेणं पत्तो कालेणं तत्थ साहू वि ॥११॥ दृद्दूण तयं सहसा सत्थं मोत्तूण धावए कुविओ । जा मुणिवरस्स समुहो निवारिओ ताव लोएण ॥१२॥ जा कह वि नो नियत्तइ को एसो नंददेसिओ पावो ? । मुणिणा वि विगप्पे उं सहसा छारीकओ सो वि ॥१३॥ मिरिजणं सो जाओ बडुओ वाणारसीए नयरीए । मिक्खद्वाए पिबद्वो दिद्वो सो तेण धम्मरुई ॥१४॥ तो डिंभे रममाणं मोत्तूणं कुणइ जाव उवसमां । पुन्वभववहरभावा ता तत्थ वि मारिओ तेण ॥१६॥ मिरिजणं संजाओ राया तत्थेव सुमरि जं जाई । चितेइ तेण मुणिणा दह्वो हं एत्त्रियभवेसु ॥१६॥ इन्हिं पि जइ उद्देज्जा न हु होही रज्जसंपया मज्झ । पेच्छेमि तयं जइ ता तो हं सामेमि नियमेण ॥१७॥ तज्जाणणानिमित्तं सङ्कसिलोगेण पुन्वभवचिर्यं ! निययं सञ्बजणेणं पढावई तं सिलोगिममं ॥१८॥

"गंगाप नाविओ नंदो, सभाप घरकोइ हो। इंसो मयंगतीराप, सीद्दो अंजणपव्यप ॥१॥ वाणारसीप बडुओ, राया तत्थेव आगओ।"

एवं बीयसिलोगं, जो पूरइ तस्स पश्थिवो देइ । रज्जस्सऽद्धं उम्घोसियं च नयरीए तो लोगो ॥१९॥ रइउं सबुद्धिविहवाणुसारओ पच्छिमऽद्धमविणवई । अणुसरइ तयं दृद्धं न पच्चओ होइ नरवइणो ॥२०॥ अह धम्मरुई विहरिय अन्नत्थ समागओ तिहें वुत्थो । उज्जाणिम उज्जाणपालएणं पिठज्जंतं ॥२१॥ गंगाए नाविओ इय पयाई निसुणित्तु तेण सो भणिओ । वारं वारं परिपढिस कीस तं भद्द ! एयं ? ति ॥२२॥ सन्वो वि साहिओ तेण वइयरो तस्स मुणिय परमत्थं । तत्तो मुणिणा तं पिच्छिमद्धमापूरियं एवं ॥२३॥

#### पपसि घायगो जो उ सो पत्थेव समागओ ॥२॥ ति

तो तं संपुत्रपयं घेत्णाऽऽरामिओ निवसयासं। पत्तो निवेइयं तं दट्टुं राया भउन्विगो ॥२४॥ मुच्छावसेण महिमंडलम्म पिंडओ तओ पिरयणेण। एसो असोक्सकारी पहुणो इय जायकोवेण ॥२५॥ पिंटुउजंतो सो आह कव्वमेयं कयं मए नेय। किंतु महं समणेणं समिप्यं दुक्समूलं ति ॥२६॥ उवलद्भचेयणेणं रत्ना उज्जाणपालओ पुद्दो। केण कयं कव्वमिमं १ सो भणइ वणम्मि मुणिण ति ॥२५॥ तो तत्थ निवो पत्तो रिसिणो वंदणय-खामणनिमित्तं। वंदित्तु सामिक्रणं पिंडविज्ञिय सावगं धम्मं ॥२८॥ संपत्तो नियभवणे मुणी वि सरिक्रण पुत्रवदुच्चरियं। आलोइय पिंडकंतो सम्मं गुरुपायमूलिम्म ॥२६॥ सुक्कज्भाणानलदङ्कधाइकिम्मधणो विमलनाणो। निम्महियसेसकम्मो सासयसोक्सं सिवं पत्तो ॥३०॥

#### ॥ नाविकनन्दाख्यानकं समाप्तम् ॥७४॥

# इदानीं चंडहडाख्यानकमाख्यायते। तचेदम्-

अत्थि विसेसयनामो बहुसरसीरसियगोवयसमूहो । विंझो व्य समयसंगयकरकिरसयसंगओ गामो ॥१॥ अह तिम्म चेव गामिम्म दुम्मई वसइ किरसगो एगो । नामेणं चंडहडो भंडणवसणो सहावेण ॥२॥ अह अन्नया य सरयिम्म सस्ससंपित्तवन्नणिज्यम्म । फिल्यिम्म तस्स खेत्तिम्म कहिव सुन्नम्मि एगिम्म ॥३॥ गामबइह्मा कस्सिव य संतिया किल कुओ वि हु पविद्वा । तेहि वि छुहाकिलंतेहिं भिक्खयं बहुविहं धन्नं ॥४॥ दट्ठूण तयं पर्याए कोहणो पेच्छिउं च ते वसहे । पाहाण-कट्ठ-जट्टीहिं निह्यं हणियमारद्धो ॥४॥ भंजइ तेसि विसाणे केसिप खुरे मुहाइ केसिप । रुहिरपवाहव्यावियसव्यंगे मुयइ न तहा वि ॥६॥ कोहवसट्टो गलियं पि निवसणं मुणइ नेय तयवत्थो । विम्हरियप्पा वसहे पहरंतो सो गओ गामं ॥७॥ ले।एणं सिक्खविओ भो भो । किं कथिमेहिं तुह पावं ? । जं पहणिस निस्संको निक्करणो मुक्कमज्जाओ ॥=॥

१. वाराणसीए रं०।

तुममेएिंस सामी मग्गसु खाइं निएसु ववहारं । मुंचसु इमे वगए गोरूवे निव्विवेए य ॥९॥ मुढो किमेवमेत्तियमप्पाणं नग्गयं ति नो नियसि ? । भणइ य नग्गमिमेसिं, सामी काहं न संदेहो ॥१०॥ एवं सिक्खविओ वि हु कोहंघो जाव चेयइ न किं पि । तावाऽऽरिक्खियपुरिसेहिं बंधिउ गाढबंघेहिं ॥११॥ कारागिहम्मि खित्तो धरिउं कइवयदिणाणि सेहेउं । हरिउं गिहसव्वस्सं मुक्को काउं जहाजाओ ॥१२॥

#### ॥ चण्डभडाख्यानकं समाप्तम् ॥७६॥

# उक्तं चण्डभडास्यानकम् । अधुना चित्रसम्भूता[स्यानक]मास्यायते । तखेदम्-

साकेयनयरनायगचंडवर्डिसयसुओ गुरुसमीवे । पञ्चइओ मुणिचंदो अडवीए सत्थपरिभट्टो ॥१॥ दिहो गोवालयदारएहिं पिंडजिंगाओं य सो चउहिं । पिंडबोहिकण धम्मे सब्वे पव्वाविया तेण ॥२॥ पार्लित समणधम्मं नवरं तेसि चउण्ह मज्झिम्म । दो जाईमयमहमं कुणंति मणयं तओ मरिउं ॥३॥ उववन्ना सुरलोए भोत्तुणं तत्थ अमरसोक्खाइं । संचिणियनीयगोया चइउं वाणारसिपुरीए ॥४॥ रज्ञे रत्रो संस्रस्स तस्से मायंगभूयदित्रस्स । उववन्ना पुत्तत्तेण नामओ चित्त-संभूया ॥५॥ ते दो वि रूववंता दोन्नि वि मेहागुणेण संजुत्ता । दोन्नि वि कलाण जोगा संजाया अट्टवारिसिया ॥६॥ एत्तो य नमुइसचिवेण किंपि अंतेउरम्मि अवरद्धं । तो पच्छन्नो मारेउमप्पिओ तेसि जणयस्स ॥७॥ चिंतियमिमिणा जइ कहवि मह सुए एस गाहइ कलाओ । तो गोवेउं रक्खेमि चिंतिउं पुच्छिओ एसो ॥८॥ तेण वि तं पडिवन्नं सव्वं पि हु मरणभीयहियएणं । भूमीहरयम्मि ठिओ पाढइ ते दो वि तस्स सुए ॥९॥ मायंगी वि हु किन्नं सब्वं पि हु भोयणाइयं कुणइ । तो तीए वि समं सो तहेव लग्गो अकज्जन्मि ॥१०॥ वसणं पत्तो वि हु तीए सह कहं सो अकज्जमायरइ ? । धिसि धिसि ! एयस्स अकज्जकारिया नयणहयगस्स ॥११॥ इय विनिडियं पि विनिडंड विग्गोवंड खुळु विगोवियं पि जणं । मारेड मारियं पि हु एस अणज्जो जओ भणियं ॥१२॥ कुराः काणः खञ्जः श्रवणरहितः पुच्छविकरुः, क्षुधाक्षामो दीनः पिठरककपारार्पितगरुः । वणैः पूयक्तिकैः कृमिकुलचितैराचिततनुः, शुनीमभ्येति श्वा हतमपि निहन्त्येव मदनः ॥१३॥ मायंगेणमिमं पुण पच्छन्नं पि हु वियाणियं कह वि । नज्जइ चोरियरियं गोविज्जंतं पि जेणुत्तं ॥१४॥ चंदकला-छुरमट्टी-चोरियरमियाइं राइणो मंतो । सुद्वुवि गोविज्ञंतं चउदियहे पायडं होइ ॥१५॥ चितियमिमिणा संपद्म पाविममं सव्वहा वि मारिस्सं । पत्थावं लहिङ्गणं गुरु त्ति काउं पुण सुएहिं ॥१६॥ नीसारिङण मुक्को गंतुं हत्थिणपुरम्मि अन्नाओ । जाओ पहाणमंती सणंकुमारस्स चिक्कस्स ॥१०॥ ते वि हु मायंगसुया जोव्वण-लायन्न-रूवसंपन्ना । जाया कलास कुसला गीयकलाए विसेसेणं ॥१८॥ अह अन्नया य पत्ते उम्मायकरे वसंतसमयम्मि । अंदोलयकीलासं विलासिलीयम्मि कीलंते ॥१९॥ विविहास चचरीयुं गायंतीस [''''] नायरजणेणं । तेसि मायंगाणं नीहरिया चचरी तइया ॥२०॥ गायंति गीर्यानउणा तीए मज्भास्मि चित्त-संभूया । नायरयचचरीओ तेसि गीएण भग्गाओ ॥२१॥ मायंगचचरीए मिलियाओ गीयपरवसमणाओ । मोत्तुं छिप्पमिछिप्पं जायं असमंजसं सव्वं ॥२२॥ नाऊण वइयरिममं पहाणपुरिसेहिं गंतु विन्नत्तं । रन्नो जह देव ! इमे मायंगा तुज्भ गायंति ॥२३॥ जत्थ तर्हि सन्वो वि हु हरिणजुवाणो न्व गोरिगीएणं । अक्सितमणो न मुणइ कज्जमकज्जं नयरिलोओ ॥२४॥ तं सोउं नरवडणा गायंता वारिया समायंगा । रयणीए पच्छन्नं सुणंति ते चचरीगीयं ॥२५॥ निसुणंताणं तेसिं बला वि गन्वेण निमायं गीयं । सुणिऊण सियालाण व सिद्दयमुन्नाइयद्धणियं ॥२६॥ तं नाऊणं रत्ना निययाणाइक्समाओ रुद्रेणं । नियविसयाओ निज्वासिऊण ते दो वि पम्मुका ॥२७॥

१. श्रिकेशस्म रं०।

चितियमिमेहिं तह्या अहिमाणाओ मणे सनिव्वेयं । धिसि धिसि ! अम्हाणमिमो कठाकठावाहगुणनियरो ॥२८॥ तथा हि—

रूवं सोहमगुणो पियभासित्तं कळासु कुसळतं । जाईए दोसेणऽम्ह निष्फळं कासकुसुमं व ॥२९॥ ता दुक्कियहणणत्थं कुणिमो किंपि हु सुहं तवच्चरणं । जम्मे वि जेण एवं न भवामो परिभवट्ठाणं ॥३०॥ इय वेरगगगएहिं अइसयनाणी मुणी जहा दिट्ठो । तेण जहा दिन्नवया कट्ठाणुट्ठाणतवनिरया ॥३१॥ दिट्ठा य नमुद्रणा जह विहियं संभूड्णा जह नियाणं । जह पत्ता सुरलोयं चुया तओ माणुसा जाया ॥३२॥ तह सव्वं समयाओ विन्नेयं वित्थरेण विउसेहिं । इह गंथगउरवभया न सम्ममुत्तं जमम्हेहिं ॥३३॥

## ॥ चित्र-सम्भूतास्यानकं समाप्तम् ॥७७॥

## अधुना मायादित्यकथानकमुच्यते । तचेदम्-

रेहइ जो बहुगोउलसयसंकुलभूरिगामनिवहेहि । गामा सारयससहरवलक्खदेवउलवंद्रेहि ॥१॥ देवउलाइं वि निम्मलजलभररमणीयसरवरसएहिं । रेहंति सरवराइं वियसियसयकमलसंडेहिं ॥२॥ कमलवणाइं वि मयरंदल्द्भपरिभमिरभमरिनयरेहिं । भमरा वि हु सुइसुहयरसमहुरझंकाररावेहिं ॥३॥ मह्यरझंकारा वि हु सया वि सवणेकरसियकुसलेहिं। सोयारा वि हु रेहंति जत्थ गंधिव्यकलाहिं ॥४॥ एवं परंपराए गुणाण को लहइ तस्स पज्जन्तं । तियसालयसंकासो सो कासी जणवओ अत्थि ॥५॥ तम्मि य पासजिणेसरपयपउमपवित्तियावणिविभागा । निस्तेसनयरिग्णगामधाम वाणारसी नयरी ॥६॥ तीसे समीववत्ती सालिगामो समिथ थिमियजणो । तिम य गंगाइची निवसइ की डुंबिओ एगो ॥७॥ सो उण कुकम्मवसओ धणवइपरिपूरियम्मि गामिम्म । दारिद्वभरक्कंतो कुकम्मिनरओ सया वसइ ॥८॥ नियतणुरूवविडंबियमयरद्धयमाणवाण मज्भाम्मि । सो चिय कुरूवयाए दिहो दिहीए देइ दुहं ॥९॥ पुट्याभासि-पियंवय-कन्नामयवयणभासणस्याणं । सो चेवेगो उठ्वेयकारओ नवरि भासंतो ॥१०॥ सरलेसु वि मायावी किवणो चाईण मज्भत्यारिम्म । सुकयन्नुण कयग्वो विबुहाणं मुक्खसेहरओ ॥११॥ मुद्धजणवंचणरओ मायाए चेव कुणइ ववहारं । तत्तो जणेण विहियं मायाइचो ति से नामं ॥१२॥ अह तम्मि चेव गामे दिक्खन्नमहोयही महिमनिलओ । सरलसहावो सज्जगसिरोमणी साहुसिरतिलओ ॥१३॥ वसहाहिट्टियदेहो अगतणयाहियमओऽभिहाणेण । थाणु त्ति विस्तुओ[ ..... ]संकरो अत्थि थाणु व्व ॥१४॥ जल-जलगाण व छाया-ऽऽयवाण वरमणि-वराडियाणं व । राहु-ससीण व तेसि अमय-विसाणं व सुहिभावो ॥१५॥ संजाओ कहिव हु पुक्वजम्मअब्भत्थनेहरायाण । वारंतस्स वि लोयस्स सुद्ध-कलुसियमणाण परं ॥१६॥ अह अन्नया य नियसच्छयाए कलिएण थाणुणा भणिओ । मायाइचो मित्तोऽकलुसियचित्तेण कलुसमणो ॥१७॥ पुरिसत्थवज्जिएणं जाएण वि को गुणो मणूसेणं ? । चिंचापुरिसेण व मित्त ! महियामयनरेणऽहवा ॥१८॥ धम्मत्थो तावऽम्हाण नत्थि सुहभावणाए रहियाणं । कामत्थो वि हु धणवज्जियाण दूरेण दहियाणं ॥१९॥ अत्थोवज्ञणकज्ञे जुत्तो तावुज्जमो जमत्थेण । रहियाण माणवाणं निरत्थओ गुणकठावो वि ॥२०॥

जओ भणियं—

किंच---

जाई रूवं विज्ञा तिन्नि वि निवडंतु गिरिगुहाविवरे । अत्थो चिय परिवट्टउ जेण गुणा पायडा हुंति ॥२१॥

अणहुंता वि हु हुंतीए हुंति हुंता वि जंति जंतीए। ओ! जीए समं नीसेसगुणगणा जयउ सा रुच्छी ॥२२॥ अवरं च दिवणरहियस्स मित्त ! धम्मप्पियस्स वि गिहिस्स । इहलोय-पारलोइयिक्तिरियाओ गलंति सयलाओ ॥२३॥ इय मित्तवयणमायित्रकण मायापवंचमइनिउणो। जंपइ मायाइचो पहिसयवयणो कुडिलहियओ। ॥२४॥ जइ एवं ता चल्लसु जामो वाणारसीए नयरीए। तीए वि हु धणयसमाणविहवनागरयगेहेसु ॥२५॥

सत्ताणि स्वणामो कणय-रयणऽलंकार भूसिए कन्ने । तोडेमो विणयवहूण दिवणगंठीओ छिंदेमो ॥२६॥ काहामो बंदिगहं पभूयविहवाण विणयिनवहाणं । एवंविहमवरं पि हु तत्थऽत्थकए किरस्सामो ॥२७॥ एवं जत्तपराणं साहससिहयाण बुद्धिमंताणं । एस वराओ अत्थो कित्त्यमेत्तो किलऽम्हाणं ? ॥२८॥ एवं सोउं मयसमयमत्तकरिदंतधिट्टियतरु व्व । करपञ्चवे धुणंतो, तिहं पिहिन्तो य सवणजुयं ॥२९॥ मा मित्त ! वयणमेरिसमणंतभवभमणकारणमसुद्धं । हियए वि धरसु सज्जण !, किमंग पुण वयण-किरियासु ? ॥३०॥ जेण परस्स विरूवं, जायइ परलोगबाहगं जं वा । तहारेणं जं होइ वंछियं तेण न हु कज्जं ॥३१॥

#### भणियं च-

अकृत्वा परसन्तापमगत्वा खलसङ्गतिम् । अनुतसृज्य सतां मार्गे, यत् स्वरूपमपि तद् बहु ॥३२॥ ता अवरे वि उवाया अणेगरूवा धणज्जणे संति । तेहिं वि जायह वित्तं पुत्रसहायाणे पुरिसाणं ॥३३॥ ते उण वाणिज्जकला किसिकम्मं गरुयराइणो सेवा । धाउव्याओ वरदेवयाए आराहणाकरणं ॥३४॥ जलनिहितरणं पसुपालवित्तिया गिरिगुहापवेसो य । ईसरगिहकम्मकरत्तमप्पणो विणयकरणेणं ॥३४॥ एमाइअणेगविहं अत्थोवज्जणकए अणुट्राणं । ता किं भवओ भणिएण निदिएणं सैयाणाण ? ॥३६॥ तो भणइ तस्स मित्तो. हासेणं मित्त ! जंपियमिमं ति । न उणो मरणा वि अकज्जमेरिसं अहमणुद्धिस्सं ॥३७॥ अत्थोवज्जणहेउं तत्तो दोन्नि वि गया पहुद्राणे । तत्थ अणेगोवाएहिं विद्ववियं तेहि पउरधणं ॥३८॥ जा गणियं ता जाया, पंचसहस्सा सुवन्नजायस्स । पत्तेयं पत्तेयं दोन्हं पि हु द्व्वसंखाए ॥३९॥ चितियमिमेहिं दव्वं कायिकलेसेण जायमम्हाणं । अन्नत्थ देसियाणं परं किमेएण ? भणियं च ॥४०॥ किं तीए सिरीए पीवराए ? जा होइ अन्नदेसम्मि । जा य न मित्तेहिं समं जं च अमित्ता न पेच्छंति ॥४१॥ ता गच्छामो संपद्व नियदेसे तत्थ धम्मियजणाणं । नियसयणाण जहिच्छं नियलच्छि संपयच्छामो ॥४२॥ परमेयं चोरिभया निञ्वाहेउं न तीरइ सुबन्नं । ता विणिवट्टिय लेमो महम्घरयणाणि एएण ॥४३॥ ताणि सहं संगोविय मग्गे निज्जंति चितिक्रणेवं । किणियाणि सक्त्रेणं सहस्समुद्धाणि रयणाणि ॥४४॥ तत्तो य मल्णिजरचीवरस्स गंठीए बंधिउं ताणि । सुमुहत्तम्म पयट्टा गंतुं कप्पडियवेसेण ॥४५॥ मग्गे गच्छंतेणं मायाइचेण चिंतियमणिट्टं । वंचेऊणं थाणुं गिण्हामि समगगरयणाणि ॥४६॥ तो कवडेणं भणियं भो ! भिक्खाभोयणेण एएण । पञ्चहिया पइदियहं मित्त ! वयं मगगपरिसंता ॥४७॥ मुक्खत्तणेण अहयं काउं कयविक्रयं न याणामि । ता आगच्छस् किणिकण कि पि तं मंडयाईयं ॥४८॥ परमेत्थ नयरमज्झे न नज्जए केरिसो वि ववहारो ? । तो रयणकप्पडमिमं मह पासे मेल्लिउं जाहि ॥४८॥ तत्तो वंचणमङ्गा नयतरुकरिणाः कयसिरमणिणा । निद्दयवणिणा तेणं जं विहियं तं निसामेह ॥५०॥ तारिसयमल्णिचीवरगंठिद्गे बंधिऊण पाहाणे । किर एयमप्पिउं गिण्हिऊण सेसं पलाइस्सं ॥५१॥ तो आगए तमप्पिय जामि अहं गोरसाइकज्जम्मि । तं परिवालस एत्थेव निगगए तम्मि इय भणिउं ॥५२॥ एसाऽऽगच्छइ मित्तो इय बहुहा खिज्जिऊण थाणुवणी । गेहाभिमुहो चिलओ सविसाओ मित्तवसणेण ॥४३॥ हा मित्त ! सहय ! तं कत्थ दीससे ? किं न देसि पडिवयणं ? । कत्थ गओ सि महायस ! संपई मोत्तं ममेगागीं ॥५४॥ जइ जीवंतो एही मह मित्तो ता इमं धणं तस्स । अह नो एही तम्माणुसाण गेहे समप्पिस्सं ।।५५॥ एवं थाण वश्चइ मायाइस्रो वि द्रदेसिन्म । <sup>3</sup>गंतुं जाव निरूवइ पेच्छइ तावुवलगंठिदगं ॥४६॥ तत्तो झरइ पलवइ कुट्टइ वच्छस्थलं मलइ हत्ये । दीहरनीसासे मुयइ दुम्मणो रुयइ चिंतइ य ॥५७॥ जो अन्नस्स विरूपं चितई तेणेव दुगुणतरगेण । सो हम्मइ कंडेण व पच्चिष्फिडिएण न हु भंती ॥४८॥ भमडंतो महिवलयं भिक्खाभोई किलिट्टपरिणामो । मिलिओ मायाइची कइया वि हु थाणुणो मग्गे ।।५९।।

१. ०ण संताणं रं । २. सकर्णानाम् । ३. गंत् खं ।

तो उक्कंठियहियओ कंठिम विलिगाउं परुश्तो सो । हा मित्त ! मज्भा बल्लह ! कत्थ ठिओ एत्तियं कालं ? ॥६०॥ किं वा सह-दहजायं, मह विरहे विसहियं तए मित्त ! ? । इय पुट्टो मायाए मायाइच्छो पयंपेइ ॥६१॥ अख्यि तह रयणदसगं समप्पिउं पश्यिओ अहं तहया । गोरसकज्जे तत्तो कम्मि वि गेहे पविद्वो हं ॥६२॥ चोरो ति भणिय गहिओ आरिक्खयसंतिएहिं पुरिसेहिं । पिक्खितो गोत्तीए सुदुक्खिओ जाव चिट्ठामि ॥६३॥ भोयाक्णात्थमेगा ताबाऽऽया मज्म मज्मिमा जुवई । तीए फहियं तं देवयाए गहिओ बलिनिमित्तं ॥६४॥ घरमञ्ज्ञवाउलाणं जह कह वि विणिमाओ तओ लट्टं । तो हं भीओ लहिक्गमंतरं कह वि नीसरिओ ॥६५॥ इय नियवइयरजायं तुमए जं पुच्छियं तयं कहियं । सह-दहकहणाओ अहं जाओ सहिओ जओ भणियं ॥६६॥ मित्तेहिं जाव न सुयं सहं व दक्खं व जीवलोयिम्म । सुयणाण हिययलमां तावऽच्छइ नद्धसल्लं व ॥६७॥ एवं वचंताणं अडवी निम्माणुसा समणुपत्ता । तत्तो छुहाऋलंतो मायाइचं भणइ थाणु ॥६८॥ गिण्हस रयणाणि इमाणि मित्त! मह परवसस्स पिडिहित । तो तेण हरिसिएणं घेत्रणं चितियं एयं ॥६९॥ पुणरिव वंचेमि इमं हत्थे चिडियाणि मज्म रयणाणि । इय कलुसिएग दिट्टो तगळको कूवओ तत्तो ॥७०॥ अवहत्थिय चिरपरिचयमवगित्रय[निय]कुछकमायारं । परिहरिउं पुरिसञ्वयमंगीकाउं नरयवडणं ॥७१॥ उज्ज्ञिय नियमज्जार्ये विस्सरिउं सहिसिणेहसन्भावं । परिचइउं सदयत्तं दरीकाऊण लोयठिइं ॥७२॥ पक्खितो पिसणत्तणमवलंबिय तेणमंथकवरिम । सरलसहावो मित्तो कयग्वनिक्किवसिरं।मणिणा ॥०३॥ तत्थ वि पडिओ चितइ पिक्सित्तो केण कुवमज्झिम्म ? । न मुणइ सरलत्तणओ थाणू जह मित्तकम्मिममं ॥७४॥ जावुप्पहेण चिलओ इयरो ता हण हण ति भणिरेहिं । भिल्लेहिं बंधिऊगं मुक्को घेत्त्ण रयणाणि ॥७५॥ अणुभव दुन्नयतरुणो कुसुमं रे जीव ! फलमिओ नरओ । इय भावितो चिद्रह कुडंगिमज्महिम पिक्खितो ॥७६॥ एत्तो सेणावडणा भणिया भिन्ना तिसाभिभूएण । भो भो ! जोयह नीरं ते वि भमंता गया तत्थ ॥७७॥ जत्थऽच्छइ सो थाणू तणछन्ने कूवयम्मि पक्सितो । नीरं जाव निहालंति ताव निसुणंति नरसद्दं ॥७८॥ भो भो ! मं पहियनरं नरयसमाओ तमंधकूव।अो। उत्तारह केणावि हु पक्सित्तं करिय कारुन्नं ॥७६॥ तेहिं वि सेणावइणो कहिऊणं कड्डिओ निउत्तेहिं । पृष्टेण जहावृत्तं कहियं तेसिं नियं चरियं ॥८०॥ भो भो ! एस वराओ पिक्खत्तो तेण कुवए नूणं । रयणाणि दंसिऊगं सब्वं पि विणिन्छियं तेहिं ॥<१॥ तेण वि ममांतेणं दिद्वो मित्तो कुडंगमज्झिमा । नीसारिकण तत्तो ममो गंतुं पयद्वा ते ॥८२॥ वचंता य कमेणं पत्ता पचंतगाममेगमिमे । तत्तो विचित्तयाए कम्माणमचितसत्तीए ॥८३॥ जाओ सहपरिणामो मायाइचस्स एत्थ पत्थावे । चिंतियिमिमिणा मह चेट्टियस्स धिद्धी ! विरूयस्स ॥८४॥ ता केण पयारेणं मह सुद्धी होज्ज पावमलिणस्स ?। इय चिंतिज्ञण पुट्टा गामकुलीणा विसुद्धिकए ॥८५॥ तेहिं वि केण वि कि पि हु पावविसुद्धीए कारणं भिणयं । जावंते सव्वेहिं वि गंगान्हाणं समाइहं ॥८६॥ तो तत्थ पट्टिएणं दिद्रो सिरिधम्मनंदणो सूरी । धम्मं वागरमाणो भव्वाणं पावसुद्धिकए ॥८७॥ तत्तो सो वि हु पुच्छइ पच्छायावेण दूमिओ भयवं ! । मह मित्तवंचणऽज्ञियपावविछुत्तस्स किं ताणं ? ॥८८॥ पुव्विल्लगामगामीणएहिं मह मेत्तदोहमलिणस्स । जल-जलण-तित्थण्हाणाइएहिं किल दंसिया सुद्धी ॥८९॥ मुणिनाहो वि पयंपइ इमेहि पुणरुत्तपावजणएहिं । भद्दय ! न भवइ ताणं धुवमन्नाणियबहुमएहिं ॥९०॥ अइकूररायकेसरिकरालमुहकुहरमज्झवडियाणं । कत्तो ताणं ताणं मोत्तूणाऽऽणं जिणिदाणं ? ॥११॥ उच्भडदोसमहागयजगडियगरुयाभिमाणविहवाण । ऋतो ताणं ताणं मोत्तूणाऽऽणं जिणिदाणं ? ॥१२॥ पजलियकोहहुयासणजालावलिङञ्क्रमाणहिययाणं । कत्तो ताणं ताणं मोत्तृणाऽऽणं जिणिदाणं ? ॥९३॥ माणमहागुरुपञ्चयचंपियनिम्मलविवेयगत्ताणं । कत्तो ताणं ताणं मोत्तूणाऽऽणं जिणिदाणं ? ॥१४॥ मायादुरुभुयंगीविसवेयविकुत्तसुद्धबोहाणं । कत्तो ताणं ताणं मोत्तूणाऽऽणं जिणिदाणं ? ॥१५॥

तिहुयणजगडणसंपत्तमहिमगुणेलोहरायवसगाण । कत्तो ताणं वाणं मोत्तूणाऽऽणं जिणिदाणं ? ॥९६॥ भुवणत्तयसंतावयमच्चुमहारायवयणपत्ताणं । कत्तो ताणं ताणं.मोत्तूणाऽऽणं जिणिदाणं ? ॥९७॥ इय सोऊणं सम्मं मायाइच्चो पवन्नजिणधम्मो । आलोइऊण मायामहल्लसल्लं गओ सम्मं ॥९८॥

## ॥ मायादित्यास्यानकं समाप्तम् ॥७८॥

## इदानीं लोभनन्यास्यानकमुच्यते । तद्यथा-

नयरिम वसंतउरे जियारिनामो नरेसरो आसि । तेणऽन्नया सरोवरमेगं कारावियं तत्थ ॥१॥ तिम्म उ सिणज्ञमाणे कणयकुसा निग्गया मिउपिणद्धा । निवपच्छन्नं दिना उद्वेहिं लोहनंदिस्स ॥२॥ विन्नायसरूवेण वि लोहऽग्गलिएण लोहमुल्लेण । गिहिज्ण तेण भिणयं अवरे वि य मज्झ दायव्वा ॥३॥ ते वि अणुवासरं पि हु तस्स पयच्छंति अन्नया स वणी । नीओ बिल्चंडाए मित्तेणं अन्नगामिम ॥४॥ गच्छंतेणं तेणं पयंपिओ नियसुओ जहा वच्छ ! । लोहकुसा दिवणणं बहुएण वि संगहेयव्वा ॥४॥ ते आगया महम्वत्तेणं कुविएण सेहितणएण । ताणेगो उल्लालिय खित्तो अन्नायतत्तेण ॥६॥ पाहाणे अव्भिट्टो विघट्टिया मिट्टिया तओ तस्स । दिट्टो य दित्तकंचणविणिम्मिओ रायपुरिसेहिं ॥७॥ भिणयं च तेहिं चोरा विणयाणं दिति रायदिवणिमणं । तो बंधिकण खित्ता रायपुरो पुच्छिया तेण ॥८॥ इद्दिम कस्स कस्स य दिन्नमिणं ? ते भणंति नऽन्नस्स । मोत्तूण लोहनंदिं सामि ! समगं पि तुह दिवणं ॥१॥ पढमं पि हु जिणदासस्स दंसियं तेण गिण्हयं नेय । तो वाहरिय स पुट्टो निवेण किं न हु तए गहियं ? ॥१०॥ तेणुत्तं सामि ! सया वयाणि मह संति ताणमेगयरं । भज्जइ गिण्हउजंतो तेण इमं देव ! नो गहियं ॥११॥ तो तुट्टेण नरिदेण पूइउं सो विसज्जिओ गेहे । लूसियमसेसगं पि हु गेहं पुण लोहनंदिस्स ॥१२॥ आणत्ता तग्गहणाय नियभडा भिउडिभागुरिनडाला । तेण वि आगच्छंतेण जाणिओ एस वृत्तंतो ॥१३॥ खिन्नं च कुढारेणं चरणजुयं एवमुल्लवंतेण । एएहिं पाविओऽहं अइघोरं आवइं एवं ॥१४॥ सुहडेहिं तह वि एसो नीओ कुद्धेहिं रायपयपुरओ । तेणावि मारिओ सो दुम्मरणेणं विडंबेउं ॥१५॥

#### ॥ लोभनन्दास्यानकं समाप्तम् ॥७६॥

#### इवानी नकुलवणिज्याख्यानकमुच्यते—

उज्जेणीए पुरीए सहोयरा दोन्नि आसि विणयसुया । सिवसिवभइऽभिहाणा दुरंतदोगच्चसंतत्ता ॥१॥ दोन्नि वि दिविणोवज्जणकउजिम्म गया सुरहिवसयिम्म । दुक्लोविज्जयदिवणं नउले काउं पिडिनियत्ता ॥२॥ ज्रह्या जेष्टसयासिम्म नउलगो सो विचित्तए तह्या । हिण्जिण किण्हुं सन्वमेव गिण्हामि दिविणमिमं ॥३॥ सिवभइस्स वि जायइ चिंता एसेव नउलसिहयस्स । इय बुद्धिजुया नियनयरिपरिसरे दो वि संपत्ता ॥४॥ गंधवईए नईए दहिम्म पिरिभमिरमयर-तिमिनियरे । पयसोहणं कुणंतेण चिंतियं तयणु जेहेण ॥५॥ अत्थो धुवं अणत्थो जेण महामोहिवसिवमुदेण । पाणिपयस्स वि मए विचित्तयं बंधुणो हणणं ॥६॥ ता अलमिमिणा नियजणविणासकरणेण पावस्ववेण । इय चिंतिज्ञण नीरिम्म निवलओ खित्तओ तेण ॥७॥ भिणयं तओ कणिहेण हा ! किमेयं तए कयं भाय ! ? । तेणुत्तमस्स दोसा मारिउमिच्छामि तं सहसा ॥८॥ तेणेस मए खित्तो दहिम्म तं निसुणिउं भणइ लहुओ । तुह मारणिम्म मज्झ वि आसि इमा लोभओ चिंता ॥१॥ ता बंधव ! सुद्धु कयं जमेस खितो तरंगिणीनीरे । इय भिणय हिट्टहियया नियगेहे दो वि संपत्ता ॥१०॥ तच्चरणसोयणाई काउं जणणीए तेसि लहुभइणी । मच्छाणमाणणत्थं ताण कए पेसिया हृहे ॥११॥ एत्तो य निवलओ सो गिलिओ तिमिणा छुहाकिलंतेण । तत्तो य जालिएणं स मच्छओ गिण्हिओ तत्थ ॥१२॥

१. गुणमोहराय -सं० रं०।

#### आस्यानकमणिकोशे

नीओ उ विविणमञ्झे कीओ भवियव्वयाए सो तीए । वंजणनिमित्तमेईए छिंदिओ मंदिरे गंतुं ॥१३॥ दिहो य नउलओ तयणु झत्ति मुक्को नियम्मि उच्छंगे । पच्छायंती तं पेच्छिऊण जणणीए सा पुहा ॥१४॥ कि पच्छायस वच्छे ! ? न किंपि इय तीए जंपिए जणणी । निस्तंकियकरणत्थं तीए समीवन्मि संपत्ता ॥१५॥ मम्मद्राणे चुरुहेत्तएण सहस त्ति तीए हणिया सा । तं निवडंति दृहू ण दो वि तप्पासमल्लीणा ॥१६॥ ते दहुणं भयकंपिराए तीए सयासओ पडिओ । सो निवलओ तओ तेहिं चितियं हा ! स एवेसो ॥१७॥ तो दो वि विसन्नमणा भणंति जं दूरमेव परिहरियं । तं पुरओ चिय जायं अहह ! महापावपरिणामो ॥१८॥ लोहितिमिरंधनयणा जीवा सयणं पि सत्तुठाणिमा । पेच्छंति जओ एईए मारिया निययजणणी वि ॥१६॥ ता एयारिससंतावकारयं परिहरित्तु गिहिवासं । इह-परभवहियकरणं तवचरणं किंपि काहामो ॥२०॥ इय जंपिज्ज्ण काउं मयकिच्चमसेसयं पि जणणीए । भइणीए तयं दाउं दविणं तो दो वि गंतुणं ॥२१॥ सुरिथयसुरिसमीवे पव्वइया चरियचारुतवचरणा । परिपालियसामन्ना दोन्नि वि सुगई समणुपत्ता ॥२२॥

#### ॥ नकुलवण्यास्यानकं समाप्तम् ॥ ८०॥

रागाइदोसवसओ पत्ताणि जहा इमाणि दुहवसणं। तह अन्नो वि ह पावइ ता एयविणिग्गहं कुणह ॥१॥ हे धार्मिकाः ! प्रशमसम्भृतिमुक्तिवश्यान् , रागादिशत्र्विसरान् कुरुत प्रयत्नात् । एते हि धर्मपथवर्तिनमप्यकस्मादन्मार्गमङ्गिनवहं नितरां नयन्ति ॥२॥

॥ इति श्रीमवाम्रदेवसुरिविरचितवृत्तावार्यानकमणिकोशे रागाद्यनर्थपरम्परावर्णनश्चतुर्विशतितमोऽधिकारः समाप्तः ॥२४॥



# ्रें [ २५. चान्तिगुणवर्णनाधिकारः ]

रागादिरिपवोऽनर्थजनकत्वेन जेतव्या इत्यभिहितम् । साम्प्रतमुपलक्षणद्वारेण क्रोधरिपुजयलक्षणां क्षान्तिमाह—

# स-परोभयगुणहेऊ खंती ता तं क्रणेज्ज इह नाया। खुइम्रुणि-नंदिसेणा तह सीसो चंडरुइस्स ॥३३॥

अस्या व्याख्या—'स्व-परोभयेषाम्' आत्म-परोभयस्वरूपाणां 'गुणहेतुः' गुणकारणं 'क्षान्तिः' क्षमा । 'तत्' तस्मात् कारणात 'तां' क्षान्ति 'कुर्याद' विदध्यात् । 'इह' अस्मिन्नर्थे 'नाय' ति ज्ञातानि क्षुल्लन्तुम्नि-नन्दिषेणी, 'तथा' तेनैव प्रकारेण 'शिष्यः' विनेयः 'चण्डरुद्रस्य' चण्डरुद्राभिधानसूरेः इत्यक्षरार्थः । भावार्थोऽपि प्राक् प्रतिपादिताख्यानकेभ्यो ज्ञेयः ॥३३॥

# जह एयाणं खंती सपरोभयगुणपसाहिया जाया। अन्नस्स वि तह जायइ ता तीए जयह जहसत्ती ॥३४॥

क्षान्त्या सदैव मनुजाः सुरपूजनीयाः, क्षान्त्या भवन्ति भविनो भुवि माननीयाः। क्षान्त्या वसन्ति सुरसद्मसु शर्मभाजः, क्षान्त्या त्रजन्ति शिवतामिति तां कुरुध्वम् ॥१॥ ॥ इति श्रीमदाम्रदेवस्रिविरचितवृत्तावारूयानकमणिकोशे ज्ञान्तिगुणवर्णनः पत्रविशतितमोऽधिकारः समाप्त ॥२४॥



# [ २६. जीवदयागुणवर्णनाधिकारः ]

गुणहेतुः क्षान्तिरभिहिता । इमां च जीवदयावानेव प्रायो विधत्ते इत्यतो जीवदयागुणवत्तामाह--

## दीहाउयाइहेऊ जीवदया इह परे य सुद्रहेऊ। सङ्गुसुओ गुणमझ्या मेहो दामन्त्रगो नायं॥३५॥

अस्या व्याख्या—'दीहाउयाइहेउ' ति भावप्रधानत्वाद् निर्देशस्य दीर्घायुष्कत्वादिहेतुः दीर्घायुष्कत्वं—चिरजीवित्वं आदि-र्येषां नीरोगत्वादीनां गुणानां ते तथोक्ताः तेषां हेतुः—कारणं 'जीवदया' प्राणिदया 'इह' अस्मिन्नेव लोके 'परे च' परलोके च 'सुखहेतुः' सौख्यिनिमित्तं भवतीति शेषः । दृष्टान्तानाह—'सङ्कृपुओ' ति गृहीताणुन्नतः परकूलसूपकारहस्तविक्रीतः श्रावकसुतः 'गुणमती च' श्रेष्ठिसुता 'मेघश्च' श्रेणिकराजसुतः 'दामन्नकश्च' मत्स्यवन्धकजीवः 'नायं' ति प्रत्येकं योजनीयम् इत्यक्षरार्थः ॥३५॥ भावार्थस्त्वाख्या-नकगम्यः । तानि चामूनि—

धन्नउरम्गामे माणिभहसेट्टिस्स धम्मरुइ पुत्तो । सम्ममणुव्वय-गुणवयधारी सम्मत्तिथरिनत्तो ॥१॥ जिणचल्याकमलभसलो निच्चं गुरुपायप्यणे सत्तो । कह्या वि सह वयंसेहिं निगाओ गामबहिभागे ॥२॥ पत्तो य तकरेहिं नीओ नयरीए सो अवंतीए । दिन्नो दविणेण नरिंदसूवगारस्स तो तेण ॥३॥ नीओ रसवइसालाए पभणिओ लावयाण हणणहा । रे ! ऊसासस्य एए वंजणकज्जे नरिंदस्स ॥४॥ सो पाणिवहाईणं विरओ करुणापवन्नहियओ य । तो तेण पासयाओ छोडेउं लावया मुका ॥५॥ दिहो य सुवकारेण जंपिओ कि तए इमे मुका ? सो भणइ तुज्झ वयणं मए कयं किमिह पुच्छाए ? ॥६॥ आविल्डिणं कंधरमिमेसि मोक्खं विहेस बीयदिणे । इय सिक्खविउं तेणं समप्पिया तित्तिरा तस्स ॥७॥ बीयदिणे वि हु तेणं वंकं काउमा कंधरं निययं । उप्पाडेउं मुका उड्डेउमां गया सब्वे ॥८॥ तइयदिणे गाढयरं निच्बुद्धिय ! मंसभक्ख०निमित्तं । मारसु एए इय भणियमप्पिया लावया तस्स ॥९॥ जड़ एवं ता सिट्राण निंदियं नरयकारणं घोरं । पाणचए वि नाहं करेमि एयारिसं पावं ॥१०॥ तत्तो य सूयकारेण आसुरुत्तेण ताडिओ बाढं। धम्मरुई धम्मरुई तह वि न मन्नेड तब्वयणं ॥११॥ तो पुणरिव निट्द्रयरपहारनियरेहिं ताडिओ संतो । कंदंतो गुरुसहं सुओ महीसामिणा एसो ॥१२॥ वाहरिय सुवगारी पूट्टो कि एस कंदए करुणं ? । सो भणइ देव ! एसो विकिउजंतो मए गहिओ ॥१३॥ न कुणइ जीवविणासं ति ताडिओ निट्ट्रं मए रुयइ । पृट्टो सो वि नरिंदेण किं न जीवे विणासेसि ? ॥१४॥ सो भणइ मए विहिया जावज्जीवं पि पाणिवहविरई । आह निवो न हु नियमो पलइ परायत्तवित्तीणं ॥१५॥ ता कुणसु पाणिघायं न हु मन्नइ सो तओ नरिंदेण । तस्स परिक्खनिमित्तं भिउडोभीसणनिडालेण ॥१६॥ ताडाविओ सुनिट्दुरकसप्पहारेहिं तह वि मण्यं पि । न हु मन्नइ पाणिवहं तओ महादुट्टकरिपुरओ ॥१७॥ पक्लिविउं मेसविओ संतो चिंतइ मणे महासत्तो । जीव ! तह वेयणीयं कम्मं समुवद्रियं सहस्र ॥१८॥

किंच---

वरमत्थु मज्झ मरणं अक्संडियनिययनियमजुत्तस्स । न उणो जीविवणासो चलिम जीयिम भिणयं च ॥११॥ एक्स्स कए नियजीवियस्स बहुयाओ जीवकोडीओ । दुक्खे ठवंति जे केइ ताण किं सासयं जीयं ? ॥२०॥ इय चितंतो एसो भिणओ रन्ना न मन्नए जाव । तो नाओ नियनियमे थिरचित्तो एस नरवइणा ॥२१॥ तो एस अंगरक्खगपयस्स जोगो ति चितिउं तेण । काऊण सप्पसाओ निवेसिओ अंगरक्खपए ॥२२॥ विस्सासठाणमेसो जाओ दिन्नो य तस्स वरदेसो । तं उवभुंजिय बहुकालमसमिरिद्धीए संजुत्तो ॥२३॥

पासे केसि पि गुरूण गिण्हिउं दिक्खमुत्तमं तत्तो । कयतिव्वतवचरणो कमेण सुगई समणुपत्तो ॥२४॥ ॥ श्राद्धसुताख्यानकं समाप्तम् ॥८१॥

## इवानी गुणमत्याख्यानकं व्याख्यायते-

नयरिम सुसम्मपुरे राया ससिसेहरो हरो व्व ति । निवसइ धणाभिहाणो नरवइणो सम्मओ सेट्टी ॥१॥ नंदो व्य गोउलपिओ गयणाभोओ व्य सहयमणिचंदो । भव्यो व्य गुणमहस्रओ नयवं व ससंप्याधरओ ॥२॥ मुणिचंदनिव्विसेसो कम्मयरो थावरो थिरप्पयई । सव्वं पि हु घरचितं चितइ चउरो विचित्तं पि ॥३॥ अह अन्नया य सेट्टी तिह्यणसाहारणेण मरणेण । धणवं पि धणो निहणं नीओ धणियं अधणिउ व्व ॥४॥ मुणिचंदो सेट्रिपयं परिपालह गुणमई वि जिणधनमं । सा उण असंपया संपया वि जाया कुकन्मवसा ॥५॥ विनडिज्जंती अवसेहिं इंदिएहिं दिणं पि राइं पि । अब्भत्थइ थावरयं विसयत्थे सुत्थयाहेउं ॥६॥ सो उण तह वि वराओ मयणंसुगालुओ जसोकामी । भण्ड य विरूवमम्मो ! वयणमिणं जं तुमं वयसि ॥७॥ तं मह जणणी अहयं त तह सुओ विस्सुयं जणम्मि इमं। ता अंब ! इममकुज्जं न जंपणीयं न करणीयं ॥८॥ अत्रं च गेहसामिन्मि विज्ञमाणिन्म अंब ! मुणिचंदे । एरिसमकज्जमेवं किज्जंतं केरिसं ? कहस्र ॥१॥ तीए भणियं एयं सुत्थं सन्वं करिस्समवरं च । गिहसामित्तमयाणय ! किमेवमंगीकरेसि न तं ? ॥१०॥ इय तं मन्नावेउं मायाबहुलाए जं समारद्धं । आयन्नह तमयंडे सा पावा रोविउं रूग्गा ॥११ किं अम्मो ! रुयसि तुमं ? पुट्टा मुणिचंदसेट्टिणा सब्बं । तीयुत्तं नियकज्जं सीयंतं वच्छ ! रोएमि ॥१२॥ तेणुत्तं केरिसयं ? कवडेणं सा पयंपइ सदक्खं । दद्धाइ गोउलाओ तह जणओ वच्छ ! आणंतो ॥१३॥ तं पुण पमत्तचित्तो करेमि ता किमिह गोरसेण विणा । सयणाईयं कज्जं ? तेणुत्तं मा वय विसायं ॥१४॥ सयमाणिस्सामि इहं तो तीए गोउलम्म पेसविओ । थावरएणं समयं नाऊणं गुणमईए इमं ॥१५॥ सिक्खिवओ मुणिचंदो होयव्वं निचमप्पमत्तेणं । न मुणसि मुद्धत्तुणओ नियजणणीविरुसियं तुमयं ॥१६॥ सो वि हु सम्मागरिसणपमुहं थावरयचे द्वियं मुणिउं । सुट्टुयरं अपमत्तो पत्तो नियगोउलम्मि तओ ॥१७॥ पडिवत्ती सञ्वा वि हु विहिया गोउलियसामिणा तस्स । सामि त्ति मुँणिय सेज्जा रइया रयणीए गिहमज्झे ॥१८॥ तेण वि भणियं बहुदिवसदिद्वसंखाणजाणणनिमित्तं । गोरूवाणं गोवाडयम्मि सोविस्समज्जमहं ॥१९॥ तह विहिए सेजाए खोर्डि पच्छाइऊण वरथेणं । सयमेगंते थको जगांतो खगावगाकरो ॥२०॥ जाव य थावरएणं खम्मपहारेण आहया खोडी । ता हिक्किम्मियरेण मारिओ खम्मघाएण ॥२१॥ लोयाववायरक्खस्थमेस निकालि जण गोवगां । पोकरह मारिज्णं थावरयं निति गावीओ ॥२२॥ एए चोरा तो वालियाओ गावीओ कृद्धियवगोणं । सयमारुहिउं तुर्यं तुरियं पत्तो निययगेहं ॥२३॥ जणणीए थावरए पुट्टे कहियं समेइ मग्गम्मि । तो संकियाए तीए पिपीलियासरणओ कहिव ॥२४॥ थावरयरत्तरत्तं तीए थावरयरत्तरताए । खच्छंखच्छाए दिद्रमसिवरं सिमवपावाए ॥२५॥ मुणिचंदिसरं छिन्नं तीए तेणेव तयण खग्गेणं । चक्केण राहसीसं व विण्हमुत्तीए रुट्राए ॥२६॥ मुणिचंदमहेलाए विणासिया सा वि तेण खग्गेणं । तह चेव ठिया तं नियद गुणमई पाणिवहविरया ॥२७॥ मिलिए लोए सब्बो वि बइयरो गुणमईए सो कहिओ। धन्ना सलक्ष्वणा तं सि संसिया सा वि लोएणं ॥२८॥

## ॥ गुणमत्याख्यानकं समाप्तम् ॥८२॥

## अधुना मेघाख्यानकमारभ्यते । तचेदम् —

वायरणं व गुणाहियसुसद्दसंगयवियाररमणीयं । निम्मलवन्ननिवेसणपसाहियं चित्तयम्मं व ॥१॥ विस्सुयणेगविणायगमेगविणायगगुणज्जियजसोहं । जमणेगहरविराइयमेगहरं हसइ कइलासं ॥२॥

१. सार्द्धसुता० प्रती ।

नाणाविह्वत्थव्वयदिय-खत्तिय-विणयवासगेहं व । नयवंतसगुणजणमंदिरं पि पुरमिथ रायगिहं ॥३॥ तं पाल्ड समरहिओऽसमरहिओ गुरुपरक्कमावासो । वीसं पि ह पसरियपवरसेणिओ सेणिओ राया ॥४॥ जो साहीणसुहत्थी परमरहो पउरसुहयपरिवारो । विस्सुयसुहडसमृहो चउरंगबलो उभयहा वि ॥५॥ तस्स य सुनंद-चेल्लाणपहाणओरोहमज्यस्यारम्मि । सञ्वंगसंदरंगी समस्थि सिरिधारिणी देवी ॥६॥ जा हरइ मणं सारयसिरि व्य निम्मलनहा विरायंती । तह य सलक्षणचरणा जणपुजा वेयिकरिय व्य ॥७॥ सुघडियपवित्तजंघा पासायपरंपर व्व मणदृहया । परमोरुजुया रेहइ रहवरराइ व्व रमणीया ॥८॥ सुकुमार-सहयरमणा नवजोव्वणललियकलियविलय व्व । जिणमुत्ति व्व गभीरा परमयसमणे हिया सहइ ॥९॥ लच्छि व्य मयणसुहया सया वि परमोयरा विसालच्छी । लायन्नललामरसा सहथिणया मेहमाल व्य ॥१०॥ वेल्ल्हरुल्ल्लियबाहा पयंडनरवरनिउत्तासेण व्व । रामसह व्व समंता सुग्गीवा हियसयाण सहा ॥११॥ कउरवभडयणसेणि व्व सव्वया सहइ सरलयुहक्त्रा । जिणदेसण व्व भविययणसवण-मणसुहयसुहवयणा ॥१२॥ विलंसिरनिद्धसुरयणा भाइ पुरंदरमहापुरवरि व्व । निम्मलविसुद्धदिट्टी सिवसुहमणसमणिकरिय व्व ॥१३॥ निव्वणनिद्धनिडाला निरुवहयपहाणपायवालि व्व । विलसिरसुरम्मवाला सपुन्नपुन्नायनारि व्व ॥१४॥ एवं किर को सक्कइ तीए पइअवयवं सरीरगुणं । वन्ने उं विन्नो वि हु अच्चच्भुयपवरह्ववाए ? ॥१५॥ तस्सऽस्थि पवरपूत्तो अभओ नामेण नायपरमत्थो । मज्मनिम महामंती पंचण्ह सयाण मंतीणं ॥१६॥ बुद्धीस चउस चउरो निउणो चउसं पि रायनीईस । सन्वकलाण वराए धम्मकलाए विसेसेणं ॥१७॥ आरोवियरज्जभरो सो तम्मि सुयप्पहाणमंतिम्मि । उवभुंजंतो विसए निच्चितो गमइ दियहाइं ॥१८॥ अह अन्नया य पासिय सहसुमिणं धारिणी महादेवी । सुमिणस्स फलं नाउं निवपासे जाइ मुइयमणा ॥१९॥ इट्टाहि पियाहि सुहाहि चित्तपल्हायणाहि कंताहि । मउयाहि मणामाहि सयत्थज्ञताहि वायाहि ॥२०॥ आलवमाणी विणएण सेणियं हिययवल्लहं रायं । सणियं सणियं सणियं पास[य]मल्लियः मणदः या ॥२१॥ निसियइ समणुत्राया निवेण नियडम्मि पायवीढम्मि । सप्पणयमभिष्पायं क्रयप्पणामा भणइ देवी ॥२२॥ अहमज्ज तम्मि पहु ! तारिसम्मि सुमणुन्नवासभवणम्मि । मणि-रयणपहानासियतमंधयारम्मि रुइरम्मि ॥२३॥ दोस्र वि पासेसु समुन्नयम्मि मज्झे गभीरविणयम्मि । सुकुमालत्लि-गंडोवहाण-आर्लिगिणिजुयम्मि ॥२४॥ सयणिम्म पस्ता सुत्तजागरा किं पि किं पि सुहिनद्दा । सुमिणिममं पासित्ता ससंभमा सामि ! पिड्रबुद्धा ॥२५॥ सत्तंगसप्पद्दहं तुसार-ससहरवलक्त चउदंतं । संगय-समुन्नयकरं समग्गलक्त्वण-गुणोवेयं ॥२६॥ किर गयणादवयरिउं मयसिल्लपवाहधोयगंडयेलं । वयणिम पविसमाणं गयमेगं सामि ! पासामि ॥२०॥ ता सामिय ! किं मन्ने होही मह फलमिमस्स सुमिणस्स ? । भणइ निवो एस पिए ! पहाणसुमिणाण मज्झिम्म ॥२८॥ ता ओरालो समिणो कल्लाणकरो य मंगलकरो य । वंससमुन्नइजणगो पयइपहाणो इमो सुमिणो ॥२९॥ तं अम्हं कुलकेउं कुलसेउं कुलबर्डिसयमुयारं । कुलकित्तिकरं कुलविद्धिकारयं कुलपसाहणयं ॥३०॥ अद्भद्रमदिवसाणं नवन्ह मासाणसुवरि वरपुत्तं । दिणयरिमव पुव्वदिसा देवाणुपिए ! पयाइहिसि ॥३१॥ सो वि हु परिवङ्क तो तण्वचएणं कलाकलावेणं । होही नाहो पुहईए भावियप्पाऽणगारो वा ॥३२॥ तं वयणं सोऊणं धारऽच्माहयकयंबपुष्फं व । ऊसिसयरोमकूवा संवुत्ता धारिणी देवी ॥३३॥ भणइ य देव-गुरूणं पयप्पसायाओं जं तए भणियं। तुम्ह पभावाओं वा होही सन्वं पि मह एवं ॥३४॥ इय सुयसुयासंजायहरिसपप्फुल्ललोयणा देवी । वत्थंचलिम सहसा बंधइ वायासरणगंठि ॥३४॥ तत्तो सेणियकंता परिणममाणिम्म तङ्यमासिम्म । असरिसपुत्राहियसुक्रयरुक्भगव्भाणभावाओ ॥३६॥ कण्ड मणे दोहरूयं गञ्भद्रियजीवविरुसियसरूवं । इममेयारिसरूवं पुरिसासज्झं तयं सुगह ॥३७॥

१. डलयं खं०।

धनाओं ताओ पुत्ताण मायरो ताओ सुकयपुत्राओ । कयलम्खणाओ ताओ विढत्तसच्चरियविभवाओ ॥३८॥ नण् तासिमम्भयाणं सुरुद्धमिह जम्म जीवियफ्र च । जाओ विविहविभूसणभूसियसेयणयमारूढा ॥३९॥ सह सेणिएण रत्ना धरिज्ञमाणेण सेयछत्तेण । अब्भुत्नएसु अब्भुग्गएसु पणवन्नमेहेसु ॥४०॥ सफ्रुसिएसं सहगज्जिएस् निव्ववियमेइणितलेस् । पुरतिग-चडक्क-चचर-चउम्मुहेसं निवपहेसं ॥४१॥ आरामेसु वणेसुं उज्जाणेसुं सकाणणवरेसुं । वेभारिगरिगृहासुं सकंदरासुं दरीसुं च ॥४२॥ वियरंति जहिच्छाए वियरंतीओ मणुन्नमसणाई । तह विविह्वस्थ-तंब्र्ळपिभइपणइयणवग्गेस ॥४३॥ नायरयज्ञणावरिया महरिह-मणहरमहाविभूईए । प्रेमि मणोवंछियमहमवि जइ कहवि एवमिमं ॥४४॥ तो तिम्म मणोभिमए अपूरमाणिम्म भिज्जिउं लम्मा । पहदिवसमिसयपश्लिम चंदमुत्ति व्व विच्छाया ॥४५॥ तो सेणिएण पुट्टा साहीणे वि हु समस्थवत्थुम्मि । किसिया कोस किसोयरि ! साहस किंपि हु मणोभिमयं ॥४६॥ तो साहियम्मि तीए नियगम्मि मणोरहम्मि नरनाहो । आयमुवायं वा तस्स साहगं कमवि अनियंतो ॥४७॥ परिसिदिल्यिरजाधरो पडिओ चिंतामहासमुद्दन्मि । किंकायव्यविमुद्धो चिद्रह नं हरियसव्यस्सो ॥४८॥ ताव य अभयकुमारो पत्तो पिउपायपणमणनिमित्तं । विश्वतमणत्तणओ नाऽऽभट्टो न वि य विन्नाओ ॥४१॥ तो पुच्छियमभएणं तुरुभे मं ताय ! अन्नया इंतं । आभासह आमंतह निसियावह निययउच्छंगे ॥५०॥ जिग्वह सिरम्मि भद्धासणेण तुद्धा य मं निमंतेह । ओहयमणसंकप्पा । किं भ्यायह अजा ? मे कहह ॥५२॥ रन्ना भणियं सम्मं वियाणियं वच्छ ! मज्भ्न सुन्नत्तं । जं चुल्लमाउयाए संजाओ दोहलो एस ॥५२॥ जत्थ न पसरइ बुद्धी न यावि संकमइ पोरिसं मज्भा । न य विहवेणं सिज्झइ तो तन्चिताए सन्नो हं ॥५३॥ अभएण तओ भणियं कज्जिमिमं तुज्झ ताय ! विसमं पि । साहिस्समहं ताओ निराकुलो संपयं भवउ ॥५४॥ तत्तो पोसहसालाए पुन्वसंगइयगरुयदेवस्स । आराहणत्थमारुहइ दन्भसंथारयं अभओ ॥५४॥ ताहे परिणममाणिन्म अट्टमे सुद्धभ्राणसहियस्स । मिण-रणयभासुरं दिञ्चमासणं चिलयममरस्स ॥५६॥ तत्तो रवियरभासुरिकरीडकुंडलपहाकडप्पेण । उज्जोयंतो गयणं पाउब्मूओ पुरो अमरो ॥५७॥ साहिउकामो पत्थ्यपञोयणं अभयसंगइपहाणो । पयडपयाचो अमरो गयणगओ सहइ सरो व्व ॥५८॥ गरुयपयावोऽभयवंछियत्थनिष्फायगो अमररूवो । मेहकुमरस्स रेहइ भविस्सतवतेयपुंजो व्व ॥५१॥ सो वि हु विरइयकरकमलसंपुडो भणइ सप्पणयमभयं । भो भो ! भणसु महायस ! किं सरिओ हं तए अज्ज ? ॥६०॥ ता भणस जमभिरुइयं किं रज्जं देनि ? किमरिसंदोहं । तह निट्टवेनि ? किमवरमसज्झिमिह किंपि साहेमि ? ॥६१॥ तं सुणिऊणं जंपियमभएणमकालमेहदोहलओ । जाओ मह मायाए तो तं पूरस महाभाग ! ॥६२॥ एवं करेमि भणिऊण सुरवरो सो तिरोहिओ सहसा । तत्तो अर्चितदेवप्पभावओ मेहपडलेण ॥६३॥ कत्थ वि य सामवन्नेण मइलियं निम्मलं पि गयणयलं । गरुओ वि हु मइलिज्जइ अहवा मलियोण न हु भंती ॥६४॥ रेहड घणेण जह रायवङ्गवन्नेण गयणवित्थारो । तह सेणिओ वि गुणवंतमावियपुत्तप्पसूएणं ॥६५॥ अवरत्थ सरसजासुयणरत्तवन्नेण जलयविंदेणं । अप्फुन्नं गयणयलं भुवणं व निवाणुराएणं ॥६६॥ कत्थ वि य सुवन्नसमुज्जलेण जह सहइ नहयलाभोओ । मेहेण विमलगन्भट्टिएण तह सेणिओ राया ॥६७॥ अन्नत्थ बलाहयमिलर्णावउणधवलेण धवलियं गयणं । जलएणं धवलिज्जइ निम्मलवन्नेणऽहव सन्वो ॥६८॥ इय सप्पबंचवन्नेहिं मालियं वित्थयं पि गयणयलं । जलएहि जयं व गुणेहिं सिरिमहावीरनरवङ्गणो ॥६८॥ सेयणयगयारूढा ताहे सा विहरिया जहिच्छाए । सम्माणियदोहरुया सुहेण गब्भं समुब्बहइ ॥७०॥ समुवचियंगा-ऽवयवं पुन्नाहियपुहइपालरज्जं व । लवणमहोयहिनीरं व सरसलायन्नरमणीयं ॥७१॥ सारयदिणदिणमणिमंडलं व विष्फुरियतेयपन्भारं । नाणयपारिक्खियमंदिरं व सहस्रवयमणुन्नं ॥७२॥ सुरजणचंभणिज्ञं गुर्णान्नयं वरधणुं व सुहवंसं । माणससरं व जीसे सहइ सरीरं विसालच्छं ॥७३॥

तीसे सिरिमवलोइय नयरं सव्वं पि वियसियच्छि-मुहं । जायं खलो व्व एकं साममुहं नविर थणजुयलं ॥७४॥ सिणियं निसियइ सिणयं च सयइ सिणयं च कुणइ चंकमणं । मिणकुट्टिमिम वियणे चिट्टइ निरुवहवे ठाणे ॥७५॥ जं नाइतित्तमसणं न यावि कडुयं न यावि अइअंबं । जं नाइसीयमुण्हं वेलाइक्कमविमुकं जं ॥७६॥ जं तस्स पुट्टिजणयं वुट्टियरं जं च तस्स गब्भस्स । जं च हियं जं च मियं परिणामसुहं च जं तस्स ॥७७॥ उउसमयसुहयपासं वर्ध्युज्जलरयणकंबलाईयं । काले देसे य तयं उवभुंजइ विज्ञयविसाया ॥७०॥ मुक्कजिहच्छायारा चेट्टइ सव्वं पि तयणुरोहेणं । विलयायणस्स गब्भो अहो ! पिओ भिणयमेयं पि ॥७९॥ दुद्धं गब्भो तूरं घुसिणंऽजण-कत्तणं च पिसुणतं । पाएण मिट्टिलयाणं इट्टाइं भवंति लोयिम्म ॥८०॥ तत्तो नवण्ह मासाणमुविर अद्धट्टमाण य दिणाणं । नियदेहकंतिपन्भारभिरयिनस्सेसिदिसिवल्यं ॥८१॥ सुकुमालपाणि-पायं लक्स्वणपिडपुत्रविम्महाऽवयवं । कंतं पियं मणुत्रं नियवंससमुत्रहकरं च ॥८२॥ बुह्यणपसंसिणज्ञं समुच्चकुल-गोत्तसंसियं सुहयं । पुव्विदसा दिणनाहं व पुत्तरयणं पसूया सा ॥८३॥ तत्तो य रभसवसपक्खुलंतपयपाय-तुरियगमणवसा । पिरिसिदिल्यपिरहाणा सिरेसंसियउत्तरीया य ॥८४॥ हिययब्मंतरहिरसुन्भवंतजणसुहमणोरहा धणियं । वद्धावइ निवचेडी पियंकरानामिया निवइं ॥८५॥ तो सो जमंगल्यगं वत्थाऽलंकारजायमइरुहरं । तं से सव्वं पि हु पारितोसियं देइ दासीए ॥८६॥ तं कुणइ मत्थयं धोविज्ण परिवारमजभयारिम्म । पियभासणाओ तुट्टो वियरह य सुवन्नमयजीहं ॥८७॥ अह पुत्तजम्मसवणुन्भवंतसव्वंगपयडरोमंचो । आणंदियनायरयं कारवइ महूसवं राया ॥८०॥

तं जहा--

गंभीरमहुरवज्जिरचउन्विहाउज्जरावरमणीयं । निचरवारविलासिणिरंजियपेच्छयवियङ्कजणं ॥८९॥ करुकंठविविहगायणगीयरवाविहयछेयजणनिवहं । उद्दामसद्दमागृहपढिज्जमाणाणवज्जगुणं ॥९०॥ अहिणवपस्नवविरइयवंदणमालामणुन्नगिहदारं । उन्भिज्जमाणचंदणचिचयबहुजूय-मुसलसयं ॥९१॥ पउमप्पिहाणजलपुत्रकुंभाभिरामघरदारं । वंसुग्गयविद्धाकिज्जमाणबहुभेयसुयरक्लं ॥९२॥ अणवरयतेल्लतुप्पिज्ञमाणचट्टालिविहियहरूबोलं । करकमलकलियचोक्सक्सवत्तनवरमणिरमणीयं ॥१३॥ पियवयणभणणपुरुवमुद्दालिज्जंतविविहर्विटलयं । उत्तालभिमर-धावणहासाविज्जंतजणनिवहं ॥१४॥ स्त्रज्ञंतिविविहफल-भक्स-भोज्ज-तंबोलतुट्टसयलजणं । सोहिज्जमाणगरुयावराहजणपुत्रेगोत्तिगिहं ॥१५॥ चिरकालं नरवर ! नंद जीव तह होउ सयलकल्लाणं । कुलरिद्धि-विद्धिजणओ जस्स सुओ एरिसो तुज्भ ॥९६॥ तुह बद्धउ रायसिरी तुह संपद्द रहबद्धणं होउ । ओरोहबिलयविसरो पुत्राहिय ! वयउ तुह विद्धि ॥९७॥ चउरंगबरुसमिद्धी वद्धिस्सइ तुज्भ सेणियनरिंद् !। तह विविहवाहणाणं समुन्नई सहय ! साहीणा ॥९८॥ तुह नरवइ ! वद्धः वहरिविसरद्सहो परकमपयावो । तुह सारयससहरकरवलक्सजस-कित्ति-गुणविद्धी ॥९९॥ मणहरमणि-रयणविभूसणाइं नेवच्छरुइरदेहाइं । पविसंति पाउलाइं इय आसीवायमुहलाइं ॥१००॥ राया वि विविहमणि-रयण-कणय-करि-तुरय-रहवराईहि । सामंत-मंति-पउराण देइ दाणं पहिट्टमणो ॥१०१॥ तेहिं पि दिज्जमाणं पिडच्छए तुरय-करिवराईयं । सुयजम्ममहसवविद्धिकरणपरिवद्धियाणंदो ॥१०२॥ इय गरुय-विविह्विच्छ्र्रुपयरिसुप्पन्नपउरसंतोसं । पमुइयपकीलियजणं वद्धावणयं कयं रन्ना ॥१०३॥ अह नामकरणदिवसे पुणरवि य महामहूसवं राया । कारविय देइ नामं गुणनिष्फन्नं तयं तु इमं ॥१०४॥ जम्हा इमिम्म गडमे गयम्मि माऊए मेहदोहलओ । जाओ तम्हा एयम्स होउ मेहो त्ति सुहनामं ॥१०५॥ तो सो विबहाणंदो सरीरसोमत्तनिव्ववियभणो । चंदो व्य सुक्कपुरुखे परिवद्धइ नयण-मणसुहुओ ॥१०६॥ नाऊण नग्वरिदो मेहकुमारं कलागहणजोग्गं । मइ-मेहागूणपडुयं मणयं सुन्वत्तविन्नाणं ॥१०७॥

१. शिरःस्रस्तोत्तरीया । २. गुप्तिग्रहं काराग्रहम् ।

काऊणं सियचंदण-वत्थाऽलंकारभूसियसरीरं । विज्ञा-विभूइकारयतिहि-वार-मुहुष्ट-करणेसु ॥१०८॥ जत्तेण कलायिरंयं वत्था-ऽऽहरणा-ऽऽसणाइणा सम्मं । सक्कारिऊण सम्माणिऊण तस्सऽप्पए विहिणा ॥१०९॥ तो निवसिक्ववणाओ तहा कलायिरयकयपयत्ताओ । नियजोग्गयागुणाओ भविस्सकल्लाणभावाओ ॥११०॥ नइनाहं व नईओ सोहग्गगुणाहियं व तरुणीओ । नयवंतं व सिरीओ विणयनिहिं वा पसिद्धीओ ॥१११॥ सग्गा-ऽपवग्गसुहवित्थराणि जह संकमंति धम्मजुयं । तह मेहकुमारं पि हु कलाओ सयलाओ संकंता ॥११२॥ तत्तो तरुणीहरिणीण वागुरासममणंगनरवइणो । लीला-विलासगेहं व रूयसव्वस्सभवणं व ॥११३॥ सोहग्गसंपयामंदिरं व लायन्नधणनिहाणं व । विष्मम-विलास-विन्नाण-नाणनायरयनयरं व ॥११४॥ निस्सेसगुणारोहणपहाणपासायमुन्नयमणाणं । कप्पियकप्पदृदुमकप्पमप्पपुन्नाणमइदलहं ॥११५॥ पोरिसपयावपयरिससिक्खादिक्खागुरुं गरुयगव्वं । तारुन्नं तारुन्नयसरीरसोहं समणुवत्तो ॥११६॥

### तओ य---

लायन्नामयकुक्क्षाओ असमसुंदेरनीरसरिसीओ । सिंगारतरंगतरंगिणीओ रइसोक्खलाणीओ ॥११७॥ कुम्मुन्नयचरणाओ मंसल-वट्टुलसुवत्तजंघाओ । रंभ।खंभोरुयविब्भमाओ नइपुलिणरमणाओ ॥११८॥ गंभीरनाहियाओ विलरेहिर-मुद्दिगेज्झमज्झाओ । उन्नयपओहराओ मुणालवेन्नहलबाहाओ ॥११९॥ रेहारेहिरकंठाओ विवअहराओ कुंददसणाओ । पुन्निमससिवयणाओ वियसियसयवत्तनयणाओ ॥१२०॥ धणुकुडिलभूलयाओ पुत्रिमचंदुद्धसमनिडें।लाओ । रहअंदोलयसवणाओ सिहिकलावाहकेसाओ ॥१२१॥ उत्तमकुरुभवाओ लक्लणपडिपुत्रमणहरंगीओ । निम्मलकलाकलावाओ महर-मिउभासिणीओ य ॥१२२॥ समरूवजोव्वणाओ तुल्लालंकाररुइरवेसाओ । मेहं सेणियराया परिणावइ अट्ट कन्नाओ ॥१२३॥ तो परिणयणाणंतरमुदारयागुणविभूसिओ राया । वियरइ वरपासायं सव्वासि तासिमेगेगं ॥१२४॥ एवं सो विसयसहं भुंजंतो ताहिं अदृहिं समेओ । दोगुंदगो व्व देवो गयं पि कालं न याणेइ ॥१२५॥ कइया वि सत्थविसयं वियारमञ्भसइ छेयनरसहिओ । कइया वि विविहकरणंगहारकलियं च नष्टविहिं ॥१२६॥ कइया वि सरसपत्तयछेयं कहया वि चित्तयम्मविहिं । कहया वि सत्तसरगाम-मुच्छणाकिलयगीयविहिं ॥१२७॥ कइया वि तुरयसिक्खं कइया वि हु हिश्यसिक्खमायरइ । कइया वि मुट्टिजुद्धं कइया वि हु मल्लजुद्धं च ॥१२८॥ कइया वि वारविरुयापेक्खणयासत्तमाणसो सययं । नियपासायपरिगओ नायरयज्ञणाण सुहज्जाओ ॥१२९॥ भो ! केरिसो वि देवो न याणमो एस नितुलं देवो । इय जणयंतो बुद्धि विसिट्टलोयाण सो ललइ ॥१३०॥ अह अन्नया य भयवं ! सिरिवीरिजिणेसरो समणसिंहओ । विहरंतो संपत्तो समोसढो बाहिरुज्जाणे ॥१३१॥ पत्थंतरम्मि उज्जाणपालओ हरिसनिब्भरसरीरो । वद्धावइ आगंतुं जएण विजएण नरनाहं ।।१३२॥ देवाणुपिया ! किर जस्स दंसणं सुहयरं समीहंति । वंछंति नयणनिव्वइजणयं वा वीयरागस्स ॥१३३॥ सवणेणं नामस्स य जरुधाराहयकयंबपुष्फं व । ऊसवियरोमकूवा हयहियया हुंति नरनाह ! ॥१३४॥ एसो वीरजिणेसरतित्थयरो णेगदेवकोडीहि । परियरिओ पावहरो परिमुणियासेसनायव्वो ॥१३५॥ इहइं चिय संपत्तो गिहागओ इह समोसढो भयवं ! । ता एयं वयणमहं पियं ति काउं निवेएमि ॥१३६॥ सुणिऊणं वयणमिणं धाराहयनीवरुक्खकुसुमं व । रोमंचंचियदेहो अणुभवमाणो रसमपूब्वं ।।१३७॥ दाऊण पीइदाणं सहरिसवयणो विसुद्धदविणस्स । तं पुण समए देसियमद्धत्तेरससयसहस्सा ॥१३८॥ तो सब्वेण बलेणं सब्वेणंतेउरेण परियरिओ । सब्वाए विभूईए सब्वाए रायलच्छीए ॥१३९॥ आभरणरुइरदेहो सेयणयं सिंधुरं समारूढो । सारयजलहरसंसियपरिविलसिरविज्जुपुंजो व्व ॥१४०॥ चिल्लओ वंदणहेउं जाव य पत्तो समोसरणभूमि । परिहरियरायककुहो काउं तिपयाहिणं विहिणा ॥१४१॥

१. निलाडाओ रं•।

कयपंचंगपणामो भत्तिभरुत्लसियबहलरोमंचो । जिणवयणनिहियनयणो एवं थोउं समादत्तो ॥१४२॥ जय जय भुवणुज्जोयण ! जय जय जस-कित्तिवद्धियाणंद !। जय जय गुणरयणायर ! जय जय जय वद्धमाण ! तुमं ॥१४३॥ बद्धइ मणसंतोसो तिसलादेवीए देहलायनं । गब्भिम्म गए तुमए तेण तुमं बद्धमाणो सि ॥१४४॥ परमपयाव-परक्रमगुणाण चउरंगबलविभूईए । वद्धइ सिद्धत्थनिवो तेण तुमं वद्धमाणो सि ॥१४५॥ पीई-सक्कारेहिं मणि-मुत्त-सिरूप्पवाल-वहरेहिं । जं बद्धइ रायसिरी, तेण तुमं बद्धमाणो सि ॥१४६॥ तह उदिए चंदिम्म व परमपवित्ते कलानिहाणिम्म । जं वद्धह कुलजलही तेण तुमं वद्धमाणो सि ॥१४७॥ वद्धइ सहमारोग्गं जणस्स पाएण धन्मबुद्धी य । तइ संभूए भयवं ! तेण तुमं वद्धमाणो सि ॥१४८॥ तिहि-रिक्सिम्म पसत्थे अम्मा-पियरो करिंसु जं तुज्झ । गुणनिष्फन्नं नामं तेण तुमं बद्धमाणो सि ॥१४९॥ इय वद्धमाणसामिय ! करुणायर ! सइ करेवि कारुन्नं । सिद्धिनिबंधणधम्मस्स वद्धणं कुणस् भवियाणं ॥१५०॥ एवं थोऊण जिणं गंतुं पुव्वत्तरे दिसीभाए । जिणसमयभणियविहिणा उवविद्वो मणुयपरिसाए ॥१५१॥ मणि-हेमभासुराभरणकन्तिपसरंततणुपहावलञो । मेहकुमारो वि रवि व्य वयइ आसरहमारूढो ॥१५२॥ सिरिवीरवंदणत्थं ओयरिउं रहवराओ विहिपुच्छं । जणओ व्य जिणं वंदिय उवविद्रो जणयपासिम्म ॥१५३॥ एत्थंतरम्मि भयवं ! जलहरगंभीरमहुरवाणीए । सुरअसुरनरसभाए एवं कहिउं समाढत्तो ॥१५४॥ संसारे संसरंतस्स जंगमत्तं पि दुल्लहं । तिम्म पंचिदियत्तं च तओ वि मणुयत्तणं ॥१५५॥ नरत्ते आरियं खेत्तं खेत्तं वि विमलं कुलं । कुले वि उत्तमा जाई जाईए रूबसंपया ॥१५६॥ रूवे वि बलसंपत्ती बले वि चिरजीवियं । हिया-ऽहियाइविन्नाणं जीविए खल दल्लहं ॥१५७॥ सम्मत्तममलं तिम सम्मत्ते सीलमुत्तमं । सीले वि खाइओ भावो सव्वकम्मखयंकरो ॥१४८॥ इय संजोगा इत्थं दलहा जीवाण कुणह ता धम्मं । संप्रजाह जेण इमं सफलं माणुस्सयं जन्मं ॥१५९॥ दुमाइधरणा धम्मो जइ-सावयभेयओ य सो दुविहो । दुविहो वि भवे कज्जो उचियत्तं अप्पणो नाउं ॥१६०॥ पाहेएण विरहिओ पहम्मि पहिओ जहा भवे दुहिओ । इय धम्मेण विरहिओ परलोयपहम्मि जीवो वि ॥१६१॥ धम्मत्थिणा य पियजीवियाण जीवाणमवहणं कज्जं । । सञ्वगुणाणं मूळं सच्चं भासंति धम्मपिया ॥१६२॥ बाहिरपाणसरूवं परदव्वं परिहरंति धम्मरया । जीववहमूलमहमं निच्चमबंभं च वज्जेति ॥१६३॥ अप्पं व बायरं वा परिगाहं परिहरंति धम्मधणा । राईभोयणविरई सया वि धम्मस्थिणा कज्जा ॥१६४॥ समिईओ पारुणीया मायाउ व धम्ममायरंतेण । गुत्तीओ वि हु रक्खा गुत्तीओ व धम्मसस्सस्स ॥१६५॥ इच्छाकारो कज्जो परिम्म धम्मित्थएण सञ्बत्थ । मिच्छाउक्कडमुत्तं वितहायरणिम्म धम्मंगं ।।१६६॥ धम्मोवएसदाणे गुरुणो परिभासिओ तहकारो । आविस्सया य कज्जा कज्जे नैताण वसहीओ ॥१६७॥ जो होइ निसिद्धप्पा निसीहिया तस्स पविसणे भणिया । आपुच्छणा उ कज्जा गुरुणो कज्जम्मि पाएणं ॥१६८॥ पडिपुच्छणा गुरूणं पुट्वनिसिद्धेण होइ कज्जं ति । लद्धम्मि भत्त-पाणिम छंदणा होइ कायव्वा ॥१६९॥ साहण निमंतणयं पविसिउकामो करेइ गोयरियं । उवसंपया वि गुरुणो नाणाईणं निमित्तम्मि ॥१७०॥ इय एस समणधम्मो सप्पुरिसनिसेविओ महाइसओ । अक्खेवेणं मोक्खस्स साहओ जिणवराभिहिओ ।।१७१॥ एयं काउमसत्ता सावयधम्मं दुवालसविहं पि । विहिणा जिणवरभिणयं नाऊण कुणंति कयउना ॥१७२॥ एसो वि सुगइमभगो पायं सुकरो विलंबसहज्जाओ । समणाणं धम्ममिमं काउमसत्ताणमुचिओ य ॥१७३॥

### भणियं च--

विसयसुहिपिवासाए अहवा बंधवजणाणुराएणं । अचयंतो अइदुसहे बावीसपरीसहे सिहउं ॥१७४॥ जइ न तरिस काउं जे सम्मं अइदुक्करं समणधम्मं । तो कुज्जा गिहिधम्मं मा बज्मो होसु धम्माओ ॥१७५॥ इय सोउं धम्मकहं के वि हु सुविवेइणो लहुयकम्मा । मोत्तृण गिहं जाया अणगारा भावियप्पाणो ॥१७६॥

अवरेऽणुब्दयधारी अन्ने पहिवन्नसुद्धसम्मत्ता । उवलद्धबोहिबीया केबि अहाभद्दया जाया ॥१७७॥ मेहकुमारो वि समुद्धसंतसुविसुद्धचरणपरिणामो । अभिवंदिऊण वीरं एवं भणिउं समाढत्तो ॥१७८॥ आलित्ते णं भंते ! लोए वीसुं पि तह पलित्ते य । आलित-पलित्ते वि य जराए मरणेण रोगेहिं ॥१७९॥ अवितहमेयं भंते ! भयवं तहमेयमन्नहा नेयं । सच्चे णमेस अट्टे जहेयमेवं वयह तुब्भे ॥१८०॥ जह गेहिम्म पिलत्ते सिववेओ कोइ रयणमाईयं । गिन्हइ सारमसारं च चयह धणधन्नमाईयं ॥१८१॥ एवं भवगिहिवासे भयवं ! रागग्गिणा पिलत्तिमा । नित्थारिस्समहं पि हु मैप्पाणं धम्मकरणेणं ॥१८२॥ ता जावऽम्मा-पियरो पडिमोयावेमि भयवमप्पाणं । ता तुम्ह पायमूले पडिवज्जिस्सामि पन्यज्जं ॥१८३॥ तो भणियं जयपहुणा अहासुहं तुज्झ होउ मा विग्घं । मा पडिबंधं काहिसि इय भणिओ भयवया तुर्हो ॥१८४॥ तो सप्पणयं पणमिय वीरं पडिवज्जिङण तन्वयणं । नियगेहे संपत्तो तत्तो वि य जणणिपासम्मि ॥१८५॥ पापुसु पणिमञ्ज्णं नियज्ञणिं भणइ महुरवाणीए । अस्मो ! अहमज्ज गओ ताएण समं समोसरणे ॥१८६॥ दिट्ठो य तत्थ वीरो मुणिसहिओ वंदिओ सबहुमाणं । सासयसिवसुहजणओ धम्मो य तयंतिए निसुओ ॥१८७॥ धना हं तुह जणणी वच्छ ! तए अज्ज सोहणं विहियं । जं भुवणवंदणिज्जो मुणिसहिओ वंदिओ वीरो ॥१८८॥ जइ एवं ता संपइ मुयसु तुमं अम्ब ! पत्र्वइस्समहं । सिरिवीरनाहपासे छेत्रं पासं व गिहवासं ॥१८९॥ अस्सुयपुरुवं तं कन्नकुडुयमायन्निऊण सुयवयणं । परसुनिर्कितियचंपयलय व्व पडिया धरणिवीढे ॥१६०॥ तक्लणमेव य सिरिलंडमीससीयरुजरुण सित्तंगी । पडिलंभियचेयन्ना सुदुक्खिमइ परुविउं लग्गा ॥१९१॥ तुममेगो बच्छ ! सुओ उंबरपुष्फं व दुल्लहो मज्झ । ता तुह बच्छ ! विओग खणमवि न सहामि अहद्सहं ॥१९२॥ ता जाय ! जाव जीवामि ताव मा भणसु एरिसं वयणं । परलोयं पत्ताए जं जुत्तं कुणसु तं वच्छ ! ॥११३॥ मेहेणुत्तं तुह वयणमंब ! सव्वं पि घडइ जइ होज्जा । जीवाण जमेण समं का वि हु एवंविहववतथा ॥१९४॥ पुट्वं मरेजा बृह्हो बालो पच्छा जया य न हु एवं । तो को कुज्जा भैरवसयमेरिसे जीवियम्मि जओ ॥१६५॥ गडमे जम्मे बालत्तणिम्म तरुणत्तणिम्म वुडूते । मिट्टयभंडं व जिया सन्वावत्थास विहडंति ॥११६॥ ता होउ मञ्म भणियं कुणस पसायं इमिन्म अत्थिनि । माया हिया अवचिन्म इय पसिद्धी हवउ सचा ॥१९७॥

धारिणी— अज्ञ वि तुह तारुत्रं ता तं माणसु विलासकरणेण । समयम्मि कज्जमाणं सलाहणिज्जं हवइ कज्जं ॥१६८॥

मेघः— जलबुब्बुओवमाणं खणभंगुरमंब ! सुंदरं पि इमं । निच्छयओ सहलत्तं वच्चइ जिणधम्मकरणेण ॥१९९॥ धारिणी—

तं जाय ! कलाकुसलो सब्बुत्तमरायलक्खणाऽऽवसहो । ता विलससु रज्जसिरि नियजणयपदृष्टिओ वच्छ ! ॥२००॥

मेघः— रायसिरी वि हु बहुदुक्खलक्खसंपुन्ननस्यपुरपयवी । अप्प-परगरुयसंतावकारिया कह सुहा अंब ! १ ॥२०१॥ धारिणी—

उत्तमकुलुब्भवाओ रूवाइगुणऽन्नियाओ रत्ताओ । वच्छऽट्ट भारियाओ माणसु एयाओ ता जाय ! २०२॥

[ मेघः ]— गिरिगरुयपराभवकारियासु पियभारियासु एयासु । को कुणउ कहसु पडिबंधमंब ! परिणामविरसासु ? ॥२०३॥

धारिणी — तुह वच्छ ! कुरुप्पभवो पउरो मणि-कणयपभिइओ अत्थो । वियरण-भोगसमत्थो जहोचियं विरुससु तयं पि ॥२०४॥

१. मकारोऽत्रालाच्चिण्कः । २. विश्वासम्, भरोंसो इति लोकभाषायाम् ।

मेघः---

जरु-जरुण-राय-तक्कर-दाइयभयविद्दुओ दढं अत्थो । वह-बंध-मरणहेऊ को मुच्छउ अंब ! एयम्मि ? ॥२०४॥

धारिणी---

सुहलालिओ सि सुहपालिओ सि सुहसमुचिओ सि तं वच्छ ! । कह कम्मक्लयहेउं कट्टाणुट्टाणमायरिस ? ॥२०६॥

मेघः---

संसारभीरुयाणं सप्पुरिसाणं विवेयसाराणं । सुकयज्ज्ञवसायाणं केत्तियमेत्तं इमं कट्टं ? ॥२०७॥

धारिणी---

लोहमयचणयचावणयतुद्धमचंतद्करं वच्छ ! । निसिउम्गखमाधाराचंकमणसमं खु समणतं ॥२०८॥

मेवः--

एयं पि कुणंति न किंपि दुक्करं अंब ! साहससहाया । पेच्छ झलकियकडतल्लमीसणे अब्भिडंति रणे ॥२०९॥

धारिणी—

अवरं च सरस-महुरेहिं लालिओ निच्चमन्न-पाणेहिं । कहमंत-पंत-विरसं भुंजिस वच्छय ! तमाहारं ॥२१०॥

मेघ:---

परलोयदिन्नचित्राण धिइसहायाण पाणमसणं वा । गलविवराओ परेणं किं काही भद्दमियरं वा ? ॥२११॥

धारिणी—

केणावि अपरिभूओ मणयं पि हु वच्छ ! वयपवन्नो उ । अक्रोस-हणणपभिई कह विसहिस नीयजणविहियं ? ॥२१२॥

मेघ:---

मोक्खसुहबद्धचित्ताण नियसरीरे वि निप्पिवासाणं । थोवं पि दुक्खमकोसणाइ न हु जणइ धीराणं ॥२१३॥

धारिणी---

नवणीयफासिमउहंसरूयतूलीकलावकलियाए । सुविओ कोमलसेजाए सुयसि किह धरणिवट्टिम्मि ? ॥२१४॥

मेघः —

हरिणाईण वरायाण रत्नभुमीसु संवसंताणं । सयणीयमंव ! केरिसमह य वणे ते वि हु जियंति ॥२१५॥ इय विविहहेउ-जुत्तीहें धारिणी जा न सक्कए धिरउं । मेहकुमारं ताहे सुयइ अकामा वि पव्चइउं ॥२१६॥ तत्तो पुव्वाभिमुहो महरिहिस्हिस्लो समुविद्धो । चउसिद्धसहस्सेहिं अभिसित्तो मंतिपमुहेहिं ॥२१०॥ पसरंतबहलपरिमलिसिरखंडविलित्तरुइरसव्वंगो । भिमरभमरउलमणहरमङ्गा-ऽलंकाररमणीओ ॥२१०॥ हार-ऽद्धहार तिसरय-पालंबप्पमुहभूसणकलावो । नियसियधवलदुगुल्लो सक्तं चिय कप्परुक्को व्व ॥२१२॥ सुसिलिट्टकटु-मणि-रयणकम्मिनम्मवियपवरिसिबयाए । आरुहिज्ण निसन्नो महरिहिसिहासणवरिम ॥२२०॥ सव्वयरपासिद्धयतरुणीकरधुव्वमाणसियचमरो । धिरयधवलायवत्तो बंदियणुग्वुटुज्यसहो ॥२२१॥ परिथज्ञंतो वंछियविसए वियसंतनयणमालाहिं । पेच्छिज्जंतो अंगुलिसएहिं दाइज्जमाणो उ ॥२२२॥ दिक्खाविणिच्छियमई दुक्करकरणेण भवियलोयस्स । विम्हयमुप्पायंतो निज्जाइ पुराओ जिणपासे ॥२२३॥ सिरिवीरजिणवरेणं विहिणा पव्वाविओ सहस्थेण । किरियाकलाविमणमो सन्वं समणाण सिक्खविओ ॥२२३॥ एवं माससु एवं च सयसु एवं च भुंजसु सया वि । एवं चिट्टसु एवं च वयसु इरियासमिइसिमओ ॥२२५॥ एवमणुसासिक्रणं थेराण समप्पिओ जिणवरेणं । पत्तो य तेहिं समयं समणाणमुवस्सए मेहो ॥२२६॥ एवमणुसासिक्रणं थेराण समप्पिओ जिणवरेणं । पत्तो य तेहिं समयं समणाणमुवस्सए मेहो ॥२२६॥ ताहे वियालवेलाए समणसंथारएसु दिन्तेसु । मेहस्स दारदेसे कमेण संथारओ जाओ ॥२२०॥ तो सव्वं पि हु रथिं निरंतरं मुणिवरेहिं वसहीओ । सज्झायाइनिमित्तं नितेहिं पुणो विसंतेहिं ॥२२८॥ मेहकुमारो केहिंवि कईिंह रयरेणुगुंडिओ विहिओ । केहिंवि किहिं पि पायाइएहिं संघट्ठिओ बहुहा ॥२२९॥

#### भारतानकमणिकोरो

एवं सञ्वितसाए खणं पि निद्दा न पाविया तेण । तत्तोऽसुह्कम्भवसा चिंतियमसुभं इमं मणसा ॥२३०॥ जइया गिहत्थमावे अहमासं समणगा इमे तह्या । मं आल्बंति मं संल्वंति मासंति मेह ! ति ॥२३१॥ जप्पभिइ अगाराओ पव्वइओ हं इमेसि मज्माम्म । तप्पभिइ समणगा परिभवंति मं ता धिरत्थु ! इमे ॥२३२॥ समणत्तिममं सप्पुरिससेवियं कायराण दुरणुचरं । भूसयण-लोयसहणाइदुक्करं भिण्यमंवाए ॥१३३॥ एवं जहुत्तिमिण्हं सिक्कस्समहं न चेव काउं जे । ता मोतुं जिणपासे लिंगिममं जािम गिहवासे ॥२३४॥ इय परिचितिय गोसे अचितमाहप्पमोहवसवत्ती । जिणवीरवंदणत्थं साह्न्हिं समं गओ मेहो ॥२३५॥ आभासिओ जिणेणं पढमं चिय धारिणीसुओ सम्मं । अत्थि तुह मेह ! रयणीए अज्ज परिचितियमिमं ? ति ॥२३६॥ सररइयकरं जलिणा मेहकुमारेण पणिमउं भिणयं । सच्चिममं जं तुब्मे नाणेण वियाणिउं भणह ॥२३०॥ पुणराह जिणो तुह भद्द ! जुत्तमेयं न सुद्धवंसस्स । जं पाविय पव्वज्जं पमायमायरिस अप्परिउं ॥२३८॥ जम्हा एसो चिय वच्छ ! विविहदुह्वसणकारणमणज्जो । भवपहसंपिथयऽणत्थसत्थसत्थाहसिररयणं ॥२३९॥ सयमेव चितसु तुमं इहइं चिय जे अचितकम्मवसा । संजमिगिरवरिसहराओ एयवसया खडहर्डित ॥२४०॥ ते दुक्कयकम्महया ससंकिया लिज्ज्या विवन्नमुहा । बहुजणिधक्कारहया जियंति दुहजीवियं वच्छ ! ॥२४१॥ इय निउण-महुरवयणप्युव्यगमणुसासिओ भुवणपहुणा । परितुट्टो एवं चिय लहुदोसे सिक्खवंति गुरू ॥२४२॥

### भणियं च--

महुरेहिं निउणेहिं वयणेहिं सिक्खवंति आयरिया । सीमे किंह पि खलिए जह मेहमुणी महावीरो ॥२४३॥ अवरं च वच्छ ! तुह पुळ्वजम्मभाविम्म वट्टमाणस्स । तिरियस्स वि आसि स कोवि कम्मवसओ सुहिववेओ ॥२४४॥

### तथा हि---

तुममेत्तो तइयभवे गुरुबलमाहष्पपहयपिडवक्सो । वेयङ्कपायमूलेसु जायजूहािहवपहाणो ॥२४४॥ विमो व्य सरलवंसो निवो व्य सययं समुन्नयक्संघो । सुहदाणिवलिसिरकरो चाइ व्य मुणि व्य सुइदंतो ॥२४६॥ निवरज्जभरो व्य महासत्तंगपइिडिओ पगिट्ठपओ । सव्यंगलक्सणधरो अहेिस हत्थी समगगुणो ॥२४०॥ तत्थििय वणयरेिह सहिस सुमेरुप्पहो ति कयनामो । चरिस निरुविवग्गमणो भयमगणंतोऽभिमाणधणो ॥२४८॥ कइया वि लहुयनियकलह-कलिभयाजूह्यं पिडक्संतो । करिणीकरकंद्वयणमीलियनयणो सुहं लहिस ॥२४९॥ कइया वि हु चरिस महत्त्लसल्लईपत्लवेसु पिडक्संतो । करिणीकरकंद्वयणमीलियनयणो सुहं लहिस ॥२४९॥ कइया वि हु पयपूरियगुरुसरवरजलिमग्गसव्वंगो । घणचाडुकरणकोवियकरेणुयासुरयसुहरिसिओ ॥२५१॥ कइया वि कुणंतो सरवरिम सह भारियािह जलकीलं । अणुभविस सकामकरेणुगंडगंद्वसपाणसुहं ॥२४२॥ एवं गिरिकंदर-काणणेसु गुरुसरवरेसु वियरंतो । सच्छंदसमुत्थसुहिल्लिसंगओ गमयिस दिणािण ॥२४३॥ अह अन्नया य खरतरिवणयरकरिवयरतािवए भुवणे । गिम्हिम परोप्परवंसघंससंजायजलणवसा ॥२५४॥ पाउब्भुओ संभंतसत्त-तरु-कट्टदहणदुप्पेच्छो । धूमंधयारजालामािलयगयणो वणदवग्गी ॥२४४॥

### तथा हि-

मिल्लियसमुचिगोत्तो झामियसच्छायतरु-सउणिनवहो । कलिकालो व्य समंता वित्थरिओ वणदवहुयासो ॥२५६॥ फुट्टंतवंसअट्टट्टहासरवभरियनहयलाभोगो । जालापिंगलकेसो देवरो व्य वियंभिओ दावो ॥२५०॥ निह्रृह्वविसिप्परसमयसावभयभीयसत्तसंघाओ । कुद्धमुणि व्य विसप्प्र्र विमुक्कतेओ वणदवम्गी ॥२५८॥ तत्तो य वणदवभया पलायमाणेसु सावयगणेसु । मणवल्लहं पि जूहं मोत्तूण तुमं पि हु पलाणो ॥२५१॥ मोडंतो तरुनिवहे वणदवपाउन्भवंतदप्पेण । तोडंतो वेयवसा विविहे वल्लीवियाणे य ॥२६०॥

१. मइलियसमु रं०। २. पिशाचः।

जालाबलिधमेणं सुद्रमण्फ्रन्नविग्गहावयवो । एगागी नीहरिओ महया किच्छेण दावाओ ॥२६१॥ दवजरुणदाहतावियतणुणा तत्तो तिसाभिभूएणं । तुच्छजरुं बहुकद्दममेगं पत्तं सरं तुमए ॥२६२॥ तत्तो पिवासिओ तं पविससि पाहं ति पाणियं तम्मि । नवरमितत्थपवेसा खुत्तो पंके अगाहम्मि ॥२६३॥ तत्तो तं तयवत्थो दिहो तरुणेण वेरिणा करिणा । विद्धो य पट्टिभायम्मि दंतमुसलेहिं तेणावि ॥२६४॥ पंकम्मि खुत्तगत्तो पिवासिओ दंतमुसलजज्जरिओ । अणुभविस सत्त दिवसाणि दुरहियासं महावियणं ॥२६५॥ वीसाहियवरिससयं सब्वाउं पालिऊण तम्मि भवे । अदृवसट्टोवगओ मरिउं इह चेव भरहम्मि ॥२६६॥ सरसतरुराइरेहिरसर-सरियानियरनिज्मतराइन्ने । विञ्चगिरिपायमूळे पुणरवि य गओ समुप्पन्नो ॥२६७॥ सिस-संख-कंदधवलो चउदसणो गलियदाणगंडयलो । परिसिक्करनवनीरयरेहासंगयहिमगिरि व्य ॥२६८॥ स्रपसत्थलक्खणंकियसत्तसयपमाणगयपरीवारो । वियरसि तुमं जहिच्छं भयरहिओ विंक्षगिरिगहणे ॥२६९॥ परितुदृवणयरेहिं तत्थ वि मेरुपहो त्ति कयनामो । गिम्हम्मि नियसि वंसीसाहाधंसणसमुब्भयं ॥२७०॥ स्तरपवणवसिवयंभियजालामालियसमग्गगयणयलं । धूमंधयारवेविरसमत्थघणसावयसमूहं ॥२७१॥ पज्जलियवणदवर्गिंग कत्थ वि मह एस दिद्वपुत्र्वो त्ति । इय ईहाकरणवसा सुमरसि तं मेह ! पुन्वभवं ॥२७२॥ तो विन्नायं तुमए वणिम्म एसो भविस्सइ सया वि । ता एयरक्खणोवायमविक्ठं किंपि चितेमि ॥२७३॥ जम्मंतरे वि अहयं एयाओ पाविओ महावसणं । वणदवदाहभयाओ अणागयं निययबद्धीए ॥२७४॥ आई-मज्झ-ऽवसाणे वासारत्तस्य थंडिलाण तिगं । तं कुणिस कयवराई तत्थगयं सञ्चमवणेउं ॥२७५॥ इय जा निब्तुयहियओ चिट्टसि ता वणदवम्मि पज्जलिए । नट्टो भयभीयमणो पत्तो ता थंडिलं पढमं ॥२७६॥ तम्मि रुरु-रोज्झ-संबर-ससय-तरच्छ-ऽच्छभक्कपभिईणं । बिरुधम्मेणं चिट्टइ अरन्नसत्ताण संघाओ ॥२७७॥ तो तं मोत्तं बीयम्मि वयसि तं पि ह तहेव पिडपूत्रं । तो तइए गंतुणं पविरलसत्तम्मि तं थक्को ॥२७८॥ उक्लिवसि पायमेगं कंडुयगत्थं पुणो वि जा मुयसि । तो तम्मि पायठाणे पेल्लिज्ञंतो बलिट्रेहि ॥२७९॥ ससयसरूवो कोवि हु सत्तविसेसो ठिओ तयं मुणिउं। मा मारिज्य उ एसो मह पाएणं पमुक्केणं ॥२८०॥ इय अणुकंपावसओ तहेव आकृंचिउं धरिस पायं । सो थंभिओ तहेव य भरिओ रुहिरस्स निब्भिन्नं ॥२८१॥ तत्तो तह तिरियस्स वि अर्चितविरियत्तणाओ जीवस्स । कम्माणं च तहाविहविचित्तपरिणामभावाओ ॥२८२॥ जीवाणुकंपलक्खणसञ्जूत्तमगुणपभावजोगेण । मणुयाउं निब्बंधसि विसुद्धसम्मत्तबीयं च ॥२८३॥

जओ---

थेवा वि हु जीवदया जियाण कल्लाणसंपयं कुणइ । मणकप्पियं पयच्छइ अहवा तणुया वि कप्पलया ॥२८४॥

किंच--

सम्मासिरीए नियाणं विलिसरनररायसंपयाहेऊ । सिवलिच्छवसीकरणं एक चिय होइ जीवदया ॥२८४॥ सहपुन्नसस्सभूमी निम्मलगुणरयणरोहणगिरिंदो । भवजलिहजाणवत्तं एक चिय होइ जीवदया ॥२८६॥ वितियचितारयणं अहरीकयकामधेणुमाहप्पा । अवहत्थियकामघडा एक चिय होइ जीवदया ॥२८०॥ अहुाइयदिवसेहिं पभूयतण-कट्ट-कयवराइन्नं । विंझारन्नमसेसं दिहु विरओ वणदवम्मी ॥२८८॥ तो नीसिरए सन्विम्म मंडलाओ पसूण संघाए । तुममिव पायं घरणीए मुयसि गमणाय वेगेण ॥२८१॥ तत्तो य दुज्जयजराजज्जेरियतणुत्तओ तुमं तह्या । थंभियचरणत्ताओ य पडिस घरणीए सहस ति ॥२९०॥ हत्थीणमेगपडणाओ उट्टिउं सन्वहा वि अचयंतो । समकालं पसरियतिक्ववेयणाविहुरसन्वंगो ॥२११॥ खद्धो सि तं सियालाइएहिं मंसासिसावयसएहिं । अहियासिकण दूसहतणुवियणं तिन्नि दिवसाणि ॥२९२॥ संपुन्नं वाससयं सन्वाउं पालिकण हत्थिभवे । अणुकंपागुणविद्ववियनिरुवमपुन्नप्पभावेण ॥२१३॥

जाओ सेणियपुतो मणिप्यो धारिणीए देवीए । सन्वगुणाण निवासो मह सीसो एस पच्चक्सो ।।२१४॥ इय वीरजिणसरमुहविणिग्गयं निसुणिऊण नियचिरयं । जाईसरणा जायं मेहकुमारस्स पच्चक्सं ।।२९५॥ रयणीए वइयरे अक्सियम्म वीरेण मेहकुमारो वि । जाओ विल्क्सिवयणो नियदुच्चिरयं सुमरमाणो ।।२९६॥ भणइ जिणं मेहमुणी मह सामि ! पवित्तमुत्तिणो मुणिणो । नयणदुगं मोत्तूणं सन्वत्थ कुणंतु संघष्टं ॥२९०॥ एयाणं मुणिसीहाण विमलसीलंगगुणपवित्ताणं । पायाइघष्टुणेणं संपन्नो पूयपावो हं ॥२९०॥ पचागयसंवेगो आलोइयमणसमुत्थअइयारो । परिणिमयसुद्धभावो विहरइ सिरिवीरपयमूले ॥२६९॥ एकारस अंगाइं तेण अहीयाइं गुरुसयासिन्म । गीयत्थो संजाओ थिरधन्मो मंदरिगिरि व्व ॥३००॥ एयस्स महामुणिणो सोहणपंथिन्म संपयहस्स । कंटगस्वल्णातुल्लो विन्नेओ वयविपरिणामो ॥३०१॥ संलिहियनिययतणुणो विणीयविणियस्स तस्स साहुस्स । पन्यज्ञापरियाओ बारस वासाणि संजाओ ॥३०२॥ चारस भिक्तूपुडिमा तेण तया फासिया महामइणा । गुणरयणवच्छरेणं तवेण परिसुसियसन्वंगो ॥३०२॥ चद्धिरियसन्वसल्लो पइसमयसमुल्लसंतपरिणामो । मासद्धपमाणाए अणसणिकरियाए सुहलेसो ॥३०४॥ अपुच्छिज्य वीरं सह गीयत्थेहिं सुविहियमुणीहिं । आरुहह विउल्पन्वयसिलायले जिणवराणाए ॥२०६॥ आउयस्यम्म जाए कालं काज्य कालमासिन्म । पंचपरमेहिमंतं भायन्तो सुद्धपरिणामो ॥३०६॥ मेहो व्व मेहकुमरो सुहरसिनन्ववियसत्तसंघाओ । जह इह तहा मओ वि हु वरविजयविमाणमारूढो ॥३००॥ तत्तो चुओ समाणो सन्वुत्तमगुणविसिद्वकुलजन्मो । परिपालियपन्वज्ञो महाविदेहिन्म सिजिमहई ॥३००॥

## ॥ मेघकुमाराख्यानकं समाप्तम् ॥८३॥

अधुना दामज्ञक[कथानक र्स्यावसरः । तच्च नियमाधिकारे भिणतिमिति छत्वा नाऽऽस्यायते । इहलोय-पारलोइयसुहाण भायणिममे जहा जाया । जीवदयाए तहऽन्नो वि होइ ता तीए जइयव्वं ॥१॥ यत् सुस्थिता गतरुजो निरवद्यदेहा, आजन्म जिम्मिनवहा गमयन्ति कालम् । तत् सर्वमिक्कगणिनर्मलनस्य [शस्य]श्रेयोविज्ञिम्भतमुदारिषयो भणन्ति ॥२॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवस्रिविरचितवृत्तावास्यानकमणिकोशे जीवद्यागुणवर्णनः वड्विशतितमोऽधिकारः समाप्तः ॥२६॥



# [ २७. धर्मप्रियत्वादिग्रुणवर्णनाधिकारः ]

जीवदया सुखहेतुःवेनाभिहिता । साम्प्रतं सर्वोऽपि जिनधर्मः सुखहेतुः परमादेयबुद्ध्या गृहीतोऽयं मोक्षसाधको भवतीत्य-मुमर्थभिभिष्तसुराह—

## पियघम्मा दढघम्मा गिहिणो वि य मोक्खसाहगा होंति । जह कामदेव-सागरचन्दा चंडावडिंसो य ॥३६॥

अस्या व्याख्या—प्रियः-वल्लभः धर्मः-जिनोदितं दानाद्यनुष्ठानं येषां ते प्रियधर्माणः । दृढः-व्यसनगतैरिप यो न विराध्यते स तादृशो धर्मो येषां ते दृढधर्माणः । गृहिणोऽपि च न केवलं यतय इत्यर्थः 'मोक्षसाधकाः' निवृत्तिजनकाः 'यथा' येन प्रकारेण काम-देव-सागरचन्द्रौ श्रावकौ चन्द्रावतंसकश्च राजेति गाथासमासार्थः ॥ व्याख्या(व्यासा)र्थस्त्वाख्यानकगम्यः । तानि चामूनि ।

## तत्र तावत् कामदेवाख्यानकमारभ्यते—

जियसत्तू नाम निवो अहेसि चंपाए विस्सुओ भुवणे। रूवेण कामएवोव्व सावओ कामएवो ति ॥१॥

## २७. धर्मप्रियत्वादिगुणवर्णनाधिकारै कामदेवाच्यानकम्

रूवाइगुणसुभद्दा भद्दा नामेण पणइणी तस्स । सम्माणहाणं सो नरिंदपज्ञंतपउराण ॥२॥ विन्नायपुन्न-पावो जीवा-ऽजीवाइजाणियसह्रवो । छक्कोडीउ निहाणीकयाउ कणयस्स तब्भवणे ॥३॥ छ व्वित्थरप्पउत्ताउ तह य छ व्विह्रसंपउत्ताओ । छ व्वहणाइं तहा से वहंति सगडाण पंच सया ॥४॥ पंच सयाणि हरूाणं किसिप्पउत्ताणि गोउलाइं से । छ प्पत्तेयं दसदससहस्सगोसंखजुत्ताणि ॥५॥ तत्थऽन्नया य अमरा-ऽसुरिंद-नर-खयररायनयचरणो । समवसरिओ पुरीए उज्जाणे बद्धमाणजिणो ॥६॥ परिसाए निग्गयाए स कामदेवो जिणिदनमणत्थं । संपत्तो रोमंचियगत्तो वंदित्त भयवंतं ॥७॥ उचियद्राणनिविद्रो सोउं सहेसणं जिणाभिहियं । चित्तब्भंतरसहपरिणईजुओ भणइ जिणनाहं ॥८॥ भयवं ! काउमसत्तो पव्यज्जमहं करेमि पुण सम्मं । धम्मं सुसावगाणं तो बारसहा वि पडिवन्नो ॥२॥ सावयधम्मो पणमिय जिणेसरं पडिगओ तओ तस्स । तं सम्मं पारुंतस्स सुद्धसज्भायजुत्तस्स ॥१०॥ अद्रमि-चउद्दसीसं चउव्वहं पोसहं कुणंतस्स । चोद्दस समइक्कंताणि तस्स वरिसाणि गुणनिहिणो ॥११॥ अह अन्नया य पोसहसालाए सञ्चराइयं पिडमं । पिडवन्निममं खोभेउमागओ रक्खरूवसुरी ॥१२॥ आरत्तनेत्तदित्ती विद्धंसियअंधयारसंधाणो । पज्जलियजलणमिस्सियविमुक्कलल्लक्कफेकारो ॥१३॥ गुरुकरहकंधरारोमकविरुकेसो करालमुहकुहरो । फारुसमविसमदंतो धूमसिहासामरुच्छाओ ॥१४॥ गोणसकयावयंसो जन्नोइयअइगरेण अइभीमो । धुंटंतो करयलकयकवालकीलालमणवरयं ॥१५॥ उक्लायसम्मदंडो पभणइ भो कामदेव ! जइ नो तं । सीलञ्चयाइं खंडिस ता खम्मेणं हणिस्सामि ॥१६॥ तो कामदेवसङ्को गाढयरं धम्मझाणमारूढो । इय वारत्तियमुत्तो वि न चलिओ धम्मभ्राणाओ ॥१७॥ ता खग्गदंडघाएहिं खंडिओ सहइ सम्ममेसो वि । तो मुक्कजक्खरूबो देवो जाओ गुरुकरिंदो ॥१८॥ उब्भियसुंडादंडो रणंतघंटाजुएण डंबरिओ । गलगज्जिभरियभुवणो सत्तंगोगलियमयपवहो १२॥ जंपइ य कामदेवं जह न कुणसि खंडणं नियवयाणं । ता उल्लालिय संडाए तह पडिच्छेवि दंते हि ॥२०॥ वलविहस्सं पाएहिं होइ तुह मरणमहुझाणेण । इय तिक्खुत्तो वृत्तो वि न चलिओ सो सुझाणाओ ॥२१॥ तत्तो य आयुरुत्तेण हत्थिणा गिण्हिज्जण संडाए । उल्लालिज्जण दंतेहिं कलिय दलिओ सपाएहिं ॥२२॥ सो वि हु करिकयवियणं सम्मं अहियासए महासत्तो । तो अमरो करिरूवं परिहरिउं विसहरो जाओ ॥२३॥ फुक्कारविद्वरिल्लो वियडफडाडोयडंबरुद्धमरो । जलणकणारुणनयणो तरलदुजीहो घणच्छाओ ।।२४।। भणइ य तयं तहेव य वारतिगं सो न मणयमवि खुहिओ । गाढं वेढिय कंठेसु तिक्खदाढाहिं तो डसइ ॥२५॥ तं पि हु वियणं सम्मं अहियासइ जिणमयम्मि थिरबुद्धी । तो तं अभीयमवलोइऊण धम्मम्मि थिरचित्तं ।।२६।। तयणु कयामररूवो विलसिरमणिकणयकुंडलाऽऽहरणो । पभणइ य कामदेवं सकयत्थो धन्न-पुन्नो तं ।।२७।। तुह जम्म-जीवियाइं सक्तयत्थाइं समित्थ निगांथे । जिणपवयणिम एरिसनिच्चलया जस्स सयकालं ।।२८॥ विहियं देवाणुप्पिय ! सक्केण सुहम्मसुरसहामज्झे । तुज्भ गुणमाहणमिणं जहा सइंदेहिं देवेहिं ॥२९॥ चंपाए कामदेवो तीरइ न जिणप्पणीयधम्माओ । चालेउमिममसद्दहमाणोऽहमिहागओ झत्ति ॥३०॥ विहिया य चारुणकए घोरुवसम्मा मए इमे तुज्झ । ता खमसु इय पर्यपिय पणिमय तं खामिउं अमरो ।।३१।। नियठाणे संपत्तो गोसे पारेइ पडिममेसो वि । एत्थंतरम्मि सामी समोसढो वद्धमाणजिणो ॥३२॥ बंदेवि कामदेवो भयवंतं पञ्ज्वासए जाव । ता भुवणसामिणा सो पयंपिओ तुज्झ रयणीए ॥३३॥ सम्ममहियासिया इह उवसग्गा रक्खसाइणो तुमए । तेणुत्तं जह भयवं ! तुब्भे जाणह तह चेव ॥३४॥ पुणर्राव य भयवया सो भणिओ जिणपवयणिम्म जस्सेसा । निचल्या सो तं पुत्रभायणं इय निसामेउं ॥३५॥ हरिसपरिपूरियंगो पणमेवि जिणं गओ सठाणे सो । वाहरिय भयवया पभणिया य समणा य समणीओ ॥३६॥ अज्जो ! जइ गिहिणो वि हु एवं सम्मं सहंति उवसम्मे । ता किं न हु सहियव्या तुब्मेहिं विमुक्कसंगेहिं ॥३०॥ ताणि जिणवयणमेयं सम्मं रोमंचियाणि मन्नंति । एतो य कामदेवो सावयपिंडमाउ काऊण ॥३८॥ अप्पाणं भावितो सीलव्वयभावणाहि जा वीसं । वासाइं सावयत्तं परिपालिय सो महासत्तो ॥३१॥ आलोइय-पिंडकंतो मासियसंलेहणाए कालगओ । सोहम्मअमरलोए अरुणाभे वरविमाणिम्म ॥४०॥ विप्फुरियसरीरपहो चउपलियाऊ सुरो ससुप्पको । तत्तो चुओ विदेहे उवविज्ञय पाविही सिद्धि ॥४१॥

## ॥ कामरेवाच्यानकं समाप्तम् ॥८४॥

## अधुना सागरचन्द्राच्यानकमारभ्यते । तखेदम्--

बारवर्डेए बलदेवपुत्तनिसदस्स नंदणो महमं । सागरचंदो नामेण आसि निस्सेसगुणभवणं ॥१॥ संबाइकुमाराणं मणप्पिओ सयलसंदरावयवो । एत्तो य आसि धणसेणनरवई विस्सुओ तत्थ ॥२॥ कमलंदलसरलनयणा कमलामेलाभिधा सुया तस्स । दिन्ना निवुग्गसेणंग्यस्स नहसेणकुमरस्स ॥३॥ वीवाहकज्जसज्जम्मि परियणे नारओ नहयलेण । पत्तो नहसेणंते न जाव सम्माणिओ तेणं ॥४॥ ताव पउद्रो संतो सागरचंदस्स मंदिरं पत्तो । सम्माणिय पृद्रो कहस् कि पि भयवं ! ममऽच्छरियं ॥५॥ सो भणइ वच्छ ! अच्छरियमेरिसं तह कहिज्जइ इहेव । कमलामेला धणसेणकन्नया अत्थि रुडरंगी ॥६॥ नियह्वविजियअमरी भमरीनिउरुंबकिसणघणकेसा । कुमरेण तओ भणियं भयवं ! सा मम कहं होही ? ॥७॥ न मुणेमि त्ति पर्यपिय कमलामेला सयासमङ्गीणो । तो तीए सम्माणिय सविणयमाभासिओ एवं ॥८॥ भयवं ! अच्छरियं किंपि कहसु तेणावि जंपियं वच्छे ! । दिट्टं अच्छरियिममं इहेव नयरीए मज्झिम ॥९॥ रूविजणसिरोरयणं सागरचंदो जयत्तए एसो । अवरो कुरूविचुडामणी पूणो एत्थ नहसेणो ॥१०॥ सोऊण तमणुरता सागरचंदे नरिंदकुमरी सा । नहसेणस्मि विरत्ता चंचलचित्ताऽहवा नारी ॥११॥ गंतुं सागरचंदस्स अक्लियं नारएण सा कुमरी । तं पद्व अणुरायपरा तं सोउं सो वि अणुरत्तो ॥१२॥ तं चिय कुमरी चिंतइ चित्तइ रूवेहिं तस्स भूबलयं । तो विमणद्रमणो सो दिहो संबेण साममुहो ॥१३॥ परिहासेणं पिद्रीए तस्स ठाउँग तेण नयणजुयं । पिहियं नियकरजुयलेण तयणु तेणेवमुङ्गवियं ॥१४॥ कमलामेल ति तओ भणियं संबेण ईसि हसिऊण । नाहं कमलामेला कमलामेलो अहं किंतं ॥१४॥ तेणुत्तं जड एवं ता तं तुममेव मज्भ मेलेंहिं। कमलदलदीहनयणं कमलांमेलं मणोभिमयं।।१६॥ कुमरेहिं सुरं पाइय अब्भुवगच्छाविओ इमं संबो । विगयमओ पुण चिंतइ कहमेयमहं करिस्सामि ? ॥१७॥ घेत्तुणं पन्नतिं पज्जनाओ कुमारपरियरिओ । गंतुणुज्जाणे नारयस्स सो भिन्दइ रहस्सं ॥१८॥ परिणयणकज्जसज्जे नहसेणे नारएण लग्गदिणे । हरिजण सरंगाए कुमरी नेजणमुज्जाणे ॥१९॥ परिणाविओ य सागरचंदो चिहंति तत्थ कीलंता । विज्ञाहरू वेणं इओ य धणसेणभवणम्म ॥२०॥ निउणं निरिक्खिया वि हु कुमारी दिट्टा न तेसि छोएण । तत्तो मग्गंतेहिं सञ्चविया तम्मि उज्जाणे ॥२१॥ कहिओ य वासुदेवस्स वहयरो सो वि कोवदहोहो । सन्नद्भबद्धकवओ उज्जाणिंम समणुपत्तो ॥२२॥ संबाइकुमारेहिं रणंगणे गुरुबलं पि कन्हबलं । निज्जिणियं तो पत्ती हक्कंती वासुदेवी वि ॥२३॥ संहरियस्वयरहृतो संबो चल्रणेयु निवडिओ तस्स । सागरचंदस्सेव य दिन्ना कन्हेण सा कुमरी ॥२४॥ नहसेणसयणवर्गा खमाविओ सो पुणो सकोवमणो । मगाइ छिद्धाणि तओ सागरचंदस्स हणणत्थं ॥२४॥ सागरचंदो वि पुणो अहिणवजोव्वणमणोहरंगीए । तीए समं विसयसहं उवभुंजंतो गमइ कालं ॥२६॥ अह अन्नया जगत्त्यज्ञणसरणो तियसक्रयसमोसरणो । पयडियमुणिजणचरणो कमलोवरिनिहियनियचरणो ॥२७॥ निज्ञिणियसयलकरणो पयासियासेससाहुगुरुकरणो । सुसिणिद्धबहलकज्जलतमालदलसन्निभो भयवं ॥२८॥ सिरिनेमिजिणो उर्जितपञ्चए पञ्चए समासरिओ । निस्सेसजायवेसुं पणिमय तत्थोवविद्वेसु ॥२९॥ धम्मकहापज्जंते सागरचंदेण निमय नेमिजिणं । पहिवन्नो भत्तीए सावगधम्मो समम्गो वि ॥३०॥

अह अन्नया य पिंडमापिंडवन्नं तं मसाणभूमीए । दर्दुं नहसेणेणं चिंतियमिमिणा जहा अज्ञं ॥३१॥ पुज्जिस्संति अवस्सं मणोरहा मज्ममिय विचितेउं । कुरियं ठयं विहेउं नहसेणेणं सिरे तस्स ॥३२॥ भिरिओ पज्जिन्चियाअंगाराणं तओ य स महप्पा । जिणवयणभावियमई सम्मं अहियासिउं लग्गो ॥३३॥ इह इयरजलणजिणया वियणा तुह केत्तिया इमा जीव ! । सिहया वज्जिगिकया अणेगसो नरयपुढवीसुं ॥३४॥ मा कुणसु कोवलवमिव निमित्तमेत्ते इमिन्म रे जीव ! । अवरज्झंति जओ तुह पुव्वक्षयदुक्यकम्माणि ॥३५॥ एवमहियासिकणं सागरचंदो विसुद्धपरिणामो । मिरिकण समुप्पन्नो तियसो तियसालए पवरो ॥३६॥

### ॥ सागरचन्द्राख्यानकं समाप्तम् ॥ ३४॥

इदानीं चन्द्रावतंसका स्थानकस्थावसरः । तच मेतार्यास्यानके भणिप्यत इति अत्र नोच्यते, प्रन्थगौरवभयादिति । धम्मिम्म निच्छियमई जह एए धम्मसाहगा जाया । अन्ने वि हु होति तहा ता एयगुणेहिं भवियव्वं ॥ यद्यप्यनल्पगृहपासपरिग्रहार्ता भोगोपभोगसुस्रगृद्धियुजो गृहस्थाः । केचित् तथापि दढधमैतया गुणज्ञा मोक्षं महागुणभभी इव साधयन्ति ॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवस्रिविरचितवृत्तावाख्यानकमणिकोशे धर्मप्रियत्वादिगुणवर्णनः सप्तविंशतितमोऽधिकारः समाप्तः ॥२७॥



# [ २=. धर्ममर्मज्ञजनप्रबोधनगुणवर्णनाधिकारः ]

एते प्रियधर्मत्वादिगुणयुक्ता धर्मनिश्चये सित मोक्षसाधका जाताः । ततश्च न केवलं तत्परिज्ञाने आत्मनः गुणो जायते । किं तर्हि ? परप्रतिबोधनमपि भवति । अमुमर्थमभिधत्सुराह—

## धम्मद्वनिउणबुद्धी गिही वि बोहिति बहुजणं धम्मे । पायावलंब-रयणत्तिकोडि-मंसकयनाएहि ॥३७॥

अस्या व्याख्या—धर्म एव शेषपुरुषार्थजनकत्वेन वस्तुतोऽर्थः—पुरुषार्थो धर्मार्थः, तिस्मन् निपुणबुद्धयः-निश्चितिधयः 'गिही वि' ति गृहिणोऽपि 'बोधयन्ति' [धर्मे ]धर्ममार्गे योजयन्ति 'बहुजनं' प्रभूतलोकम् । दृष्टान्तानाह—पादस्य—लिखितवृत्तचतुर्भाग-भूर्यादिखण्डस्य अवलम्बनं—शाखादेर्बद्ध्वा मोचनं पादावलम्बः स च, रत्नानां तिस्रश्च ताः कोटयश्च रत्निकोटयः ताश्च, मांसक्रयश्च—मूल्येन मांसग्रहणम् ते तथोक्ताः, त एव ज्ञातानि—दृष्टान्ता इति गाथासमासार्थः ॥ व्यासार्थस्वास्यानकगम्यः । तानि चामूनि ।

## तत्रापि क्रमप्राप्तं पादायलम्बाख्यानकम् । तचेदम्-

किम्म वि नयरे कुरुचंदनरवर्ड् नरवरिंदनयचलणो । देव-गुरु-धम्मतत्ते सययं संपन्नजिन्नासो ॥१॥ तस्स य रत्नो रजाइचिंतगो मुणियसुइसमायारो । नामेणं चउरमई चउराणणसिन्नभो मंती ॥२॥ तेणऽन्नया तहाविहगीयत्थगुरूण पायमूलिम्म । सम्मं परिक्षित्रणं धम्मिम्म पइहिओ अप्पा ॥३॥ नायं च इमं रन्ना चिंतियममुणा ममावि जुत्तमिणं । देवो वि पूयणिज्ञो पइहिओ जेण पन्नाण ॥४॥ भणिओ रन्ना मंती सायरमेगागिणा वि किं धम्मो । अंगीकओ महायस ! १ ममावि जुत्तं तमायरिउं ॥५॥ तो भणियममचेणं देवऽम्हे विणयजाइणो धम्मो । जह तह होउ न दोसो देवस्स परिक्षिउं जुत्तं ॥६॥

रन्ना भणियं तं चिय बुद्धीए तं परिक्लिउं सम्मं । धम्मियजणं च पुच्छिय ठावस मं सव्वहा धम्मे ॥७॥ जइ एवं तो जुत्तं सब्वे पासंडिए सधम्मरए । वाहरिकण वियारस् धम्मं पायावलंबेण ॥८॥ तत्तो ''सकुंडलं वा वयणं'' इच्चाइ भुज्जखंडिम्म । आलिहिउं वंसम्मे पलंबिउं भाणियं रन्ना ॥९॥ जो पायिममं लद्धुं पूरियवित्तं सकव्वसत्तीए । रंजइ रायाणिममं तस्सेव य होइ सो भत्तो ॥१०॥ इय सोऊणं सब्वे वंसम्गाओ पिगिण्हउं पायं । पूरेऊणं वित्तं समागया रायअस्थाणे ॥११॥ आसीवायं दाउं कमेण भट्टाइया समुवविद्वा । पढमं चिय भट्टेणं रन्ना भणिएण पढियमिमं ॥१२॥ कणत्थभिक्साए गएण दिद्वा, सुवन्नवन्ना जजमाणजाया । विक्सित्तचित्तेण न सुट्टनायं सकुंडलं वा वयणं न वैति ॥१३॥ तयणंतरं च सइवो रत्ना भणिओ तबस्सि ! तं पढसु । स्त्राइट्टं निययं वित्तमिमं जंपइ जडी वि ॥१४॥ भिक्साभमंतेण मएऽज्ज दिद्वा माहेसरी पिहुलनियंबिंबा । विक्लित्तिचिंग न सुरुद्ध नायं सकुंडलं वा वयणं न वेत्ति ॥१५॥ तयणंतरं च भणिओ रत्तंबरनिवसणो सुगयसिस्सो । तं भणसु बुद्धदेवय ! पयाणुरूवं रइय कव्वं ॥१६॥ मारु।विहारिम्म मएऽज्ज दिट्टा उवासिया कंचणभूसियंगी । विक्लित्तचित्तेण न सुदृनायं सकुंडलं वा वयणं न वेत्ति ॥१७॥ तत्तो पचक्लपमाणगज्भपंचभूयमयवत्तो । भणिओ नाहियवाई पढसु तुमं पि हु सकयकव्वं ॥१८॥ भिक्खाभमंतेण मएऽज्ज दिर्द्ध पमयामुहं कमलविसालनेत्तं । विक्खित्तचित्तेण न सुट्दु नायं सकुंडलं वा वयणं न वेत्ति ॥११॥ एतो वि य भुवङ्णा भणाविओ कविरुदंसणवयत्थो । तं भणसु भगवभयवं ! भन्वंकव्वं समहरह्यं ॥२०॥ फलोदएणम्हि गिहं पविद्वो, तत्थाऽऽसणत्था पमया मे दिद्वा । विक्खित्तचित्तेण न सुद्व नायं, सकुंडलं वा वयणं न वेत्ति ॥२१॥ तो सारेयरभावं कव्वाणं पुच्छिया सहावइणो । भणियं तेहिं विसेसं वयमेयाणं न पेच्छामो ॥२२॥ जम्हा नरिंद ! विक्लित्तचित्तया फूडिमिमेहिं वागरिया । सो य पमाओ तेण य सह धम्मो चिंतणीयिममं ॥२३॥ तयणंतरं च रत्ना पलोइयं मंतिणो मुहं भद्द ! । एयाणं कस्स तए पडिवन्नो कहसु मह धम्मो ॥२४॥ तत्तो य भणियमिमिणा अन्नं पि हु देव ! दरिसणं जइणं । विज्जइ ते पुण केणावि कारणेणं न संपत्ता ॥२५॥ समतिण-मणिणो समलेट्टु-कंचणा तुल्लरंक-रायाणो । अनिययभिक्लातणुवित्तिजीविणो जियअहंकारा ॥२६॥ छज्जीवनिकायहिया सज्झाय-ज्झाण-संजमुज्जुत्ता । वाहरिया वि हु ते इंति नेन्ति वा तं न याणामो ॥२७॥ रन्ना भणियं वाहरसु ताव पेच्छामि ताण वि सरूवं । तत्तो खुडूयरूवो वाहरिओ मंतिणा साहू ॥२८॥ रत्ना निमउं भणिओ काउं कि मुणिस किंपि तं कब्वं ? । तेणुत्तं जाणामो गुरुप्पसाया महाराय ! ॥२९॥ जइ एवं ता पूरसु सिलोगमेगं इमं समस्साए । भणियं खुड्डयमुणिणा भणसु तुमं पायमद्धं वा ॥३०॥ भणिए परिभावेउं पढियं सब्वेसि तेसि पचक्खं । तं च इमं जं मुणिणा वज्जरियं तेसि निरवेक्खं ॥३१॥ स्वंतस्स दंतस्स जिइंदियस्स अज्झप्पजोगे गयमाणसस्स । किं मज्झ एएण विचितिएणं सकुंडलं वा वयणं न व त्ति ॥३२॥ भणिओ रत्ना साह विसरिसमेयाण किं तए पढियं ?। तेणुत्तं एयाणं गुरुणा वि हु एरिसं वृत्तं ॥३३॥

जओ—

उल्लो सुक्को व दो वेत्थ गोलया मिट्टयामया । दो वि अन्मेडिया कुड्डे जो उल्लो सोऽत्थ लगाई ॥३४॥ एवं लग्गंति दुम्मेहा जे नरा कामलालसा । विरत्ता उ न लग्गंति जहा से सुक्कगोलए ॥३४॥ परितुट्टेणं रत्ना परिक्खिउं सम्ममप्पणो एयं । पडिवन्नो जिणधम्मो गुणाहिओ सव्वधम्माणं ॥३६॥

उक्तं च---

रुवखेसु कप्परुवस्रो मणीसु चिंतामणी जह पहाणो। [म्रन्थामम् ९०००] अमयं रसेसु गोसीसचंदणं चंदणेसु जहा ॥३७॥ तह पावकम्ममहणो सयलदुहनिवारणो सुहनिहाणं। सब्वेसिं धम्माणं जिणधम्मो चेव सुपहाणो ॥३८॥

## इवानीं रत्निकोटयाख्यानकं व्याख्यायते । यथा-

नयरे सिरिरायगिहे विहरंता फेवि आगया थिवरा । दिष्टपयस्था पालियमहञ्वया पवरगोव व्व ॥१॥ आजम्मं भिक्सवरो रायगिहजणस्स परिचिओ एगो । कम्मयरो पिंडबुद्धो पव्वइओ तेसि पासिम्म ॥२॥ अह सो सिरिमणुपत्तो अहिणववत्थाइभूसिओ संतो । ईसरजणपिणवहओ जाओ जिणधमममाहप्पा ॥३॥ तो इयरजणो पभणइ एसो सो अम्ह गेहकम्मयरो । इच्चाइवयणसवणा दूमिज्ञइ सोऽहियं हियए ॥४॥ तो सो असमाहिजुओ गुरूहिं पुट्टो तयं भणइ दुक्खं । तो तस्स समाहिकए विहरिउकामे मुणी दर् टुं ॥४॥ भणियमभएण भयवं ! किमेस किर सिग्धमेव य विहारो ? । किट्यिम्म कारणिम्म अभयकुमारेण संठतं ॥६॥ जइ एवं ता चिट्टह एयत्थे सुरथयं किरस्सामि । भणियं गुरूहिं सावय ! जणाण कृवाण य मुहाणि ॥०॥ बंधेउं को सक्कइ ? तेणुत्तं बुद्धिवलसियं मज्म । पेच्छह पच्छा भयवं ! जं जुत्तं तं किरज्ञाह ॥८॥ इय भणिऊणं चउहदृश्यम्म रयणाण तिन्न कोडीओ । उक्कुरुठाविय लोयं जाणावइ पडह्यपयाणा ॥९॥ अभयकुमारो रयणाणि देइ इय आगयिम्म जणिनवहे । गिण्हह रयणाणि अहो ! परमेयाए ववत्थाए ॥१०॥ परिहरइ जो सचेयणपाणांयं तह य जलणमिर्थि च । सो गिन्हउ एगं वा दो वा तिन्नि वि जहासिंच ॥११॥ सब्वेहिं वि परिहरिए भणिया ते अभयमंतिणा लोया । जइ एवं कि पभणह एस मुणी रंककम्मयरो ॥१२॥ एवं ते सिक्सविया सब्वे वि हु मोणमिस्सया लोया । सो वि हु साहू विहरइ समाहिसहिओ गुरूहें समं ॥१॥ एवं ते सिक्सविया सब्वे वि हु मोणमिस्सया लोया । सो वि हु साहू विहरइ समाहिसहिओ गुरूहें समं ॥१॥ ॥ रत्निकोटयास्थानकं समासम् ॥८७॥

## इदानीं मोसक्रयाख्यानकमाख्यायते । तद्यथा-

नयरे रायिगह चिय रत्नो सिरिसेणियस्स अत्थाण । जाओ सामंताणं अभयाईणं च मंतीणं ॥१॥
विवयंताणं विवाओ अनायतत्ताण थूलबुद्धीणं । कह वि समग्ध-महम्वयकयाणविसओ विसेसेण ॥२॥
केणावि हु कण्र्रं कुकुममवरेण हेममवरेण । हीराइयं च केणवि महम्वयं संपयं किहयं ॥३॥
जाव य मंसवियारे महम्वयं मंसमभयकुमरेणं । भणिए सन्त्रे जंपंति देव ! नेयं घडह कहिव ॥४॥
जम्हा भिर्यं छन्नगमेगेणं रूवगेण ववहरियं । रत्ना वि हु पिडवत्नं अभओ पुण पित्तयह नेयं ॥४॥
अभएणुत्तं कल्ले सन्विममं [तुम्ह] पित्तयाविस्सं । तत्तो सरीरकारणमिल्यं रत्नो पुरे किहयं ॥६॥
आदन्नो नयरजणो पहाणवेउजेिहं पुण समाइटं । जह माणुसकालेज्जयजवितगमेत्तं लहह मंसं ॥७॥
ता कीए वि जुत्तीए ओसहसिहएण तेण दिन्नेणं । पउराणं पुत्रवसा कया वि पउणो हवह राया ॥८॥
जाव तयं मिमाज्जइ न ताव लक्त्वेण न वि य कोडीए । पुह्वीमोल्लेणावि हु न को वि दाउं समुच्छहह ॥६॥
विवयंतो जावऽच्छइ सन्वजणो ताव भणियमभएण । भो भो ! 'समग्ध मंसं' ति तुम्ह वयणं गयं कत्थ ? ॥१०॥
पिडवत्नं सन्वेहिं वि अभयकुमारस्स संतियं वयणं । तेणावि हु बुज्जविया जुत्तीए अणुभवजुयाए ॥११॥
सामी-जीवादत्तं तित्थयरेणं तहेव य गुरूिहें । चउविहमदत्तदाणं विगयमला जिणवरा विति ॥१२॥
तो सन्वो वि हु लोओ जीवादित्रं सया असइ मंसं । कहमन्नहा न लन्न्यंति देवकज्जे वि तिन्नि जवा ॥१३॥
सम्बो वि जणो मम्मिम्म लाहुओ एवमभयकुमरेण । धम्मिम्म नायतता एवं बोहंति भन्वजणं ॥१४॥
॥ मांसक्रयाख्यानकं समासम् ॥८८॥

एएहिं धम्ममग्गम्मि बोहिया कोविएहिं जह लोया । तह अन्नो वि हु बोहइ भव्वजणं धम्ममम्मविज ॥ इत्थं विवेक्तवशतो व्यवहारविज्ञा, विज्ञातधर्मगुरु-लाघविचन्तनाश्च । सत्तत्त्वनैपुणगुणा गृहीणोऽपि चित्रं, सद्धर्मवर्त्मनि जनानवतारयन्ति ॥ इति श्रीमदाम्रदेवस्रिविरवितवृत्तावाख्यानकमणिकोशे धर्ममम्बशेषजनप्रबोधनगुणवर्णेनोऽष्टाविंशति-

तमोऽधिकारः समाप्तः॥२८॥

## [ २९. भावशल्यानालोचनदोषाधिकारः ]

अस्य च धर्मस्य सम्यग् ग्रहणेऽप्यनाभोगादिना मालिन्यसम्भवेऽपि सम्यग् गुरोरालोचनीयम् असम्यगालोचने दोष इत्ये-तदभिधातुकाम आह—

## जो सम्मं नालोयइ नियसल्लं सो हु पावइ अणत्थं। जह माइ-सुया मरुओ रिसिदत्ता मच्छमल्लो य ॥३८॥

व्यास्या—'यः'—कश्चिद्विवेकविकलः 'सम्यग्'यथावद् 'नालोचयित' न गुरुभ्यः कथयित 'निजशस्यं' स्वदुश्चरितं 'सः' प्राणी 'प्राप्नोति' लभते 'अनर्थं' व्यसनम् । दष्टान्तानाह—'यथा' इत्युदाहरणोपन्यासे । 'मातृ-सुतौ' जननी-पुत्रौ 'मरुकः'ब्राह्मणः 'ऋषिदत्ता' तापसकन्या 'मत्स्यमह्नः' राजमह्न इति गाथासमासार्थः ॥ व्यासार्थस्त्वास्यानकैः कथयित । तानि चामूनि ।

## तत्रापि प्रथमं क्रमायातं मातृ-सुताख्यानकमाख्यायते । तश्चेदम्---

विंझे व्य बहुविहधवे तहाविहे कहिं वि सन्निवेसिम्म । अत्थि महेला अडवि व्य दुग्गया सुमयबालसुया ॥१॥ सा सव्वया वि ईसरगिहेसु परिपूरणत्थमुदरस्स । कुणइ कुकम्मं चारइ पुत्तो वि हु वच्छरू वाइं ॥२॥ सा य सुयत्थं भोयणजायं काऊण सिक्कयम्मि गया । कस्स वि गेहे कम्मत्थमागओ तम्मि जामाऊ ॥३॥ सा कम्मयरी जामाउयस्स न्हाणाइकारिया पढमं । पच्छा पीसण-कंडण-रंधणकिचेसु कम्मविया ॥४॥ जाया महई वेला वाउलभावेण तीए भत्ताई । दिन्नं न किं पि तो सा भुक्लिय-तिसिया गया सगिहं ॥४॥ तं दर्दुं मन्नुइएण तेण पुत्तेण निर्दुरं भणिया । तत्थ वि तं कि सूलाए पोइया जं न संपत्ता ॥६॥ तयणु घयसित्तपञ्चलियजलणजालासमाणरूवाए । तीए वि तावियाए सुनिट्टुरं कोववसगाए ॥७॥ भिणयं तुह पुण किं किट्टिया करा सिक्कगाउ भत्तिमिमं । घेत्तूण जं न जिमिओ अहयं तु परव्वसा थका ॥८॥ एवं च तेहिं दोहि वि निकाइयं दुक्कियं वराएहिं । तं पुण मूढत्तणओ कत्थिव नालोइयं कहिव ॥९॥ तेसिं दाणरयाणं मणयं सत्ताण मज्भिमगुणाणं । किंचि सुहभावणाए वट्टंताणं गलियमाउं ॥१०॥ तीए सुओ मरिज्ज्णं भरुयच्छे सेट्टिनंदणो जाओ । नामेण बंधुदत्तो उदारयाईगुणावासो ॥११॥ माया वि हु मरिऊणं धूया रइसायरस्स सेट्टिस्स । नामेण बंधुमई संजाया तामलित्तीए ॥१२॥ दुज्जयभवद्विईए विचित्तयाए य कम्भपयईए । परिणयणव्यवहारो तेसि जाओ जओ भिणयं ॥१३॥ भज्जा जायइ माया र्धाया पत्ती पिया वि पुण पुत्तो । दासो जायइ सामी संसारे संसरंताणं ॥१४॥ हर-गोरीण व तेसिं मयण-रईण व सुहेन्निसव्वस्सं । महुस्यण-कमलाण व परोप्परं वड्डिओ पणओ ॥१५॥ मोत्तृणं पिइगेहे बंधुमइं बंधुपरियणसमेओ । जलहिम्मि बंधुदत्तो संचलिओ जाणवत्तेणं ॥१६॥ विणियष्टिउं कयाणे मणोरहारित्तविदवियधणोहो । जावाऽऽगच्छइ पाउच्भवंतबहुविहवियप्पसओ ॥१०॥

## तथाहि---

एएण सुद्धनायागएण नियभुयविदत्तदिवणेण । नियपणईणं पदमं मणोरहे पूर्हस्सामि ॥१८॥ नियपणईणि च मणहरसव्वालंकारभूसियसरीरं । काउं पंचपयारं विसयसुद्दं अणुभिवस्सामि ॥१९॥ चहुऊण सम्मभेयं घम्मद्दाणं समुद्धिरस्सामि । तो जलहिमज्झभाए केणइ पावोदयवसेणं ॥२०॥ जसरखेत्ते बीयं व भट्टसीले विसुद्धदाणं व । उवयरियं व खलयणे विणयविद्धणिम्म सत्थं व ॥२१॥ निम्गुणविज्ञादाणं व दुट्टसिस्सोवएसरयणं व । जलहिम्म जाणवत्तं धणपिडपुन्नं विणद्वं तं ॥२२॥ तत्तो विसन्नचित्तो कम्मवसा किंपि पाविउं फलयं । कहकहिव हु किच्छेणं उत्तरिओ जलहितीरवणे ॥२३॥ लद्धूणं चेयन्नं जाव य सम्मं निरूवइ दिसाओ । ताव य निस्सदेहं विणिच्छियं ससुरपुरमेयं ॥२॥

जाणावियं च केणइ अप्पाणं तेण सम्धरवग्गस्स । जावाऽऽगच्छइ समुरो तयाणणत्थं सपरिवारो ॥२४॥ समयं बंधुमईए सव्वालंकारभूसियंगीए । ता रयणकणयचृडयविभूसियं रुइरकरजुयलं ॥२६॥ छेत्तूणं पावमई कोवि हु जूइयरसिन्नभो चोरो । आरिक्खियभीओ बंधुदत्तपासिन्म संपत्तो ॥२०॥ तेणं च धुत्तयाए चिंतियिमणमेव पत्तकालं मे । मोत्तूण तस्स पासे करजुयलं निग्गओ चोरो ॥२८॥ घेत्तूणं सिट्टिसुयं चोरो एसो ति कल्पिय सूलाए । ते आरिक्खियपुरिसा रायाएसेण पोयंति ॥२९॥ तं तेसिं दोण्हं पि हु तहेव दुक्वयणविरुसियं जायं । थेवस्स वि पेच्छ अहो ! हु दुहुया भावसल्लस्स ॥३०॥

#### ॥मात्र-सुतास्यानकं समाप्तम् ॥८६॥

## अधुना मरुकास्यानकमारभ्यते । तच्चेदम्--

तहा हि---

को वि तहाविहविष्पो समयायावणरओ रइधवो व्व । मेहुमासिपओ वेयत्तईमओ तावसो जाओ ॥१॥ पंचिमातवण-तिलहोमकरण-जलण्हाण-तवण-महणाई । निययाणुट्टाणरओ तरुदल-फल-कंदमूलासी ॥२॥

सिसरिम्म जले मज्जद आयावद्द् गिम्हतवणसमयिम्म । वासासु गुहासीणो चिट्टद्द सज्झाणमञ्ज्ञीणो ॥३॥ इय कट्टाणुट्टाणा गयाद्द्रजणस्स विस्सुओ जाओ । आवज्जंति गुणा सलु पाएण जणं अमच्छिरयं ॥४॥ सो अन्नया य वियणे नईए न्हाणत्थमागओ नियद्द । जालेण नइदहाओ गिण्हंतं मच्छियं मच्छे ॥५॥ वेयुत्तविहाणेणं सो पुट्विं मंसभक्स्तणमकासी । ता सुमरिय तस्स रसं संजाओ असुहपरिणामो ॥६॥ वितयमिमिणा तद्द्या न ताव मं कोइ पेच्छद्द अरन्ने । ता उवसिप्पय मच्छियमेयं मिग्गतु मच्छमहं ॥७॥ भक्सामि मच्छमंसं जद्द ता नियमेण होइ वयमंगो । रसिगद्धीए न चएमि अच्छिउं इय विवितेउं ॥८॥ रसबंछाए रसिणंदियस्स दोसाण मंदिरत्तणओ । एगागित्तस्स तया भिक्स्यिमिमिणाऽणिमसमंसं ॥९॥ अणुचियमक्सवसाओ सो तक्स्तणमेव पीडिओ गाढं । जररोगेण न किंचि वि चेयद्द सो कंठगयपाणो ॥१०॥ तत्तो रन्नो जाणावियम्मि वेज्जेण सह समायाओ । तक्स्तणमेव य राया दिट्टो वेज्जेण तयवत्थो ॥११॥ पुट्टो नियाणमेसो लज्जाए न किंचि साहिउं तरइ । मणद्द य कंद-फलाणं आहारो तावसजणस्स ॥१२॥ तो सो वायजरं बुज्झिक्ण नेहोवयारमारद्धो । जा काउं जे ताव य दुगुणतरं पीडिओ रोगी ॥१३॥ तो परिभावद्द वेज्जो नियाणतत्तं न नज्जए सम्मं । तो एगंते काउं पुट्टो वेज्जेण सो एवं ॥१४॥ वेज्जा गुरुणो तुह्ला भवंति नायम्मि कीरइ चिगिच्छा । ता भद्द ! साहसु तुमं सम्मं पउणो भविस जेणं ॥१५॥ तो लज्जं मोत्तृणं कहियं सब्यं जहियुं तस्स । तेण वि य तयणुक्रवं किरियं काउं कओ पउणो ॥१६॥

## ॥ मरुकास्यानकं समाप्तम् ॥६०॥

## अधुना ऋषिदत्ताख्यानकमाख्यायते । तश्चेदम्—

अत्थि अदिट्टोबद्वधण-धन्नसिमद्भगामरमणीओ । निस्सेसदेसअवयंससिन्नभो मज्झदेसो ति ॥१॥ तत्थऽत्थि विलिसररहं रहंगकयसोहसरवराइन्नं । अद्दिट्टसयणिवरहं रहमद्गणनाम नयरं ति ॥२॥ जिणमंदिराइं डिंडीरिपंडपरिपंडुराइं रम्माइं । जसपडलाइं व तस्सामियाण रेहंति जिम्म सया ॥३॥ जिम्म य मुणिणो परिमुणियसमयसम्भावसुंद्रसहावा । विहरंति पायफरिसणपवित्तियासेसधरणियला ॥४॥ नियभुयविदत्तधणिवयरणेक्करसिया विसायरिहयमणा । अहरीकयकप्पद्दुममाहप्पा सावया जत्थ ॥५॥ को विन्नऊण सक्कइ गुणिनयरं तस्स पवरनयरस्स । सन्वं पि जत्थ दीसइ वसुमइअच्छेरयन्भूयं ॥६॥ तत्थ य समत्थि पत्थिवसमत्थजयलच्छिलालसेक्कमणो । निस्सेसगुणावसहो वसुंधराभारधरणसहो ॥७॥

१. एकत्र मधुमासप्रियः वसन्तमासप्रियः, श्रन्यत्र मधुमांसप्रियः।

जस्स गुरुविक्रमऽक्षंतवदृरिणो विक्रमारुणनहेस् । संकंता पउरत्तं पावन्ति नमंतसामंता ॥८॥ हेमरहो नरनाहो समुद्दपञ्जंतमेइणिसणाहो । रिउवंसजणियदाहो सन्वत्थवियंभियसलाहो ॥९॥ तस्सऽस्थि रूवलावन्नअमयकुल्ला विसालवरनयणा । वित्थरियमहीसुजसा सुजसा नामं महादेवी ॥१०॥ केलिगिहं सयलकलाकलावकुलबालियाए वरह्वो । तेसिं समित्थ पत्तो कणयरहो कणयसमवन्नो ॥११॥ विसयसहमण्डवंतो तिवग्गसारं समं पिययमाए । पालंतो नियरज्जं गमेइ कालं महीवालो ॥१२॥ एत्तो कावेरिपुरी कावेरितरंगिणीजणियसोहा । अंबरलिहपासाया धण-धन्नसमिद्धजणकित्या ॥१३॥ विष्फुरियपउमरायाणि पोत्तिया-संख-विदद्मज्याणि । जत्थ जणस्स कुलाइं तुल्लाइं नईए कुलेहिं ॥१४॥ तत्थऽत्थि नरवरिंदो संदरपाणी जहत्थकयनामो । निस्सेसनमिरनिवमउडरयणिकरणच्छरियचरणो ॥१५॥ वासुरुदेवी नामेण पणइणी तस्स अत्थि नरवङ्गो । निम्मरुसीलाहरणालंकियदेहा सहनिहाणं ॥१६॥ तीए समिथ बाला मुहपरिमलहसियकमलवरमाला । सुसिणिद्धकसिणवाला नवरंभागव्भसुकुमाला ॥१७॥ कंकेल्लिपल्लवारुणकर-चरणा छणमियंकवरवयणा । लावन्नकंतिपरिपुन्नरूविणी रुप्पिणी नाम ॥१८॥ सा जोव्वणमणुपत्ता सव्वालंकारभूसियसरीर(। पिउपायपणमणत्यं जणणीए पेसिया बाला ॥१९॥ दट्ठण तयं तारुन्नसरललायन्नसुंदरसरीरं । चिंतइ अणुरूवो को इमीए होही गुणेहिं वरो ? ॥२०॥ अणुरूववराभावे संबंधो वि हु न सोहम।वहइ । ता कि सयंवरं सुत्तिऊण दुएहिं रायसुए ॥२१॥ जाणावेमि सपणयं ? उयाह कुरुदेवयं पसत्तमणो । आराहेउं पुच्छामि वंछियं ? सा सयं कहिही ॥२२॥ एवं दुहियाचितासमुद्रवसणिम्म निवडिओ राया । अहवा मूलाओ चेव होइ दुहदाइया नारी ॥२३॥ एवं नाऊण विसन्नमाणसं नरवइं सुमइनामा । मंती पुच्छइ उन्विग्गमाणसा देव ! किं तुच्मे ॥२४॥ तत्तो कहियं रत्ना कुमरीवरलाभसंभवं दुक्खं । तेणुत्तं होसु थिरो कयाइ लद्धोऽणुरूववरो ॥२५॥ जेण मएऽईयिद्णे निसुओ तक्कयजणेण गिज्जंतो । हेमरहरायतणओ कणगरहो नाम कुमरवरो ॥२६॥ चाई सरो दक्खिन्नमंदिरं सीलवं कलानिउणो । ता तस्स देसु जुज्ज सीहिकसोरेण सह सीही ॥२७॥ रता भणियं जइ एवमेत्थ कज्जम्मि ता तुमं चेव । सिग्घं वच्चस चिंताभारं अवणेस मह एयं ॥२८॥ एवं वृत्तो मंती पसत्थिद्वसिम्म पत्थिओ तत्थ । पत्थ्यरायपओयणपसाहणत्थं समणुपत्तो ॥२९॥ दिद्रो य गोरवेणं मंती हेमरहनरवरिदेण । भाष्यं च तेण सविणयमागमणपओयणं रन्नो ॥३०॥ देव ! मह सामिसालो तुमए सर्द्धि समीहए काउं । आजम्ममेव संगयमणुरूवाऽवच्चजोयणओ ॥३१॥

### जओ भणियं---

इयरह वि सिणेहो सज्जाण जाओ जणेइ संतोसं। किं पुण अवच्चसंबंधबद्धमूलो महाराय! ॥३२॥ ता जइ कुलाणुरूवं वयाणुरूवं च महिस वा मेति । ता किज्ञउ मह वयणं पडउ घयं सूयमज्मिम ॥३३॥ ताहे हेमरहेणं कणयरहो पेसिओ सह बलेण। गच्छंतो संपत्तो अरिदमणिनवस्स विसयिम ॥३४॥ अरिदमणेणं कुमरो भणाविओ विज्ञिकण मह विसयं। वच्छ होसु व सज्जो मए समं समरसंरंभे ॥३४॥ कुमरो वि फरुसवयणेण तेण धणियं मणिम्म परिकुविओ। कंडारिओ व्व सीहो सामिरिसं भणिउमाढत्तो ॥३६॥ रायपहेणं गंतुं न लब्भए केरिसो इमो नाओ १। न मुयामि रायममां आगच्छमु जुज्भसज्जो हं ॥३०॥ तं सोक्जणं अरिदमणनरवई नियबलेण परियरिओ। जुज्झेण संपलग्गो समं कुमारेण समरिम्म ॥३८॥ अब्भिडियनिबिडगुडगडियगयघडाडोयभीसणमयंडे। हयनिवहतिक्खखुरखणियखोणिरयपिहियरविबिंबं ॥३९॥ रयचिलयतुरय[खरखुर]रहवररवपसरविहिरयिदयंतं। लल्लकपकपाइकचकपम्मुकदढहकं ॥४०॥ जयसिरिसंगमलुद्धाण ताण सपसायसामिभत्ताणं। दोण्ह वि बलाण जुद्धं बहुजीवखयंकरं लग्गं ॥४१॥ निद्दयखग्गवियारियकरिकुंभत्थलगलंतरहिरेण। पवहन्तनईवुब्भंतजाण-जंपाणदुप्पेच्छं ॥४२॥

कत्थिव य मंस-वसलुद्धसाइणी-पेयसयसमाइन्नं । कत्थइ सुरवररमणीनिवहवरिज्ञंतवीरगणं ॥४३॥ कत्थिव करालकरवालिक्विसिरभिमरभीसणकबंधं । कत्थिव य नरामिसलुद्धगिद्ध-जंबुयगणाइन्नं ॥४४॥ इय असमंजरूवं बहुजीवखयंकरं रणं दट्टुं । अरिदमणो कुमरेणं दयालुणा एवमालिविजो ॥४५॥ किं निरवराहजणमारणेण एएण कज्ञमम्हाणं ? । तुममहयं चिय नरवर ! जुज्क्कामो बाहुजुङ्कोण ॥४६॥ अणुमित्वयम्मि तेणं महीए होऊण बाहुजुद्धेण । कुमरेण विबंधेउं वसीकओ नागपासेहिं ॥४०॥ जिणिङ्गोवं भणिओ कुमरेणं सो विवक्खनरनाहो । गिन्हसु रज्ञं दिन्नं तुज्क्क मए मन्नसु ममाऽऽणं ॥४८॥ सो वि हु माणधणो भणइ मज्क्क सीसं जिणेसर-मुणिदे । मोत्तुं न नमइ अन्नस्स निच्छओ एस जा जीवं ॥४९॥ ताहे अरिदमणनिवो अचयंतो माणगंजणं दुसहं । मोत्तुं तणं व रज्ञं पत्वहओ गुरुसमीविन्म ॥५०॥ ठविङ्गण तस्स रज्ञं तत्त्वणयं पत्थिओ पुरो कुमरो । वच्चंतो य कमेणं पत्तो भीमाडिवें एगं ॥५१॥

#### सा य केरिसा ?---

कत्थइ सज्ज-ऽज्ज्ञ्ण-तरल-तमाल-हिंताल-सरलसोहिह्मा । कत्थइ करीर-कणवीर-जंबु-जंबीररमणीया ॥५२॥ कत्थिव य सरह-सददूल-सीह-गुरुगवय-गंडयाइन्ना । कत्थिव य तरच्छ-मय-ऽच्छभल्लवहुसंचररउद्दा ॥५३॥ तत्थ य निवेसिउं सिबिरमेगदेसे दिसाए एगाए । पट्टविया नियपुरिसा पाणीयन्नेसणनिमित्तं ॥५४॥ महईए वेलाए समागया पुन्छिया कुमारेण । कालविलंबो तुम्हाण किंनिमित्तो इमो जाओ ॥५५॥ एवं ते परिपृद्धा नीरन्नेसयनरा निवेइंति । कुमरऽम्हे ताव गया तुह पासाओ तुरियगमणा ॥४६॥ जलजोयणत्थमेत्तो जोयणमेत्ते सरोवरं दिट्टं ! बहतरुवरसंकिन्नं तप्पेरंतेषु वणमेगं ॥५७॥ तीरम्मि देवकुलिया अवरं पि हु कुमर ! दिट्टमच्छरियं । अंदोलंती वडपायवम्मि कन्ना सुतारुन्ना ॥५८॥ तीए रूवऽक्लिता पेच्छंता तं ठिया वर्णतरिया । सा वि हु खणंतरेणं विज्जू व्व अदंसणीहृया ॥५९॥ पुरओ जा वचामो ता तीए कुमर ! देवकुलियाए । फल-पुष्फ-कंदहत्थो संपत्तो तावसो एगो ॥६०॥ सा वि हु बाला सह तावसेण कंदाइयं तमाहारं। आहारेउं कत्थइ सहस त्ति अदंसणं पत्ता ॥६१॥ तत्तो वयं वलेउं समागया कुमर ! तुउझ पासिन्म । एयं बिलंबकारणमावन्नं तत्थ अन्हाणं ॥६२॥ बीयम्मि दिणे कुमरो पयाणदकं द्वाविउं सिबिरे । तुरयारूढो वेगेण तत्थ पुरिसेहिं सह पत्तो ॥६३॥ दिट्टं तहेव सुसिणिद्धपत्तसहिएहिं सुहयफलएहिं । संतावहरेहि समस्सियाण वित्थिन्नसाहेहिं ॥६४॥ स्रयणेहिं व नाणाविहतरुवरनिवहेहिं जिणयसंतोसं । नंदणवणमिव सम्मिम्म नयण-मणहरणमुज्जाणं ॥६५॥ तस्स य मज्झिम्म सरं बाहुलयाहिं व नीरलहरीहिं । आर्लिगइ व्व कुमरं समागयं जं सिणेहेण ॥६६॥ निम्मलदलहत्थाहि नलिणीविलयाहि भवणपत्तस्स । अग्घं व जं पयच्छइ सररुहविसरं कुमारस्स ॥६७॥ कलहंस-कुरर-सारम-कारंडवमहुरमणहररवेण । सुहसागयं व पुच्छइ कुमरस्स गिहागयस्स सयं ॥६८॥ महपाणरत्तमह्यरसुमह्ररुणञ्जूणियसुंदररवेण । जं गायइ व्व कुमरस्स गुणगणं जायगुरुहरिसं ॥६९॥ तीरम्मि देवकुलियं नियइ सुतारं नहंगणसिरिं व । समयरमुहं सकन्नं सतुलं कुंभाभिरामं च ॥७०॥ पश्चासन्ने वडपायविनम अंदोलयिनम कीलंति । पेच्छइ तहेव पुरिसेहिं वन्नियं कन्नयं एगं ॥७१॥ सुरवहसाबादत्तोलियं व सम्गंगणा [पुढवि]वासं । रमणीयवणे रमणत्थमागयं नायकत्रं व ॥७२॥ उज्जाणनिवासिणिदेवयं व सुंदरसरोवरसिरिं व । तत्थतवोवणरुचिंछ व लिलयविज्ञाहरसुयं व ॥७३॥ तीए य रूव-लायनपुन्नतारुन्नमणभवणो । जा नियइ तयं निष्फंदलोयणो वणल्यंतरिओ ॥७४॥ ताव सहस त्ति निष्पुत्रपुरिससंपत्तभवणरुच्छि व्व । कत्थिव गया न नज्जइ सिपवासस्स वि कुमारस्स ॥७५॥ तत्तो तद्राणाओ उद्देउं विसइ देवकुलियाए । दिहो य तत्थ कुमरेण मणहरो तावसो एंतो ॥७६॥

१. गुरुवग्धगंड० रं०।

सणियमहामहिदद्दी जराए जज्जरियसिदिलसञ्चंगो । सार्यससहरनिप्पंकपलियसंपृत्तपृत्ततण् ॥७७॥ उब्बद्धजडाजूडो पभूयफल-पुष्फिसिरिसमाउत्तो । सउणसमिस्सियमुत्ती पश्चक्लो कप्परुक्लो व्व ॥७८॥ निब्भिचसमुद्रभूलियदेहो सरयञ्भ[सरिस]भूईए । नं नज्जइ सब्वंगं समस्मिओ पुनलच्छीए ॥७९॥ विष्फुरियासमसत्ती रवि व्व पयडियपयत्थसब्भावो । सहसोमयाए भवणं अमयकरो सारयससि व्व ॥८०॥ पालियनियमजाओ बहुसत्तसमस्सिओ जलनिहि व्व । मेरु व्व गरुयमुत्ती गिरिपवरो लोयमज्भत्थो ॥८१॥ पचासन्ने पत्तो सहसा अब्सुद्धिओ कुमारेण । पणिमय पाए भणियं भयवं ! वहुउ तवो तुज्झ ॥८२॥ सुहभागी होसु तुमं कुमार ! दाऊणमेवमासीसं । उविवद्दो वित्थारियसियपउमे रायहंसो व्व ॥=३॥ कुमरो वि हु तप्पुरओ पवित्तपउमासणे समासीणो । पुद्रो य ताबसेणं कुमार ! कत्तो तुहागमणं ? ॥८४॥ कत्थिव किर गंतव्वं ? इय पृष्टे तेण पणइपवणेणं । सव्वो नियवत्तंतो कहिओ कणगरहकुमरेण ॥ ८५॥ तो तावसेण भणियं वहुइ देवचणस्स मह वेला । इय जंपियम्मि मुणिणा पणमित्त समुद्रिओ कुमरो ॥८६॥ तं चेव कन्नयं नियइ निद्धनयणेहिं तरुलयंतरिओ । पेच्छइ भक्त्वंति वणफलाणि सह तावसेण तयं ॥८७॥ खणदिष्टनहरूवं एवं तं पइदिणं पि पेच्छंतो । अञ्चणियं कुणमाणो निरंतरं देवकुलियाए ॥८८॥ विणयाइएहिं तं विद्धतावसं किमवि पज्जवासंतो । अगुजाणाविय कइयवि दिणाणि तत्थेव संवसिओ ॥८९॥ अन्निम्म दिणे सो विन्नवेइ तं तावसं विणयपुर्वं । भयवं ! निवसइ इह कावि कन्नया तावसवणिम्म ॥९०॥ सा कइया वि हु दीसइ खणेण विज्जु व्व होइ अद्दिस्सा । ता कहसु तीए वइयरिमय पुट्टो चिंतइ मुणी वि ॥९१॥ नुणिममीए रोयइ एस कुमारो मणिन्म सिसणेहं । तेणऽप्पाणं पयडह कहेमि तो तत्तमेयस्स ॥९२॥ भिणयं च तावसेणं इमीए कन्नाए वहयरं सोउं। जइ अत्थि कोउयं तुह ता अवहियमाणसो सुणसु ॥९३॥ अत्थि धण-धन्न-मणि-रयणपुन्नपुन्नावणा विणयसहया । नद्रावया वि सङ्ग मत्तियावया नाम नयरि ति ॥१४॥ तत्थ य राया निसिउमासमादारियविपक्ससंघाओ । नामेण नयगुणित्रयमणुस्ससेणो वि हरिसेणो ॥१५॥ पेच्छयजणाण रूवाइएहिं सययं पियाणि जणयंती । निम्मलगुणेहिं नामेण तस्स पियदंसणा भज्जा ॥१६॥ विसयसहमणुहवंतस्स तस्स सह तीए हिययदङ्याए । निज्जियविपक्सवगास्स जंति दिवसाणि नरवङ्गो ॥९७॥ नवरं दुक्खमसज्झं समस्थि तस्सेगमेव सहिनहिणो । जं दुव्वहरज्जधुराधरणखमो नस्थि से पुत्तो ॥१८॥ तत्तो तं सुयचितादुहदुहियं पासिऊण नरनाहं । पियदंसणाए भिणयं सामि ! तुमं किं समुव्विग्गो ? ॥९९॥ कहियं दक्खनिमित्तं थेवमिमं तीए सामि ! संरुत्तं । आराहसु कुरुदेवि पुन्नंतु मणोरहा तुज्म ॥१००॥ सोउं पियाए वयणं सुइभुओ सुद्धबंभयारी य । करकल्यिनिसयखग्गो धवलाहरणो धवलवसणो ॥१०१॥ सयलाभनिच्छयमई पुरओ कुलदेवयाए पहुईसो । संथरियदुरुभसयणो थक्को कुलदेवएक्कमणो ॥१०२॥ जा जंति तिन्नि दिवसा विज्ञयपाणा-ऽसणस्स नरवङ्गणो । तो सियवत्था-ऽऽभरणा प्रञो कुरुदेवया पत्ता ॥१०३॥ किं वच्छ ! ववसियं ते साहसमेयारिसं विसमकज्ञं ? । जंपइ राया तं चेव मुणिस मणवंछियं मज्झ ॥१०४॥ तीयत्तं जमविहियं सुरा वि सत्ता न चेव तं दाउं। जं पुण विहियं तं वच्छ ! होइ एमेव पुरिसाण ॥१०६॥ राया वि वज्जरइ चक्करस्स न हु देवि ! एस पत्थावो । सज्जो पिडच्छसु सिरं वियरसु वा मज्भ वरपुत्तं ॥१०७॥ इय भणिकणं दाहिणकरेणमाकरिसिकण करवालं । वामेण केसपासं धरिउं वाहरइ सामरिसं ॥१०८॥ जह मह चिरंतणाणं सुमरिस कुरुदेवि ! कमवि भत्तिगुणं । ता देस सुयं इय जंपिऊण कंठे कओ खग्गो ॥१०६॥ मा साहसं ति भणिरीए थंभिओ भूबइस्स भुयदंडो । पयडीहोउं भणियं होही तुह वच्छ ! अंगरुहो ॥११०॥ तो उद्रिओ नरिंदो महापसाओ त्ति भणिय नियभवणं । पत्तो पभायसमए पेच्छइ पियदंसणा स्रुमिणं ॥१११॥ किर मह सीहकिसोरो उच्छंगगओ सुहं थणं पियइ । इय पेच्छिय पिडबुद्धा सुमिणं साहइ नरिंदस्स ॥११२॥ तेणावि हु भज्जाए कहिओ सब्बो वि रयणिवुत्तंतो । सा वि हु तुट्टा जंपह दिन्नो देवीए मह पुत्तो ॥११३॥

तत्तो सहंसहेणं गच्नं परिवहड जायमंतोसा । अद्धद्वमदिवसाणं नवन्ह मासाणमुवरिं सा ॥११४॥ पसवड पहाणपूर्त सोहणतिहि-गह-मुहत्त-रिक्खेय । बद्धावणयं काउं दिन्नं नामं अजियसेणो ॥११५॥ अन्निमि दिणे राया जिओ व्य कम्मेण गुविकभवगहणे । एयम्मि वणे खित्तो अणप्यवसएण तुरएण ॥११६॥ दिहो य विस्सभूई नामेणं तावसो परमजोगी । राया वि तस्स पासे धम्मं सोऊग पडिबुद्धा ॥११०॥ एत्थंतरम्मि पत्तं तयाणुसारेण राइणो सेन्नं । तो तेण देवउलिया कारविया गुरुकए एसा ॥११८॥ तत्तो य विस्सन् ई विन्नत्तो राइणा वर्त्रतेण । भयवं ! स्वमस् विरूवं तवोवणं जं मण् विहियं ॥११९॥ दिन्नो य तेण रन्नो गारुडमंतो अवितमाहप्यो । पत्तो य मत्तियावइनियनयरि नरवरिंदो वि ॥१२०॥ अह अन्नया य पेच्छइ करभीजुयलं दुवारदेसम्मि । तत्तो उत्तरिकणं दंश्नि नरा विन्नविति इमं ॥१२१॥ देवडम्हे तुह पासे रत्ना पियदंसणेण पद्रविया । दृद्रा कहवि पमाया मह कन्ना उग्गभूयगेण ॥१२२॥ ता काऊण पसायं गारुडमंतेण कुणम् तं पडणं । तं सुणिय मंजुलावइनयरि संपरिथओ राया ॥१२३॥ पत्तो य तेहि समयं तन्नयरीए खणेण नरनाहो । दिद्दो य रायङोगो सह नरवइणा विसन्नमणो ॥१२४॥ अह भणइ नरवरिंदो तुह कन्नं पन्नवेमि विसपूनं । इय धीरविओ राया तेण वि मंतप्पओगेण ॥१२५॥ उद्भविया निवधुया उच्छंगे ठाविऊण नियपिउणा । पृष्टा पसन्नवयणा कि तुह बाहइ सरीरिन्म ? ॥१२६॥ ताय ! न किंपि हु बाहुइ परमेसी कि बहु जणी मिलिओ ? । तुरखी वि किमेसी ? तो भणियं तीए जणएण ॥१२७॥ वच्छे ! तं भुयगेणं अहेसि दृहा मय ति काऊण । आणीया पेयवणे चियाइयं पउणियं एयं ॥१२८॥ दिना य तुज्ञ पाणा निकारणवच्छरंण नरवङ्गा । एएण मज्म पुत्राणुभावओ भणियमेईए ॥१२९॥ जइ एवं ताय ! मए वि निययपाणा महाणुभावस्स । दिन्ना इमस्स जगएग जंपियं जुत्तमेयं ति ॥१३०॥ हरिसेणेण वि भणियं सुणसु महाभाग ! गुरुमयासम्मि । पत्वइउमणी अहयं तवीवणं गंतुमिच्छामि ॥१३१॥ तं नियभ्यं वियरस् कस्स वि अन्नस्स तं निसामेउं । भिणयं पियमइनामाए तीए कन्नाए वयणिमणं ॥१३२॥ मज्भ सरीरे एसी लगाइ जलगो व तहयुं नित्य । तं निच्छयं वियाणिय दिला तेणावि परिर्णाया ॥१३३॥ तं घेत्त्णं नियनयरिमागओ तीए सह सिणहेणं । विसययुहं भुंजंनी गमेइ कालं निरुव्यिगी ॥१३४॥ अह अन्नया य सुमरियगुरुवयणो भणइ पियमइं राया । तं गिण्हस् पउरधणं चिट्टस् गेहिम्म पसयच्छि ! ॥१३५॥ अहयं भवनिन्विन्नो संपद्द तावसवयं पवज्रामि । अंयुजलभरियनयणा सा वि इमं भणिउमादता ॥१३६॥ तरुविरहे कड्या वि हु चिट्टइ कि तरुसमस्सिया छाया?। अहमवि तुह पिय! विरहे निवसामि गिहेन कड्या वि ॥१३७॥ ता पुणरिव वयणिममं दहजणयं सञ्वहा न वत्तव्वं । इण्हि तं चेव गई मई वि मह सामि ! तं चेव ॥१३=॥ इय तीए मुणिऊणं विणिच्छयं नेहपासपडिबद्धो । सक्रल्तो संपत्तो एयम्मि वणम्मि सो कुमर ! ॥१३९॥ दिहो य विस्तमुई भणिओ संविगामाणसेण इमा । देख मह तावसवयं भयवं ! संसारभीओ हं ॥१४०॥ तेणावि ह सो राया विहिणा पत्र्वाविओ कुणइ किरियं । सत्र्वं पि तावसाणं तवीवणे एत्थ भवभीह्य ॥१४१॥ अह देवीए अनाओ गब्मो आगमणसमयसंभूओ । परिवड्डिंग्ड पवत्तो सा पुट्टा कि इमं भद्दे ! ? ॥१४२॥ तीए वि हु संरुत्तं वयं पवलाए सामि ! न हु एसो । ता किं कीरउ इर्णिह ? कम्मगई का वि मह एसा ॥१४३॥ तेणावि तावसेणं विचितियं मज्झ ताव संजायं । गरुयं करुंकमेयं धिरत्य ! मह जीवियव्यस्त ॥१४४॥

जओ----

अलियं पि हु वयणिज्ञं गरुयाणं दूमए हिययमहियं। ता किं को मि संपइ ? जामि न नज्ञामि जत्थ अहं ॥१४५॥ मुणिधिकारहएणं पञोयणं किं ठिएण एत्थ मए ?। चिंता उरस्स एवं समागया भीसणा रयणी ॥१४६॥ नाओ एस कओ वि हु कुलवहणा गन्भसंभवो तस्स । चइउं वणं सयं चिय अन्तत्थ गओ सपिरवारो ॥१४०॥ ताहे सो अहिययरं मणिन्म संतावमुक्वहइ गरुयं। पेच्छह पावेग मए मुणिणो निक्वासिया गुणिणो ॥१४८॥

ता किं करेमि संपइ ? कत्थ गओ निव्तुइं लहिस्सामि ? । अहवा वि पावियव्वं अवस्स पावइ धुवं जीवो ॥१४९॥

जओ---

दूरं वच्चइ पुरिसो तत्थ गओ निव्वुइं लहिस्सामि । तत्थ वि पुव्वकयाइं पुत्र्वगयाइं पिडिक्संति ॥१५०॥ जं जेण पावियव्वं हुहं व दुक्खं व कम्मनिम्मवियं । तं सो तहेव पावइ कयस्स नासो जओ नित्थ ॥१५१॥ धीराण कायराण व अणत्थिरिछोलिया पडइ देहे । सा सिहयव्या न सहइ बला वि दइवो सहावेइ ॥१५२॥ ता कि वियप्पिएणं एत्थेव तवोवणिम निवसंतो । पालेमि सुद्धसीलं विहिणा नियपणइणि एयं ॥१५३॥ अह सव्वगुणविसुद्धे दिवसे वणदेवयं व दिचीए । उज्जोयंती वणदसदिसाउ वरदारियं देवी ॥१५४॥ सा पियमई पस्या पसत्थलक्खणविराइयावयवं । अह तत्थ कम्मवसओ जं जायं तं निसामेह ॥१५५॥ अणुचियऽवत्थाणाओ अणुचियपावरण-भोयणाओ य । परिचारयविरहाओ पंचचं पियमई पत्ता ॥१५६॥ ततो विसन्नचित्तो तइया सो तावसो समाहीए । किंकायव्यविमूढो पिडओ चितासमुद्दिम ॥१५७॥ रे जीव ! तए भवभीयमाणसेणं इमं वयं पत्तं । जाव य धम्मगुरूहिं धम्मसहाएहिं य विउत्तो ॥१५८॥ एसा वि पेमपत्तं समाहिहेऊ पिया मया जीव ! । इण्हि कह कुणसि तुमं तिहणजायं इमं बालं ? ॥१५९॥

अहवा---

जं एइ अवसरेणं परिवाडीए सुहं व दुक्सं वा । तं सहह अदीणमणा जाव पसायं विही कुणइ ॥१६०॥ इय माविंतो संठाविक्रण अप्पाणमप्पण चय । मणयं समाहिवसओ देइ मणं पत्थुयत्थिम्म ॥१६१॥ पालइ महुररसेहिं पहाणतरूसंभवेहिं य फलेहिं । तं बाल्यं पयत्ता वसीकओ नेहपासेहिं १६२॥ अह किम्म वि पत्थावे पसत्थरूवे निवेसियं नामं । जिममा रिसिप्पसाया जाया ता होउ रिसिदत्ता ॥१६३॥ सा वि हु कम्मोदयओ कुमार ! विद्धि गया इमिन्म वणे । जणयमणाणंदयरी संजाया अट्टवारिसियो ॥१६४॥ लायनकंतिकलिया अहिणवतारून्नसुन्दरावयवा । मा कोवि हु अवहरिही इमं ति संजायसंकेण ॥१६५॥ निययगुरुविस्सम्ईसिक्सवियंजणपओगकरणेण ! विहिया अहिस्सतणू वणिम्म कीलइ जिहच्छाए ॥१६६॥ भणिया तेणेसा कुमर ! बालिया तुज्क कोवि जो पुरिसो । रुच्च तं मह साहसु जेण पयच्छामि तं वच्छे ॥१६७॥ कुमर ! तयं हरिसेणं मं चेव य तावसं वियाणाहि । एयं पि निव्वयप्पं मह धूयं चेव रिसिदत्तं ॥१६८॥ तं सोउं मुणिवयणं कुमरो आणंदनिव्भरो भणइ । भयवं ! तं रिसिदत्तं दंससु मणवल्लहं अज्ज ॥१६९॥ वयणाणंतरमेव य सव्वालंकारमणहरं काउं । हरिसेणो नियधूयं दंसइ कणगरहकुमरस्स ॥१७०॥ विद्वा य तेण बाला रह व्य मयणेण निद्धदिद्वीए । सो वि हु सिसणेहाए दिट्ठीए तीए सच्चिओ ॥१०१॥ सुसिणिद्धदिद्विपसरं परोप्परं ताणि पेच्छमाणाणि । वच्छत्थलम्म विद्धाणि मयणभिक्लेण भल्लीहिं ॥१७२॥ तो तावसेण नायं नृणमिमीए इमो मणे रुद्धो । कहमन्नहाऽणुराएण पेसए दिट्टिमेयिन १ ॥१७३॥

जओ---

जं मणरुइए छेया दिट्टिं दूइं भणंति मिहुणाणं । जं हिययस्स न रुच्चइ तत्थ गया कुणउ किं दिट्टी ? ॥१७४॥ गुरुणो पेच्छंतस्स वि तेसिं पढमे वि संगमे दूरं । पेच्छसु केरिसमेयस्स विरुसियं मयणहयगस्स ॥१७५॥ तह कहिव नेहवसओ परोप्परं ताण निविडिया दिट्टी । निव्वत्तरइसुहाणीव तीए जायाणि ताणि जहा ॥१७६॥

भणियं च-

दिद्वीए श्विय सा तेण पिययमा नेहनिन्भररसाए । आभासिय व्व आर्लिगिय व्व रिमय व्व पीय व्व ॥१७७॥ जओ—

> दरहिसयं सरसकडिनस्वयं च वन्नंति पेमसन्वस्सं । मिहुणाणमेगसयणेऽवस्थाणं छोगववहारो ॥१७८॥ तत्तो य तावसेणं पाणिमाहणं कराविओ तीए । तस्थेव कड्वयदिणे वसिओ तावससमाहिकए ॥१७९॥

रिसिदत्ताए लामे संजाए चितियं कुमारेण । अवराए भजाए न संपयं किंपि मह कजां ॥१८०॥
तो नियनयराभिमुहं वचंतेणं विणीयविणएणं । भणिओ तावससमुरो मुयसु म में ताय ! नियनयरे ॥१८१॥
देसु मह किंपि सिक्खं पओयणं रुप्पिणीए मह सिद्धं । संप्र कलत्तविसए तुह ध्रूयाए कयत्थोऽहं ॥१८२॥
तत्तो भणियं रिसिणा लच्छीए मा छल्जिस कुमार ! । बहवो इमीए छल्या अधिरसहावाए पावाए ॥१८३॥
मा मज्जसु विज्ञाए जम्हा विज्ञा मयस्स पिडवक्सो । विनिष्ठिज्ञंति अणेगे एईए वि वच्छ ! तुच्छमई ॥१८४॥
एयं पुण तारुत्रं विवेयवियलाणमध्या भणिया । रूवं पि हु उम्माओ रज्जसिरी वि हु कुगइहेऊ ॥१८५॥
किं बहुणा वायावित्थरेण सगुणेसु वहसु मा गव्वं । महिल्ज्ञंति मएणं गरुयाण वि जेण वच्छ ! गुणा ॥१८६॥
तह एयं रिसिद्तं मज्झ पसाया अदिदृदुहलेसं । मा मुंचसु नियछायं व वच्छ ! विहियावराहं पि ॥१८८॥
एवं गमणावसरे ध्रूया वि हु तावसेण सिक्सविया । पहणो सरीरिकचं सयमणुचिद्वमु सया वच्छे ! ॥१८८॥
मा कइया वि हु मज्जसु पियपणएणं वियारिया वच्छे ! । पइपणएणं भुद्धा महिलाओ धुवं विणिस्संति ॥१८९॥

तहा--

वच्छे ! विणओ चिय होइ भूसणं इह नरस्स वि जयम्मि । नारीण पुण विसेसा निच्चपराहीणजम्माणं ॥१९०॥ एतो चिय कायव्यो निच्चं चिय उवसमो इमाहिं जओ । अन्नो वि अणुवसंतो न नंदए किं पुणित्थोओ ? ॥१९१॥ अविसिट्टसंगमेणं सुपुरिसममां चयंति धीरा वि । अवलाण वराईणं ताण विणासिम्म किं चोज्ञं ? ॥१९२॥ अणुयत्तिविरहियाणं विहडंति सुयाइणो पहूणं पि । ससुरकुलायत्ताणं निच्चं पि हु किं पुणित्थीणं ? ॥१९३॥ दिंताण दाणमेव हि संकइ न य परिभवं कुणइ कोइ । दाणेण विरहियाणं न टलइ लोओ करीणं पि ॥१९४॥ लोयिट्टइमेत्तं चिय विभूसणं कणय-रयणमाईहिं । सीलालंकारो चिय पसाहणं कुलपसूयाणं ॥१९४॥ इय पुत्ति ! विणय-उवसम-सुसंग-अणुवित्त-दाण-सत्तीसु । निच्चं पि समुज्जुत्ता रक्खेज्ययु सीलसंपत्तिं ॥१९६॥ सा एवं सिक्खविया पणमिय पिउणो पिएण सह चलिया । कुमरे दढमणुरत्ता सिढिलियनेहा य जणयम्मि ॥१९७॥

भणियं च--

बारुत्तणम्मि पिइ-माइ-भइणि-सहियायणो पिओ होइ । आरूढजोव्वणाणं जुवईण पिओ पिओ एको ॥१९८॥ अह पणमिऊण जणयं तवोवणाओ विणिगगया बाला । मणयं पडिबंधाओ विलयगगीवं पलोयंती ॥१९९॥

## जओ भणियं---

अच्छंतु निरंतरनेहगङ्भसङ्भावसुंदरा सुयणा । सहवासबिद्धया तरुवरा वि दुक्खेिहं मुचंति ॥२००॥ तत्तो तवोवणं तीए विरहियं किमवि जणइ रणरणियं । सहस चिय परिचत्तं असेसजणमाणिज्जाए ॥२०१॥ भवणं व भवणरुच्छीए साहुचित्तं व पसमवित्तीए । विज्ञाए विउसमणं व निवसिरीए व निवभवणं ॥२०२॥ अणवरयपयाणेहिं पत्ताइं पमोयनिङ्भरमणाइं । रन्ना पवेसियाइं महाविभुईए नयरम्मि ॥२०३॥ पिउणा परितुद्देणं, समप्पिओ ताण पवरपासाओ । परिवारो य विणीओ दासी-दासाइओ सव्वो ॥२०४॥ तत्तो पइभत्ताए भुंजइ भोए गुणाणुरत्ताए । समयं रिसिदत्ताए कणगरहो सुद्धिचताए ॥२०५॥ कीरुइ गीयकरूणए कह्या वि हु चित्तकम्मकोरूए । कह्या वि हु पण्हुत्तर-पहेलियाणं विणोएणः॥३०६॥ लोयणिनमेसमेत्तं विरहं सोदुं अपारयंतेहिं । दोहिं पि तेहिमइवाहियाइं विरसाणि पंच तिहं ॥२००॥ एत्तो कावेरीए सिरिसुंदरपाणिणा सुयं रन्ना । जह किर तावसकन्नं परिणेउं कणगरहकुमरो ॥२००॥ विल्ञो नियनयरीए ताहे सो रुप्पिणीए चिंताए । कोड़ीकओ किलेसेण गमइ कह कहवि दिवसाणि ॥२००॥ प्यावसरे पत्ता सुलसा पन्वाइया परिभमंती । बहुकूडकवडभरिया पावा परलोयनिरवेक्सा ॥२१०॥ कह्या वि हु कन्नंतेउरम्मि सा रुप्पिणीए पासम्मि । संपत्ता परिपुच्छइ पणइपरं रुप्पिण कन्नं ॥२११॥ वच्छे ! किं तुममज्ज वि वररहिया रइसमा वि ह्वेण । देवाणं पि हु दुल्हं निरस्थयं नेसि तारुन्नं ? ॥२१२॥

तीए भणियं भयवइ ! मह भत्तारो बसीकओ कहिव । कीए वि ताबसकन्नाए संपर्य कि करेमि अहं ? ॥२१३॥ सा वि हु जंपइ जइ भणिस तुज्झ वसवत्तिणि करेमि तयं । तो रुप्पिणीए वृत्तं भयवइ ! भुवणे वि तुह कज्जं ॥२१४॥ निथ असज्झे किंचि वि ता मह उवरिं करेवि कारुन्नं । तह कहवि जयस संपद्व समीहियं होइ जह मज्झ ॥२१४॥ एवं तीए वृत्ता अणवरयपयाणएहि संपत्ता । रहमद्दणिम नयरे दिट्टो कुमरो सह पियाए ॥२१६॥ तो चितियमेयाए रिसिदत्तारूवसंपयं दर्दुं । एवंविहरूवेणं मोहिज्जइ को न एयाए ? ॥२१७॥ जीवंतीए इमीए सुमिणे वि न रुप्पिणि महइ कुमरो । को अमयपाणितत्तो कंजियमहिलसइ सुक्लो वि ? ॥२१८॥ परमेयारिसपावं नरयद्दहावहमणज्जचरिया हं । गुणवंतं पत्तिममं मारिय कहमायरिस्सामि ? ॥२१९॥ इय पुण करुणं काउं ववसामि न साहसं इमं कहवि । ता भद्रपद्गना हं कह तीए पूरो भविस्सामि ? ॥२२०॥ इय चिंतिऊण तीए करुणावियलाए क्ररकम्माए । सव्वजणक्त्वयकारी विज्जाए विउब्विया मारी ॥२२१॥ मणमोहणीए विज्ञाए मारिउं रायसम्मयं पुरिसं । रुहिरेणं हत्थमुहे रिसिदत्ताए विलिपेइ ॥२२२॥ दर्टुणं तं वइयरमहमसरूवं जणो पयंपेइ । कुमरऽत्थाणे पावस्स कस्स किर ववसियं एयं ? ॥२२३॥ कुमरो पियाए वयणं दर्दुं संजायविम्हओ भणइ । किं तुह चेट्टियमेयं ? ति सा वि जंपइ न याणामि ॥२२४॥ बीयम्मि दिणे तह चेव रायपुरिसं विणासिउं पावा । मुंचइ रिसिद्चाए सयणे नरमंसखंडाइं ॥२२५॥ कुमरो वि तयं दर् हं चिंतइ नणु रक्लसी पिया मज्झ । सा वि हु पृष्टा सुद्धस्सहावओ भणइ तं चेव ॥२२६॥ कुमरो वि ताणि धरणीए गोवए हड्ड मंसखंडाई । तहए वि दिणे तह चेव मारिउं कुणइ तं चेव ॥२२०॥ नवरं कुमारछुरियं रुहिरेण विलिपिउं वयइ गेहे । विज्ञाए न सा नज्जइ निमाच्छंती न पविसंती ॥२२८॥ कुमरो वि तयं छुरियं रिसिदत्ताए पयासिउं भणइ । अज्ज पिए ! किं जंपिस ? सा जंपइ पुच्छ मह कम्मं ॥२२९॥ पुणरिव य मोहमोहियमणेण सां दढयरं रहे पृष्टा । कहसु पिए ! सन्भावं तुज्भ हियरथं भणेमि अहं ॥२३०॥ जइ तुह माणुसमंसे कुओ वि कम्मोदयाओ रसगिद्धी । ता हं पच्छन्नं पि हु एयं संपाडइस्सामि ॥२३१॥ एवं भणिया लज्जाए कि पि ओणयमुही परुत्रा सा । कि तुह पिययम ! पच्छन्नमेरिसं कि कयावि कयं ? ॥२३२॥ तुमए चिय सच्चिवयं तवोवणे मज्म भत्त-पाणाई । जह पुण पच्छन्नं को वि कुणइ पहु ! तं न याणेमि ॥२३३॥ कुमरो वि तीए दुस्सहविओगजणयं दुहं असहमाणो । सन्वं गोवइ पुट्टो य भणइ नाहं वियाणामि ॥२३४॥ ताहे रुट्टो राया पुच्छइ नियमंतिणो नयरमज्झे । वइससमेयं न मुणह तुम्हाणं केरिसा बुद्धी ? ॥२३५॥ तेहिं वि सविणयमुत्तं तह कह वि हु संपयं जइस्सामो । जह कर्ज्जमिणं जायइ विन्नायं देवपायाण ॥२३६॥ इय भणिकण पवीणा पव्वाया होइ एरिसे कज्जे । सायरमओ तयं चिय गंतुं पुच्छंति पव्वाइं ॥२३७॥ तीए भणिए सन्वं सुरथमहं संपयं करिस्सामि । रयणीए देवयं पुच्छिज्जण तत्तं कहिस्सामि ॥२३८॥ रयणीए रुहिरेणं रिसिद्ताए मुहं विलिपेउं । अवसोयणि च दाउं रन्नो पासं गया पावा ॥२३९॥ अभयं मिगय ज़ंपइ रिसिदत्ताचेट्रियं इमं राय !। जा जोयावइ राया ता पेच्छइ तं तह चेव ॥२४०॥ तो जायपचएणं रत्ना निस्सारिकण सा बाला । पाणाणमप्पिया मारणस्थमकयावराहा वि ॥२४१॥ पाणेहिं वज्भामंडणपुन्वं सा विनिद्धिकण नयगेए । नीया निह्यहियएहिं तेहिं भीमे मसाणिम्म ॥२४२॥ कत्थइ भल्लुंकियरुद्दसद्विद्दवियकायरजणोहं । कत्थिव य कुश्कोल्ह्यदाढाविकत्तियकरंकं ॥२४३॥ कत्थवि य मडयवसःमंसपुट्टवेयालभूरिभयजणयं । कत्थवि य विह्यसंकुद्धसाइणीकिलिकिलारावं ॥२४४॥ कत्थवि य पयडडज्झंतमडयदुगांधभरियदिसिविवरं । कत्थिव य दूरमुच्भवियबाहुनचंतभूयगणं ॥२४५॥ कत्थिव य वीरविक्किज्जमाणनियदेहमंसखंडलयं । कत्थिव कावालियकीरमाणवरविज्ञसाहणयं ॥२४६॥ इय एरिसविहभीसणमसाणमज्झिम्म मुक्किया बाला । सुमरिय कुमरं पलवह प्रमुक्कलल्लकपोकारं ॥२४७॥ हा पाणदृइय! हा अमयमइय! हा निद्धिहियय! हा नाह!।हा जीवियसम! हा परममहिम! हा पत्तजयपउम। ॥२४८॥ सुसरय ! तुमं पि सहसा संजाओ कीस निग्विणो ? कहसु । एक चिय पाणपिया जेणाहं तुज्झ सुयभज्जा ॥२४९॥ कत्तो वि ह आगंतुं मंभीसस् संपयं तुमवि ताय ! । आजम्मं पाणपिया जेणाहं तुज्झ नियध्या ॥२५०॥ हा माए ! माए ! पियमइ ! कुओ वि सम्गालयाओ आगंतुं । भयसंभंतमसरणं परितायस दक्षियरं दहियं ॥२५१॥ इय एवं विरुवंती भीया भयभेरवे मसाणिम्म । तायारमविंदंती पिडया वसणंधकविम्म ॥२५२॥ तयणंतरमेन्नुदभडभिउडीभासुरनिडालबद्देहि । उक्खायनिसियकत्तियविहत्थहत्थेहि पाणहि ॥२५३॥ आ पावे ! कुडकुहेडगाइदोसेहिं भरिय ! हयहियए ! । भक्खिस रत्नो पुरिसे मारेउं रोविस इयाणि ॥२५८॥ रे रे ! एयाए पावियाए निकरणकुरहिययाए । छिंदह नासा-कन्ने खग्गेणं लगह सिरकमलं ॥२५५॥ एवं भीसणवयणेहिं तेहिं निस्भिच्छिया विवन्नमुही । खरपवणाहयतरुवररुय व्व परिकंपिउं रुगा। ॥२५६॥ हा ताय ! ताय ! हा भाय ! भाय ! मा हणह पायविडया हं । घेत्तूणाऽऽहरणाई कुणह दयं मुयह जीवंती ॥२५७॥ एत्थंतरम्मि पाणाण मज्भत्यारम्मि भणियमेरोण । एवंविहमेयाए संभवई न निग्विणं कम्मं ॥२५८॥ अनं च सुरमिमं (?) गुणकल्यं बाल्यं हणंताणं । केणावि कारणेणं न वहंति करा किमन्नेण ? ॥२५१॥ अणुकूलकम्मपरिणामपेरिओ तीए चेव मायंगो । एगो जंपइ जीएण मञ्झ जीवउ चिरं एसा ॥२६०॥ तत्तो य तेहि बुत्ता तुममेएणं विमोइया भद्दे ! । गच्छम् जत्थ न नज्जसि जइ पूण तं कह वि दीसिहसि ॥२६१॥ तो राया अम्हाणं कुलसंहारं करिस्सइ पउट्टो । इय तज्जिङण पाणा पेयवणाओ नियत्तंति ॥२६२॥ सारिक्खमडयमत्थयमेगं छेत्तृण दंसियं रन्नो । पश्चयनिमित्तमेत्तो रिसिद्ता जाइ भयभीया ॥२६३॥ चिल्यस्स वाउवसओ तरुपत्तस्स वि पकंपमाणमणा । भीसणमसाणमञ्जे धीराण वि ताससंजणए ॥२६४॥ एगागिणी असरणा धीरत्तणविज्ञया सहावेण । पयचारेणं गच्छइ सिरीसपुष्फं व सुकुमारा ॥२६५॥ न तहा सा द्रिमञ्जइ नियतणुयुकुमारयाए गच्छंती । जह भिच्छारोवियद्सणेण हिययम्मि भणियं च ॥२६६॥ संतगणविष्पणासे असंतदोसुबभवे य जं दुक्खं । तं सोसेइ समुद्दं कि पुण हिययं मणुस्साणं ? ॥२६७॥ अहवा वि भवावदृन्मि वदृमाणं सकम्मुणा जीवं । तं नित्थ किंपि विसमं जं न सहावइ विही एसो ॥२६८॥

तथा हि---

एयम्मि पराहुत्ते जियाण जणओ वि वहरिओ हो ह । बहुदुक्सलक्स्वजणणी जणणी वि हु जायए वग्धी ॥२६१॥

मित्तो वि सत्तुभावं पिंडवज्जह संपया वि विवयसमा । सम्बं पि हो इ अलियं नओ वि अनओ गुणो दोसो ॥२७०॥

एवं पिरभावंती विसन्नहियया विमुद्धिसियका । दिक्सणिदिसाए चिलया साहसमवलंबिय मणागं ॥२०१॥

कत्थिवि य वीसमंती तरुवरछायासु कयफलाहारा । विसहंती तिस-भुक्सं निवसंती देसियकुदीसु ॥२०२॥

पत्ता पभूयकालेण कह वि किच्लेण तिम्म चेव वणे । दट्टूण तं पएसं जणयं सिरंडं गया मुच्लं ॥२०३॥

हा ताय ! किं न पेच्छिसि नियदुहियं निविद्धियं दृहसमृद्दे ? । संभासिस किं न तुमं ? तुह पाणिपया अहं आसि ॥२०४॥

इय पलवंती असमंजसाइं संधीरिउणमप्पाणं । रे जीव ! किं न बुज्झिस ? किं मुज्झिस ? कत्थ सो ताओ ? ॥२०४॥

कत्थ तुमं ? किं मृदा ? जमेस एवंविहो विहिनिओगो । ता नियक्यस्स मोक्सो संपह सम्मं सहंतस्स ॥२०६॥

जह पविससि पायालं लुक्झिसि गिरिकंदरेसु विसमेसु । तह वि हु पुच्चकयाओ न मुच्चसे जीव ! किं बहुणा ? ॥२००॥

एवं विवयवसओ विद्यहमावाओ जम्मभूमीए । मणयं पत्तसमाही सा वसह तवोवणे तिम्म ॥२०८॥

अह अन्तया य तीए विचितियं पदमजोव्यणत्था हं । ता सीलरयणपेयं रक्सेयव्यं कहं नु मए ? ॥२०९॥

जम्हा महिला महुरत्त्रणेण पर्याइए पत्थिणज्ञगुणा । चिचापक्षफलं पिव विद्वयंद्धा जयस्सावि ॥२८०॥

सीलं च मएऽवम्सं रवस्वेयव्यं सपाणचाए वि । एयम्मि विणटुम्मि नो इहलोओ न परलोओ ॥२८१॥

सीलं महानिहाणं सुकुलुपन्नाण भावभंडारो । वसणसयसिन्नयाणं सरणमिमं जेण भणियं च ॥२८२॥

१. मचन्भ्रयभिउडी० रं०।

सीलं सासयवित्तं परमपवित्तं अकित्तिमं मित्तं । उत्तमकित्तिनिमित्तं मुत्तिसुहपसाहणपसत्थं ॥२८३॥ अधणाण धणं सीलं मूसणरहियाण भूसणं परमं । परदेसे नियगेहं सयणविमुक्काण नियसयणो ॥२८४॥ ता केण पओगेणं आजम्ममगंजियं इमं होही । ता सुमरियमुवहद्रं जणएणं मूलियावत्थं ॥२८५॥ जगएण मज्भ कहियं कइया वि ह कोउयं जड हवेजा । ता एयाए तहमूलियाए माहप्पमेयं ति ॥२८६॥ जइ महिला वामे उक्त्यिम पिक्सवह फालिउग्गमिमं। तो पुरिसो जायह नीणियाए जायह पुणो महिला ॥२८७॥ एयं चिय विवरीयं नारीभवणिम्म जाण परिसस्स । नवरं दाहिणऊरुम्मि तं वियहा ववहसंति ॥२८८॥ तह चेव तीए विहिए जाओ सहस ति सोहणो पुरिसो । प्यईए दुद्धरिसो मणुन्नलायन्नरूवधरो ।।२८९।। चक्कंक्स-कलसंकियकर-चरणतलो वियङ्गिमानिलओ । मणि-मंत-ओसहीणं अचितमाहप्पजोगाओ ॥२६०॥ तो जणयवयं घेतुं तावसवयवेसधारओ कुमरो । चिद्रइ वक्कलवसणो तवोवणे कंदफलभोई ॥२११॥ एवं सा रिसिदत्ता तावसवेसेण सत्थिया वसइ । एत्तो य तीए विरहे कणगरहो जायरणरणओ ॥२९२॥ न लहइ रहं निसाए न य दिवसे न य गिहे न वि य सयणे । न य कीलावावीए न य उज्जाणे न यऽत्थाणे ॥२१३॥ न य कीलंड न य भुंजह न सुयह न कुणह कलाणमन्भासं। नवरं हसह वियंभह गायह रोयह नियह सुन्नं ॥२९५॥ नावेक्सइ गय-तुरए न कुणइ गुरु-जणय-जणिपिडवित्ते । नवरं सुमिरय दइयं कुणइ पलावे विविहरूवे ॥२९५॥ हा तारुन्नयसिहिणे ! हा ससिवयणे ! सरोयदलनयणे !। कलकंठिमहरवयणे ! वित्थयरमणे ! ललियगमणे !॥२९६॥ नियह्वविजियविलए ! रमणीतिलए ! समगगुणनिलए ! । हरिसेणजणयदइए ! तं दइए ! कत्थ दच्छीहं ? ॥२९७॥ अम्मा-पिऊहिं किच्छेण कारिओ पर्थयं सरीरिठइं । अच्छइ तहेव तमायिचतो परिचत्तवावारो ॥२९८॥ एत्तो कावेरीओ सुंदरपाणिस्स संतिओ दुओ । संपत्तो सो संपद्द देवाहं पेसिओ पहुणा ॥२८८॥ भणियं च तेण एसा मह कन्ना रुप्पिणी महाराय ! । परिसंतरस्स संदर ! सुविणे वि न गिण्हए नामं ॥३००॥ रन्ना भणियं कुमरो तावसकन्नं विवाहिउं विलिओ । सा पंचत्तं पत्ता संपद्ग तह तं भणिस्सामि ॥३०१॥ जह तुज्भ सुयं परिणइ मा एयं अन्नहा वियप्पेस । इय भणिऊणं दूओ विसज्जिओ हेमरहरन्ना ॥३०२॥ तत्तो कुमरो भणिओ मुंचस सोयं समुज्ज्ञस विसायं । नद्रविणद्दे कज्जे गरुया एवं न सोयंति ॥३०३॥ ता वच्चस तममिण्हि कावेरीए विवाहिउं कन्नं । आगच्छ वच्छ ! पच्छा परिचितसु रज्जकजाई ॥३०४॥ उचरोहसीलयाए संचलिओ सबलवाहणो कुमरो । हियए समुब्बहंतो रिसिदत्तं देवयं व सया ॥३०४॥ पत्तो कयवयदिवसेहिं तं वणं जत्थ आसि रिसिदत्ता । तन्त्रिरहे तं चेव य उन्वेयकरं मसाणं व ॥३०६॥ एत्थंतरिम फरियं दाहिणनयणेण तस्स कुमरस्स । नायं च तेण सुयइ पियमेल्यमेयमुत्तं च ॥३०७॥ सिरफरणे किर रज्जं पियमेलो होइ अच्छिफ़रणम्मि । बाहुफ़रणम्मि पियजणसुयालयालिंगणं जाण ॥३०८॥ दिद्रो तावसकुमरो परिन्भमंतेण तेण कुमरेण । तहंसणेण जाओ तस्स अउन्वो पमोयभरो ॥३०१॥ हरिसाऊरियमणसा त(वसकुमरेण पच्चभिन्नाओ । पणिमय सो तप्परओ उवविद्रो अमयसित्तो व्व ॥३१०॥ पुट्टं च कुमारेणं भयवं ! तुह पढमजोव्वणत्थस्स । एगागिणो अरन्ने केत्तियकालं वसंतस्स ॥३११॥ तेण वि भणियं सुंदर ! हरिसेणो एत्थ तावसो आसि ! । रिसिदत्ता तदुधूया कत्थइ सा परिणिउं नीया ॥३१२॥ केण वि कुमरेण रिसी सो जलणं साहिउं गओ समां । अहयं पुण संपत्तो अन्नंतो कुमर ! कइया वि ॥३१३॥ सन्निममं रमणीयं नाउं एत्थेव ताव निवसामि । असमसमाहाणज्ञो कुणमाणो नियमऽणुहाणं ॥३१४॥ कुमरेण चितियमिणं तावसकुमरं अहं नियच्छंतो । पचनस्वं रिसिद्त्तं नियदृइयं चेव पेच्छामि ॥३१५॥ कुमरेणं सो भणिओ केणावि हु कारणेण तं भयवं ! । अवलोयंतो मन्ने नयणनिमेसं पि विग्घमहं ॥३१६॥ तो जाव वसामि अहं तवोवणे ताव मज्झ पासम्मि । वसियत्र्वं सुयणु ! तए महापसायं विहेजम ॥३१७॥ तावसकुमरेणुत्तं तवोहणाणं समं गिहत्थेहिं । केरिसओ संबंधो ?, न संगयं ता इमं कुमर ! ॥३१८॥

चरुणेसु निविष्ठक्रणं तं मन्नाविय विणिगाए कुमरे । सा पावा पव्वाया परिविभमंती तिह पत्ता ॥३१९॥ पद्मो तावसकमरो तीए निमञ्जा भयवमेगागी । कह कुणसि तवं रन्न[न्मि] भीसणे पढमतारुन्ने ? ॥३२०॥ तेणावि चिंतियमिमं फड़या वि हु सा वि संभवड़ एसा । निम्विणसिरोमणीए जीए निन्वासिया अहयं ॥३२१॥ तो तावसेण भणियं ओसहिविज्ञा-तवाणु भावाओ । पभवइ न कि पि मज्झं गुरूवइट्टं कुणंतस्स ॥३२२॥ पुणरिव य तीए भावावगमनिमित्तं पर्यापयं मुणिणा । तुममिव भहेगागिणी कहं भमित किसि[यका]या य ॥३२३॥ किं सिस्सिणी वि बीया न अत्थि ? कत्तो य आगया इहइं ? । तीए वि एसो जइ किंचि तावसो मज्झ विज्ञाइ ॥३२४॥ देइ इय चिंतिऊणं भणियं भयवं ! ममावि विज्ञाओ । अवसोयणि-तालुग्वाडणीओ विज्ञंति विविहाओ ॥३२५॥ तो तं मज्भ, पयच्छस् अहं त् तह देमि अप्पणिजाओ । मुणिणा भणियं विज्ञाण केरिसं तुज्झ माहप्पं ? ॥३२६॥ तीए अमुणंतीए तैचं सव्वं पयासियं तस्स । जह कावेरिपुरीओ पत्ता रहमदृणपुरम्मि ॥३२७॥ जह कुमरपिययमाए रक्खिसिवायं पुरन्मि पयडेउं । कुमरपियं माराविय कुमरेण समं समायाया ॥३२८॥ रुप्पिणिपरिणयणतथं इमो मए चेव चालिओ कुमरो । एयं मह विज्ञाणं माहृष्पं तावसकुमार ! ॥३२९॥ मुणिणा भणियं कज्जं न मज्झमेयाहिं पावविज्जाहिं । इय भणियम्मि निरासा सद्वाणं सा गया पावा ॥३३०॥ एत्थंतरिम भागू अत्थमणिमसेण द्यमइक्कंतो । पव्वाइयाए तीसे कुचेट्टियं दट्टमचयंतो ॥३३१॥ कुमरो वि सुइरमन्भित्थओ वि किं नाऽऽगओ कुमारमुणी ? । इय भावितो पुणरवि तस्स सयासम्मि संपतो ॥३३२॥ पेच्छड भाणारूढं झाणसमत्तीए गरुयविणएणं । अब्भत्थिजण नीओ नियसेन्ने तावसकुमारो ॥३३३॥ पचासन्ने रयणीए दो वि सयणेस तावस-कुमारा । सिसणेहसंकहासहियमाणसा तत्थ परिवसिया ॥३३४॥ भणियं तावसकुमरेण कुमर ! किर केरिसाऽऽसि रिसिदत्ता ? । जीए कए परितम्मसि तुममेवं निन्भरिसणेहो ॥३३४॥ कुमरेणुत्तं तीए वन्निज्जइ किर किमेगजीहाए ? । सा जेण पयावहणा गुणमइया चेव निम्मविया ॥३३६॥ रूवं रहरूवनिभं लायन्नं गिरिस्याए अब्भिहयं । संदेरं देवीण वि न दीसए तारिसं मित्त ! ॥३३७॥ अवरे वि महुरभासण-दाण-दया-विणयपमुहगुणनिवहा । जोइज्जंता वि जणे दीसंति न अन्ननारीणं ॥३३८॥ तीए सह सरसजंपिय-उवगृहिय-रुल्यियुर्यरिमयाई । सुमरंतस्स न विदल्ड मह हिययं वज्जनिम्मवियं ? ।।३३१।। किंतु मह तुज्क पासे मणयं संपज्जए सहं मित्त ! । इयरह भुयणमसेसं विसं व मन्नामि तीए विणा ॥३४०॥ किं बहुणा ? दहदियहे रयणनिहिं दंसिऊण तं दइयं । उद्दालिऊण विहिणा विडंबिओ किं करेमि अहं ? ॥३४१॥ भणियं मुणिणा संदर ! मा तम्मस एत्तियं कए तीसे । अवहरियं जं विहिणा सोयंति तयं न सप्परिसा ॥३४२॥ इय एवं जाव तर्हि परोप्परं हुंति तेसिमालावा । ताव पहाया रयणी सैमागया मंतिणो तत्थ ॥३४३॥ भणियं च कुमर ! दिज्जउ पयाणयं बहु विलंबियं एत्थ । पुणरिव य नियत्तेहिं एस मुणी एत्थ दहन्वो ॥३४४॥ भणियं च कुमारेणं जइ एस मुणी मए समं चलइ । ता हं।इ पयाणयमिहरहा उ मह नियमओ नित्थ ॥३४५॥ इय कुमरनिच्छ्यं जाणिऊण तह कहिव तावसकुमारो । भणिओ मंतीहिं जहा संचलिओ सह कुमारेण ॥३४६॥ कावेरीए पूरीए अणवरयपयाणएहिं कणगरहो । संपत्तो तप्पहुणा पवेसिओ परमभूईए ॥३४७॥ परिवाराइपरिगओ समप्पिओ तस्स पवरपासाओ । तो जोइसियविसोहियसुहकरण-मुहत्त-रूगगम्मि ॥३४८॥ मंगलतुररवेणं निचरवरविलयसत्थसहएणं । वित्तं पाणिगहणं सह कुमरेणं कुमारीए ॥३४१॥ तत्थेव ठिओ कइय वि दिणाणि कुमरो सुहेण ससुरकुले । समयं तावसकुमरेण विविहसंगयविणोएण ॥३५०॥ अह अन्नया य सो रुप्पिणीए संजायपोढपणयाए । भणिओ सा केरिसिया रिसिकन्ना कहसु रिसिदत्ता ? ॥३५१॥ जीए तुममंतराले वसीकओ आसि मं विमोत्तूण । तेणुत्तं जइ तीए का वि समा दीसए नारी ॥३५२॥ ता तुज्म पिए! साहेमि इहरहा कह ण तीरेए कहिउं ?। किं बहुणा ? तारिसिया न लब्भए मंदपुत्रेहिं ॥३५३॥

१. तस्वम् -सं० टिप्पणी । २. समगया -प्रतौ ।

विहिणो वसेण तीए हत्युत्तिन्नाए जणयवयणाओ । तुज्झ पिए ! परिणयणस्थमागओ मुणस् सञ्चिममं ॥३५४॥ तो रिसिदत्ताअणकुरुकम्मपरिणइवसेण तीयुत्तं । पिययम ! तुमं न जाणसि जहा मए एत्थ आणीओ ॥३५५॥ कहमिव ? तीए सब्बो वि वहयरो साहिओ सुणंताणं । कुणगरह-ताबसाणं गुरुविम्हयमुख्वहंताणं ।।३५६।। चितियमिसिदत्ताए विहियमिमं साहणं जमेयाए । पचन्नलं दोण्हं पि ह महऽलीयकलंकमवणीयं ॥३५०॥ तं साउं कणगरहो कोहह्यासणपञ्चित्तसन्वंगो । दहोद्रभिउडिभीसणवयणो रत्तच्छिदप्पेच्छो ॥३५८॥ अवसर दिद्विपहाओं तमेरिसं जइ तए समायरियं । मेच्छाणं चिय निंदियमिइ कड्डयं रुप्पिणि भणइ ॥३५१॥ संपइ रिसिद्ताए इय मरणे किं मए जियंतेण ?। साहेमि जलणिमिण्हि कट्टह कट्टे चियाजोग्गे ॥३६०॥ तं सोउं सञ्बो वि ह मंतिजणो गुरुविसायमावन्नो । गुरुसोयसिन्नयंगो निवेयए रायपायाण ॥३६१॥ तेणावि ह परिचितियमहो ! ह कुडिलत्तणं महेलाणं । जेण मए वि न नायं पच्छन्नं पेच्छ पाविममं ।।३६२।। धिद्धी ! एयाए पावियाए बहुकुडकवडभरियाए । नरयगइगामिणीए निदियसचरियचेट्राए ।।३६३।। एयं पि वयमिमीए सिरम्मि निवडउ अणज्जहिययाए । रक्लिसिवायकयं पुण इहइं पि हु मत्थए पिडयं ।।३६९।। एवं सिंसिज्जंती पुरलोएणं पए पए पावा । लुयपुच्छ-कन्न-धूसरखरपिट्टाऽऽरोवियसरीरा ।।३६५।। विगोविज्ञा नयरे रत्ना निञ्वासिया परिव्वाया । नारी जणे अवज्मा ति तेण जीवंतिया मुक्का ॥३६६॥ कुमरो वि हु जा न मुयइ कहिं पि भणिओ वि मरणिनव्बंधं । नायरजणेण रहया चिया तओ सारकट्रेहिं ॥३६७॥ तत्तो वारंतस्स वि रन्नो नायरसमग्गलोयस्स । हाहारवमुहलस्स वि चित्तं चलिओ चियाए सो ॥३६८॥ सियवत्थ-विरुवण-कुमुमदाम-ऽलंकारसेयमुत्ती वि । कुणगरहो रिसिदत्ताणुरायगणओ दढं रत्तो ॥३६१॥ तव्ययणाओ ह्यासो जा किर पउणीकओ चियापासे । ता रन्ना विन्नत्तो विणएणं तावसकुमारो ॥३७०॥ भयवं ! तुह वयणिममो न कयावि हु लंघए तओ एयं । तह कह वि हु भणसु जहा विरमइ एयाओ पावाओ ॥३७१॥ भणिओ तावसकुमरेण भद्द ! किमिमं तए समारद्धं । नीयजणोचियमइनिदियं च सकुरुप्पसुयाणं ? ॥३७२॥ अन्तं च तया तुमण् तवोवणाओ ममाणयंतेण । भणियं कयकिचो हं तुममाणेऊण मुच्चिस्सं ॥३७३॥ तं विस्सरियं संपइ पारद्धं अवरमेव किं पि तए । कज्जं जइ जुत्तमिमं ता कुमर ! तमेव जाणासि ॥३७४॥ अहणा अणुह्नयमिणं पार्वं पावाइयाए जं विहियं । सा वि हु युह-दुक्लाणं तुह भज्जा भायणं जाया ॥३७५॥ ता विरमस् एयाओं दुरज्ज्ञविसयाओं सिट्टवज्जाओं । परलोयबाहयाओं अप्पवहाओं महाभाग ! ।।३७६।।

#### अन्नं च--

सगुणं व निग्गुणं वा कज्जकलावं समायरंतेण । परिणामो सन्वत्थ वि चिंतेयन्वो चउरमङ्णा ॥३००॥ अवरं च तुहाऽऽकूयं मरिऊण मिलामि निययदङ्याए । सन्वमिमं पि महायस ! मुण्यु महामोहल्लियं ति ॥३०८॥ जम्हा उ भवावट्टे सकम्मफलभोइणो जिया सन्वे । ता तीए सह जोगो होही तुह भद्द ! चित्तमिमं ॥३०९॥ चुलसीइजोणिलक्खेकसंकडे भववणिम्म भवडंतो । को जाणङ्को वि किंहं कहसु महाभाग ! जाङ् जिओ ? ॥३८०॥ ता जङ् तुज्भ ममोवरि को वि सिणेहो समित्थ ता मुयसु । मरणकयमसग्गाहं विवेइणो तुह न जुत्तमिमं ॥३८१॥ अवरं च जङ्ग पियाए निमित्तमिगिम्म पविसिस कुमार ! । ता इहइं चिय तं तुह भज्जं दंसेमि रिसिदत्तं ॥३८२॥ तं सोउं कणगरहो पचागयजीविओ पयंपेइ । भयवं ! तुज्झमसज्झं कज्जं मुवणे वि नित्थ फुडं ॥३८३॥ ता जङ्ग तं पाणिपयं रिसिदत्तं कहिव पुन्नजोएणं । पेच्छामि ता महायस ! जलंजिं देमि मरणस्स ॥३८४॥ अत्रं च जावियं पि हु तुज्भ पयच्छामि जङ्ग इमं कुणिस । तेणुत्तं एस वरो चिट्ठउ पासे तुह कुमार ! ॥३८५॥ तत्तो तुहो तावसभरवसगेणं इमेण जं वुत्तं । तं होइ तहेव तओ पत्तो कुमरो सपासायं ॥३८६॥ तत्तो तावसमुणिणा कहिओ तेसिं सिवम्हयमणाणं । रहमद्दणपुरनिस्सारणाइओ निययवुत्तंतो ॥३८०॥ ताहे कुमरच्छुरियं घेतुं वामं वियारिउं ऊरं । किट्ठियमोसहिवल्यं जाया रमणीसहावत्था ॥३८८॥

आणंदमुन्वहंतेण तेण निज्ञाहया कुमारेण । भणियं भो भो ! पेच्छह एस पिया मज्झ रिसिदत्ता ।।३८१।। कि एसा सा गउरी ? रई व कि वा ? सरस्सई कि वा ? । कि वा रंभा ? पायालकन्नया का वि कि होज्जा ? ॥३९०॥ इय एवं ते विम्हइयमाणसा सहरिसं पलोयंता । अनिमिसनयणा तित्ति पावंति न तम्मि पत्थावे ॥३११॥ रुष्पिण-रिसिदत्ताणं दीसइ पच्चक्खमंतरं गरुयं । सुणया-सीहीण व काइ-रायहंसीण वयणेण ॥३९२॥ अन्नं च जणो जंपइ ठाणे कुमरस्स एत्थ पिडबंधो । एईए रूवेणं मोहिज्जह को न भवणिम ? ।।३१३।। तो रन्ना सा ण्हविया सञ्वालंकारभूसियसरीरा । देवंगनिवसणधरा विहिया कप्पददमलय व्व ।।३९४।। संजायगरुयहरिसो तीए सह भुंजिउं समारद्धो । पंचप्पयारभोए अवगन्निय रुप्पिणि रमणि ।।३९५।। तं दहुं रिसिदत्ता चिंतइ एसो इमीए निन्नेहो । दिट्टविलीओ एवं अवन्नवाओ धुवं मज्म ॥३१६॥ एसा जइ वि वराई कयावराहा परोवरोहेण । तह वि हु मए इमीए उवयरियव्वं किमन्नेण ? ॥३९७॥ उवयरिए उवयारो जो सो विणयाण होइ ववहारो । अवरत्थ जमुवयरियं तं पूण गरुया पसंसंति ॥३९८॥ तो कइया वि सहरिसं निययवरं पत्थिओ पयत्तेण । रिसिदत्तपणहणीए तेणुत्तं भणस जं देमि ॥३९९॥ जइ एवं ता एसा दट्टव्वा मज्झ सरिसया सामि !। एवं तुज्यत वि मज्झ वि मज्झत्थगुणेण माहप्पं ॥४००॥ जइ एयाए कहमवि तीए पावाए पेरियाए कयं । तह वि ह मह खिमयव्वं विसिद्रकुलसंभवो तं सि ॥४०१॥ इत्थी निद्दयहियया ईसाविसमोहिया सकज्जपरा । फुसिओ एस कलंको एवं तीए कुणंतीए ॥४०२॥ अह अन्नया य भणिओ कणगरहो मंतिपमुहलोएण । मोयाविज्ञउ राया गम्मउ संपद्द नियपुरीए ॥४०३॥ कुमरेण वि सप्पणयं तहेव विहियम्मि नरवरिंदेण । संवाहिया सहरिसं विभवं दाऊण नियध्या ॥४०४॥ तत्तो संदरदिवसे अणवरयपयागएहिं संपत्तो । पविसइ निययपुरीए पेच्छिज्ञंतो पुरजणेण ॥४०५॥ सव्वेयरपासद्वियरिसिदत्ता-रुप्पिणीहिं परियरिओ । सव्वमयसमयबंधुरसिंधुरखंधे समभिरूढो ॥४०६॥ भणियं केणावि ह मेत्त ! पेच्छ एयं महंतमच्छरियं । एसा किर रिसिदत्ता विणासिया पाणपरिसेहिं ॥४०७॥ जाव य सक्लं अक्लंडसुंदरावयवरेहिरसरीरा । दीसइ दाहिणपासिम्म संठिया सहयकुमरस्स ॥४०८॥ अहवा विहिराए माणुसस्स तं नित्थ जं न संभवइ । अणुकूले कल्लाणं जह जायिममीए कि बहुणा ? ॥४०१॥ एवं वियङ्गपुरिसेहिं विसइ विज्ञामाणगुणनिवहो । पियपरपरिवायत्ता विसेसओ तरुणरमणीहिं ॥४१०॥ सहइ सहाहाराहिं पियाहिं वि वहप्पिओ गइंदगओ । रंभा-तिलोत्तमाहिं हरि व्व कुमरो भणइ कावि ॥४११॥ मयरद्धओ व्व कुमरो रइ-पीईहिं व पियाहिं परियरिओ । भणियमवराइ [इह हिरि-]सिरिदइओ समयणाहि इमो॥४१२॥ अहवा वि भरहखेत्तस्य मज्भदेसो व्व धम्मकम्मनिही । सरसाहि गंग-सिंधृहि सहइ कुमरो सह पियाहि ॥४१३॥ अवराए भणियमेसो ह भागसाराहि भारियाहि समं । उत्तर-देवकुरूहि व ससुवन्नो सहद्द मेरु व्य ॥४१४॥ सीया-सीओयाहि व विदेहभागो व्व रेहइ सुवासो । सुपओहराहिं सह पिययमाहिमेसोऽवरा भणइ॥४१५॥ अन्ना भणइ सदिद्रीहिं संगओ सहइ पिययमाहिमिमो । दंसण-नाणसिरीहिं व चरित्तराओ व्व सिवजणओ ॥४१६ इय नायरनर-नारीनिवहेणं नंदणो नरिंदस्स । वन्निज्जंतो पविसइ पए पए कोउयक्सित्तो ॥४१७॥ पत्तो य रायभवणं रुइरुल्लोयं ललामललणोहं । विरइयवंदणमालं परियमुत्ताहलचउक् ॥४१८॥ विहियं वद्भावणयं रण्णा कुमरागमिन्म हरिसेणं । हरिसपणिचरवरवारविरुयतुष्टंतहाररुयं ॥४१९॥ वज्जंतत्रनिवहं गायणगिज्जंतरायगुणनिवहं । विद्धाजणनिव्वत्तियकुमरोयारणयरमणीयं ॥४२०॥ चरुणेसु पाडियाओ सासुय-समुराइयाण वहुयाओ । रिसिदत्ताए कहिओ सन्वी कुमरेण वृत्तंती ॥४२१ ससराइएहिं तत्तो खमाविया आयरेण रिसिदत्ता । खमस महासइ ! जं तुज्म विहियमसमंजसं किंपि ॥४२२॥ पव्वाइयाए चरियं नाऊगं विम्हिया नयरलोया । पेच्छ जहा धुत्तीए अम्हे वि ह वंचिया तीए ॥४२३॥ अणुरायपरवसाहिं दोहिं वि [ भज्जाहिं ] सह कुमारस्स । विसयसहमणुहवंतस्स कोइ कालो वहकंतो ॥४२४॥

अह अन्नया य चउनाणसंजुओ सगुणसमणपरियरिओ । सिरिभद्दजसो सरी विहरंतो तत्थ संपत्तो ॥४२४॥ तत्तो राया नायरजणेण चउरंगबरुविभुईए । कुमरेण य परियरिओ वंदणविडयाए नीहरिओ ॥४२६॥ सोजग सरिमहकुहरनिगायं धम्मतत्तममयसमं । पृडिबद्धो हेमरहो संजायचरित्तपरिणामो ॥४२७॥ अभिवंदिङ्ण मुणिनाहचरणतामरसमसमसंवेगो । सन्वेसि मंतीणं निवेहउं नियमभिष्पायं ॥४२८॥ सव्वंगलवस्वणधरं नियए रज्जम्मि सहमुहत्तम्मि । ठविऊणं हेमरहो कणगरहं धरणधोरेयं ॥४२९॥ दीणाईणं दाणं दाउं घोसाविउं अभयदाणं । विहिणा जिणभवणेसुं काऊणऽद्राहियामहिमं ॥४३०॥ चइऊणं रज्जसिरिं निरुवमविष्फुरियजीवविरियगुणा । गरुईए विभूईए निक्खंतो निम्मलजसोहो ॥४३१॥ अन्भसियद्विहसिक्लो खंतित्वमो महियमोहपुडिवक्लो । पंचसमिओ तिगुत्तो विहरह गुरुवयणपुडिबद्धो ॥४३२॥ कणगरहो वि य राया अप्पडिहयसासणो महीवीढे । असमप्यावपरक्रमवसीकयासेसवइरिगणो ॥४३३॥ वितथरियकोस-कोट्रायारो निद्रवियकंटयसमृहं । उवसंतृडिब-डमरं पाल्ड रुज्जं जुणाण मुओ ॥४३४॥ अह अन्नया य महरिहविसिद्रसुसिलिद्रकद्रघिडयिम्म । सुपसत्थवत्थविरहयमहल्लउल्लोयलडहिम्म ॥४३५॥ रुइरपणवन्नविरइयविचित्तविच्छित्तिचित्तयम्मिमि । उज्झंतध्यघिडयासुगंधिगंधाभिरामिम ॥४३६॥ तंबूल-पुष्फपडलयसमगाभोगंगगरुयगामिन्भ । भुवणऽच्चन्भुयभुई भवणिन्म सुवासभवणिन्म ॥४३७॥ सुकुमालत्लिकलियम्मि मउयगंडोवहाणसहयम्मि । आर्लिगिणि-गल्लमसरियाइसामगिगरुइरिन्म ॥४३८॥ उस्सीसयपंचसमुन्नयम्मि मज्झे गभीरविणयम्मि । नवणीयत्ररुफासम्मि सुरनईपुलिणसरिसम्मि ॥४३९॥ सहसयणम्मि पसत्ता चिता-संताव-सोयरहियमणा । निवपद्रमहादेवी रिसिदत्ता नियइ समिणमिमं ॥४४०॥ किर मह उच्छंगगओ सारयरयणियरधवलसन्वंगो । खंधप्पएसपारूढकविलकेसरसडासहओ ॥४४१॥ वियडकडिभायरुइरो तणूयरो तिक्ख-वियडदाढालो । सीहिकसोरो सुपसन्नलोयणो पियइ थणछीरं ॥४४२॥ दृष्ण तयं सुमिणं निवेयए निवइणो पहिद्रमणा । सो वि य गरुयपरक्कमसुयलाभेणं सहावेड ॥४४३॥ तत्तो नवण्ह मासाणसुवरि अद्धट्टमाण य दिणाण । उच्चद्वाणगएयं गहेस सुपसःथदिवसम्मि ॥ १४४॥ विष्फरियतेयपन्भारपयिदयासेसदिसिवहृवयणं । पुरुवदिसारविविवं व्व सा पसुया सुयं देवी ॥४४५॥ बद्धाविओ य पियवयणियाए दासीए कणगरहराया । दाउग्णं तीए निवो वंछाअइरित्तवसुदाणं ॥४४६॥ कारावड नयर्गिम कुमारजम्मिम गरुयरिद्धीए । पडहयपयाणपुव्वं बद्धावणयं पहडनाहो ॥४४७॥

## तं च केरिसं ?—

विज्ञरगिहरमणोहरतूरारवमुहलु, जिहं नवरंगयिनवसणु नारीयणु सहलु ।

रभसपणिच्चरसुंदरवारिवलयिनवहु, जिहं सबु सम्माणिज्जइ नायरजणु सबहु ॥४४८॥

ठाँ वि ठाँ वि जिह गिज्जह चच्चर सवणसुह, मिंग मिंग मिंग मिंगज्जिहें जिहं नरबइ पमुह ।

भवणि भवणि उन्भिज्जिहें जिहं जूवय-मुसल, पइ पइ जिहं पूइज्जिहि सत्था-ऽऽगमकुसल ॥४४९॥
वंदणमालालंकिय तोरण जिहं सहिंह, वत्था-ऽऽहरण परोप्पर जिहं नायर लहिंहं ।

चट्टथट्ट जिहं दीसइ तेल्लचुयंतिसर, बद्धावणउं त बिन्नउ सक्किंह कवण किर १४५०॥

'जीव नंदय नंदय' रव सुव्विहं जिहं वयण, जिहं संतुद्वउ नरबइ वियरइ रह रयण ।

अभयदाणु जिहं दिज्जइ मणह सुहावणउं, तं तिहं हरिसं वित्तउं निरु बद्धावणउं ॥४५१॥

एवं बद्धावणए सुहेण वित्ते सुहिम्म दिवसिम्म । सीहरहो चि विइन्नं कुलविद्धािहं कुमरनामं ॥४५२॥

एवं सो पइदिवसं वित्थयकुलनहयलिम बहुतो । चंदो व्व सुक्कपक्रेवे सयलजणाणंदणो कुमरो ॥४५२॥

विज्जागहणसमत्थो संजाओ अट्टविरसपिरमाणो । लेहायरियसयासे कलाण सव्वाण पारगओ ॥४५॥

अह अन्नया य राया रिसिदत्ताए पियाए परियरिओ । पासायोवरि वायायगम्मि लीलाए लल्ड सहं ॥४५५॥

पेच्छइ य गयणभागे सहमं सम्मुच्छियं जलयखंडं । पच्छा विद्धि पत्तं तहेव रन्नो नियंतस्स ॥४५६॥ पणवन्नरुइरवत्तावयवं मण-नयणसुह्यरं जायं । दीसइ नहरुच्छीए कंचुयरीलं विडंबंतं ॥४५७॥ तत्तो पेच्छंतस्स वि पयंडपवणाहयं कुओ वि गयं। पुच्छइ देविं दइए ! दिट्टं फुडमिंदियालमिमं ॥४५८॥ जह एयं तह सन्वं भवस्मि पडिबंधकारणं मुणस् । पिय-माइ-कलत्त-समित्त-पत्त-बल-रूब-रज्जाइ ॥४५९॥ पेच्छ पिए ! एवंविहभवस्सरूवं वियाणमाणा वि । न कुणंति धम्मतित्तं विसयामिसमोहिया जीवा ॥४६०॥ मायन्हियाहि निष्को जलबुद्धीए जहा भमइ कोइ। तह जीवो विसयवसो भवगहणे भमइ सहबुद्धी ॥४६१॥ जह किंपागतरूफलं मुहम्मि महुरं कुणंति खज्ञंतं । तह आवाए सुहया परिणामे दारुणा विसया ॥४६२॥ जह वा मुहम्मि महुरं मारइ हालाहलं विसं भुत्तं । तह विसया वि हु पावा मारंति जियं भवावट्टे ॥४६३॥ जह चेव विसमसल्लेण सिल्लिओ कोवि दुक्खिओ होइ। तह विसयसिल्लिओ वि हु भविम जीवो वसइ दुहिओ ॥४६४॥ अन्नाणमोहमुद्धा तुच्छामिसविसयमोहिया जीवा । न मुणंति आयइदहं विवागरूवं जओ भणियं ॥४६५॥ जह किर दुद्धं पेच्छइ मजारी न उण लउडयं मुद्धा । तह मुढो विसयसुहं पेच्छइ नो नरयदुक्लाइं ॥४६६॥ ता उजिभाउं दुरंते एए विसए अणस्थफलजणए । सुगुरुसमीवे कुणिमो परलोगसुहावहं धम्मं ॥४६७॥ एवं वेरगगाओ राया सह पिययमाए ओयरिओ । काऊण रज्जिवंतं सत्तो रयणीए सहसयणे ॥४६=॥ तत्थ वि वेरगगगओ गुरु-धम्मियसंकहाहिं सहस्रेसो । अइवाहिऊण रयणि सुणइ पहाए पढिजांतं ॥४६१॥ जन्मेदं न चिराय भूरिभयदा लक्ष्म्योऽपि नैव स्थिराः, किम्पाकान्तफला नितान्तकटवः कामाः क्षणध्वंसिनः । आयुः शारदमेघचञ्चलतरं ज्ञात्वा तथा यौवनं, हे लोकाः ! कुरुताऽऽदरं प्रतिदिनं धर्मेऽघविध्वंसिनि ॥४७०॥ तं सोऊणं भणियं पिए ! सुभासियमिमं पढइ कोइ । मह चितियत्थसरिसं ता कृणिमो उज्जमं धम्मे ॥४७१॥ इय राया सह नियपिययमाए संवेयभावियमईओ । काऊण गोसिकचं उवविद्वी रायअत्थाणे ॥४७२॥ एत्थंतरम्मि उज्जाणपालएणं कयंजलिउडेणं । विन्नत्तो देव ! तुमं वद्धाविज्ञसि सपरिवारो ॥४७३॥ उज्जाणे संपत्तो विहरंतो तुह गुरू जणयसहिओ । दाउम्म पारितोसियदाणं वद्धावयनरस्स ॥४७४॥ संचलिओ भत्तीए वंदणविदयाए सहिरसो राया । काउं पयाहिणतियं उवविद्रो रहय करकमले ॥४७५॥ गुरुणा वि हु पारद्धा जलहरगंभीरसुस्सररवेण । भवियाणं बोहत्थं धम्मकहा धम्मबुद्धीए ॥४७६॥ पंचिदियत्तर्णं माणुसत्तर्णं आरिए जणे सुकुछं । साहसमागम सुणणा सहहणाऽऽरोग पव्वज्जा ॥४७७॥ इय एवं भो भव्वा ! सद्भ्रहो एरिसो गुणकलावो । ता पाविय सामिगां जिणधम्मे उज्जमं कुणह ॥४७८॥ एत्थंतरम्मि भवभमणभीयहियएण धम्मरसिएण । सिवसोक्खठारुसेणं मुणिनाहो पुच्छिओ रन्ना ॥३७१॥ भयवं चउगडरूवे भमइ जिओ केण भीमभवगहणे ? । सासयसोक्खे वचइ केण व कम्मेण विहयमहो ? ॥४८०॥ तो मणिवहणा भणियं आयन्नस् भद्द ! अवहिओ होउं । हिंडइ भवन्मि जीवो कम्मेणऽद्रप्पयारेण ॥४८१॥

## तं च इमं--

नाणस्स दंसणस्स [य] आवरणं वेयणीय मोहणियं। आउय नामं गोयं तहंतरायं च कम्मिमं॥४८२॥ पंच नव दोन्नि अट्टावीसं चउरो तहेव बायाला। दोन्नि य पंच य मणिया पयडीओ उत्तरा चेव ॥४८३॥ बंधस्स मिच्छ-अविरइ-कसाय-जोगा य हेयवो चउरो। पंच दुवालस पणुवीस पनरस कमेण भेया सिं॥४८४॥ आभिगाहियमणाभिगाहं च तह अभिनिवेसियं चेव। संसइयमणाभोगं मिच्छतं पंचहा एवं ॥४८५॥ बारसविहा अविरई मण-इंदियअनियमो छकायवहो। सोलस नव य कसाया पणुवीसं पन्नरस जोगा ॥४८६॥ सामन्नेणं एए विसेसओ बंधहेउणो तस्स। नाणपडणीययाई पइकम्मं सुत्तओ णेया ॥४८०॥ तत्थ वि आरंभेणं गरुएण परिगाहेण पावेण। कुणिमाहारेणं अहमरूवपंचिदियवहेणं ॥४८८॥ निव्वत्तियनरयाऊ जीवा गुरुकम्मभारिया नरए। निवडांत सरणरहिया जलम्म अयगोलउ व्व अहे ॥४८९॥

तत्थ य छिंदण-भिंदण-उक्कत्तण-दहण-दंभणाईयं । विसहंति तिव्ववियणं तेत्तीसं सागरा जाव ॥४१०॥ तत्तो वि य उव्वट्टा जीवा तिरिएस जंति विविहेस । मायाबहुला बहुकबडकूडपरवंचणुज्जुत्ता ॥४११॥ तत्थ वि वाहण-दोहण-दहणंकण-छह-पिवास-सहणाइं । भारारोवण-सीया-ऽऽयवाणसहणं सहंति दहं ॥४९२॥ तत्तो वि खवियकम्मा पर्याहेए पर्यणमाण-मय-कोहा । अज्जवगुणभावियमाणसा य मणुया पर्यायंति ॥४१३॥ तत्थ वि दारिद्रहया दोहग्गकलंकद्सियसरीरा । कुकलत्तपराभूया अपत्तपुत्ताइसंताणा ॥४९४॥ मुक्खत्तसरोमणिणो कुवन्न-कुस्सर-कुरूवयाभिहया । आजम्मं बहुविहकास-सोस-रोगाभिहयतणुणो ॥४९५॥ तम्हा तेस वि सोक्खं न किंपि परमत्थओ महाराय ! । नवरिममो मणुयभवो धम्मगुणाराहणाओ सुहो ॥४६६॥ जम्हा मणुयभवे चिय पिडवन्नो संजमो तवो होइ । दव्वत्थओ य परमो विसिद्रसमगोऽपवम्गो य ॥४९७॥ परमेयम्मि वि बहवो निन्वित्ताणा सिणेहपडिबद्धा । बहविहपावपरिगाहमुच्छियहियया कुबुद्धीया ॥४९८॥ जोव्वणमयउम्मत्ता परलोयपरम्मुहा पमायपरा । विसयासत्ता अजरामर व्व चिट्टंति मृढऽप्पा ॥४९१॥ देवेसु वि नत्थि सुहं चितिज्ञंतं सतत्त्वुद्धीए । ईसाविसायपरपरविसत्तद्दहद्मियमणेसु ॥५००॥ ते वि ह कोहाभिहया माणमहासेलचंपियावयवा । मायासिल्लियहियया लोहमहाजलहिणिब्बुड्डा ॥५०१॥ विज्ञंति कसाया जत्थ निव्वुइं तत्थ राय ! मा मुणसु । पज्जलइ जत्थ जलणो जाण कओ तत्थ सुत्थत्तं ? ॥५०२॥ किं बहुणा भणिएणं ? पभवंति कसायसत्तुणो जत्थ । गयणे अरविंदं पिव मा जोयस तत्थ सहसत्तं ॥५०३॥ इय चउगइभवरूवे संसारे दुक्खिओ भमइ जीवो । संपय सासयसोक्खे मोक्खे जह वसइ तह सुणसु ॥५०४ मोक्सो असेसकम्मस्स संखए सो य संबहेऊण । मिच्छत्ता-ऽविरइ-कसाय-दृहजोगाण सव्वेसि ॥५०५॥ होइ विपक्सासेवणदारेण नरिंद ! सो उण विवक्सो । सम्मत्तः णाण-दंसण-चरणाणि विसुद्धरूवाणि ॥५०६॥ जह बत्थाईण मलो सुज्झइ सुहवारिसंपओगोण । तह सम्माइपओगा कम्ममलोऽवेइ ैजीवाणं ॥५०७॥ तो. सन्वकम्मविगमे सरूवलाभिम निञ्चओ जीवो । सासयसोक्खे मोक्खे अणाइनिहणं वसइ कालं ॥५०८॥ सो तम्मि निराबाहो केवलवरनाण-दंसणपईवो । अणुभवमाणो निवसह निरुवमसोक्खं जओ भणियं ॥५०९॥ न वि अत्थि माणुसाणं तं सोक्खं न वि य सञ्बदेवाणं । जं सोक्खं सिद्धाणं अञ्बाबाहं उवगयाणं ॥५१०॥ जह नाम कोइ मेच्छो नयरगुणे बहुविहे वियाणंतो । न चएइ परिकहेउं उवमाए तर्हि असंतीए ॥५११॥ इय सिद्धाणं सोक्खं अणोवमं नित्थ तस्स ओवम्मं । किंचि विसेसेणेत्तो सारिक्खिमणं सुणह वोच्छं ॥५१२॥ जह सञ्वकामगुणियं पुरिसो भोत्तृण भोयणं कोइ । तन्हा-छुहाविमुक्को अच्छेज्ज जहा अमयतित्तो ॥५१३॥ इय सन्वकालतित्ता अउलं निन्वाणमुवगया सिद्धा । सासयमन्वाबाहं चिट्टंति सुही सुहं पत्ता ॥५१४॥ इय सोउं उवएसं सवणसुहामयपवाहसारिच्छं । भवभयसंभंतो भणइ भूवई भन्वपरिणामो ॥५१५॥ भयवं ! जं तुन्मे भणह भीमभवभयिममेसि भव्वाणं । भवभयभीयाणं तत्थ विन्ममो मह मणे नत्थि ॥५१६॥ ता एयं मणुयभवं सफलं काहामि तुम्ह पासिम्म । पिडविज्ञय पन्वज्ञं काऊणं रज्जसुरथत्तं ॥५१७॥ एत्थंतरम्मि मत्थयनिहित्तकरकोससंपूडा देवी । रिसिदत्ता मुणिनाहं परिपुच्छइ पउरपच्चक्लं ॥५१८॥ भयवं ! रक्खिसवाओ मह जाओ केण कम्मुणा ? कहह । नाऊणऽइसयनाणेण कोउयं मज्झ अइगरुयं ॥५१६॥ तो पारद्धो कहिउं भइजसो गणहरो मिउगिराए । अवहियचित्ता होउं खणमेकं सुणसु तं भद्दे ! ॥५२०॥ अत्थि इह जंबदीवे नयरं गंगाउरं मणभिरामं । चित्तमिमं जं न तयं कयाइ विसमक्खपरिभुत्तं ॥५२१॥ तं पालइ नरनाहो अरिवग्गकुरंगसंहरणवाहो । नामेण गंगदत्तो रिवृगयघडदलणथिरसत्तो ॥५२२॥ सञ्वंते उरसारा गंगा नामेण तस्स पियभजा । नामेण गंगसेणा तस्स सुया सञ्वगुणदृइया ॥५२३॥ चंदजससाहणीए पासे तीए जिणिंदपन्नचो । पत्तो धम्मो सा तं परिपालह सुद्धपरिणामा ॥५२४॥

१. जीवस्स रं ।

धम्मामयतित्तमणा दूरं परिचत्तविसमविसयतिसा । विज्ञयपरिणयणकहा चिद्रह सा धम्मगयबुद्धी ॥५२५॥ अवरा वि तत्थ एगा संगा नामेण साविया अत्थि । दारिद्दभरकंता निक्तंता साहणिसयासे ॥५२६॥ सा कुणइ तवं उमां वयमाहप्पेण प्रयए लोगो । रायस्या वि ह तप्पड किंपि तवं अंबिलाईयं ॥४२७॥ नवरं न कोवि वन्नं कुणड गिहत्थ त्ति काउमेईए । तत्तो सा निवधया मच्छरमुख्वहड संगाए ॥५२८॥ भणइ य एसा वइणी रयणीए बलेण खाइ मडयाणि । ताहे सन्वो वि जणो पत्तिन्तो रायधूयाए ॥५२९॥ सा वि ह सकयफलमिमं ति सम्ममहियासए विवेयवसा । तीए तं पुण कम्मं बद्धमभक्खाणसंजिणयं ॥५३०॥ भिमऊणं संसारे द्रहपउरे एत्थ चेव गंगउरे । जाया नरिंदतणया पत्तो जिणदेसिओ धम्मो ॥५३१॥ गहिक्रणं पञ्चज्जं तबोविहाणं समायमायरह । तो मायाणुद्राणं अब्भक्खाणं च संगाए ॥५३२॥ सुगुरूणमणालोइय नरिंदधया तहेव य ससल्ला । मरिऊणमग्गमहिसी ईसाणिदस्स संजाया ॥५३३॥ तत्तो चिवउं जाया तुममेसा इहभवम्मि रिसिदत्ता । इय सुणिउं नियचरियं जाईसरणेण संबुद्धा ॥५३४॥ चल्छोसु निवडिज्ञणं गुरुणो संजायगरुयसंवेगा । भणइ गुरुं भयविममं सन्वं सच्चं भणह तुब्भे ॥५३५॥ रायाई सयलजाे विम्हइओ निस्पणिकण गुरुभणियं । रिसिदत्ताए चरियं जाओ दच्चरियभयभीओ ॥४३६॥ कणगरहो वि य राया रज्जे अभिसिंचिऊण सीहरहं । महया विच्छङ्केणं कारविय जिणिदपुयाओ ॥५३७॥ सिबियाए समारूढो कुणमाणो सासणुन्नइं परमं । सकलतो निष्ठखंतो विहिणा गुरुपायमूलिम ॥५३८॥ अब्भसियद्विहसिक्लो तवसा संखवियघाइकम्मंसो । उपपन्नविमलनाणो वियाणियासेसनायव्वो ॥५३९॥ केवलिपरियायं पालिङ्गा पडिबोहिङ्गा भवियजणं । सासयसोक्खे मोक्खे संपत्तो सह कलत्तेण ॥५४०॥

### ॥ऋषिद्त्ताऽऽस्यानकं समाप्तम् ॥६१॥

## इदानीं मित्तकामल्लाख्यानकमाख्यायते । तश्चेदम्-

उज्जेणीनयरीए जियसत्तनराहिवस्स रज्जम्मि । नामेणं मल्लमरहकृहणो अङ्गणो मल्लो ॥१॥ सो उण समुद्द तीरे गेन्हइ सोपारयम्मि नयरम्मि । गंतूण जयवडायं सीहगिरिनिवस्स रज्जम्मि ॥२॥ चितियमिमिणा रज्जंतराउ आगम्म मज्म, मल्लमहे । घेत्तूण जयवडायं जाइ इमो परिभवो मज्झ ॥३॥ तो अहमिर्णिह मल्लं महाबलं चिंतयामि नियरज्ञे । एवं जा गविसावइ ता पेच्छइ पुरिसमेगं सो ॥४॥ उविचयसोणियमंसं वियडकिंडं पिह्छवच्छयलभायं । पोण-समुन्नयखंधं करिसुंडायारभुयदंडं ॥५॥ मह-मंसभक्खणरयं सुराए मत्तं सरेहि विज्झंतं । लग्गंते वि हु न मुणइ बाणपहारे मयवसेणं ॥६॥ भणइ य कुओ वि लमांति मच्छियाओ सतिक्खतुंडाओ । तो सो रण्णा ठविओ मच्छियमल्लो निए रज्जे ॥७॥ अन्नम्मि महे जाए मच्छियमरूलेण अङ्गणो जित्तो । तेणावि चितियमहं जित्तो बुद्धत्तणेणिमिणा ॥८॥ एसो पढमवयत्थो अहयं तु जराए चउविहबलेणं । अक्कमिओ सञ्चत्तो पराभिभूओ जओ भणियं ॥९॥ सयणपराभव-सुन्नत-वाउ-सिभाइयं जरासेन्नं । गरुयाणं पि हु बलमाण-खंडणं कुणइ वुङ्कते ॥१०॥ तो तेण तरुणमल्लं सुरद्वविसए निरूवयंतेण । दुरुल्लकूवियाए सच्चविओ हालिओ एगो ॥११॥ एगेण वाहइ हलं करेण फलहीउ लुणइ अवरेणं । तं दर्ठणं तुद्दो एसो मह वंछियं काही ॥१२॥ जं बलमाह।राओ तेण परिक्लामि भोयणमिमस्स । एत्थंतरम्मि भज्जा भत्तं गहिज्ज्ण संपत्ता ॥१३॥ कुरस्स भरिय पिड्यं कुड्यं कुसणस्य सञ्चमवि भुत्तं । भुत्तस्य वि परिणामं जा जोयइ ता तयं पि सुहं ॥१८॥ तो भिण यं किं खिज्जिस ? आगच्छ करेमि ईसरं जेण । पिडवन्ने भज्जाए निब्बाहं चिंतिउं नीओ ॥१५॥ काऊण कायसुद्धि आहाराईहिं पोसिओ विहिणा । सिक्खिवओ य निजुद्धं कयकरणो जाव संपत्तो ॥१६॥ मल्लमहे संजाए मच्छियमल्लेण जोहिओ तेण । पढमे दिणम्मि न जओ पराजओ न वि य मल्लाणं ॥१७॥ बीयम्मि दिणे फलहियमल्लो दक्खंतयं सरीरम्मि । पृद्रो य अष्ट्रणेणं तेण वि कहियं जहावत्तं ॥१८॥

अन्भंगण-मद्दण-सेयणेहिं विहिओ पुणन्नवो तेण । मच्छियमल्लो पुट्टो भण्ड ममं तस्स पिउणो वि॥ ॥१९ गन्नं न किंपि तइए दिणम्मि अंबाडिए सरीरम्मि । न चयइ चिलउं थंभो व्य संठिओ अचलठाणेणं ॥२०॥ सुमराविष्ण फलहियपओगमियरेण तोडियं सीसं । पत्ता फलहियमल्लेण रंगमज्झे जयवडाया ॥२१॥ अट्टणसरिसा गुरुणो मल्लसमा साहुणो समक्साया । अवराहा य पहारा आराहणया जयवडाया ॥२२॥

### ॥ मित्तकामल्लाख्यानकं समाप्तम् ॥६२॥

अन्नाणाओ जहेिंस गुरुणो णाऽऽलोइयं सदुच्चिरयं । जार्यं आणिट्ठफलयं तह अन्नस्सावि दट्टव्वं ॥ नानर्थमङ्गिनिवहस्य रिपुर्विवृद्धस्तादक्षमुप्रकरवालकरः करोति । यादक्षमेतदिह शल्यमनुद्धृतं सत्, कुर्योदतस्तदलमुद्धरताऽऽशु सम्यक् ॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवसूरिविरचितवृत्तावाख्यानकमणिकोशे भावशल्यानालोचनदोषप्रकटन पकोनित्रशत्तमोऽघिकारः समाप्तः ॥२६॥



# [ ३०. मोहार्त्तमृतकुगतिपातदर्शकाधिकारः ]

सम्यगनालोचनमरणे दोषोऽभिहितः । एतच मोहवशगस्य भवतीत्याह-

## मोहेणऽद्वनसङ्घो जो कालं कुणइ जाइ सो कुगई। तावस-सागरदत्त व्य नंद-ललियंगजणिण व्य ॥३६॥

व्यास्या—'मोहेन' मोहनीयकर्मणा 'आर्तवशार्तः' इति आर्तस्य—आर्तध्यानस्य वशः—आयत्तता तेन ऋतः—पीडितः आर्तवशार्तः यः कश्चित् 'कालं' मरणं 'करोति' विधत्ते 'याति' गच्छिति स प्राणी कुगिति नरक-तिर्यमातिरूपाम् । दृष्टान्तानाह— तापसश्च श्रेष्ठी सागरदत्तश्च—वणिक् ताविव तद्वत् , नन्दश्च—मणिकारः लिलेताङ्कजननी च वासुदेवपूर्वभवमाता ते तथोक्ते, ते इव तद्वदिति गाथासमासार्थः ॥ व्यास्यार्थस्वास्यानकगम्यः । तानि भामूनि ।

### तत्र तावत् क्रमागतं तापसाख्यानकमभिधोयते । तश्चेदम् —

आसी कोसंबिपुरीए तावसो नाम विस्सुओ सेट्टी। मोहवसट्टी मिरउं सिगहे चिय सूयरो जाओ ॥१॥ दट्टूण निययभवणं जाओ संजायजाइसरणो सो। तं न मुयइ मणयं पि हु अहऽन्नया तस्स [दिवस ति ?] ॥२॥ [तक्कज्जे तस्स] सुएण सयणवम्मो निमंतिओ सव्वो। विहिया मंसाईया महुररसा रसवई तत्थ ॥३॥ मज्जारेण महाणसिगहाओ नीयम्मि संभिए मंसे। दिट्टो रसोयणीए भीयाए सूयरो तत्थ ॥४॥ नीओ य तओ विजणम्मि मारिओ विरसमारसंतो सो। पइऊण तस्स मंसं दिन्नं सयणाण सव्वेसिं॥५॥ सो पुण अट्टज्काणेण विसहरो तत्थ भीसणो जाओ। दट्टूण गिहं संजायजाइसरणो न तं मुयइ ॥६॥ दिट्टो य पीढिविवरे भवणव्यंतरगएण पुत्तणं। विद्वो तहिट्टीओ सो झड ति कुंताइणा तेण ॥७॥ मिरउं सुण्हाए सुओ जाओ विद्धि गओ गिहं दट्डुं। संजाइजाइसरणो विचितए किह भणिस्सामि ॥०॥ ताय ति पुत्तमेयं सुण्हं जणिण ति रुज्जमाणो सो। जाओ मूओ पियरेहिं कारिया मंतवाया से ॥९॥ मोणिट्टिओ न पउणो जायइ सो अन्नया समोसरिओ। सूरी ओहिन्नाणेण संजुओ नयरिउज्जाणे ॥१०॥ भिक्सावेस्तमए मुणिणो गुरुणा पयंपिया एवं। अमुगाहिनाणसंजुत्तभवणदारप्पएसिम्म ॥११॥ पेच्छिस्सह विणयसुयं तं पइ वत्तव्वमेरिसं वयणं। तावस! मोतुं मोणव्वयं इमं कुणासु जिणधम्मं ॥१२॥ मरिक्रण सूयरो तं जाओ तह विसहरो सुयसुओ य। इय भणिए से होही पिडिबोहो तयणु ते मुणिणो ॥१३॥ इच्छं ति भणिय भिक्साए निग्गया पइगिहं भमंतिहं। तेहिं सिंडभो हिंभो दिट्टो भणियं च गुरुभणियं॥१३॥

## ३०. मोहार्चमृतकुगतिपातदर्शकाधिकारे तापसास्थानकम्

सोऊण इमं चरुणेसु निविडिओ मुणिवराण सो भित्ति । अम्मा-पियरो दद्दूण चेट्टियं तस्स चिंतिति ॥१५॥ नूणं मंतपओगो कोइ कओ मुणिवरेहिं एयस्स । ताणिममं चिंतताण तेण ते पुच्छिया मुणिणो ॥१६॥ किह भयवं मह चरियं नायं ? गुरुवयणओ ति तेहुत्ते । भिणयमिमेण किहं ते ? ठाणं सिद्धं तओ तेहिं ॥१७॥ पिडिहाभिऊण मुणिणो डिभो अम्मा-पिऊहिं संजुत्तो । पत्तो गुरूण पासम्मि पणिमिउं तत्थ उवविद्धो ॥१८॥ गुरुणा वि तस्स चरियं किहयं विहिया य देसणा परमा । सम्मत्तं संपत्तं अम्मा-पिउज्ञृत्तिर्डिभेण ॥१९॥

#### ॥ तापसाख्यानकं समाप्तम ॥६३॥

#### सागरवृत्ताच्यानकमाच्यायते-

उड्डमरसमररिउकरडिकरडतडपाडणेकखरनहरो । कुयुमपुरिम पुरिम अध्यि निवो डमरसिंहो ति ॥१॥ तत्थ य सागरदत्तो सेट्टी निवसइ पभूयधणकल्ञिओ । गुणचंदो नामेणं तस्स सुओ अन्नदिवसम्मि ॥२॥ भणिओ सागरदत्तेण नियसुओ वच्छ ! दुक्खलक्खेहिं । लच्छी एसा संकल्इ सा वि गेहम्मि संठविया ॥३॥ सज्भा जायइ तकर-निव-गोत्तिय-मित्त-जल्ल्णमाईण । तो सन्नमसाणिम एसा किज्जउ निखाय ति ॥४॥ जेणावइसिंधुवईए निवडियाणं सुजाणवत्तं व । नित्थरणत्थं जायइ एवमिई पभणिए पुत्ते ॥५॥ नियतणएणं सहिआ। कलसं भरिउं सुवन्नटंकाणं । रयणीए संपत्तो सागरदत्तो मसाणिन्म ॥६॥ निक्खणिउं तेहिं तहिं तं दब्वं विरइयाइं चिन्हाइं । एत्तो य नाइदरद्विएण कप्पडियपरिसेण ॥७॥ पहसंतेण भुत्तेण पेच्छिउं तं विचितियं तेण । जइ कहिव इमे नियमंदिरम्मि गच्छंति तो पच्छा ॥८॥ अहयं घेत्रुणिममं करेमि विविहे समीहियविरुासे । सागरदत्तेणावि हु भणिओ पुत्तो जहा वच्छ ! ॥९॥ आगच्छ तुमं आसावलोयणं काउमिह सुओ तयणु । अइनिउणो ताय !'तुमं ति जंपिउं काउमारद्धो ॥१०॥ हिंडंतेणं दिहो कप्पडिओ विगयसासनिस्सासो । सत्तो धणलोभाओ कवडेणं मडयसारिच्छो ॥११॥ चितियमिमिणा एसो मओ य जीवइ व इय परिक्लाए । तो तस्स सवणज्यलं छिन्नं जणयस्स तं कहियं ॥१२॥ जंपइ सो ताय ! मओ इय लिंगा लक्किओ भणइ जणओ । धणलोभेणं तं नित्थ जं न विसहंति इह जीवा ॥१३॥ सम्मं निरूविऊणं पुणरवि आगच्छ तो गओ तत्थ । नासावंसं मूलाओ छिंदिउं आगओ पुत्तो ॥१४॥ नायं जहा मओ सो पत्तो सेट्टी गिहम्मि सो वि पुणो । कप्पडिओ तं दव्वं घेत्तुणऽत्रत्थ गोवेउं ॥१५॥ गिण्हित् तयं थोवं रेइ तओ वत्थ-आभरणमाई । भुंजइ अणंगसेणापणंगणाए समं भोए ॥१६॥ अन्निम्म दिणे तेणं विहिया उज्जाणिया वरुज्जाणे । दिन्नं दीणाईणं दाणं वित्थारियं तेहिं ॥१७॥ नयरम्मि जहा अहिणवधणओ दाणं पयच्छए अज्ज । अइमसिणवसण-संविहियसवणज्ञय-नासियाविवरो ॥१८॥ निसुणितु जणाओ इमं सागरदत्तो विचितए एवं । सोऽयं पुरिसो होही निरूविओ जो मसाणिन्म ॥१९॥ ता इमिण भम द्वं गहियं होहि त्ति चितिउण तओ । कहिउं पुत्तस्स तयं गओ निसाए मसाणिन्म ॥२०॥ जाव निहालइ सम्मं न हु पेच्छइ ताव तत्थ तं कलसं । तो जायनिच्छएणं निवेइयं राइणो एवं ॥२१॥ अउजं जेणुउजाणी विहिया सो द्व्वहारओ मज्झं । अवहरियं सव्वस्सं इमिणा ता सामि ! वालेसु ॥२२॥ तो रन्ना रुट्टेणं आहुओ सो निउत्तपृरिसेहिं । आगंतुं निवपूरओ पणामपुञ्वं समुवविद्रो ॥२३॥ तत्तो रत्ना सेट्टी पर्यापओ भणसु तुज्झ जं हरियं । इमिणा सो आह सुवन्नटंकपरिपूरिओ कलसो ॥२४॥ नरवहणा पृहेणं कहिओ चोरेण सञ्ववृत्तंतो । आमूलनासियाछेयणाइओ भणियमवरं च ॥२५॥ नियअंगाइं विकित्त गिण्हियं जं मए दविणजायं । तं कहमप्पेमि ? निवेण भणियमन्नायरसिएणं ॥२६॥ तस्सत्तरंजिएणं भद्दय ! जङ्ग्या समप्पए सेट्टी । सवणाई अंगाइं तङ्ग्या तुमए वि एयस्स ॥२७॥ अप्पेयव्वो अत्थो ति जंपिउं दो वि नरवरिंदेण। सद्राणे पद्रविया चोरो विलसइ जहिच्छाए ॥२८॥

१. पथभान्तेन ।

सेट्ठी वि हु तं अत्थं अलहंतो मोहमोहिओ तम्मि । अट्टवसट्टोवगओ मरिऊणमहोगइं पत्तो ॥२९॥ ॥ सागरवृत्ताख्यानकं समाप्तम् ॥६४॥

## इदानीं नन्दारुयानकमारभ्यते । तखेदम्--

रमणीयदेउला-ऽऽरामराइए पुरवरम्मि रायगिहे । सिरिवीरनाहकमकमलमहुयरो सेणिओ राया ॥१॥ मणियारविणयवग्गस्स अग्गणी गुणमणीनईनाहो । सेद्री नंदो नामेण माणणीओ निवस्सऽत्थि ॥२॥ अह अन्नया य भुवणेकवंघवं वद्धमाणजिणनाहं । समवसरियं निसामिय समागओ वंदणत्थिममो ॥३॥ भूमीमिलंतभालोऽभिवंदिउं जिणवरं समुवविद्वो । विहिया तिलोयगुरुणा तत्तो सद्देसणा तस्स ॥४॥ तं निसुणिऊण नंदो गिहत्थधम्मं द्वालसविहं पि । पडिविज्जिङण तह पणिमिङण सामि गिहं पत्तो ॥४॥ सम्मं गिहत्थधम्मं परिपालइ वड्टमाणपरिणामो । संसारुत्तिन्नं पिव अप्पाणं मन्नमाणो सो ॥६॥ अह अन्नया असंजयजगस्स संसमाओऽणुदिवसं पि । विरहम्मि सुविहियाणं सिद्धिलीहयस्मि सम्मत्ते ॥७॥ जायम्मि जेट्टमासे पोसहसालाए पोसहपरस्स । कयअट्टमतवचरणस्स नंदमणियारसेट्रिस्स ॥८॥ तन्हा-छुहाकिलंतस्स वासणा एरिसा समुप्पन्ना । ते धन्ना सप्परिसा ते चिय जीवंत जियलोए ॥९॥ कारावियाओं जेहिं पुक्लरिणीओ सुसीयलजलाओ । जास जणो वहइ जलं पियइ तहा मज्जइ जहिच्छं ॥१०॥ ता अहमवि नरनाहं आपुच्छिय कारवेमि पोक्खरिणि । इय चिंतिउं पभाए पारित्ता पोसहं सेट्री ॥११॥ परिहियवलक्खवत्थो पाहुडहत्थो निवं समल्लीणो । तप्परओ उवणेउं उवायणं तेण विन्नत्तं ॥१२॥ देव ! तहाणुन्नाए पुरपरिसरमेइणीए पोक्खरिणि । काउमभिष्पाओ मे तोऽणुन्नाओ नरिंदेण ॥१३॥ तत्तो य तेण हिंताल-ताल-ताली-तमालपमुहेण । सुसिणिद्धबहलसच्छायवच्छनियरेण परियरिया ॥१४॥ मुत्ताहलावलीविमलसलिलसंभारपरिया परमा । कलहंसावलिविलसंतबहलकल्लोलपरिकलिया ॥१५॥ कल्हार-कमल-कुवलयपरायविच्छुरियनीरसंभारा । मयरंदमत्तभमरउलरोलमुहलियदिसावलया ॥१६॥ परिभमिरगरुयकरिमयर-मच्छ-मंडुक-कच्छवऽच्छन्ना । कारविया पोक्खरिणी नंदा नामेण नंदेणं ॥१७॥ पहियजणदाणसाला वि परिसरे तीए कारिया रम्मा । अप्पाणं कयिकचं तकरणे मन्नमाणेण ॥१८॥ मज्जंतो भंजंतो जलं पियंतो य तत्थ कीलंतो । कुणइ गुणगाहणं से समगालोगो वि अन्नोन्नं ॥१८॥ नंदमणियारसेट्री सो चिय धन्नो जयम्मि सो जियउ । जेणेसा कारविया पोक्खरिणी सिसिरजलभरिया ॥२०॥ इय निस्रणंतो नंदो मुन्नइ अप्पाणममयसित्तं व्व । अहवा सगुणशुईए हरिसिजाइ को न जियलोए ? ॥२१॥ एवं वचंते केत्तियम्मि कालम्मि असुहदोसेण । तस्स सरीरे सोलस संकंता दुस्सहा रोगा ॥२२॥ पच्चक्लाओ वेउजेहिं तयणु गुरुरोगवेयणक्षंतो । मरिउं नियपोक्लरिणीए ददुदुरो सन्निओ जाओ ॥२३॥ धन्नो स नंदसेट्टी पोक्स्तरिणी जेण कारिया एसा । इय जणसाहुकारं सोउं सो सुमरए जाइं ॥२४॥ विन्नायपुन्वजम्मो विर्चितए फुरियगरुयसंवेगो । अहह ! अणज्जेण मए कह अप्पा पाडिओ पावे ? ॥२५॥ लद्धूण वि भुवणनमिज्जमाणपयपंकयं जिणं वीरं । धम्ममिव भुवणगुरुणो सयासओ तस्स नाऊण ॥२६॥ सव्वं पि हारियं नियमईए मुढेण किह मए तइया ? । एयं तु मज्म जायं मिच्छत्तफलं अहन्नस्स ॥२७॥ ता अज्ज वि किंपि सहं करेमि जह होइ सुगइगमणं मे । इय चितिय छट्टतवोऽभिगाहमेसो सया कुणइ ॥२८॥ पारइ य फासुएणं आहारेणं सजाइजोग्गेण । इय धम्मज्झाणपरस्स तस्स कालो वइक्कंतो ॥२९॥ अवरम्मि अवसरे बद्धमाणसामी समोसढो तत्थ । मज्जंतो पोक्खरिणीए तीए लोओ समुल्लवह ॥३०॥ गुणसिलए उउजाणे चलह लहुं वीरवंदणनिमित्तं । इय निसुणिऊण सो ददुद्रो वि संजायभत्तिभरो ॥३१॥ समवसरणम्मि चलिओ समुल्ललंतो इमं विचितंतो । भूमिलियभालवद्रो बीरजिणिदं नैमिस्सामि ॥३२॥

१. नमंसामि रं०।

तत्तो य रह-तुरंगम-गयघड-सुहढोहघडियपरिवेढो । नमणत्थं वीरजिणस्स निगाओ सेणिओ राया ॥३३॥ तस्सेगयरतुरंगमखुरेण पहओ स दद्दुरो मग्गे । तग्घायपीडिओ सो सरिऊण जिणेसरं वीरं ॥३४॥ विहियाणसणो मरिउं जाओ दद्दुरवर्डिसयविमाणे । सो दद्दुरंकदेवो तओ य सिज्मिस्सइ विदेहे ॥३५॥

#### ॥ नन्दाख्यानकं समाप्तम् ॥६४॥

### अधुना ललिताङ्गजनन्याख्यानकं व्याख्यायते । तचेदम्-

निवसंतिन्व्युयजणं निवसंतइताइयं समित्य पुरं । भोगिद्धमंडलमयं वसंतउरिमव वसंतउरं ॥१॥
तत्थ य नयरे निवसंति भायरो दोन्नि दाणधम्मरया । पर्यर्ए तेसि जेट्टो दयावरो दुत्थियजणिम्म ॥२॥
ल्रहुजो य ल्रहुप्पयई पमाय-मयपरवसो किल्ट्टिमणो । एगुयरसंभवा वि हु न हुंति कृदया वि समसीला ॥३॥
ते अन्नया क्याई सगडारूढा पओयणवसेणं । गामिम्म पिथ्या सुत्थमाणसा जाव गच्छंति ॥४॥
तत्तो ते वित्थयवित्तणीए सुकुमालसीयल्रयाए । गङ्कीए गंडहाराए सुहपसुत्तं पसत्थमणं ॥४॥
पर्याईए पमाया-ऽऽल्स्ससिहय सुकुमार-मंसलावयवं । सप्पविसेसं लोयिम्म विस्सुयं चक्कुलंड ति ॥६॥
पासंति तओ जेट्टेण जंपियं जायजीवकरूणेण । वच्छ ! वराई एसा निरसहदेहा सुयइ मग्गे ॥०॥
सिग्धं चिल्उमसत्ता ता तं उव्विष्टिकण वट्टाए । उम्मग्गेणं खेडसु वसहे सह सोक्खसुहियस्स ॥८॥
एयस्स जियस्स जहा न विणासो होइ वच्छ ! इय वयणं । जेट्टस्स संतियं विसइ तीए सवणेसु अमयं व्व ॥१॥

जओ—

मरु वायाए वृत्तो रूसइ हिययस्मि भंडणं कुणइ । जइ पुण जिओ त्ति वृत्त्वइ तो तूसइ मन्नए अमयं ॥१०॥ बीएण भणियमेईए केरिसो चंपियाए किर होइ । करडकयसहो ? भाय ! कोउयं कज्जह मणस्स ॥११॥ सगडं खेडिस्समहं तम्हा एएण चेव मग्गेणं । वारंतस्स वि जेट्रस्स खडइ वेगेण सो वसहे ॥१२॥ एयं पि तीए निसुयं विसं व सवणाण दुह्यरमकन्तं । सा वि य मणयं सचिरियवासणा च्रियावयवा ॥१३॥ मरिऊण हत्थिणउरे कम्माण विचित्तपरिणइवसेण । धूयत्तणेण जाया कस्स वि इब्भस्स भवणिम्म ॥१४॥ विहिओ महसवो से जम्मे जणएण गरुयविहवेण । चंपयलय व्व गिरिकंदरम्मि अह विद्धिमणुपत्ता ॥१५॥ एवं तीए कमेणं पत्थावे थीजणस्य जोग्गाओ । मेहागुणकलियाए कलाओ सन्वाओ गहियाओ ॥१६॥ पत्ता य तओ तारुत्रमुत्तमं तरुणनयणमोहणयं । कमणीयकंतिकुलकमनिकेयणं कामनरवरूणो //१७॥ परिणीया तत्थेव य विसालविह्वेणमिन्भतणएण । ..... तो तेसि पुत्रवसओ परोप्परं द्दपरूढपेम्माणं । पंचप्पयारविसए भुंजंताणं वयह कालो ॥१९॥ तत्तो य तीए गब्भे सो जेट्टसहोयरो समुष्पन्नो । भवियव्वयानिओगेण सुक्रयसंपुत्रपूत्रभरो ॥२०॥ सा गब्भपभावेणं सन्वंगसुहेल्लिसंगया जाया । आणंदनिब्भरंगी आसाइयचिकरज्ज व्व ॥२१॥ चिरविरहियपियजणमीलिय व्व सुविसिद्वपत्तसमा व्व । अमयरसिसत्तगत्त व्व पत्तअपवगगसोऋल व्व ॥२२॥ किंपि अणक्लेयसहं संपत्ता जह न माइ अंगेस । होय चिय पुत्रवसा जीवाणं एरिससह्दवं ॥२३॥ संपुन्नदोहला सा मणचितियसंघडंतसयलस्था । रयणनिहिं व महग्वं साणंदा वहइ तं गब्भं ॥२४॥ तत्तो पसत्थदिवसे अद्धट्टमदिणनवण्ह मासाणं । उवरि पसत्थतिहि-करण-रुग्ग-होरा-मुहत्तेस ॥२५॥ जाओ नियदेहपहापयासियासेसभवणदिसियको । सुपसत्थलक्खणधरो तीए सञ्जूत्तमो पूत्तो ॥२६॥ तो रभसवससमुत्तालगमणविहडप्फडाए दासीए । वंछियसुयजम्मणवइयरेण वद्धाविओ इन्भो ॥२७॥ तो तीसे हरिसवसुक्षसंतरोमंचकंचुइयतणुणा । निययंगलग्गवरवत्थमणहराभरणमइरम्मं ॥२८॥ दारिद्दगरुयपव्वयमत्थयनिद्दल्णवज्जदंडसमं । तेण परितुद्दिदाणं दिन्नं दासित्तमवणेउं ॥२१॥ पियभासिणि त्ति काऊण दाविया तीए कणयमयजीहा । सकुडूंबनिव्विसेसं तं पेच्छइ सन्वकुजेस ॥३०॥

तयणंतरमिच्भो पुत्तजम्मपाउब्भवंतपरितोसो । नायरयाणंदयरं बद्धावणयं पवत्तेइ ॥३१॥ तं च केरिसं ?—

वज्ञंतचारुतूरयं नच्चंतनारिपूरयं, गायंततारगायणं दुक्कंतसाहुवायणं ।
तुप्पिज्ञमाणचट्टयं पढंतभूरिभट्टयं, आवन्तअक्सवत्तयं हीरंतपुन्नवत्तयं ॥
किज्ञंतबालरक्सयं पूड्ज्जमाणपक्सयं, सुन्वंतविद्धिसद्दयं संतुट्टपीढमद्दयं ।
ओलगमाणसेवयं संथुन्वमाणदेवयं, आवन्तभूरिपाउलं तोसिज्जमाणराउलं ॥
सिज्झंतभत्त-पाणयं दिज्ञंतदीणदाणयं, मुच्चंतगोत्तिबंधणं किज्ञंतरुट्टसंधणं ।
वमांतचारुचारणं संजायलोयसारणं, तुप्पंतसाहुपत्तयं लब्भन्तभूरिभत्तयं ॥
इय बहुविहविच्छड्डिण रंजियसयलजणु, विलसिरिक्तिकुलंगणनिम्मलकुलभवणु ।
नर-नारियण-नरेसरमणह सहावणउं, विह्वमहाभरिमिक्नि किउ वद्धावणउं ॥३२॥

रमणीयंगत्तणओ जणाणमाणंदकारगत्तेण । लिलयंगओ ति नामं कारियमिन्भेण तणयस्स ॥३३॥ जा वय-तणुबंधएणं जाओ [सो] अट्टविरसदेसीओ । वहुंतो पइदियहं सह जणयमणोरहसएिंहं ॥३४॥ तो सोहणितिहि-वारे समिष्पओ सो कलाण गहणत्थं । लेह।यिरियस्स कलाकलाविष्ठणो विणयपुर्व्वं ॥३५॥ सम्माणिऊण सम्मं वत्था-ऽलंकारपिभइणा भणिओ । इन्भेणमुवज्भाओ तह सम्मं जयसु एस जहा ॥३६॥ थेवेण वि कालेणं समगगसत्थतथपारगो होउं । विउसाण वन्निणज्जो जायइ मह मणसमाहिकरो ॥३७॥

जओ---

अणहुंतो वि हु अम्मा-पिऊण ता दुक्खमावहइ तणओ । होऊण विवज्जंतो बहुययरं कुणइ सो दुक्खं ॥३८॥ परमेए अप्पयरं तेसिं जणयंति दुक्खरिंछोर्लि । अवियाणियपरमत्थो मुक्खो बहुदुक्खसंजणओ ॥३९॥

अत्राप्युक्तम् -

अजात-मृत-मृर्खेभ्यो, मृता-ऽजातौ वरं सुतौ । तौ किञ्चिच्छोकदौ पित्रोर्मूर्खस्वत्यन्तशोकदः ॥४०॥ तेण वि भणियं मा कुणस खेयमेयं तहाऽहमित्थऽत्थे । भद्द ! जइस्सं जह बुहसिरोमणी तह सुओ होही ॥४१॥ एवं सो नियगुणजोगायाए तह जणयतज्जणाओ य । निउणकलायरियपयत्तसंभवाओ य निच्चं पि ॥४२॥ थेवेहिं वि दिवसेहिं निम्मलमइविउसजणपसिद्धाणं । बावत्तरीकलाणं पारगओ पुत्रलब्भाणं ॥४३॥ तो सो सोवज्भाओ पसत्थदिवसम्मि जणयभवणम्मि । संपत्तो कारविओ महो य पुणरुत्तमिब्भेण ॥४४॥ मणि-रयण-हेम-वत्थाइएहिं परिपूइऊण पज्जत्तं । सप्पणयमुवज्माओ विसज्जिओ निययभवणिम ॥४५॥ सो वि ह जन्मंतरलहसहोयरो कम्मपरिणइवसेण । तज्जणणीए गब्मे पुत्तत्ताए समुप्पन्नो ॥४६॥ तो तन्निमित्तद व्वयणसवणमरणाणुभावजणिएण । वहरेण तीए देहे महई अर्र्इ समुप्पन्ना ॥४७॥ पक्खिता पाहाणा कि मह उयरम्मि तिव्वदहजणया । कि वा वि कप्परिजाइ मह उयरं तिक्खछरियाए ? ॥४८॥ पज्जलियजलणजालाचियाए कि वाऽहमेत्थ पक्सिता ? । कि वा वि कोइ वाही संजाओ अप्पडीयारो ? ॥४९॥ जेणेयं मह दक्खं अजायपृथ्वं समागयमयंडे । इय सा दुक्खसमुद्दे पिक्खत्ता गमइ दियहाइं ॥५०॥ तत्तो पाडण-साडणकारयपाणाइयाणऽणेगाइं। कारावियाणि तीए तह वि हु सो कम्मदोसेण ॥५१॥ न मओ तत्तो कालक्कमेण सो वि ह तहेव संजाओ । जणयंतो जणणीए दहमतुलं दक्खपसवेण ॥५२॥ सुयणो व्य तओ दुज्जणसंसम्गीए गयाए सा सुहिया । उयराओ तेण विणिम्गएण सहस त्ति संजाया ॥५३॥ तो सो तक्खणमुक्कुरुडियाए वहराणुभावदोसेण । दासीए हत्थेणं समृज्भिको जायरोसाए ॥५४॥ तपुत्रपभावाओ कुओ वि विन्नायमेयमिच्मेण । संगोविओ य तेणं परुसं भणिया य तज्जणणी ॥५५॥ केत्तियमेत्ता पावे ! तुज्भ घरे संति संपयं पुत्ता । छड्डाविस निव्विन्ना जं तुच्छमणोरहा एवं ॥५६॥ इब्मेण सुहमुहुत्ते सन्वं भोयाविज्ञण बंधुयणं । विहियं विहाणपुटवं नामं से गंगदत्तो ति ॥५७॥

तो सो धावीए समप्पिऊण वद्धारिओ पयत्तेण। जाओ कइवयवरिसो पच्छन्नं तीए मायाए ॥५८॥ तत्तो सो जणय-सहोयरेहिं किम्म वि महसवे जाए । नेहेण समाणीओ भोयविओ तीए पच्छन्नं ॥५१॥ सो जेमंतो जणणीए कह वि दिहो बला वि तो तेसि । पाएस कब्रिक्णं पिक्वतो ओघसरयम्मि ॥६०॥ तत्तो जणएणुत्तं किमणेणं तुज्झ बालएण कयं ?। सा वि हु पभणइ किं मज्म मंदिरे एस आणीओ ? ॥६१॥ एवं जणयाईणं कल्हताणं परोप्परं तेसि । भिक्खद्राए पविद्रो अइसयनाणी मणि एगो ॥६२॥ तो तं वंदिय सिरकयकरंजली जायविम्हओ इब्मो । पुच्छइ वहयरमिणमो माइ-सुयाणं अघडमाणं ॥६३॥ भयवं ! किं जणणी वि ह एरिसअसमंजसं कुण्ड पावं । पत्ते जारिसमेसा मम जाया चत्तमज्जाया ? ॥६४॥ तेण वि भणियं मा कुणसु विम्हयं भद्द ! कुणइ माया वि । पुत्तन्मि अप्पियं पुव्वजम्मवेराणुभावेण ॥६५॥ एएणं पुञ्चभवे अन्नाणाओ विराहिया एसा । दुञ्चयणभणण-मारणह्यं वहरं जणंतेण ॥६६॥ तो तेण तत्थ मुणिणा संखेवेणं निवेइओ सन्वो । पुन्वभववइयरो कड्रयवयणभणणाइ-मरणंतो ॥६७॥ तो सोम ! इमीए इमो पुत्तो वि हु अप्पिओ इहं जाओ । पाविममं भयजणयं ता भव्वा ! परिहरह वहरं ॥६८॥ भीमिन्स भने भन्नो नि भमइ कालं दरंतमेएण । पानिममं भयजणयं ता भन्ना ! परिहरह नहरं ॥६९॥ दोगच-दुमादोहमादुक्लमेएण पाउणइ जीवो । पावमिमं भयजणयं ता भव्वा ! परिहरह वहरं ॥७०॥ लक्लण-रावणसुहडा अज्ज वि जुज्झंतिमेण नरयम्मि । पाविममं भयजणये ता भन्वा ! परिहरह वहरं ॥७१॥ परिवज्जह मिच्छत्तं कसायभडवग्गनिग्गहं कुणह । परिहरह राग-दोसे दुदमदंडत्तयं हणह ॥७२॥ परिचयह विसयसंगं मोहमइं मुयह महह मयणभडं। उम्मगग्गमणरिसयं परिरंभह करणहयवंद्रं।।७३।।[ग्रन्थाग्रम् १००००।]] सम्मग्गं पडिवज्जह परिवज्जह पावमित्तसंजोयं । महिक्कण मोहमल्लं सिवरज्जं जेण पाउणह ॥७४॥ इय मुणिवयणं सोउं संवेयकरं सहं सुणंताणं । वेरमागया जंपंति जायचारित्तपरिणामा ॥७५॥ जाउ खयं गिहवासो निवडउ वज्जं सिरे सिणेहस्स । पविसउ पायालतले परिग्गहो वि हु महापावो ॥७६॥ वचउ पलयमणज्जो अणत्थजणगो इमो महारंभो । एयाए वि हु जायउ सममुत्ती विसयवंछाए ॥७७॥ संसारियभावाणं नमोत्थु एयाण मोहिया जेहिं । न मुणंति मोहविसघारिय व्व परमत्थिमिह जीवा ॥७८॥ इय विविह्विमलसंवेगभावणाभाविया भवावासे । रइमलहंता सिववहुसंगमरसलालसा अहियं ॥७६॥ रागाइजलणजालोलिपज्जलंतं गिहासमं मोत्तं । तिन्नि वि ते पव्वइया संविगमणा महासत्ता ॥८०॥ अन्भसियद् विहसिक्खा गुरुकुरुवासं समस्सिया सययं । परिचत्तसव्वसंगा विसुद्धरेसा समियपावा ॥८१॥ विष्फुरियगरुयविरिया संखो व निरंजणा गयविसाया । कुरुवहुय व्वडवियारा वसुहं विहरंति विगयभया ॥८२॥ सा वि हु जम्मन्तरनेहनियलसंजमियहिययवावारा । लिल्यंगओ ति लिल्यंगओ ति वाहरइ तज्जणणी ॥८३॥ अवहरियमणसमाही विसममहामोहविलसियविसन्ना । हरिणि व्व जूहभट्टा परिवड्टियगरुयरणरणया ॥८८॥ न सुयइ सुहं निसाए दिवा वि जेमइ न जेमणं छुहिया । अट्टवसट्टोवगया लिख्यंगयमोहियमईया ॥८५॥ मरिकण मोहवसया पत्ता कुगई पिगद्विदहद्वहिया । भिमही भवकंतारे अहो ! हु मोहो अणस्थफलो ।।८६॥

#### ॥ लिलताङ्गकजनन्याख्यानकं समाप्तम् ॥६६॥

एए अट्टवसट्टा कुगइं मोहाओ पाविया मरिउं। ता सम्मं मरियन्वं समाहिलामे सुहत्थीहिं।। यः स्वापतेय-गृह-पुत्र-कलत्रमूढः, कालं करोति स भवेदिह दुःखधाम। तस्मात् समाधिवशगेन विवेकभाजा, मर्तन्यमन्यजन्मन्यमृतत्वहेतोः (?)।।

॥ इति श्रीमदाब्रदेवस्रिरिवरिचतवृत्तावास्यानकमणिकोशे मोहवशार्तमरणकुगतिपातदर्शकस्त्रिशत्तमोऽधिकारः समाप्तः॥३०॥



# [ ३१. धर्मसुकरतावर्णनाधिकारः ]

एतच गुरुकर्मणां भवति । रुघुकमणः पुनस्तारुण्येऽपि च वर्तमानाः सुगतिगामितया तपश्चरन्तीति प्रतिपादनायाऽऽह—
साहीणसञ्चभोगा वए वि पढमम्मि केइ रुहुकम्मा
साहंति तवच्चरणं ढंढणकमरो व्व जंच व्व ॥४०॥

व्याख्या—स्वाधीनाः—स्वायत्ताः सर्वे—शब्दादयो भोगाः येषां ते तथोक्ताः, 'वयस्यिप प्रथमे' तारुण्यावस्थायामित्यर्थः, 'केचन' न सर्वे लघुकर्माणः 'साधयन्ति' कुर्वन्ति 'तपश्चरणम्' अनशनादिरूपम् । किंवत् ? इत्याह—'ढण्ढणकुमारवत्' वासुदेवपुत्र इव 'जम्बुवद्' इभ्यवृषभपुत्र इव इति गाथासमासार्थः ॥ व्यासार्थस्त्वाख्यानकाभ्यामवसेयः ॥ ते चामू ॥

#### तत्र तावत् क्रमप्राप्तं ढण्ढणकुमाराख्यानकमाख्यायते । तच्चेदम्--

अत्थि इह दाहिणड्डे भारहमज्झे समम्पदेसाण । चूडामणिसंकासो मगहा नामेण विसञो ति ॥१॥ तत्थ वि समग्गगामाणमग्गणी धन्नपूरओ गामो । किसिपारासरनामो तत्थाऽऽसि बलाहिओ विप्पो ॥२॥ रन्नो निमित्तमेसो चरीउ कारइ अहऽर्नादवसम्मि । तण्हा-छुहाकिलंता भत्ते पत्ते नरा तेण ॥३॥ नियखेत्ते एक्केक्कं चंभं मङ्गाए दाविया खीणा । तो तन्निमित्तविग्धं निकाइउं आउयस्संते ॥४॥ तिरिएस समुप्पन्नो कइय वि जम्मन्तराणि तत्थ ठिओ । केणइ सुहकम्मेणं तत्तो मरिऊण संजाओ ॥५॥ सोरद्विसयभूसणबारवर्इसामिवासुदेवस्स । पुत्तो ढंढणकुमरो नामेण कलाकलावविक ॥६॥ विवाहिओ य निवकन्नयाओ नवजोव्वणाभिरामाओ । विसयसहमण्डवंतो ताहि समं गमइ कालं सो ॥७॥ अह अन्नया य सिरिनेमिजिणवरे रेवए समोसिरए। कन्हप्पभिइमहीवइविंदे निमउं निविद्रम्मि ॥८॥ कुणमाणे नवजलहरसरेण सद्देसणं भुवणनाहे । संजायगरुयवेरग्गमाणसे भव्वनिवहम्मि ॥९॥ पुच्छित् सयणवग्गं रज्जसिरिं उजिभाउं महासत्तो । ढंढणकुमरो गिण्हइ पव्वज्जं जायसंदेगो ॥१०॥ तिणमिव पडम्मलमां विसयसुहं उजिझऊण निक्खंतो । अब्भिसयदुविहसिक्खो कुमरो तवलच्छिसंपन्नो ॥११॥ रयणपहाकलिओ वि हु दूरं परिहरियरयणपहवत्तो । नाणाविहदेसेसुं विहरइ सो सामिणा सर्द्धि ॥१२॥ अह पुष्वभवसमज्ज्ञियविग्धिम्म विवागमा[ग]ए भयवं । सुइरं हिंडंतो वि हु न रुहइ सो किं पि भणियं च ॥१३॥ सिरिवासुदेवतणओ सीसो तेलोकसामिनेमिस्स । सन्वगुणाण निवासो धण-कणयसमिद्धनयरीए ॥१४॥ भममाणो वि न पावइ भिक्खामेत्तं पि ढंढणकुमारो । जन्मंतरनिव्वत्तियतिव्वमहाकन्मदोसेणं ॥१४॥ तस्संतरायदोसा बीओ वि हु जाव पावइ न कि पि । तो सब्वे वि हु मुणिणो गंतुं पुच्छंति नेमिजिणं ॥१६॥ कहिओ य भयवया से पुरुवभवो तयणु ढंढणकुमारो । गिण्हइ नियमं नियलाभभोयणे भयवओ पुरुओ ॥१७॥ एवं च अलाभपरीसहं सहंतस्स तस्स अइसम्मं । समइक्कंतो कालो बहुओ अह अन्नदिवसम्मि ॥१८॥ बारवईए सिरिनेमिजिणवरो निमय पुच्छिओ हरिणा । तुम्ह मुणिनियरमज्झे को दुक्करकारओ सामि ॥१९॥ भयवं साहइ सन्वे वऽइद्करकारया विसेसेण । ढंढणकुमरो तं निसुणिऊण नमिऊण नेमिजिणं ॥२०॥ पविसइ जाव पुरीए कण्हो ता दिहिगोयरे पत्तो । गोयरचरियाए गओ थिरचित्तो ढंढणकुमारो ॥२१॥ ओयरिय करिवराओ भत्तीए वंदिओ तयं दहुं । वंदिज्जंतं हरिणा सेट्टी वायायणम्मि ठिओ ॥२२॥ चिंतइ एस कयत्थो कोइ मुणी जो निमज्जए रण्णा । जइ एइ मज्भ गेहे ता पिंडलाभागि एयमहं ॥२३॥ पत्तो कमेण सो तस्स मंदिरे तेण सिंहकेसरए । पडिलाभिओ सहिरसं भितन्भरसिहयहियएण ॥२४॥ तत्तो नियत्तिऊणं संपत्तो नेमिपायमूलम्म । पुच्छइ भयवं ! किं मम तमंतरायं खयं पत्तं ? ॥२५॥

भयवंतेण वि भणियं अज्ज वि कम्मं न खिज्जए तुज्भ । एसा वि कण्हरूद्धी तं सोउं ढंढणकुमारो ॥२६॥ सन्वेसि दंसिऊणं उस्सूरताओ तेहिं वि निसिद्धे । सुहिचित्तो पारद्धो परिठविउं मोयगे तत्तो ॥२७॥ जीव ! तुमं मा काहिसि रसिगिद्धिं मोयगेसु जह एए । न मए भुत्ता जम्हा अणेगसो भुतपुव्व ति ॥२८॥ तणरासीहिं व जरूणो जह जरूनाहो नईसहस्सेहिं । नो तिप्पइ तह जीवो बहुयाहिं वि भोयणविहीहिं ॥२९॥ इय सम्मं चितंतस्स मोयगे तस्स परिठवंतस्स । पयडियसव्वपयत्थं केवरूनाणं समुप्पन्नं ॥३०॥ पडिबोहिय भवियजणं पाहित्ता केविहस्स पज्जायं । निदृवियअट्टकम्मो स महप्पा मोक्समणुपत्तो ॥३१॥

#### ॥ ढंढणकुमराख्यानकं समाप्तम् ॥६७॥

#### इदानीं जम्ब्वास्यानकमास्यायते-

तं च जहा रायगिहे सुधम्मसामिम्मि समवसियम्मि । जायाविणोयणत्थं पहाणरहमारु हिउमिन्मो ॥१॥ संपत्तो गुरुपासे पुद्दन्मि पियाए पुत्तजम्मि । जसभद्देणं किह्यिम्म पुत्तजामिम जायाए ॥२॥ जह ओवाइयमद्रसयमंबिलाणं सुयस्स नामं च । जंब्र्देवीए तयं तीए कयं पुत्तकामाए ॥३॥ तिम्मि जहा नररयणिम्म इन्मभवणिम्म जायमेत्तिम्म । बद्धावणयविहाणेण दाण-सम्माणकरणेण ॥४॥ दुत्थियसुहे ल्लिजणणेण पुत्रवंतिम्मि जम्मि सव्वजणो । पमुइयपकीलिओ सह सही य जाओ जिणिदे व्व ॥४॥ जह सो सव्वकलाणं महगुणपगित्सपभावगम्माणं । जाओ सव्वपवीणो धम्मकलाए विसेसेण ॥६॥ जह सो तरुणीहरणीण वागुरासिरिसमसमगुणकित्यं । लायन्नललामणंगधाम तारुन्नमणुपत्तो ॥७॥ जह सो सरोयपत्तं व कामजलसंगविज्ञओ महमं । कंसीपत्तं व सणहनीरपिरहरियरहर्तणू ॥८॥ संखो व्व पवित्त-सुइत्तसंगओ विरहिओ वियारेहिं । वियरह समग्गनर-नारिहिययहरणो सिमयकरणो ॥९॥ जह कइया वि हु मुणिवरसुहम्मगणहारिसंगइगुणेण । जाओ विसुद्धलेसो धिणयं धम्मो व्व पच्चक्लो ॥१०॥ जह सो जणणीउवरोहगुणवसा अट्ट इन्भकन्नाओ । पिरणइ मणोहराओ सुरंगणाहिं व्व सुरकुमरो ॥११॥ परियरिओ जह सो ताहिं वासभवणिम्म धम्मबुद्धीए । किरसग्नायाईहिं पिडबोहइ ताओ धम्मिम्म ॥१२॥ संबोहिय रायसुयं पभवं गणहरसुधम्मपासिम्म । पञ्चइयो जह छिद्धिय तणं व तं लिच्छिवच्छन्चं ॥१३॥

#### जओ भणियं—

सो जयइ जंबुणामो तरुणचे जेण पालियं सीलं । अट्ट कलचे नवनउइकणयकोडीओ परिहरिउं ॥१४॥ अब्भिसयदुविहसिक्सो जिणसासणनीरनाहपारगओ । छत्तीसगुणसमित्रयगुरुसंपत्तरूरिपओ ॥१६॥ परिपालियपरियाओ नियपयसंठिवयपभवरायसुओ । संपत्तकेवलिसरी विहुयमलो सिद्धिमणुपत्तो ॥१६॥ तह वित्थरओ जिणनाहभणियसिद्धंतओ समुन्नेयं । इह पुण संखेवेणं भणियं भव्वाण संतिकरं ॥१७॥

### तथाहि--

कल्लाणं मंगल्लं चरियिममं जयइ जंबुनामस्स । एतो चिय पचूसे कुणंति गुणथुइमिमस्सेवं ॥१८॥ सो जयइ जंबुणामो मणपज्जवसित्रयस्स नाणस्स । मणिवित्यगुणिविउणो अपिच्छमो जो इहं भरहे ॥१९॥ सो जयइ जंबुणामो केवलरिवणोऽरुणोदयसमस्स । परमोहिस्स महप्पा अपिच्छमो जो इहं भरहे ॥२०॥ सो जयइ जंबुणामो पुलायलद्धीए गुरुपभावाए । चिक्किबल्चूरणीए अपिच्छमो जो इहं भरहे ॥२१॥ सो जयइ जंबुणामो विसिट्टकुज्धप्साहणस्तमस्स । आहारगस्स गुणवं अपिच्छमो जो इहं भरहे ॥२२॥ सो जयइ जंबुणामो विसिट्टसुद्धिपयस्ववगसेढीए । कम्मक्खयजणणीए अपिच्छमो जो इहं भरहे ॥२३॥ सो जयइ जंबुणामो दुज्जयगुरुमोहणिज्जसमणीए । उवसमसेढीए वि हु अपिच्छमो जो इहं भरहे ॥२॥

जो जयइ जंबुणामो महइमहासत्तसेविणज्जस्स । जिणकप्पस्स वि गुरुणो अपच्छिमो जो इहं भरहे ॥२५॥ सो जयइ जंबुणामो परिहारविद्युद्धिपभिइचरणाणं । तिण्हं परमगुणाणं अपच्छिमो जो इहं भरहे ॥२६॥ सो जयइ जंबुणामो लोयाऽलोयप्पयासणस्त्रमाए । केवलनाणिसरीए अपच्छिमो जो इहं भरहे ॥२७॥ सो जयइ जंबुणामो असेसकम्मक्सयप्पसूयाए । सासयसुहिसद्धीए अपच्छिमो जो इहं भरहे ॥२८॥ मयणकरिकेसरिणो चूडामणिणो चरित्तिचकस्स । अच्चब्भुयगुणनिहिणो नमो नमो जंबुणामस्स ॥२९॥ एएहिं जोव्वणम्मि वि साहीणे वि हु समुज्झिउं भोए । जह चरियं सीलमिमं तह अन्नो वि हु धरइ धीरो ॥३०॥ जम्ब्बाब्यानकं समासम ॥६८॥

आत्मप्रभावपरिभूतजगत्त्रयस्य, प्रौढपतापविभवैरपि दुर्जयस्य । दत्त्वा पदं सपदि मूर्द्धनि मन्मथस्य, केचित् तपः कृतिमेमू इव साधयन्ति ॥१॥ ॥ इति श्रीमदाम्रदेवस्रिविरचितवृत्तावारूयानकमणिकोशे प्रथमवयस्यपि विवेकिनो धर्मसुकरतावर्णनो नाम एकत्रिशक्तमोऽधिकारः समाप्तः ॥३१॥



# [ ३२. धर्मविषयकुलप्राधान्यनिवारकाधिकारः ]

स्यान्मतिः कस्यचित्—कुलजातत्वाद् ढण्ढणकुमारादिभिरिदं निरवाहि, न पुनरपर एतत् कर्तुमलम् इति मतमपाकुर्वन्नाह—

## न कुलेण पहाणत्तं हवइ नराणं सुरा वि जं सुइया । हरिकेसि-नंदिसेणे वंदंति नमंति सेवंति ॥४१॥

व्यास्या—'न' नैव 'कुलेन' शुद्धिपतृपक्षेण 'प्रधानत्वं' प्रधानभावः धर्मविषये इत्यध्याहारः भवति 'नराणाम्'। 'सुरा अपि' आसतां मनुजाः 'यद्' यस्मात् कारणाद् 'मुदिताः' हृष्टाः हिरकेशि-निन्दिषेणौ 'वन्दन्ते' वाग्भिः स्तुवन्ति 'नमन्ति' कायेन प्रणिपतन्ति 'सेवन्ते' एवमेव पर्युपासन्ते इति गाथासमासार्थः ॥ व्यासार्थस्यास्यानकाभ्यामवसेयः । ते च इमे ।

### तत्रापि क्रमप्राप्तं हरिकेश्याख्यानकं व्याख्यायते । तद्यथा-

सुपिवत्तसुइत्तसमुद्दसंभवो सिरिनिवासगुणओ य । सन्वत्थ वि विक्लाओ संलो संलो न्व सुहसद्दो ॥१॥ वाणारसीए नयरीए नरवर्ड् सामनीइनयनिउणो । मंती नमुई नमुइ न्व दाणवो तस्स दुष्टपा ॥२॥ सो य अमच्चो पर्यर्ड्ए निट्डुरो सइधणो न्व दोन्नमणो । पासायतले ओलोयणिट्टओ नियइ मुणिमेगं ॥३॥ पंचसिमयं तिगुत्तं भिक्खट्टा परियडंतमुवउत्तं । तत्थ य हुयवहरच्छा पर्यर्ड्ए जलंतरेणुकणा ॥४॥ न य को वि हु वत्थन्वो तीए संचरइ पायदाहमया । तत्तो पुट्टो सो तेण साहुणा मग्गमेसो य ॥५॥ चिंतइ दुटुत्तणओ समणगिमममुल्ललंतमेएणं । मग्गेण डज्झमाणप्पएण पिच्छामि ताव सुहं ॥६॥ निग्गच्छइ बहिमेसो ता वच्छ समण ! सो वि सोउमिमं । गंतुं जाव पयट्टो इरियासिभओ समयविहिणा ॥७॥ ता तग्गुणभत्ताए कीए वि हु देवयाए सो मग्गो । हिमकणसीयलफासो विहिओ दृष्ट्ण तं नमुई ॥८॥ पच्छायावपरद्धो तेणेव पहेण गंतुमिसिपासे । निंदइ सो अप्पाणं कहिउन्णं पुञ्चवृत्तंतं ॥९॥ वियरसु मह पन्वज्जं जेणाऽऽराहेमि तुज्झ पयजुयलं । अवरेण पयारेणं न जाउ मह जायए सुद्धी ॥१०॥ पन्वाविओ य तेणं पालह पन्वज्जमणहपरिणामो । नवरं मणे न मुंचइ कम्मवसा जाइ-रूवमयं ॥११॥ मरिजण सुरवरेसुं पत्तो सो आउयक्सए चिवडं । मयजणियकम्मदोसेण सावसेसेण मणुयभवे ॥१२॥

१. श्रम् इव दण्दणकुमार-जम्बूकुमाराविवेत्यर्थः ।

गंगातीरे हरिकेसजाइया किर वसंति मायंगा । बलकुट्टी मायंगी गोरीनामेण से भज्जा ॥१३॥ तीए गन्मे जाओ मएण हरिकेसबलऽभिहाणो (त । उद्वंतरो विख्वो लंबोट्रो वक्कनासो य ॥१३॥ खर-फरुस-कविरुकेसो विरूयलंबोयरो तिकोणसिरो । दुभगो बिडालनयणो विसमावयवो य पाएणं ॥१५॥ पयईए अणालीओ करेइ वयणेण जंपइ विरूवं । किं बहुणा ? सो विसपायवो व्व सव्वस्स वि य वेसो ॥१६॥ कइया वि हु रहयावाणगाण तेसि महं पियंताणं । मायंगाणं महुभायणाणि भंजेड भयरहिओ ॥१७॥ तो मिलिउगां तरुवरजडाए सो तडफडंतओ बद्धो । पेच्छइ महं पियंते कीलंते डिंभरूवे य ॥१८॥ जाव य खणंतरेणं तेसि समीवे समागओ सप्पो । तो मिलिऊणं भक्खणभयाओ सो मारिओ तेहिं ॥१६॥ पुणरिव य तयागारो तयंतिए दीयडो समणुपत्तो । तो तं पि हु विसभयओ मायंगा मारिउं रूम्गा ॥२०॥ तावेगेणं भणियं मा मारह एस निन्विसो अज्ज । अद्रमि-चउद्दसीसं एयस्स विसं जओ होइ ॥२१॥ तयवत्थेणं तेणं हरिकेसबलेण सन्वमवि एयं । सच्चमियं सयमेव य तो पडिबुद्धो विचितेइ ॥२२॥ पेच्छ इमो निग्गहिओ सविसो बीओ य निन्विसो मुक्को । कीलंति इमे डिंभा अहयं दोसेण संजमिओ ॥२३॥ तो मोत्तुणं दोसे संपयमहमवि समायरामि गुणे । इय वेरगगगएणं कहमवि दिट्टो मुणी एगो ॥२४॥ तो हरिसनिब्भरेणं पणिमत्ता सविणयं भणियमिमिणा । जह अत्थि जोगाया मह तो भयवं ! देस पन्वज्जं ॥२५॥ पव्वाविओ य तेणं अइसयनाणेण जोग्गयं नाउं। तो सो निव्वेयाओ जाओ समणो भिमयपावो ॥२६॥ दुकरतवचरणरओ निस्संगो किमवि निन्वियारो य । निष्पडिकम्मसरीरो विहरइ वसुहं अपडिबद्धो ॥२७॥ कइया वि हु विहरंतो संपत्तो तिंदुगिम्म उज्जाणे। तत्थ य तिंदुयजनस्वो तब्भवणे सो ठिओ भयवं ॥२८॥ निस्संगयाङ्गणगणरंजियहियएण तेण जक्खेण । भाइज्जङ् पणमिज्जङ् वंदिज्जङ् सो मुणी निच्चं ॥२१॥ उविर जह भद्वाए रायसुयाए विवाहिउं विहिओ । जक्खेणं जणपूज्जो सुयाओ सेसं पि तह नेयं ॥३०॥

#### ॥ हरिकेशाख्यानकं समाप्तम् ॥६६॥

इदानीं नन्दिषेणाच्यानकस्यावसरः । तश्च पूर्वे व्याख्यातमेवेति ।

न कुलस्स पहाणत्तं कारणिमह लहुयकम्मया धम्मे । तो जिणवयणविकिहं कुलाभिमाणो न कायव्वो ॥१॥ प्राधान्यमल्पमिष निश्चयतो जनाः ! मा, मन्यध्वमत्र जिनधमिविधौ कुलस्य । यत्रन्दिषेण-हरिकेशिमुनी गुणाल्यौ, भक्त्व्या विनाऽपि कुलमङ्ग ! सुराः स्तुवन्ति ॥१॥ ॥ इति श्रीमदाम्रदेवसुरिधिर चितवृत्तावास्यानकमणिकोशे धर्मिष्ययकुल्प्राधान्यनिवारकः

द्वात्रिशत्तमोऽधिकारः समाप्त ॥३२॥



# [ ३३. एकाकिविहारदोषवर्णनाधिकारः ]

एतच हरिकेश्यादीनामेकािकत्रमापवादिकं मन्तव्यम् । उत्सर्गतो गुरुकुलवास एव श्रेयान् , तस्य गुणहेतुत्वाद् , इतरस्य च दोषदुष्टत्वात् । तथा चाह—

## एगागिणो विहारो पिडकुट्टो साहुणो जमेगस्स । इत्थीमाई दोसा अरहमय-कुलवाल व्व ॥४२॥

व्याख्या—'एकाकिनः' एककस्य 'विहारः' विहरणं 'प्रतिकुष्टः' निषद्धः निराकृतः । 'यद्' यस्मात् कारणाद् एककस्य स्व्यादयो दोषाः । कयोरिव ? अरहन्नक-कुळवाळयोरिव प्रसिद्धयोरित्यक्षरार्थः ॥ भावार्थस्त्वाख्यानकाभ्यामवसेयः । ते चाम् ।

#### तत्र तावदरहम्नककथानकमाख्यायते —

अत्थेत्थ पवरगच्छो गुरुगोत्तसमस्सिओ विउलसत्तो । पवरसुजाणनिवासो पाढीणपयाररमणीओ ॥१॥ जं विहियरसञ्चाओ मयरमणिविवज्ञिओ य जं निच्चं । तं तस्स महच्छरियं संजायं जलहिरूबस्स ॥२॥ तम्म गुरुविणयनिरओ अरहन्नयनामओ वसइ खुङ्को । नियजणि-जणयसिहओ छज्जीवहिओ सयाकालं ॥३॥ किंत नियजणयविरद्वयवेयावच्चो सया वि सहकलिओ । आबालकालओ च्चिय कया वि अहिद्रदहलेसो ॥४॥ अह अन्नया य जणए पंचत्तम् वागयम्मि सहलेसे । खरकिरणतरणिताविलभ् वणयले गिम्हसमयम्मि ॥४॥ पियमरणतावियतण् भणिओ साह्रहि एरिसं वयणं । जह अरहन्नय ! इमिणा मुणिणा सह विहर अज्ज तुमं ॥६॥ पियमरणद्क्ससंभरणजायगुरुसोयसाममुहकमलो । तेण सह मुणिवरेणं गोयरचरियाए नीहरिओ ।।७॥ खरिकरणतावियतण् गच्छंतं सो पमोत्त तं साहं। पासायच्छायाए खणमेगं जाव वीसमइ।।८।। ताव नियमत्तवारणपरिद्वियाए पउत्थवइयाए । दिह्रो सुकुमालतण् वयविसए मंदपरिणामो ।।९।। तो तीए वाहरिओं आगच्छस मह गिहे महाभाग ! । जेण वियरेमि भिक्खं तं सोउं जाव तग्गेहे ॥१०॥ पविसइ ताव पहिट्रा दारं दाऊण पभणए एसा । अइकढिणकायजोग्गं परिहर वयमेरिसं सहय ! ॥११॥ उवभंजस गुरुलच्छि माणस तारुन्नमसरिसं मज्भा । सहलीकुरु मणुयभवं संपत्तं पुव्वपुन्नेहिं ॥१२॥ निसियकरवालधारासंचरणसमं सुदस्सहं चरणं । परिपालिउमसमत्थो अणुमन्नइ तीए तं वयणं ।।१३।। उव्भंजह विसयसहं तीए समं जायगरुयअणुराओ । तन्नेहहरियहियओ गयं पि कालं न याणेइ ॥१४॥ एत्तो तमपेच्छंती तम्माया नट्टचेयणा जाया । परिचत्तसाहुवेसा उम्मत्ता वसणपरिहीणा ।।१५।। परिभमइ हसइ गायइ नच्चइ परिलुद्धइ धरणिवीदिम्म । डिंभसहस्सपरिवुडा भममाणी नयरमज्झिम्म ॥१६॥ सब्बं पि बर्युजायं 'अरिहन्नय पुत्तय !' ति भणिरी सा । नेहमहागहगहिया न य चेयइ किंचि अप्पाणं ॥१७॥ रुयमाणी सा दिहा पासायगवक्ससंठिएणिमिणा । चिंतेइ तओ चित्ते धिरत्थु मह जीवियव्वस्स ॥१८॥ परिचत्तियकुरुक्कमसमुवज्जियअसमपावभारस्स । गयसीलरयणनिहिणो घिरत्य मह जीवियव्यस्स ॥१९॥ असहायं ससणेहं गुरुजरया जज्जरं नियं जर्णाणं । परिहरमाणस्स जए धिरत्थु मह जीवियव्वस्स ॥२०॥ आसाइयवरम्णिणो अवहत्थियसुह्गुरूवएसस्स । विसयासत्तस्स जए धिरत्थु मह जीवियव्वस्स ॥२१॥ उज्भियसुपुरिससुहचेहियस्स परिगलियगुरुविवेयस्स । निद्दयचेहुस्स जए घिरत्थु मह जीवियव्वस्स ॥२२॥ इय भाविज्ञण तत्तो पासाया ओयरित्त सहस ति । उच्भडसिंगारधरो धरणीयलमिलियसिरकमलो ॥२३॥ पणिमत्त भणइ अरहन्नओ अहं अंब ! वच्छलो तुज्भ । निष्पणित् तयं सहसा सचेयणा सा वि तं भगइ ॥२४॥ विउसजणिंदणिज्यं कि ववसियमेरिसं तए वच्छ ! ? । सो भणइ मंदपुत्रो न समत्थो काउमंब ! वयं ॥२४॥ अज्ज वि नियपाणे परिचयामि न चयामि वयमिमं काउं। अवरं च भग्गसीलस्स मज्म्ममिणमेव जुत्तं ति ॥२६॥ तीए भिणयं वरिमममचंतं दक्करं कयं वच्छ ! । न उणो हीणजणोच्चियमसमंजसमेरिसं विहियं ॥२७॥ तो गहियसाहुवेसो आलोइय निंदिऊण दुच्चरियं । गहियाणसणो सम्मं मरिसावियसयलसत्तगणो ॥२८॥ अइगिम्हतावताविरुसिरुायरे निविद्धेओ महासत्तो । सहभावभावियमणो रुगियपिंडो व्य पविरुगि ॥२१॥ मरिकण समुप्पन्नो देवो वेमाणिओ महिङ्कीओ । जणणी वि वयं काउं उप्पन्ना तियसलोगिम्म ॥३०॥

#### ॥ अरिहन्नकाख्यानकं समाप्तम् ॥१००॥

### इदानीं कूलवालास्यानकं व्यास्यायते । तश्चेदम्---

अत्थेत्थ पवरगच्छो अणेगसत्थेसु रुद्धमाहप्पो । नयरारिक्खयपुरिसो व्व रुोयविणयाइसंजुत्तो ॥१॥ परिहरियखमाभारो महावराहो वि नायराओ वि । गुरुचरणपच्चणीओ पडिवज्जियसुगुरुचरणो वि ॥२॥ अइमायाहारो वि हु अइमायाहारवज्जिओ निच्चं । परिवसइ तिम्म एगो साहू पच्मट्टसुहरुसो ॥३॥ अह अन्नया य कम्मि वि गिरिम्मि तित्थाणि वंदिउं गुरुणा । सह जाव पिडनियत्तो ता चिंतइ सुरिविसयम्मि ॥४॥ पसो न देइ सोक्खं निच्चं चिय चोयणं मह कुणंतो । मारेमि ता इयाणि इममेगागि महापावं ॥५॥ इय चितिङण मुक्को पट्टीए तेण टोलपाहाणो । आवलियसंधरेणं गुरुणा सहस ति तं दट्टं ॥६॥ ओसरिज्ञणं रुद्दे[ण] साविओ तेण पच्चणीओ सो । रे पाव ! थीसयासाओ तुज्म होही खओ नियमा ॥७॥ परिहरियं तं पावं एगागी गच्छमागओ सूरी । सो वि गुरुवयणपिङकुरुणत्थमेवं विचितेह ॥८॥ तत्थ मए वसियव्वं इत्थीनामं पि जत्थ न सुणेमि । तत्तो अइउग्गतवं नइकुले काउमारद्धो ॥१॥ आउट्टियाए नहदेवयाए तत्तो य वालियं कूलं । नहकूलवालओ सो संजाओ तिहणाऽऽरब्म ।।१०।। तत्तो चेडयनयरी वेसाली वेढिया गुरुबलेण । रन्ना असोगचंदेण जाव न ह भज्जए कह वि ॥११॥ तत्तो विसन्नचित्तो किं पि उवायं विचितए जाव । तावुच्छिलया सहसा गयणे एयारिसी वाणी ॥१२॥ समणे जइ कुलवालए, मागहियं गणियं लिभिस्सइ । लाया य असोगचंदए, वेसालीनगर्लि गहिस्सइ ॥१३॥ तं निसुणिऊण राया मागहियं वाहरित्तु तं भणइ । मह देवयाए कहियं कज्जं सज्झं इमं तुज्झ ॥१४॥ ता कूरुवारुयमुणि सबसीकाउं विहित्तु भट्टवयं । आणेसु इहं जेणं वेसारी भज्जए नियमा ॥१५॥ केत्तियमेत्तं कज्जं देव ! इमं मज्झ तह पसाएणं । सकडक्लबाणविवसीकयससुरा-ऽसुरसमूहाए ॥१६॥ चीवंदणाइ तत्तो सिक्सित्ता कवडसाविया जाया । कयविद्ववंसरूवा समाणवय-रूवपरिवारा ॥१७॥ वंदिउकामा तित्थाणि निग्गया किर महासइसरूवा । गच्छंती संपत्ता स कूलवालयमुणी जत्थ ॥१८॥ तं दट्ठण पहिद्वा पणमइ परिवारसंज्या तस्स । भत्ति-बहुमाणपृथ्वं आउच्छइ सहविहाराइ ॥१९॥ गुणसवण-थवण-दंसण-पणमण-भरणेहि तुज्ञम धन्नाणि । जायाणि सवण-वाणी चक्ख काओ मणं मज्ञम ॥२०॥ इय थोऊणं तत्तो भणिया साहम्मिणीओ सयलाओ । अवगुंठियवयणाओ लज्जाए ओणयमुहीओ ॥२१॥ जंगमितत्थुववासा तुब्भेहि पमिज्ययं महापात्रं । अज्जेह महापुन्नं अज्जेह मुणिस्स दंसणओ ॥२२॥ इय एवं सो दिवसो अइकंतो पज्जुवासमाणीए । तीए अह बीयदिवसे पभायसमयम्मि पणिमत्ता ॥२३॥ भणियं पच्चक्लाणं तुब्भे वि हु परिमयं कुणह अज्ञ । काऊण संविभागं पारणयं जेण काहामो ण२४॥ तत्तो खणंतरेणं वाहरिउं कुडकवडभरियाए । अइसारजोयकयमोयगेहिं पडिलाभिओ तीए ॥२५॥ अन्नायतस्सरूवेण मोयगा मुणिवरेण ते भूता । ताणं पभावओ से जाओ रोगो अईसारो ॥२६॥ अह बीयदिणे जा किर आगच्छइ सा वि वंदणनिमित्तं । ता रोगवसविसंदुरुदेहावयवं मुणि दट्टं ॥२०॥ पभणइ पाचाए इमो अणुचियआहारदाणओ भयवं ! । हा ! मंदभाइणीए विहिओ रोगो मए तुंज्भ ॥२८॥ तो कुलवालयमुणी पभणइ मणयं पि नित्थ तह दोसो । किंतु मह कम्मपरिणइवसेण एसो समुब्भुओ ॥२१॥ तीए पूर्णो वि भणियं तुज्झ अणुन्नाए गरुयजयणाए । पिंडजागरेमि भयवं ! गीयत्था हं तुह सरीरं ॥३०॥ पच्छा आलोएजास अववायपयं गुरुस्स पयमूले । तो तेण अणुनाया वेयावचं कुणइ तिम्म ॥३१॥ तीए पहृदियहमेवं वेयावच्चं ससंपरातीए (?) । पउणीकओ मुणी सो ओसह-विस्सामणाईहिं ॥३२॥ सुकुमारकरप्फंसाणुरायरत्तं मुणितु तं साहुं । सिसणेहं सकडक्खं सविलासं भणिउमाढता ॥३३॥ भयवं ! तावेस मए निस्संगस्स वि सुधम्मनिरयस्स । तुह धम्मझाणविग्घो विहिओ बहुपावकम्माए ॥३४॥ न हु एत्तिएण ठाही अज्ज वि जं मज्भ माणसमणज्जं अहिरुसइ कि पि अवरं तं संपयमवहिओ सुणस ॥३५॥ मह आसि धम्मबुद्धी सा का वि हु जा न तीरए कहिउं। संपइ जलहिजलं पिव मे हिययं जायकल्लोलं ॥३६॥ किर तित्थजत्तमेयं काउग्गऽप्पहियमायरिस्सामि । इय चितियं महायस ! सव्वं पि ह अन्नहा जायं ॥३७॥ भणइ मुणी मा खिज्जस मज्झ कए जेण नीरुओ हं ति । तीयुत्तं करुणायर ! मह अन्नं सुणस विन्नति ॥३८॥

१. अद्य इइ ।

जम्मंतरनेहाओ कि वा तह दंसणाओ पडिबंधी । जं तह पासं मेल्लंतियाए वच्चंति मह पाणा ॥३९॥ विदलइ हिययं निज्जाइ मह रई कप्परिजाए अंगं । परिवष्ट्रइ रणरणओ तं वारिजाइ समाहाणं ॥४०॥ तुह कोमलतणुफरिसण-दंसण-संभासणाइओ जाओ । मं दहुइ मयणजलणो ता सहयस संगमजलेण ॥४१॥ तं मह नाहो तं मज्भ, सामिओ तं गई मई चेव । तं चिय आसट्ठाणं संपद्द मह मंदपुत्राए ॥४२॥ तुह संगो अमयदहो अमयफलाइं व तुज्भ नयणाइं । तुह अंगममयकुं दं तुह वाणी अमयरसकुक्का ॥४३॥ इय कुलवालयमुणी तीए तारिसवियह भणिएहिं। अभिमाणधणो वि तया बद्धो ददनेहनियलेहिं ॥४४॥ तीए भणिए तूसइ सिसणेहं नियइ तीए मुहक्तमलं । परिसिढिलियधम्ममई धणियं जाओ जओ भणियं ॥४५॥ पासो व्य बंधिउं जे महिला छेतुं असि व्य पुरिसस्स । सल्लं व्य सिल्लउं जे विमोहिउं इंदजाल व्य ॥४६॥ फालेउं करवत्तं व्व होइ सूलं व्व महिलिया भेत्ं । पुरिसस्स खुप्पिउं कद्दमो व्व मच्चु व्व मरिउं जे ॥४७॥ खेलालीढा तुच्छ व्व मच्छिया दुक्करं विमोएउं । महिलासंसम्गीए अप्पाणो पुरिसमेत्तेण ॥४८॥ पुणरिव तीए भणियं कूडकुहेडयमहस्स्रसाणीए । मा तम्मसु तुह वेला महेसपासाणरेह व्व ॥४९॥ पत्थावे सममेव य सामन्नमणुत्तरं चरिस्सामो । पच्छा वि हु धम्मघणा मल्ग्णिं सोहिति अप्पाणं ॥५०॥ संपद्द तारुन्नमिमं निरत्थयं सुहय ! नेसु मा एवं । दियहाइं पंच दह वा जोव्वणमिणमो बुद्दा बिंति ॥५१॥ इय सो किलिट्टकम्मोदयाओ गुणनिहिगुरूण वयणस्स । अवितहभावाओ तहा खडहिंडओ सीलपासाया ॥५२॥ जं न कयं गुरुवयणं इह तं तस्सेव मत्थए पहियं । अहहो ! अणत्थहेऊ आणाभंगो महापावो ॥५३॥ पेच्छसु तीए मोसारियाए तह सावियाए होऊण । सवसीकओ वराओ अहो ! हु थीचरियगहणिममं ॥५४॥ सो तारिसो वि निस्संगसाहुचुडामणी वि परिवडिओ । गुरुजणवयणाइक्कमतरुणो अज्ज वि कुसुममेयं ॥५४॥ पुरओ जह सा नयरी पविसित्तु सडिकया दुवारेणं । उक्स्तिणय पाउयाओ सब्वा भंजाविया तेण ॥५६॥ तह सन्वं वित्थरओ नेयं गंथंतराओ चरियमिमं । इह पुण एत्तियमेत्तं पसाहगं पत्थुयत्थस्स ॥५७॥

### ॥ कूलवालाख्यानकं समाप्तम् ॥१०१॥

जह वि हु विज्ञियसंगो कुळेण चंगो तवेण तणुयंगो । तह वि हु एगो परिवडइ वसह ता सुगुरुकुळवासे ॥१॥
स्वित्रत्यनीकरमणीकृतदोषभावादेकािकनो व्रतवतो विहृतिर्विरुद्धा ।
यस्मादनागमरुचेर्यतनावतोऽपि दोषाः कदाचिदनयोरिव सम्भवन्ति ॥१॥
॥ इति श्रीमदाम्रदेवस्रिविरिचतवृत्तावाख्यानकमणिकोशे साधोरेकािकत्वविहारदोषवर्णनस्त्रयस्त्रिशक्तमो

**ऽधिकारः समाप्तः ॥३३॥** 



# [ ३४. साधुदर्शनमहाग्रुणवर्णनाधिकारः ]

एतच्च कूळवाळकसाधुदर्शनमुभयेषामप्ययोग्यत्वाद् गुणाय नाभवत् । यत्र पुनरुभयोर्गुणवत्ता भवति तत्र साधुदर्शनं गुणाय भवतीत्येतदाह—

साहूण दंसणं पि हु गुणावहं सोम-सन्तरूवाणं। जह तकरस्स तह भिगु-[उ]वरोहियपुचजुयलस्स ॥४३॥

व्याख्या —'साधूनां' मुनीनां 'दर्शनमि' अवलोकनमि आस्तां सम्भाषणादि 'गुणावहं' गुणजनकमेव । हुशब्दस्यावधारणा-र्थत्वात् । कीदशामित्याह—'सौम्य-शान्तरूपाणां' सौम्यम्—आन्तरकोपनिम्रहात् शान्तं—बहिरिष कोपविकारविरहाद्—रूपम्—आकारो येषां

१. मृषार्यया तथाश्राविकया भूत्वा ।

ते तथोक्तास्तेषाम् । 'यथा' इत्युदाहरणोपन्यासार्थः । 'तस्करस्य' चौरस्य 'तथा' तेनैव प्रकारेण 'मृगूपरोहितपुत्रयुगलस्य' भृगुनामको-परोहितसुतयुग्मस्य इति गाथासमासार्थः ॥ व्यासार्थस्तु आख्यानकाभ्यामवसेयः । ते चामू ।

#### तत्र तावत् तस्कराक्यानकमारभ्यते---

एगम्मि सिन्नवेसे वसंति दो तक्करा असमसत्ता । परदव्वहरणवावारसंजुया निहयपरहोगा ॥१॥ अह अन्नया य किम्मि वि नयरे कस्स वि य सेट्टिगेहिम्म । सिण्ऊण सत्तमवहरिय दव्वमारिक्स्यभयाओ ॥२॥ नासंति जाव पेच्छंति ताव नयरस्स परिसरे साहुं । उस्सम्गिठयं निष्फंदह्येयणं किं पि भायंतं ॥३॥ तत्तो ताणेगेणं भिणयं धन्नो महामुणी एस । परिचत्तसयरुवावारपत्तअपवग्गसुह्रहेसो ॥४॥ बीएण पुणो भिणयं कह एसो समणमुंडओ दिट्टो ? । अवसउणसूइयावयपरंपरापेच्छणीओ ति ॥४॥ एवं ते निययाउं परिपाल्चिय मरणमुवगया संता । उज्जेणीए जाया पिहु पिहु सेट्टिस्स गेहेस्र ॥६॥ पुत्तताए निच्चं पुत्वभवन्यासओ महापीई । आबारुकालओ चिय संजाया ताणमन्नोन्नं ॥७॥ अन्नं च वसण-ववहार-असण-सयणा-ऽऽसाणाइयं सव्वं । एगेण विह्यमवरो वि कुणइ तह चेव नेहाओ ॥८॥ तो लोयकयभिहाणा संजाया एगचित्तया तत्तो । अह अन्नया य भयवं समोसढो तत्थ वीरिजणो ॥९॥ लोएण समं नयराउ निग्गया ते वि वंदणनिमित्तं । सुर-मणुय-तिरियपिरसाए देसणं कुणइ भयवं पि ॥१०॥ एगस्स किंद्धांतं सम्मं परिणमइ धम्मसव्वस्सं । अन्नस्स पुणो मुण्वरपओसनिह्यस्स न हु किं पि ॥११॥ तो लोएणं नाउं परोप्परं ताणअन्नहाभावं । पुट्टो भयवं मेओ किमेगचित्ताणमेएसं ॥१२॥ इण्डि जाओ ? तत्तो पुत्वभवो भयवया समाइट्टो । इय साहुदंसणं तकरस्स जायं महाफलयं ॥१३॥

#### ॥ इति तस्कराख्यानकं समाप्तम् ॥१०२॥

#### इदानीं भृगूपरोहितपुत्रयुगलकास्यानकमास्यायते तचथा-

जे आसि चित्त-संभ्र्यसहयरा पुव्यजन्मसंगइया । ते पावियसम्मत्ता सुरलोगं दो वि संपत्ता ॥१॥ आउक्स्वयम्मि चिक्जण विस्सुए सिइपइट्टिए नयरे । इन्भकुले ते दो वि हु सहोयरा भायरो जाया ॥२॥ तत्थऽन्ने इन्भस्तया चउरो तेसिं वयंसया जाया । उवभुंजिय विसयसुहं छावि हु थेराण पासिन्म ॥३॥ पव्यइया सन्त्रे वि हु सामन्नं पालिकण सुहभावा । मिरकण पउमगुम्मे चउपिलया सुरवरा जाया ॥४॥ गोवालदारयाणं जे ते चउरो वयंसया आसि । तेसिं एगो कुरुजणवयस्सऽलंकारम्यम्म ॥५॥ उसुयारनामयपुरे सइसभवणराइए दुहा वि तिहंं । रिउविसरबाणघडणो उसुयारो गुन्नअभिहाणो ॥६॥ राया जाओ बीओ तन्भज्जा नयण-वयणजियकमला । कमलावई वि नामेण किमवि कमलाए बुद्धिकरी ॥७॥ तइओ तस्सेव य नरवइस्स विप्पो कुलक्कमायाओ । नामेण भिग्र् चउदसविज्ञाठाणाण परगओ ॥८॥ आई-मज्क्ष-ऽवसाणाहिओ वि स पुरोहिओ जणपसिद्धो । वेयभिणएककम्मिप्यो वि छक्कम्मकरणरओ ॥९॥ जाया जसाभिहाणा चउत्थओ तस्स चेव वरभज्जा । निरवचणदोसेणं ताणि य तम्मंति परमऽहियं ॥१०॥

#### यत उक्तम्--

अपुत्रस्य गितर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च । तस्मात् पुत्रमुखं दृष्ट्वा सुखं स्वर्गे प्रयास्यित ॥११॥ जे गोवदारया दो वि ओहिणा तेहिं नायमम्हे उ । उवरोहियस्स पुत्ता होहामो तो समणरूवं ॥१२॥ काऊण धम्ममम्गे सभारिओ ठाविओ भिगू तेहिं । गहियाणुव्वयधम्मो पालइ धम्मं गिहत्थिहियं ॥१३॥ ताहे सुयस्स लाभं निमऊणं पुच्छिया मुणी तेण । तेहिं वि नाउं भिणयं होही तुह विष्प ! सुयजुयलं ॥१४॥ नवरं लहुकम्मत्ता रइमलहंतं गिहम्मि विसयसुहं । विसमिव परिचइऊणं पव्वहही मा निवारेसु ॥१४॥ तेणावि चितियं होउ ताव पच्छा वि अभिमयं काहं । भिणउं महापसायं विसिक्तिया मुणिवरा तेण ॥१६॥ कालक्कमेण जायं सुयजुयलं जाव अट्टवारिसयं । संजायं ता पिउणा सिक्सवियं दुटुबुद्धीए ॥१७॥

ज इमे दीसंति जणे पुत्तय ! कंबल्यपावित्यदेहा । सेयवड्या इमेसि वीसिसयव्वं न कह्या वि ॥१८॥ जिममे रक्ससपर्यर्ड् माणुसमंसासिणो विसेसेणं । सिसुभावे बट्टतं सुहेण भक्तंति मारेउं ॥१९॥ तो ते तह त्ति पिडविज्जिज्ण कह्या वि जाव रममाणा । नीहिरिया वणमज्झे नियंति ता साहुणो तत्थ ॥२०॥ सत्थेण समं चिलए भिक्तं गहिज्ण गाममज्माओ । वियणिम्म भोयणद्वा वच्चंते तो इमे भीया ॥२१॥ चिडया तरुम्मि भयभीयमाणसा ताव ते तमेव तरुं । संपत्ता तरुखायए समयविहिणा सममां पि ॥२२॥ किचं काउं भुंजंति भोयणं ताव चितियमिमेहिं । न हु होंति रक्त्या नेय ताव मंसासिणो एए ॥२३॥ छज्जीविहया उवसंतमाणसा सोममुत्तिणो समणा । परदुहजणया न हु होंति एरिसा निच्छियमिमे त्ति ॥२॥ ता नृणमम्ह जणओ न तत्त्वंसी न यावि हियजणओ । एयाण दंसणं पि हु जो वारइ संतरूवाणं ॥२५॥ इय चितिज्ण तरुणो समुत्तरेउं पसंतिहिययभया । संविग्गमणा सम्मं साहुसयासं समल्लीणा ॥२६॥ बहुमाणभित्तसंभारसंभमुब्धिज्जमाणरोमंचा । चरणेसु निवडिज्णं मुणीण पुरओ समुवविद्वा ॥२०॥ नाज्जण जोग्गयं तेसि साहुणा मुणियसमयसारेण । जेट्टेण जंपियं सुणह भइया ! सम्ममुवएसं ॥२८॥

तं जहा—

जाएण जीवलोए दो चेव नरेण सिक्सियव्वाइं। कम्मेण जेण जीवइ जेण मओ सोग्गइं जाइ ॥१९॥

तथा--

इह्लोइयम्मि कज्जे सन्वारंभेण जह जणो तणइ। ता जइ लक्स्संसेण वि परलोए ता सुही होइ ॥३०॥ परलोइयकज्जमिमं गिहवासं दुच्चयं परिच्चइय । पिडविज्जिय पव्वज्जं जं कीरइ सोहणो धम्मो ॥३१॥ तेहिं वि भणियं भयवं ! सच्चमिमं तुम्ह संतियं वयणं । मोयाविज्ज्ण पियरो काहामो कि वियप्पेण ? ॥३२॥ मोयाविज्ज्ण जणयाओ सुत्तजुत्तीहिं सम्ममप्पाणं । संविग्गभावियमणा पन्वइया ते समियपावा ॥३३॥ जह एए तह राया पुरोहिओ तेसि भारियाओ वि । पन्वइउं छावि हु माणुसाणि पत्ताणि सिद्धिसुहं ॥३४॥

### ॥ भृगूपरोहितस्रुतयुग्मास्यानकं समाप्तम् ॥१०३॥

जह एएसि जायं साहूणं दंसणं पि हु गुणाय । तह अन्नस्स वि जायइ ता बहुमाणाओ तं कुणह ॥१॥ कल्याणकारनिरवद्यगुणैरनल्पं, शश्वत्पवित्रपरपावनतीर्थकल्पम् । धन्यस्य कस्यचिदिदं शुभजन्मभाजः, पुण्यात्मनः सुमुनिदर्शनमाविरस्ति ॥१॥ ॥ इति श्रीमदाम्रदेवस्रिविरचितवृत्तावाक्यानकमणिकोशे साधुदर्शनमहागुणप्रतिपादकश्चतुर्सिशत्तमो-ऽधिकारः समाप्तः ॥३४॥



# [ ३५. अवश्यप्राप्तव्यप्राप्त्यधिकारः ]

साधुदर्शनं गुणावहिमित्युक्तम् । इदं च पूर्वपुण्यजिनतमेव गुणावहमनयोर्यथा जातं तथाऽपरमि विभूत्यादिकं यद् यस्य पूर्वपुण्यजिनतं तत् तस्यावश्यमेव जायते इत्येतदाह—

# जं जस्स पुव्वविहियं सो तं पावेइ एत्थुदाहरणा । करकंडु-नमी तह चारुदत्त-वणिबंधुदत्ता य ॥४४॥

व्यास्या—'यत्' किमपि विभवादिकं 'पूर्वविहितं' पूर्वकर्मोपात्तं तत् 'सः' प्राणी 'प्रप्नोति' रुभते । अत्रोदाहरणानि— करकण्डुश्च—दिधववाहनपुत्रः निमश्च—राजपुत्र एव तौ तथोक्तौ । तथा इति समुच्चये । चारुदत्तश्च—श्रेष्ठिपुत्रः विणग् बन्धुदत्तश्च— बन्धुदत्ताभिधानो वाणिजकः तौ च । चः समुच्चये इत्यक्षरार्थः ॥ भावार्थस्त्वास्त्यानकगम्यः । तानि चामूनि ।

## तत्रापि परिपाटीपाप्तं करकण्ड्याच्यानकमाच्यायते । तच्चेदम्-

उत्तंगविसालेणं सालेणं परिगया पुरी चंपा । निस्सेसभुवणलच्छीए मंदिरं अत्थि सुपसिद्धा ॥१॥ लायनलच्छिकलिओ मयरहिओ घणरसाणगयदेहो । रयणायरो व्य निवसङ अलद्धमज्यो जणो जत्थ ॥२॥ उद्भगरसमरसंरंभभिडियभडकोडिसंकडे समरे । वहरियजयसिरि-जसगहणलालसो जस्स करवालो ॥३॥ ससहरसमजसधविष्यसधरधरावलय-कंदराभोगो । तं परिपालइ नयरि राया दिहवाहणो नाम ॥४॥ तस्स उवरोहसीला मणहरजोव्वणविभृसियसरीरा । सयलावरोहसारा भज्जा पउमावई नाम ॥४॥ आरोविय रज्जं रज्जकज्जसज्जम्मि पयइपुज्जम्मि । मंतिम्मि विसयसोक्खं सो भुंजंतो गमइ कालं ॥६॥ पुञ्चभवोवज्ञियपुत्रपगरिसब्भूयगब्भवसयाए । देवीए दोहलओ संजाओ अक्खियो रत्रो ॥७॥ जइ तुमए धारियधवरुछत्तरयणा रणंतमणिघंटं । जयवारणमारूढा कुंदुज्जरुचरियचमरजुया ॥८॥ आरामुज्जाण-विहार-गरुयगिरिकंदरास विहरामि । इय भणिए देवीए रन्ना विहियं तहेव तयं ॥१॥ एत्थंतरम्मि हरिचाव-विज्ञ-गुरुगज्जिभरियभुवणयलो । पहिययणुम्मायकरो वासारत्तो समणुपत्तो ॥१०॥ एवंविहम्मि पाउसपारंभे नवघणालिसोहिल्ले । नीलतिणंकुररेहिरधरणीवलएण रमणीए ॥११॥ सीरवियारियस्रोणी-जल्हरजल्संगमाओ सुरहेण । गंधेण हत्थिराया घाणिदियपरवसो विहिओ ॥१२ ॥ सरिज्ञण विञ्जवंसग्गकरलअइसरलसल्लइप्पभिड । मयमचो चत्त्रजणो वणसमुहो गंतुमारद्धो ॥१३॥ गंतुमसत्तो संतो विरुओ सामंत-मंतिपभिइजणो । हत्थी उण संपत्तो वणिन्म जरुसिसिरपवणिन्म ॥१४॥ तत्थ वि गच्छंतेणं दट्टुं वडपायवं पुरो भिणया । देवी निवेण गच्छइ तलेण एयस्स जइ हत्थी ॥१५॥ तो तं वडवाययलगगणिम्म जत्तं करेज्ञ इय भणिए । राया दक्खत्तणओ गिण्हित्तु तयं समुत्तिन्नो ॥१६॥ दहिवाहणो वि तत्तो विलउं चंपं गओ निराणंदो । पउमावई गएणं नीया निम्माणुसं अडविं ॥१७॥ द्ट्ठणं तत्थ सरं हत्थी कीलानिमित्तमोयरिओ । देवी समुत्तरेउं सिणयं अडवीए भमडंती ॥१८॥ दिहा य तावसेणं नीया नियंकुलवइस्स पासन्मि । पृष्टा य तेण भद्दे ! काऽसि तुमं ? किमिह संपत्ता ? ॥१९ ॥ तीयुत्तं दहिवाहणदइया धूया य चेडयनिवस्स । इह संपत्ता अहयं अवहरिया हिथणा तयणु ॥२०॥ भणियं कुलवहणा जइ एवं ता मम वि होसि तं धूया । जेण मह तुज्ञम् जणओ दुइज्जहिययं परमिन्तो ॥२१॥ सम्माणिया समाणी तत्थ ठिया सा वि कइवयदिणाणि । नाउं तत्थ निवासं असंगयं अन्नदियहम्मि ॥२२॥ नियसीमं अब्भड वंचिऊण सा तावसेहिं सिक्खविया । अम्ह न विसओ वच्छे ! एतो पुरओ तओ तुमए ॥२३॥ सिरिदंतवक्कनयरं गंतव्वं दंतवककनरवद्दणो । सा वि हु तं संपत्ता पव्वद्दया साहुणीपासे ॥२४॥ पच्छन्नगब्भभावा संजाओ दारओ तओ तीसे । मुद्दारयणसमेओ कंबलरयणेण वेदेउं ॥२५॥ मुक्को पेयवणिंम पच्छन्ने सा ठिया निरूर्विती । पेयवणसामिणा भारियाए सो दारओ दिन्नो ॥२६॥ अजाए मित्ततं तीए सह पाणगीए पारद्धं । जं लहइ मोयगाई तं सब्वं तीए अप्पेइ ॥२७॥ बहुंतो तीए सुओ संजाओ अट्टबरिसदेसीओ । कच्छ्संगहियतणू कीलंतो सह वयंसेहिं ॥२८॥ जंपइ भो ! तुम्हाणं मज्झे राया अहं करं देजा । ता तुब्मे मज्झ तण्कच्छूकंडूयणेणं ति ॥२९॥ तो कयजहत्थनामो सो करकंडु ति दिक्करूवेहिं । विद्धिं गओ मसाणं रक्खइ अह साहणो दोन्नि ॥३०॥ तम्मि मसाणम्मि गया वंसं दर् ठूण ताणमेगेणं । वृत्तं जो वंसिममं गिण्हिस्सइ सो निवो होही ॥३१॥ नवरं पिडिक्सियव्वो चउरंगुरुमेत्तयं पवडूंतो । तत्तो इमो जहोइयरुक्सणगुणसंजुओ होही ॥३२॥ पच्छन्ने विप्पेणं तं वयणं सुणिउ स्रणिउमारद्धो । करकंडुणा स दिद्दो पर्यपिओ मुणियभावेण ॥३३॥ कि मज्भ संतियं वंसदंडयं उक्लणेसि रे विष्प ! । उद्वालिए हढेणं दिएण सो करणमाणीओ ॥३४॥ जाओ य विसंवाओ तेसि दोण्हं पि दंडकज्जम्म । कारणिगेहि भणिओ करकंड्र किं न अप्पेसि ? ॥३५॥

विष्पस्स इमं सो आह मज्म्म एसो ति ता न अप्पेमि । अन्नं गेण्हस्य भणिए जा कह वि न अप्पए तत्तो ॥३६॥ तेहुत्तं हसिज्यं राया किं होसि एयपासाओ ? । तेणुत्तं होहिस्सं बाढं भणिओ पणो तेहिं ॥३७॥ जइया तं होसि निवो तहया गामो इमस्स दायव्वो । पिडविज्ञिज्ञण एवं दो वि गया नियनियगिहेस ॥३८॥ धिजाइएण दंडयगहणत्थं मेलिए दिए नाउं। सो जणय-जणिसहिओ संपत्तो कंचणपुरम्मि ॥३९॥ तत्थ अपूत्तो राया मओ य अहिवासियाणि दिव्वाणि । भिमऊण चचराइस संपत्ताइं तर्हि ताइं ॥४०॥ जत्थऽच्छइ करकंड्र सत्तो छायाए सीयलतरुस्स । तं दट्ठणं चक्कंक्साइसल्लक्खणोवेयं ॥४१॥ आरोविओ संसंधिम हिथाणा पउरलोयपरियरिओ । जा पविसद्द पुरमज्जे ता मायंगो त्ति कलिजण ॥४२॥ थिज्जाइया पवेसं न देंति तो दंडरयणमङ्घोरं । पज्जिल्यं तं दट्टूं नहा विप्पा तओ रना ॥४३॥ निव्विसया आणत्ता मायंगा पुण कया दियप्पवरा । सो वि हु मरुओ सोउं करकंडुनिवं तर्हि पत्तो ॥४४॥ भणिओ रना गामं गिण्डस जं कि पि रोयए तुज्का । तेणुत्तं मह गेहं चंपाविसए तिहं देहि ॥४५॥ तत्तो य द्यवयणेण भणइ दहिवाहणं निययदेसे । मह देस गाममेगं घेतुं गामं व नयरं वा ॥४६॥ मायंगो न वियाणइ अप्पं गामं च ममाइ अणज्जो । इय भणिय अवन्नाए तेणं निद्धािंडओ दुओ ॥४७॥ तो करकंडू चंपं चउरंगवरेण रोहए गंतुं । नायं च साहुणीए मा होउ जणक्सओ एवं ॥४८॥ इय चिंतिऊण करकंडुगुड्करे आगयाए नरवइणो । कहिओ नियवुत्तंतो तस्स वि मायंगजणएण ॥४९॥ सब्भावत्थो कहिओ मुद्दारयणाइ दंसियं तेण । तो भणइ तह वि अम्मो ! माणेणं न ह नियत्तेमि ॥५०॥ निगांतूणं अज्ञा पत्ता दहिवाहणस्स भवणिमा । नरवङ्णा विन्नाया पुट्टा सा तुह कर्हि गब्भो ? ॥५१॥ तीयुत्तमेस गब्भो जो चंपं रोहिउं ठिओ तुज्भा । तो हिट्टमणो राया गओ कुमारस्स पासिम्म ॥५२॥ दाऊण दो वि रज्जाइं तस्स दहिवाहणो विणिक्खंतो । करकंडो उण जाओ नरनाहो पयडमाहप्पो ॥४३॥ सो पर्याप्ट धण-गोउलप्पिओ गोउलिम संपत्तो । पेच्छइ य थोरगत्तं सेयं सो वच्छगं तत्थ ॥५४॥ वुत्ता गोवा दुद्धं पाएयव्वो इमोऽन्नगावीणं पडिवन्नं तेहिं तयं सो वि हु उव्वित्तसुविसाणो ॥५५॥ संजाओ पीणुन्नयसंघो जुद्धिम्म निज्जिणियवसहो । कालेण पुणो रन्ना समागएणं तिहं एगो ॥५६॥ परिघट्टिज्ञंतो प्रह्नपहिं दिहो वि सो तओ गोवे । पुच्छइ सो कत्थ गओ वसहो ? सो दंसिओ तेहिं ॥५७॥ रन्ना चिंतियमेयं सविसाएणं अहो ! असारत्तं । संसारस्स जमेसो एरिससत्तीए सहिओ वि ॥४=॥ निस्सेसआवयाणं संजाओ मंदिरं पूणो इण्हि । संसारियवत्थुणं एसेव गई जओ भणियं ॥५९॥ सेयं सुजायं सुविभत्तसिंगं जो पासिया वसहं गोट्टमज्झे। रिद्धि अरिद्धि समुपेहिया णं किलंगराया वि समेक्स धम्मं ॥६०॥ गोहंगणस्स मज्झे ढिंकियसहेण जस्स भज्जंति । दरिया वि दित्तवसहा सुतिक्खरिंगा समत्था वि ॥६१॥ पोराणयगयदप्पो गलंतनयणो चलंतवसहोद्रो । सो चेव इमो वसहो पद्भयपरिषद्दणं सहइ ॥६२॥ इय एवमाइबहविहसंसारासारयं विचितंतो । आसाइयसहभावो जाओ पत्तेयबुद्धमुणी ॥६३॥ संभरियपुव्वजम्मो जाईसरणेण दिन्नसुर्रियो । संजाओ पव्वहुओ विहरह विउरूं महीवीढं ॥६४॥ ॥ करकण्ड्याख्यानकं समाप्तम् ॥१०४॥

#### इदानीं नम्याख्यानकमाख्यायते । तद्यथा—

अत्थि अवंतीजणवयतिल्यं नयरं सुंदसणं परमं । परमम्मोघट्टणदोसविज्ञिजो वसइ जत्थ जणो ।।१।। सुह-संपयाण कत्ता विहियअवायाण जिणयअहिगरणो । सुहकम्मो करणरुई असिरिससंजिणयसंबंधो ।।२।। सुविभक्तपयपहाणो निष्फाइयसंधिविमाहो तत्थ । वसइ निरंदो नामेण मिणरहो सव्वधम्मो व्व ॥३॥ लहुभाया जुवराया तस्सऽत्थि निहाणमसमसक्तस । नामेणं जुगबाह्र जुगबाह्र वियडवच्छ्यलो ॥४॥ सहसील्सलिल्सायरलहरी तस्सऽत्थि सुंदरा भज्ञा । नामेण मयणरेहा मयणाहंकाररेह व्व ॥५॥ अह अन्नया य राया अवलोयणसंठिओ तयं दट्टुं । तम्मोहमोहियमई एवं हियए विचितेइ ॥६॥

कह एसा भणियन्त्रा मए ? जिहच्छं कहं व रिमयन्त्रा ?। अहव ससुरा-ऽसुरिम्म वि जयिम्म दाणं वसीकरणं ॥७॥ तंबोलाईहिं तओ आढतो तं पलोभिउं राया । गेण्हइ अदुदृभावा जेष्ट्रपसाओ त्ति काउं सा ॥८॥ पट्टिवया अन्नदिणे दूई रन्ना पयंपए गंतुं । तुहरूय-गुणिक्सित्तो पभणइ भद्दे ! इमं राया ॥९॥ पिडवज्जसु मं भत्तं भत्तारं तुह गुणेहिं अणुरत्तं । सहलीकुरु मणुयत्तं अणुमन्नसु रज्जसामित्तं ॥१०॥ तो भणइ मयणरेहा रेहा तुह राय ! रायवंसस्स । सीलगुणेणं ता किं नियद्चरिएण तं फुससि ?॥११॥

अन्नं च---

जं चिंतिउं न जुजाइ सप्पुरिसाणं मणस्मि वि जयस्मि । विउसजणनिंदणिज्ञं नरवइणा जंपियं कह णु १ ॥१२॥ इयरस्मि वि परदारे न रमइ मणयं पि उत्तमाण मणं । किं पुण नियवहयाए सेवाबुद्धी नरयहेऊ ? ॥१३॥

अन्नं च--

जुवरायगेहिणीए सामित्तं मज्भ विज्ञाए रज्जे । नट्टन्मि सीलरयणे अहवा मह होउ रज्जेण ॥१४॥ अत्रं च बहुभवेसुं जाया तित्ती न तुज्भ रमणीसु । इण्हि मं रममाणो निन्नेहं कह णु तिप्पिहिसि १ ॥१५॥

अवरं च---

एवं तं जंपंतो न लिजाओ नियसहोयरस्सावि । एवमकज्जं दट्टुं तस्स मणं केरिसं होही ? ॥१६॥ इचाइ मयणरेहापयंपियं परिकहेइ सा दुई । नरवइणो न नियत्तइ तह वि इमो असुहकामस्स ॥१७॥ परिहरियनियकुलकाममज्जाओ तो विचितए राया । मह बंधुम्मि जियंते एसा हु न तीरए घेतुं ॥१८॥ ता तं विणासिङ्गणं हदेण गिण्हामि इय विचितेष्ठं । नियबंधुणो निरिक्खइ छिद्धाइं मारणकएण ॥११॥ पत्थंतरम्मि कोइलकुलुख्संजणियजणमणुम्माहो । अहिणववसंतमासो संपत्तो परमरमणिज्ञो ॥२०॥ दाहिणपवणंदोलिरतरुमंजरिविह्यरेणुसंघाओ । डिमो व्य नववसंतो धूलीकीलाए कीलंतो ॥२१॥ आवाणयगोद्रिपरिद्रिएहिं तरुणेहि जत्थ हरिसेण । कुसुमाउहनरवइणो गिज्बह रज्जाभिसेओ व्व ॥२२॥ वणराहकु समपरिमलतित्त समुङ्गीणभमरिरंछोली । जत्थ पियविरहियाणं क्ररकडक्लो व्य कालस्स ॥२३॥ एवंविहे वसंते गिज्जंते विविहचचिरिसमूहे । तरुणजणुम्मायकरे परहयरवबिहिरियदियंते ॥२४॥ केणावि कारणेणं न गओ राया तहा वि उज्जाणे । जुगबाह्न पुण पत्तो कील्रत्थं पिययमासहिओ ॥२५॥ सुइरं कीलंतस्स य तम्मि य रयणी समागया तत्तो । रइसहमणुहविउमणी कयलीहरए सहपसत्तो ॥२६॥ पत्थावं नाऊणं असहायत्तं च निच्छिउं राया । सम्मसहाओ सहसा समागओ तत्थ दुदृमई ॥२०॥ तों चइऊणं रुज्जं परिचइऊणं च निययमज्जायं । अवगन्निऊण य जसं पहिहरिऊणं च परलोयं ॥२८॥ अवहत्थिय जणवायं अंगीकाऊण नरयदुक्खाइं । निसियासिपहारेणं गीवाए भायरं हणइ ॥२९॥ अह कह वि मयणरेहाए परियणो मिलइ जाव दुक्लत्तो । वट्दुत्तरं विहेउं ताव गओ नरवई गेहे ॥३०॥ तत्तो य मयणरेहा विहरसरीरं वियाणिउं दइयं । होऊण कन्नमुळेल महरवयणेहि तं भणइ ॥३१॥ भो भो महायस ! तुमं मणयं पि मणम्मि कुणसु मा खेयं । नियकम्मपरिणइवसा संजायं तुज्झ दुक्लमिमं ॥३२॥ जइ कुणिस तुमियाणि कंठिंद्वयजीविए गुरुपओसं । हारिहिसि तुमं परलोयमेव न हु किंचि वि परस्स ॥३३॥ ता धीर ! सव्वसत्तेस कुणस मेर्ति ममत्तमवि छिद । अंतो धरस समाहि अणुसर चउसरणमह इपिंह ॥३४॥ सिद्धाणं पश्चक्तं नियदुच्चरियं च गरहसु सुधीर ! । खामसु सन्वे सत्ते खमंतु ते तुज्झ सन्वे वि ॥३५॥ कम्मविसपरममंतो पणयामर-मणुयजणियजम्मंतो । देवो सिवमरहंतो जाजीवं तुज्भ अरहंतो ॥३६॥ परिचत्तघरावासा विसुद्धचारित्तिणो महासत्ता । सम्मत्त-नाणसहिया साह्न गुरुणो पवज्ज तुमं ॥३०॥ पडिवज्रस्य वेरमणं पाणिवहाईण तिविहतिविहेणं । जाजीवं अट्टारसपावट्टाणाण पडिकमसु ॥३८॥ परिभावस तह सम्मं अणिश्वयं सन्वभावविसएस । अणुसरस सयलसिद्धंतसारपरमेहिनवकारं ॥३१॥

जओ---

पंचनमोक्कारसमा अंते वच्चित जस्स दस पाणा । सो जइ न जाइ मोक्स अवस्स वेमाणिओ होइ ॥४०॥ अम्मा-पियरो मित्तं पुत्त-कलत्ताइसयणवग्गो य । विहडइ सन्वं पि इमं होइ सहाओ परं धम्मो ॥४१॥ अणुह्रयनरयदुक्सस तुज्ञ्म किर केत्तियं इमं दुक्सं ? । तो अहियाससु सम्मं धरिउं मणपरिणइं परमं ॥४२॥ एसा पुणो महायस ! दुलहा मणुयाइया तु सामग्गी । ता गिण्हसु तीए फलं समाहिमवलंबिउं सोम ! ॥४३॥ इय तीए वयणघणरसिवज्ञावियकोवहुयवहो सम्मं । सिरिवरइयकरकमलो पिडवज्ज्ञइ तं तहा सन्वं ॥४४॥ सह वेयणाए वहुंतपरमसंवेगसंजुओ मरिउं । संजाय भावसमणो उववन्नो बंमलोगिन्म ॥४५॥ एत्तो य मयणरेहा कंदंते परियणिन्म सयलिन्म । चिंतइ किमहं गब्भे न विलीणा मंदपुन्न ? ति ॥४६॥ सुद्धसहावस्स जओ महाणुभावस्स सुद्धसीलस्स । अहमस्स मरणहेऊ संजाया निरवराहस्स ॥४०॥ अवरं च जेण निहओ नियभाया सो अवस्स सुह्सीलं । मह गंजिही बला वि हु ता तं रक्खेमि जत्तेण ॥४८॥ चंदजसे नियपुत्ते कंदंते परियणिन्म सोयंते । एगागिणी निसाए गुरुहारा निग्गया तत्तो ॥४९॥ पुत्वाभिमुहं पत्ता कमेण वियडं महाडविं एकं । अह अइकंता रयणी मज्झन्हे बीयदिवसिन्म ॥४०॥ सा कुणइ पाणवित्तिं फलेहिं एकम्म सरवरे नीरं । पाज्ञण कुणइ तत्ते पच्चक्लाणं च सागारं ॥५१॥ हिययब्भंतरविलसंतपंचपरमेट्टिमंतसव्यस्सा । कयलीहरए तरुपत्तिहयसयणिन्म पासुत्ता ॥५२॥ एत्थंतरिन्म रयणीसमुब्भवा भीमसावयसमुहा । नाणाविहभयमेरवसइसमुहेहिं भेसंति ॥५३॥

तथा हि-

फेकारंति सिवाओ वुरुवुरिया भीमवग्वसंधाया । वुग्वूकरेंति व्या गुंजारवयंति केसरिणो ॥५४॥ एरथंतरम्मि जाया गुरुवियणा चलियगब्भसंभूया । तो पयडियलेयहरयं कंतीए सुयं पसूया सा ॥५५॥ तत्थेव तयं मोत्तुं पञ्चासन्ने सरम्मि जा पत्ता । वत्थाइधोयणत्थं उक्खिता ताव जलकरिणा ॥५६॥ उल्लालिकण संडादंडेणं घत्तिया गयणमग्गे । विज्ञाहरेण विहिणो निओगओ तयणु सा दिद्दा ॥५७॥ नंदीसरम्मि दीवे गच्छंतेणं तओ वरुंऊण । आरोविउं विमाणे वेयहे पव्वए नीया ॥५८॥ भणिओ य तीए एसो अज्ज महाभाग ! तिम्म वणगहणे । संपयमेव पसूया पुत्तं अहयं लयाहरए ॥५९॥ ता सो सावयपासाओ अहव सयमेव दूसहछुहाए । मरिही ता तिमहाऽऽणसु तत्थ व मं नेसु रन्निम्म ॥६०॥ तेणुत्तं सुयणु ! तुमं पडिवज्जिस पाणसामियं जइ मं । ता हं आणाकारी आजम्मं होमि किं बहणा ? ॥६१॥ अन्नं च सुयणु ! गंधारजणवए जणवयाण पवरम्मि । रयणावहम्मि नयरे मणिचूडो नाम नरनाहो ॥६२॥ कमलावई य भजा तेसि पुत्तो मणिप्पहो अहयं। रज्जधराधरणखमो पाणपिओ जणि-जणयाणं ॥६३॥ मह जणओ विज्ञाहरसेढीणं पालिकण सामित्तं । निन्नित्रकामभोगो पन्नइओ गुरुसमीवस्मि ॥६४॥ ठविऊणं मं रज्जे निस्संगो सो भईयदिवसम्मि । आसि इहं चेव गओ संपइ नंदीसरे दीवे ॥६५॥ तव्वंदणत्थमहयं पि पत्थिओ ता मए तुमं दिद्वा । ता होसु सामिणी सुयणु ! सव्वविज्ञाहरवहूणं ॥६६॥ अवरं च तुज्भ तणओ तुरंगमावहरिएण संपत्तो । पउमरहेणं महिलाहिवेण चिद्रह सहेण ताहिं ॥६७॥ एयं पन्नत्तीए मह कहियं चयसू ता तुमं खेयं। उवभुंजसु रज्जसिरिं मा विहलं नेसु तारुन्नं ॥६८॥ चितियमिमीए मह पावकम्मवसयाए दुक्खरिछोली । उवरुवरि पडइ ता पडउ वज्जमेयस्स रूवस्स ॥६९॥ जेणाहं रू वेणं पइमरणं पढममेव संपत्ता । पुणरवि य सुयविओयं संपत्ता एयदोसेणं ॥७०॥ एसो वि हु मं पत्थइ रूवेणं चेव मोहिओ संतो । ता मह एस गुणो विहु आवइ-दुहकारणं जाओ ॥७१॥ एयस्स मञ्भ बहुदुक्खलक्खसंघडणवावडमणस्स । विहिणोऽवसरो कज्जंतरस्स करणे धुवं नत्थि ॥७२॥

१. गुरुभारा सगर्भा ।

ता अत्थावत्तीए नज्जद्द अन्नो वि अत्थि जयकत्ता । अन्नह जयवद्दवित्तं कुञोऽवरेणावि भिणयिममं ॥७३॥ अस्त्येव किथादितरो जगतां विधाता, तुभ्यं शपे तदलमत्र विकल्पितेन । मद्दुःखजालघटनाकुलिचित्तृत्तेः, कण्डूयनेऽपि शिरसोऽवसरः कुतोऽस्य ? ॥७४॥ परिमिणा किं परिचितिएण ? गच्छामि ताव मुणिपासे । उम्मगां पि पयष्टं बोहिस्सइ सो नियं तणयं ॥७४॥ तो तीए सो भणिओ सन्वं तुह जंपियं करिस्सामि । नेह ममं नंदीसरदींवं वंदावसु जिणिदे ॥७६॥ तो सो हरिसियहियओ विज्जाए विउन्विउं वरिवमाणं । आयासेणुप्पइओ संपत्तो तिम्म दीविन्म ॥७७॥ वंदिय जिणिदचंदे मणिचूडं मुणिवरं पणिमऊणं । उविदृष्ठा तेण समं निसुणइ जिणभासियं धम्मं ॥७८॥ मुणिणा वि मयणरेहाए वइयरं जाणिऊण नाणेण । भणिओ सो नियतणओ भद्द! तए किं समारद्धं ? ॥७९॥ भीमभवभमणहेऊ परदारासेवणं नरयपयवी । सुहसंपयाण विग्धो भुयग्गला सुगइदारस्स ॥८०॥ नियकुलिनम्मलपासायभित्तिमसिकुच्चओ चरणसत्तू । आसंसारं भुवणिम्म अयसपडहो महाभाग ! ॥८१॥

अनं च--

मयणाइत्तो परिसो न गणइ वंसद्विइं हणइ कित्ति । गंजइ अप्पाणं दलइ पोरिसं मलइ माहप्पं ॥८२॥ ता विरमस एयाओ दुरज्झवसियाओ तं महाभाग ! । जह वंछिस जसिकित्तं महिस सुहं वहिस पुरिसवयं ॥८३॥ इय अणुसद्रो मुणिणा विलक्लवयणो अहोमुहो जाओ । रुज्जाए नियवयणं न तरइ दंसेउमिव मुणिणो ॥८४॥ तो उद्गिउं सविणयं पणिमय पाएसु मयणरेहाए । खमसु महासइ ! सन्वं अवरद्धं जं मए तुज्झ ॥८५॥ मणिचडमुणिवरेणं पुणरवि जिणभणियसमयवयणेहिं । अणुसासियाणि कोमलगिराए जायाणि सुत्थाणि //८६॥ जावेवं चारणमुणिपुरओ अच्छंति ताव पेच्छंति । गयणयरु।ओ विम्हयविष्फारियनयणपत्ताणि ॥८७॥ सज्जो अमंदसंदेरधाममेगं विमाणमवइन्नं । नंदीसरजिणमंदिरदंसणकयको उगेणं व ॥८८॥ पणवन्नरयणघडियं सिरविरुसिरसेयधयवडसमूहं । उवरिभमंतबलायं पणवन्नं जलयखंडं व ॥८९॥ तो मउडभासियसिरो वियसियमंदारदामसुइसिरओ । कुंडलमंडियगंडो हारविरायंतवच्छयलो ॥९०॥ केऊर-कडय-वररयणमुद्दियाभरणभूसियसरीरो । नियसियदुगुल्लवसणो विम्हयभवणं नियंताण ॥९१॥ निष्पंकभित्तिसंकंतपयडपडिबिंबबह्विहसरीरो । अणुराएणमणेगो व्व मयणरेहाए दीसंतो ॥९२॥ अवयरिज्ञण विमाणाउ सुरवरो सरसपंकयदलच्छो । पेच्छंताणं सन्वेसिमेस मणिचूडमुणिपुरओ ॥९३॥ आणंदवियसियमुहो पढमं पडिज्या मयणरेहाए । पयपंकयम्मि पच्छा पणओ चारणमुणिवरस्स ॥९४॥ रुद्धासीसो सोयामणि व्व दिप्पंतभासुरसरीरो । उवविद्वो तप्पुरओ पुट्टो विज्ञाहरेण तओ ॥९५॥ नीईओ सरियाउ व समुचगोत्ताणमुत्रयगुणाण । अमराण महिहराण व धुवं महाभाग ! पभवंति ॥९६॥ मोत्तृणं मणिनूडं चरित्त नुडामणि मुणिवरिदं । ता किं तुच्छगुणाए एयाए पएस पणिवइओ ? ॥९७॥ तो जंपियममरेणं सुणसु महाभाग ! कारणमिहत्थे । मोत्तृणं मुणिनाहं जं पणओ पुन्वमेईए ॥९८॥ अमिस सुदंसणनयरे नामेणं मिणरहो महाराया । जुगरामा जुगबाह्र सहोयरो तस्स गुणभवणं ॥९९॥ केणावि कारणेणं पहुओ सो तेण तिक्खखग्गेणं । तो कंठम्गयपाणो इमीए जिणवयणसलिलेणं ॥१००॥ वेराणुभावतविओ निव्वविओ थिरमणाए सव्वंगं । पंचनमोक्कारपरो खमावियासेसजीवगणो ॥१०१॥ निम्मलवयपरिणामो उववन्नो पंचमिम कप्पिम्म । दससागरोवमाऊ सुरिंदसामाणिओ देवो ।।१०२॥ सो य अहं सुकयन्तू सरमाणो धम्मजणियमुवयारं। तक्खणमेवाऽऽयाओ गुरु त्ति काउं नया पढमं ॥१०३॥

भणियं च--

जो जेण सुद्धधम्मन्मि ठाविओ संजएण गिहिणा वा । सो चेव य तस्स गुरू जायइ सद्धम्मदाणाओ ॥१०४॥ अमरेण वि सा भणिया साहम्मिणि! भणसु जं पियं किं पि। तुज्भ करेमि महासइ! तो भणिओ तीए सो अमरो ॥१०५॥ मह नित्थ किं पि कज्जं धम्मं मोत्तूण जिणवराभिहियं। ता मं पुत्तस्यासे नेसु महाभाग ! जेण तयं ॥१०६॥ दट्डुं निन्वुयहियया करेमि तं सुगुरुपायमूलिम्म । इय भणियिम्म विमाणे नियये आरोविजं तिम्म ॥१०७॥ भत्तीए मयणरेहा नीया मिहिलापुरीए अमरेण । अवयरिजं चेइहरे भावेणं वंदिजं देवे ॥१०८॥ पत्ताइं वयणिपासे पणिमत्ता साहुणीण पयकमलं । उविवद्वाइं पुरओ तासि पासे सुओ धम्मो ॥१०९॥

तं जहा---

लद्धूण माणुसत्तं धम्मा-ऽधम्मप्फलं च नाऊण । सयलसुहसाहणिम् जत्तो धम्मिम्म कायव्वो ॥११०॥ अमरेण मयणरेहा भणिया भद्दे ! सुयस्स पासिम्म । वचामो तीउत्तं गच्छ तुमं संपयं सोम ! ॥१११॥ चितियमिमीए दिट्टे सुयम्मि होही मणिम्म पिडबंधो । ता किं तत्थ गयाए मए ? पवज्जामि पव्वज्जं ॥११२॥

जओ---

सब्बे जाया सयणा सब्बे जीवा य परजणा जाया । ता तेसिं सिववेओ उवरिं को कुणउ पिडवंधं ? ।।११३।। इय परिभाविय सम्मं साहुणिपासे वयं पवन्ना सा । ठावियसुव्वयनामा पालइ तव-संजममसंगं ॥११४॥ सो वि हु तीए तणओ बढ़ुइ पउमरहराइणो गेहे । सुयमाहप्पा रत्नो नया जओ सेसरायाणो ॥११५॥ तो से निम त्ति नामं कयं तओ पंचधाइपरियरिओ । वहुंतो य कमेणं संजाओ अद्रवारिसिओ ॥११६॥ परिणयकलाकलावो संपत्तो जोव्वणं तओ पिउणा । कन्नाणं कारविओ करगहमद्रोत्तरसयस्स ॥११७॥ पउमरहो निमकुमरं रज्जे ठविऊण गहियपव्वज्जो । उपपन्नविमलनाणो विह्यमलो सिद्धिमणुपत्तो ॥११८॥ जाओ य नमी राया पयावपिडहयविवक्खसामंतो । एत्तो य मिणरहिनवो पावाओ तिम्म चेव दिणे ॥११६॥ दहो भुयगेण मओ चउत्थपुदवीए नारओ जाओ । चंदजसो निमभाया ठविओ मंतीहि तस्स पए ॥१२०॥ एत्थंतरम्मि सरिऊण विभ्नवणमुक्तओ नमिनिवस्स । हत्थी भंजिउमालाणखंभमनिवारियप्पसरो ॥१२१॥ र्डिडीरपिंड-गोस्वीर-तारनीहार-हार-हरधवलो । भूवलयं भिमउं जे विनिगाओ कित्तिपूंजो व्व ।।१२२।। दिह्रो य चंदजससेवएहिं नयरंतिएण वचंतो । तो तेहिं बंधिऊणं नीओ नियरायनयरिम ॥१२३॥ तत्तो य चारपुरिसेहि साहियं निमनिवस्स जह देव ! । तुह धवलपट्टहस्थी चिद्रह चंदजससंगहिओ ॥१२४॥ ताहे निमणा दुओ पहिओ चद्जसराइणो सिग्घं। जह एस धवलहत्थी वणम्मि जो पाविओ तुमए ॥१२५॥ सो मज्झ संतिओ ता नरिंद ! पेससू तुमं ति तेणुत्तं । रयणाणि न कस्स वि संतियाणि ता तं न पेसेमि ॥१२६॥ निब्भिच्छिकण निस्सारिकण मुक्को निवेण निमदूओ । तेण वि सविसेसे साहियम्मि कुद्धो नमी राया ॥१२७॥ चउरंगबलसमेओ चंदजसोवरि विणिगाओ समरे । सो वि तमागच्छतं सोउं तस्सम्महो चलिओ ॥१२८॥ अवसउणखिल्यममो काउँणं नयररोहयं थको । नाउं वहयरमेयं च सुव्वयज्जा विचितेह ॥१२९॥ मा होउ जणस्स खओ मा हु बराया वयंतु नरयिममे । तो उवसमामि दोन्नि वि गंतूणं तेसि पासिम्म ।।१३०॥ मोयाविऊण गुरुणि पत्ता निमरायसंतिए कडए । दिद्दो राया दिन्नं च तीए परमासणं रन्ना ॥१३१॥ कहिओ नियवत्तंतो परूविओ जिणवराण सद्धम्मो । नरयदुहाण निमित्तं च साहिओ तस्स संगामो ।।१३२।। अन्नं च केरिसो तह संगामो जेट्टभाउणो सिद्धं ? । कहिमव भाया एसो ? सपच्चओ तीए सो सन्वो ।।१३३।। कहिओ सो वृत्तंतो तह वि हु अभिमाणओ न ओसरइ । ताहे खडिक्सयाए पत्ता चंदजसपासिम्म ।।१३४।। तो रायपमुहनायरजणेण सहस त्ति पच्चभिन्नाया । अंतेउरियासत्थो पएसु पडिउं परुन्नो सो ॥१३४॥ तत्तो निवेण निमक्रण तीए पयपंक्यं तओ पृष्टा । अम्मो ! किमेरिसं ते कट्टाणुट्टाणमायरियं ? ॥१३६॥ कहिओ य तीए नियओ पुरनिग्गमणाइवइयरो सन्वो । भणियं च तओ रन्ना सहोयरो कत्थ मे अज्जा ! ? ॥१३७॥ तीए भणियं एसो जेण तुमं वेढिओ नियबलेण । तं सोउं चंदजसो हरिसवसुब्भिन्नरोमंचो ॥१३८॥ नीहरिओ नयराओ निब्भरमार्लिगिओ सिणेहेण । दाउग्ग तस्स रज्जं वयं पवको सयं परमं ॥१३९॥

इयरो वि दोस्र रज्जेस्र पत्तपयरिसविसेसओ जाओ । निग्गयपयडपयाचो वसीकयासेसरिउनिवहो ॥१४०॥ भुंजंतस्स य पंचप्पयारविसए गओ बहु कालो । अह अन्नया य जाओ दाहजरो निमन्दिदस्स ॥१४१॥ तस्सोवसमनिमित्तं घसंति विज्जोवएसओ सन्वा । अंतेउरिया गयदंतवलयपिडपुन्नबाहलया ॥१४२॥ सिरिखंडाई सिसिरोवयारजणणत्थमवणिनाहस्स । तत्तो उत्तालाणं परोप्परं तेसि बलयाणं ॥१४३॥ संघडण-विहडणावसविसेसओ संतयं समुच्छिलिओ । हलबोलरवो विरसो [स्र]दस्सहो रायकन्नाणं ।।१४४।। भणियं च तओ रन्ना न सहइ एसो दढं मह मणस्स । तत्तो एगेगं दंतवलयमुम्मोइयं ताहिं ॥१४४॥ तह वि हु जाव न पसमइ ताव य सन्वाणि ताहि मुकाणि । एगेगं मोत्तुणं तो भणियं नरविरदेण ॥१४६॥ संपइ किं उवसंतो वलयरवो ? तो निवेइयं रत्नो । वलयाण सरूविममं विवेयओ तो विचितेइ ॥१४७॥ पेच्छस अइहववलये मोत्तं सन्वाणि जाव णीयाणि । ता मह असमाहिकरो उवसंतो एस हलवोलो ॥१४८॥ ता एसो वि हु बहुओ पुत्त-कलत्ताइओ सयणवग्गो । जावऽज्ज वि ता जायइ जियाण हिययम्मि असमाही ॥१४९॥ अन्नं च जियस्सिमिणा बहुएण वि पासवत्तिणा ताणं । न भवइ दहस्मि मणयं पि परियणेणं जओ भणियं ॥१५०॥ जइया दाहजरत्तो अइदुस्सहवाहिवेयणाविहुरो । तइया पासबइट्टो सयणो अक्कंदए करुणं ।।१५१॥ पंके खुत्तो व्व करी सयणगओ तडफडेइ दुक्खत्तो । सयणो वुन्नो जोयइ असमत्थो वेयणुद्धरणे ॥१५२॥ अन्नह कहमेयाओ सरमाओ भारियाओ मिलियाओ ?। सिसणेहाउ मह कए खिज्जंतेवं वराईओ ?।।१५३॥ एए विचिगिच्छाए चउप्पयाराए सत्थभणियाए । धन्नन्तरिसारिच्छा वेज्जा कुसला किलिस्संति ? ।।१५८।। अवरे वि मंत-तंताइवाइणो मंतिणो ससामंता । चउरंगबलं एयं बहुयं पि हु विभयइ न दुक्खं ।।१५५॥ जइ पुण पुट्यभवकयं सहायमेगं पि होइ मह सुकयं । ता तयमवियप्पेणं होज्जा ताणं दहत्त्स ॥१५६॥ ता जह कहमवि एयाओ रोगवसणाओ हं विमुंचेउजा । ता सुकयम्मि पयत्तं करेमि चइऊण रउजसिरिं ॥१५७॥ इय चिंतिय रयणीए सेज्जाए जाव सुयइ ताव सुहा । जाया निद्दा वयपरिणई य कम्मक्खओवसमा ॥१५८॥ पेच्छइ रयणिविरामे सुमिणिममं किर अहं सयं चेव । संजमभरे व चिडिओ समुन्नए मेरुसिहरिम ॥१५९॥ तत्थ वि य सरयससहरकरनियरपहासमुज्जलसरीरे । नियगे व्व पुत्रपुंजे करिम्मि आरूढमप्पाणं ॥१६०॥ ताहे नायं एसो मेरुगिरी देवपुरुवजम्मन्मि । दिद्दो जिणिदजम्मणमज्जणयमहसवन्मि मए ॥१६१॥ एवं सो निमराया जाईसरणेण नायपरमत्थो । देवयविइन्नर्लिगो जाओ पत्तेयबुद्धमुणी ॥१६२॥ गिरिकंदराए वीसुं पि पबलपञ्जलियजलणदित्ताए । सीहो व्य विणिक्तंतो गिहवासाओ महासत्तो ॥१६३॥ पत्थंतरम्मि मणिरयणभासुराभरणभूसियसरीरो । सोहम्मवई सक्खं समागओ तप्परिक्खत्थं ॥१६९॥ अच्चन्भुयतचरिएण रंजिओ निमिरिसिं महासत्तं । नयरीओ नीहरंतं माहणरूवो भणइ सक्को ॥१५५॥ भो भो ! सुणसु महायस ! पव्यज्जा ताव पाणिदयमूला । तुह वयगहणे य इमा अक्रंदइ दुक्लिया नयरी ॥१६६॥ ता दरमजत्तिमणं पुट्या-ऽवरबाहयं वयं तुज्झ । तो भणइ मुणी न दहस्स कारणं एत्थ मज्झ वयं ।।१६७।। किंतु नियनियपओयणहाणी दुक्खस्स कारणं लोए । ता अहमवि नियकज्जं करेमि किमिमाए चिंताए ? ॥१६८॥

ततः स्वयमेवान्तःपुरगृहाणि प्रज्वलन्युपदर्श्य पुनरप्याह शकः --

एस अम्मी य वाऊ य एयं डज्झइ मंदिरं । भयवं ! अंतेउरंतेणं कीस णं नावएक्खह ? ॥१६६॥ ततो निमराह—

> सुहं वसामो जीवामो जंसि मो नित्थ किंचणं । मिहिलाए डज्झमाणीए न मे डज्झइ किंचणं ॥१७०॥ चत्तपुत्त-कलत्तस्स निव्वावारस्स भिक्खुणो । पियं न विज्ञई किंचि अप्पियं पि न विज्ञई ॥१७१॥

१. श्रविधवावलयं-सौभाग्यचिह्नरूपं वलयमित्यर्थः ।

पुनराह शकः-

पागारं कारइत्ता णं नयरस्स अइदुग्गयं । नाणाजंतिहिं संजुत्तं तओ पव्वय स्वतिया ! ॥१७२॥ राजिषः पाह—

संजमो नयरं मज्भ सयं च विहियो तर्हि । दुग्गो पसमपायारो नयजंतेहिं संजुओ ॥१७३॥ पुनर्वदति शचीपतिः—

निवासहेउं लोयस्स सासए सुमणोहरे । पासाए कारइत्ता णं तओ पव्वय खत्तिया ! ॥१७४॥ निमः प्राह—

मूढो चेव जणो पंथे वहंतो कुणई गिहं । निच्छएण जिहं ठाणं जुत्तं तत्थेव मंदिरं ॥१७५॥ इन्द्रः पाह—

तकरे निमाहे ऊणं सुत्थं का ऊण पव्वय।

निमराह---

चोरा रागाइणो चेव ते य निग्गहिया मए ॥१७६॥

हरिराह—

जे केइ पत्थिवा तुज्झं न नमंति बलगव्विया । वसे ते ठावइत्ता णं तओ पव्वय खत्तिया ! ॥१७७॥ मुनिरुवाच —

जो सहस्सं सहस्साणं संगामे दुज्जयं जिणे । एगं जिणेज्ज अप्पाणं एस से परमो जओ ॥१७८॥ सुरपतिरवादीत्—

गिहासमसमो धम्मो को अन्नो एत्थ विज्ञई ?। दिज्ञंति जत्थ दाणाइं दीणा-ऽणाहाइपाणिणं ॥१७२॥ साधुरुत्तरयति—

जीवघायरओ धम्मं जं कत्थइ कुणई गिही । साधुधम्मगिरिंदस्स राइमेचो वि नो इमो ॥१८०॥ पुरन्दरः प्राह—

सुवन्न-मणि-मुत्ताओ कंसं दूसं च वाहणं । कोसे वङ्कावइत्ता णं तओ पव्वय सित्तया !।।१८१॥ [ राजर्षिरुवाच ]—

जइ होति हिरण्णस्स गिरितुल्ला वि रासिणो । से तहा विरई कत्तो असंतुट्टस्स जंतुणो ॥१८२॥ सुराधिपो न्यगादीत्—

अणागयाण भोयाणं कारणम्मि नराहिवा ! । हत्थागए इमे भोए मूढो जं एवमुज्झसि ॥१८३॥ राजमुनिरभाषत—

भोगासंसाए नो भोए लद्धे परिचयामऽहं । अजिन्नसंभवे दोसे को घयं पियई बुहो ? ॥१८४॥ सल्लं कामा विसं कामा कामा आसीविसोवमा । कामे पत्थेमाणा अकामा जंति दुमाईं ॥१८४॥ इय भणिओ वि हु एसो जा न चल्ड मंदरो व्य पवणेहिं । ता जाओ पच्चक्खो हिट्टो निमउं मुणी सक्को ॥१८६॥ भणइ महायस ! भुवणे वि तुज्झ सलहिज्जए कुलं गोत्तं । जेण तए पडलमं तणं व चत्ता इमा रिद्धी ॥१८७॥ आगासं व न लिप्पिस मुणिद ! कत्थइ ममत्तपंकेण । रागाइसतुबम्गो य सन्वहा तइ विणिमाहिओ ॥१८८॥ एवं अभित्थुणंतो रायिरिसं उत्तमाए सद्धाए । तिपयाहिणं कुणंतो पुणो पुणो वंदई सक्को ॥१८८॥ तो वंदिकण पाए चक्कंकुसलक्खणे मुणिवरस्स । आगासेणुप्पइओ चलंतमणिकुंडलो सक्को ॥१८०॥ न वि रुट्टो न वि तुद्दो पालेउं निम्मुणी वि पव्यक्षं । सिद्धि गओ इमं चिय कुणंति अन्ने वि सप्पुरिसा ॥१८१॥

## अधुना चारुदत्तास्यानकस्यायसरः तच भावद्विकास्यानके भणितमिति । क्रमप्राप्तं तु बन्धुदत्तास्यानकमारभ्यते । तद्यथा—

अत्थि समिद्धिसमन्त्रियनायरजणजणियहिययसंतोसं । लच्छोतिलयं नयरं पुत्राहियमणुयवंद्रं व ॥१॥ तस्य य समग्गलक्खणचंगिमगुणकल्यिनरकवालकरो । सुनओ वसणविरहिओ सिवो व्य सिससेहरो राया ॥२॥ सव्वंतेउरसारा सुदंसणा नाम पिययमा तस्स । नियमइविहवविणिज्ञियजीवो भंती वि य सुबुद्धी ॥३॥ नेगमवगगपहाणो समुद्दद्वाभिहाणओ सेट्टी । सीलाइगुणनिवासा वसंतसेणा पिया तस्स ॥४॥ नामेण बंधुदत्तो धम्मिपओ तीए पढमओ पुत्तो । बीओ वि ह वसुदत्तो सो मणयं वक्कववहारो ॥४॥ वाणियगकलाकुसला जाया ते दो वि जोव्वणाभिमुहा । तत्तो भणिओ दुद्दाभिसंधिणा विहवलुद्धेण ॥६॥ जेट्टो कणिदृएणं अच्छिज्जइ किमिय पंगुपाएहिं । दविणज्जणस्स जोग्गा जम्हा अम्हाणिमाऽवत्था ॥७॥ तो दविणऽज्ञणकज्ञे गम्मउ देसंतरम्मि इय भणिए । मोयाविया य अम्मा-पियरो रसप्पस्सयमिमेहिं ॥८॥ अम्मा-पिऊर्हि भणिया विज्ञइ वच्छा ! गिहे पभूयधणं । विसमा देसा तुरुभे सुहोइया ता न जुत्तमिमं ॥१॥ भूओ वि आयरेणं मोयावेऊण सोहणे दिवसे । चिलया एगदिसाए अत्थोवज्जणकए दो वि ॥१०॥ इय ते बाहुबिइज्जा सहाय-बाहण-कयाणयाइ विणा । नियपुत्रपरिक्खत्थं दो वि हु वच्चेति सेट्रिसया ॥११॥ भणिओ य बंधुदत्तो वसुदत्तेणं जहा इमो भाय !। मग्गो निव्वहड् कहाणियाए अहवा वि कलहेणं ॥१२॥ ता कहसु मह कहाणयमेगं अहवा वि पत्थुयत्थिमा । अहमेव ताव कहयामऽवन्तरकहाणयं एगं ॥१३॥ हरुहरजणप्पहाणे किम्म वि गामिम्म साहिमाणधणो । एगो किर्सणवित्ती सकरुत्तो वसइ कुरुउत्तो ॥१४॥ सो निययभारियाए कइया वुव्वेइओ अणज्जाए । नवघडियछुरियधारासरिच्छद्व्वयणजीहाए ॥१५॥ तस्स य देसंतरपश्थियस्स मगगम्म संपयहस्स । महियाइविक्कयकए चलिया गोउलिविसाओ ॥१६॥ महियारीओ मिलियाओ निन्विवेयाओ जोन्वणत्थाओ । अप्पाणयस्य सरिसाउ मत्थए ताण थालीओ ॥१७॥

#### तथा हि-

सुपयाओ सिणिद्धाओ सुमहियदहियाओ सामलंगीओ । निम्मलपहाओ सँममणियाओ पायडियपंतीओ ॥१८॥ सो उण जइ वि सर्वेओ हरूहरपाओ तहा वि तरूणवओ । दट्दं ताओ जाओ जायवियारो जओ भिणयं ॥११॥ अवश्यं यौवनस्थेन विकलेनापि जन्तुना । विकारः खलु कर्तन्यो नाविकाराय यौवनम् ॥२०॥ इत्थीतरलत्तणओ भणियमिमाहिं मणुस्सगा ! कहसु । किं पि कहाणयमेगं रार्डि वा कुणसु जेण इमो ॥२१॥ मग्गो सहेण निन्वहर अम्ह तह वयणहरियचित्ताणं। सो उण ताओ अवगन्निऊण वचर विहियमोणो ॥२२॥ वारं वारं ताओ तहेव जंपंति जाव तं चेव । ताव य चिंतियमिमिणा मणयं संजायकोवेण ॥२३॥ मोणेण ताव नोवसमर्मेति एयाओ पेच्छ पावाओ । दिज्ञउ तम्हा वक्का हु कीलिया वक्कवेहरस ॥२४॥ इय परिभाविय कुलपुत्तएण तेणुत्तसंतणक्खेण । सिविउं पायं पायाणमंतरे पाडिया एगा ॥२५॥ तीए पडंतीए निवाडियाओ ताओ धस त्ति धरणीए । महिविक्खिरयरसाओ तेरस थालीओ भग्गाओ ॥२६॥ तप्पभिइं चिलयाओं तेण समाणं किं कुणंतीओं । अमिरसिविलक्खवयणाओं भात्ति नयरिम पत्ताओं ॥२७॥ कुळपुत्तएण भणियं सिग्धं राडिं कुणंतएण मए । नयरम्मि पावियाओ लमह महं जामि सट्टाणं ।।२८।। तत्तो सर्द्धि तेणं थालीणं सामिणी भूगडएणं । लग्गा बहुजणमज्झे अवगन्निय तं बला नट्टो ॥२९॥ संपत्तो विसावाडयम्म पत्थेइ वासयद्वाणं । ताहि वि अणाहसालाए दंसिओ सिक्कडो एगो ॥३०॥ तम्मि निसन्नो जा सुयइ नेय अज्ज वि य मगगपरिसंतो । ता विद्धकृष्टिणोए भणिओ आगंतुमेगाए ॥३१॥ कहसु कहाणयमेगं तेणुत्तमईव मगगपरिसंतो । न चएमि कहेउं जे खणमेगं सुविउमिन्छामि ॥३२॥ सा उभयहा वि वेसा जाया कुळउत्तयस्स तिम्म खणे । होइ हु वेसो कुव्वं निहाभंगं जओ भणियं ॥३३॥

१. वृहस्पतिः । २. सप्रभयम् । ३. सममनसः-एकमनसः । ४. कलहम् ।

निदाभक्तं कथोच्छेदं सारथ्यं कयविकयम् । शकोऽपि द्वेष्यतां याति यः करोति चतुष्टयम् ॥३४॥ पुणरिव न देइ जा कह वि सोविउं ताव तेण रुद्रेण । भिणयं किप्यमेयं कि वा वि ह चरियमक्खेमि ? ॥३५॥ तीए भणियं चरियं कहेस रामायणाइयं कि पि । ता रुसिउं रंडाए मुद्रीए पाडिया दंता ॥३६॥ तो मिलिए वेसावाडयम्मि कोलाहरूम्मि बहुते । दीवसिहाए पञ्जालिङ्ग गेहं विणिक्खंतो ॥३७॥ विन्नायवद्वयरेहिं पत्तो आरक्खिएहिं निज्जन्तो । रायंतियम्मि दिद्रो तीय वि महियारियाए तओ ॥३८॥ सञ्वाहि वि मिलिङ्गां कहिओ आरक्खियाण तहोसो । तेहि वि रन्नो पायाण दंसिओ बंधिउं पुरओ ॥३१॥ भणियं रत्ना पृष्टेण तेण देवऽज्ज मग्गस्तित्रेण । निहंतरायकरणेण बाढमुञ्वेविएण मए ॥४०॥ चरियं भारह-रामायणाइयं मह कहाणयं किं पि । वारं वारं पुट्टेण सामि ! एयाए विद्धाए ॥४१॥ जह मउडमुत्तियाइं हणुएणं खलहलावियाइं तथा । लंकाहिवस्स तह देव ! दंसियं दंतपाडणओ ॥४२॥ तेण जह पुच्छपजलणपयारओ पहु ! पलीविया लंका । तह दीवयगिहपज्जालणेण सन्वं पि सच्चिवयं ॥४३॥ एयं तीए चरियं रामायणसंतियं समक्लायं । इय विहियं देव ! मए उड्ढं देवो पमाणं ति ॥४४॥ एयाहिं वि देव! तहेव दरमुल्लंठभासणपराहिं । महियारियाहिं संताविएण परिभाविज्ज्ण मए ॥४५॥ अत्रो नित्य उवाओ ति सामि ! एयाण वंकभणिरीणं । एयं धरणीए पाडिऊण थालीओ भगाओ ॥४६॥ भव्वं क्यं जमेवं सिक्खिवयाओ इमाओ पावाओ । एवं पसंसिऊगं मुक्को कुलपुत्तओ रन्ता ॥४७॥ राडी-कहाणएहिं ता एवं भाय! पहपयट्टेहिं । गम्मइ सहेण मग्गे ता कहस कहाणयं तुमवि ॥४८॥ तेणुत्तं वच्छ! न किं पि ताव अहयं कहाणयं कहिउं । जाणामि इय भणंता दोन्नि वि वश्चंति मग्गस्मि ॥४९॥ अह निययदुट्टयाए जंपइ जेट्टं पुणो वि वसुदत्तो । जीवस्स जओ धम्माओ भाय! किं वा वि पावाओ ? ॥५०॥ भणियमियरेण धम्माओ भणइ लहुओ वि भाय! पावाओ । एवं विवयंताणं ताणं जाओ अभिनिवेसो ॥५१॥ विहिओ य पणो लोयणज्येण पत्ता य कम्मि वि निवेसे । पुट्टा विद्धा अत्थाइयाए धम्माओ तेहत्तं ॥५२॥ न य पडिवन्नं रहएण तो पयंपंति तुच्छया तत्थ । भव्वं भणइ वराओ पावेण जओ न धम्मेण ॥५३॥ पेच्छह पच्चक्लं चिय जे चोरा वंचगा असच्चिपया । दुव्वयणा दुद्धरिसा ते सुहिया वुत्तमेत्थऽत्थे ॥५४॥ नातीय सरलैर्भाव्यं गत्वा पश्य वनस्पतीन् । सरलास्तत्र छिद्यन्ते कृष्जास्तिष्ठन्ति पादपाः ॥५५॥

तथा--

गुणानामेव दोषात् स्याद् धुरि धुर्यो नियुज्यते । असञ्जातिकणस्कन्धः सुखं जीवित गोर्गेलिः ॥५६॥ तत्तो य बंधुदत्तो हारियलोयणजुओ विलक्खमुहो । जाओ वचंताण य समागया भीसणा अडवी ॥५७॥ सा य केरिसा ?—

घुरुघुरियवभ्यगुरुजिणयभया, गुंजारवभीसणसीहसया। रुरु-हरिणकरुणसंवरपवरा, दुप्पेच्छतरच्छपवत्तदरा।।'५८॥ दीसंतिविविहतरुवरिवसरा, विहरंतवाह-नाहरूयनरा। गुरुपञ्चयकंदरदुग्गधरा, पवहंतनीरनिज्भरणसरा।।५६॥ एत्थंतरिम रुज्ञं रुहुईकाउं दुहा वि रुहुएण। कुरुमज्जायं अवहत्थिज्जण चइज्जण गुरुयत्तं ॥६०॥ अवियारिज्जण धम्मं तंवारेउं विसिट्टवावारं। परिहरउं पररुपेयं अंगीकाज्जण नरयदुहं ॥६१॥ चिंतियिमिमिणा जीवंतएण साहारणा हु घररुच्छी। ता मारिज्जउ एसो दुरुहो एवंविहोऽवसरो ॥६२॥ सामत्थिज्जण एवं भणियं मह देसु रुपेयणजुयं तं। सच्चपइन्नत्तणओ पिडवन्नं तेण तं तह्या ॥६२॥ तत्तो सो वसुदत्तो नयणुप्पाडणविहिं अयाणंतो। मुक्सत्तेण तहाविहसत्थेणुत्तोलिउं नयणे ॥६४॥ विरुष्ठी हिरिसयहियओ संपयमेगागिणी वि घररुच्छी। मज्म भविस्सइ पियरे मयम्मि चित्ते वियप्पंतो ॥६५॥ न मुणइ अकज्जमेयं मए कुणंतेण पाडिओ अप्पा। नरयम्मि दुक्खपउरे धिद्धी! होहस्स माहप्पं ॥६६॥

भणियं च---

धावेइ रोहणं तरइ सायरं भमइ गिरिनिउंजेस । मारेइ बंधवं पि ह पुरिसो जो होइ धण्डुद्धो ॥६७॥ अडड वहं वहइ भरं सहइ छुहं पावमायरइ धट्टो । कुल-सील-जाइपचयिठइं च लोभदुदुओ चयइ ॥६८॥ पत्थंतरम्मि पेच्छह निद्धस्स सहोयरस्स पावेण । पेच्छंतस्स वि मज्झं कहमिमिणा कज्जमायरियं ॥६ १॥ सूरो हं सुभगो हं सुपवित्तो हं पयावपयडो हं । तामसपडिवक्स्बो हं सुपरक्रमसत्तिजत्तो हं ॥७०॥ कमलाण बोहओ हं समुचगोत्तुदयपत्तपसरो हं । सन्वविर संठिओ हं महिहरसिरिद्विपाओ हं ॥७१॥ भुवणत्त्रयमित्तो हं तेयस्सिसिरोमणि त्ति पत्तो हं । ता किं इमिणा गुणसमुद्रपण मह कज्जवियलेण ? ॥७२॥ इय बंधुदत्तविणयं निद्दोसं दुक्स्तियं सरणरहियं । दृट्टुं अचयंतो लिज्जड व्व अत्थं गओ तरणी ॥७३॥ कहमवि सुयणो सुयणस्स आवयावणयणस्मि असमत्थो । आवइपडियं दट्टं अपारयंतो अवकमइ ॥७४॥ इय बुद्धीए मन्नेऽवक्कंतो मह पई सुयणतिलञ्जो । इय परिभाविय संझा वि झत्ति पइमगगमणुसरिया ॥७५॥ सो वि विणबंधुदत्तो रुहिरुह्मियनयणजुयलञो जुगवं । अंगीकञो सरीरय-माणसदुक्लेण खोणतण् ॥७६॥ कहमवि य हत्थफंसप्पयारओ पत्ततरुतलपएसो । परिभाविन्तो नियकम्मपरिणइं जाव वीसमइ ॥००॥ ताव य पर्याप् चेव दुहयरी तमविञ्जतसम्मग्गा । कलिकालकरणिमहिमामणुकुव्वंती निसा पत्ता ॥७५॥ तीए तमपडलाई विप्फुरियाई समंतओ भुवणे । संतावकारयाई खलुद्वयविलसियाई व ॥७१॥ तत्तो य घूयसंघा घुग्घुइया निभ्विणा सवणकडुया । नीयजणा इव दुव्वयणजणियसुइसुयणसंतावा ॥८०॥ कत्थ वि य घोरवग्घा घुरुह्रिया भयकरा करालमुहा । लंबोवयारकलिया पिसुणा इव पयडपेसुन्ना ॥८१॥ अवरत्थ दुसहस्वरतरकरपसरा तासकारिणो कूरा । कलिकालनरिंदा इव गुंजारवयंति केसरिणो ॥८२॥ उव्वेयकारिणीओ भल्लुंकीओ भसति भिमराओ । कुलडाउ व तरलयराउ उभयकुलफंसणकरीओ ॥=३॥ इय सो सावयभीओ समीहए तरुसिरे समारोढ़ें । नवरिममो मूलाओ सज्जणो व्य तरू ॥ ८४॥ साहाओ वि हु कुरुबालिय व्व पणयाओ तस्स वरतरुणो । अवलंबिऊण ताओ साहाविवरे समल्लीणो ॥८५॥ अड्डवियङ्काओ चंपिऊण कोमललयाओ ताणुवरिं। रइऊण पत्तसयणं तम्मि पस्ततो भयविमुक्को ॥८६॥ जावऽच्छइ ता दीवंतराओ पत्ताण सुगइ पक्लीणं । सिहरम्मि जंपियमिमो महल्लजणएण पूट्राणं ॥८७॥ भो ! को कुओ इहाऽऽओ ? केण व दीवंतरम्मि किं दिद्वं ? । निसुयं च कहइ सन्वं मह पुच्छंतस्स नियपिउणो ॥८७॥ तेहि वि जं जहवत्तं दिद्रं जं जेण जिम्म दीविम्म । तं तह सव्वं कहियं नवरिममाणं भणइ एगो ॥८९॥ अहमज्ज ताय ! पत्तो सिंहरुदीवस्मि तत्थ नरवहणो । मयणघरणि व्य रूवेण मयणरेहा सुया तस्स ॥९०॥ तीए य अच्छिवियणाए पीडियाए तह्ज्जओ मासो । विज्जेहि वि परिचत्ता पिउणा वि द्वाविओ पडहो ॥११॥ जो मह ध्रयं पउणं करेड वियरामि तस्स तीए समं । अद्धं रज्जस्स तयं च को वि न य पडहयं छिवड ॥९२॥ अज्ज दिणं छट्टं पडहयस्स ता ताय ! ओसहं तीए । कि नित्थ तिहुयणे वि हु ? कि वा अध्य ? ति मे कहस्र ॥१३॥ अस्थि त्ति परं वच्छय ! केत्तिय एवं विहाणि वस्यूणि । जाणंतेहि वि उग्घाडएण वयणेण सीसंति ? ॥१४॥ तेणुत्तं ताय ! महंतकोउयं कहसु मज्क जमिह वणे । न य को वि सुणइ जइ एवमेस रुक्खो समग्गाणं ॥१५॥ वाहीणमोसहं नयणवाहिणो पूण विसेसओ वच्छ !। ता जइ इमस्स तरुणो को वि हु पक्लिवइ पत्तरसं ॥९६॥ तीए नयणेसु तो सा पउणिज्ञइ निच्छयं इमं सोउं । चिंतइ लोयणवियणाए बाहिओ बंधुदत्तवणी ॥९७॥ ताव परिक्लामि अहं जइ मह पउणीभवंति नयणाणि । ता जायपचओ हं पुरओ काहामि जं जुत्तं ॥६८॥ इय परिभाविय सम्मं कोमलपत्ताणि चाविऊण रसं। खिन्रह नयणेस पिंडी च बंधए ताण चेत्रवरिं ॥११॥ जा खणमेगं चिद्रइ ता मणि-मंतोसहिष्पभावस्स । गाढमचितत्तणओ नद्दा वियणा असेसा वि ॥१००॥ जाव य रयणिविरामे अवणेउं पट्टयं नियइ ताव । पुट्यं व पेच्छिउं लोयणाणि जाओ पहिट्टमणो ।।१०१।।

ओयरिकणं तरुणो सर्गिम पक्लालिकण मुहमाई । परिविहियपाणवित्ती फलाइणा गमइ तं दियहं ॥१०२॥ पुणरिव तहेव चिंडिं चिंद्रह तहणो लयंतरालिम । संझासमए भारुंडपिक्लणो पेच्छह तहेव ॥१०३॥ चिंतियमिमिण। पयडेमि पोरिसं पउणयामि निवध्यं । गेहे गओ पिंडस्सामि तत्थ पुणरिव अणत्थिम्म ॥१०४॥ पर्रणीभुओ पत्ताणि गिन्हिउं तस्स अमयफलतरूणो । सिंहलदीवे गमणं निवेइवं जेण जणयस्स ॥१०४॥ चरणेयु अप्पयं बंधिकण भारुंडपिक्खणो तस्स । वसिओ रयणीविगमे नीओ सउणेण तेण तिहें ॥१०६॥ छिविज्ञण पडहयमिमो पत्तो पहुईवइस्स पासम्मि । कयसमुचियपडिवत्ती पुद्रो रन्ना कुसलवत्तं ।।१०७॥ संभासमए काराविकण बलिमंडलाइयमसेसं । वाहरिय मयणरेहं नयणचिगिक्छं कुणइ सन्वं ॥१०८॥ जाया तहेव निरुषा सोहणदिवसे विवाहिओ कन्नं । दिन्नं रज्जस्सऽद्धं रन्ना पत्तो पसिद्धिं च ॥१०८॥। भंजइ पंचपयारे विसए सह तीए नेहसाराए । अह अन्नया य पत्तो वसदत्तो विहिनिओगेण ॥११०॥ वबहरणत्यं वहणेण तयणु निवदंसणत्थमत्थाणे । पत्तो महरिहमणहरपाहुडहत्थो सपरिवारो ।।१११।। पेच्छइ य विरायंतं सहोयरं तत्थ रायलच्छीए । सम्मं वियाणिकणं धसिकको माणसे सहसा ॥११२॥ चितइ य क्रारकम्मो जइ कह वि हु मज्भ वइयरं एसो । रन्नो पयडइ ता हं हियसव्वस्सो विणस्सामि ॥११३॥ ता केणावि उवाएण मरइ जइ एस तो भवे लट्टं। एसो पउट्टचित्तो ववहरइ अभिन्नमुहराओ ॥११४॥ अह अन्नदिणे विजणिन्म जाइ मायाए बंधुदत्तगिहे । पुच्छियकुसलोदंता परोप्परं जाव अच्छंति ॥११४॥ ता लहुएणं भणिओ सहोयरो भाय ! ताव कइ वि दिणे । मा मं जाणाविज्जस रन्नो तेण वि य पडिवन्नं ॥११६॥ इय ते सकम्मिनिरया सहोयरा दो वि तम्मि दीवम्मि । निम्मल-कल्लिसयहियया गमंति दिवसाणि भणियं च ॥११७॥ कलसमई कलसं चिय विमला विमलं परं पि पिच्छंति । अचाणयं व आयरसए व्व जेणं जणो नियइ ॥११८॥

#### अवरं च---

जाणंति पियं चिय वोत्तुत्तमा अमयमुत्तिणो नूणं । किं अमयाओ अन्नं झरिउं मयलंछणो मुणइ ? ॥११९॥ अह अन्नदिणे विम्हइयमाणसो तिम्म चेव अत्थाणे । नियए सहोयरे निगगयम्मि रायाइपचक्लं ॥१२०॥ भणइ सविसायहियओ वसुदत्तो महिज्य करजुयलं । को सक्कइ वन्नेउं नयरिसरिं एगजीहाए ? ॥१२१॥ परिमह विरूवमेगं पर्या एसा हवे पयावहणो । जं पिडपुन्नं एसो न कुणइ कत्थह सिनम्माणं ॥१२२॥ इय सव्वया वि एसो कुणमाणो अन्नया नरिंदेण । भणिओ विज्ञणे भो भद्द! कि विरूवं मह पुरीए ? ॥१२३॥ नीससिउं सविसायं भणियं नरनाह! अकहणिज्जं पि । तुज्झ कहिज्जइ नवरं पयासियव्वं न कस्सावि ॥१२४॥ पहिवन्ने नरवडणा भणियं पह! एस तुज्झ जामाऊ । अम्ह परे सुपिसद्धो अंगरुहो वेज्जडंबस्स ॥१२४॥ तं सोउं नरनाहो चिंतइ एयं पि घडइ जुत्तीए । अन्नह कह मह धूया परिचत्ता सव्ववेज्जेहिं ?॥१२६॥ एएणं पन्नविया ? ता जड सच्चं जहा इमो भणइ । ता हयविहिणा अम्हे विडंबिया पावकम्मेण ॥१२०॥ एवं विसन्नहियओ पुट्टो राया सुबुद्धिसचिवेण । देव ! किमेयं ? तेण वि कहियं वसुदत्तविणभिणयं ॥१२८॥ सचिवेणुत्तं जइ देव! एवमेयं तओ गुरू अयसी । ववहारियाणं ठाणं जिममा दीवस्मि तुह नयरी ॥१२६॥ ता जावऽउज वि न भवइ पायडमेयं नरिंद ? जणमज्झे । तावोवायं चिंतस एत्थऽत्थे भणइ तो राया ॥१३०॥ तुममेव बुद्धिमंतो ता जं किचं तमेव मे कहसु । तेण वि भणियं पच्छन्नमेव वावायसु इमं ति ॥१३१॥ तं सोउं नरनाहो दहियादक्षेण दक्षिको अहियं। कह कायव्या एसा मयम्मि जामाउए दहिया ? १३२॥ पडिवन्ने नरवइणा रहम्मि पुट्टा इमं मयणरेहा । किं अकुलीणवियारो सच्चविओ को वि कह्या वि ॥१३३॥ नियपहणो ? पुत्तीए तीयुत्तं ताय! चंद्विंबिम्म । अज्ज वि अत्थि कलंको न उणो पहणो मह कयाइ ॥१३४॥ सरलो सचपइन्नो पुव्वाभासी कयन्तुओ सहओ । परउवयारेकरओ चाई सूरो महासत्तो ॥१३५॥ किं बहुणा ? को उयहारिएण विहिणा विणिमिमओ एसो । केवलगुणमयमुत्ती पडो व्य परगुज्झरक्खट्टा ॥१३६॥

### ३६. सम्पद्विपदोः सत्पुरुषसमतावर्णनाधिकारे नरविक्रमाख्यानकम्

इय सोउं सुट् दुयरं अभिभूओ माणसेण दुक्लेण । कहमेरिसनररयणं विणासियव्वं ? अहो ! पावं ॥१३०॥
पुणरिव सिववेणुत्तं किज्जउ निवनीइमणुसरंतेहिं । इय निच्छिक्षणमेसो संम्नासमयिम वाहरिओ ॥१३८॥
सृहपुन्नपेरिएणं तिम दिणे तेण पेसिओ भाया । नियवेसमिप्पिकणं रायउलेऽनायतत्तेहिं ॥१३९॥
पच्चइयनरेहिं तओ वसुदत्तो चेव मारिओ तेहिं । रक्षो निवेइयं तं च निसुणिउं मुच्छिओ राया ॥१४०॥
सिसिरोवयारसंपत्तचेयणो वाहरेइ नियधूयं । किं ताय ! इमं ? ति सुयाए पुच्छिओ भणइ पावो हं ॥१४१॥
जं तुह वेहव्वकरो तीए भणियं किमेरिसं ताय ! ? । मज्झ पई नियगेहे जीवउ दीवालियं लक्खं ॥१४१॥
सेज्जाए सुहपसुत्तं मोत्तुमहं तस्स चेव पासाओ । तुज्भ सयासे पत्ता ममिव ता पेच्छ जामाउं ॥१४३॥
निव्वयहियओ जाओ तं सोउं नरवई रहे पुद्धो । सव्वं पि बंधुदत्तो तेण वि तच्चेद्वियं कहियं ॥१४४॥
वसुदत्तवइयरो वि हु जणिम न य पयिडिओ अयसहेऊ । पेसविय निययपुरिसे सपरियणो आणिओ जणओ ॥१४४॥
विहिओ विच्छक्केणं नयरीए मह्सवो निरदेण । अज्ञं चिय जं एसो जाओ जामाउओ मज्झ ॥१४६॥
जाया य वंससुद्धी स-परेसु सुहाण कारओ जाओ । रज्ञसिरि परिपालिय सुगई पत्तो कमेणेसो ॥१४७॥
धम्मेण जओ जाओ एविममो बंधुदत्तविणयस्स । पावाओ ख्वं पत्तो वसुदत्तो दत्तस-परदुहो ॥१४८॥

### ॥ वणिग्बन्धुद्ताख्यानकं समाप्तम् ॥१०६॥

जह पुव्यकम्मिवरइयमवस्समेएसि कज्जमाविष्यं । तह सव्वस्स वि जायइ सक्को वि न वारिउं तरइ ॥१॥
पापात्मके गतविति क्षयमन्तराये, पुण्यात्मनो गुण[सु]कर्मवशान्नरस्य ।
श्रीवेश्महेमगृह-पुत्र-कलत्रजातं, यद्यस्य पूर्वविहितं भुवि तस्य तत् स्यात् ॥२॥
॥ इति श्रीमदाम्भदेवसूरिविरचितसृत्तावाक्यानकमणिकोशे अवश्यप्राप्तव्यप्राप्तिदर्शकः
पश्चित्रशत्तमोऽधिकारः समार्त ॥३५॥



# [ ३६. सम्पद्विपदोः सत्पुरुषसमतावर्णनाधिकारः ]

पूर्वविहितस्य नाशो [ना]स्तीत्यभिहितम् । साम्प्रतं पूर्वविहितवशादेव पाप्तयोर्व्यसन-सम्पदोः सत्पुरुषैस्तुरूयैर्भवितव्यमित्य-सुमर्थमभिषित्सराह—

## वसणम्मि समाविडया म्रुयंति धीरत्तणं न सप्पुरिसा । विद्दवे वि विगयगव्वा नायं नरविक्कमकुमारो ॥४४॥

व्याख्या—'व्यसने' विपद्यपि 'समापितताः' प्राप्ताः 'मुञ्चन्ति' त्यजन्ति 'धीरत्वं' धैर्यं 'न' नैव 'सत्पुरुषाः' उत्तमाः। 'विभवे' सम्पद्यपि समापन्ना इति द्रष्टव्यम् 'विगतगर्वाः' परित्यक्ताभिमानाः। 'ज्ञातं' दृष्टान्तः 'नरविक्रम[कुमारः'] नरविक्रमाभिधानो राजपुत्र इत्यक्षरार्थः। भावार्थस्तु आख्यानकादवसेयः। तच्चेदम्—

अत्थि परचक्क-दुन्भिक्स-डमरविरहाइनायरगुणेहिं । अल्यं पि जयंती जणवयम्मि नयरी जयंति ति ॥१॥ तत्थ य राया रिउकरिडकरडदल्णेक्कपच्चलो धिणयं । गरुयपरक्कमभवणं समित्थि सीहो व्व नरसीहो ॥२॥ जस्स गुणिन्नयधम्मप्पमोइया मग्गणा सुसद्द्जुया । गंतुं वंछियठाणे परिसयिकित्तिं वियारेति ॥३॥ जस्स य रिउजणसंहारकारओ जल्यसामलच्छाओ । जमरायबाहुदंडो व्व सहइ समरंगणे सग्गो ॥४॥ तस्स य दुइज्जिचितं व राइणो परमपेम्मसव्वस्सं । चंपयपल्लवहत्था चंपयमाला महादेवी ॥५॥

जीसे सिवलासिनिरिक्सिएसु वंकत्तणं न पर्यर्ष् । कुडिलतं चिहुरेसुं न उणो हिययिन्म कइया वि ॥६॥ जम्मंतरसमुविज्ञियपुन्नपभावाओ अणुहवंतस्स । तीए समं विसयसहं ईसाइअदूसियमणस्स ॥७॥ नियमइपहाविनिज्ञियसुरगुरुणो रज्जचिंतणपरस्स । आरोवियरज्जधुरं सुकुलुमायमंतिवमास्स ॥८॥ पाएण सुत्थहिययस्स तह वि नीइ त्ति वसणरहियस्स । पुव्विल्लरायनाएण पाल्यंतस्स रज्जभरं ॥९॥

तथा हि---

नाएणं परिपाल्ड सिट्ठजणं दुट्टनिग्गहं कुणइ । निविसइ रायत्थाणे परिचितइ दूयकजाइं ॥१०॥ चउरंगवलं पाल्ड परिभावइ कोस-कोट्टयाराइ । अंतेउरं निरूवइ निसुणइ सद्धम्मसत्थाइं ॥११॥ सच्चाइरज्जसंगयिकच्चमसेसं पि चितयंतस्स । अप्पिडमबहुपयावस्स तस्स कालो अइक्कमइ ॥१२॥ परिणयपायाए जामिणीए अह अन्नया य नरवइणो । सत्तंगरज्जसंगयसुहसंपयसुत्थिहययस्स ॥१३॥ धम्मऽत्थ-कामलक्खणितवग्गसारं सुहं पवन्नस्स । सुहिनिद्दा-वल्लहकामिणीहिं परिसिढिल्यिंगस्स ॥१४॥ सुद्दसुद्दयव्येयमागहवयणविणिस्सिरियमिस्सिर्यचिन्हं । पाहाज्यरायपयारसुंदरं सुकइरह्यं व ॥१५॥ सुविसुद्धजाइकल्यिं सुवन्नपयसंज्यं कल्लं व । गाहाजुयलं सुइजुयलमसिरसं विसइ तस्स इमं ॥१६॥ विद्धि वयंतमसमं गुरुवंसं खमपइट्टसुहमूलं । कमविद्ध-निद्ध-घणपव्व-पत्त-साहासमाइन्नं ॥१७॥ कज्जभरे आरोविय पुत्तं पुरिसस्स सगुणधम्ममई । जावऽज्ज वि न पवत्तइ ता कत्तो निव्वुइसुहाइं १ ॥१८॥ तं सोउं नरनाहो सुयचितागरुयसायरे पिडओ । पेच्छमु ममंतरायस्स विलसियं अप्पडीयारं ॥११॥ जं मज्ज्ञ अणेगासु वि विसिट्टलायन्न-रूवक्लियासु । ओरोहपणइणीसुं सुयस्स एगस्स वि न लाभो ॥२०॥ अहवा वि किमेयाए सुयचिताए समाहिमहणीए १ । जम्हा अचितियं पि हु जं भवियव्वं तयं होइ ॥२१॥

किंच--

जावऽन्नं चिंतिज्ञह पयत्थजायं असासयमसारं । ताव वरं चिंतिज्ञह धम्मो चिय सुहयरो बंधू ॥२२॥ धम्मो जियाण जणओ धम्मो माया सुओ सुही बंधू । भवभमणविनिष्ठयाणं जायइ परमत्थओ ताणं ॥२३॥ जह वि हु एवं तह वि हु ववहारनएण धम्मवोच्छेए । सुयसंतहरिहयाणं मयाण को छेइ नामं पि ? ॥२४॥ अवरं एस वराओ छोओ पुव्विल्छपाछिओ अहियं । दूमइ हिययं बुङ्कत्तणम्मि ताणं पि हु सुदाओ ॥२५॥

यत उक्तम्---

लक्ष्मीः परोपकाराय विवेकाय सरस्वती । सन्तितः स्वर्ग-मोक्षाय भवेद् धन्यस्य कस्यिचत् ॥२६॥ चंपयमालापमुहं संपयमेयं पि पणइणीविंदं । सन्वं निरत्थयं चिय भणियं केणइ जमेत्थं पि २०॥ कज्जविद्वणं वयणं धम्मविद्वणं च माणुसं जन्मं । निरवचं च कलतं तिन्नि वि लोए अणत्थाइं ॥२०॥ ता किं करेमि ? कं विन्नवेमि ? पेच्छामि किमह कज्जम्म ? । सुयविरहियस्स मन्ने मरणे वि हु मज्झ न समाही ॥२६॥ परिमिणा किं परिदेविएण विहलेण बुद्धिमंताणं ? । सन्विम्म कज्जजाए जमुवायपवत्तणं सेयं ॥३०॥ जा एवं नरनाहो विवेयवसओ मणिम्म सयमेव । सुयिनताभरदुहिओ संठावइ मणयमप्पाणं ॥३१॥ ताव य भेरी-भाणय-भाल्लरि-तिलमाइओ पहासमए । बिहरंतो गयणयलं पवाइओ तूरसंघाओ ॥३२॥ विद्यघुसिणरसेण व रिवरमणसमागमिम्म सरसेणं । पुन्विदसावहुवयणं रंजियमरुणेणमरुणेणं ॥३३॥ अमयमएण वि न मए निन्वविओ नरवई नियकरेहिं । इय खेएण व जाओ विच्छाओ ससहरो गयणे ॥३४॥ सुयदुहिओ नरसीहो तमसा तिवओ मए अणज्जाए । इय लज्जाए मन्ने सहसा विलयं गया रयणी ॥३५॥ सुयदुहिओ नरसीहो तमसा तिवओ मए अणज्जाए । इय लज्जाए मन्ने सहसा विलयं गया रयणी ॥३५॥ मिलिएहिं वि अम्हेहिं निवकज्जं न विहियं किमेयं ? ति । तारा वि दुहक्कंता सन्हीहोऊणऽवक्कंता ॥३६॥ बहुयाणं किम[स]ज्झं ? कुणिमो ता निवसमीहियिममं ति । कोलाहलमुहल्मुहलेमुहो समुहिओ सउणसत्थो वि ॥३०॥ मित्ते ति विस्युओ हं समुच्चगोत्तं समस्सिओ हं ति । उदयं पत्तो भाणू साहिउकामो व्व निवकज्जं ॥३८॥

एत्थंतरम्मि महरिहसुहसेज्जं चइय धीरिमानिलओ । परिविहियगोसिकचो निव्वत्तियफारसिंगारो ॥३९॥ सामंत-मंति-जोइसिय-पीढपरिमद्दपमुहपरिवारो । परिहरियत्थाणो वि हु अत्थाणं भयइ भूमिवई ॥४०॥ सिंगाररुइरवरवाररमणिपरिधुव्वमाणसियचमरो । बहुमाणसहियसामंतपत्तिपणिवइयपयकमलो ॥४१॥ आभासियपउरजणो परिपुच्छियनयरनायरयखेमो । पद्यंतरायपेसियपाहुडपडिपाहुडविहृतथो ॥४२॥ पत्थावे भूसन्त्रियविसज्ज्ञियासेसरायअत्थाणो । पासपरिद्वियकइवयपहाणपुरिसो पसन्नमुहो ।।४३॥ आमंतिय सप्पणयं साहइ सुयरयणिवइयरमसेसं । भो भो ! तुन्मे मह रज्जचितगा बुद्धिमयरहरा ॥४४॥ ता कहह कि पि जह गरुयतणयर्चिताभरो समुत्तरइ । मह माणसाओं ते वि ह वयंति करकमलकयकोसा ॥४५॥ बहुदेवसिया एसा अम्हाण वि माणसे वसइ चिंता । देवेणमेयमम्हं हिययाओ कड्डिउं भणियं ॥४६॥ परमन्हें किं भिणमो देवायत्तं इमिन्म कज्जम्मि ? । अन्नं च न भवओ वि हु मइविहवो समहिओ अन्हं ॥४०॥ परमेयं कहइ जणो प्रत्ममुप्पत्तिकारणं कुसलो । देवाराहण-ण्हाणाइ-मुलियापाणगाईयं ।।४८।। एयं कयम्मि कस्स-वि कइया वि हु होइ कज्जनिष्फत्तो । कस्स वि य पुणो विहलं पि होइ पिडकूलकम्मवसा ॥४१॥ ता देव ! दुयं कीरउ पत्थ्यकज्ञम्मि संपयं जत्तो । एवं पि जइ न सिज्मह कज्जं पुरिसस्स को दोसो ? ॥५०॥ परमम्हमभिप्पाओ इह संपइ पहु ! कुओ वि संपत्तो । नियविन्नाणमहागुणविम्हावियसयरुनयरिजणो ॥५१॥ संसिकंतसमुज्जलबहलभू इधवलियतण् तिणयणो व्व । दाहिणहत्थत्थसमद्भडमम्ओ धरियखट्टंगो ॥५२॥ गहनिम्गहणे निउणो पयंडसत्ती पिसीयनिम्महणे । उड्खंडडाइणीनिम्गहम्मि सव्वत्थ साहसिओ ॥५३॥ अइदुटु-रुटु-खरखेत्तपालरक्खणखमो समावलए। ओसहिबंधणपसमियजराइबहुविविहरोयभरो ॥५४॥ गरुयगिरिद् गाविवरप्पवेसतोसवियजिक्खणीलक्खो । घाउञ्चायपसाहियमुवन्नविद्दवियदारिद्दो ॥५५॥

अवि य---

आगिट्टिम्मि पिडट्टो खुन्नो पन्नगमहाविसुद्धरणे । विक्लेवकरणदक्लो अमूढलक्लो वसीकरणे ॥५६॥

किंच--

जं विउसेहिं न किह्यं न दंसियं कह वि पुळ्पुरिसेहिं। जुत्तीए वि न जुज्जइ सयाणया सद्दंति न जं ॥५०॥ सव्वं पि तयं मज्झं संज्झं किं पलविएण बहुएण १। उग्वोसंतो बहुहा उिक्सियबाहू समइ नयरे ॥५८॥ एवं महप्पभावो घोरसिवो नामओ महावहयो। सो पुच्छिज्ज पर्थुयपओयणे एस अम्ह मई ॥५६॥ इय सोज्ज्णं संजायकोउओ भणइ तो महीपालो। वाहरह तयं सहवं पुच्छामो पर्थुयत्थकए ॥६०॥ तत्तो पहाणपुरिसे पेसेउं सायरं समाहूओ। सो वि हु सहरिसिहियओ संपत्तो रायपासिन्म ॥६१॥ कयसमुच्चियपिडवत्ती सहासणत्थो कयप्पणामो य। पुट्टो रन्ना भयवं! संपइ कत्तो तुहागमणं १॥६२॥ गमणिमओ वा कत्थ वि १ स आह सिरिपव्वयाऽऽगओ हं ति। गंतव्वं सिरिजालंधरिन्म उत्तरपहे रायं! ॥६३॥ पुणरिव भणियं रन्ना तुह सत्ती का वि सुव्वइ अपुव्वा। ता अम्हाणं किं पि हु सकोउगाणं पयंसेसु ॥६॥॥ आगिष्टि-चित्तविन्ताइकोउहल्लेण रंजिओ भणइ। एस च्चिय तुह सत्ती १ उआहु अन्तर्थ वि किमिथ १॥६५॥ तो जंपइ सो हिसउं सव्वन्तु चेव जाणए सव्वं। लोयव्ववहारकयं अनं पि हु अत्थि मह किं पि ॥६६॥ जइ एवं ता किज्ज्व महापसाओ सुपुत्तलामेण। तेणुत्तं मह नरवर! केत्तियमेत्तं इमं कर्ज्जं १॥६५॥ नवरं होसु सहाओ दिणमेगं मंतसाहणे मज्मः। मणवंछियमन्नं पि हु जेण पसाहेमि सव्वं पि ॥६०॥ तो कण्हचउद्दसिदिणे खग्गकरो सह कवालिएण निवो। पर्थुयकज्जनिमित्तं पत्तो भीसणमसाणिन्म ॥६९॥ आलिहियमंडलो सो सकलीकरणं विहाणओ काउं। नियमंतं घोरसिवो थिरासणो जविउमारद्धो ॥७०॥ भणिओ राया तेणं हत्थसयाओ परेण चिट्ठ तुमं। करवालकरो मा एसु सव्वहा तं अवाहरिओ ॥७१॥

१. सकर्णकाः । २. महाव्रतिकः ।

राया तहेव थको कालविलंबं महंतमाकलिउं । सणियं तिपद्गीए समागओ सणइ से जावं ॥७२॥ 'हुं फड़ु साह त्ति हुणामि नरवई' हिक्कओ इमं सोउं। रे रे कावालिय ! होसु संपयं मह पुरो पुरिसो ॥७३॥ तत्तो य समुक्खणिकण तक्खण खेव करकावाली । विष्फरियतरलजमजीहसच्छहं कत्तियं कुडिलं ॥७४॥ काऊण दाहिणकरे निब्भच्छइ भिउडिभीमभालयलो । रे रे तं रायाहम ! कुणस सुविद्रं मणुस्सभवं ॥७५॥ तत्तो पयडपरक्कमपयंडभ्रयदंडपहरणरउद्दा । जज्झेण संपलमा दो वि कवालिय-महीवाला ॥७६॥ दोन्नि वि वमांति घणं दोन्नि वि पहरंति पयडियपहावा । दोन्नि वि रोसारुणवयण-नयणविक्खेवदुप्पेच्छा ॥७७॥ जाव य खणंतरेणं निहयनरवहपहारजज्जरिओ । मुच्छानिमीलियच्छो पहिओ धरणीए कावाली ॥७८॥ एत्थंतरम्मि विष्फुरियतणुपहापडलपयिडयदियंता । चवलतरचरणभाणभाणिरनेउरारावरमणीया ॥७१॥ विलसंतविविहभसणविभूसियासेसविमाहावयवा । ठाऊणं निवपुरओ देवी भणिउं समादत्ता ॥८०॥ भो नरसीहनरेसर ! भव्वं विहियं जमेस कावाली । कित्तिवलम्खसलक्खणखित्रखयकारओ पाओ ॥=१॥ भुवणस्स वि दुद्धरिसो पयंडमंतप्पभावदुर्गिभवो । संतावियभुवणयलो विणिज्ञिओ जगडियजणोहो ॥८२॥ ता तुद्रा हं संपयमज्जेव समीहियं मह पसाया । भो भो तुज्म नरीसर ! पसन्नवयणा पयंपंती ॥८३॥ पणिमय पूट्टा रत्ना भयवड ! कहमेस वयपवन्नो वि । खत्तियवहसंजणओ भणिओ भवईए ? कहस इमं ॥८४॥ तीयत्तिममो खित्तयवंसपस्तओ नरेसर ! नरिंदो । नामेण वीरसेणो जह रज्जाओ परिब्मद्रो ॥ ५५॥ जीवियनिव्विन्नेणं वित्थयभूमंडलं भमंतेणं । भइरविनवडणमरणं जह भीमं ववसियमणेणं ॥८६॥ जह य महाकालेणं जोगाइरिएण वारिओ मरणा । तेणं चेव य दिन्नं जह कावालियवयमिमस्स ॥८७॥ तइलोक्कविजयमंतो दिन्नो गुरुणा जहा मरंतेण । जह अट्टोत्तरनरवद्दसएण जावो समाइट्रो ॥ ==॥ जह वा कलिंगदेसाइएस लक्खणज्या निवा हणिया । तह सन्वं नरवङ्गो निवेइयं देवयाए तया ॥ = १॥ इय कावालियवइयरमायन्निय देवयाए परिकहियं । सुयलाभेण पहिद्रो पणिमय देविं गओ सगिहं ॥९०॥ केण वि अरुक्सिओ चेव सेज्जमारुहइ जाव ता पढियं । समयनिवेयगपुरिसेण तत्थ केणावि सवणसहं ॥९१॥ तरिक्रण तुमं व दुरंतदक्खदंदोलिजलयराइन्नं । वसणसमुद्धं पावइ उदयं नरनाह ! एस रवी ॥९२॥ तो स्रिणिकणं मणयं सिढिलियनिहो विचितए राया । सूरुगगमसमयनिवेयगो इमो पढह को वि नरो ॥ १३॥ एत्थंतरिम चंपयमाला पत्ता नरिंदपासिमा । जंपइ सैनम्म वयणं अहो ! हु सुहिओ जणो सुयइ ॥९४॥ पट्टं रत्रा संदरि ! विसेसओ किं तुहाऽऽगमणकज्जं ? । अवरं च किं पि हु पिए ! हरिसियहियय व्व लक्सिहिसि ॥ १ ४ ॥ ताहे पयडियविणया जोडियकरसंपुडा भणइ देवी । आगमणकज्जमेयं पहु ! अवहियमाणसो सुणस ॥१६॥ अज्ज मए रयणीए समुह्सिओ सरलवंसिवक्खाओ । विलसंतजयवडाओ कलकिकिणिसहसवणसहो ॥९७॥ सयलजणाणंदयरो महस्रमंगस्नदंसणमहग्यो । धम्मनिही परमधओ तुमं व सुमिणम्मि सच्चविओ ॥९८॥ ताहे सहसुमिणसमुब्भवंतरोमंचकंचुइयतणुणा । भिणयं रत्ना सुन्दरि ! सहजणओ सुमिणओ एस ॥१९॥ अम्ह कुरुकेउभूयं पुत्तं पसविहिसि सुन्दरि ! नवन्हं । मासाणमुवरिमद्धद्वमाण राइंदियाणं च ॥१००॥ सो वि चउजरुहिपज्जंतमहिमहेलाए नायगो होही । दुव्वारवइरिकरिकुंभदलणखरनहरपंचमुहो ॥१०१॥ सा वि हु सोउं पियवयणमेरिसं भत्तुणो मणोदइयं । हरिसाऊरियहियया बंधइ वरथे सउणगंठि ॥१०२॥ जह नरवहणा तह सउणपाढएहिं वि वियारिए सुमिणे । चंपयमाला परितुद्रमाणसा गब्भमुब्बहड ॥१०३॥ गब्भप्पभिईदिवसाओ बहुमाणिम तइयमासिम । चित्र चंपयमाला देवी दोहलयगुणवसओ ॥१०४॥ विविद्देहिं पायारेहिं जइ प्रयणमायरामि देवाणं । आणंदियमणवित्ती करेमि भक्तिं गुरुयणस्य ॥१०४॥ वियरामि विविहसहभक्त-भोउज-वत्थाइएहिं मणदइयं । दीणाईणमहं जह दाणं अनिवारियप्पसरं ॥१०६॥

१. सनर्म सहासमित्यर्थः।

सवणामयसरिसाइं परिणामसुहाइं निव्वृइकराइं । निसुणेमि गुरुसयासिम्म जइ अहं धम्मसत्थाइं ॥१००॥ तत्तो मणोरहब्भहियवित्तवियरणगुणप्पयारेण । रन्ना दोहरूए पूरियम्मि सइसुहियसव्वंगी ॥१०८॥ गब्भसहाबहसयणा-ऽऽसणाइणा सोहणप्पयारेण । गब्भं वहमाणीए तीए जाए पसवसमए ॥१०१॥ नवमासाण सवायाणमुवरिमणहम्मि दिणि मुहुत्तम्मि । उच्चद्वाणगपुसुं गहेसु विरियास य दिसास ॥११०॥ पणइ जणमणवियप्पियपयस्थसंपयसमप्पणापवणं । कप्पमहीरुहभूमि व्व कप्पपायवमणप्पगणं ॥१११॥ चंपइमाला पसवइ पूर्त पुत्रप्पभावओ रत्रो । नियतणुकंतिकडप्पप्पभावपञ्जोइयदियंतं ॥११२॥ तत्तो हरिसविसंद्रलगइवसपरिसिद्धिलवसण-घम्मिल्ला । ओरोहदासचेडी वद्धावइ वसुमईनाहं ॥११३॥ संपद्द बद्धाविज्यसि नरनाह ! तुमं जएण विजएण । जेण पसूया पूत्तं चंपयमाला महादेवी ॥११४॥ रत्ना वि य दासित्तं अवणेउं तीए दासचेडीए । दिन्नं च पारिओसियदाणं सुयजम्मतुद्रेण ॥११५॥ आणत्ता नायरया जहाविभूईए नयरमज्मान्मि । कारवह महाऽऽणाए सुयजन्ममहुसवं गरुयं ॥११६॥ तेहिं वि तह त्ति पडिवज्जिङण निस्सेसनयरिमज्माम्मि । वद्धावणयं विहिणा कारवियं तं च एरिसयं ॥११७ ॥ विरहज्जमाणतोरणवंदणमालं द्वारदेसेसु । ठाविज्जमाणचंदणचिषयसुहपुत्रकलसज्यं ॥११८॥ उच्भिज्ञमाणनवरंग-वसण-परिहाण-जूय-मुसलसयं । पढमाणचवलतरचट्ट-भट्ट-सुमाइयाइन्नं ॥११९॥ पविसंतक्खयवत्तं विद्धाजणिकज्जमाणसुयरक्खं । नचन्तवारविरुयं सनम्महीरंतसिरवेढं ॥१२०॥ इय गरुयविभुईए वद्धावणयं नरिंद्चंदेण । आणंदियपउरजणं कारवियं पुत्तज्ञम्भिम ॥१२१॥ अह नामकरणदिवसम्मि सोहणे तिहि-मुहत्त-करणिम् । भोयाविज्ञण नीसेसपरियणं भोयणविहीए ॥१२२॥ सम्माणिऊण वरवत्थ-रयण-असणप्पयाणओ सम्मं । पुहइवई सप्पणयं सन्त्रं पि ह पुरपहाणजणं ॥१२३॥ कुलविद्धनारिनिवहेण मत्थए चोक्लयक्लिवणपुर्व । नरविक्कमो त्ति नामं सुयस्स कारवह कालण्णु ॥१२४॥ संजाओ य कमेणं वहूंतो अट्टवरिसदेसीओ । सुहसियपंचिम-गुरुवार-पुरुसनक्खत्त-करणेसु ॥१२५॥ उवणीओ लेहायरियपायमूलम्म मलियमाणभडो । सिसणेहं सम्माणिय कलागुरुं गरुयभत्तीए ॥१२६॥ नियजोग्गय।गुणेणं जणयपयत्ताओ निचमभिओगा । लेहायरियस्स गओ कलाण सन्वाण सो पारं ॥१२७॥ लेहम्मि लद्धलक्को अहियं परिनिद्विओ धणुव्वेष् । गंधव्वकलाकुसलो पत्तच्छेयम्मि पत्तद्वो ॥१२८॥ नर-नारि-तुरय-गय-रहवराइपरमत्थलक्खणविहन्तू। गंधंगज्जितिउणो चउरमई चित्तयम्मिम ॥१२८॥ लोयव्ववहारविऊ मंतपओगेसु नायपरमत्थो । परिचत्तगहदक्खो विसारओ सद्दसत्थेसु ॥१३०॥ सा नित्य कला तं नित्य कोउयं कि पि नित्य विनाणं। जत्य न सो पत्तहो विसेसओ मल्लजुद्धिन्म ॥१३१॥ अह अन्नया य पेक्स्वणय-गीयविस्त्वत्तरायअत्थाणे । निवपासप्तहासीणे सुहए नरविक्कमकुमारे ॥१३२॥ करकल्प्रियपयंडसुवन्नदंडदुद्धरिसभासुरसरीरो । आगंतूणं विन्नवह सविणयं निवपडीहारो ॥१३३॥ हरिसउरसामिणो देव ! देवसेणस्स दारदेसम्मि । चिट्टइ दूओ देवस्स दंसणं महइ किं कज्जं ? ॥१३४॥ सिग्घं भइ ! पवेससु तिमइ निउत्ते निवेण स पविद्वो । कयसमुचियपडिवत्ती एवं विन्नविउमाढत्तो ॥१३५॥ संति पहु ! मज्झ पहुणो अइसयभूयाणि दोन्नि रयणाणि । नियह्तवोवहसियतियससुंदरी कन्नगा एगा ॥१३६॥ अवरो य रायमल्लो पडिभडकमलाण कालमेहो व्व । नामेण कमलमेहो विणिज्जियासेसमङ्खगणो ॥१३७॥ तत्थऽन्नया कयाई सहासणत्थस्स रायअत्थाणे । सञ्चालंकारमणोहरंगिया नियजणणीए ॥१३८॥ पिउपायपणमणत्थं पट्टविया पुञ्चवन्निया कन्ना । उच्छंगम्मि निविद्वा पलोइया तयणु पिउणा वि ॥१३१॥ वरचिंतणत्थमे सा[मन्थामम् ११०००] मन्ने पउमावईप देवीए। पट्टविया मह पासे ता को णु इमीए अणुरूवो॥१४०॥ होही भत्ता भवणे वि ? विसरिसाणं कए वि संबंधे । आजन्मं घरवासो दुहपासो होइ मिहुणाणं ॥१४१॥ इय दुहियावरचिंतणजरुहिमहावत्तसंकडे पडिओ । राया सन्वावत्थासु दुहयरी होइ जेण सुया ॥१४२॥

तत्तो रन्ना सयमेय पुच्छिया तुज्भ सीलमइ ! वच्छे ! । केरिसगुणो कहिज्जउ रुच्चइ हिययस्स भत्तारो ? ॥१४३॥ किं चाई ? किं सूरों ? किं वा विउसो ? कयन्नुओ ? सुहुओ ?। गंधव्यकळानिउणो ? परोवयारी ? दयाळू वा ॥१४४॥ ईसि अहोमुहीए सरुज्जमेईए ज़ंपियं ताय ! । जो को वि हु तह रोयइ सो चिय मह सम्मओ भत्ता ॥१४५॥ तो भणियं नरवडणा ईसिसमुन्नामिऊण महक्रमलं । उवरोहसीलयाए वच्छे ! न सहाइं कजाइं ॥१४६॥ जइ एवं ता एसी तह मन्नी महियले वऽपरिभुओ । जिप्पिस्सइ जेण बली सी मह भत्ता किमवरेण ? ॥१४७॥ तो नायं नरवइणा एसा हु बलाणुराइणी बाला । ता भहं परिमिमणा सन्वे वि पराजिया बलिणा ॥१४८॥ तो तं विसन्नचित्तं दृद्दं भणियं पहाणपुरिसेहिं । अज्ज वि देव ! जयंतीए अत्थ अपरिक्लिओ एगो ॥१४९॥ नरसीहसुओ बलपोरिसेकरसिओ रसायलपसिद्धो । नरविकमाभिहाणो सो वि परिक्खिजाउ नरिंद ! ॥१५०॥ सामत्थिजण सम्मं तयत्थमहमेत्थ पेसिओ सामि !। तो नरवइणा वयणं निरिक्लियं निययतणयस्स ॥१५१॥ तेणावि पणिमऊणं भणियं देवाणुभावओ भव्वं । होही सन्वं पेसवह ताय ! मं तत्थ र्कि बहुणा ? ॥१५२॥ तो मंतिऊण सामंत-मंति-नायरजणेण सह रन्ना । पेसविओ हरिस उरे हिट्टो नरविक्रमकुमारो ॥१५३॥ अम्मोगइयाए नियमहत्तमो देवसेणनरवहणा । कुमरस्स पेसिओ चडयरेण चउरंगबलकलिओ ॥१४४॥ तो गरुयविभूईए सोहणदिवसे पवेसिओ नयरे । नर-नारिनियरनयणाण किमवि परमूसवो कुमरो ॥१५५॥ सयणा-SSसण-बहपरिवारसंज्ञो धवरुधयवडसणाहो । कुमरस्स वासगेहं समप्पिओ पवरपासाओ ॥१५६॥ बीयम्मि दिणे भणिओ रत्ना कुमरो महऽस्थि सीलमई । नामेण कन्नया सा [प]भणइ जो कालमेहिममं ॥१५७॥ मह मह्ममपुडिमल्लं परिभविही होहिही स मे भत्ता । सह कित्ति-जयवडायाहि कुमर ! ता गिण्हस तयं ति ॥१५८॥ अंगीकयम्मि कुमरेण सिज्जया नयरपरिसरे रम्मे । मंचाइमंचकलिया वित्थित्रा मह्नारंगमही ॥१५८॥ नर-नारिनियरसहिए उवविद्रे देवसेणनरनाहे । सिरिकमर-कालमेहा समागया रंगभूमीए ॥१६०॥ आबद्धनिबिडकच्छा संजमियसिणिद्धकेसपब्भारा । दोन्नि वि निजुद्धनिव्विडयपोरुसा साहसेक्करसा ॥१६१॥ दट ठण कालमेहो कुमरं संहणणदद्धरिसदेहं । पुत्रक्वयाओ खिप्पं खुहिओ चित्रिम बलिओ वि ॥१६२॥ चितइ य एस रन्नो वस्नहजामाउओ जणाणुपिओ । ता जय-पराजएसं कुओ वि मह नत्थि कल्लाणं ॥१६३॥ इय भयसंभमवसओ फुट्टं हिययं तड ति मह्मस्स । कुमरस्स साहुवाओ संजाओ रंगमज्झम्मि ॥१६४॥ तत्तो य कळानिहिणो कंठे बळसाळिणो कुमारस्स । पिक्सत्ता वरमाळा कुमरीए नेहरज्जु व्व ॥१६५॥ अणुरूवो संजोगो विहिणा विहिओ समाणमेयाण । जाओ साहुकारो अहो ! सुवरियं ति जणमज्झे ॥१६६॥ तत्तो सोहणदिवसे पाणिग्गहणं करावियं रन्ना । मंगलगोयरवेणं विज्ञरवरतूरनिवहेण ॥१६७॥ पइमंडलमेईए तह हय-गय-रहवराइयं दिन्नं । रन्ना जह नयरजणो सन्वो वि घुणाविओ सीसं १६ =॥ कइय वि दिणाणि नरवर-बहूणमणुभविय मंगलं राया । मोयाविओ सनयरं पह गमणत्थं कुमारेण ॥१६९॥ तत्तो य पसत्थदिणे चउरंगमहाबलेण परियरिओ । संपत्थिओ कुमारो विदवियससिनिम्मलजसोहो ॥१७०॥ तत्तो पिउणा दुस्सहविओगतुर्द्वतनेहपासेण । सिक्खविया सीलमई ससुरकुलं पश्चिया तह्या ॥१७१॥ वच्छं ! गुणवियले वि हु जणणी-जणयाण धुवमवच्चिम्म । को वि अपुच्यो नेहो तेण हियत्थं भणामि तुमं ॥१७२॥ निप्पंकसुवन्नसमुज्जला वि सुइसीलसोरभजुया वि । केयइफडस व्व सुया परोवयाराय निम्मविया ॥१७३॥ ता वच्छे ! तत्थ गया सुविणीया होस ससुरवग्गस्स । अविणीओ जरुणो इव जणइ पवित्तो वि संतावं ॥१७४॥ नियनाममणुसरन्ती सीलिन्म मइं सया वि मा सुयस । सीलरयणे विणद्रे न सन्दरं उभयलागे वि ॥१७४॥ नियभत्तुणो करेज्ञसु सयमासण-भोयणाइयं कज्जं । भत्तारदेवयाओ नारीओ जेण एस सुई ॥१७६॥ पइणोऽभिमएसु य नम्मभासणा तस्स पुण अमित्तंसु । विहियावन्ना पियभासिणी य सन्वम्मि परिवारे ॥१७७॥ ससूराईण गुरुणं भत्ता निमरा नणंदवग्गन्नि । हरिसियमणा सविकत् पहबंधुयणन्नि ससिणेहा ॥१७८॥

संसारियसोक्खिपवासियाण कुलबालियाण किल एवं । पर्शो विसए निच्छियममंत-मूलं वसीकरणं ॥१७८॥ अन्तं च---

विणयन्मंससस्त्वं गव्वं पि हु सव्वहा परिश्वयसु । धणुदंडं चिय विउसा जेण सगव्वं पसंसंति ॥१८०॥ रज्जिसिरीपमुद्देसुं वत्थसु वच्छे ! मयं पि परिहरसु । सुयणु ! सिस व्व निरूवसु समओ झिज्जइ सुहयरो वि ॥१८१॥ दाणं पि जहाविहवं सया पयट्टेसु पणइवग्गिन्म । मयसमयिन्म अदाणो करि व्व निर्दिज्जइ जणेण ॥१८२॥ इय सिक्खिवऊण सुयं दूरमणुव्वइय देवसेणनिवो । विलओ विवत्नछाओ सुमरंतो ताण गुणिनयरं॥१८३॥ कुमरो वि अखंडपयाणपिहं पत्तो जयंतिनयरीए । नवजलहरो व्व सिहिणो पिउणो ममां नियंतस्स ॥१८४॥ जयवारणमारूढो सीलमईए समं सभज्जाए । पिउणो पुरीए सोहं पेच्छंतो विसइ अह कुमरो ॥१८५॥ कुमरस्स दंसणत्थं दोसु वि पासेसु रायमग्गस्स । हट्ट-ऽट्टालय-देउलय-भवणपासायसिहरगओ ॥१८६॥ मोतुं नियवावारं निस्सेसो नयरिनारि-नरिनयरो । निश्चलनेत्तो नरनाहनंदणं नियइ नयणसुहं ॥१८५॥ परिणयवएहिं भणियं सव्वं पि हु होइ पुत्रवन्ताण । जेणेसो पत्तजसो सकलतो नियपुरिं पत्तो ॥१८६॥ तरुणाण भणइ को वि हु कुमरो रूवेण मयरकेउ व्व । अवरो जंपइ कुमरी तिहुयणअन्भिहयरूवगुणा ॥१८९॥ विद्वाहि भणियमम्मा-पिऊण सुहरं कुणंतु संतोसं । जीवंतु चिरं विलसंतु संपयं पुत्रवन्ताणि ॥१९०॥ तरुणीण पुणो तरलत्त्रणेण अविवेयबहुलयाए य । विविहालावा जाया परोप्परं ताण विसयम्मि ॥१९१॥

तहाहि---

कीय वि कहियं करकमलकल्यिवज्ञो पियाए सह कुमरो । सोहइ सिंधुरखंघे सहि ! सेइसहिओ सुरिंदो व्व ॥११२॥ अवराए भणियमलं पियसिंह ! तुह जंपिएण जेण हरी । सो अकुलीणो अवरं च छिद्दसंछन्नसन्वंगो ॥१६३॥ सहिंसिरजणओं सोहड सभारिओ निवसुओं महासयणों । वेलाए सहिओ जलनिहि व्व विलसंतलायन्नो ॥१९४॥ मयरसिएण जलहिणा अमयं विन्तुं जडासएण समं । कुमरं करेसिं जाणंतिया वि पियसहि ! बहुं भुल्ला ॥१९५॥ कप्पियकरेण संतावहारिणा सिंह ! समो सहइ कुमरो । भज्जासिंहओ कप्पदुदुमेण सियचंपयलएण ॥१९६॥ साहिपहाणं मणताववज्जिएणं समं कुमारेणं । जंपंती सिरसूरुं पिय[सिह!] महं कुणसि जाणंती ॥१६७॥ करकल्यिसंख-चक्को जणनिव्वइकरसदंसणो कुमरो । सीलमईए सिरीए व सहिओ विन्हु व्व पिंडहाइ ॥१९८॥ आवयवइसयणेणं सुहिसयणो विण्हुणा समी कुमरो । लच्छीसमभज्जो वि हु सगएण निरामओ कह णु ? ॥१९९॥ सहरसणो जयसूरो मय-रणभयवज्जिओ सह पियाए । सीहीए समं पंचाणणो व्व सिह ! सोहइ कुमारो ॥२००॥ सहि ! संसंधरितयदेहेण भणिस सीहेण जं समं कुमरं । केण वि अगंजियं तं मयच्छि ! मह चालिस अणक्ते ॥२०१॥ इय पउरपुरंधीणं कुमरो समयणवियङ्कवयणाणि । निस्णंतो नायरनारिनयणमालाहि पिज्ञंतो ॥२०२॥ वीइजांतो वत्थंचलेहिं नरनाहमंदिरं विसइ । उब्भियतोरण-मोत्तियचउक्ककल्यं कलाकुसलो ॥२०३॥ पणओ पिउणो पाएसू सविणयं भारियाए सह कुमरो । पिउणा वि हु परिपालस रज्जधुरं एवमणुसद्दो ॥२०४॥ मायाए पुण पणओ चिरकालं जियसु पुत्त ! इय भणिओ । सीलमई पुण भणिया अक्लयवच्छा भवसु वच्छे ! ॥२०४॥ नियपासायसमीवे पासायं देइ निययकुमरस्स । भोगोवभोगपरिवारसंज्यं सहरिसं जणओ ॥२०६॥ जुबरज्जम्मि निवेसइ नायरजणसम्मएण तै कुमरं । इय सो सत्थत्थविक नियजणयपसायदुङ्गलिओ ॥२०७॥ पंचिवहै कामगुणे भुंजंतो भारियाए सह कुमरो । दोगुंदगो व्व देवो गयं पि कालं न याणेइ ॥२०८॥ अह अन्नया कुमारो पंडियगोट्टिं समीहए काउं । चउरमइ-विउसभूसणनामगमित्ताइपरियरिओ ॥२०९॥ सद्धि सहिसहियाए सीलमईए वियष्ट्रभज्जाए । नियपासायवरगओ सरिकण सुभासियं एयं ॥२१०॥ काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् । व्यसनेन हि मूर्खाणां निद्रया कल्हेन च ॥२११॥

१. शचीसहितः ।

काऊण छंद-लक्स्वण-पमाणसत्थाइपंडियवियारं । पन्होत्तरगोद्वीए हरियमणो भणइ चउरमई ॥२१२॥ पियमित्त ! समहरइयं कि पि हु पन्होत्तरं पढसु पढमं । जेणेस वियाणइ विउसमूसणो मज्झ वयणेण ॥२१३॥ पढियं च चउरमइणा संरहयपन्होत्तरं कुमरवयणा। वैत्थमिममेगवारं तहा समत्थं च तं च इमं ॥२१४॥ आन्तिमाशु बत बोधय पृष्टं, कानने न ननु का जगदिष्टाः १। कीदृशाश्च पशुपालगृहाः स्युनीलशष्पपरिपुष्पदुरआः १ ॥२१४॥ सिग्धं विचित्तिकणं सुगममिमं कुमर ! जाणइ सिस् वि । नाक्णं विउसविभूसणेण प]भणियमिमं तस्स ॥२१६॥ अमदवयः ॥

भणियं च चउरमङ्णा जइ सुगमिममं तओ तुमं पढसु । विसमतरं जेण तरं पेच्छामो तेण पढियमिमं ॥२१०॥ सम्बोध्यते कथमजो धरणीरुहश्च, मर्त्यः प्रकाममवबोधनवर्जितश्च ? ।

कीद्दग् नगाधिपस्रुतापितरंह्विहीनमर्त्या भवन्ति भुवने कतम[स्व]भावाः ॥२१८॥ नायं च चउरमइणा किंचि चिरं चिंतिऊण किच्छेणं । सच्चं चिय विउसविभूसणो सि हसिऊण तं च इमं ॥२१९॥ औगमनाः ।

भिणयं तो विउसविभूसणेण तं कुमर ! पढसु दुरवगमं । पन्होत्तरमम्हाणं जं पढियं जणइ संतोसं ॥२२०॥ तक्सणमेव वियप्पियमिणमो नरविक्कमेण तं पढियं । वत्थमणेगालावं गयपचागयमिमं तं च ॥२२१॥ दैत्याः केन विदारिताः ? रिपुगणाकीणं च कीटग् रणं ?,

प्रोक्तं ब्रह्म मनोरथेन वदति ब्रह्मा किमिष्टं नृणाम् ?।

ब्रूते शर्मपतिर्विशुद्धयति मलः केनात्र कीदग् नभः,

प्रत्येकं ब्रुवते विकल्पविधिभृद् वर्णोदनब्रह्मजाः ॥२२२॥

अहह ! कुमारमईए नेउन्नं जेण गरुयिकच्छेणं । नायिममं नवनाडीनिरोहओ तं कयाइ इमं ॥२२३॥ केशवारिणारिवाशके ॥

अह विउसमूसणो भणइ कुमर ! समईए विरइयमियाणि । पण्होत्तरमेरिसगं भणामि जइ भणिस तुममेगं ॥२२४॥ कुमरेण भणियमहमविहिओ म्हि अवरं च का वि हु अपुट्वा । आसुकवित्ते सत्ती तुह पढसु तओ य तेणुत्तं ॥२२५॥ पृष्टं पुष्करपालकेन मधुभिद् धत्ते किमस्तं ? रिपोः, सैन्यं कीहगथो विकल्पवचनो वर्णश्च किं पीयते ? । पृष्टं चित्त[....] पिपासित गजो विन्ध्योद्भवः किं पृथक् , सञ्जल्पन्ति निपात-वामसिल्लाभिस्या समाजश्रियः ॥२२६॥ कुमरेणावि हु सविलंबमूहिउं भणियमुत्तरिममस्स । भव्विममं दुरवगमं गुणेसु को मच्छरं वहइ ? ॥२२७॥

रेवावारिवैरिवावारे ॥
तत्तो य चउरमङ्गा भणियं अहमवि विसिद्धजाईए । आयन्नसु कुमर ! तुमं पठेमि पण्होत्तरं एगं ॥२२८॥
कमर ! ण्टावस जन्दा विसिद्धजाईए कोउगं अन्द । सत्वेदिं सहिसमें मन्त्रियम्म तेणावि प्रतिस्थिमं ॥२२४॥

कुमर ! पढावसु जम्हा विसिद्धिजाईए कोउगं अम्ह । सव्वेहिं सहिरसं मित्रयम्मि तेणावि पिढयिमिमं ॥२२१॥ कीटग् दम्धमरण्यमितिजनकं किं चाहुरत्रोदितं, गन्त्र्या कीटगथो मनोविद इति धान्वो वदन्त्यम्बुदम् । वोद्या चाव्ययपद्मजाङ्गजमरुन्नः श्रीकराब्दैकता, ब्रूते पञ्चजनोऽथ कीटगुदितं वृन्दं मुनीनां वद ॥२३०॥ तं बहुसो वीमंसियमरुद्धमज्झं न जाव विन्नायं । केण वि ता कुमरेणं भणियिमिमं उत्तरिममस्स ॥२३१॥ सन्वेहि वि मिलिङ्गणं भणियं पुणरिव कुमार! तं पढसु । दुरवगमं पण्होत्तरमवगच्छामो न वा अम्हे ॥२३२॥ तो पढियं कुमरेणं गयपच्चागयिममं पडमबंधे । समईए विरइयं मुणड कोई जस्सऽिष्य मइविहवो ॥२३३॥ अतिशायिबङो वय्यः सुराज्ञः कीटशी तनुः ? । तपोल्क्षम्या च कीटक्या युता कीटग् मुनेस्तनुः ? ॥२३४॥ ....... वितं सौस्यं सगमनमाल्य कीटग् वणिक्कला बोध्या ? । भौमयुनस्सततगितिबंदं च कीटक् स नो दा स्त्री ॥२३४॥ तो जाव न को वि ह किं पि मण्ड ता चउरबद्धिणा भणियं। उत्तरिममस्स धृणिङ्गण मत्थयं कमरपन्नाए ॥२३६॥

तो जाव न को वि हु कि पि मुणइ ता चउरबुद्धिणा भणियं । उत्तरिममस्स धुणिऊण मत्थयं कुमरपन्नाए ॥२३६॥ सारतरयारतरसा ॥

१. स्वरचितम् । २. व्यस्तिमिदमेकवारं तथा समस्तं च । ३, 'आगम-नः !' पुराणपुरुष !। 'श्रगमन' ! वृद्ध् !। 'अ-गमनः ! बोधवर्षितपुरुष !। 'श्रग-मनाः' हिमालयमनाः । 'अगमनाः' गतिरहिताः । समस्यादिषु स्वरादीनां विपर्यासो न दोषाय

ताहे विउसाणंदेण जंपियं कुमर! किं पि हु भणामि । अहमिव पण्होत्तरमेगमेरिसं जइ मयं तुज्म ॥२३७॥ कुमरेणमीसि हसिज्ज्ण जंपियं मह सभाए तं पढमो । कुणसु जहत्थं नामं पढसु जहिच्छाए मज्झ मयं ॥२३८॥

दृष्ट्वा सुरूपसुरभीभरम्रिशोभं, भूमीविभागमभितोऽभिहितो धरित्र्या । स्याद्वादसारवचनेन च यद् विरागस्ताभ्यां सदुत्तरमदायि तदेव तेन ॥२३९॥ समपन्होत्तरमेयं वियाणिउं जंपियं कुमारेण । काउं नाउं च इमं सुदुक्करं पंडियाणं पि ॥२४०॥ तद्यथा—कोऽनेकान्तारमगोत्रजः ॥

तेहुत्तं मइसायर! नऽज्ञ वि तं कुणिस कुमरसंतोसं । तेणुत्तं अम्हे सुत्तपादया के बुहाण पुरो ? ॥२४१॥ सुत्तपदणाणुरूवं तहा वि कि पि हु पिढज्जिउ पसत्थं । जइ एवं सुत्तं चिय मह पण्होत्तरिममं सुणह ॥२४२॥ का सौरव्यैकिनबन्धनं त्रिभुवने ?, केषां महद् गौरवं ?, नीरुग् विक्ति, जनस्य तात्त्विकरिषुः कः ?, कं च बश्रुद्धिंषन् ? । सङ्घो विक्ति, सुदर्शनं वद करे [के]षां, स्वरामग्रोभिधात् , को वर्णो?, नपरो वितुन्दित [न,] किं सूत्रं पुरस्यानञः॥२४३॥ अह तेर्हि धुणियसीसं दिन्ना नहछोडिया भणंतेर्हि । पंडियसभाए कुमरस्सऽणेण वित्थारिया कित्ती ॥२४४॥ नवरं विन्नायमिमं मइसायरसंतियं न केणावि । पण्होत्तरगयसुत्तं मुणियं कुमरेण तं तु इमं ॥२४५॥

-अहिंसाऽर्थानामज्वरे ॥

विउसेहिं पुणो भणियं सिहयणपरिवारिया मुणंती वि । तुह कुमर! वल्ल्हा मोणमिस्सया संप्र किमेसा? ॥२४६॥ पेच्छ न किं पि पसंसइ न य एसा पढइ किं पि अम्हाणं । संतोसकए ताहे भणियं कुमरेण पढसु पिए ! ॥२४०॥ तीए भणियं पिययम ! पाययभासानिउत्तवाणीणं । अम्हाण तुम्ह पुरओ पिट्यं भण केरिसं होइ ? ॥२४८॥ कुमरेणुतं मा भणसु एरिसं जं बुहा वि जंपंति । उत्तिविसेसो कव्वं भासा जा होइ सा होउ ॥२४९॥ ताहे सीलमईए नाऊण विणिच्छयं कुमारस्स । विउसमणाणंदयरं पिट्यं पण्होत्तरं एयं ॥२५०॥ पुरथयहत्थी, तह सावयं च, कह भण्णए धरातणओ ? । गमणं पुच्छइ, को वा बुहाण सइवन्निज्ञो उ ? ॥२५१॥ विज्ञेणं बुद्धिमया को लिक्खज्ब सरीरिणो देहे ? । समरंगणिम्म दीसइ जणेण किर केरिसो कण्हो ? ॥२५२॥ रहवाई केरिसओ संजायइ वढविओयपज्जाओ ? । दुह वत्थं [ति]समत्थं जाण[ह] पण्होत्तरं मऊम ॥२५२॥ सीलमईए पिट्यं पण्होत्तरयं [च विंतयं]ताणं । जाया महई वेला कहिव हु किच्छेण निन्नायं ॥२५४॥ वैगयवियारो ॥

प्त्थंतरिम्म पंडियगुणाणुराएण रंजिओ किर्ति । कुमरस्स कहेउं जे पत्तो दीवंतरिम्म रवी ॥२५४॥ इय सिट्टविणोएणं नरवइआणं अखंडयंतस्स । कुमरस्स केत्तिओ वि हु सुहेण कालो वइकंतो ॥२४६॥ अह अन्नया य नरिनवइभूसणं कुसुमसेहरकुमारं । पसवइ पसत्थिदवसे सीलमई सुमणसगुण हुं ॥२४०॥ बीयं कमेण सिरिविजयसेहरं विजयकारयं पिउणो । तणयदुगं पि हु तं पुण निच्चं पि पियामहस्स पियं ॥२४८॥ अह कइया वि हु मयसमयपरवसो भगगनिव्वरालाणो । पाडियमिंठो निद्दलियनिबिडनिगडो नयरमज्झे ॥२५९॥ भंजंतो भवणचयं मोडंतो वियडविडविसंघायं । पाडिंतो पासाए मारंतो माणवसमूहं ॥२६०॥ नररायपट्टहत्थी परिभमइ निरग्गलो अपडियारो । ताहे पुरीए मज्झे जायं असमंजसं सव्वं ॥२६१॥ तत्तो भणियं रन्ना करिरयणिममं पहारमकरितो । गिन्हउ को वि हु जस्सऽिथ साहसं सुणिउमिय सुहडा ॥२६२॥ सव्वे वि हु सन्नद्धा परमेगो वि हु जमं व तं हित्यं । अंगीकाउमसत्तो तो रोसविसिप्परमएण ॥२६३॥ कइया वि पुरीमज्झे गब्भभरालसविहत्थसव्वंगी । एगा बाला वालेण तेण पत्ता परायत्ता ॥६३॥ हा साय ! हा ताय ! हा राय ! राय ! तुरमाणा । तायह तायह मं करिवराओ पावाओ एयाओ ॥२६४॥

१ बभुः नकुतः । २ ऋहिंसा, ऋर्यानाम् , ऋज्वर १, 'इः', कामः, ऋहिम् , सार्थ !, 'ऋनाम्' वासुदेवानाम् , ऋ, स्वरविपर्यासाद् ऋज्वरः, "हिंसार्थानामज्वरेः" [कातन्त्र ॰ २-४-४०] । ३ गज !, दृक !, 'ऋार ! मक्कत ! गत !, विचारः । गदिवकारः । गदिवचारः । गतिवचारः ।

हा हा ! कत्थइ किं कोइ नित्थ कित्तिप्पिओ कुमारवरो । जो मोयावइ मरणाओं मं इमाओ महासत्तो ? ॥२६६॥ इय विरुवंति भयविहरमाणसं तत्थ तासतररुच्छि । पञ्चासन्नीहयमरणमेरिसं करुणसहेण ॥२६७॥ पासिउमपारयंतो कुमरो करुणापरव्यसो सहसा । हक्कन्तो करिनाहं दुक्को करिणो समीविम्म ॥२६८॥ तो वारिंतस्स वि परियणस्स निस्सेसनायरजणस्स । सीहो व खंधभाए भयरहिओ चडइ चवलगई ॥२६९॥ तत्तो य अंकसो अंकसो ति कमरस्स वाहरंतस्स । मारेउं पारद्धो तं नारिं मत्तमायंगो ॥२७०॥ तत्तो कुमरो करुणाए तीए विम्हरियरायआएसो । पहणइ कुंभयडे तिक्खखमाधेणूए करिनाहं ॥२७१॥ ताहे हत्थी सो तारिसो वि गाढप्पहारजज्जरिओ । निगायरुहिरपवाहो तह चेव अचेयणो व्व ठिओ ॥२७२॥ दिद्रो जणेण छरियपहारकुंभयडगलियरुहिरजलो । विभो व्य गलियनिज्भरणनीरपरिधोयधाउरसो ॥२७३॥ गयणाभोउ व्व अणूरुरत्तसंभाणुरायसंविष्ठओ । रेहइ हत्थी कुमरप्पहारपगलंतरुहिरोहो ॥२७३॥ विष्फुरियविज्जुवलयावण द्धपणवन्नसक्ककोयंडो । नवजलहरो व्व रेहइ करिराओ रुहिरसंछन्नो ॥२७५॥ तो ओयरिउं कुमरो करिंदखंधाउ सुद्धपरिणामो । उनिखनिक्यां बालं मुंचइ निरुवहने ठाणे ॥२७६॥ नाउं राया करिरायवद्वयरं नेहनिब्भरमणो वि । धणियं कुद्धो दद्धरिसभिउडिभासुरियभालयलो ॥२७७॥ फुरियाहरभयजणओ गुंजारुणवयण-नयणदुप्पेच्छो । घयसित्तह्रयासणरासिसन्निभो भणिउमाढतो ॥२७८॥ रे रे कुरुफंसण ! पावकम्म ! गुरुवयणलंघणसयन्ह ! । अवसर दिष्ट्रिपहाओ मह जीवियसमकरिकयंत ! ॥२७१॥ इय दुस्सहिपयपरिभवह्यवहजालापिलत्तसव्वंगो । नियनिद्धजणयविरहणमचयंतो चितिउं लग्गो ॥२८०॥ ता कि इहेव चिट्ठामि विणयकरणेण पत्तियावेमि । जणयमहवा न संगयमाविडयमिमं पि मज्झ फलं ॥२८१॥ गुरुय जवयजाइक्समतरुणो ता निस्सरामि गेहाओ । अन्नं च जजयपरिभवमहियासेउं न सक्सेमि ॥२८२॥

जओ---

गयणिम निरालंबणमवि परिसक्तंति साहसेक्तरसा । मार्णासणो न मणयं पि माणभंगं परिसहंति ॥२⊂३॥ भीसणमसाणपञ्चलियहुयवहं मत्थयम्मि साहसिया । गुगगुलभारं धारिति माणभंगं न माणधणा ॥२८४॥ अवि कालकुडकवलणमसुहं सहमायरंति पियमाणा । न उणो मुयंति मरणे वि माणमाणिक्कधणमणहं ॥२८५॥ अवि समरमरणमवि देसगमणमवि बंधुमुयणमिच्छंति । माणधणा न उ नियनिद्धबंधुजणियं पराभवणं ॥१८६॥ इय चिंतिङण कमरो परियणमाभासिङण सप्पणयं । सम्माणिङण समुचियमाभरणाईहि तं भणइ ॥२८७॥ भो भो ! जणयाणाए गंतव्वं ता मए विएसम्मि । समयम्मि पुणो तुन्भे पुणरवि संभालहस्सामि ॥२८८॥ ् दिओयपसरियवाहज्लाउत्तलोयणा जाया । पियवयणपुरुवमाभासिङ्ण धीरेण धीरविया ॥२८१॥ सीलमई पुण भणिया पिए ! तुमं जाहि जणयगेहिम्म । तायमण्यत्तमाणो गमिस्समहयं विदेसिम्म ॥२९०॥ तं सोऊणं दुस्सहविओगदुहभारभारियसरीरा । बाहजलाऊरियनयणसंपुडा रोविउं लगा ॥२९१॥ किं रुयसि पिए ! ? आवंति आवयाओ भवे वसंताण । जीवाणमओ सुंदरि ! विवेइणो हुंति धीरमणा ॥२९२॥ तीयुत्तं मणवल्लाह ! धीरमणा वि हु रुयामि जमयंडे । मं मोत्तुं वयसि तुमं तं मह गुरुदुक्खमन्नं च ॥२९३॥ सामि ! तुमं सिक्खविओ जइ सुमरिस तायसंतियं वयणं । एक चिय मह धूया छाय व्व तए न मोत्तव्वा ॥२९४॥ तेणत्तं सव्वमहं सरानि सुंदरि ! परं तुमं मग्गे । कहमहियासिस सुहिया सीयाऽऽयवसंभवं दुक्लं ? ॥२१५॥ सा भणइ सामि ! मग्गो वि मह घरं काणणं पि कुलभवणं । कक्कसिलला वि सेज्जा गिरी वि सुहओ मिह वि पिया २९६ जत्थ तुमं मह पासे किं मह जणएण? किं व ससूरेण ?। मणनिन्तुइमेव सुहं सामि ! सयाणा पसंसंति ॥२९७॥ जइ एवं समदुक्खा ता पउणा होसू जेण वश्वामो । संपयमेव पयाणं किज्जई किर किं वियप्पेण ? ॥२१८॥ एवं सो सकलतो सिसुसुयज्ञयलो सृहिल्लिदुल्लिलेओ । एगागी पयचारी पयत्थिओ साहससहाओ ॥२११॥ कत्थ तयं ससुरसहं ? जणयपसायाओ कत्थ ते भोगा ? । एकपए चिय नट्टा अहो ! हु विहिविर्लासयमपुट्यं ॥३००॥

इय सो माणेक्कथणो दुहममुणंतो अभिन्न मुहराओ । वच्चइ विसायरहिओ पियाणुरोहेण मणियं च ॥३०१॥ वसणे विसायरहिया संपत्तीए अणुतुणा हुंति । मरणे वि अणुव्विमाा साहससारा य सप्पुरिसा ॥३०२॥ अह हरिरहिय व्व गुहा गुंफविउत्ता सुकव्ववाणि व्व । चायरहिय व्व लच्छी मुणिमाला पसमिवयल व्व ॥३०२॥ कुमररहिया जयंती न विरायइ सेसगुणसमग्गा वि । अहवाऽवणीयहारा थणत्थली लहइ कह सोहं १ ॥३०४॥ पच्चागयपिडवंधो पच्छायावानलेण तिवयतण् । राया विसन्नवयणो विन्नतो मंतिवग्गेण ॥३०४॥ देव ! किमेयमयंडिन्म वज्जदंडप्पहारसममसुहं । तणु-मणसंतावयरं कुमारपिरभवणमाविडयं १ ॥३०६॥ जुत्तमजुत्तं जाणंति देवपाया परं वयं भणिमो । अवि याणियमम्हेहिं वि न संगयं सामिणा विहियं ॥३०७॥ तिलतुसमेत्तं पि हु कज्जमन्नया ने कहंति निवपाया । मंदरगिरिगरुयं पि हु एयं नायं न अम्हेहिं ॥३०८॥ कहमिव करयलचिडओ पिडओ चिंतामणी जहा दुलहो । तह देव ! कुमररयणं पाविस्सामो कहमहन्ना १ ॥३००॥ उद्दालियनिहिरयणा हियसव्वस्सा पणदुपरिताणा । निव्भगसेहरा सामि ! किं करेमो १ किं जामो १ ॥३१०॥ इय दोणमंतिवयणेण चलियसुयसञ्जविहरिओ राया । लङ्कक्कमुक्कपोको धस त्ति पिडओ धरणिवीढे ॥३११॥ सिसिरोवयारकरणेण लंभिओ चेयणं परियणेण । पलवइ राया सल्लं चालिंतो सयललोयस्स ॥३१२॥

हा विहियविणय ! हा गरुयपणय ! हा दिन्नकणय ! पणयाणं । हा विहवधणय ! हा निद्धजणय ! हा जाणियरणरणय ! ॥३१३॥

वच्छ ! गयरायचित्रं युरकिरिमारूढममरनाहं व । विबुह्जणाणंदयरं तं दच्छीहामि कइया हं ? ॥३१४॥ हा वच्छ ! विउसगोद्दी वि तुज्म विरह्मि झूर्इ सदुक्सं । हा पुत्त ! तुज्म विरहे रायत्थाणं पि दुह्जणयं ॥३१५॥ सरभसमागच्छंतं पेच्छिस्सं वच्छ ! कत्थ पत्थावे ? । मह पायपणमणत्थं वियसियमुहकमल-नयणजुयं ॥३१६॥ अंकिम्म निवेसिस्सं अभ्याइस्सं सिरिम्म संतुद्दो । अद्धासणेण कइया निमंतइस्सामि वच्छ ! तुमं ? ॥३१०॥ हा वच्छ ! पुरवरीयं परमपमोयप्पया वि पेयवणं । तइ पविसयिम्म जाया उव्वेययरी भयं जणइ ॥३१८॥ एवं अपितिस्तयकारयस्स निब्बुद्धियस्स मह जीहा । सयसंडा किं न गया कुमरं कडुयं भणंतस्स ? ॥३१९॥ चंपयमाला वि तया पितिदिलियदेहबंधणा धणियं । सुयसोयविद्दुरियंगी विलवइ विविहृप्पयारेण ॥३२०॥ हा ! मज्म मंदमग्गाए कह णु जीवियसमो वि जणएण । विहिवसगेणमकम्हा तुमिय निब्भच्छिओ वच्छ ! ? ॥३२२॥ दुममिव वच्छे ! सीलमइ ! बालसुयजुयलसंजुया कह णु । पयचारेणं गच्छिस कहया वि अदिहुदुहलेसा ? ॥३२२॥ द्य असमंजसवयणाणि जणि-जणयाणि पलवमाणाणि । संठावियाणि कह कह वि मंतिवग्गेण महुरिगरा ॥३२२॥ सो वि हु कुमरो वच्छ सिसुसुयजुयकलियसीलमइकिलो । अमिरसऽवहिरयिहियओ अक्खंडियपयपयाणेहिं ॥३२४॥ गच्छंतो संपत्तो कोडीसरविणयसयसमाइन्ने । संदणपुरिम्म वेलाउलम्म धण-कणयपउरिम्म ॥३२५॥ तत्थ य परिचयविरहाओ किमवि गेहाइयं अयाणंतो । पविसइ पाडल्याभिहमालायारस्स गेहिम्म ॥३२६॥ सो उण पाडलओ पयइमह्ओ दुर्श्यिए दयालू य । सगुणिपओ पसंतो परोवयारेकरिको य ॥३२०॥ भिणयं च तेण विद्वसु मह गेहे होइ कम्मवसगाणं । विसमो दसाविभागो जियाण को विम्हओ भद्द ! ? ॥३२०॥

जओ---

चंदस्स स्त्रओं न हु तारयाण रिद्धी वि तस्स न हु ताण । गरुयाण चडण-पडणं इयरा पुण निच्चपिडय ति ॥३२९॥ चिट्ठंति तत्थ मणयं सुहेण परमाऽऽसि दिवणजायं जं । आभरणाई कालेण भिक्सयं तो विसन्नाइं ॥३३०॥ पाडलएणं भिणयं ववसायविवज्जियाण किं दइवो । कत्तो मुहिन्म पाडह ? ता किं पि करेह ववसायं ॥३३१॥ कुमरेणुत्तं भो भद्द ! भणसु जं किंचि किच्चमन्हाणं । तेणावि भणियमुच्चिणह मज्भ मलएगदेसाओ ॥३३२॥ पुष्फाणि कुणह विक्कयमेवं निव्वहह निव्वयप्पेण । जुत्तमिमं ति कुमारो कुणइ तयं चितिज्जणिममं ॥३३३॥ जह जह वाएइ विही विसरिसभंगेहि निट् दुरं पडहं । धीरा पसन्नवयणा नच्चंति तहा तहा चेव ॥३३४॥

तप्पभिइ कलाकुसलत्त्रणेण कुमरो विचित्तमालाओ । गुंधइ सीलमई वि हु ताओ विक्किणइ रायपहे ॥३३५॥ परमेसा रूववई पर्यर्ड्ए पसंतवम्महवियारा । कुणइ जणाण वियारे वस्थाऽलंकाररहिया वि ॥३३६॥ भणियं च—

> मुद्धाण नाम हिययाई हरंति हंत !. नेवच्छकम्मगुणणेण नियंबिणीओ । छेया पूर्णो पयइ चंगिमरं जिल्ला, दक्खारसो न महरिजाइ सक्कराए ॥३३७॥ अह अन्नया य दीवंतराओ पत्तेण पोयवणिएण । दिट्टा य देहिलेणं तओ य सा मयणवसगेणं ॥३३८॥ भणिया तह पुष्फाणं विच्छित्ति का वि सुंदरि ! अपूब्वा । ता मह इमाणि सव्वाणि सुयणु ! मोल्लेण देयाणि ॥३३१॥ अन्नतथ न गंतव्त्रं कतथइ सो देइ समिहयं दव्तं । सा वि ह धणलोभेणं पइदियहं देइ तस्सेव ॥३४०॥ अह अन्नया य भणिया सीलमई तेण पावकम्मेण । मयणाउरेण सीलम्मि निचला हरिउकामेण ३४१॥ जइ एहि जाणवत्ते मह पासे तो बहुण पुष्फाण । सिग्धं पि विक्कओ होइ सा वि तत्थेव संपत्ता ॥३४२॥ तीए सुद्धसहावाए जाणवत्ते मुणालवेल्लहला । पक्खिता बाहल्या पुष्फाण समप्पणनिभित्तं ॥३४३॥ तो घेतुं पावेणं चडाविया तेण जाणवत्तम्म । संवरिया नंगरया समुन्भिओ झत्ति सेयवडो ॥३४४॥ चालेऊणमवल्लाइं पेल्लियं पाणियम्मि तं वहणं । आयलायश्चियचावमुक्ककंडम्गवेगेण ॥३४५॥ पत्तं पभ्यजोयणपमाणमाणिम्म जलहिमज्झिम्म । एत्तो वि गिहे कुमरो पियाए मगां पलोएइ ॥३४६॥ जाव न पत्ता ताहे गवेसिया तेण तत्थ सव्वत्थ । अनियंतेणं कहिओ मालायारस्स वृत्तंतो ॥३४७॥ तेण वि चउक्क-चचरठाणेसु गवेसिया पयत्तेण । तत्तो य नयरबाहिं निरूविया जाव न हु दिट्टा ॥३४८॥ ताहे पाडलएणं भणिओ कुमरो नईए परकुले । भद्द ! गवेसस्य गंतुं कइया वि हु होइ तत्थेव ॥३४९॥ ते वि हु जणणीविरहे पिउपासं पुत्तया न मुंचंति । तो तेहिं सिहुओ चिय गवेसणत्थं नईए गओ ॥३५०॥ संठाविज्ञणमेगं बीयं नेउं नईए परकुले । जावाऽऽगच्छइ पढमाणयणत्थं ताव असहवसा ॥३५१॥ सहस चिय नइनीरं विद्धि पत्तं तओ अवसपाओ । पययूरेण नईए कुमरो वोढ़ं समाढत्तो ॥३५२॥ भवियव्वयाए पत्तं किं पि ह कट्टाइयं नईमज्झे। तिनस्साए पत्ती केत्तियमेत्तिम भूभागे ॥३४३॥ उत्तरिक्रण तहाविहतरुपायं पाविउं समुवविद्रो । चिंतइ विसन्नहियओ विहिविलसियमप्पणो असुहं ॥३५४॥ पेक्छस एगपए चिय मह विहिणो वामया हयासस्स । जं चिंतिउं न सका न यावि सहिउं न वा कहिउं ॥३५५॥

भणियं च--

चिंतिज्ञह जं न मणे जुत्तिवियारेण जुज्जह न जं च । तं पि हयासो एसो सुहमसुहं वा विही कुणइ ॥३४६॥

तहा—

स्वणदंसियसुरसिरिवित्थराइं स्वणसुन्नरन्नसिरसाइं। एयाइं ताइं किम्मिदयालिणो जीव! लिलयाइं ॥२५०॥ जणय-जणणीविओगो पियाए विरहो सुयाण विच्छोहो। भूयबिल व्व कुडुंबं दिसोदिसि घत्तियं विहिणा ॥२५०॥ न तहा जणणी-जणया न तहा मह भारिया तवइ हिययं। जह बाला वणमज्झे दुहावहा नद्धसल्लं व ॥३५९॥ ता किं करेमि संपइ ? कं वा सरणं जणं पवज्जामि ?। विसम-विसंदुलचेट्टिय ! हयविहि ! वच्चामि भण कत्थ ?॥३६०॥ अहवा गरुयाणं पि हु जायइ वसणं विहिम्मि विवरीए। किर किं चोज्जं अम्हारिसाण ? विउसा भणंति जओ ॥३६१॥

अलङ्कारः शङ्का करनरकपालं परिकरः, प्रशीर्णाङ्को भृङ्की वसु च वृष एको गतवयाः । अवस्थेयं स्थाणोरिप भवति यत्रामरगुरोर्विषो वक्रे मूर्ष्टिन स्थितवित वयं के पुनरमी ? ॥३६२॥ ता मह सत्थत्थविसारयस्स जुत्तं न सोइउं एवं । इय जा संठवइ मणं ता जं जायं तयं सुणह ॥३६२॥ सिरिजयवद्धणनयरस्स सामिओ कित्तिधम्मनरनाहो । सूलाइकयायंकेणसुवरओ केवलमपुत्तो ॥३६४॥ तत्तो तप्पयसमुचियसव्वृत्तमपुरिसरयणनाणत्थं । अहिवासियाणि मंतीहिं पंच दिव्वाणि विहिपुन्वं ॥३६४॥ हत्थी तुरओ चमरा कलसो छत्तं च ताणि पुरमज्झे । भिमउं चउक्क-चच्चर-तिगाइठाणेसु सन्वत्तो ॥३६६॥ अनियंताणि पुराओ बाहिँ पि विणिग्गयाणि पत्ताइं । जत्थऽच्छइ नरविक्कमकुमरो तरुणो तलम्मि ठिओ ॥३६६॥ पढमं चिय गिरिगरुयं थोरोरुकरं करिँ नियइ कुमरो । चिंतइ वणहत्थी को वि एस ता गुणउ जमभिमयं ॥३६७॥ एयं न ताव करिरायमागयं दुज्जयं पि दमइस्सं । सिक्खाविऊ वि जम्हा मह मरणं विरहियस्स वरं ॥३६८॥

जओ---

विरहाओ वरं मरणं विरहो दुमइ निरंतरं देहं । ता सेयं मरणं चिय जेण समप्पंति दक्खाइं ॥३६१॥ मरणिम्म निच्छियमई कुमरो तं जाव नियइ सम्मिममं । तो तं छीलायंतं जिभायंतं च सोममुहं ॥३७०॥ तम्मगोणं तुरयं छत्ताईयं च पासिउं कुमरो । चिंतइ मणिम्म कारणिमह किं पि न एस वणहत्थी ॥३७१॥ तिपयाहिणिय कुमारं गलगज्जियजलहिगहिरगज्जीए । उक्तिविज्ञण करेणं सर्वधमारोविओ कमरो ॥३७२॥ अहिणवजलहरसामलसमुचकरिरायसंठिओ कुमरो । सोहइ सिंहिकिसोरो व्य विश्वगिरिमत्थयाह्नढो ॥३७३॥ उक्खिविऊण करेणं निम्मलजलभरियपुत्रकलसेण । विरहिगतावियतण् अमयरसेणेव अहिसित्तो ॥३७५॥ हरहास-हारधवलं कुमरस्स सिरम्मि संठियं छत्तं । बिंबं व्व सोमयाए विजिएणं पेसियं सिसणा ॥३७५॥ सिस-कुंद-संखसेयं चामरज्युयलं सुसंगयं दलियं । जस-कित्तिपुंजज्युयलं व्य सहइ पासेसु कुमरस्स ॥३७६॥ तिपयाहिणिय तुरंगो समुचरोमंचकंचुइयगत्तो । हिणहिणइ भणइ पिट्टम्मि चडसु मह विवपए व्व तुमं ॥३७७॥ मंचाइमंचकलिए नयरम्मि पवेसिओ विभूईए । वरवत्थरइयउल्लोयरुइरविच्छित्तरमणीए ॥३७८॥ विरइयवंदणमाला-मणहरतोरणविराइयद्वारे । रायभवणम्मि पविसइ क्यकोउयमंगलपवित्ते ॥३७९॥ विलिसरवारविलासिणिविरइयमोत्तियचउक्ककमणीए । सीहासणे निसीयइ सुपसत्थमुहुत्तसमयम्मि ॥३८०॥ तो समकालपवज्जिरनाणाविहतूरबिहिरियदियंतं । पुणरिव महायणेणं विहिओ रज्जाहिसेओ से ॥३८१॥ महरिहवत्थालंकाररुइरनिस्सेसविग्गहावयवो । पणओ असेससामंत-मंति-नायरयनियरेण ॥३८२॥ पणया पच्चंतिनवा सब्वे वि हु तप्पयावगुणवसओ । अणुकूलकम्मकलिओ पुणरिव सो संपया वरिओ ॥३८३॥ नवरं न कि पि लगाइ चित्ते से पुत्त-पिययमाचिरहे । सल्लंति ताणि हियए खणे खणे नद्धसल्लं व ॥३८४॥

जओ

इओ य--

भुज्जउ जं वा तं वा परिहिज्जउ सुन्दरं व मलिणं वा । इद्देण जत्थ जोगो तं चिय रज्जं किमवरेण ? ॥३८४॥

जिणसमयभिणयविहिणा वियाणियासेससमयसन्भावो । छत्तीससूरिगुणरयणरोहणो रुद्धमणपसरो ॥३८६॥ स्वंतीनिवासगेहं मह्वगुणविजियदुजयमाणभडो । अज्ञवनिज्ञियमाओ मुत्तीवलविजियलोहखलो ॥३८७॥ तवतेयिदत्ततणुओ संजमसंजिमयकरणहयपसरो । सच्चवसीकयभुवणो सोयसमुज्जलसमायारो ॥३८८॥ आर्किचलविभूसियदेहो बंभवयगुणपवित्ततणू । सुविसुद्धधम्मद्सभेयरयणसमलंकियसरीरो ॥३८९॥ दंसणमेत्तेण वि भवियनिवहनिम्महियचित्तसंतावो । परमालवणसुहारसपवाहनिव्ववियजणहियओ ॥३९०॥ विहरंतो संपत्तो समंतभद्दाभिहाणमुणिवसभो । जयवद्धणपुरपरिसरबिहरुज्ञाणे समवसरिओ ॥३६१॥ सोऊण तयागमणं भत्तिभरुल्लिसयबहलरोमंचा । के वि हु वंदणविष्ठयाए निग्गया सूरिपायाणं ॥३६२॥ के वि हु कोउयवसओ के वि हु पत्ता पराणुवत्तीए । संसयवोच्छेयत्थं च पत्थिया तत्थ के वि नरा ॥३९३॥ राया वि मुणियमुणिनाहवहयरो रह्य[विमल]नेवच्छो । पियपुत्त-पियानुत्तंतुच्छण्यः समणुपत्तो ॥३९४॥ सव्वेसुं पि जहारिहमुवविद्देसुं विसिद्धलोएसुं । मुणिनाहो नवनीरयगिज्ययगंभीरवाणीए ॥३९५॥ पारद्धो धम्मकहं कहिउं कारुलपुत्वमणभवणो । भवियजणबोहणतथं सत्थत्थविसारओ भयवं ॥३९६॥

तं जहा---

स्नणदिद्वनद्विहवे स्नणपरियद्वंतिविविहसुह-दुक्खे । स्नणसंजोय-विओए नित्थ सुहं कि पि संसारे ।।३९७।।

जओ---

जीयं जोव्वणिमह्री पियसंजोगा य अस्थिरं सव्वं । खणदिद्वनहरूवं नहम्मि गंधव्वनयरं व ॥३९८॥

तथाहि---

खरपवणपणुत्रकुसम्मलम्मजलबिंदुसच्छहं जीयं । तरणिकरतवियतरुखुडियकुसुमसरिसं च तारुत्रं ॥३९९॥ सुररायचावलयसच्छहाओ लच्छीओ चलसरूवाओ । विज्जूलयविलसियसमा पियसंजोगा य जीवाणं ।।४००।। तम्हा सुर-नर-सिवसोक्सकारए सासए जिणपणीए । परमत्थबंधवे कुणह उज्जमं सुद्धधम्मम्मि ॥४०१॥ इय मुणिवइवयणाओ विणिग्गयं धम्मरयणमभिमुणिउं । संवेयभावियमणा जाया सब्वे वि भवियजणा ॥४०२॥ राया वि हु मुणिवइणो नाणाइसयं वियाणिउं तइया । पत्थ्यमत्थं पुच्छिउकामो कामं भणइ एवं ।।४०३।। भयवं ! तुडमे नाणेण नित्थ तं जं न याणह जयन्मि । ता कहह कया होही मह पुत्त-पियाहि संजोगो ? ।।४०४॥ भयवं पि भणइ नरनाह ! धम्ममेयं सया कुणंतस्स । सन्वं पि घडइ जीवस्स वंछियं वत्थुजायं ति ॥४०५॥ भयवमसमाहिजोगे धम्मो वि हु तीरए न काउं जे । भवयाणिमव न अम्हं विवेयवियलाण मणथेज्जं ॥४०६॥ जइ एवं तह वि तुमं निचलचित्तो चरित्तवंताणं । मुणिपुंगवाण सह पञ्जुवासणं कुणस भणियं च ॥४०७॥ सेवा वि हु दुरुह चिय महाणुभावाण पावनिद्दरुणी । छायं पि कप्पतरुणो पुन्नविहुणा न पावंति ॥४०८॥ सो वि हु तह ति पडिवज्जिङ्ग साहूण कुण्ड पयसेवं । गुणपक्सवायभावा अलंकिओ पउरपून्नेण ॥४०९॥ एतो य नईतीरे ते कुमरे नियइ गोउलियपुरिसो । तम्मि पएसे कत्तो वि आगओ तेसि पुन्नेण ॥४१०॥ तो घेतं [जा]इ वणं. ते नरकुब्बर-जयंतकुमर व्व । अप्पेइ गोउलियमयहरस्स वज्जरियतव्वत्तो ॥४११॥ तेण वि य अपुत्ताए समिप्प्या पणइणीए नियगाए । सा वि हु पाल्ड अंगुडभव व्व परमन्नपाणेहिं ॥४१२॥ सो वि हु मणदइओ नरवइस्स कोसिन्नयाणि घेत्तूण । वच्चइ रायसमीवे अहऽन्नया ते वि सह पिउणा ॥४१३॥ राहाडिं काऊणं चलिया अम्हे वि आगमिस्सामो । नयरस्स दंसणत्थं पत्तो सो तेहिं समयं पि ॥४१४॥ जा नियइ निवो ते दो वि दारए अणिमसाए दिद्रीए । ता नायं जह एए मज्म सुया कहइ मह हिययं ॥४१५॥ पुट्टेण मयहरेणं तहेव कहियं निबंधओ सब्वं । तो काउं उच्छंगे नेहवसा भरियगलसरणी ॥४१६॥ किमवि परुत्रो राया गलंतनयणं सधोवियकवोलो । भणइ सुया एए ते मह मिलिया गुरुपसाएणं ॥४१७॥ बीयम्मि दिणे गुरुणो कहिओ सब्वो वि पुत्तवुत्तंतो । केत्तियमेत्तं भो भद्द ! साहुसेवाए फलमेयं ॥४१८॥ अज्ज वि होही तुह पिययमाए जोगो वि थेवदिवसेहिं । अहरीकयकप्पदुदुममाहप्पा जेण मुणिसेवा ॥४१६॥

तहा हि-

हरइ रुयं दल्ड दुहं जणइ समाहिं समीहियं कुणइ । अवणेइ आवयाओ मुणिसेवा कामघेणु व्व ॥४२०॥ एवं राया संजायपच्चओ कुणइ साहुपयसेवं । पाल्ड रज्जं निव्वुयहियओ अइगमइ दियहाणि ४२१॥ सा वि हु सीलमई देहिलेण जलहिम्म दढमणज्जेण । नाउं हरिज्जमाणं अप्पाणं निवडिया वहणे ॥४२२॥ मुच्छानिमीलियच्छी विहिया सिसिरोवयारओ सत्था । अइदुसहिवरहदुहभारभारिया पलविउं लग्गा ॥४२३॥ हा जलहिदेवयाओ ! हा पवहणदेवयाओ ! हा सुयणा ! । इह अत्थि कोइ जो मं रक्सइ पावेण हीरंतं ॥४२४॥ हा ताय ! दुहियवच्छल ! हा ससुर ! सिणेहसार ! हा दइय ! । मह पाणिप्य ! तायसु हीरंतिं सरणरिहयं मं॥४२५॥ तं पेच्छिज्य सहस ति विहियकरसंपुडो वहणसामी । भणइ सविणयं सुंदिर ! मा रोयसु सुणसु विन्नित्तं ॥४२६॥ वीसत्था होसु खणं अवधारसु मज्क वयणपरमत्थं । अहमेव ताय तुह सुयणु ! किंकरो पिसय पसयच्छि ! ॥४२०॥ भवसु मह विउलगिहविभवसामिणी वहसु गेहिणीसहं । चयसु विसायं संठवसु अप्पयं मणसमाहीए ॥४२८॥ निव्ववसु सुयणु ! मं मयणदहणतिवयं ससंगमजलेण । इय विन्नित्तं मह कुणसु करिय करुणं कुरंगच्छि ! ॥४२६॥ तं सोउं कोवारत्तनयणुभडभिउडिभीसणनिडाला । फुरियाहरुदृपक्खिल्यवयणपरिसन्नमुहकमला ॥४३०॥

अवसर दिद्विपहाओ निक्किव ! निब्भग्गसेहर ! निहीण ! । निद्धम्म ! नराहम ! निब्बिवेय ! निप्फुट्ट ! निह्मञ्ज ! ॥४३१॥ मा भणसु पुणो एवं मा निवडसु नरयअंधकुवस्मि । निव्विन्नाण ! न याणसि अप्पस्स परस्स य विसेसं ॥४३२॥ एवं तीए निब्भच्छिओ दढं मोणमिस्सिओ विणओ । लोभाभिहयं च सयं जीवमुवलद्धुमारद्धा ॥४३३॥ हा जीव! तया लोमेण विनिष्ठओ मुणिस नेय कवडिममं। जं मह कज्जत्थिममो समिहयमत्थं पयच्छंतो ॥४३४॥ वाहियइ अहव झुट्टेण लोभिओ लोयजंपियं जायं । तिममं सच्चं संपइ जइ मह सीलस्स माहप्पं ॥४३५॥ अश्थि तओ देवो वा असुरो वा किन्नरो व जक्लो वा । सन्नेज्झं कुणउ जओ गरुया दुहियम्मि कारुणिया ॥४३६॥ इय सावियम्मि सीरुप्पमावओ जलहिदैवया ख़ुहिया । पिक्सवइ महावत्ते वहणं क्यजलयवहलया ॥४३७॥ वायाविद्धं परिभमइ पवहणं जाव ता नहयरुम्मि । सहस त्ति जंपियं जलहिदेवयाए सरोसिममं ॥४३८॥ हं हो अणज्ज ! निष्मुज्ज ! दुट्ट ! पाविट्ट ! चत्तमज्जाय ! सीलमइं सीलमइं महासइं एवमहिखिवसि ॥४३९॥ संपद्द जह भइणिसमं पिच्छिस परिपालिउं पयत्तेण । अप्पिस पर्शो ता तुज्झ जीवियं अन्नहा निश्य ॥४४०॥ तप्पभिइं भयभीओ भोयण-पाणाइएहिं भइणि व्व । पालंतो गंतव्वं संपत्तो वंछियं ठाणं ॥४४१॥ विणिवट्टिऊण भंडं विढवियद्विणो गिहं पइ नियत्तो । पडिकूलपवणवसओ पणोल्लियं पवहणं पत्तं ॥४४२॥ जयवद्भणिम नयरे विणिओ घेत्ण पाहुडं पवरं । वच्चइ निवस्स पासे तेणावि सगोरवं दिहो ॥४४३॥ दीवंतरवत्ताकहणवावडाणं परोप्परं महई । वेला लम्णा जाव य वोलीणो जामिणीपहरो ॥४४४॥ ता विन्नत्तो राया बहुदव्वं देव ! पवहणं मज्झ । ता मुयह देव ! पुणरवि समागमिरसं पहायम्मि ॥४४५॥ भवियव्वयानिओगेण भूवई भणइ भद्द ! भवओ हं । पच्चइयनियनरेहिं रक्खाविस्सामि तं वहणं ॥४४६॥ भवया उण मह पासे वसियव्वं अज्ञ मन्निए विणणा । नरवङ्णा पेसविया पहाणपुरिसा पवहणिम ॥४४०॥ अणुकूलकम्मवसओ कुमारकयकोउया जलहिवहणे । जणयं विणएणं विन्नवंति सप्पणयमम्हाणं ॥४४८॥ पवहणमदिद्रपुञ्चं ता तहंसणकए तहिं ताय ! । वचामो जइ मन्नसि तो रन्ना पेसिया तत्थ ॥४४९॥ रयणीए सहं सत्ता तत्थेव य पवहणिम सेजाए । जाए पांच्छमपहरे पडिबुद्धो भणइ लहुभाया ॥४५०॥ भाय ! मह कुसुमसेहर ! कहाणयं किं पि कहसु कमणीयं । वचइ सुहेण रयणी जेणेसा तं सुणंतस्स ॥४५१॥ जेट्रेण भणियमेयं महंतमच्छेरयावहमपुव्वं । अम्हाणमेव चरियं कहाणयं सुण किमवरेण ॥४५२॥ लहुएणं संलत्तं तयं पि मह कहसु अवहिओ अहयं । अत्थि इह संदणपुरं वेलाउलसन्नियं वच्छ ! ॥४५३ तत्थ इमो मह जणओ पिउणा अवमाणिओ सह पियाए । देसाओ आगंतुं मालायारस्स गेहम्मि ॥४५४॥ गुंथइ पुष्फाणि सयं भज्जा विक्रिणइ रायमग्गम्मि । खत्तियकुळुब्भवा वि हु अहो ! हु विहिविलसियमपुर्व्व ॥४५५॥ न हु एत्तिएण तुट्टो बच्छ ! इमो हयविही जमम्हाणं । केणावि हु अवहरिया माया वि हु जीवियब्भहिया ॥४५६॥ तीए गवेसणत्थं अम्ह पिया निमाओ नईतीरे । नरविक्कमो कुमारो अम्हे मोत्तुं नईकूले ॥४५७॥ बूढो नईपवाहेण पुत्रजोएण नरवई जाओ । अम्हे वि हु संपत्ता कह वि हु गोउलियपुरिसेण ॥४४८॥ तेणावि वच्छ ! अम्हे समप्पिया मयहरस्स तस्स गिहे । विद्धि पत्ता पुन्नेण जोइया जणयपायाणं ॥४५९॥ संपइ दुक्खत्ताणं जइ माया मिलइ कह वि पुत्रवसा । देव-गुरूणं पायप्पसायओ ता भवे लट्टं ॥४६०॥ गुणलयणियाए मज्झे सयणीयगयाए अवहियमणाए । सीलमईए सञ्चं निसामियं निययचरियमिमं ॥४६१॥ तत्तो नेहपरव्वसहियया सव्वंगजायरोमंचा । सुरहि व्व निययवच्छगदंसणनिग्गयथणयदुद्धा ॥४६२॥ जामि बर्लि तुम्ह मुहस्स होमि ओयारणं नियसुयाणं । इय जंपंती तुट्टंतकंचुया निग्गया बाहिं ॥४६३ एसा अरुक्खणा हं तुम्हाणं दुक्खदाइया माया । ता एह एह चिरविरहियाऽहमारुहह उच्छंगे ।।४६४।। इय उच्छंगो काऊण मुक्कपोकाए तीए तह रुन्नं। कुमरेहिं समं वहणे रुयाविओ जह जणो सब्बो ॥४६४॥ संठावियाणि निवपरियणेण संजायपरमतोसेण । आणंदरोदणेण वि पज्जत्तं देवि ! बहुएणं ॥४६६॥

सिग्धं केण वि गंतुं निवेइओ एस वइयरो रहो । हिसाऊरियहियओ सो वि हु अंगे अमायंतो ॥ १६७॥ देवीपवेसणकए नयरिम मह्सवं समाइसइ । वयणाणंतरिनव्विचियिम अह तिम्म निवमगो ॥ १६०॥ मंगलगीयरवेणं अवलोयंती समगगपुरसोहं । पविसइ पेच्छिज्जंती नर-नारिमहस्सवंद्रेणं ॥ १६६॥ वीइज्जंती सियचामरेहिं कणयप्पहाकरेणुगया । विज्जु व्व विगयंती बलायजुयजलयमालाए ॥ १५००॥ पविसइ निरंदभवणे विद्धाजणविहियमंगलपवित्ते । नारीहिं सलहियगुणा आसीसामुहल्लवयणाहिं ॥ १५०१॥ रायाई पुरलोओ मिलिओ सव्वो वि तिम्म समयिम । नच्चइ गायइ पहसइ हरिसियहियओ तयागमणे ॥ १५०२॥ रायाइमाणु साणं तेसि मिलियाण निरुवमं सोक्सं । जं जायं तं तीरइ किहं उं नऽन्नस्स केणावि ॥ १५०३॥ अभयप्पयाणपुव्वं किहओ देवीए वइयरो विणणो । निव्विसओ आणत्तो सो वि हु रन्ना ससव्वस्सो ॥ १५०६॥ तप्पिमइ रज्जसोक्सं विसयसहं मन्नए मणे राया । जं हिययनिव्वुईए विउसा मन्नंति परमसहं ॥ १५०६॥ विवयाए निरुव्विगो विह्वं पत्तो न गव्वमु व्वहइ । लच्छीए न छिल्जाइ अहो ! हु गरुयाण पुरिसवयं ॥ १५०६॥ देइ अणवरयदाणं पयडइ भित्तं पि सीलवंताणं । रक्सइ तवोवणाइं सया सहावेण सुहमावो ॥ १५००॥ चउरंगबलसिद्धो पिडह्यसत्तु विणिग्गयपयावो । ससहरकरधवल्यसो जाओ नरविक्कमनिरेदो ॥ १५०८॥ एवं सो गुरुपयपज्जुवासणाजायवंछियपयस्थो । संपत्तसावयवओ पत्तो माहिदकप्पिम ॥ १४०९॥

#### ॥ नरविक्रमास्यानकं समाप्तम् ॥१०७॥

जह एसो सप्पुरिसो संपइ-विवयासु तुल्लमणवित्ती ।
एयासु तहऽन्नेण वि हरिस-विसाओ न कायव्वो ॥१॥
औद्धत्यदोषरिहता विभवे भवन्ति, दैन्यादपेतमनसो व्यसनेऽपि सन्तः ।
पुण्याशयाः स्तिमितनीरिधनीरकल्पाः, सर्वत्र सम्पदि विपद्यपि तुल्यचित्ताः ॥२॥
॥ इति श्रीमदाम्रदेवस्रिविर्चतवृत्तावास्यानकमणिकोशे सम्पद्-विपदोः
सत्पुरुषतुल्यताप्रतिपादकः षद्त्रिंशत्तमोऽधिकारः समाप्तः ॥३६॥



# [ ३७. दैवनिवारणाऽशक्यताधिकारः ]

पूर्वे सम्पद्मिपद्भवनं दैविवल्रिसितमित्यभिहितम् । एतच्च पुरुषकारपरैरपि निवारियतुं न शक्यते। अतो तदिभिधातुकाम आह—

## पुरिसकारपरेहिं वि विहिपरिणामो खलिञ्जए नेय । दियसुय-कुक्कुड-जायव-मित्ताणंदा य दिट्टंता ॥४६॥

व्यास्या—'पुरुषकारपरेरिप' उद्यमवद्भिरिप 'विधिपरिणामः' दैविवलसितं 'स्वल्यते' निवार्यते 'नेय' ति नव । दृष्टान्ता-नाह—द्विजसुतश्च—वराहिमिहिरब्राह्मणपुत्रः कुक्कुटश्च—पिक्षविशेषः यादवाश्च—द्वारकावतीलोकाः मित्रानन्दश्च—श्रेष्ठिसुतः ते तथोक्ताः 'दृष्टान्ताः' उदाहरणनीति गाथाक्षरार्थः ॥ भावार्थस्त्वास्त्यानकगम्यः । तानि चामूनि ।

## तत्रापि तावत् क्रमप्राप्तं द्विजसुताख्यानकमाख्यायते । तच्चेदम्-

अत्थि समस्थसमीहियसंपाडणसंपयं थिमियवासं । निम्मलजसगुणभवणं पाडलिपुत्तं पवरनयरं ॥१॥ तत्थऽत्थि दरियरिउकरडिकेसरी पणयसयलसामंतो पुव्वपुहर्इसपालियपयपालणपञ्चलो राया ॥२॥ नामेणं जियसत् जियरंभाविब्भमा महादेवी । नियरायपट्टपयवीपइट्टिया धारिणी नाम ॥३॥ नियमइविभवविणिज्जियसरमंती समइनामओ मंती । रन्नो सयले कज्जे रज्जधुराधरणधोरेयो ॥४॥ अवरो वि अत्थि रत्नो पुरोहिओ रायसम्मओ सययं । छक्कम्मरओ चउदसविज्ञाठाणाण पारगओ ॥५॥ नामेण विन्हिमत्तो सोमा नामेण भारिया तस्स । माहणकुलसंभूया पइव्वया पयइसोमा य ॥६॥ तत्तो य नियकलागयसकम्मकरणुज्जयाण नीईए । कालक्रमेण जाया ताणं दो चेव सयरयणा ॥७॥ उव्युद्धवेयवसहाभारो अन्नाणतिमिरनिद्दल्लो । पदमो पत्तपद्दशे वराहमिहिरो जहत्थऽक्लो ॥८॥ बीओ य सयलकल्लाणकारगत्तेण भन्वलोयस्स । पुरपरिघदीहबाहु त्ति भहबाहू समक्खाओ ॥१॥ दोन्नि वि रुक्खणकुसरा दोन्नि वि साहित्तजरुहिपारगया । दोन्नि वि पमाणपुडुया दोन्नि वि परिमुणियगणियमया ॥१०॥ अनेस वि बंभन्नयसत्येस विणिच्छियत्थपरमत्था । जाया चउण्ह वेयाण पारया धारया यावि ॥११॥ अह रमणीमणमोहणभूयं तारुत्रयं च जा पत्ता । लोइय-वेइय-समइय-ववहारवियक्खणा जाया ॥१२॥ तो कालसमयविउणा पिरणा काराविओ करम्महणं । जेट्टो विसिद्धनक्खत्ततिहिसुहत्ते विभूईए ॥१३॥ नामेणं सावित्ती जाया जाया वराहमिहिरस्स । बंभस्स व वेयविसारयस्स च उराणणस्स सई ॥१४॥ भाया वि तस्स सारीर-माणसाणेयदक्खसंतत्तं । किल्डिक्ण जीवलोयं परमाणंदं च मुत्तिसहं ॥१५॥ मुणिय तहाविहथेराणमंतिए जायगरुयसंवेगो । पव्वइओ परिचइऊण गेहवासं विवेयवसा ॥१६॥ अन्भसियद्विहसिक्सो विन्नायजहुत्तसमयपरमत्थो । चउदसपुर्व्वी जाओ कवितिलओ कित्तिकुलभवणं ॥१७॥ पंचमहन्वयधुरघरणपञ्चलो सगुरुपत्तसूरिपओ । विहरइ पुहर्वि छत्तोससुरिगणसंपयासहिओ ॥१८॥ नवरं वराहमिहिरो तस्यवरिं गरुयमच्छरं वहइ । मिच्छत्तमोहियमई धन्मन्मि अनायपरमत्थो ॥१६॥ भणइ य पारुणयाओं किं न बिरालीए भक्तिओं सक्तें। पाव ! जमेवं ववसंतएण रुज्जाविया रहेए ॥२०॥ नामाइ घडाईणं निरत्थयत्तं पञ्जोयणाभावा । मन्नइ भावघडं चिय विसिद्रकज्जप्पसाहणञ्जो ॥२१॥ सो उण सूरी समसिरिसमस्सिओ थिमियनीरनाहनिभो । अहह ! महंतं पुरिसाणमंतरं दीसइ जयम्म ॥२२॥ अह उवरयम्मि जणए वराहमिहिरो पुरोहियपयम्मि । महईए विभूईए पइद्विओ रायपमुहेहिं ॥२३॥ तप्पभिइ पूर्यणिज्ञो संजाओ पउरमज्भयारिम्म । पायं पाहाणो वि हु पइट्टिओ लहइ माहप्पं ॥२४॥ विन्नाणे नाणिम्म य कलाकलावे य गणियमगगिम । सव्वत्थ वि पत्तर्हो विसेसओ जोइसत्थिम ॥२५॥ किंतु कुल-जाइमयओ दढमभिमाणी परं पराभवइ । अथिरसहावो अहवा अकलंकगुणा जए विरला ॥२६॥ नियवंसजाओ अवरेण कह वि जिप्पामि जइ सविज्ञाए । ता साहेमि पइन्नारूढो दुसहं चियाजलणं ॥२०॥ एवमसन्नयसुयनाणजणियगुरुगन्वपन्वयारूढो । उद्धरखंधो नयरे वराहमिहिरो परिच्ममइ ॥२८॥ अह अन्नया कयाई सावित्तीगन्भसंभवो पुत्तो । सन्वंगलक्खणधरो संजाओ सुहमुह्त्तम्म ॥२९॥ बद्धाविओ य दासीए रायअत्थाणसंठिओ विष्पो । नवरं हरिसट्टाणे वि सामवयणो दिओ जाओ ॥३०॥ जम्हा तं चिय लगां विणिच्छियं न उण आगमणकालो । परिगणिओ दासीए सुयजम्मुप्पत्तिरसिएणं ॥३१॥ निवपच्छिएण भणियं देव ! इमो एरिसम्मि लग्गम्मि । संजाओ मज्झ सुओ जह वड्रंतो अलक्खणओ ॥३२॥ देवरस य रज्जस्स य रद्रस्स य जाव नियकुलस्सावि । जायइ विणासहेक कुरम्गहदिद्विवायाओ ॥३३॥ रन्ना भणियं अह हो ! असंगयं कहस अत्थि जइ को वि । दोण्ह वि य खेमकरणत्त्रणेण परिरक्खणोवाओ ॥३४॥ सो आह बिन्नि रज्जंतराइं जइ जाइ लंघिऊण महिं ! ता दरियभरो एयस्स चेव निवडइ न संदेहो ॥३५॥ रायाऽऽह निम्चिणमिमं भणइ दिओ नीइमणुसरंतेहिं । कायव्यमवस्समिमं ति जंपिउं निगाओ विष्पो ॥३६॥ पश्चद्वयपुरिस-सुहधाइमाइयं पउणिकण सामर्गिंग । तद्विणजाओ पुत्तो पिउणा निस्सारिओ सिग्धं ॥३७॥ भणिओ सो परिवारो सोलसवासाणमेस पज्ञंते । मरिही ता तुब्भेहिं वलियव्वं किं वियप्पेणं ? ॥३८॥ अवगणिय सुयसिणेहं अवगणिय जणं पि निष्धिणं कम्मं । पुत्तस्स पिया ववसङ् अहो ! सकज्जस्स गरुयत्तं ॥३९॥

कइय वि दिणाणि परिदेविकण व्यवहरह निव्वओ जणओ । राया जणो वि अहवा दंसणसाराइं पेम्माइं ॥४०॥ सो वि हु परिवारजुओ दक्खिणदेसं गओ गरुयपुत्रो । दीसंतो सुहजणओ पचक्खो पुत्ररासि व्व ॥४१॥ जाओ य अद्रवरिसो लेहायरियस्स पायमूलभ्म । विणयजुओ पर्यर्डए पयत्तओ पढिउमाढतो ॥४२॥ चउदसविज्ञाठाणा चउरो वेया सहंग-निग्धंटा । अइरेण तेण नाया विसेसओ जोइस-निमित्तं ॥४३॥ लायन-रूव-जोव्वण-विज्ञा-विन्नाणपत्तमाहप्पो । पत्तपहाकरनामो गओ समिद्धि पसिद्धि च ॥४४॥ परदेस-निययदेसाण वन्नणं वढ ! कुणंति काउरिसा । परदेसो वि सदेसो सत्ताहिय-पुन्नवंताणं ॥४५॥ अह कइया वि हु जोइसबलेण नियजायगिन्म विन्नाए । विम्हइओ निययमणे अहो ! हु तायस्स अधिरत्तं ॥४६॥ जं सहरुमां पि असोहणं ति करिन्जण चावरुवरुणं । अन्नाणवसेण कहं विदेसभागी अहं विहिओ ? ॥४७॥ अहवा महोवयारी मह ताओ देसदंसणे जम्हा । गुणपयरिसो महंतो संजाओ जेण भणियं च ॥४८॥ क्क विलासाः ? क्व पाण्डित्यं ? क्व बुद्धिः ? क्व विदम्धता ? । क्व देशभाषाविज्ञानं ? क्व देशाचारचारुता ॥४१॥ यावद्धृतसमाकीर्णो नानावृत्तान्तसङ्कला । नानेकशः परिभ्रान्ता पुरुषेण वसुन्धरा ॥५०॥ एवं कए वि गुरुणो कुलप्पसूयाण गोरवट्टाणं । ता कइया वि हु तेसिं संतोसमहं करिस्सामि ॥५१॥ एत्थंतरम्मि पच्छिमवयम्मि विष्पस्स वद्दमाणस्स । पाडलिपुत्ते पुत्तो पुणरवि अवरो समुप्पण्णो ॥५२॥ रायाएसेण तओ मणयं पिउणा पहिद्वचित्तेण । महईए विभूईए वद्धावणयं समाढत्तं ॥५३॥ रायाई पउरजणो पायं पत्तो पुरोहियगिहम्म । अक्खयपत्तविहत्थो सुयजम्ममहसवे सन्वो ॥५४॥ तत्थेव विहरमाणा समागया भद्दबाहुणो गुरुँणो । नवरं निस्संगत्ता विप्पस्स गिहं न ते पत्ता ॥४५॥ मच्छरवसेण पुणरवि तमेव खुणं मण्मि धरिऊणं । लोग-ववहारबज्झ त्ति निंदई लोयमज्झम्मि ॥५६॥ सुरी सुओवओगं काउं तहियं तहाकए कमिव । पासिय गुणं महंतं जाणावइ सत्तमदिणिम ॥५७॥ एकाए वाराए पडिबोहत्थं समागमिस्सामो । सोम ! जमम्हे सज्झायवावडा निचमक्खणिया ॥५८॥ तम्मि दिणे उण सुयमरणसंभवे तुज्भ सोयतत्तस्स । धम्मोवएसनीरेण निव्वृहं भद्द ! काहामो ॥४९॥ तं वयणं सोऊणं घयसित्तो पावओ व्व पज्जलिओ । पिडहयममंगलिममं तह चेव य मत्थए पडउ ॥६०॥ जइ पुण जाणिस सेवडय ! कि पि ता मरणकारणं कहसु । मज्जारीए पासाओ भद्द ! मरणं तुह सुयस्स ॥६१॥ एसो मिच्छावाइ ति होउ निच्छिड्ड-निबिडकट्टेहिं। घडिए कट्टहरमिंम खित्तो पुत्तो सजणणीओ ॥६२॥ दारम्मि निबिडलउडयहत्था दो दो पयंडपाहरिया । धाराविया बिरालीरक्खणनिउणेण विष्पेण ॥६३॥ तो जाव सत्तमदिणे परिचारीए पमायवसगाए । मुका भुयग्गला अवणिज्ज्य सेज्जासमीवन्मि ॥६४॥ जणणीउच्छंगगयस्स तत्थ थिमियं थणं पियंतस्स । पिडया मम्मपएसे सुयस्स भिवयन्वयावसञ्जो ॥६५॥ मम्मप्पहारविवसो पत्तो सो तक्खणेण पंचत्तं । नाऊण निरुच्छासं धस त्ति धरणि गया जणणी ॥६६॥ मुद्रा मुद्र ति हया हय ति धाहावियं सद्वन्लाए । किं किं एयं ? ति पयंपिरेण रुन्नं दिएण चिरं ॥६७॥ हा हा हयविहि ! पच्छिमवयम्मि दाउँण पुत्तरयणनिर्हि । पुत्ररहियस्स निद्दय ! नित्तुद्धारो कओ मज्झ ॥६८॥ रायाई पउरजणो जाओ सुयसंभवस्मि जह सुहिओ । तह तम्मरणस्मि दुही धिरत्थु संसारियसुहस्स ॥६९॥ किं बहुणा मोहनराहिवस्स आणाए सोयचरडेण । जह कहिउं पि न तीरइ तह तत्थ वियंभियं बहुहा ॥७०॥ गुरुणो वि तत्थ सिरिभद्दबाहुणो मुणियसमयसारत्था । संपत्ता रायाईहिं पूड्या सुहनिसन्ना य ॥७१॥ संभातिओ य भो भद्द ! भवसरूवं वियाणमाणो वि । खणभंगुरिन्म लोए कीस मुहा सोयिस सुयं तं ? ॥७२॥

जओ—

होहिंति केइ विहडंति केइ कालेण केइ वोलीणा । हे हियय ! केत्तियाणं सयणाण कए विसूरिहिस ? ॥७३॥

१. पहुणो रं०।

#### अवरं च---

पिइ-माइ-पमुहसयणत्तणेण जीवा अणंतवाराओ । सन्वे वि य संजाया जीवस्स उ एगमेगस्स ॥७४॥ इय भयबद्दवयणेहिं सवणामयरसपवाहमहुरेहिं । भवियायणद्दएहिं सोयसमुच्छेयछेएहिं ॥७५॥ आसंघयवसएणं सहोयरेणं दढं समणुसद्वे । सो तारिसो वि दुद्दो धम्माभिमुहो दिओ जाओ ॥७६॥

#### भणियं च--

आगमलंभे वयपरिणईए भंगे य धण-विलासाणं । ईसिअसमंजसाण वि द्विययाइं वहंति परिणामं ॥७७॥ भणियं च तेण भयवं ! तह वयणं मरणनिच्छयकरं जं । तं परिभाविज्ञंतं सच्चमसच्चं च पडिहाइ ॥७८॥ गुरुणा भणियं कहमिव ? तेणुत्तं सत्तमिम दिवसिम्म । जायं स्रयस्स मरणं न उण बिरालीसयासाओ ॥७९॥ जइ एवं तो कत्तो ? सो आह भुयम्गलापहाराओ । सा केरिस ? ति गहिङ्गा जोइयं जाव तीए मुहं ॥८०॥ ताव वणापिडिबिंबं दिहं निकृष्टियं बिरालीए । दंसिञ्जइ जस्स तओ जंपइ एसा बिरालि ति ॥८१॥ मिच्छत्तावगमाओ तप्पभिई जिणमयप्पसिद्धाणं । नामाईवत्थुणं विप्पमणे पच्चओ जाओ ॥ ८२॥ तयणु मणागमसोओ जाओ एसो गुरूवएसाओ । दुण्ह वि सुयाणे मरणं हिययम्मि खुडुकए नवरं ॥८३॥ एत्थंतरम्मि देसंतराओ सो पुन्ववन्निओ पुत्तो । महईए विभूईए समागओ बाहिरुज्जाणे ॥८४॥ जाणावियं च नयरे जहित्थ जोइस-निमित्तसत्थविऊ । अवितहवयणो चिट्ठइ राया तहयं पयंसेह ॥ ५५॥ पयईए सोममुत्ती उज्जलनेवच्छभसियसरीरो । पडिपन्नसयलविन्नाणभावओ थिमियजलिह व्व ॥८६॥ पत्तो रायद्वारे पडिहारनिवेइओ अणुलाओ । रन्नो सहं पविद्वो कयपडिवत्ती समुवविद्वो ॥८७॥ रत्रा पृष्टं कि भद्द ! अज्ज नियमेण दिवसमज्भान्मि । होही ? तेण वि भणियं मज्भान्हे बाहिरुजाणे ॥८८॥ पिंडही मच्छो पणयालपलपमाणो विणिच्छिओ एस । अवलोइयं च तत्तो रन्ना वि वराहिमिहिरमहं ॥८९॥ जंपियमिमिणा पिंडही नवरं पन्नासपलपमाणो सो । जइ एयमन्नहा तो निययपद्दना मह पमाणं ॥९०॥ कोउयवसेण नयराओ निग्गओ नरवई सपरिवारो । नंदणवणाभिहाणे संपत्तो बाहिरुज्जाणे ॥९१॥ मंडलमालिहिय तओ विष्पो सिंहासणे समासीणो । इयरेणं भणियिममो मंडलयाओ बहिं पिडही ॥ १२॥ उत्ताणतरलनयणो जाव निरायं नियइ नयरलोओ । ताव सुयभणियठाणे झडत्ति पडिओ नहाओ भूसो ॥९३॥ तत्तो वारंतस्स वि नरनाहसमित्रयस्स पउरस्स । अड्रवसङ्गो भट्टो झत्ति पयट्टो चियाभिमहं ॥१४॥ किंकायव्वविमुदं चियापवेसुज्जमं निसेहंतं । मरणम्मि निच्छियमई पत्थिवमिणमो भणइ भट्टो ॥६५॥ सुयसोयगिपिलत्तं विहलपइत्रं परेण परिभूयं । निव्ववउ देव ! दहणो जरजज्जरियं मह सरीरं ॥१६॥ एत्थंतरम्मि हा ताय ! ताय ! मा साहसं ति भणमाणो । मन्तुभरागयनयणं सुवारिसंसित्तधरणियलो ॥९७॥ एसो हं तह सन्तावकारओ ताय ! सरस पढमसओ । नियतायपायपंकेरुहेस पिंडें तह परुन्नो ॥९८॥ किं किं किमेयमेयं ? ति जंपिरो मन्नुपसरस्रियसरो । जह नयरजणो हाहारवेण रोयाविओ सन्वो ॥९१॥ ताय ! नहमच्छपडणं सामन्नेणं वियाणियं तुमए । नवरं न वाउधुणणं तस्सोसणयं चऽणाभोगा ॥१००॥ अन्नं च मए तुह निज्जियस्स किल केवल चिय सलाहा । अवणंतरम्मि वृच्चइ पयडिममं सत्थयारेहि ॥१०१॥ चाएण दरिहत्तं घाएहि य काण-कुंट-मंटत्तं । पुत्तेहि परिभवं जे गुणेहिं पावंति ते धन्ना ॥१०२॥ पश्चजीवियगुणवंतपुत्तलाभिम जं सुहं जायं । हारवियरयणलाभि व्व तीरए तं न कहिउं जे ॥१०३॥

#### उक्तं च---

चिरविरहियपियजणसंगमिम जायइ जणस्स जं सोक्खं । तं किहउं पि न तीरइ संकासं निरुवमसुहस्स ॥१०४॥ पहुपडह-संख-काहरुरवेण रन्ना गइंदमारूढो । तग्गुणवंदणसुहयं पवेसिओ जणयभवणिम्म ॥१०४॥ एत्थ य रुहुपुत्तो चिय दिट्टंतो पत्थुयत्थविसयिम । जेट्टसुयचरियकहणं पसंगओ चेव नायव्वं ॥१०६॥

पवणखुहियनीरं नीरनाहं धरंति, क्षारियमयपवाहं वारणं वारयंति । स्वरनस्वरकरालं केसिर्रं दारयंति, न उण बल्जुया वी दिव्वमेतं जयंति ॥१०७॥

#### ॥ द्विजसुतकथानकं समाप्तम् ॥१०८॥

## इदानीं कुक्कुटाख्यानकमारभ्यते । तच्चेदम्-

अस्ति शालीनसङ्खोकलोचनानन्ददायकः । गोधूम-यव-शाल्यादिसस्यशालीनसज्जनः ॥१॥
पृष्टगोवृन्दसम्मर्दशब्दितश्रुतिसौस्यकृत् । गोप-गोपीसमारन्धरासकश्रुतिसुन्दरः ॥२॥
दुर्भिक्ष-मारि-दौर्गत्य-परोपद्रववर्जितः । शालिप्रामाभिधः श्रीमान् सिन्नवेशो जनाकुलः ॥३॥
तत्रानेकगुणाधारैरुत्तमा-ऽधम-मध्यमैः । मानवैर्निर्मितावासैः सर्वदा सुस्थिते सित ॥॥॥
विज्ञातीयविशेषस्य सम्बन्धी कस्यचिद् वरः । विद्यते व्यक्तावयवो विहङ्गः कुक्कुटाह्यः ॥४॥
बह्वपत्य-सपत्नीक-स्वबन्धुस्नेहसङ्गतः । भक्ष्यार्थं विकिरन्नुचैश्चञ्चू-चरणकोटिभिः ॥६॥
गोमयावकरं हर्षादशुच्यादिसमन्वितम् । विरूपं यदि वा किं नो कुर्यात् प्राणो बुसुक्षितः ? ॥०॥
तिस्मन् यङ्गभते किश्चत् कण-कीटादिकं तकत् । यच्छत्यतुच्छधोः प्रायः स्वबन्धुभ्यो महाशयः ॥८॥

#### उक्तं च-

शीर्षे शेखरकः कुक्कुटस्य युक्तः कृतः प्रजापितना । निजवन्धुवण्टनोद्विरितमश्नतः सत्यसन्धस्य ॥९॥ एवं निर्वृतचित्तस्य कुटुम्बकृतसिन्धेः । पुण्यक्षयेण यत् तस्य सञ्जातं तिन्नशम्यताम् ॥१०॥ महीयान् मिहषारूढो दण्डपाणिः परन्तपः । कालकायः कियाकृरो रक्तनेत्रोऽितभीषणः ॥११॥ स्वच्छन्दः सर्ववेरी च जगदुद्वेजको यमः । भ्राम्यन् कुतोऽिप पापीयांस्तं प्रदेशमुपाययौ ॥१२॥ यत्राऽऽस्ते स सुखी पक्षी बन्धुवर्गसमन्वितः । दुष्टेन पाप्मना तेन कृर्दष्टचाऽवलोकितः ॥१३॥ ततो हा ! मन्दभाग्योऽहं मृतोऽहमधुनाऽमुना । निद्धर्चातः कृर्वित्तेन कथं जीवाम्यपुण्चकः ? ॥१४॥ क प्रयामि ? क तिष्ठामि ? क शयामि ? स्मरामि कम् ? । अरत्या स्वीकृतः स्वास्थ्यं नाऽऽससाद कथञ्चन ॥१५॥ एवं सम्भ्रान्तिचत्तस्य सम्यक् चिन्तयतिधारं । भयोद्विग्नमनोवृत्तेः कथिञ्चित्तति स्थितम् ॥१६॥ विधुरैः स्मर्यते बन्धुरस्माकं विद्यगोत्तमः । वैनतेयो वरो बन्धुरतो यामि तदन्तिकम् ॥१७॥ अफलस्यापि वृक्षस्य छाया भवित शीतला । निर्गुणोऽपि वरं बन्धुर्यः परः पर एव सः ॥१८॥ सिञ्चन्दिक्षाणार्थे मृत्युसम्भ्रमात् । जगाम जगतो वर्य वेगाद् बैडोजसं सदः ॥१९॥

## तच की दशम् ?---

क्विचित्रीलमहानीलभास्वरे कुट्टिमे सुरः । व्रजंस्तिष्ठन् जलाशङ्की सहासं विप्रतायते ॥२०॥ दृष्ट्वा स्पाटिकनिष्पद्कभित्ति सङ्कान्तमेकतः । स्वमन्यस्त्रीकृताशङ्का भर्त्रो कान्तोपहस्यते ॥२१॥ अतीतप्राप्तिनिर्वाणजिनदंष्ट्रासमन्वितम् । देवैर्माणवकस्तम्भं पृज्यमानं व्यलोकयत् ॥२२॥ क्विचिश्वाभिनवोत्पत्रं सुरं स्वीयैः सुरादिभिः । जीव नन्द जयेत्येवं श्लाध्यमानं निरीक्षते ॥२३॥ अनादिनिधनं सिद्धपतिमाष्टोत्तरं शतम् । सिद्धायतनमध्यस्यं स्तूयमानं समीक्षते ॥२४॥ क्वित् पुष्प-फलोपेतैर्मन्दारादिमहीरुहैः । मनोहरं वनं हृष्टो निशामयति नन्दनम् ॥२५॥ क्वित् सद्दत्तसोपानां स्वच्छपानीयपूरिताम् । मज्जनार्थं महावापीं विद्वलोऽपि विलोकते ॥२६॥ अहो ! आपदियं सम्पद् व्यसनं च महोत्सवः । यन्मयैतच्छुभं दृष्टं सौरं धामेत्यिवन्तयत् ॥२७॥

কিম্ব—

रत्नरोचिष्णुसन्मौलिभाजिष्णुं सिंहविष्टरम् । अलङ्करिष्णुं सौराज्याजिष्णुं सर्वे जगत्त्रयम् ॥२८॥

१. निरीचते । २. सुराणां सम्बन्धि धाम—निवासः, स्वर्गं इत्यर्थः ।

पशस्तकामिनीहस्तध्यमानप्रेकीर्णकम् । अनिन्चबन्दिसद्वृन्दगीयमानगुणोत्करम् ॥२९॥ अस्ववंगर्वगीर्वाणभटकोटिसमन्वितम् । पारद्धर्ये भाग्यसौभाग्यमहद्धिद्युतिविक्रमम् ॥३०॥ विरेक्तरेपि विख्यातैर्नवभेदैः समाश्रितैः । शक्रं सत्यापयामास त्रिदशैरुपसेवितम् ॥३१॥

तथा हि-

माता-पितृवत् सम्मान्या गौरन्या गुरुवद् गुणैः । इन्द्रसामानिका देवाः स्वःपतिं पर्युपासते ॥३२॥ त्रायस्त्रिशास्त्रयस्त्रिशत्त्रमाणा मन्त्रिवन्मताः । शान्तिकमेणि साधिष्ठा महिष्ठाश्च महन्ति तम् ॥३३॥ नर्मकर्मणि विद्वांसः प्रवीणाः प्रेमभाजनम् । मित्रकल्पाः कलाभिज्ञाः पारिषद्याः स्तुवन्ति तम् ॥३४॥ सन्नद्भवद्भवर्माणः समुदगीर्णस्वहेतयः । आत्मरक्षाः क्षमासारा नमन्ति द्युसदां पतिम् ॥३४॥ आरक्षिकभटपायाः सन्धि-विग्रहकारिणः । नमन्ति नम्रमुधीनो लोकपाला बलद्विषम् ॥३६॥ सप्तपकारसैन्यस्य नायका नयशालिनः । विक्षेपप्रभवोऽनीका नमस्कुर्वन्ति वासवम् ॥३०॥ प्रकीर्णकवणिकप्रस्या अनायत्ता प्रभोरपि । सेवायै स्वर्गनाथस्य प्रयतन्ते प्रकीर्णकाः ॥३८॥ लोककर्मकरपायाः सदाऽऽदेशविधायिनः । आभियोग्याः प्रभोभोग्या भजन्ते तमृभुप्रभुम् ॥३९॥ कुकर्मकरणव्यमाः कुकर्मफलभोजिनः । नमस्कुर्वन्ति दूरस्थाः शक्रं किल्बिषिकाः सुराः ॥४०॥ तस्यैवं कौतुकाक्षिप्तचेतसः स्मृतिमागतम् । यमावलोकितं तादक् ततोऽसौ भयविद्वलः ॥४१॥ गौरव्यं देवराजस्य स्फूर्जन्याज्यपराक्रमम् । पक्षिराजं जितारातिं स्वत्राणार्थमशिश्रियत् ॥४२॥ प्रणस्य वैनतेयाय ब्र्ते भीतिपुरस्सरम् । ताताहं भवतोऽपत्यं मृत्योस्त्रस्तः समाश्रितः ॥४३॥ अचाहं सुस्थितो यावेत् तिष्ठामि सकुटुम्बकः । तावद्विलोकितोऽनेन कुतश्चित् कूरकर्मणा ॥४५॥ आपन्नैः स्मर्थते त्राता त्वं मे त्राता पिता प्रभुः । पाहि माममुतः पापाद् विभ्यन्तं भीमकर्मणः ॥४५॥ इत्युक्तवा विरते तस्मिन् समचिन्ति गरुत्मता । यमेन विहितोऽस्माकं पश्य कीदक् पराभवः ? ॥४६॥ मा भैषीः पुत्रकेत्येवं तमाश्वास्य विहङ्गमम् । तेनैव सह सम्भ्रान्तः शकान्तिकमगादसौ ॥४७॥ दर्शयित्वा तकं तस्मै सानुक्रोशतया पुरः । विज्ञणे विहगाधीशो मनाग् रुष्टो व्यजिज्ञपत् ॥४८॥ स्वामिन् ! निरागसं सौम्यं मत्सेवकमपापकम् । पराभवति ते पत्तिरस्माकं प्रियपुत्रकम् ॥४९॥ किमस्य युज्यते कर्तुं दुर्बले बलशालिनः । उपेक्षणं यदेतस्य भवतो वा विवेकिनः ? ॥५०॥ स्वच्छन्दं सञ्चरत्येष कुरङ्गेष्विव केशरी । भ्राम्यत्यनर्गलो भञ्जन् द्वमेष्विव प्रभञ्जनः ॥५१॥ तदयं निर्देयो भ्राम्यन्ननार्यो वार्यतां यमः । नो चेच्चञ्च्वाऽहमेतस्य त्रोटियष्यामि मस्तकम् ॥४२॥ स्थिरत्वादभ्यधादिन्द्रो भद्रैवं मा वृथा रुषः । दुर्जयोऽयं जगन्मल्लो यमश्चारभटो भटः ॥५३॥ न चैनमीहरौर्वाक्यैः कश्चिच्छिक्षयितुं क्षमः । शिक्षयिष्येऽहमेवातः साम-दण्डपयोगतः ॥५४॥ आकार्य भणितः साम्ना मुखाऽमुं तुच्छपक्षिणम् । न कषत्यंसभित्तिं स्वामल्पस्कन्धे द्रमे गजः ॥५४॥ सामतो भणितोऽप्येवं तुच्छः सावज्ञमीक्षते । सिपः पदीयते तप्तं सिक्तं शीताम्भसाऽथवा ॥४६॥ आ: पापीयंस्तवानेनापराद्धं किं तपस्विना ? । निर्स्निश ! यन्नयस्येनं पक्षिणं क्षीणविम्रहम् ॥५७॥ साकं स्वाभिनिवेशेन मुच्यतां मा वधीरमुम् । हठेनापि भवत्पार्श्वाद् रक्षणीयो मया यतः ॥५८॥ भद्रैवं क्रियतां मत्तो भद्रं नापरथा तव । तावचैकीवतः कर्णौ यावद् भोः ! स्वामिनो मतौ ॥५९॥ अभिप्रायममुं ज्ञात्वा नायकस्य दिवौकसाम् । याश्रातथ्याद् यमो वाक्यं व्याजहार जगज्जयम् ॥६०॥ आराध्यस्त्वं मम स्वामी तवाहं पत्तिरन्वहम् । त्वया सार्धं मम स्पर्धा कीद्दशीति विभाव्यताम् ॥६१॥

१. चामरम् । २. विरत्नानि—दिव्यरत्नानि । तानि चेमानि—"रत्नं गारुत्मतं पुष्परागो माणिक्यमेव च । इन्द्रनीलश्च गोमेदः तथा बैद्धर्यमेव च ॥१॥ मौक्तिकं विद्वमश्चेति रत्नान्युक्तानि वै नव ।" ३. गर्दभस्य ।

#### **आख्यानकमणिकोशे**

परमादित्सितं वस्तु यन्मया भुवनत्रये । तं न त्रातुमलं कोऽपि किं नाश्रावि सुभाषितम् ? ॥६२॥ न ब्रह्मा नेन्दुमौलिः शशधर-तपनौ नापि नारायणोऽसौ, नाप्यष्टौ लोकपालाः सह सुरपितना नापि बुद्धो न चाह्न् । आकृष्टं कालपारौर्ज्ञनमनुदिवसं नीयमानं वराकं, न्याघाष्ठातं वनान्तात् पशुमिव विवशं त्रातुमेते न शक्ताः ॥६३॥ कोडीकृतो मयाऽप्येष आयुषः सङ्क्षये सित । निःसन्देहं ततो मत्तो मर्ज्ञन्यममुनाऽधुना ॥६४॥ एतच्छ्रुत्वा विशेषेण कम्पमानं पुरःस्थितम् । दृष्ट्वा त्रातुमशक्तस्तं शकोऽभृद् विह्वलः क्षणम् ॥६५॥

तथा हि---

विज्ञापनाप्रवृत्तं तं गरुडं स्निम्धया दशा । पश्यन्तं जातसंशीत्या विवक्षन्तं च वासवम् ॥६६॥ सुरान् सामानिकादींश्च त्राणार्थं दीनया मुहः । तर्जयन्तं मुहस्नस्ततारया यममेकया ॥६७॥ क्रियाहीनं कृपापात्रं कृतान्तवशवर्तिनम् । सतां शोच्यं सुदीनास्यं दुस्थितं गद्गदस्वरम् ॥६८॥ तदवस्थं समालोक्य दयैकरसिकः सुरः । शक्रसंसदि नास्त्येव यो नाभृत् साश्रुलोचनः ॥६९॥ दुःस्तितेषु सुरेप्वेवं परमेको यमः सुस्ती । दुःस्तापन्नेऽथवा साधावसाधुः सुस्तमरनुते ॥७०॥ हा हा ! धिग् ! धिग् ! वराकोऽयमस्माकं शरणागतः । न त्रातुं शकितोऽस्माभिर्महानेष पराभवः ॥७१॥ विषण्णमानसा एवं गीर्वीणा यावदासते । विवेकात् सत्त्वमालम्ब्य तावदुक्तं विडीजसा ॥७२॥ अहो देवाः ! पराभूय वक्रवाक्यममुं यमम् । जीवितव्यं प्रयच्छामः कथञ्चित् क्रुकवाक्रवे ॥७३॥ अयं हि स्वीकृतोऽनेन दौर्बल्ये पुण्यकर्मणः । तच्च साध्यमसाध्यं वा द्वेधा कर्म विनिश्चितम् ॥७४॥ साध्यं सोपक्रमं प्रोक्तमसाध्यं निरुपक्रमम् । यत्नसाध्ये तदेतिस्मन् पौरुषं युज्यते सताम् ॥७५॥ एतच्छु त्वा सुराः प्राहुर्यु क्तियुक्तं वचः प्रभोः ! । विधास्यामस्तदेतस्मिन् वयमद्यापि पौरुषम् ॥७६॥ एतावतां किमस्माकं करिप्यत्येष दुष्टधीः ? । साध्ये सिद्धिर्न चेदित्थं कोऽपराधो विवेकिनाम् ? ॥७७॥ सम्यक् सङ्गोपियप्यामः कथिञ्चत् तत्र कुत्रचित् । गुप्तस्थाने यथाऽमुष्य न जानाति पिताऽप्यमुम् ॥७८॥ उक्तवैवं तं करे कृत्वा चेलुः स्वर्गाचलं प्रति । विलम्बेन विना प्रापुर्मेरोः शृङ्गं मनोहरम् ॥७१॥ गुहामध्येऽथ चुडायाः सम्यक संस्थाप्य कुक्कुटम् । <sup>3</sup>निविरीसं शिला दत्ता द्वारे तस्य महीयसी ॥८०॥ इत्थं यत्नवतां प्रायः संसिद्धं नः समीहितम् । सन्तुष्टमानसा एवं सुराः स्वर्गारुयं ययुः ॥८१॥ सोऽपि तस्मिन् गृहामध्ये प्रक्षिप्तो भक्षितः क्षणात् । आरण्यकिबडालेन बुभुक्षाक्षामकृक्षिणा ॥=२॥ सुप्रसन्नमुखा लेखाः साधितस्वपयोजनाः । यथावृत्तं स्ववृत्तान्तं स्वनीथाय न्यवेदयन् ॥८३॥ सावज्ञं साभ्यसूयं च सुरांस्तान् वीक्षते यमः । किमेते बत खिद्यन्ते निष्फलारम्भचेष्टिताः ? ॥८४॥ किमेतत् ? केनचित् पृष्टे तस्मै सर्वे न्यवेदयत् । तदैवासौ गुहामध्ये मुक्तः प्राप्तः परासुताम् ॥८५॥ परस्परं सुरैर्ज्ञातं यावच्छक्रेण तच्छ्रुतम् । ततो भूयोऽपि ते देवा निश्चयार्थं नियोजिताः ॥८६॥ यावन्निभालयन्त्येते न पश्यन्ति तकं क्वचित् । पश्यन्तः पिच्छकान्येव परस्परिमदं जगुः ॥८७॥ अन्यथा चिन्तितेऽप्यर्थे सम्पन्नं फलमन्यथा । रक्षणे चिन्तितेऽप्यस्य भक्षणे विधिरुद्यमी ॥८८॥ यथाऽमुष्य तथाऽन्यस्य यदेवं कर्मणां गतिः । विषादो नोचितः कर्तुमुक्तमत्रापि केनचित् ॥ ८ ।। चिन्तयित कार्यजातं मितमान् मतमन्यथाविधानेन । निर्दुःस्रसुस्रस्तु विधिस्तिचिन्तितमन्यथा कुरुते ॥९०॥ अहो ! पौरुषमप्यस्मत्प्रयुक्तं तद् वृथाऽभवत् । वृथैवैतद् विधौ वक्रे यतोऽवाचि विपश्चिता ॥९१॥ छित्त्वा पाशमपास्य कूटरचनां भित्त्वा बलादु वागुरां । पर्यन्तोप्रशिखाकलापजिटलान्निर्गत्य दावानलात् । व्याधानां शरगोचरादपसृतो वेगेन धावन् मृगः । कूपान्तः पतितः करोतु विमुखे किं वा विधौ पौरुषम् ? ॥१२॥ यथावृत्तं समागत्य वृत्तान्तं नैमुचिद्विवे । अधःपातितरूक्षाक्षा विरुक्षा आचचिक्षरे ॥१३॥

१. कुक्कुटाय । २. इदं यथा स्यात् तथा इत्यर्थः । ३. इन्द्राय ।

तच्छुत्वा जातसंवेगः ैस्वाराट् सञ्जातिबस्मयम् । संसारासारतां जानन् निजगाद सुधाभुजः ॥१४॥ अहो सुराः १ कृतो यत्नो मद्भचनमनुष्ठितम् । दैवायतेषु कार्येषु वाच्यता काऽनुजीविनाम् १ ॥१५॥ एवं संस्थाप्य तान् सर्वान् सन्मार्गपतिपत्तये । सद्धर्मसङ्गतं वाक्यं प्रस्तावोचितमत्रवीत् ॥९६॥ भो भो देवाः ! यथाऽमुष्य प्राणितं पक्षिणोऽस्थिरम् । सर्वप्राणभृतामेवं जानन्तः सुस्थिताः कथम् १ ॥९७॥

तथाहि--

स्वबन्धून् पालयिप्यामि जीविष्यामि चिरं स्वयम् । मिरप्यामीति नो चिन्ता ताम्रचूडस्य चेतिस ॥९८॥
मुग्धबुद्धिस्तथाऽन्योऽपि जीवो विषयलम्पटः । न ब्रह्मणो विज्ञानाति विजृम्भितमवाचि च ॥९९॥
कृतमित्मिदं करिप्ये केवलमितसरल! किमिति चिन्तयसि?। तुटिदल्तिसकलवाञ्छं विलसितमपि चिन्तय विधातुः ॥१००॥
दुःस्तरूपं यतः सर्व हेतुश्च भवसंस्रतेः । अतः सर्वविदाऽऽख्यातं कुरुःवं धर्ममञ्जसा ॥१०१॥
त्रायध्वं प्राणिसङ्घातं सेवध्वं साधुसंहतिम् । ददध्वं सन्मतौ चित्तं यतध्वं शासनोन्नतौ ॥१०२॥
सम्यग्दर्शननैर्मेत्ये भावनायां भवच्छिदि । गुणबद्धरिवस्यायां सम्पद्धवं सदोद्यताः ॥१०३॥
एतच्छुत्वा सुरेन्द्रोक्तं वैराग्यगतमानसा । सभा सर्वाऽपि देवानां जाता भवपराङ्मुस्ती ॥१०४॥
प्रशमकुलिनिकेतः कौतुकाधायि केषाश्चिदभिनवविभक्षया भव्यवैराग्यनीजम् ।
जिनवचनरतानामक्ष ! सवेगहेतः, कथिनमिद्मपूर्वं लौकिकास्यानकं वः ॥१०५॥

#### ॥ कुक्कुटाख्यानकं समाप्तम् ॥१०६॥

#### इदानी यादवाख्यानकं व्याख्यायते । तश्चेदम्-

सुकविविणिग्गयवाणि व्य घडणसंगयसुवन्नपायारा । केलासमहीहरचूलिय व्य विलसंतधवलहरा ॥१॥ मेरुमहि व्य सुकणया मुरवसुरयणा धणा सुरपुरि व्य । जुबइ व्य दीहरच्छा नयरी नामेण बारवई ॥२॥ पज्जुन्नपयडजणओ दुहा वि बल्मद्दबंधवाणुगओ । सञ्चाहिद्वियदेहो दुहा वि ससुदंसणो सुहओ ॥३॥ चिक्क व्य सुसंखनिही सुधम्मचक्को जिणाण नाहो व्य । विभ्नो व्य गयाहारो तं पाल्इ वासुदेविनवो ॥४॥ तस्स सुइसच्चभामापमोक्स्समंतेउरं मणभिरामं । सारयसरं व सोहइ सहंसलक्स्लणवयावरियं ॥५॥

तथा हि-

लायन्नसिल्लल्हरीमणुन्नमारत्तचलणनिल्लं । सुकुमार-सिलावित्थयिनयंबसुहपुल्लिणरेहिल्लं ॥६॥ नाहिगहीरावत्तं चंचलिवलीतरंगभंगिल्लं । घण-संगय-जुयलिट्टियथणकलसरहंगरमणीयं ॥७॥ कोमल्करजुयभुयलयमुणाल-रत्तुप्पलाभिरामतरं । रेहिररेहातिगकिल्यकंठवरकंबुकमणीयं ॥८॥ वियसियवयणसरोरुहिनलीणनयणाभिरामभमरभरं । भालयलिपिलंपुडमिलसामलवालसेवालं ॥९॥ सेणं समुद्दविजयप्पामोक्साणं दसद्साराणं । बल्भद्प्पमुहाणं पंचन्ह महंतवीराणं ॥१०॥ पञ्जुन्नप्पमुहाणं अद्धुट्टाणं कुमारकोडीणं । संवप्पामोक्साणं सट्टीदुहंतसहसाणं ॥११॥ तह उम्मसेणपमुहाण सोल्सन्हं तु रायसहसाणं । महसेणपमोक्साणं इगवीसं वीरसहसाणं ॥१२॥ इप्पिणिपामोक्साणं बत्तीसं महिल्यासहस्साणं । गिणयाणऽणंगसेणापमुहाणऽट्टारसहसाणं ॥१३॥ अन्नेसि राईसर-तलवर-माडंबियप्पमोक्साणं । बारवईनयरीए भरहद्धस्स य समग्गस्स ॥१४॥ आणाईसरियत्तं सेणावच्चं पुरोगमत्तं च । कारेमाणे पालेमाणे एवं च णं विहरे ॥१५॥ अह अन्नया निरंदो सुंदेरं नियपुरीए पेच्छंतो । परिभमइ पहिट्टमणो समंतओ गयवराह्रदो ॥१६॥ पेच्छइ य रायमम्मं ताव विदेहाओ हट्टपंतीओ । नाणापयारविक्कियमाणप्पिडपुन्नपन्नाओ ॥१७॥ कत्थ वि य धन्नपुन्नाओ नियइ धम्मयजणावलीओ व्व । सिर्मिहाओ अन्नत्थ नियइ सुयणावलीओ व्व ॥१८॥

बहुवसणं निष्पुन्नं व्व दोसियावणसमूहमन्नत्थ । विलसिरनेत्तं रामायणं व्व पेच्छइ पुहइपालो ॥१९॥ परमपयं पउरजणं च धम्मसत्थं व सोहणाहरणं । उन्भडवेसं गणियागिहं व्व अन्नत्थ नियइ निवो ॥२०॥ विज्जुपहाओ सुपओहराओ लायन्नरससणाहाओ । पेच्छइ पाउसलच्छीए सच्छहाओ मयच्छीओ ॥२१॥ जायवजणं च पमुइयपकीलियं पुज्जमाणमणवंछं ।अमुणियपरचक्कभयं सुहियं सग्गे सुरयणं व्व ॥२२॥ अन्नं पि भवण-देउल-परिहा-पायार-पव-समाईयं । सुरसन्नेज्झं सुरनिम्मयं च अच्चन्भ्रयन्भ्यं ॥२३॥ अप्पाणयं च पसरियपयंडवलसाहणं समग्गवलं । असिलियपयावपसरं वसीक्रयासेसरिवुवग्गं ॥२४॥ नियनयरसिरं संचितिङण हिययम्म किमवि परितुद्दो । अजरामरो व्व कण्हो गयं पि कालं न याणाइ ॥२५॥

जञो--

विसयामिसगिद्धमणा सयणविभूढा परिग्गहासत्ता । न मुर्णति जिया एन्तं पि विसमविहिविलसियमकंडे ॥२६॥

आह च---

एषा स्थली नवतृणाङ्करजालमेतदेषा मृगीति हृदि जातमदः कुरङ्गः । एतन्न वेचि स यथाऽन्तरितो लताभिरायाति सज्जितकठोरशरः किरातः ॥२७॥ एत्थंतरिम्म गामाणुगामदृइज्जमाणमुणिवग्गो । आयासगएण सयप्पभावओ धम्मचक्केणं ॥२८॥ आयासगएण य पञ्चिदवसपिद्धपुत्रचंदधवलेणं । छत्तेण छन्नरिवयरनियरेण महापभावेण ॥२९॥ आयासगयाहि तुसार-हार-हरहास-कासधवलाहि । सेयवरचामराहि मणि-रयणविचित्तदंडाहि ॥३०॥ आयासगएण महम्बहेम-माणिक-रयणघडिएणं । सिंहासणेण महया सपायपीढेण पवरेणं ॥३१॥ सुयणेण व किमवि समुन्नएण पुरओ पणिज्जमाणेण । धम्मज्भएण एसो धम्मनिही इय भणंतेणं ॥३२॥ विष्फुरियपहावलओ, विलसन्तपओ घणंजणच्छाओ । अहिणवघणसरिसो वि हु भयत्रं भासंतनवकमलो ॥३३॥ मणि-रयण-हेमनिम्मियरमणीयाभरणभासुरतणूहिं । नियदेहपहापसरियकिरिणावलिरंजियदिसाहिं ॥३४॥ पणवन्नरुइरमणिमयविमाणमालानिरुद्धगयणाहि । परिवारिओ समंता णेगाहि देवकोडीहि ॥३४॥ वरदत्तपमोक्खाणं अद्वारसिंह समं सहस्सेहिं । समणाणं अद्वारससीलंगसहस्सक्रलियाणं ॥३६॥ जिन्सिणिपामोक्साणं चत्ताए अज्जियासहस्साणं । सिमयाणं गुत्ताणं सिद्धं संपरिवृडो निर्च ॥३७॥ जेणेव य बारवई नयरी जेणेव रेवयगिरिंदो । जेणेव य रेवयगं उज्जाणं तेण संपत्तो ॥३८॥ सिद्धंतभिणयविहिणा सक्काइसरा-ऽसराण निवहेहिं । रइयम्मि समोसरणे असमोसरणे नमंताणं ॥३१॥ कयिकचो वि जिणिदो कयतिन्निपयाहिणो पणयतित्थो । धम्मंगं विणयं चिय कयन्तुभावं च भणमाणो ॥४०॥ मणि-रयणविणिम्मविए महरिहसिंहासणे समुवविद्रो । सुरसेलसिहरसंसियनवघणलीलं विडंबंतो ॥४१॥ तं पासिऊणमुज्जाणपारुओ बहरुपुरुइयसरीरो । उत्तारुगमणरिसओ वद्धावइ वासुदेवनिवं ।।४२।। देवाणुपिया ईहंति दंसणं जस्स अज्ज सो भयवं । सुर-असुर-रायमहिओं समोसढो रेवगुज्जाणे ॥४३॥ सोऊण वयणमेसो वियरावइ पारिओसियमिमस्स । अद्धत्तेरसकोडीओ पयडवन्नस्स रूप्पस्स ॥४४॥ कोमोइयमेरीदाणपुरुवमाइसइ सव्वनयरीए । जह नेमिवंदणत्थं निज्जाइ जणहणो राया ॥४५॥ तो सब्बो पररजणो सब्बालंकारमूसियसरीरो । तित्थयरवंदणत्थं निज्जाउ महाविभूईए ॥४६॥ ण्हाओ कयबल्किम्मो सयमवि सञ्चवियफारसिंगारो । हार-ऽङ्गहार-मउडाइसुंदराभरणरुइरतण् ॥४७॥ गलियमयगंडपरिभमिरभमरझंकारजिणयसवणसुहो । आऋढो गयपरिवारकलियकरिरायखंधिम्म ॥४८॥ पासगयसमुद्दसमुद्दविजयपामोक्खपणइनिवहेहिं । गुडगडियमत्तमयगरुखंधारूढेहिं परियरिओ ॥४९॥ पवररयतुरयखरखुरखोणीरयनियरपिहियदिसियक्को । रयचल्यितुरयरहवरगभीररवबिहिरियदियंतो ॥५०॥ उद्दंडपहरणुब्भडपयंडभुयदंडपक्कपाइको । पुरञोपयट्टनंगलिय-वयणमंगलियमुहलनरो ॥५१॥

बहुमाणपहरिस्चिनिमञ्जमाणरोमंचकंचुइयगत्तो । तित्थयरवंदणत्थं विणिगगओ वासदेवनिवो ॥४२॥ मन्नंतो अप्पाणं सक्तयत्थं सुद्धपरिणइवसेण । सच्चवियजिणेसरपाडिहरपसरंतपरिओसो ॥५३॥ ओयरिय करिवराओ परिहरियपसिद्धपंचनिवककृहो । अच्चंतमेगसाडयपसंगकयउत्तरासंगो ॥५४॥ पंचिबहाभिगमपुरस्सरं च काउं पयाहिणाण तिगं । कयपंचंपगपणामो एवं थोउं समाढत्तो ॥४४॥ जय जय नेमिजिणेसर ! निमरामरनिवहनिमयपयक्रमल ! । तुह चेव य चंदुज्जलचरियमहं वन्नइस्सामि ।।५६।। तुह पहु! गुणमणिरोहण! को सकह वित्राउं सुहं चरियं?। तह वि य किंपि ह भयवं! भणामि भत्तीए भवभीओ।।५७॥ अवराइयाओ चर्विओ कत्तियिकण्हाए बारसीए तुमं । सिवएवीकुच्छोए समुद्दविजयस्य भवणिम ॥५८॥ सोरियपुरन्मि जाओ सावणसियपंचमीए चित्ताहिं । निव्वत्तियजन्ममहो सुमेरुसिहरन्मि सुरवहणा ॥४९॥ गंतुं तुमए मज्झं आउहसालाए सुबलकलिएणं । आऊरिओ जिणेसर ! संखो संखुहियभूवणयलो ।।६०।। कुवियप्पविउडणस्थं जिण ! मह नियबलपयासणस्थं च । अंदोलिओ तए पह ! भुयालयाए हरि व्य अहं ।।६१।। सिरिसंडबहरुकुंकुमरसरंजियनीरपुत्रवावीए । कणयविणिम्मियसिंगी मुहमुक्कजरुच्छडापयडं ॥६२॥ मज्झ बहुहिं समेओ कुणमाणो मज्जणं जहिच्छाए । सोहम्म-रूव-गुणनिहि ! ते धन्ना जेहिं दिह्रों सि ॥६३॥ जं सामि ! सच्चभामाइ वयणओ मित्रयं करमगहणं । तुमए तं पत्थणभंगभीरुणो नूण सप्पुरिसा ॥६४॥ लायन्न-रूव-सोहमागुणनिर्हि नाह ! परिचयंतस्स । रायमइं तुह नायं न दुक्करं कि पि गरुयाणं ॥६५॥ पसुणो अवसे पासिय वालावेंतेण रहवरं तुमए । सश्चवियं सप्पुरिसा दुहिएसु दयावरा होति ॥६६॥ रइरसियं रायमइं गुणरयणखर्णि खणेण परिहरिउं । संजमिसरिं पविज्ञय जं पसमस्रहं समल्लीणो ॥६७॥ तं सामि ! विवेयवसुन्नसंतनाणेग निच्छियं तुमए । संसारियसोक्खाओ निज्वहवहसहमणन्नस मं ॥६८॥ [ युगाम् ॥ ] दामोयर-वत्थावय-कहितोडय-संबकंटए कमिउं । उजिंतसेलसिहरे कायरजगजिणयमणभंगे ॥६१॥ आरुढो हरिसवसुरूरुसंतस्ववसुद्धमणपरीणामो । सावणसियछद्वीए संजनभारे य भवमहणे ॥७०॥ चउपन्नवासराइं छउमत्थो विहरिओ निरभिसंगो । सुक्कउम्माणानलदङ्ख्याइकर्मिमधणो धणियं ॥७१॥ आसोयमावसाए विसयपिवासाए सम्बहा चत्तो । लोयाऽलोयपयासं तं पत्तो केवलन्नाणं ॥७२॥ ता पहु ! पहुयकालं केवलसिरिसंगओ सुहाहारो । अमयमयकरपबोहियतममोहियभवियकुमुयवणो ॥७३॥ रेवयगिरिसिहरमो आसादसियऽद्रमीए सहलेसो । सिरिनेमिचंद ! जिणवर ! पाविहिसि सिवं पहयकम्मो ॥७४॥ इय नेमिनाह ! नयसुर-नरभमरकयंव ! दवसूरीहिं । विश्वयसिसिकरणुज्जञचरिय ! चरित्ते रइं कुणसु ॥७५॥ इय थुणिऊणं कण्हो जिणवयणायन्नणे सइ सयन्हो । संवेगभावियमणो सद्राणिंम समुवविद्रो ॥७६॥ एत्थंतरिम भयवं जोयणनीहारिणीए वाणीए । अच्चंतमहुरमणहरजलहरगज्जियगभीराए ॥७७॥ सन्नाण-दंसणधरो दुहा वि चउराणणो चरित्तनिही । सुर-असुर-नरसभाए धम्मं कहिउं समाढत्तो ॥७८॥ धम्मो अत्थो कामो मोक्सो चत्तारि हुति पुरिसत्था । धम्माओ जेण सेसा ता धम्मो तेसि परमतरो ॥७६॥

जओ—

धम्मो संसारमहासमुद्द्गिवडंतजाणवत्तं व्व । धम्मो भीममहाडविनित्थारणसत्थसत्थाहो ॥ ८०॥ धम्मो भवंधकूवयपडंतहत्थावलंबणसमाणो । धम्मो दुरंतदालिद्दल्णसुंदरिनहाणिनभो ॥ ८१॥ धम्मो सिणेहसंगयसुयवच्छलभावसंगया जणणी । धम्मो सुह्यरसिक्सासंपाडणपच्चलो जणजो ॥ ८२॥ धम्मो समत्थविस्सासठाणसब्भावसंगयं मित्तं । धम्मो विणीय-आणाविडच्छ-निव्भिच्च भिच्चसमो ॥ ८३॥ धम्मो समगगगुणजुत्तसग्मसुहगमणसुंदरिवमाणं । धम्मो सासयसिवपुरसंपावणपवररहरयणं ॥ ८४॥ किं बहुणा १ भो भव्वा ! भुवणे वि न अत्थि किं पि कल्लाणं । जं न कुणइ एस जियाण सम्ममाराहिओ धम्मो ॥ ८५॥ पिडवज्जह सव्वन्नुं देवं सगुणं गुरुं च धम्मं च । जं रयणत्त्यमेयं परिविस्तयव्वं सुहत्थीहिं ॥ ८६॥

चउतीसअइसयजओ अद्रमहापाडिहेरकयसोहो । जियराग-दोस-मोहो एसो देवो सगइहेऊ ॥८७॥ परिहरियघरावासो जुगप्पहाणागमो चरित्तनिही । सम्मदंसणसुहओ उवएसपरो गुरू भणिओ ॥८८॥ कस-छेय-तावसद्धो पुत्वा-ऽवरबाहवज्जिओ धणियं । सचरा-ऽचरजीवहिओ धम्मो वि ह विसयनिग्गहणो ॥८१॥ इय सोऊजं धम्मं सम्मं जिजभासियं भवविरत्ता । धम्माभिमुही जाया सव्वा वि तया भवियपरिसा ॥९०॥ अह पाविय पत्थावं पुच्छइ पंजलिउडो पुहइपालो । सुरक्तयसक्नेज्ञाए बारवईए पुरवरीए ॥ १ १ ॥ जक्ससहस्साहिद्रियतणुणो भरहद्भचिक्रणो मम वि । नासो नेमिजिणेसर ! किमियरभावाण व भविस्सो ? ॥ १२॥ अह भणड नेमिनाहो सनीरनीरयनिभाए वाणीए । नरनाह ! वरधुजायं जं किंचि वि दीसड जयम्मि ॥९३॥ कयगसरूवं सन्वं विणस्सरं तिमह किं वियप्पेणं ?। जइ एवं ता कइया ? कुओ य ? कह व ? त्ति सुण रायं !॥ १४॥ पारासरनामो आसमस्मि कस्मि वि अहेसि को वि रिसी । निंदियकुलसंभूया संपत्ता कन्नया तेण ॥१५॥ सो कइया वि ह तीए समं भमंतो गओ जउणदीवं । दीवन्मि समुब्भुओ ति तेण दीवायणो नामं ॥१६॥ तीए पुत्तो तत्थ वि तुज्भ कुमारेहिं मज्जमत्तेहिं । खिलयारियाओ तत्तो बारवईए ध्रवं नासो ॥९७॥ तुज्झ पूण कन्ह ! होही जराकुमाराओ जाण एयाओ । भवियव्वया निओया न अन्नहा तीरए काउं ॥९८॥ कन्हविणासयमेयं वयणं जिणमुहविणिग्गयं सोउं। निब्भरमन्त्रवसागयनयणंसुजलाओ दिद्रीओ ॥९९॥ जलहिन्मि नईओ इव वाहीओ इव अपरथभोइन्मि । पावन्मि कुगइओ इव विवयाउ व दुन्नयपरन्मि ॥१००॥ दसयाओ सकोवाओ सविम्हयाओ सयाणुतावाओ । सन्वेसि जायवाणं जराकुमारम्मि पडियाओ ॥१०१॥ सो वि ह जराकुमारो हिययम्मि धसिक्कओ विलक्समणो । लज्जाए जायवाणं मुहं पि दंसेउमसमत्थो ॥१०२॥ खणमिव ठाउमसत्तो सयणकडक्वेहिं सल्लियसरीरो । लच्छीहरबाणेहिं व विद्धो मन्मिन्म दहवयणो ॥१०३॥ भणइ महिं मह भयवइ ! वियर्स विवरं विसिद्धजणवज्जे । जेणाहं हयबु द्धी पावो पविसामि पायाले //१०४॥ धिद्धी ! कहमेवंविहमहमहमो पावमायरिस्सामि ? । दूरिम मंदभमो जामि जिंह फुट्टपाहाणा ॥१०४॥ पयडेमि पोरिसमओ निरत्थयं कि वियप्पजालेण ? । मह जीविएण जीवउ चिरकालं बंधवो कण्हो ॥१०६॥ करकलियबाण-धणुहरदद्भरिसो साहिज्या कण्हस्स । पायडियवाहवेसो कोसंबवणिम संपत्तो ॥१०७॥ तारारुइरा वि तया जराकुमारम्मि निमाए नयरी । न विरायइ रयणीयरविरहे रयणि व्व तमगसिया ॥१०८॥ कन्हो पण सुन्नमणो पियबंधवविरहिओ मुणइ रन्नं ।जणसंकुरुं पि नयरिं जराकुमारे पवसियम्मि ॥१०९॥

नओ---

एगेण विणा पियमाणुसेण सब्भावनेहरसिएण । जणसंकुरु। वि पुहवी अन्वो ! रत्नं व पडिहाइ ॥११०॥

कि च-

मणवह्महरुोयविओयणिम्म जायइ जणस्स जं दुक्खं । तं किह्उं पि न तीरइ सारिच्छं नारयदुहस्स ॥१११॥ बलभाया सुिसिणिद्धो सिद्धत्थो सारही सुणिय वसणं । मोयावइ बलभदं तेण वि मणियं कुणाभिमयं ॥११२॥ गुरुदुक्खं गिहवासं मुयसु महाभाग ! संपिल्यिममं । आवइगयं कया वि हु पिडिबोहसु मं पवज्जवयं ॥११३॥ इय सामपुल्वमेसो सम्मं मोयाविऊणमप्पाणं । सिरिनेमिनाहपासे एयावसरिम्म पन्वइओ ॥११४॥ आयित्रयिजणवयणा कण्हाई जायवा निराणदा । वेरग्गभावियमणा बारवइं पिडिगया सन्वे ॥११४॥ भयवं पुण नीहरिओ बारवईओ बिहिंविहाराए । चउविहसुरपिरयिरिओ बोहिंतो भवियजणिनवहं ॥११६॥ विप्कुरियधम्मचको निद्दारियमोहरायिरउचको । आएज्य-महुरवको पाडियपरितिथ्यधसको ॥११७॥ पन्नवियतत्त्वाओ भोवलयविलुत्तिमिरसंघाओ । अल्उिलसामलकाओ सुरक्यकमलुविरकयपाओ ॥११८॥ भयवं अरिट्टनेमी गामा-ऽऽगर-नगरमंडियं वसुहं । विहरइ फुरियपयावो पयासियासेसञ्चलपाळो ॥११६॥

भव्वक्रसेसयभाण नियक्रिरणेहि व सहोवएसेहि । नासियतमंधयारो बोहिन्तो भवियक्रमलवणं ॥१२०॥ घोसावियं पुरीए जणहणेण वि जिणेण वागरियं । जं किर तं तुब्मेहिं वि सक्खं निस्तयं निरवसेसं ॥१२१॥ मज्जप्पमायवसओ नासो नयरीए जं समाइट्टो । परिवज्जह पाविममं तम्हा मज्जं परमसत्तं ॥१२२॥ कन्हाएसेण तओ मज्जं मणवल्लहं पि पउरेहिं। कायंबरीगृहाए मज्झिन्म समुजिक्तयं कृति ॥१२३॥ अन्नमिमं भाइट्रं सञ्बो वि जणो जिणिंदभवणेष्प । न्हवण-विलेवण-पूयणवावाररओ हवउ निर्च ॥१२४॥ पोसहसालाए पूर्णो चउन्विहाहारवज्जणुज्जतो । सज्झाय-ज्झाणरओ जहासमाहीए पोसहिओ ॥१२५॥ पारद्धिपावविरओ असच्चभासण-परस्सहरणेसु । परदारपसंगेसु य जहसत्तीए भवउ विरओ ॥१२६॥ एवं धम्मरयाणं विसिद्धसंवेगभावियमणाणं । लोयाणमकत्त्वाणं न किं पि पायं समावडइ ॥१२७॥ अह अन्नया तहाविहृद्द्धरभवियव्वयानिओएणं । संबाइया कुमारा विणिगया कह वि कीलाए ॥१२८॥ कार्यंबकाणणिंम संबक्तमारस्स संतिओ पुरिसो । को वि पिवासाभिहओ गओ भमंतो वणनिग्जे ॥१२९॥ जत्थऽच्छइ किर मज्जं समुज्भियं गिरिगुहाए कुंडेसु । छम्मासावत्थाणा सुपक्कमइसाउरसकलियं ॥१३०॥ तेण य पिवासिएणं आकंठपमाणओ तयं पीयं । कहियं संबाईणं गएहिं तत्थद्वियं दिद्रं ॥१३१॥ तेहिं वि तयमइरसियं पीयं चिद्रंति जाव खणमेगं । ताव य मयाभिभूया संजाया परवसा सब्वे ॥१३२॥ किंह वि भमंतेहिं वणे दिहो दीवायणो रिसी तत्थ । संभरियपुन्ववद्यरा आयंबिरलोयणा जाया ॥१३३॥ एसो सो किर पावो दहिही अम्हाण संतियं नयरिं। ता संपद्द जाइ किंह दिहो अम्हेहिं दुहुप्पा ? ॥१३४॥ जुगवं पि तओ रुगा हणिउं पाहाण-जिट्ट-मुद्दीहिं । निचेद्दं काउगं अन्नाणाओ गया नयरि ॥१३५॥ विन्नायवहयरेहिं सिग्धं बलदेव-वासुदेवेहिं । भयभीयमाणसेहिं समाविओ पायवडिएहिं ॥१३६॥ भो भो ! स्वमसु महायस ! स्वमापहाणा भवंति महरिसिणो । मा कुणसु भद्द ! कोवं कोवो जं दारुणसहावो ॥ १३७॥

जओ—

पढमं चिय तं जंतुं कोहम्मी दहइ जत्थ उववज्जे । जत्थुप्पन्नो तं चेव इंधणं धूमकेउ व्व ॥१३८॥ रन्ने वि कयावासा कसायवसया वयंति नरयगई । वसिमे वि कयनिवासा जिइंदिया जंति सरहोयं ॥१३९॥

किंच—

एगस्स वि नियहिययस्स भद् ! विनिवारणे जइ न सत्ती । ता कह पारंभियभवमहारिविणिवारणं तुज्म ? ॥१४०॥ अह भणिस निरवराहो कयत्थिओ हं इमेहिं पावेहिं । तं पि न जं अवयासो खंतीए कयावराहेसु ॥१४१॥

जञो—

जं खमिस दोसवंते सो तुह खंतीए होइ अवयासो । अह न खमिस को तुह अविसयाए खंतीए वावारो ? ॥१४२॥ अवरिममेसि सिसूणं विवेयवियज्ञाण मूढिहिययाण । खिमयज्वं चेव जओ दुवियायं होइ न दुमाया ॥१४३॥

तहा--

पढउ सुयं घरउ वयं कुणउ तवं चरउ बंभचेराई । तह वि तयं सव्वं पि हु निरत्थयं कोववसगस्स ॥१४५॥ अत्रं च भो महारिसि ! कोहवसट्टो दयं पि नासेजा । दहइ तव-संजमं पि हु जहेव मंडुक्कियासमओ ॥१४५॥ परिगलइ मई नस्सइ सरस्सई गल्ड वयपरीणामो । कोववसयाण तम्हा परिहरसु कसायसत्तृमिमं ॥१४६॥ भिणयं च तेण सव्वं अहं पि जाणामि जं अकज्जमिणं । सव्वेसिमणत्थफलं विसेसओ वयपवत्राणं ॥१४०॥ परमभिमाणवसेणं तया निरायं कथित्थएण मए । बद्धं नियाणमसुभं निकाइयं चेव तं च इमं ॥१४८॥ जइ अध्य इमस्स फलं कट्टाणुट्टाणसंचियतवस्स । तो पावाणिममेसि नयरिमहं निद्वहिज्जामि ॥१४८॥ परमेवं पणयाणं विणयज्ज्याणं भविस्सई मोक्सो । तुम्हं दोण्ह जणाणं सुणयस्स य नित्थ अन्नस्स ॥१५०॥

१. दुर्विजातं---दुःसन्ततिः।

एसा मज्झ पड़न्ना न चलड़ विहिया जओ जुगंते वि । तो हो महाणुभावा ! मा खिजाह एत्थ वत्थुम्मि ॥१५१॥ वृत्तं च तओ हलिणा जं जाणइ कुणउ तं किमन्नेण ? । भवियव्वं एमेव य न अन्नहा होइ जिणभणियं ॥१५२॥ तत्तो ते साममुहा परिगल्यिपरक्कमा अकयकज्जा । सविसाया सविलक्खा समागया निययनयरीए ॥१५३॥ सो वि हु पब्भट्टवओ सामरिसो रुद्दभाणवसवत्ती । मरिक्रण समुप्पन्नो अम्मिकुमारेख्न देवेख्न ॥१५४॥ पुणरवि य देव-दाणवनमंसिओ जिणवरो समोसरिओ । पुज्यक्कमेण राया वंदणविडयाए नीहरिओ ॥१५५॥ तत्तो य तिय-चउक्कग-चचर-चउमुह-महापह-पहेसु । बहुजणवृहे बहुजणरोले सहे बहुजणस्स ॥१५६॥ जंपइ परोप्परेणं जह किर जउनंदणो जिणवरिंदो । उप्पन्नविमलनाणो समोसदो नंदणुज्जाणे ॥१५७॥ ता भो ! तित्थयराणं नामस्स वि सवणयं हियकरं ति । किं पुण वंदण-पूर्यण-नमंसणं धम्मसवणं वा ? ॥१५८॥ तम्हा देवाणुपिया ! गच्छामो जिणवरं नमंसामो । तहंसणेण विणएण प्रयपावा भवामो ति ॥१५८॥ ण्हाया कयबलिकम्मा अप्प-महामुङ्गभूसणपहाणा । राईसरमाईया विणिग्गया पउरजणनिवहा ॥१६०॥ असयाइं सुणिस्सामो सुयाइं निस्संकियाइं काहामो । अप्पुव्वं पि य किं पि हु पुच्छिस्सामो जिणवरिंदं ॥१६१॥ गयमारूढा हयवरगया य रहवरगया य के वि नरा । नरजाण-जुमा-गिल्ली-थिल्ली-सिवियाइजाणगया ॥१६२॥ अन्ने पयचारेणं चलिया बलिपूयवावडकरमा। किं बहुणा ? संखोभियसायरल्व्हरीसरिसचरिया॥१६३॥ छत्ताइछत्तदंसणसमणंतरमुक्कपहरणावरणा । जिणसमयभणियविहिणा पणयिजिणा ठंति संठाणे ॥१६४॥ भयवं विरायजणयं संवेगकरं च तीए परिसाए । पारद्धो दाउं जे सहोवएसं सहावयणो ॥१६५॥ भो भव्वा ! भीमभवोयहिम्म जर-जम्म-मरणसिल्लिम्म । दुत्तर-गहीर-भीसणमोहमहावत्तदुगम्म ॥१६६॥ पजलंतमयणवडवानलम्म दुव्वाररोगभुयगम्मि । विलसंतवसणसावयसहस्ससंरंभविसमम्मि ॥१६७॥ जलहिजलपिडयरयणं व दुल्लहं पाविज्ञण मणुयत्तं । सिद्धंतसवण-सद्धा-विरियजुयं जाणवत्तं व ॥१६८॥ मा धम्मकम्मकरणस्म पावमेवं पमायमायरह । जीवाण जमेसो श्चिय परमत्थरिक जओ भणियं ॥१६९॥ पमाएणं महाघोरं पायालं जाव सत्तमं । पडंति विसयासत्ता बंभदत्ताइणो जहा ॥१७०॥ पमाएणं परायत्ता तुरंगा कुंजराइणो । कसंकुसाइघाएहिं वाहिज्जंति सुदक्खिया ॥१७१॥ पमाएणं कुमाणुस्स-रोगाऽऽयंकेहिं पीडिया । करुणा हीणदीणा य मरंति अवसा तओ ॥१७२॥ पमाएणं कुदेवा वि पिसाया भूय-किञ्चिसा । आभिओगत्तणं पत्ता मणोसंतावताविया ॥१७३॥ पमाएणं महासरी संपुन्नसुयकेवली । दुरंता-ऽणंतकालं तु णन्तकाए वि संवसे ॥१७४॥ पमाओ उ मुणिंदेहिं भणिओ अट्रभेयओ । अन्नाणं संसओ चेव मिच्छत्ताणं तहेव य ॥१७५॥ रागो दोसो महद्रभंसो धम्मिम्म [य] अणायरो । जोगाणं दुप्पणीहाणं अट्रहा विज्ञयव्वओ ॥१७६॥ वरं हालाहलं पीयं वरं भुत्तं महाविसं । वरं तालउडं खद्धं वरं अम्मीपवेसणं ॥१७७॥ वरं सत्तृहिं संवासो वरं सप्पेहिं कीलियं । खणं पि न खमो काउं पमाओ भवचारए ॥१७८॥ एगम्मि चेव जम्मिम्म मारयंति विसीयणो । पमाएणं अणंताणि दुक्खाणि मरणाणि य ॥१७९॥ ता पमायं पमोत्तृण कायव्वो होइ सव्वहा । उज्जमो चेव धम्मम्मि सव्वसोक्साण कारणे ॥१८०॥ खणभंगुरसंसारियपयत्थसत्थिम नायपरमत्था । पिडबंधमणत्थफलं कुणंतु कहमेत्थ सिववेया ? ॥१८१॥

जओ-—

गयकन्नतारुतरलं जीवियमवि ताव सन्वजीवाणं । संझब्भरायसिरसं जोव्बणमिव चंचलसहावं ॥१८२॥ सिवया[र]तरलतरुणीकडक्सविक्खेवविब्भमं रूवं । लायन्नं पवणाहयलवलीदलचंचलमसारं ॥१८३॥ जं पि किर विसयसोक्खं जियाण रम्मचणेण पिडहाइ । तं पि महुर्बिदुकूवयनायाओ तुच्छमच्हथं ॥१८४॥

१. विषादयः ।

एवमणिचसरूवं नाउं संसारियाण वत्थूणं । सासयसिवसुहजणए धम्मे चिय होइ जइयव्वं ॥१८५॥ इय सवणामयसरिसं सोउं सिरिनेमिसामिणो वयणं । संसारविरत्तमणा जाया सव्वा वि पुरिपरिसा ॥१८६॥ ते तारिसा वि जउवल्लहा वि दुइंत-तरलहियया वि । संबाइया कुमारा संविग्गा पन्वइंस तया ॥१८७॥ उत्तमकुरुगायाओ वि रूव-सोहगगुणजयाओ वि । रुप्पिणिपामोक्खाओ वयं पवनाओ देवीओ ॥१८८॥ सो वि हु कुलिंगिदेवो नाउण विभंगओ नियपइलं । तुरमाणो आगच्छइ पेच्छइ धम्मुज्जयं लोयं ॥१८९॥ ने तरइ किं पि अणत्थं काउं धम्मप्पभावओ तत्थ । छिद्धं निभालयंतो अच्छइ पासेस भमडंतो ॥१९०॥ अह बारसमे वरिसे अवस्सभिदयव्ययानिश्रोयस्स । भवणाओ जायवाणं संजाओ माणसवियप्पो ॥१९१॥ धम्मप भावेण अन्हं सो पावो निप्पभो ठिओ नूणं। न तरह काउं कि पि वि उद्धियदाढी भूयंगो व्व ॥१९२॥ भुंजामो विरुसामो संपद्द बाढं पराइया अन्हे । मज्जाईनियमेहिं दुक्करकरणेण भणियं च ॥१९३॥ पुष्फ-फलाणं च रसं सुराए मंसस्स महिलियाणं च । जाणंता जे विरया ते दक्करकारए वंदे ॥१९४॥ तो ते पमत्त चित्ते दट्ट्रणं मज्जपाणगासत्ते । छिद्दं पाविय पायो उप्पाए बहुविहे कुणइ ॥१८४॥ अट्टहासमसमं मुंचंति अचित्तचित्तपुत्तित्या । देवउलदेवयाओ सफडक्खाओ निरिक्लंति ॥१९६॥ गयणयलनारिनचण-रुहिरपविरसण-सिवापवेसा य । कुसुमिणदंसण-सुरोवराय-कविहसियरूवा य ॥१९७॥ अवरे वि हु संजाया भूमीकंपाइया दरुप्पाया । कि बहुणा जिणभणियं पश्चासन्नं तया जायं ।।११८।। आहणिय कट्ट-तण-कयवराइसंवट्टवाउणा धणियं । पुंजीकरेइ पावो नयरीए मज्झयारिन्म ॥१९९॥ सिंह कुलकोडीओ बहिहियाओ (तओ यो निक्करणो । बावत्तरिं च मज्फ्रिहियाओ सयलाओ मेलेउं ॥२००॥ अपय-चउप्पयमाई जं कि पि हु पासई तयं सब्वं । नयरीए पिडवद्धं तं मज्झे खिवइ दुक्खनिही ॥२०१॥ तत्तो चउपासेसुं पञ्जालिय पावयं पबलपवणं । उ[ल्ल]लियबहलधूमंधयार-जालानिरुद्धनहं ॥२०२॥ हा ताय ! भाय ! पिययम ! डज्झंताऽसरणया अणाहा य । वीसंपिलत्तगत्ता कहमच्छामो ? किंह जामो ? ॥२०३॥ जरुणेण पिलताइं पर्डति माऊए उवरि डिभाइं । मायाओ पिलताओ पर्डति उवरिं पिलताणं ॥२०४॥ अंगीकयनरयदहो हा हा ! को एरिसं महापावं । कज्जं ववसइ ? जो किर न दूरभव्वो अभव्वो वा ॥२०४॥ कंदंति जायवा जायवीओ नाणापलावमुहलाओ । अवराओ नायरीओ रुयंति असमंजसपयारा ॥२०६॥ हा बलदेव ! महाबल ! [हा : : ] वंत केसव ! किंह ते । सहस ति गया सत्ती ? हा हा ! ते वि ह किंह कुमरा ? ॥२०७॥ डज्म्हामो डज्म्हामो रक्सह रक्सह कुओ वि आगंतुं । इय सब्बत्तो सुब्बंति दारुणा पर्रपयं सद्दा ॥२०८॥ बलदेवसुओ नामेण कुज्जओ गुरुसरेण पोकरइ । जह किर चरमसरीरो ता कह डज्झामि एवमहं ? ॥२०१॥ इय भणिए सो सहसा उक्तितो जंभगेहि जिणपासे । पत्वहओ कयपुत्रो कम्मं खिवऊण सिद्धो य ।।२१०।। बलदेव-वासुदेवा तुरए जोइत्त रहवरे पियरो । आरोविकण सिग्धं जा किर नयरीओ नीणंति ॥२११॥ ता देवेणं भणिया निब्भच्छेऊण निट्टूरगिराहिं । भो भो ! तुब्भे भुल्छा ? किं वा विसघारियावयवा ? ॥२१२॥ किं वा वि ह वीसरियं मह वयणं मोहमोहियमणाण ? । जं दो वि जणा तुन्में मोत्तं नऽन्नस्स नीसारो ॥२१३॥ एवं बोत्तं पावो पिहेइ दाराइं पुरपओलीए । तो पण्हिपहारेणं फोडिंति कवाडसंपुडए ॥२१४॥ एवं पि कए जाव य न देइ निगामिमा रहवरस्स । अम्मा-पिऊहिं भिणया तो ते मा कुणह पिडबंधं ॥२१५॥ अम्हाणमुवरि जम्हा जिणिंदवयणं न अन्नहा होइ । ता वयह तुमे अम्हं पुणाइ जं होइ तं होउ ॥२१६॥ त ब्मेहिं जियंतेहिं पुणरिव कुरुसंतई ध्रवं होही । अम्हाण संतियं पुण मिच्छादक्कड मिमं वच्छा ! ॥२१७॥ तो ते पमुक्कधाहा महया सद्देण रोविउं लग्गा । गुरुसोयतावियमणा महंतमुक्वेयमावना ॥२१८॥ जिन्नुजाणिम ठिया ओरुन्नमुहा गलंतनयणजला । पेच्छंति पुरि दोवायणेण डज्झंतियं दुहिया ॥२१९॥

१. न शक्नोति ।

हा हा लच्छीहर ! लच्छिवच्छद्क्ष्मलियवच्छ ! अच्छेरं । पेच्छस्र समुद्रविजया वि जं वयं एव परिभविया ॥२२०॥ दीवायणेण इमिणा संस्रोहियमाणसा समग्गा वि । अक्स्रोहगुणजुया वि हु जायववग्गा स्वयं नीया ॥२२१॥ अइथिमिय-सुत्थिया वि हु अप्पत्थियदुत्थणत्तदुत्थाओ । नायरयइत्थियाओ वच्छ ! अणाहाओ उज्झंति ॥२२२॥ सागरगंभीरिमसंगया वि जल्लेण लाघवं नीया । जत्तेण पालिया वि हु पेच्छस पउरा विणस्संति ॥२२३॥ अहियं हिमवंतसमुन्नओ वि बहुदेवदेव उलनियरो । निहृष्टु मूलभागो विहडह खडहडियसिहरग्गो ॥२२४॥ अवलोयसु अयलपइद्विया वि निद्ववियमेइणिपइद्वा । निवडंति खडहडारावभीसणा हेमपासाया ॥२२४॥ दढधरणधरियपायास् डज्भमाणास् हत्थिसालास् । डज्झंति तडयदारावगिंभणं वंससंघाया ॥२२६॥ पइदियहं पूरणपूरिओ वि मणि-कणग-स्यणभंडारो । उबहसियधणयकोसो वच्छ ! विणद्दो विहिवसेण ॥२२७॥ अभिचंदं रायं प[?य]इसप्पहं सयलसहयरं सोमं । जायवलच्छी पेच्छंतिया वि कह भामिया सन्वा ? ॥२२८॥ वच्छऽच्छेरयमवरं देवइ-वसुदेव-रोहिणिजुओ वि । पेच्छंताणं पज्जलइ रहवरो तह वि जीवामो ॥२२९॥ दुक्कयपरिणइपन्हीए पेरिया पेच्छ पडइ पुरिमहिला । कुंतय-महोरूवाहि दोहि बाहाहि धरिया वि ॥२३०॥ एरिसगाण वि सुकुरुव्भवाण पुरिसाणमेरिसं वसणं । पुत्रक्खएण जायइ जियाणमियरेसि का गणणा ? ॥२३१॥ एत्थंतरिम हलिणा भणिओ कण्हो सुदुविखओ संतो । बंधव ! कत्थ वयामो ? किं करिमो ? कस्स पोक्करिमो ? ॥२३२॥ कस्स मुहं दरिसामो ? किं वा सरणं वयं पवजामो ? । इण्हि का अन्ह गई हरिणाण व जुहभद्राण ? ॥२३३॥ एयावत्थं नयिं पेच्छंताणं सिमद्धमम्हाणं । वज्जमयं नणु हिययं जं न वि सयसिकरं जाइ ॥२३४॥ सरिउं जिर्णिदवयणं तओ पयष्टंति दाहिणाभिम्रहं । वारं वारं परिवलियकंघरं ते पलोयंता ॥२३४॥ पंडुसुया अम्हाणं संपर् सरणं ति पंडुमहुराए । चिलया लिलयगईए मयगललीलं विडंबंता ॥२३६॥ भूसणजुइविज्जुज्जोयभासुरा नयणनीरकयवरिसा । पाउसजलहरसरयब्भविब्भमा पहनहम्मि ठिया ॥२३७॥ समकालं सारीरिय-माणसद्क्लेण ते समुष्फुन्ना । पेच्छाऽहो ! बलियाण वि बलिओ बाढं विहिनिओओ ।।२३८।। पहिय व्व पहे वचंति पायचारेण भुक्तिया तिसिया । कद-फड-पत्त-पुप्फाइभिक्तिणो स्ववियतणुसोहा ।।२३९॥ भूमीसयणा सयणाइविरहिया वत्थ-पावरणरहिया । ण्हाण-विलेवण-भोगोवभोगमुका मुणिवरु व्व ॥२४०॥ ते तारिसा वि सहस्रुत्थिया वि अविउत्तसयणवग्गा वि । एकपए चिय दृहिया अहो ! दुरंतो विहिनिओगो ॥२४१॥ सञ्बत्थ वि वित्थरियं जह किर दीवायणेण बारवई । दृष्टा दो उञ्बरिया नवरं बलभद्द-महुमहुणा ॥२४२॥ ते वि य कमेण जंता संपत्ता पुन्वदिक्खणविभागे । धयरहुरायबलवंतसत्तुसुयरायकयरक्लं ॥२४३॥ सत्तंगसुप्पः हुं उन्नयकरदाणविरसरमणीयं । कुंभत्थलसोहिल्लं जहत्थयं हित्थकप्पपुरं ॥२४४॥ एत्थंतरम्मि कन्हो छुहाभिभुओ हलाउहं भणइ । आणेहि भोयणं भाय ! भुक्तिओऽहं दढमसत्तो ॥२४५॥ गंतुं पयमवि तत्तो भणइ हर्री वच्छ ! होसु वीसत्थो । आणेमि भोयणं बंधवस्स मा वच्चसु विसायं ॥२४६॥ परमेयं वहरिपूरं जह कह वि हु वहरिएहिं पारद्धो । मुंचामि सीहनायं ता रक्खस वच्छ ! अप्पाणं ॥२४७॥ गंतुण नयरमज्झे महरिहमणिकडगविणिमयं काउं । कुल्लुरियावणाओ मंडगपिभई परममन्नं ॥२४८॥ कल्लालियावणाओं सरगाई सुरभि पाणगं घेतुं । जावाऽऽगच्छइ सहस त्ति ताव सन्निहियसत्त्र्हिं ॥२४९॥ सन्नद्भवद्भकवर्णीहं हिक्काओ हण हण ति भिगरेहिं। बलदेवो वि हु संगोविऊण तं भत्तमेगत्थ ॥२५०॥ उप्पाडिकग स महप्पमाणमालाणखंभमणवरयं । संचूरियं पवत्तो ससीहनायं तमरिसेन्नं ॥२५१॥ कण्हो वि तुरियमागम्म सम्ममादाय परिहमुद्दंडं । हणिऊणं हयमहियं विहियमसेसं पि रिउसेन्नं ॥२५२॥ अमिलयमाणो बलभद्दभाउणो मुइयमाणसो मिलिओ । जेण न सीहो वसणिसओ वि सज्झो सियालाणं ॥२५३॥ अह कत्थइ तरुतल्छाइयाए तरुपत्तरइयपुडएहि । भुंजंति जाव ता तेहि सुमरियं पुज्वभुत्तस्स ॥२५४॥ हा जिय ! तारिसभुंजाइयाए तह भुंजिऊण सविरुासं । सम्माणदाणपरिवज्जिएहिं परिभुज्जइ इयाणि ॥२५५॥

कह सा जिण-गुरुप्या कह सा कलगीयपसुहसामग्गी ? । कह सो बंधववग्गो ? कह ते जीवियसमा कुमरा ? ॥२५६॥ हा हियय ! कि न फुट्टिस सुमरंतं सरसपुट्यभुत्ताणं ? । इन्हि विदेसिएहिं परिभुज्जइ भीयणं विहलं ॥२५७॥ तह वि ह परिभंजिज्जह गयलज्जेहिं छहा-पिवासाओ । पत्थावमपत्थावं जाणंति न जेण पावा उ ॥२५८॥ एवं सविसायमणा भुंजित्ता वीसमित् खणमेगं । पुरओ केत्तियमेत्तं भूभागं जाव गच्छंति ॥२५९॥ कंटयपहाणबब्बुल-बोरि-धव-खइरपमुहतरुनियरं । करकरकरन्तकायं पत्ता कोसम्बवणमसहं ॥२६०॥ ता लवणभोयणाओ खरतरकरतरणिगाढतवणाओ । अणुवियसमाओ पुत्रक्खयाओ दवदद्धगमणाओ ॥२६१॥ कन्हो तिसाभिभुओ मुच्छाविहलंघलो तरुतलन्म । पिंडओ बंधव ! तण्हाए बाहिओ गंतुमसमत्थो ॥२६२॥ वामं पायं काऊगमुवरिमियरस्स रायलीलाए । पच्छाइऊग कोसेयपीयवत्थेणमप्पाणं ॥२६३॥ नेमिजिणेसरवयणं व सीयलं सहय ! पायस् जलं ति । अन्नह पाणा वच्चंति मज्भ इय भणिय पासुत्तो ॥२६४॥ एयं सुन्नमरन्नं ता अपमत्तेण वच्छ ! होयव्वं । जेणऽम्हाणं बहवे वसणाविहयाणमरिनिवहा ॥२६४॥ भो भो बणाहिया देवयाउ ! एसो पिओ महं भाया । नासो मुक्को तुम्हं रक्खेयव्वो पयत्तेणं ।।२६६॥ अप्पाहिज्या एवं जलमन्निसिउं गयम्मि बलभहे । भवियव्वयावसेणं जं जायं तं निसामेह ॥२६७॥ खर-फरुससरीरछवी पलंबमंस परूढदीहनहो । वल्लीवियाणसंजिमयमुद्धओ वाहवेसधरो ॥२६८॥ कन्हस्स कालपासेहिं कड्रिओ कलियकंडकोयंडो । पत्तो तम्मि पएसे जराकुमारो कयंतो व्व।। २६१।। ग्रन्थाग्रम् १२०००।। आरोविऊण धणुहरमायत्रं कड्डिउं कढिणकंडं । कन्हो मिगबद्धीए विद्धो वामस्मि पायतले ॥२७०॥ तत्तो भयरहिएणं ससंभमं उद्गिऊण भिणयमिमं । भो भो ! किल केणाहं विद्धो बाणेण पायतले ? ॥२७१॥ ता साहउ नियवंसं नियनामं नियकुलं नियं कज्जं । जेण मए न कया वि हु अयाणिओ पहयपुत्र्वो ति ॥२७२॥ हा हा ! धिसि धिसि ! मम चेट्टियस्स एसो हु माणुसो कोइ । हरिणजुवाणो न हु होइ एस इय खिज्जिउं बहुयं ॥२७३॥ वंसाइयं च पुच्छइ ता तं उवसप्पिज्ञण साहेमि । भो भो ! अहयं हरिवंससंभवो जायवसगोत्तो ॥२७४॥ नामं जराकुमारो पुरुईएकञ्चवीरचरियस्स । जायविद्ययनहयलमयंकवसुदेवतुणयस्स ॥२७४॥ रुरु-हरिण-सीह-सदद्रुभीसणे काणणम्मि कण्हस्स । जीवियसमस्स रक्खारथमेरथ निवसामि अइद्रहिओ ॥२७६॥ इयमायन्निय कण्हो जराकुमारो त्ति एस नाऊण । उग्घाडियद्हिनयरो एवं भणिउं समादत्तो ।।२७७॥ ए ! एहि एहि भायर ! परोवयारेकरिसय ! परिरंभ । एसो सोहं कण्हो तहमप्पाणस्स वि य दहओ ॥२७८॥ तेणुत्तं परिरंभणमुचियं पजलियचियानलस्स महं । निस्लक्खणस्स न उणो पसत्थलक्खणवओ भवओ ॥२७९॥ पियबंधवस्स जीवियसमस्स बारसमवरिसमिलियस्स । कण्हस्स मए भयवं ! विहियमणज्जेण पाहन्नं ॥२८०॥ पावस्स कि न निवडह गयणाओ मज्म मत्थए वज्जं ! । जह वा सो वि हु संकह फंसैभयाओ जओ भणियं ॥२८१॥ एरिसकम्मरयाणं जं न पडइ खडहडंतयं वज्जं । तं नूणिममो चिंतइ छिविउमिमे कत्थ सुज्भिस्सं ? ॥२८२॥ इय खिजिज्ञ बहुयं कंठिम्म विलिगिज्ञण कन्हस्स । उम्मुक्समहाधाहं कलुणसरं रोविउं लग्गो ॥२८३॥ हा कन्ह ! हा जगद्दण ! हा जायवगयणमंडणमयंक ! । हा ! कहिमहमायाओ नं बंधव-बंधुजगरहिओ ? ॥२८४॥ कि वा विसामि जल्मे ? कि वा पविसामि गुविलपायाले ? । कत्थ गओ सुज्झिस्सं ? कस्स मुहं दरिस**इस्सा**मि ? ॥२८४॥ आसंसारमिकत्ती संजाया मज्झ मंदभगास्स । जह नियभाया कन्हो जराकुमारेण निहुओ ति ॥२८६॥ नियवइयरो य एसो जराकुमारस्स पुच्छमाणस्स । कहिओ कण्हेण तर्हि सब्बो आगमणवृत्तंतो ॥२८७॥ इय पलवंतो एसो बाहजलापुन्नदीणनयणज्ञुओ । भणिओ जणहणेणं अवसर तं मज्झ पासाओ ॥२८८॥ हिययाओ कुत्थुभमणि पायतलाओ समुद्धरिय बाणं । पच्छाहुत्तपपहिं पयाहि तं पंडुमहुराए ॥२८९॥ जड पुण कहमवि पही बलभहो तो तुमं पि मारिहिही । मा वयउ विणासं जायवाण वसो निरवसेसो ॥२९०॥

१. अनुचितभमात् । २. स्पर्शभयात् ।

पुट्योहयवु त्तेतो बारवईए विणासपज्जंतो । मज्झ वि मरणं एवं कहियव्वं पंडपूत्ताणं ॥२९१॥ एवं बहुप्पयारं रुयमाणो पन्नवित्त कन्हेण । कहमवि किच्छेण तया जराकुमारो विणिगामिओ ॥२९२॥ कण्हो वि बाणपहरूत्थवेयणाविहुरविग्गहावयवो । वेरग्गभावियमणो चितिउमेवं समादत्तो ॥२९३॥ पेच्छाऽहो ! मम तारिसनिरुवमहरिवंससंभविस्सावि । तारिससिणिद्धबंधवसहस्सपरिवारियस्सावि ॥२९४॥ खणमेत्तेण वि दद्धरविहाणवसवत्तिणो ममेयाणि । एगाणियस्स मरणं हरिणस्स व जायमुत्तं च ॥२९५॥ खणदंसियसुरसरिवित्थराइं खणसुन्नरन्नसरिसाइं । एयाइं ताइं कम्मिदयालिणो जीव ! ललियाइं ॥२१६॥ ता अलमिमिणा परिचितिएण कज्जम्मि देमि निययमणं । भावियजिणवयणाणं जियाण परिदेवणमजुत्तं ॥२१७॥ संपद्द नेमिजिणेसरपसुहाणं मज्भ तित्थनाहाणं । पाया सरणं निज्जियजम्मण-मरणाण सिद्धाणं ॥२९८॥ साहण नाण-दंसण-चरणज्याणं गओ सरणिमिण्हि । केविलिपन्नत्तस्स वि धम्मस्स महाणुभावस्स ॥२९९॥ इय चउसरणगओ हं सम्मं निंदामि दक्कडं इण्हि । सुकडं अणुमोएमो सब्वं चिय ताण पश्चक्वं ॥३००॥ पंचप्पयारमङ्यारजायमेसि समक्खमालोए । वयपरिणामो पुण मज्झ जाणमाणस्स वि न जाओ ॥३०१॥ ते धन्ना कयपुत्रा संबक्तभाराइया मह कुमारा । रुप्पिणिपामोक्खाओ पियाओ मे निबिडनेहाओ ॥३०२॥ जे चइऊणं घरवासमेरिसं दुक्खसंतइनिहाणं । जिणपासे पन्वइया ता तेसि वयाणिमणुसरिमो ॥३०३॥ संगामपमुहपावं समायरंतेण के वि जे जीवा । इहभव-अन्नभवेस वि दुक्खविया ते खनावेमि ॥३०४॥ अन्नं च सरणमिणिंह विसेसओ मज्म मरणसमयम्मि । जिणसासणस्स सारो परमेट्टीणं नमोकारो ॥३०४॥ एवं मुहत्तमेगं जावऽच्छह सुद्धमणपरीणामो । तावासुहऋम्मवसा सरियं दीवायणरिसिस्स ॥३०६॥ पेच्छ अहो ! तेण तया कुर्किंगिमेत्तेण तुच्छह्ववेण । भुवणे अगंजियस्स वि माणमरट्टो महं भग्गो ॥३०७॥ जं मह पेच्छंतस्स वि दद्धा नयरी सुरिंदपुरिसरिसा । पिय-माइ-सयणवग्गो विणासिओ पावकन्मेण ॥३०८॥ ता जइ पेच्छामि तयं संपयमिव पावकारिणमणज्जं । कड्डेमि तदुद्राओ तो हं सकलंतरं सव्वं ॥३०९॥ एवं वहगयहियओ पुणरवि जाओ किलिट्टपरिणामो । जारिसिया इह व गई मई वि मरणिम तारिसिया ॥३१०॥ रुहुज्झाणोवगओ सुमरंतो वहरभावमणवरयं । मरिऊण समुप्पन्नोऽसुहलेसो वाल्यपभाए ॥३११॥ एत्थंतरम्मि बलभहबंधवो बंधुबंधुरसिणेहो । परिपुरिकण पयसो पोयिणिपुडयं पहपयट्टो ॥३१२॥ पाइस्सं पाणिपयं सीयलमिणमो जलं ति चितंतो । न मुणइ मणयं पि जहा विहिविलसियमन्नहा जायं ॥३१३॥ अवसरण मग्गस्तरुणा निययमणे संकिओ सकम्माण । विवरीयत्तणओ तह तुरियगई तत्थ संपत्तो ॥३१४॥ पेच्छइ तं तयवत्थं परिसंतो सुयउ ताव मह भाया । पिडबुद्धं पाइस्सं जरुं ति संठविय जरुपुडयं ॥३१५॥ जा जोयड वयणिममो ता पेच्छइ कसिणमिस्त्रयावरियं । मयगसह्दवं नाउं धसिक्कओ ताव हिययिन ॥३१६॥ पहिबोहिओ वि कह वि हु जा न पयंपेइ ता मयं नाउं। उम्मुक्तमहानाओ ताव हली रोविउं लग्गो ॥३१७॥ वाहो वा सहडो वा जो को वि वणे स होउ मह पुरओ। जेंगेस सुहपसुत्तो विद्धो पायम्मि मह भाया ॥३१८॥ बालं विद्धं समणं नारिं सुत्तं पमत्तमह मत्तं । पहरंति न सप्परिसा ता नूण स को वि काउरिसो ॥३१९॥ ता पयडउ अप्पाणं पोरिसवायं च चत्तमज्जाओ । जेण भडवायजणियं भंजेमि मरद्दमविसेसं ॥३२०॥ हा कन्ह ! कन्ह ! बंधव ! कत्थ गओ ? पिसय देस पिडवयणं। अवरद्धं न कया वि हु तुज्भ मए कह णु मह रुट्टो ?॥३२१॥ पेम्भमिकत्तिममेयाणमिलयमेयं पि संपयं जायं । अन्नह कह तुह मरणे अहमिह जीवामि निष्पन्नो ?॥३२२॥ मोडइ हत्थे तोडइ सिरोरुहे भिडइ रुक्खमूलिम । ताडइ वच्छं फोडइ महीयलं पण्डिघाएहिं ॥३२३॥ खणमेगत्थ वियंभइ विस्संभइ तत्थ पासमिल्छयइ । नियदेवसुवालंभइ परिरंभइ मयगक्रन्हतण् ॥३२४॥ उग्गायह खणमेगं खणमेगं रुयह हसह खणमेगं। खणमेगं परिदेवह वेवह खणमेगमऋत्थ ॥३२५॥ कइया वि मोहवसगो पलवइ असमंजसं असंबद्धं । कइया वि हु वीसत्थो रोवइ सरिकण गुणनियरं ॥३२६॥

हा चंदवयण! हा रूवमयण! हा कमलपत्तसमनयण!। हा अमयवयण! हा गरिमगयण! हा वच्छ! नररयण!॥३२०॥ हा पुहड्वीर! हा वसणधीर! हा समरसुहृद्धसोडीर!। हा भुवणमृद्धाः! हा वहरिसद्धाः! हा तुंगिममृह्धाः!॥३२८॥ रूवं सोहमां वा लावन्नं वा पियंवइत्तं वा। सोजन्नं दिक्खन्नं पुन्नमपेसुन्ननेउन्नं ॥३२९॥ चायं नायं वायं अविसंवायं विसिद्धसमवायं। गुणमिणिरोहण! रोएमि कं गुणं तुहमृहमृहन्नो १॥३३०॥ अञ्ज वि जीवइ रुद्दो ति मुणिय परिभम् जाव छम्मासे। खंशारोवियमदओ वणमज्झे मोहवसवत्तो ॥३३१॥ जाणंतो वि हु भुत्लो अहह! महामोहविलसियमपुन्वं। दृढमवियाणिय मज्झं जेण निष्ठज्जंति गरुया वि ॥३३२॥

आह च--

विविच्य बाधाः प्रभवन्ति यत्र, '''भिथ्यामतयश्चरन्ति । संसारमोहस्त्वयमन्य एव, दिग्मोहवत् तत्त्विधया सहाऽऽस्ते ॥३३३॥ अपरं च केनचिदनक्षैर्युक्तममुष्मे नमस्कृतम्—

इदानी मित्राणन्दकथानकस्यावसरः, तच्च भावष्टिकाख्यानके भणितमिति ।
एएहिं बुद्धिमंतिहं सत्तमंतिहं उज्जमपरेहिं । तह वि न स्रक्षियं एयं एवं दुजयं इमं दहवं ॥१॥
दंष्ट्राकरालवदनं हरिमप्यजन्ति, मत्तं करीन्द्रमपि वीरिधयो धरन्ति ।
करुलोलसङ्कुलमपांपितमापिबन्ति, दैवं बृहस्पितिधियोऽपि न वारयन्ति ॥१॥
॥ इति श्रीमदान्नदेवस्रिविरचितवृत्तावाख्यानकमणिकोशेऽशक्यदैवनिवारणप्रतिपादनपरः
सप्तिविश्तामोऽधिकारः समाप्तः ॥३७॥



# [ ३८. नष्टमृतरोदनादिनैरर्थक्याधिकारः ]

प्राग् दैवमस्खिलतपेतापमभिहितम् । साम्प्रतम् 'एतद्वशगानां स्वजनादौ मृते रोदनाद्यपार्थकम्' इत्येतद्भिधीयते । तद्यथा—

रुन्नेण सोइएण य कालम्बत्थो न एइ इह बंधू। भरहो सगरो रामो पउमो एत्थं उदाहरणा॥॥॥

१. ०प्रभावमभि रं ।

अस्या व्याख्या—'रुदितेन' अश्रुविमोचनेन 'शोचितेन च' मानसाशुभव्यापारेण 'कालग्रस्तः' कृतान्तकोडीकृतः 'न' नैव "एइ'' ति आयाति 'इह' अस्मिन् लोके 'बन्युः' स्वजनः । दष्टान्तानाह—'भरतः' प्रथमचक्रवर्ती, 'सगरः' द्वितीयचकवर्ती, 'रामः' बलदेवः, 'पद्मः' लक्ष्मणबृहद्भाता "एत्थं" ति अत्रार्थे 'उदाहरणानि' दष्टान्ता इति गाथासमासार्थः ॥:व्यासार्थस्त्वाख्यानकैराह ।

## तानि चाम्नि । तत्रापि क्रमायातं प्रथमं किञ्चिद् भरतास्यानकमास्यायते— इह जहया किर भयवह रिसहजिणिदे जगाइजिणवसमे । तिहयणस्य

इह जइया किर भयवइ रिसहजिणिंदे जुगाइजिणवसमें । तिहुयणलगणसंभे अद्वावयप्व्य सिद्धे ॥१॥ संपइ भयवं ! सम्मग्गगमणखल्णेकपचलो भुवणे । पसिरस्सइ तमपसरो अिवद्वपरमत्थसन्थावो ॥२॥ वियरिस्सइ अक्खिल्ओ कुत्सुइ-कुद्दिद्विपंसुलीसत्थो । तमसा अपस्समाणे जणिनवहे सुइसमायारो ॥३॥ वीसुं पि वियंभिस्सइ कुनयपवित्यकुवाइयूयगणे । केवलिकरणुस्सारियतमिम्म तइ पवसिए सूरे ॥४॥ विगास्सित जगवणे परितित्थयकिषणमयगल्कुलाइं । सियवायदाढदुसहे भयवं ! तइ पवसिए सिहे ॥५॥ एवं बहुप्पयारं पिरिनिव्वाए जिणे जयपईवे । सयलं पि जयं तमसा अप्फुल्निमणं ति मुणिकणं ॥६॥ आणंद-सोयवसओ संकिल्वरसं समुव्वहंतेण । विबुहाहिवेण विहिओ जया महंतो मणे खेओ ॥७॥ हा भुवणुत्तम ! हा भुवणवाह ! हा भुवणबंधव ! सरल्ल ! । हा भुवणिच्च ! हा भुवणधीर ! हा भुवणनररयण ! ॥८॥ हा भुवणुत्तम ! हा भुवणवार ! हा भुवणवाह ! जिणिंद ! । तुमए गुणमणिनिहिणा विविज्ञयं सामिसालेण ॥१॥ जायमणाहं भुवणं कंदंतो संगयं ससोगमणो । जाओ जहत्थनामो सक्को संकंदणो जइया ॥१०॥ तइया किर भरहो वि हु सोयसमुप्फुल्नमाणसो सययं । नियजणयमरणदुहिओ अव्वत्तसरं रुयइ हियए ॥११॥ न मुणइ जह रोइज्जइ लोयिन्म मयन्मि वल्लहज्ञणिन्म । ता निविज्ञसोयगंठी जाओ भरहस्स हिययन्मि ॥१९॥ चित्रद सुरनाहो वि हु मा पीडिज्ज इमो महापुरिसो । मुको घाहासदो भरहस्स विल्गिगं कंठे ॥१३॥ भरहेसरो वि महया सद्देण तहेव रोविउं लग्गो । सव्वजणो वि हु एवं रोवइ तइया दुहाभिहओ ॥१४॥ ससुरिदेण वि भरहेण रोविए न य नियत्तिओ ताओ । ता किं इमिणा भावहितरत्थएणं परुतेणं ९ ॥१५॥

## ॥ इति भरताख्यानकं समाप्तम् ॥१११॥

### अधुना सगरास्थानकमास्यायते । तश्चेदम्-

वज्जहररज्जपयिव व्य गोरिगीयावसत्तहरिणि व्य । कामियणसुरयिकरिय व्य सुद्दसमायारसेणि व्य ॥१॥
पायालनिलयलच्छि व्य जा निरायंसुरामनायरया । भुवणत्तयविक्साया अत्थि अउज्भाभिहाणपुरी ॥२॥
साहियछसंडभरहो अइसयसंपुन्ननविहाणवर्द । मउडविभूसियबत्तीससहसनरनाहनियकमो ॥३॥
ह्रवाइगुणविणिज्जियसुररमणीणं विसिट्टविल्याणं । चउसिट्टसहस्साणं भत्ता भुवणब्भिहियमृहिमो ॥४॥
नाहो हय-रहवर-गयवराण चुल्सीइसयसहस्साणं । चउदसरयणाहिवर्द्द तं पाल्ड सयरचक्कवर्द्द ॥५॥
तस्स य समकुमराणं रूयविणिज्जियजयंतकुमराणं । गंजियरिउसमराणं जिणिदपयपउमभमराणं ॥६॥
निरुवमनररयणाणं सिट्टसहस्साणि सुंदरसुयाणं । अवरं पि हु अच्चक्शु[यम् ]यं सव्वं पि चिक्कसुहं ॥७॥
अह अन्नया कुमारेहिं नियपिया [स]विणएहिं विन्नविओ । ताय ! तुह रिद्धिसहिया परिक्कमामो पुहर्द्द्वीढे ॥=॥
सिसणेहमणुन्नाए मणुन्ननरवहसिरीए दिप्पंता । वियरंता संपत्ता अट्टावयपव्ययं कुमरा ॥९॥
पेरंतपयडकडओ विविह्विरायन्ततुरय-गयगमणो । विल्संतसेयचमरो गिरिमाकलिउं नरवह व्य ॥१०॥
सूरो व्य सुद्धवंसो विचित्तवणराइरेहिरसरीरो । पयडसमुन्नयपाओ अट्टावयपव्यओ दिट्टो ॥११॥
सेन्नं निवेसिऊणं तलिम्म तचंगिमं नियच्छंता । उविरमभाए चित्रया पए पए कोउगऽिक्सत्ता ॥१२॥
दिट्टं पव्ययसिहरं सुरसयणसमिन्नयं मयप्पवरं । महुपाइकुलं व पित्नस्वलंतपयचाररमणीयं ॥१३॥
जित्रिंदनीलमणिमयकुट्टिमतलमूमिमफसंसंकतो । उडुनियरो जणह जणस्स धरणिगयगयणआसंकं ॥१४॥
विल्विह्ययगयणंगणतुगसिहरसयसिनरुद्धगहममां । पव्ययचंगिमदंसणसंपत्तं सुर्विमाणं व ॥१४॥

विरह्य(वियरह) विसंक्रमित्तो घणओ इव विहियउत्तरासंगो । पयिडयपुप्पविमाणो विरायए जत्थ सुरविसरो ॥१६॥ वन्नप्पमाणसंगयविमाणदिष्पंतदेवपिडमहरं । सगा व जिणाययणं नियंति निरुवहवं तत्थ ॥१०॥ उसभाइजिणेसरपिडमदंसणुष्पन्नपयडरोमंचा । पणिमत्तु भावसारं एवं थोउं समादत्ता ॥१८॥ चक्कंकुसलक्खणु, भुवणविलक्खणु, पक्खालियबहुपावमलु । च उवीसजिणिदहं, पणयसुरिंदहं, पणिमिवि भत्तीए पयकमलु ॥१९॥ अद्वावयपन्वयसेहराहं, भरहेसरकारियजिणवराहं । जसु जेत्ति उ जिणह पमाणु वन्नु तं पभणहुं निसुणहु देवि कन्नू ॥२०॥

धणुसयइं पंच सिरिरिसहसामि, वरकणयकंति करिलीलगामि।

धणुसय चियारि पंचासअहिय, कणयप्पहि अजियजिणिद कहिय ॥२१॥ जन्म सम्बद्धाः उन्तर कण्यानुन्द निर्मात् । आनुन्दसम्बद्धाः भणनुनं प्रमण्या नेपापन अभिनं

संभवह जिणिदह सय चियारि, उच्चत् कणयवन्नह वियारि । आहुद्रसयइ धणुहहं पमाणु, हेमाभह अभिनंदणह जाणु ॥२२॥ सय तिन्नि सुमइपरमेसरहो, उत्तत्तकणयतणुभासुरहो । निम्मलपवालजुइसुप्पहस्स, अङ्काइय सय पउमप्पहस्स ॥२३॥

> दुइ धणुसय आसि सुपाससामि, तवणिज्ञवस्नु सिवनयरगामि । चंदप्पहु जिणवरु चंदछाउ, धणुसउ दिवड्ढु तसु तणउ काउ ॥२४॥ जिणसुविहि संस्ततरुविमरुदेहु, सो धणुसउ एक्कु गुणोहगेहु । जिण धणुह नउइ सीयरुसनामु, तवणीयवस्नु निम्महियकामु ॥२५॥

सेयंसु सुवन्नसवन्नकंति, धणुहहं असीइ तसु तणु कहंति । रचुप्पलरचु सुरिंदपुज्जु, सत्तरि धणुहहं सिरिवासुपुज्जु ॥२६॥

जिणु विमलु विमलकरु कणयवन्नु, सो सद्वियणुह सिवपहपवन्नु । पंचासधणुह जिणवरु अणंतु, कुलभवणु सिरिहि कल्होयकंतु ॥२७॥

सिरिधम्मु धम्मधुरधरणधीरु, पणयाल्रधणुहमञ्जुणसरीरु । सिरिसंतिजिणह चालीस आसि, जो हेमवन्नु सिवनयरिवासि ॥२८॥

पणतीस कुंथुजिण हेमभासु, जि सासयसिवपुरि पत्तु वासु ।

अरु कणयवनु धणुहरहं तीस, जसु पणमहिं पाय सुरासुरीस ।।२१।।

नीलुप्पलसामलु मिल्लनाहु, पणुवीसधणुह् केवलसणाहु । मुणिपुञ्वउ सुञ्वउ साममुत्ति, सो वीसधणुह् वज्जरिय मुत्ति ॥३०॥ पत्तरसधणुह् निमजिणवरासु, तवणीयतणुहु पणयामरासु । घणकज्जलसामलु रिट्टनेमि, दसधणुह् धम्मवरचक्कनेमि ॥३१॥ मरगयसवन्नु तित्थयरु पासु, नवहत्थ विणिद्धुयकम्मपासु । कणयाभु सत्तरयणीपमाणु, सिद्धत्थह् नंदणु वद्धमाणु ॥३२॥

इय निरुवमसासण, भुवणपयासण, जो नरु भत्तिए संथवइ।

चउवीस वि जिणवर, सिवसिरिवहुवर, सो संसारि न संभमइ।।३३।।

एवं थोउं जिणहरगिरिवरगयचंगिमाहरियहियया। पुच्छंति मंतिवग्गं सप्पणयं ते पयत्तेण ॥३४॥ केण इमं जिणभवणं कारिवयं सुकयकम्मुणा सुह्यं ?। तेण वि किह्यं जह किर नियजणयसयासओ सोउं ॥३५॥ जिणभवणविहाणफलं कारिवयं भरहचिक्कणा एयं। तेहिं वि भिणयं जोयह एयारिसप्व्वयं रम्मं ॥३६॥ जेणं अम्हे जिणभवणमेरिसं मणहरं करावेमो। तेहिं वि तारिसयगिरी गवेसिओ वि हु महीवीढे ॥३७॥ जा कह वि नोवलद्धो ता भिणयमिमस्स चेव काहामो। रक्साविहाणमणहं जेण महागुणमिमं पि जओ ॥३८॥ जिल्लाणं सिन्नाणं भिष्ठाण महाफलं समुद्धरणे। समए चिरंतणाणं दंसियमत्रच्याणं पि ॥३६॥ तत्तो बहुइरयणेण छिंदिउं जोयणप्पमाणाओ। पद्याओ दुरारोहाओ भाविमणुयाण विहियाओ।॥४०॥ चउपासेसुं जोयणसहस्समाणा खणाविया परिहा। जिणभवणरक्खणद्वा विसुद्धचित्तेहिं कुमरेहिं ॥४१॥ जाओ भवणवर्द्णं भवणेयु उवह्वो तओ रुट्टो। जल्लणप्दाभिहाणो अग्गिकुमारो गुरुपभावो ॥४२॥ आगंतूणं भणिया भो पावा! किं समायरियमेयं ?। अहवा दुन्नयकरणाणं तुम्ह समुविद्धं मरणं ॥४३॥ तो जन्हकुमारेणं मा रूस सुभइ! जिणहरस्स कए। क्यमेयं ति सविणयं खमाविओ सो गओ ठाणं ॥४४॥ भवियव्वयानिओगे तेसिं चिंता पुणो इमा जाया। अइसोहणा वि परिहा जलरहिया सोहइ न एसा।।४५॥

तो सार्गि विहेर्ड गंगानीरप्पवाहमाणेउं । परिपृरिया समंता पत्तं नीरं असुरभवणे ।।४६।। तो जलणपहअमरेण नीरभरपूरिए निययभवणे । रुसिऊण नेत्तजल्णेण भासरासीकया कुमरा ॥४७॥ तत्तो दहववसेणं तेसिमकंडिम तारिसे जाए । किंकायव्वविमुद्धो परिवारो कंदिउं लग्गो ।।४८।। अवरोह-मंति-सामंतपभिडणोऽसज्झदहभरक्कंता । हाहारवमुहलदिसा सब्वे वि हु पलविजं लग्गा ॥४१॥ हा रूव-कंति-विन्नाण-नाण-लायन्नरयणजलनिहिणो ?। कत्थ गया सन्वे वि हु मोत्तुमणाहे समगमम्हे ?।।५०।। अम्हे अक्सयदेहा कुमरा सब्वे वि जममुहं पत्ता। एरिसमकंतवयणं को णु कहिस्सइ पुरो रन्नो ? ॥५१॥ एत्थेव ता मरामो निब्भग्गा कि गया करिस्सामो ?। इय कयनिच्छयहियया तया चियाओ रयार्वेति ॥५२॥ दट ठणं तं यहयरमेगेण दिएण चिंतियं तिममं । मृदाण विलसियमिमा किमणत्थपरंपरा अवरा ? ॥५३॥ पभणइ भट्टो भद्दा ! तुब्भे वि हु मा निरत्थयं मरह । मा भवउ उविर गंडस्स फोडया तुम्ह मरणेणं ॥५४॥ रको य सावइस्सं पढममहं चेव कुमरवृत्तंतं । इय सब्वे वि मरंते निसेहिउं बुद्धिमं विप्पो ॥४४॥ काऊण मडयमेगं खंधे पोक्करइ नयरमज्मान्मि । अन्नाओ अन्नाओ अहो ! हु सयरे वि पभवंते ।।५६॥ राया वि ह पर्यार माणससरसिकलसच्छहो सोउं। पुच्छइ किमेयमन्नायघोसणं भणइ विप्पो वि ? ।।५७॥ देवेगो संपयमंधजिट्टया पाणवल्लहो पुत्तो । दिसऊण सप्परूवेण हयकयंतेण मह हरिओ ॥५८॥ राया वि ह गारुडिए वाहरिउं भणइ मंतसत्तीए । जीवावह पुत्तमिमं महाणुभावस्स विष्पस्स ॥५६॥ ते वि हु सन्वे मिलिउं सामत्थेऊण निययबुद्धीए । कुणिमो देवाएसं सन्वमिमं किं वियप्पेणं ? ।।६०।। परमाणावसु भूइं देव ! कुओ वि हु कुलाओ जत्थ कुले। न कया वि हु कोइ मओ तो रन्ना पेसिओ विप्पो।।६१।। नीसेसनयरमाहिं डिऊण परिपुच्छिऊण पइभवणं । अप्पत्तमंतवाईवृत्तविसेसणकलियभुइं ॥६२॥ सो आगओ विलक्सो जंपइ एरिसविसेसणविसिद्धा । देव ! न लब्भइ भूई उड्ड देवो पमाणं ति ॥६३॥ तो ईसि विहसिकणं भणिओ रन्ना स माहणो विष्प ! । जइ जणसामन्नमिमं ता तुज्ज्ञ पराभवो को णु ? ॥६४॥

जओ---

पंचजणसमाणे वि हु वसणे पत्ते न कीरई सोगो । किं पुण सयलनरा-ऽमर-तिहुयणसाहारणे मरणे ।।६४।।
भट्टेण भणियमेवं जइ जाणिस तो थिरो भवसु सामि ! । नियभणियं परिपालसु तमिप्पयं सावइस्सामि ।।६६।।
जम्हा तुज्भ वि संपइ सिट्टसहस्साणि सामिय ! सुयाणं । सगगगमणोलगाई जायाई विहिनिजोगेण ।।६७।।
सुणिजण कन्नकचुयं तं वयणं विवसविग्महावयवो । वज्जप्पहारपहओ व्य मुच्छिओ तयणु पुहइवई ।।६८।।
सत्थीकओ य सिरिसंडपवणजलसीयलोवयारेहिं । कुणइ पलावे दढसोयसंकुसिल्लयसमम्मतणू ।।६१।।
हा गुणिनिहिणो ! हा जणयवच्छला ! हा सिणिद्धजणिपिया ! । तुम्हाणं सव्वेसिं कहेह रोयामि कयरमहं ? ।।७०।।
हा वच्छ रयणसेहर ! हा कणयद्धयकुमार ! मणदइय ! । हा पुत्त पउमसेहर ! हा पउमुत्तर ! पियालाव ! ।।७१।।
हा सीहिविक्कमंगय ! नियविक्कमविजियकेसरिकिसोर ! । हा गयवाहण ! मयगलमंथरगइगमणदुल्लिख ! ।।७२।।
हा समरकेउ ! रिउविसरसमरजयसिरिनिवासकुलभवण ! । हा दढधम्म ! मणोहर ! धिन्मयसव्वंगगुणगेह ! ।।७२।।
हा वर्ज्ञगय ! संगय ! हा वीरंगय ! विसालवच्छ्यल ! । इय कयनामगगाहं सयरो रोवइ नियकुमारे ।।७४।।
हा दइय ! निभ्वण ! तए समसुत्ती पाडिया ममेगस्स । दे ! पिसय पिसय दंससु सुयमेगं ताव मह पुरओ ।।७५।।
हे विहि ! फुक्किय ! निल्लज्ज ! पाव ! निल्फुट ! चत्तमज्जाय ! । किं कुणिस एतिएहिं ? मुंचसु सुयमेगमुच्छंगे ।।७७॥
हा लिख्य ! कतस्म हा हियस ! फडस हा हिस्स । दिल्स स्वराहं ।

हा हियय ! कदसु हा हियय ! फुडसु हा हियय ! दलसु सयराहं । पाविय ! धरसि किमज्ज वि वज्जसिलिंकाहिं निम्मवियं ? ॥७२॥ कि नित्थ कोइ देवो गंधव्यो दाणयो व खयरो वा ? । कि निहेवयमेयं ? न कुणइ जं को वि मह ताणं ॥८०॥ भिणयं दिएण सुमरसु जं संपयमेव जंपियं तुमए । अहवा वि हु नियवसणे मुज्भह सव्यो वि जिमहुत्तं ॥८१॥ दिज्जह सुहमुवएसो हत्थं नच्चाविकण अन्नस्स । नियवसणे सा बुद्धी न याणिमो कत्थह पैठाया ? ॥६८॥ ता अज्ज वि होसु थिरो अवलंबसु धीरिमं महाराय ! । विसहइ वज्जपहारं अयलो चिय न उण लेट्दुदलं ॥८३॥ इय णेगपयारेणं रोवंतेण वि निरंदसयरेणं । नियदइयकुमरनिवहो न वालिओ मच्चुगेहाओ ॥८४॥ सव्ये समाउया जह जाया आसायणाए संघस्स । उत्तरझयणाओ तहा जम्मंतरसंगयं नेयं ॥८५॥

#### ॥ सगरास्थानकं समाप्तम् ॥११२॥

## इदानीं रामास्थानकस्थावरः, तच यादवा स्थानके भणितमेवेति क्रमणातं पद्मास्थानकमारभ्यते । तचेदम्-

जइया य दहा वि हु पारदारिओ मारिओ दुरायारो । लंकानाहो वाहो व्व नीहरिणीए दहवयणो ।।१।। जइया य निकलंका महासई अच्च्यं गया सीया । रज्जं पालंताणं लक्खण-रामाण पज्जंते ॥२॥ रामस्स सुए मरणे नियमेणं मरइ लक्खणकुमारो । रामो वि ह तम्मरणे गहगहिओ भमइ भूवीढे ॥३॥ एवंविहो सिणेहो पाएण सहोयराण नऽनेसि । सक्केण सुरसमक्लं इय वज्जरिए नियसभाए ॥४॥ एगो असदृहंतो अणेगभडकोडिसंकडत्थाणे । सीहासणोवविद्वे लक्खणकुमरम्मि मायाए ॥५॥ अंतेउरं विहेउं हाहारवगब्भिणं भणइ देवो । मुट्टा मुद्ध ति अहो ! मओ मओ रामदेवपह्र ॥६॥ तं वयणं सोऊणं नेहऽज्भवसायजायसंघट्टो । उवविद्रो रुच्छिहरो मुक्को सहस ति पाणेहिं ॥७॥ नेहो अणत्थहेऊ जियाण नेहो हु दुग्गइनिमित्तं । नेहो हासद्वाणं नेहो हु विडंबणाहेऊ ॥८॥ नेहेण नियलरहिओ भवचारयमंदिरे वसइ जीवो । नेहेण दढं खुप्पइ जलरहिए कहमे मुढो ।।१॥ नेहेण दारुरहियम्मि पंजरे वसइ सइ सुओ व्य जिओ। कीलियविवज्जिए खोडयम्मि फुडमेस संवसइ ॥१०॥ नेहो विवेयवहरी अणामिया दढमणत्थरिङोली । नेहेणं चिय परिभमइ जियगणो दहभवावत्ते ।।११।। पेच्छस नेहेण इमो पंचत्तं पाविओ विमृद्धमणो । तेणं चिय परिचत्तो मूलाओ इमो विवेईहिं ॥१२॥ इय भावितो देवो विरुक्खिचत्तो विसायमावन्नो। धिसि धिसि विरुसियमेयं अपरिक्खियकारिणो मज्झ ॥१३॥ एवं विसन्नचित्ते पच्छायावेण द्मिए देवे । एएण निमित्तेणं मयम्मि लक्स्वणकुमार्ग्मि ॥१४॥ हाहारवं कुणंते सोरोहे परियणे ससामंते । नीसेसे नयरिजणे संपत्तो रामएवो वि ॥१५॥ दटठणं निचेट्टं विच्छायमुहं च लक्खणकुमारं । मुच्छानिमीलियच्छो धस त्ति पडिओ महीवीढे ॥१६॥ सिसिरोवयारकरणा चेयन्नं पाविओ मणायमिमो । सिरिपउमपुहद्वपालो पलवइ विविहप्पयारेहि ॥१७॥ हा वच्छ ! लक्खण ! तुमं मम भत्तो किं न देसि पडिवयणं ! । किं वा अब्भुट्टाणं न कुणसि मह पासपत्तस्स ? ॥१८॥ किं तुह गुरुयणविणयं ? किं वा पणयं च पणइवम्मिन ? । मम्मणमणिन चायं तुज्भ गुणं कमिह वन्नेमि ? ॥१६॥

## तथा हि--

किं सुंबकुमरिसरछेयसाहसं सुँजजहासखमगगहं । किं वा वि हु सुप्पनहाभीसणरक्खिसपराभवणं ॥२०॥ किं वा खरदूसणरायसमरभङभिङणसुहङिनिव्वहणं । किं कोडिसिकुप्पाङणमहवा दहवयणरक्खवहं ॥२२॥ भुवणऽच्चन्भुयभूयं विसिद्वजणविम्हयावहमपुव्वं । तुह वियसियकमलदलच्छ ! वच्छ ! रोएमि कं व गुणं ? ॥२२॥ तुह वच्छ ! नावरद्धं कह्या वि मए न यावि मह तुमए । ता किं संपइ रुद्दो न देसि दुहियस्स पिडवयणं ? ॥२३॥ पावियफुडचेयन्नो चितइ समईए रामदेवनिवो । किं एसो सच्चं चिय मओ न जं देइ पिडवयणं ? ॥२४॥ एत्थंतरिम भिणयं पहाणपुरिसीई एस अम्ह पहू । अवहरिओ हयविहिणा ता कीरउ देहसक्कारो ॥२५॥

१. पलाया रं०। २. सूरहास० रं०।

रामो वि भणइ पिडहयममंगलं तुम्ह एरिसं वयणं । न उणो मिरही कइया वि बंधवो एस मज्झ पिओ ॥२६॥ पुणरिव जंपइ पउमो दुज्ज्णलोयाण मज्झयाराओ । उद्वसु वच्छ ! वयामो किहं पि दूरे अरन्निम्म ॥२७॥ इय भणिऊणं खंघे काउं अन्नत्थ जाइ गहगिहओ । तत्थ वि न्हावइ धोवइ पिरहावइ वत्थ-ऽलंकारे ॥२८॥ जेमावइ परमन्नं मुहम्मि पिक्सवइ सरसतंबोलं । उच्छंगिम्म निवेसिय पिरमुसिउं वयणमालवइ ॥२९॥ इय मोहमोहियमई पभ्यकालं वणिम्म पिरभमइ । खंधारोवियमडओ न मुणइ जह एस कालगओ ॥३०॥ तं जह सारहिदेवो पिडबोहइ जह य सीयदेविंदो । उवसम्गे कुणइ जहा उप्पाडइ केवलं नाणं ॥३१॥ तह सक्वं वित्थरओ विन्नेयं रामदेवचिरयाओ । ठाणासुन्नत्थं पुण इह भणियं जाणियव्विममं ॥३२॥ छ॥

॥ पद्माख्यानकं समाप्तम् ॥११३॥

एएहिं मओ बंधू बहुएण वि रोइएण नाऽऽणीओ । तह अन्नो वि न आणइ निरुथयं रोइयाइ तओ ॥१॥
आक्रन्दितेन बहुनाऽपि च शोचितेन, सार्द्ध सुरेश्वरगणैरिप रोदितेन ।
कोडीकृतं हतकृतान्तभटैः स्वबन्धुं, प्रत्यानयेयुरिह केऽपि न सिद्धयोऽपि ॥१॥
॥ इति श्रीमदाम्रदेवस्रिविरचितवृत्तावाख्यानकमणिकोशे नष्टमृतविषयरोदनादिनैरथंक्यमितपादनपरोऽष्टित्रग्रसमोऽधिकारः समानः ॥३=॥



# [ ३६ बन्धुकृत्रिमस्नेहत्वाधिकार: ]

अनन्तरं रोदितादि निरर्थकमभिहितम् । अधुना चैतत् स्नेहवशगैः क्रियमाणं क्रत्रिमस्नेहत्वाद् बन्धूनां निरवकाशमेवेत्येतदिभधा-तुकाम आह—

## बंधू वि इह अरित्तं कुणइ सकजेण तेसु को मोहो ?। रविकंत-चुलणि-कोणिय-संख-भरहकणगकेउ व्व ॥

व्याख्या—बन्धुरिप आस्तां परः 'इह' अस्मिन् लोके 'अरित्वं' शत्रुत्वं ''कुणइ'' त्ति करोति 'स्वकार्येण' स्वपयोजनेन, तेषु बन्धुषु 'को मोहः' कः स्नेहः ? । दष्टान्तानाह—'रिवकान्ता च' सूर्यकान्ता प्रदेशिनृपभार्या 'चुल्णी च' ब्रह्मभार्या 'कोणिकश्च' श्रेणिकपुत्रः 'शङ्कश्च' कलावतीपितः 'भरतश्च' वृषभजिनपुत्रः 'कनककेतुश्च' कनककेत्वाख्यो राजा ये ते तथोक्ताः तद्वदित्यक्षरार्थः ॥ भावार्थस्त्वाख्यानकगम्यः । तानि चामूनि ।

## तत्रापि तावत् क्रमप्राप्तं रविकान्तास्यानकमास्यायते-

केयइदेससरोवरभूसणिसयकमलसंडसंकासा । केयइदलधवला इन्भतुंगधवलहरमालाहिं ॥१॥ सेयविया नाम पुरी तत्थऽत्थि पएसिनाम नरनाहो । साहिसओ कूरमणो पावमई वम्मकलिओ वि ॥२॥ नाहियवायपरो वि हु दीसंतो रोद्दंसणो दूरं । इहलोयविसयिगद्धो वसीकयासेसपरलोओ ॥३॥ सूरियकंता नामेण अत्थि लायन्नअमयरसकल्ला । नियक्षवोवहसियतियसपणइणी पणइणी तस्स ॥४॥ तासाइदोसरिहओ फुरियपयावो य सूरसंजोगा । सुविसुद्धवन्नकलिओ सूरियकंतो व्य तस्स सुओ ॥४॥ सूरियकंतो नामं पारं पत्तो कलाकलावस्स । तस्स य पएसिरनो सिणेहपत्तं परमहेसि ॥६॥ सिचो नाम अमच्चो अलद्धमज्झो थिराउ बुद्धीओ । मयरहर्गम नईउ व समकालं जम्मि विलसंति ॥७॥ सो अन्नया कयाई पट्टविओ निवपओयणे किह वि । सावत्थीए जियसत्तुरायपासम्मि नरवइणा ॥=॥ तेण चउनाणकलिओ केसी नामेण गणहरो दिट्टो । अन्तेवासी सिरिपाससामिणो तत्थ य गएण ॥९॥

धम्मकहं कहमाणो तस्स सयासिम सो वि संपत्तो । सोऊण परमधम्मं संबैद्धो जायसंवेगो ॥१०॥ बारसविह्गिहिधम्मं सम्मत्तपुरस्सरं सुहासयओ । पडिवज्जइ कयकिच्चं अत्ताणं मन्नमाणो य ॥११॥ पमणइ भयवं ! भवद्रवगाहकुवम्मि निविडिओ अहयं । तुब्मेहिं समुद्धरिओ जिणपवयणरज्जुिखवणेण ।।१२।। काऊण गुरुपसायं इन्हिं नियचलणकमलफरिसेण । सेयवियानयगिए भूमितलं कुणह सुपवित्तं ।।१३।। ैसूरीहुत्तं जह वट्टमाणजोगेण आगमिस्सामो । वंदित्त भावसारं सेयवियं पडिगओ मंती ॥१४॥ विहरंता य कमेणं संपत्ता सूरिणो वि तत्थेव । निययसुनि उत्तपुरिसेहिं तयणु वद्घाविओ मंती ॥१५॥ नाऊण तेसिमागमणमसमरोमंचकंचइयकाओ । ठाणद्रिओ वि भत्तीए नमइ सुरीण पयकमलं ॥१६॥ चितइ य जहा मिच्छत्तमोहिओ मज्भ एस नरनाहो । रुद्दाणीयपरिगओ भवाभिणंदी हरजणो व्व ॥१०॥ किं मइ जीवंते वि ह सचिवे एसो गमिस्सई नरयं ? । किं सो ह तस्स इट्टो जोइज्जइ जो न धम्मिन्म ? ॥१८॥ किं वा हवेज्ञ मित्तो जो न समुद्धरइ पावपंकाओ ? । ता केणावि उवाएण नेमि सूरीण पासमिमं ॥१९॥ भवजरुहिम्मि निवडियं जेण इमं उद्धरंति ते गुरुणो। जिणसमयजाणवत्तेण मंतिणा चिंतिऊण तओ ॥२०॥ देव ! इमे वरतरया वहकालमवाहिया विणस्संति । इय आसवाहियालिच्छलेण मंती तर्हि नेइ ॥२१॥ कुठवंति जत्थ सद्धम्मदेसणं सूरिणो बहुजगस्स । तो भणियं नरवहणा एसो मुंडो किमारडइ ? ॥२२॥ तत्तो चित्तेणूत्तं सम्मं जाणे न देव ! हं किंतु । गंतुणं निसुणेमो तयणु गया गुरुसमीविम्म ॥२३॥ जीवाईए तत्ते पर्रुविए देवयासरूवे य । गुरुणा ता भणइ निवो सन्वमसंबद्धमेयं ति ॥२४॥ इह नित्थ ताव जीवो तुह वंछियतत्तमूलभुओ य । पचन्रखगोयराईयत्तओ ससविसाणं व ॥२५॥ तो भिणयं सरीहिं किमियं पचक्लगोयराईयं। भो भद्द ! तुज्भ ? किं वा सन्वेसिं जंतुजायाणं ? ॥२६॥ तत्थ जइ पढमपन्स्तो तो पव्त्रय-थंभ-कुंभमाईणं । होइ अभावपसंगो जं पच्चक्तस्स विसओ ते ॥२०॥ पडिनिययजीवगोयरचारित्तं अह दुइज्जपक्लो य । सो वि असिद्धो सिद्धीए तस्स तुह चैव सब्भावो ॥२८॥ सञ्वन्तुजीवसिद्धीए तयण जीवाइतत्तपिडसेहो । होइ अणत्थो जीवे सह बंधाईण सुकरत्ता ॥२१॥ इचाइतंतजुत्तीए तेहिं राया निरुत्तरो विहिओ । तो भणइ सविणयमिमो भयवं ! जइ होज्ज परलोओ ॥३०॥ ता मम माया अच्चंतधिम्मया आसि सयलसत्तिहया। जणओ पूण नित्तिसो निद्धम्मो पावकरणरओ ॥३१॥ तुम्ह मएणं मरिऊण ताणि पत्ताणि सम्म-णरएसु । ते कह आगंतूणं न प्पडिबोहिति मं एत्थ ? ॥३२॥ तो भणियं सूरीहिं भद्द ! जहा कोइ रायपुरिसेहिं । महयावराहगहिओ वज्झभुवं निजाए पुरिसो ॥३३॥ सो भणइ तेसि पुरओ नियसयणाणं मिलितुमीहे हं। एक्कं वारं काऊण मह दयं सुयह ता तुब्मे ।।३४।। तो किं तेसि सयासा मिरुणं सो रुहइ जणि-जणयाणं ? । एवं नेरइया वि हु परमाहम्मिय सयासाओ ॥३५॥ न लहंति इहाऽऽगंतं करवत्ताईहिं कप्परिज्जंता । करुणारहिएहिं दढं निरंतरं नरयवालेहिं ॥३६॥ देवा पुण विसयपमत्त मणहरुज्जाणकीरुणे सत्ता । नरभवअसुहत्ताओ नहु इंति इहं जओ भणियं ॥३७॥ संकंतदिव्वपेमा विसयपसत्ता समत्तकत्तव्या । अणहीणमणुयकज्जा नरभवमसुहं न इंति सुरा ॥३८॥ चत्तारि पंच जोयणसयाणि गंधो उ मणुयलोयस्स । उड्डं वश्चइ जेणं न हु देवा तेण आवंति ॥३१॥ इचाइकारणाओ उवंति नरनाह ! ते कहं इहइं ? । तो भणियं भूवइणा सर्च भयवं ! भवउ एवं ॥४०॥ तह वि मए तावेगो चोरो निच्छिद्दलोहमइयाए । मंजूसाए निहित्तो कालेण निरिक्खिओ तिम्म ॥४१॥ किमिपुंजो चिचय दिट्टो मज्झंतेणं न यावि कालेण । मंजूसाए विहियं छिदं तो निश्य एत्थ जिओ ॥४२॥ तो भिणयं सूरीहिं वायामेत्तं निरंद ! एयं पि । जम्हा लोहमयाए कुंभीए निहत्तपुरिसेण ।।४३।। वाइज्जंते संखिम्म संख्यहो बहिं विणिस्सरइ । लोहमए वा गोले निक्खिते जलणमज्झिम्म ॥४४॥

१. संतुष्ठो रं०। २. सुरिभिवक्तम्।

तम्मि य धमिज्ञमाणे अग्गी पविसेंड गोळयस्संतो । निग्गमपवेसविहियं न कि पि दीसइ तहिं छिहं ॥४५॥ मत्तेस वि संख-सराइएस जइ एवमत्थि नरनाह !। ताव अमुत्ते जीवे सहहियव्वं विसेसेणं ॥४६॥ पुणरिव भणियं रत्ना भयवं ! एगस्स तक्करस्स मए । खंडीक्यं सरीरं तिलमेत्तं न य किंहं पि तिहें ।।४७।। दिद्रो जीवो ता कहमेसो अत्थि ति सहहेयव्वं ? । सुरीहत्तं रायं ! सिसकंतमणिम्मि बहसो वि ॥४८॥ फोडिज्जंतिम्म जलं अरणियकद्राइएस तह अभी । नो उवलब्भइ अह चंदिकरणजोगाइसामग्गी ॥४१॥ तेसि भावं जणयह सिसकंताईस एवमिहइं पि । अह भणियं नरवइणा भयवं ! अवरो मए चोरो ॥५०॥ जीवंतो तोलेउं गलमावलिङ्ग मरिउं पच्छा । पुणरिव य तोलिओ न य निभालिओ तो वि चोरस्स ॥४१॥ तुल्लजणिओ विसेसो ता कहमत्थि ति सहहेयव्वो ?। गुरुणा भणियं नरवर ! केण वि गोवालपूत्तेण ॥५२॥ वार्येडयं परिपूरिय पवणस्स स तोलिओ पुणो रित्तो । विहिज्जण तोलिओ न उण पवणजणिओ तिहैं दिहूरे ॥५२॥ कोइ विसेसो अह पुव्वमेस पच्चक्लमेवमुबलुद्धो । मुत्तेस ताव एवं कि भणियव्वं अमृत्तेसं ? ॥४४॥ तम्हा उ असाहारणचेयन्नगुणोवलंभभावाओ । तुम्हाण वि ः देसेणऽप्पा ह पश्चक्सो १ ॥५४॥ इचाइमोहविद्धंसनिउणजिणसमयवयणमंतेहिं। तह कह वि उंजिओ सो मिच्छत्तविसेण जह मुक्को ॥४५॥ जंपड़ य तओ तुरुभेहिं जं समाइट्रमवितहं भयवं ! । किंतु कमागयनिध्यवाइत्तं परिचयामि कहं ? ॥५६॥ सरीहिं तओ भणियं एयं पि अकारणं महाराय ! । कमपत्तं रोग-दरिहमाइयं किं न मोत्तव्वं ? ॥५७॥ जायइ पच्छायावो उ अन्नहा लोहभारवाहस्स । पुरिसस्स व को एसो ? रन्ना भणिए भणइ सूरी ॥५८॥ दविणोवज्जणकज्जे चउरो पुरिसा विणिग्गया केइ । तत्तो किन्म पएसे दिह्रो छोहागरो तेहि ॥५९॥ जावयमेत्तं वहिउं तरंति लोहं सउत्तमंगेण । घेत्तं तावयमेत्तं संबलिया कह वि अह पुरओ ॥६०॥ रुप्पागरम्मि दिहे लोहं चइऊण ते जणे तिन्नि । गिन्हंति रुप्पमेगो परिहरइ न कह वि तं लोहं ॥६१॥ अन्नेहिं भणिज्जंतो वि भणइ तुब्भे अणबद्विया दरं । अहयंतुपूणो एयं चिरपरिवृदं न ह चएमि ॥६२॥ अमो गच्छंतेहिं निहालिओ कणयआगरो रुप्पं। परिहरिउं ते तिन्नि वि लिति सुवन्नं जहिच्छाए ॥६३॥ इयरो वि तेहिं भणिओ लोहं मोत्तृण गिन्ह कणयमिणं । उवहसइ अहो ! तुब्मे निच्छयरहिया य पडिवन्ने ॥६४॥ पुरक्षो संचलिएहिं संपत्तो रयणआगरो तेहिं। तत्तो समुज्भिकणं कणयं गिन्हंति रयणाइं ॥६५॥ वुत्तो य लोहवाही अम्नेहिं भणिस जं न कहियं मे । एतियगए वि गिन्हस लोहं मोत्तण रयणाणि ॥६६॥ दारिद्दभरक्कंतो इहरा सोइहिसि मृढ ! तं बहुयं । एवं भणिज्ञमाणो नवरमुवहसङ्ग सो अन्ने ॥६७॥ संपत्ता नियदेसे कह्नय वि रयणाणि विकिञ्जण तुओ। विरुसंति जहिच्छाए नियभवणे पिययमासहिया ॥६८॥ लोहभरवाहओ वि य तेसि पासित्त लच्छिविच्छङ्गं । पच्छायावदवेणं पद्वदिवसं डज्झए हियए ॥६१॥ इय लोहभारबाह्यपुरिससमं चयस नियमभिप्पायं। नाणाईरयणाइं गेन्हस सिवसोक्खहेऊणि ॥७०॥ इय जंपिओ य गुरुणा संवेगपरायणो महीनाहो । पापुसु निवडिऊणं एवं भणिउं समाढत्तो ॥७१॥ तुब्भेहि समुद्धरिओ कारुन्नपरेहिं निर्वाडओ अहयं । अन्नाण-दहसमुद्दे सुदेसणाजाणवत्तेणं ॥७३॥ सोऊणं नरनाहो दुविहं [धम्मं] पि भावियमणो सो । गिहिधम्मं पडिवज्जइ सम्मं बारसविहं तत्तो ॥७३॥ गच्छंतेहिं दिणेहिं रन्नो तह कह वि परिणओ धम्मो । जह स्रोभिउं न सक्का सक्काईया सुरा वि तयं ॥७४॥ संवेयभावियमणो पडिवज्जह पोसहं अहऽन्नदिणे । कामाउरा विर्वितह रविकंता नियमणे एवं ॥७५॥ अंगीकयजिषधम्मो जप्पभिद्वं चेव एस संजाओ । अच्छंत ताव परिहासगब्भिणा संगमारंभा ॥७६॥ आलवणं पि हु तप्पभिइ चेव न कयं मए समं इमिणा । ता मारिक्रणमेयं रज्जे पूर्त निवेसेउं ॥७७॥ विलसामि जहिच्छाए इय चिंतिय दृहबुद्धिसहियाए । पोसहपारणयदिणे दिन्नं हालाहलं रन्नो ॥७८॥

१. दीयडयं रं ।

तो तिव्वविससमुन्भ्यवेयणावेसविहुरसव्वंगो । सूरियकंताविल्लिसयमेयं नाऊण चिंते ह ॥७६॥
नियकज्जबद्धिचता महिलाऽणत्थाण कारणं परमं । घिप्पइ न य रूवेणं न यावि सम्माणदाणेणं ॥८०॥
विज्जु व्व चवल्रहियया विसहररमणि व्व कुडिलगइगमणा । बहुनियडि-कूड-कवडाण मंदिरं निंदिया महिला ॥८१॥
नेहगुणक्स्वयकारी दीवयक्रित्य व्व पत्तनिहिया वि । निच्चं सक्ज्जलमा दहणसरूवा जए महिला ॥८२॥
ता किं मह एयाए चिंताए १ निययक्रज्जमेवेनिंह । साहिज्ज जेणेतो थोवं मे जीवियव्वं ति ॥८३॥
इय चिंतिऊण तत्तो विष्फुरियअपुव्वगरुयसंवेगो । तत्थ ठिओ वि हु सरणं पडिवज्जइ वीरकमकमले ॥८४॥
निद्दृश्वप्रकृष्मिधणाण सिद्धाण सुद्धबुद्धिजुओ । सरणं गओ म्हि संपइ सासयसिवसोक्सपत्ताणं ॥८४॥
भवपंकुक्खुत्तो हं सधम्महत्थावलंबदाणेणं । करुणाए समुद्धिरओ परोवयारेक्ररसिएहि ॥८६॥
पयकमलं सरणमहं पडिवज्ज तेसि केसिस्रीणं । समसत्तु-मित्तचित्ताण सुहयउवएसनिरयाणं ॥८७॥
अहरीकयकप्पद्दुम-चिंतामणि-कामधेणुमाहप्पो । सासयसिवसुहहेऊ जिणधम्मो होउ मह सरणं ॥८८॥
इय चउसरणगओ हं पाणिगणं सव्वमवि समावेमि । समभावसिहयहिययस्स मम वि सो समउ सययं पि ॥८६॥
सूरियकंताउवर्रि विसेसओ होउ मह समो भावो । अवरज्ज्ञंति जओ इह पुव्वक्कयदुक्त्यकम्माइं ॥६०॥
इय भाविंतो सम्मं नरनाहो गहियअणसणो मरिंउ । सोहम्मसूरियाभे पवरविमाणे समुप्पन्नो ॥९१॥
नामेण सूरियाभो तियसो वररिद्धि-कंतिसंजुत्तो । तत्तो चुओ समाणो महाविदेहम्म सिज्झहइ ॥९२॥

#### ॥ रविकान्ताख्यानकं समाप्तम् ॥११४॥

#### इदानी चुलण्यास्यानकं व्यास्यायते । तच्सेदम्-

पंचालजणवयाणं नयरमलंकारभूयमिव सुह्यं । कंपिललं तं पालइ पउमावासो निवो बंभो ॥१॥ सयलावरोहसारा चुल्णी नामेण भारिया तस्स । तीए चउदससुमिणेहिं सुह्ओ बारसमचक्की ॥२॥ चइउं सुरलोगाओ चिरित्तणो चिर्तसाहुणो भाया । पुन्वभवकयनियाणो तह्या नामेण संभूई ॥३॥ गन्भिम समुप्पन्नो जाओ कालक्कमेण सुमुहुत्ते । कयबंभदत्तनामो जा किर पिरविट्टिं लग्गो ॥४॥ ताव य बंभो राया तिहुयणसाहारणेण रोएणं । अन्भाहओ समाणो सुत्थकए निययरज्जस्स ॥५॥ कहयं कणेरुदत्तं तहावरं पुष्पचूलनरनाहं । दीहं च दीहदिरसी चउरे चउरो वि नियमित्ते ॥६॥ वाहरिकण पयंपइ सप्पस्सयमेस बालओ तुम्हं । उच्छंगे पिक्सितो जह पालइ मज्भ रज्वसिरिं ॥७॥ तह कायल्वं इय जंपिकण वियणाए मरणमणुपत्तो । इयरेहिं वि मित्तिहें दीहो जोगो ति कलिकण ॥८॥ रज्जपरिपालणत्थं मुक्को महपुल्वगं प्रयत्तेण । सो वि हु तं परिपालह समईए बंभमंतिजुओ ॥९॥

तं जहा-

पाढइ कुमरं विहिणा समप्पिउं बंभदत्तमभिउत्तो । विउसाणंदस्स कलाविउस्स पासिन्म सूरिस्स ॥१०॥ विंतइ कोट्टायारं संभालह धणसिमद्धभंडारं । कारवइ संधि-विग्गह-जाणाऽऽसणरायनीईओ ॥११॥ गयसाहणं निरूवइ परिभावइ तरलहयवरसमूहं । पिडयरइ रहवरोहं परिपालइ पित्तपिरवारं ॥१२॥ चउरंगबलसिमिद्धं वद्धारइ बुद्धि-पोरिससहाओ । अंतेउरं च रक्खइ चुलणीए समं विसेसेणं ॥१३॥ एवं पहिंदणमेसो रहन्मि सह तीए मंतणं कुणइ । सा वि हु तेण समाणं सया वि सिसणेहमालवइ ॥१४॥

तओ य--

आलावाओ पेम्मं पेम्माओ रई रईए विस्तंभो । विस्तंभाओ पणओ पंचिवहो बिहुओ नेहो ॥१५॥ अविवेयबहुलयाए इमस्स हयजोव्वणस्स जीवाणं । दुइंतत्तणओ दढिमिंदियतुरयाण पावाणं ॥१६॥ पह्नभवमन्भासाओ एयाणं पावगामधम्माणं । दूरं जाणंताणि वि परोप्परं ताणि घडियाणि ॥१७॥

प्रविय---

सविलासहसिय-जंपिय-सकडक्खनिरिक्खणाइणा दीहो । समरंगणसूरो वि हु तीए विहिओ सवसवत्ती ॥१८॥ अधा चाभ्यधायि---

मत्तेभकुम्भद्रस्ते भुवि सन्ति शूराः , क्रूरप्रचण्डमृगराजवधेऽपि दक्षाः । सत्यं ब्रवीमि कृतिनां पुरतः प्रसद्ध , कन्द्पेदपेजयिनो विरस्त मनुष्याः ॥११॥ तत्तो तं नियमित्तस्स संतियं सुक्रयमवगणेऊण । सह तीए मोहियमई स्त्रगो सक्खं अकज्जम्म ॥२०॥ दीहो अदीहद्रिसी तीए विहिओ सुदीहद्रिसी वि । अहवा वि महिस्त्रियाहिं गिरि व्व गरुया वि भिज्जंति ॥२१॥

मणियं च---

नीयंगमाहिं सुपओहराहिं उप्पिच्छ-मंथरगईहिं। महिलाहिं निन्नयाहि व गिरि व्व गरुया वि भिज्जंति ॥२२॥ घणमालाओ व समुक्ससंतसुपओहराओ वहुंति। मोहविसं महिलाओ गोणसगरलं व पुरिसस्स ॥२३॥ एवं सो तीए समं विज्ञणवसाओ अकज्जमावन्नो। एतो चिय एयाहिं रहो विरुद्धो स्याणाण ॥२४॥

उक्तं च--

मात्रा स्वसा दुहित्रा वा, न विविक्तासनो भवेत् । बरुवानिन्द्रियमामः, पण्डितोऽप्यत्र मुद्धाति ॥२४॥ अत्रं च महिलियाणं रहिम्म न हु दंसणं हवइ जाव । सिद्ध परपुरिसेणं ताव सइत्तं जओ भिणयं ॥२६॥ रहो नास्ति क्षणो नास्ति, नास्ति प्रार्थयिता नरः । तेन नारद ! नारीणां सतीत्वमुपजायते ॥२७॥ एवं सो पच्छको ववहरमाणो जणेण विन्नाओ । गोविज्ञंतं पि जओ अकज्जमिह नज्जह जयम्मि ॥२८॥ तो जणपरंपराए नायमिमं बंभदत्तकुमरेण । तो तेणं नियचित्ते विचितियं चउरमइएण ॥२१॥ जइ पयडं विय संपइ पच्चारिज्ञंति कह वि हु इमाणि । ता लज्जं मोत्तूणं विक्वमिव किं पि हु कुणंति ॥३०॥ जम्हा मयणायत्ता मणुया मारंति मायरं पियरं । पियपुत्तं पि हु तम्हा छन्नं केण वि पयारेण ॥३१॥ जाणावेमि इमाइं कह वि हु विरमंति जइ अकज्जाओ । तो लट्टं पयडं पुण पुच्छिक्जंतं नयविरुद्धं ॥३२॥

उक्तं च--

अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च । वश्चनं चापमानं च मितमान् न प्रकाशयेत् ॥३३॥ इय परिभाविय नयनिउणमन्नया तेसिमेव बोहत्थं । करकिलयकाय-कोइलजुयलं संजिमय निविद्यमिमो ॥३४॥ अंतेउरमज्झेणं वच्चइ उग्गिन्नकंबियाहत्थो । किमिमं वरायमेवं बद्धं तुह किं कयमिमेण १ ॥३५॥ इय पुट्टो सो जंपइ जणेण एयं विजाइयं जुयलं । दिट्टं मए अकज्ञं कुणमाणं नयरमज्क्षिम ॥३६॥ तचो हं नियनयरे अनयं न सहामि तेण पाविममं । निहणामि एवमन्नो वि को वि जो काहिइ विरूवं ॥३०॥ निमाहियक्वोऽवस्सं सो वि मए इय सुणितु दीहिनवो । जंपइ चुलणि पइ नायकुमरगंभीरिभिष्पाओ ॥३८॥ काओ हं तं पुण कोइल चि जाणावियं कुमारेण । ता न हु सोहणमेयं सा वि हु जंपइ अनायनया ॥३६॥ सिसुरूवाणं ओ ! केचियाणि कन्नम्मि कुणसि किचाणि १ । बालचणओ जंपंति जं व तं वा वि हु इमाणि ॥४०॥ अनम्मि दिणे संकिन्नहत्थिणी भइजाइओ हत्थी । बंधिय तहेव वच्चइ कुमरो दीहो वि भणइ तयं ॥४१॥ संपइ किं भणसि पिए ! १ एयं पि हु अम्ह बोहणनिमित्तं । कुमरेण कयं तचो तं चिंतसु किं पि हु उवायं ॥४२॥

जओ---

मउओ वि पिए ! छिजाइ वाही बालो वि हम्मए सत्तू । मइ जीवंते अन्ने वि तुह सुया सुयणु ! होहिंति ॥४३॥ एवं सा सिक्खविया जंपइ कहमेरिसं महापावं । नियजाए ववसिजाइ मेच्छाण वि निंदणिजां ? ति ॥४४॥ एवं पइदिवसं पि हु चोइजांती चरित्तपरिचत्ता । मन्नइ तं पि हु पावा अहो ! हु मोहस्स माहप्पं ॥४५॥ परमेयं पयडं चिय किजांतं जणइ गरुयमववायं । ता पच्छनं कइया वि कजांते सहस्र कड वि दिणे ॥४६॥

इय ताणि कुमरमारणपरुट्टिचाणि ताव अच्छंति । अरुहंताणि कुओ वि हु सुविसिट्टं मारणोवायं ॥४७॥ कुमरो वि हु वरषणुणा सिद्धं पिउबंभमंतितणएण । चिट्टइ विसिट्टकीलाहि कीलमाणो निरुव्विग्गो ॥४८॥ न

तथा हि-

कइया वि हु परिवाहइ तुरंगमे तुरयवाहियालीए । कइया वि हरिथसिक्लानिउणो कीलावड करिंदे ॥४२॥ कह्या वि हु कीलापव्यएस कीलंड कुमारपरियरिओ । कह्या वि धणुव्वेए परिस्समं कुण्ड अव्वहिओ ॥४०॥ कइया वि मल्लजुद्धं विउसविणोयं कयाइ सत्थगयं । इय विविहक्रलाविसयं कुणइ पबंधेणमन्भासं ॥५१॥ नाओं धणुणा नियजणयमंतिणा एस वहयरो सब्बो । कुमरविणासणविसओ तो भणिओ तेण दीहनियो ॥५२॥ तं चिंतसु रज्जमिमं मज्झ पए संपयं सुओ एस । कायव्वो अहयं पुण परलोयहिए जइस्सामि ॥५३॥ सो चितइ ल्ड्रमिमो जइ ओसहमंतरेण मह वाही । नासइ तो तेणुत्तं समीहियं कुणस्र किमजुत्तं ? ॥५४॥ तो तेण नयरबाहिं सत्तायारं करावियं तत्थ । अच्छइ पेच्छंतो दुट्टविरुसियं ताण पावाणं ॥४४॥ चुलगीए चितियमिमो रइविग्वकरो कहं किर कुमारो । मारेयव्यो ? तो तीए निच्छियं मज्झ भायसुया ॥५६॥ वयपत्ता तीए समं वीवाहं कारवेमि कुमरस्स । महया विच्छक्केणं तस्सेव य वासभवणकए ॥५७॥ कारविय चित्तरूवं जउपासायं पहाणसंभज्यं । तन्मि य सयणनिमित्तं सवहयं पिस्तिविय कुमरं ॥५८॥ वीसं पि हु पासायं पज्जालिस्सं कयम्मि एविममो । मरिही अवन्नवाओ वि रिक्सओ मज्भि किर होही ॥५८॥ इय चिंतिज्ञण कहियं दीहनरिंदस्स सोहणिममं ति । पडिवज्जिजण तेणं पासायाई तहेव कयं ।।६०।। नायमिमं सचिवेणं तओ सुरंगा खणाविया तेण । जउहर-सत्तायाराणमंतरारुम्मि पच्छन्ना ॥६१॥ जाणाविओ वरधणू जया कुओ वि हु भयं भवइ एत्यं । तइया पन्हिपहारं दाविज्ञसु कुमरमेत्थ पए ॥६२॥ नीहरिय सुरंगाए सेतायारिम्म मज्भ पासिम्म । आगच्छेज्ञ सकुमरो पमाइयव्वं न एत्थऽत्थे ॥६३॥ तत्तो जुलणीवयणा तहेव पजालियम्मि पासाए । पन्हिपहारं कुमरो कारविओ भणियभूभाए ॥६४॥ निमांतुण य तत्तो पत्तो धणुमंतिणो सयासम्मि । तेण वि सञ्वो कहिओ कुमारमारणक्रयपवंचो ॥६४॥ चुलगी-दीहभएणं तत्तो ठाणाओ जह विणिगमिया । आरोढं तुरएहिं जहा पणद्वा अरन्नम्मि ॥६६॥ कालेण जहा जाओ चोद्दसरयणाहिचो छखंडवई । भरहिम्म बंभदत्तो सुयाओ सब्वं तहा नेयं ॥६७॥ एत्थ पुण पत्थुयत्थे एत्तियमेत्तं सहं कहिज्जंतं । तो तत्तियमेव मए भणियं ति कयं पसंगेण ॥६८॥ ऐवं दहावहाणं नमो त्थु विसयाणिमाण पावाण । जाण कए जणणी वि हु ववसइ पुत्ते वि पाविममं ॥६१॥ जंतु खयं सिम्धमिमे विसया अहवा विसंतु पायालं । जाण कए जणणी वि हु ववसइ पुत्ते वि पाविममं ॥७०॥ निवडउ य निरालंबं गिरिसिहराओ इमा विसयवंछा । जीए कए जणणी वि हु ववसइ पुत्ते वि पाविममं ॥७१॥

## ॥ खुलण्याक्यानकं समाप्तमिति ॥ ११४॥

## अधुना कोणिकाच्यानकमारभ्यते । तचेदम्-

मेरु व्व नाभिभूयं पच्चंतपुरं समित्य वित्थिन्नं । गयणं व कविविराइयमहीणवं भोगिभवणं व ॥१॥ तत्थऽत्थि निवो निस्सेससत्तुसंदोहसंजिणयअंतो । जियसत्तू सयलकलाकलावलक्खणकिलयदेहो ॥२॥ निस्सेसगुणनिवासो नामेण सुमंगलो सुओ तस्स । तत्थ य सेणयनामो मइसायरमंतिणो पुत्तो ॥३॥ दृशीकयमइपसरो पिंगलनयणो मसीकिसणदेहो । उद्दंतुरो य खुज्जो किसण-कुरूवाण दिहुंतो ॥४॥ अवइण्णो दिहुपहं कुमरस्सेसो अहऽलया कह वि । तो कुमरो नच्चावइ तं दाउं हत्थतालाओ ॥५॥ अन्नेहिं वि हासेहिं केलिपिओ तं विडंबए निचं । एवं विनिड्जंता विचित्तभगेहिं कुमरेण ॥६॥ निन्वेयमुवगओ सो कुमरस्स य किं पि काउमसमत्थो । गिण्हइ तावसिद्विक् तत्वेलमभिग्गहं च इमं ॥७॥ मासंते कायव्वं पारणयं तत्थ वेगगेहाओ । न हु गंतव्वं बीए नियत्त्यिव्वं अलामे वि ॥८॥

कल्लालकुंभियाए मज्भुतगएणं निदाहमासे वि । चिट्टेयव्वं ति मए तहेव सव्वं इमो कुण इ ॥ १॥ पंचत्तं संपत्ते जणए जाओ सुमंगलो राया । कल्लालकुंभियगयं तं दट्दुमहऽन्नया कह वि ॥१०॥ को एसो ? इय पुच्छइ तो सिन्निहिएहिं सव्वमिव कहियं। तयणु द्या संपन्ना रन्नो तो तत्थ आगंतुं ॥११॥ भणिओ पणामपुर्वं जं पुर्विव विनिडिओ तुमं भद्द ! । तं सन्वं सिहयव्वं अवरं च तए इमं कज्जं ॥१२॥ काऊण गुरुपसायं पारणए मह गिहम्मि भोत्तव्यं । रन्नो निब्बंधेणं तत्तो अब्भुवगयं तेण ॥१३॥ संपत्ते पारणए स तवस्सी जाव निवगिहं पत्तो । संपन्नं ताव सरीरकारणं नरवरिंदस्स ॥१४॥ तो दारवालिएहिं पडिसिद्धो कुंभियाए पविसित्तुं । तह चेव खिवइ मासं बीयं पि हु सेणगतवस्सी ॥१५॥ रोगविवज्जियदेहो नरनाहो वि हु दिणेहिं संजाओ । परियाणिय तव्वह्यरमापुट्टे परियणजणिन्म ॥१६॥ तो लजाज्तमणो तस्स समीवे पुणो वि गंतुण । अत्ताणं निदेउं भोयणकज्जे पुणो भणइ ॥१७॥ तह कह वि महुरवयणेहऽब्भुवगच्छाविओ स भूवइणा । जह बीए पारणए सो पत्तो तिगहे जाव ।।१८।। अपञ्जसरीरं रन्नो केणइ रोगेण ताव संजायं । दट्टुं च जणं विक्सित्तमाणसं पिंडनियत्तेउं ।।११।। तह चेव कुंभियाए मज्मुराओ स्विवह तहयमासं पि । उल्लाघेणं रन्ना विलक्खिचरीण तो गंतुं ॥२०॥ पाएसु निवडिज्ञणं पुणो पुणो स्वामिज्ञण बहुवेलं । मन्नाविओ य पारणयमइनिबंधेण पुण वेसो ॥२१॥ नरवडभवणिम्म गओ तत्तो सो जाव तइयवेलं पि । ताव नरनाहदेहे दाहजरो वट्टए अहियं ॥२२॥ तह कह वि जहां सन्वो परियणलोगो दहाउलीभूओ । निब्भिच्छिजण बाढं पिंडहारेहिं तओ एसो ॥२३॥ भणिकणिममं वयणं गयलम्बण ! तुह कए पहू अम्ह । वेलं वेलमणत्थं पत्तो एयारिसमणिट्टं ॥२४॥ मा पुणरिव एज्ज तुमं गेहम्मि दसिद्धयाउँ दाऊण । सीसे घेत्तूण गरु घराओ निस्सारिओ तेहिं ॥२५॥ सो वि पूणो सद्वाणे गंतूणं कोवकल्यिसयलंगो । चिंतइ एएण जहा कुमारभाविम्म नरवइणा ॥२६॥ तह कह वि विनिडिओ हं जहा मए तावसं वयं गिहयं। ता अज्ज वि न हु तुट्टो इन्हिं विनडइ जमेवं ति ॥२७॥ जइ पुण सच्चं एसो निमंतए नियगिहस्मि भत्तीए । ता भणइ किं न मंतिप्पभिइजणं एत्थ कज्जस्मि ॥२८॥ कोववसारुणदेहो फ़्रंतहोट्टो खलंतवयणकमो । परिगलियसेयजलविंद्जालओ तवगुणेहिं समं ॥२१॥ परिचत्तगुणगगामो समयं सत्थत्थजणियबोहेण । मलिणीकयनियचित्तो सद्धि बुद्धिप्पवंचेण ॥३०॥ अवहत्थियमज्जाओ गुरूण सर्द्धि सधम्मबुद्धीए । समयं कुलक्कमेणं दूरं परिहरियपरलोओ ।।३१।। विरुसंतकोवतिमिरावदुत्तनयणो समं समग्गेण । नरनाहं पइ तत्तो स नियाणं काउमाढतो ।।३२।। ता जड चिन्नस्स मए तवस्स सामत्थमित्थ एत्थेव । ता होज्जिमिमस्स विणासकारणं परभविम्म अहं ।।३३॥ इय मरिउं सनियाणो संजाओ वाणमंतरेसु सुरो । एएण विरागेणं [स] पत्थिवो वि हु तवस्सिवयं ।।३४॥ घेत्तूण तयं पाल्रिय पंचत्तं पाविऊण संजाओ । तत्थेव वंतरत्ते सो वि य पढमं चवित्तु तओ ॥३५॥ उववन्नो रायगिहे विक्लाओ सेणिओ महीनाहो । मत्तपरपक्लगयघडवियारणुङ्कमरजयसिंहो ।।३६।। सेणगजीवो [सो] चेल्लणाए अइवल्लहाए गब्भम्मि । पुत्तत्तेणुप्पन्नो तत्तो तस्साणुभावेण ॥३७॥ चितेइ इमं देवी नयणेहिं वि जइ न दीसए राया । अन्नं च चित्तमज्झे सया पओसं समुव्वहइ ॥३८॥ गब्भाणुभावदोसो इय जाणिय चेल्लणाए देवीए । पाडेऊणाऽऽढचो बहुसाडण-पाडणाईहिं ॥३९॥ न य पडइ तह वि एसो देवीए इमो य दोहलो जाओ। उयरं वियारिऊणं मंसं भक्खेमि जइ रन्नो ॥४०॥ तो सा विसायपरिकलियमाणसा विलविज्णमइबहुसो । जंपइ हा देव ! तए कि दिन्नो मज्झ दइयस्स ॥४१॥ अचंतपरमसत्तू ? जो मज्भ वि एरिसं जणइ कुमइं । ता कुमरेण वि अरुमेत्थ मज्झ गन्भट्टिओ जो उ ॥४२॥ चितवइ मज्म मणवल्लहम्म एसो अणिद्रमेवं ति । अणुरायनिब्भरंचियदेहे सब्भावसहियम्म ॥४३॥

१. "पंच टकर"

एवं रोयंती सा गमेइ कालं न दोहलं कहइ। अह रत्रा निब्बंधेण पुच्छिया कहिउमादता ॥४४॥॥ नियसिंहमुहेण सब्वं पि तयणु चित्ते विसायसिंहओ वि । अवलंबिय वीरत्तं नरनाहो जंपिउं लम्गो ॥४४॥ केत्तियमेत्तं दइए ? एयं मंभीसिउं तयं राया । सव्वमभयस्स साहइ तो सो बुद्धिप्पवंचेण ॥४६॥ देविं निवेसिकणं नियगिहवायायणस्मि भूमितले । निवइं पुण सयणिज्ञे संठविउं मुयरउवरिस्मि ॥४७॥ संधित्तु ससयचम्मेण विविद्दमंसं विकत्तिऊण तयं । वियरिज्ञइ देवीए तत्तो किर रायमंसं ति ॥४८॥ जं वेलं निवमेसा चितइ तो निंदए नियं चरियं । गब्भाणुभावओ पण इच्छइ सब्वं पि भक्खेउं ॥४९॥ संपुत्रो दोहरूओ तीसे पुत्तो कमेण संजाओ । उज्भावइ निव्वित्रा असोगवणियाए तं मज्झे ॥५०॥ विद्धा तत्थ य बालस्स अंगुली तंबचूडिपच्छेण । नाऊण वहयरिममं निवो वि निच्भच्छए देवीं ॥५१॥ कीस तए पढमसुओ परिचत्तो दुल्लहो अपुत्रेहिं ? । आणाविय नियपुत्तं समप्पए धाइवगगस्स ॥५२॥ नामं असोगचंदो त्ति तयणु विहियं निवेण सुमुहुत्ते । सुकुमारत्तेणं तस्स अंगुली कृणिया जाया ॥५३॥ पच्छा कुमरेहिं कूणिओ त्ति बीयं पि से क्यं नामं । परिगलइ पूय-रुहिरं तयंगुली पश्चिवो तयणु ॥५४॥ सुयनेहमोहियमणो तह वि तयं नियमुहम्मि पक्लिवइ । तो थक्कइ रोयंतो बालो इहरा उ सो रुयइ ॥५५॥ एवं सो वहूंतो देहेण समं कलाकलावेण । तरुणीयणमणहरणं संपत्तो जोव्वणारंभं ॥५६॥ एतो य चेल्लणाए हल्ल-विहल्ल ति दो सुया जाया । सब्बेसि कुमाराणं उज्जाणगयाण कील्र्स्थं ॥५७॥ पेसइ असोगचंदरस चेल्लगा मोयगे गुडेण कए । इयरेसि खंड-सक्करनिम्मविए कोणिओ तत्तो ॥५८॥ जम्मंतरवइरवसा पओसमुब्बहइ सेणियनिविम्म । जह एसो चिचय पेसवइ मज्झ गुडमोयगे एए ।।५९॥ एत्तो अभयकुमारम्मि गहियदिक्खम्मि सामिपासम्मि । चितइ राया रज्जं दायव्यमसोगचंदस्स ॥६०॥ उत्तावलेण तेण वि कालाईहिं सवक्कबंधुहिं । पइरिक्के होऊणं समयं आलोचियं एयं ।।६१।। काऊण जहा एयं रज्जं एक्कारसेसु भागेसु । गिन्हामो कुमरेहि वि पडिस्सुयं होउ एवं ति ॥६२॥ अन्नदिणे अत्थाणे बंधित्तमसोगचंदकुमरेण । पिक्सित्तो गोत्तीए तत्तो दुग्गाए नियजणओ ॥६३॥ पुव्वन्ह-पच्छिमन्हे कसघायसयं च देइ पइदिवसं । पाणीय-भोयणं पि हु निवारए तस्स सो कुमरो ॥६४॥ ता चेल्लणा वि मइराभरिएसुं गोविज्ण केसेसु । कुम्मासे देइ निवस्स धोविउं तह य वाले य ॥६५॥ पाए[इ] सरं सो वि य तीए पभावेण वेयइ न किं पि । कसघायाई एवं चिट्टंतो चिंतए तत्थ ॥६६॥ संसारविलसियमिणं दुलक्खमज्झं अईव पेच्छ अहो !। कज्जम्मि जेसि किज्जंति देवयाराहणाईणि ॥६७॥ जायाणं पुण जायाण कारविज्ञंति उच्छवाईया । काऊण कुकम्माइं कीरइ परिपोसणं जेसिं ॥६८॥ दुक्खेणं पाढिजंति जे य विविहावराहजायाणि । जेसि खमिज्जंति तहा परिचेद्वाओ विहिज्जंति ॥६९॥ किज्जंति सहियचित्ता जे य मणोभिमयवत्थमाईहिं। अप्पाणमसुत्थमणं काऊणमसुत्थकारुं वि ॥७०॥ आसा-मणोरहेहिं विद्धिं नीयाण जेसि करणिज्जे । तं नत्थि जं न दुक्खं सहिज्जए मोहमूढेहिं॥७१॥ परिणामो तेसिमिमो जं नियजणयम्मि मोहमइयम्मि । आबालकालपरिजणियविविहउवयारिनयरे वि ॥७२॥ वच्छल्लकारणे वि हु निकारणमेरिसं ववइसंति । अच्चंतं परिकुविय व्व दुज्जणा सज्जणजणिम्म ॥७३॥ अहवा न हु एएसिं दोसो अन्नस्स नेय कस्सावि । पुत्ताइमूढहिययस्स केवलं अप्पणो चेव ॥७४॥ लदुभूण दुरियदंदोलिमोसणं पोसणं सिवसुहाणं । सिरिवीरजिणेसरपायपंक्यं जं न पव्वइओ ।।७५॥ ते धन्ना मज्झ सुया मेहकुमारो अभयकुमारो य । तह नंदिसेणकुमरो अन्ने वि हु नायपरमत्था ॥७६॥ परिहरिकणमसारं संसारं परिभवाऽऽवइनिवासं । जे सिवसहबद्धमणा निक्खंता वीरपासिम्म ॥७७॥ बालेसु वि पत्रवर्जं पडिवजंतेसु परिणयवओ वि । पुत्ताइमोहमोहियमणवित्ती विसयसुहगिद्धो ॥७८॥ जिमह ठिओ निहियमणो नारयपहसज्जरज्जकज्जम्मि । तस्स फलं सिवसेसं तमए रे जीव ! संपत्तं ॥७१॥

ता अप्पाणं सयमेव निक्सिवंतो अजत्थसत्थम्म । समरंतो जिणवयणं कीस मुहा कृप्पसि परस्स ? ॥८०॥ एवं परिभावंतस्स तस्स सेणियनिवस्स जिणवयणं । साहस्स व गुत्तिगयस्स कोइ कालो वइक्कंतो ॥८१॥ एतो य कोणियनिवो उदाइनामं सुयं निउच्छंगे । संठविउमुवविद्रो भोयणकज्जे तओ तस्स ॥८२॥ अंजंतस्स य थालोवरिन्मि विहियं सुएण पासवणं । मुत्तनिरोहभएणं रक्षा वि न चालिओ एसो ॥=३॥ भुत्तं मुत्तविमिस्सं उस्सारेऊण तं निरवसेसं । सुयनेहतरिलयमणो तो पुच्छइ चेल्लणं एवं ॥८४॥ किं एरिसो सिणेहो अन्मो ! दीसइ जयन्मि अवरस्स । तो रुयमाणी साहइ केत्तियमेत्तो इमो पाव ! ? ॥८५॥ जेत्तियमेत्तो नेहो आसि तमासज्ज तुज्भ जंणयस्स । सो आह कहं ? तो कहइ चेल्लणा अंगुलीचरियं ॥८६॥ जइ एत्तिओ सिणेहो मह उवरि पिउस्स कृणिओ भणइ । ता कीस मज्झ गुरुमोयगे इमो अंब ! पेसंतो ॥८७॥ सा आह जहा गब्भप्पभिइ तुमं मरणहेउओ जाओ । जणयस्स जहा दोहरुयपुरणं तेण तुज्झ कयं ॥८८॥ जह उज्ज्ञिओ य संजायमेत्तओ चिचय असोगवणियाए । सुयनेहमोहिएणं आणिय जह पोसिओ रना ॥८१॥ तह भूसिओ य तुमयं मणवंछियवत्थ-भूसणाईहि । गुरुमोयए य जे उण अहयं ते तुज्झ पेसंती ॥६०॥ तुमए पुण उवयारं कुणमाणेणं पिउस्स एरिसयं । पाविट्रेणं विहियं गिहकोइलनायसमुख्वं ॥ १ १॥ तो पच्चागयचित्तो पसंतवइरो असोगचंदनिवो । चिंतेइ जहा अउजं नियले भंजेमि जणयस्स ॥१२॥ तो नियलभंजणत्थं चलिओ घेत्रुण लोहमयदंडं । वेगेणाऽऽगच्छंतो दिद्दो सो दारपालेहिं ।।१३।। तो तेहिं अक्खियं सेणियस्स वेगेण कृणिओ एइ । करकल्यिलोहदंडो जं काही तं न याणामो ॥९४॥ इंतं तं दहुणं अइरोहं सेणिओ विचितेइ । दीसइ अवरसरूवो पाविट्टो कृणिओ अज्ञं ॥९५॥ तो जावऽज्ञ वि एसो मारइ केणावि न हु कुमारेण । इय चितिय तालउडं भक्खित विसं मंत्रा तत्तो ।।१६॥ चुरुसीइसहस्साऊ रयणपहापढमपत्थेडे जाओ । नेरहओ उव्वट्टिय पढमो तित्थंकरो होही ।।९७।। पच्छायावपरिगओ तयवत्थं पेच्छिउं कुणइ राया । विविहपलावे पिइमरणसोयसंतत्तमणभवणो ॥१८॥ हा ताय ! सुचाय ! महापसाय ! संपत्तपरमजसवाय ! । हा ताय ! विवायविसिद्धनाय ! हा रायगिहराय ! ॥१९॥ हा ताय ! जिणेसरवीरभत्त ! हा ताय ! वसणपरिचत्त ! । हा ताय ! पयंडपयावविजियद्व्वाररिउविसर ! ॥१००॥ हा स्वाइगसुहसम्मत्तरयणनिम्महियभावदोगच्च !। हा भुवणभवणभूसणभारहसंभवियतित्थयर !॥१०१॥ हा ताय ! तयणवच्छल ! हा निम्मलकुलपसूय ! वरह्वय ! । हा ताय ! कुलंगारयसुएण संपत्तदहमरण ! ॥१०२॥ एवं कोणियराया दुस्सहपिउसोगकलियसव्वंगो । अचयंतो वसिउं तत्थ चंपनयरिं निवेसेइ ॥१०३॥ कालेण विगयसोगो साहियतिक्खंडसयलमहिवालो । पालइ असोगचंदो रज्जं चउरंगबलकलिओ ॥१०४॥ दहु णमन्नया रिद्धिमप्पणो चक्कवहिणो सरिसं । ता किं चक्की अहयं ? गंतुं पुच्छेमि वीरजिणं ॥१०५॥ सन्वबलसमुदएणं विणिग्गओ पणिमउं महावीरं । पुच्छइ भयवं चक्की अहयं किं वा ? न व ? त्ति तओ ।।१०६॥ जयसामिणा वि जंपियमिह सन्वे चिक्कणो वहकंता । पभणइ पुणो वि राया मरिऊणं कत्थ विश्वस्तं ? ॥१०७॥ छट्टीए पुढवीए जिणेण भणिए न जामि किं सामि ! । सत्तमियं ? भणइ जिणो चक्कहरा तत्थ गच्छंति ।।१०८।। तो सो अचिक्कभावं असद्दहंतो करित्त रयणाणि । लोहमइयाणि पत्तो तिमिसगुहं साहियतिखंडो ॥१०८॥ आराहियकयमालो अट्टमभत्तेण हणर् दंडेण । जाव गुहाए कवाडे ता कयमालेणिमं भणिओ ॥११०॥ बोलीणा सब्वे वि हु चक्कहरा ता तुमं नियत्तेषु । तह वि य सो न नियत्तइ काऊणं हिश्यसीसिम्म ॥१११॥ मणिरयणं संचिलिओ कयमालाभिमुहमह गुहावद्गा । दाऊण चवेडं मारिओ गओ छट्टपुढवीए ॥११२॥

#### ॥ इति कोणिकाख्यानकं समाप्तम् ॥११६॥

## इदानीं शङ्कारयानकमारुयायते । तस्रेदम्--

सिरिमंगलिम देसे नयरं गुरुगोउरं पि संखउरं । सुइहारजणं पि विहारलोयसोहासमाइन्नं ।।१।।

संसाइकंत्गुणो संसागयसत्तुद्रुणदुल्ललिओ । संसामलकित्तिधरो संसाभिहनरवई तत्थ ॥२॥ पालेइ य पिंडहयभडउव्महचरहाइविज्ञयं रज्जं । वित्थिन्नऽत्थाणत्थो अहऽन्नया सो महीनाहो ॥३॥ गयसेद्विपुत्तदत्तेण पयडपिंडहारकयपवेसेण । उवणेउं रायारिहपाह्डमह पणमिओ तेण ॥४॥ संभासिओ य रत्ना उनविद्वो आसणिम्म सप्पणयं । गयतणय ! किं चिराओ दीसिस ? कुसलं सया तुज्ञ ? ॥५॥ तेण वि पणामपुर्वं पयंपियं पहु ! पसायओ तुम्ह । पायाण जणच्छायापायवतुल्लाण कुसलं मे ॥६॥ नाएण धणोबज्जणमेवऽम्हाणं कुलकमो सामि !। तं पुण गंतुं कीरइ दिसिजत्ताए वि दुग्गाए ॥७॥ अवरं च अपुव्वाणं देसाणं होइ दंसणं देव ! । संपज्जइ अच्चच्युयकोऊहलदंसणं बहुसो ॥=॥ ता देव ! देवसाले विसालसालोवगुढनयरम्मि । द्विणज्जणकजे हं बहुसत्थजुओ गुओ हंतो ॥१॥ भणियं च भूमिवइणा चित्तचमकारकारयं कहसु । तत्थ तए जं किंचि वि सञ्चवियं चारु अच्छरियं ॥१०॥ दत्तेणुत्तं पह ! देवसारुमच्छरियनियरपरिकिन्नं । बहुहयमाहप्पो वि हु जत्थ जणो अहयमाहप्पो ॥११॥ अवरं पि हु अच्छरियं पेच्छउ सामी सयं पि तं जेण । न य सको सको वि ह कहिउं जे कि पुण मणुस्सो ? ॥१२॥ इय जंपिऊग दत्तो पयत्तपच्छायणाणि अवणेउं । उवणेइ चित्तफलयं निवस्स तं गिण्हिउं सो वि ॥१३॥ नियइ य सहस्वरेहोवहसियतियसिंदसुंदरिं कुमरिं। एसा देवि ति विचितिऊण पणओ निवो तीए ॥१४॥ आउच्छिओ य दत्तो का एसा देवया ? भणइ सो वि । न हु देव ! देवया किंतु माणुसी एत्थ आलिहिया ॥१५॥ तं सोउं नरनाहो निज्माइय अंगचंगयं तीए । वालम्गाओ नहग्गं जाव समुक्कविउमारद्धो ॥१६॥ किं दत्त ! माणुसीओ एवंरूवाओ कत्थइ हवंति ? । ईसिप्पहासपुञ्वं पर्यपियं तयणु दत्तेण ॥१०॥ सा का वि सरीरलयालीला रूवं पि तीए तं किं पि। जस्स लवो वि न नजाइ लिहिउं निउणेहिं वि सुरेहिं ॥१८॥ परमेत्थ समरणत्थं रूवलवो सामिसाल ! आलिहिओ । तो विम्हिएण भिणयं रन्ना मह कहस का एसा ? ॥१९॥ भइणी मम त्ति दत्तेण पभणिए भणइ भूवई भद्द !। जइ तुह भइणी ता देवसालनयरे कहं दिहा ? ॥२०॥ तेणुत्तं परमत्थं निसुणसु पहु ! देसदंसणत्थमहं । द्विणज्जणकज्जेण य विणिमाओ जणयमङ्गाए ॥२१॥ पउरपयाणयलंघियगामा-ऽऽगर-नगरिकन्नबहुदेसो । पत्तो य गुरुअरन्नं अन्भासे देवसालस्स ॥२२॥ भीमस्मि तस्मि सन्नद्भभडयणो तरलतुरयमारूढो । गच्छामि पलोयंतो चउद्दिसं भिल्लसंकाए ॥२३॥ अह तत्थ मए दिहो निचेहो निवडिओ महीवहे । रूबस्सी पचासन्नमयतरंगो नरो एगो ॥२४॥ कंठंतपत्तपाणो नाओ सित्तो य सिसिरनीरेण । उवरुद्धचेयणो तयणु पाइओ सीयलं सल्लिं ॥२५॥ छहिओ त्ति सीहकेसरयमोयगे भोइउं समुल्लविओ । सुपुरिस ! कत्तो आगंतुमित्थ पत्तो महावसणं ॥२६॥ तेणुत्तमहं हरिओ हएण सिरिदेवनंदिदेसाओ । इह संपत्तो तुन्मे वि पत्थिया कत्थ ? मह कहह ॥२७॥ भणियं मए वि तद्देसभूसणे देवसालनयरिम । गच्छित्सामो अम्हे ता दोन्ह वि सोहणो सत्थो ॥२०॥ तुब्मे तरलतुरंगमहरणुब्भूयप्पयासपरिसंता । अल्ल्ब्यह ता सुहासणमन्हं तो सो समारूढो ॥२९॥ सप्परिसगुणुकित्तणकहाहिं दोन्हं पि हरियहिययाण । लंघियकेत्तियमेत्तारन्नाण रवी गओ अत्थं ॥३०॥ आवासिओ य सत्थो तत्थ वि सव्वा वि वोलिया रयणी । नासियतमपद्भारे जाए अरुणुगमे सहसा ॥३१॥ दिट्टं पभूयसेन्नं ख़ृहिओ मह भडयणो वि सन्नद्धो । मा भाहि ति भणंतो ता पत्तो आसवारेगो ॥३२॥ तेणुत्तं हयहरियं परिसं पेच्छिउमिमं बरुं पत्तं । घुद्वं च बंदिविदेण जयउ जयसेणकुमरो ति ॥३३॥ तो विजयभूवई वि य पत्तो विन्नायकुमरवु एतो । कुमरेण वि सप्पणयं पणओ भूमिकियभालेण ॥३४॥ आउच्छिओ नरिंदेण वच्छ ! कह तं समागओ रन्नं ? । सो भणइ देव ! दुट्टेण तेण तुरएण हं हरिओ ॥३५॥ आणीओ य अरन्ने इमिन्म परिभिमरसीह-सदृदु । तो ताय ! मए मुक्का वग्गा गुरुमग्गसिमएण ।।३६।। परिसंठिओ तरंगो तो मुक्को सो मए समुत्तरिउं। पाणेहिं वि परिचत्तो मन्ने दृहो ति कल्जिण ॥३७॥

गिम्हस्वरतरणितावियतणुणो जाया अईव मह तन्हा । अंधारिज्ञंतिमणं भुवणमहं पेच्छिउं लग्गो ।।३८।। तयणंतरं न किं पि वि विन्नायं जा इमेण आगंतुं । जीवाविओ अकारणसुबंधुणा पुरिसरयणेण ।।३९।। तं सोउं समकारुं परोइओ हं निवेण सबरेण । पणिमय मए वि राया सविणयमेयारिसं भणिओ ॥४०॥ मज्म न जीवियदाणे सत्ती थेवा वि विज्ञार सामि !। किन्तु तह पायपुडमप्पभावओं जीविओ कुमरो ॥४१॥ तो पमुद्रपण पुहर्इसरेण आर्लिगिऊण हं भणिओ । तं मज्भू पढमपुत्तो जयसेणो पच्छिमो बच्छ ! ॥४२॥ नीओ य निययनयरे समप्पिओ मज्क परमपासाओ । नियकमरनिब्बिसेसा ठिई वि विहिया समग्गा वि ॥४३॥ तह कह वि रायकुमरेहि रंजियं मह मणं विणोएहिं। न जहा सुमरइ जणणी-जणय-सदेसाण मणयं पि ॥४४॥ तन्निवडअगगमहिसीसिरिदेवीकुच्छिकमलसरहंसी । रमणीययावयंसी अवयंसीक्रयसरलनयणा ॥४५॥ अत्थि सुसुवन्नवन्ना कन्ना लायनपुनसन्वंगा । कुसला कलाकलावे कलावई नाम कामगिहं ॥४६॥ पायं गवेसिओ वि ह न पाविओ कोड़ तीए तुल्लवरो । तिच्चतासंतावियमणेण राएण हं भणिओ ॥४०॥ बच्छ ! किहं पि निहालस नियभइणीसमुचियं वरं कि पि । तो रूबलवो तीए मए इमो देव ! आलिहिओ ॥४८॥ नरवडणाऽणुन्नाओ कमेण पह ! तह सयासमल्लीणो । जम्हा उत्तमरयणाण ठाणमिह देव ! तं चेव ॥४१॥ आयन्त्रिज्य एयं महीवई वितिउं समारद्धो । किह संगमो भविस्सइ मह सममेयाए ? न सुणेमि ॥५०॥ पत्थंतरम्मि मज्मन्हसूयगो सुरगिहेस संखरवो । उच्छिलेओ तह एयं पढियं निवकालकहगेण ॥५१॥ उल्लिसियतेयपसरो सूरो नणमत्थयं कमइ एसो । तेयगुणन्भिहयाणं किमसज्झं जीवलोगम्मि ? ॥५२॥ अत्थाणाओ समुद्रिय न्हाओ पणओ य देवयाण निवो । सुरसं पि तीए विरहे भुत्तो विरसं व आहारं ॥५३॥ पुणरवि वासरसेसो अत्थाणत्थेण राइणा गमिओ । विन्नतो बीयदिणे ससंभमं चारपरिसेण ॥५४॥ पडिहयपडिवक्सस्स वि सन्नद्धा चाउरंगिणी सेणा । देव ! तह देसमञ्झे पविसइ वज्जंतआउज्जा ॥४४॥ तं सोऊण रणंगणपवेसरहसुच्छळंतरोमंचो । सन्नज्यह ति आइसइ नरवई निययसामंते ॥५६॥ ताडाविया य सहसा भयंकरा कायराण रणमेरी । पहरिसिया रणरिसया नयरे हल्लोहलो जाओ ॥५७॥ एत्थंतरिम दत्तो पत्तो पहिओ व्व तत्थ पहसंतो । भणइ य किमयंडे विद्वरिल्लओ पह ! रणारंभो ॥४८॥ नणु तं रमणीरयणं सयंवरं तुह समेइ सयमेव । जयसेणकुमारो वि ह सो एसो नरसिरोरयणं ॥५६॥ तं सोउममयसित्तो व्व नरवई विगयविरहविसवेगो । आभरणमंगलगं वियरइ से कणयजीहं च ॥६०॥ भणइ य दत्तय ! किह इह समागया सा ? तओ भणइ दत्तो । हरिणि व्व देव ! तुह पुत्रवागुरायङ्किया पत्ता ॥६१॥ तो महसायरमंती पर्यपए देव ! एस सप्परिसो । जम्हा एएण कओ पच्छन्नो तुम्ह उवयारो ॥६२॥ तुम्हाण गुणग्गहणं तीए पूरो कयमणेण संभविही । होही इमा परोक्खाणुरायरचा तुमस्मि पह ॥६३॥ तीए निबंधं नाउं अम्मा-पियरेहिं पेसिया भिवही । तो एसो सिग्वयरं संपत्तो सामि ! तह पासे ॥६४॥ तो संलत्तं दत्तेण देव ! मंती जहत्थअभिहाणो । जो अस्सुयसन्वं पि हु जाणइ एवं नियमईए ॥६५॥ सन्नज्ममाणनियबलनिवारणं काउमह महीनाहो । आइसइ नयरसोहं पमोयपरिप्रिओ संतो ॥६६॥ विहिया य नयरसोहा नयरे नायरजणेण सब्वेण । मंचाइमंचविरइयतिलयातोरणमणहरिल्ला ॥६७॥ आइहो महसायरमंती तेसि पवेसणनिमत्तं । तेण वि महरिहरिद्धीए तीए विहिओ प्रपवेसो ॥६८॥ आवासत्थं तिस्सा समप्पियं सत्तमूमियं भवणं । सम्माणिओ य तीए होगो उचियप्पयाणेण ॥६९॥ जयसेणकुमारो वि हु पणओ गंतुं सहाए नरवहणो । पुट्टा य कुसलवत्ता परोप्परं रायकुमरेहिं ॥७०॥ रायकुमारा-ऽमच्चाइएस सब्वेस सहनिविद्रेस । अवरोप्परसम्माणुच्छलंतपरमप्पमोएस ॥७१॥ एत्थंतरम्मि वज्जरइ कुमर-मंती फुरंतरयदित्ती । एत्तो य तत्थ पत्तेण देव ! दत्तेण तह कह वि ॥७२॥ तुम्हाण गुणभगहणं विहियं जह रायपमुहपउराण । ओयरइ माणसाओ टंकुकिन्नं व न कया वि ॥७३॥

तुह मुत्ताहरूनिम्मरुगुणावरीधरणहारिहियएण । रन्ना संदिद्वं तुज्झ गउरवं किं वयं कुणिमो ? ॥७४॥ तत्तो य हिययदह्रया समगागुणस्यणमाल्या कुमरी । तह समुचिय ति काऊग पेसिया गुरुसिणेहेण ॥७५॥ अणुराओ न ह जाओ इमाए अवरेसु रायकुमरेसु । अहवा मोत्तृण रवि वंछह किं कमल्लिणी अन्नं ? ॥७६॥ तो भणइ संखराया पेच्छ अहो ! मज्झ निग्गणस्सावि । नरनाहविजयसेणस्स पक्खवाओ किमवि अहिओ ।।७७॥ जह जाओ राओ हं लहुओ वि हु ता कहं गुणी जाओ ? । अहवा उत्तमपूरिसा नियंति दोसं पि गुणरूवं ॥७०॥ जड मज्झमुवरिहत्तो एवं नेहो मणे परिप्फुरह । ता तस्स तायतुल्लस्स वयणमम्हेहिं कायव्वं ॥७९॥ तो सब्बे वि य संतुद्वमाणसा ते गया सठाणेसु । अवरोप्परपीइपरब्वसाण ताणं वयइ कालो ॥८०॥ अह अन्नया य सुपसत्थतिहि-मुहत्त्विम लगादिवसम्मि । पारद्धो रायउले वीवाहमहसवो स्ना ॥=१॥ गंभीरमद्दलारविविमस्सजयतूरगहिरनिम्घोसे । अविहवविलयागिज्ञंतमंगलारवसमृप्पन्ने ॥८२॥ बहबंदिवंदवज्जरियजयजयारावभरियभुवणयले । मणहररमणीयणनट्रश्यहोत्रहंतहारोहे ॥८३॥ वंछाइरित्तवियरिज्जमाणवरदाणरंजियजणोहे । वीवाहकज्जउज्जयकंबियकरभिगरसामंते ॥८४॥ एवंबिहन्मि लगास्स वासरे पमुइएण परिणीया । अणुरायरसियहियया राएण कलावई कुमरी ।।८५।। वित्ते वीवाहमहसविन्म सञ्चंगचंगिमजुयाए । तीए सह विसयसोक्खं अंजह सो विज्ञयावज्जो ॥८६॥ जयसेणुकुमारेणं समं पवहूंतपीइपन्भारो । नाणाविणोयविस्वित्तवित्ती गमइ कालं ॥८७॥ अह अन्नया कुमारो भूमिलियसिरो निवं निमय भणइ । दुम्मोयं मणयं पि हु तुह पहु ! प्यपंक्यं मज्झ ॥८८॥ किंत जणयाणुरोहाओ होहिही नियपुरम्मि गमणं मे । ता कय बहुप्पसाया तुह पाया मं विभुंचंतुं ॥ ८॥ अवरं च देव ! देवी कलावई तह सहेण धरियव्या । सुविणे वि सरइ न जहा नियजणणी-जणय-बंधूणं ॥९०॥ एवं ति जंपिकणं निवेण सुपसत्थवासरे कुमरो । बोलावेउं सम्माणिकण संपेसिओ सबलो ॥९१॥ देवीकलावर्डए तह कह वि ह रंजिओ महाराया । जह सब्बहा वि जाओ तिचत्तो तन्मओ चेव ॥१२॥ संभासणाइएहिं तीए समग्गो सउत्तिलोगो वि । तह तोसविओ न जहा तिवरहे चिट्टइ खणं पि ॥१३॥ दासी-दासप्पमुहो परिवारो वियरणाइणा तीए । आविज्जओ तहा जह आणं सीसेणमुब्बहुइ ॥९४॥ अह अन्नया य रयणीत्ररीयपहरावसेससमयम्मि । सयणीयगया देवी कलावई नियइ समिणम्मि ॥९५॥ विष्फुरियविविहमणिरयणिकरणविरइयसुभत्तिदिसिचित्तं । कष्पूरिमस्सचंदणथवकचचिक्कयावयवं ॥१६॥ खीरोयनीरभरियं भमराविककिकारुयकमरुपिहियमुहं । अंकन्मि पुत्रकरुसं तवणीयविणिन्मियं रम्मं ॥९७॥ सुविणावसाणओ चिय पडिबुद्धा बंधुरस्सरं रत्नो । कहइ जहा देव ! मए सुमिणो एयारिसो दिट्टो ॥१८॥ तो पहडुवई पसरियपमोयपरिपूरिओ पयंपेइ । तुह पिययमे ! भविस्सइ पुत्तो मह कुरुगयणचंदो ॥ १ १॥ एवं होउ त्ति पर्यपिऊण गब्भं सहं समुव्वहद्द । देवीहियइच्छियपुन्नपरमनिस्सेसदोहरूया ॥१००॥ नाऊण पसवसमयं अम्मा-पियरेहिं पेसिया नियया । पिडजगाया तओ ते पत्ता य कमेण तम्मि पूरे ॥१०१॥ गयसेद्रिगिहे आवासिया य ते दत्तपरिचयवसेणं । भवियव्वयाए दिहा कलावई तेहिं पढमं पि ॥१०२॥ सागयिकच्चं काउं परोप्परं पुच्छिया कुसलवत्ता । कहिओ तेहिं पि कलावईए जणयाइसंभासो ॥१०३॥ जणयप्यउत्तिसवणुच्छरुंतरोमंचैकंचुयंगीए । हरिसेण समं तीए अच्छिजुयं वियसियं सहसा ॥१०४॥ तो तेहिं समुवणीयं कुंकुम-कप्पूर-चंदणाईयं । भोगंगं तह वत्थाणि तीए पट्टउलयाईणि ॥१०५॥ अवरं च अंगयज्यं जिंदयं भूळकंतरयणनियरेण । कुमरेण सिणेहेणं पेसियमेयं नरिंदकए ॥१०६॥ पुट्यप्यसुद्धपणएण जाइयं आसि दत्तप्णावि । नियपिययमानिमित्तं तस्स विदिन्नं न कुमरेण ॥१०७॥ तं वेत्तं तीयुत्तं अहमवि रत्नो समप्पइस्सामि । सम्माणिऊग तीए विसज्जिया ते गयाऽऽवासे ॥१०८॥

१. चअंचियंगीए एं०।

अंगयज्ञयलं विष्फुरियरयणिकरिणावलीहिं दिप्पंतं । नियभुयज्ञयले परिहियमसेससिहययणजुत्ताए ॥१०६॥ एत्थंतरम्मि रायाऽवरोहमज्झे समागओ सुणइ । हसियरवं कि एयं ? ति चिट्टए जाव सवियक्को ।।११०॥ ता जालगक्क्लेणं भुयासु अंगयजुर्यं नियइ तीसे । निसुणइ य वज्जरंतिं देविं एवं सहीण पूरो ॥१११॥ पियसिंह ! अंगयसंगा सुहारसेणेव सित्तमंगं मे । अहवा इमेसि दंसणमेत्तेण वि सो मए दिद्रो ॥११२॥ तन्नामग्रहणेण वि मज्झ मणं किर्माव वियसियं इन्हिं। संसम्गाओ इमेसिं सो चेव य मज्झ परिसत्तो ॥११३॥ पेच्छह अच्छरियमिणं मणप्पियस्सावि दत्तयस्स इमं । दिन्नं न मिगयं पि ह तं सोउं सहियणेणुत्तं ॥११४॥ सामिणि ! तस्स जहा तं मणिपया सव्वहा तहा नऽन्नो । तो तस्स नेव दिन्नं ता इह अत्थे किमच्छरियं ? ।।११४॥ नामगहणविह्नणाणि तासि वयणाणि निस्नणिउं राया । कवियप्पवसवियंभियद्वेसाविसविहरसव्वंगो ॥११६॥ चिंतइ विसन्नचित्तो इमीए अवरो मणप्पिओ कोइ । जस्स गणगाहणमिमं करेइ सहिययणपश्च क्खं ॥११७॥ अहयं त कवडनेहप्पवंचओ मोहिऊणमच्चत्थं । अवियाणियपरमत्थो वसीकओ पावकम्माए ॥११८॥ ता तालहलं व इमाए सीसमिन्हि पि खग्गदंडेण । पाडेमि बल्लहं वा हणिउं वियरेमि भूयाण ॥११९॥ एवं हिययन्भंतरपिलत्तकोवानलाउलो राया । किंकायव्विवमुढो विसन्नहियओ विचितेइ ॥१२०॥ नुणं न होड नारी सीलवर्ड जं कलार्न्डए वि । उत्तमकुल्ब्भवाए वि जायमेवंविहसरूवं ॥१२१॥ इय कुवियप्पवियंभणपरव्वसो नरवई पिंडनियत्तो । अइवाहइ कहकहमवि वाससहस्सं व दिणसेसं ॥१२२॥ तम्मि समयम्मि रत्ना पच्छत्नं वाहरितु भणियाओ । मायंगीओ कं पि हु पडिवज्जिय तं गयाउ गिहे ॥१२३॥ पयईय वि निक्करणो निक्करणो नाम सारही रन्ना । भणिओ भद्दय ! रयणीविरामसमयम्मि पच्छन्नं ॥१२४॥ देवी कळावई मे मोत्तव्वा अमुगगुरुअरन्नस्म । आएसो ति भणित्ता निकरुणो रयणिविरमस्मि ॥१२४॥ पउणीकाऊण रहं रहंगचिकारगहिरनिग्घोसं । पत्तो कलावईए भवणे तं भणइ पयपणओ ॥१२६॥ देवि ! समारुहसु रहे राया वि करिंदमारुहेऊण । पत्तो कुसुमुज्जाणे तुम्हाऽऽणयणेऽहमाइट्टो ।।१२७।। तं सोउं सत्थमणा रहमारूढा कलावई देवी । निक्करुणेण वि पवमाणगामिणो पेरिया तुरया ।।१२८।। निकरण ! कत्थ राय ? ति तीए भणिए स आह एसेस । एवं समुख्लवन्ताणि ताणि पत्ताणि रन्निम ।।१२९।। एएण वंचिया हं ति चिंतिउं भणइ गमायगिरं सा । हा पाव ! वंचिऊणं किमिहाऽऽणीया तए ? कहस्र ।।१३०।। न म ए किमिब बिरू वं बिहियं ता किं तए इबहरिया हं ? । इय सोउं निकरुणो करुणारसपूरियसरीरो ॥१३१॥ अंसुजलु िल्लयनयणो कयंजली तक्कमे नमेऊण । पभणइ सामिणि ! कम्मं पि मज्भ नामस्स समह्ववं ॥१३२॥ मा होज्ज मज्झ सरिसो पुरिसो निब्भगासेहरो पावो । जो एवंविहकम्मे निओइओ हयपयावयणा ॥१३३॥ चयइ सिणिद्धं पि जणं कुणइ अकज्जं पि हणइ जणयं पि। किं किं न कुणइ सामिणि ! परव्वसो सेवयवराओ ? ।। १३४।। सन्वाण वि पावाणं सिरोमणित्तं सया समुव्वहडु । सेवापरव्वसत्तं नराण जेणेरिसं भणियं ॥१३५॥

> सोच्छ्वासं मरणं निरम्नि दहनं, निःशृङ्ख्लुं बन्धनं, निष्पक्कं मिलनं, विनैव नरकं सेषा महायातना। सेवासञ्जनितं जनस्य सुधियो धिक् पारवश्यं यतः, पञ्चानां सविशेषमेतदपरं षष्ठं महापातकम् ॥१३६॥

ता ओयरिय रहाओ उविवससु तले विसालसालस्स । आणत्तमिमं रन्ना न अन्नहा कीरए एयं ॥१३७॥ तं सोयं सोयामणिपहारपह्य व्व जाव ओयरइ । रहरयणाओ मुच्छाए निविडया ता महीवीढे ॥१३८॥ निक्करणो रुयमाणो रहरयणं गिणिहउं गओ नयरे । वणपवणवीइयंगी सचेयणा सा वि संजाया ॥१३९॥ चिट्ठह जाव सकरुणं रुयमाणी मन्नुपूरियसरीरा । ता पत्ताओ मायंगिणीओ नरवइनिउत्ताओ ॥१४०॥ भिउडीभीमनिडालाओ तिडल्ल्यातरलकत्तियकराओ । निब्भच्छिउं पयत्ताओ ताओ फरुसक्सरगराहिं ॥१४४॥

आ पाविहे ! दुहे ! रायसिरिं माणिउं न याणासि । अणुरत्तस्स वि पडिकूलवित्तिणि ! होसि जं रत्रो ॥१४२॥ ता उवभुंजसु दुव्विलिमयस्स फलमिइ पर्यपिउं ताहिं । रयणाभरणविराइयभुयजुयलं छिदियं तीए ॥१४३॥ सिद्धं भुयजुयरेणं देवी पिडया महीए मुच्छाए । कह कहमिव चेयत्रं रुहिउणं विरुविउं रुग्गा ॥१४४॥ हा हा निहय ! हयविहि ! विहियं कि एरिसं तए मज्झ । गुरुदुक्खमयंडे वि हु विणावराहेण दीणाए ? ॥१४५॥ हा अज्जउत्त ? जुत्तं न तुज्झ उत्तमकुरूपसूयस्स । दाउं दारुणदुऋलं दोसमदंसिय दयानिहिणो ॥१४६॥ गुरुदोसद्सियाण वि अपरिक्लियकारिणो न सप्परिसा । ते मह निद्दोसाए वि किं तए परिसं विहियं ? ॥१४७॥ मह उविर आसि नेहो सामि ! सयाऽनन्नसरिसओ तुज्भा । संजायं तस्य इमं पज्जवसाणं पभणियं च ॥१४८॥ ताण गुणग्गहणाणं ताणुक्कंठाण ताण भणियाण । ताण रिमयाण विययम ! अवसाणं एरिसं जायं ॥ १४९॥ अहवा मह पुरुवक्कयकम्माणं परिणई इमा जाया । न हु अत्थि एत्थ कस्स वि दोसो थेवो वि हु परस्स ॥१५०॥ इय एवं अत्ताणं संधीरंतीए तीए संभरियं । नियजणय-जणि-बंघूण तयणु पुण विरुविउं रूमा।।१५१॥ हा ताय ! ममं तायसु उच्छल्यितरच्छ-अच्छभन्नम्मि । रन्ने नाहर-रुरु-रोज्भमुक्कवोक्कारवरउद्दे ॥१५२॥ हा अंब ! संवरालीकरालकंतारमज्मतयारम्मि । नियदुहियं सुहियं कुण काउं पुत्र्वं व उच्छंगे ॥१५३॥ हा भाय ! भाय ! भीमाडवीए भीयाए देसु मंभीसं । जम्हा जणे पसिद्धं भइणोए वच्छठो भाया ॥१५८॥ तह तीए तत्थ रुत्रं सिरउं पिय-जणय-जणिण-बंधूणं । जह जायाणि पसूण वि मणाणि विष्कुरियकरुणाणि ॥१५५॥ भुयज्यविकत्तणुब्भवपीडाविह्रुरियसमग्गअंगाए । उयरम्मि तीए जायं सूरुं संचिलयगब्भाए ॥१५६॥ नाऊण पसवसमयं पत्ता पत्तलतरूण गुम्मिम् । गुरुवेयणाए विवसा उत्तमपुत्तं पसूया सा ॥१५७॥ नियइ य निययकमकमरुजुयरुमज्झिम्म फुरियतणुकिरिणं । पुत्तं उत्तमरुक्खणसमित्रयं अमर्कुमरं व्व ॥१५८॥ तत्तो चित्तव्भंतरभवंतपरिओस-गुरुविसायजुया । जंपइ पुत्तव ! कल्लाणसंजुओ होसु दीहाऊ ॥१५९॥ किर तुज्झ जम्मदिवसे वद्धावणयं गुरुं करिस्सामि । इय चिंतियं पि संजायमन्नहा पृत्त ! उत्तं च ॥१६०॥ अन्तह परिचितिज्ञइ सहरिसकंदुज्जुएण हियएण । परिणमइ अन्तह चिय कज्जारंभो विहिबसेण ॥१६१॥ पाणिविहूणा पुत्तय ! परिचेट्टं मंदभाइणी अहयं । तुह किह करेमि संपइ ? इय विठवंतीए देवीए ।:१६२॥ पुत्तो चडप्फडंतो तरंगिणीकूलसम्मुहो दुलिओ । धरिओ य तीए चलणेसु भृत्ति एवं भणंतीए ॥१६३॥ हा हा निकरुण ! कयंत ! किं न तुट्टो सि एत्तियद्हेण । जं हरसि पुत्तरयणं पि दीणवयणाए मह इण्हिं ? ॥१६४॥ पणइयणकरुणकरणे पणया हं तुह तरंगिणीतिलए !। भयवइ ! पवित्तनीरे ! तीरे तुह हीरए कुमरो ! ॥१६५॥ ता देवि ! दयं काऊण कुणसु कुमरस्स रक्खणं इन्हिं । जम्हा तुम्हाणं सरणमागया दीणवयणा हं ।।१६६।। जइ जयह जए सीलं रयणीयरिकरणनियररमणीयं । परिपालियं मए वि हु तं जइ सुविसुद्धहिययाए ।।१६७।। ता दिव्वनाणनयणे ! कुण प्पसायं नइप्पयइसच्छे ! । जह पालिज्जइ बालो नवरंभागव्भसुकुमालो ॥१६८॥ इय दीणरुयणसवणुच्छलंतकरुणाए सिंधुदेवीए । सा कमञनालकोमञ्भुयालया निम्मिया सहसा ॥१६८॥ तो तीए तक्खणं चिय सोयपिसाओ पलाइऊण गओ । मंतस्स व भुयज्ञयलस्स दंसणे हिट्टहिययाए ॥१७०॥ घेत्रुण तयं कंकेल्डिपल्डवारत्तपाणिजुयङेण । अंकम्मि कुणइ नवकमङमउङ्गुकुमालयं बालं ॥१७१॥ अभ्वाइऊण सीसे पर्यंपए जाय ! तुज्भ मुह्ससिणो । ओयारणयं किज्ञामि भणिय कारेइ थणपाणं ॥१७२॥ पुणरिव चित्तब्भंतरभवंतसंपुत्रमन्नुसंभारा । अइकरुणं रुयमाणी पर्यपिउं एवमारद्धा ॥१७३॥ जायाऽहमकयसुकया कहमणुचियकंदमुरूफरुवित्ती । काउं काहं तुह देहवद्धणं वच्छय ! अपत्था ॥१७४॥ धनाउ बालकाले वि कल्यिबंभन्त्रयाओ समणीओ । विष्फुरिओ जाण मणे मणयं पि न पेम्मपरिणामो ॥१७५॥ जइ किर अहमवि हुंता समणी बालत्तणे वि सुहचित्ता । ता पिययमपेम्मविडंबणं इमं नेय पावेंता ॥१७६॥ इय एवं दीणसरं रुयमाणी तं वणं भमंतेण । कंद-फल-मूलकज्जे सा दिट्टा तत्थ कुलवइणा ॥१७७॥

मंभीसिकण भणिया वच्छे ! आगच्छ आसमपयन्मि । तो सा तेण समेया तवस्सिआसमपयं पत्ता ॥१७८॥ भणिया य पृत्ति ! उत्तिमवंसुप्पत्तिं कहेइ तुह देहो । दंसंतो सुहरुक्खणनियरं झस-कुलिसपमुहमिमो ॥१७९॥ ता बहस कार्शन तं ? इय पर्यंपिया जायमन्त्रसंभारा । संधीरिया य तावसवहणा इय कोमलगिराहिं ॥१८०॥ मुंच स विसायमिणमो वच्छे ! सच्छंदयाए दुल्लिलओ । जह पिंडहाइ तहेव य विलसइ एसो हयक्रयंतो ॥१८१॥ जो होइ सया सुहिओ वियरइ दहमइसएण तस्सेव । जो पुण दहसंभारेण पुरिओ कुणइ तं सुहियं ॥१८२॥ जो होइ घणाहिवई दरिहचु डामणि तयं कुणइ । जो पुण दोगचदही सहयह तं दविणदाणेण ॥१८३॥ जो विलसिरसोहमा। दोहमां देइ दुस्सहं तस्स । दोहमाजुयं तह जणइ होइ जह सयलजगइहो ॥१८४॥ जेसिमिकित्तिमपेम्मं परोप्परं तेसि तं विहाडेइ । संघडइ विहडियं पि हु केसिं पि तयं महापावो ॥१८५॥ ता एवंविह्नविह्निल्लिसयम्मि भद्दे ! कहं कुणिस सोयं ? । धीरत्तणमवलंबिय सोयपिसायं परिच्चयस् ॥१८६॥ एत्य ठिया परिपालस पुत्तं गुरु-देवजणियबहुमाणा । जा पुव्यभवोवज्जियसुक्यं सविहीभवइ भद्दे ! ॥१८७॥ एवमणसासिया सा कुरुवङ्गणा जायजीवियव्वासा । पुत्तं परिपारुंती तत्य ठिया ईसिअवसीया ॥१८८॥ पत्तो मायंगीओ सह केऊरेहिं तीए भयज्यलं । दंसंति रुहिरधारारुणियाभरणं नरिंदस्स ॥१८८॥ जा नरवई निरूव्ह केऊरज्यं करे कलेऊण । जयसेणकुमरनामं ता तत्थुक्कीरियं नियह ॥१९०॥ तं पेच्छिउं नरिंदो धसिक्का वज्ज्ञ्यायपहजो व्व । तन्निच्छ्याय वाहरिय पुच्छए झत्ति गयसेट्रिं ॥१९१॥ किं देवसालनयराओं आगओं कोइ ? भणइ सेट्टी वि । संतीह देव ! देवीमुयावणे आगया पुरिसा ॥१६२॥ नवरं नऽज्य वि पावंति तुम्ह पयपउमदंसणं देव ! । तो ते वि समाह्रया संपत्ता रायपयपुरओ ॥१९३॥ भणिया य भो किमेयं केऊरज्यं ? ति तयणु ते बेंति । सामिय ! ममुल्लमणिमयमंगयज्ञयमिममइप्पवरं ॥१९४॥ जयसेणकमारेणं तन्हं पाणिपयाए पेसवियं। मुक्कं समइक्कंते दिणिनम देवीगिहे आसि ॥१९५॥ इय एवमुल्लवंताण ताण सहस त्ति संख नरनाहो । मुच्छामीलियनयणो पडिओ सीहासणुच्छंगे ॥११६॥ जलहवविमिस्सवीयणयवीइओ किच्छपत्तचेयन्नो । निस्सेसजणसमक्तं अत्ताणं निदिउं लग्गो ॥१९७॥ अहह ? महापावो हं अहह ! अणज्जो अहो ! सुनिक्करुणो । जं सुद्धसीलकलिया कलावई पाविया मरणं ॥१९८॥ तो मंति-मंडलेसर-सामंता आयरेण पुच्छंति । सामि ! किमेयमयंडे ? राया वि कहेउमारद्धो ॥१९९॥ भो ! नियएणं दिव्वलसिएण संताविओ अईवाहं । जेण तणं व न गणिओ नेहजुओ वि ह विजयराया ॥२००॥ जयसेणकुमारस्स वि नेहतरू विद्वाला वि मणठाणे । पक्खितो उक्खणिउं आमूलाओ वि पेच्छ मए ॥२०१॥ शीरयणदाणगयपत्तदत्तमेत्ती गया वि गरुयत्तं । सव्वा वि य पम्हिसियाऽकयन्नुणा पेच्छ पावेण ॥२०२॥ पणओ कलावईए वऽणन्नसरिसो गओ वि गरुयत्तं। एगपए चिय चत्तो अपरिक्लियकज्जकरणेण ॥२०३॥ अमयकरिकरणनिम्मलकुले मसीकुचओ मए दिन्नो । वित्थारिओ य सनरा-ऽमरा-ऽसुरे तिह्रयणे अयसो ॥२०४॥ जं सद्धसीलकलिया वि नद्रसील ति कप्पिऊण मए । संपत्तपसवसमया पवेसिया हयकयंतमुहे ॥२०५॥ न य मज्भ अत्थि सुद्धी थीवज्झाकारिणो विणा जरुणं । ता कुणह मह निमित्तं कट्टवियं जेण पविसामि ॥२०६॥ इय नरवरिंदवज्जरियवयणसम्गुच्छलंतगुरुसोओ । अत्थाणजणोऽन्नोन्नं वयणाणि पलोइउं लग्गो ॥२०७॥ तो समकालं हा हा ! ह ह ! ति उम्मुकपुक्तधाहोहो । सोउं नरिंदनयणं नयरजणो कंदिउं लग्गो ॥२०८॥ हा उचियकरणदक्खे ! हा ससहरसेयसीलकयरक्खे ! । दे देवि ! देसु दंसणमेवं पलवंति कंचुइणो ॥२०९॥ हा सामिणि ! दीणाओऽणुकंपणीयाओ संपयं अम्हे । जायाओ तं विणा इय रुयंति दासीओ सयलाओ ॥२१०॥ हा ! दइएण न सुन्दरमणुद्धियं निट्दुरेण जं तुज्झ । जिणयमइदृष्टुकट्टं ति रायदृहयाओ रोयंति ॥२११॥ हा निन्वियारनयणे ! हा मिउवयणे ! हहा पैसमसयणे ! । हा हा ! तं कत्थ गय ? त्ति मंतिवग्गो वि परुवेइ ॥२१२॥

१. प्रशमसदने !।

हा ! को दाही निययंगलग्गमाभरणमहस्रुत्रहो वि । मज्झे देवीए विण ? त्ति कंदए बंदिविंदं पि ।।२१३।। हा हा रमणीयणवयणमंडणे ! खंडणे ! अकजाण । कत्थ गया सि ? त्ति रुयंति पुरपूरंधीओ मिलियाओ ॥२१४॥ एवं सबाल-विद्धप्पमुक्षपोक्षम्मि पुरजणे सयले । पभणइ राया मंतीण सम्मुहं करुणसहेण ॥२१४॥ जाव न तडित फुट्टइ मह हिययं ता शड ि कट्टेहिं। कुणह चियं न वियाणह किं दुस्सहवेयणं मज्भ ? ॥२१६॥ तत्तो मंतिप्पमुहा पउरा पगलंतअंसुजलनयणा । सविणयमाबद्धकरंजलीज्या विन्नविति निवं ॥२१०॥ कि सामि ! समारद्धं मयमारणमम्ह देविदृहियाण ? । जं वंछसि पविसेउं पज्जलियचियानले घोरे ॥२१**८॥** तुम्हारिसा वि धीरा ज़ड़ सोयपरव्वसा भविस्संति । ता पाययप्पयाए कायरहिययाए को दोसो ? ॥२१९॥ अवरं च तह जियंते सबाल-विद्धो वि जियह पुरलोगो । मरह मरंते पूण निच्छएण देवे दएकरसे ॥२२०॥ ता द विखयप्यापारुओ वि होऊण सामि ! किह कुणिस । लोगस्स विणीयस्स वि कमागयस्सावि खयमेवं ? ॥२२१॥ पुज्ञंतु मा इयाणि मणोरहा तुह रिवूण सव्वाण । ता काऊण पसायं परिपालसु पहु ! पयं पउरं ॥२२२॥ एवं सविणय-सप्पणयवयणनिउणेहिं पर्भाणओ वि तहा । मरणेक्षबद्धबुद्धी समुद्धिओ संखनरनाहो ॥२२३॥ अणगम्मंतो गुरुसोयर चनेत्तेहिं नयरहोएहि । नियमंदिराओ चलिओ चल्लेशिसरइयसिंगारो ॥२२४॥ अब्भित्थिङण कह कह वि तुरयमारोविओ अमचेहि । परिहरियछत्त-विधाइरायलंकारसंदोहो ॥२२४॥ व ज्ञियजयआउज्जो वारियचारणगणस्थवणकज्जो । निस्सद्दबंदिविंदो अहक्कपाइक्कचकजुओ ॥२२६॥ पेच्छिज्वंतो पगलंतअंसुजालाहिं नयरबालाहिं । वारिज्वंतो आबद्धपाणिपउमाहिं थेरीहिं ॥२२७॥ पत्तो य नंदणुज्जाणपरिसरे तो विसन्नवयणेखु । मंतीखु रायरवलानिमित्तमप्पत्तबुद्धीखु ॥२२८॥ गयसेट्टिणा संविणयं भिणयं इह सामि ! नंदणुज्जाणे । फल्हिमणिरयणनिम्मियजिणिदवरमंदिरं अत्थि ॥२२९॥ अवरं च अमियतेओ सूरी तत्थाऽऽगओ अमियतेओ । ता देव ! देवपूर्य कुणसु तहा गुरुकमे नमसु ॥२३०॥ पच्छा जमभिष्पेयं करेजा तं इय पयंपिओ राया । एवं ति भणिय जिणनाहमंदिरुद्देसमण्पत्तो ॥२३१॥ ओयरिय तुरंगाओ पत्तो अब्भंतरे जिणहरस्स । न्हविय विलेविय पृद्दय पणिमय पिंडमं सुभत्तीए ॥२३२॥ तत्तो गुरूण चरणे निमऊणं तप्पुरो समुवविद्वो । दुहिओ इमो चि चिन्तिय पारद्धा देसणा तेहिं ॥२३३॥ भो नरवरिंद ! जर-मरण-रोय-सोयाउलम्म संसारे । परियष्ट्रंताण जियाण दुल्लहं माणुसं जन्मं ॥२३४॥ तं पि हु आरियखेत्ताइसयलसामगिसंगयं लदुधुं । कायव्वा धम्ममई भवकारागारनिद्दलणी ॥२३५॥ जम्हा जीयं जलबिंद्रचंचलं गत्तरा सिरी सयला । खणभंगुरा विलासा विणस्सरं तारतारुन्नं ॥२३६॥ अथिरं पियम्मि पेम्मं चवलं लीलाललामलायनं । न चिरद्वाई सयणाण संगमो सन्वजीवाणं ॥२३७॥ एवंविहे असारे संसारे नरवरिंद ! न हु जुत्ता । मरणमई परियाणियसारा-ऽसाराण तुम्हाणं ॥२३८॥ ता मुंच मरणबुद्धि धम्मम्मि पुणो समुज्जमं कुणसु । जम्हा नऽस्रो सरणं जियाण मोत्तूण जिणधम्मं ॥२३१॥ इय निंसुणिउं नरिंदो पर्यपए सुट्दु सन्वहा धम्मो । परमचंतं हियए खुडुक्कए मह मयच्छिदुहं ॥२४०॥ तेण न सक्को खणमवि पाणे धरिउं कलावईविरहे । ता मरणसमयजोगां जमणुद्वाणं तयं कहह ॥२४१॥ इय तेण्ता गुरुणो भणंति नरनाह ! बुज्भ मा मुज्भ । रुहिरेण धोइयं न हु सुज्झइ रुहिरारुणं बत्थं :।२४२॥ तह दुक्खं पि न फिट्टई मरणदुहेणं नरिंद ! नियमेण । अहिययरं पुण जायइ जम्हा अन्नाणकट्टं तं ॥२४३॥ ता कुणस जिणवरिंदप्पयासियं धम्ममुत्तमं राय ! । जह न कयाइ वि जायइ इट्टविओगाइदुहनियरो ॥२४४॥ अवरं च दिव्वदिद्रीए नजाए तह भविस्सए जोगो । सह पिययमाए सन्वंगसुंदरावयवनिरुयाए ॥२४५॥ इयसूरिवयणसिसिर[यर]वारिधाराहि रायहिययम्मि । गुरुसोयदावपायवपसरो सन्वो वि विज्ञाओ ॥२४६॥ सुत्तो य तत्थ रयणीए सुविणयं नियइ पच्छिमे जामे । किर केणइ एगफला कप्पदृदुलया दुहा छिन्ना ॥२४०॥ पिंद्रया महीए तत्तो लग्गा तत्थ वि तहा गया विद्धि । जाया य पुणो अहियं हिययहरा सयललोयस्स ॥२४८॥

तत्तो पहायपडहप्पिकट्रपडहयसरेण पडिबुद्धो । सूरीण कहइ सुविणं पहिट्रहियओ जहादिहं ॥२४१॥ परियाणियस्विणत्था गुरुणो रत्नो कहंति नरनाह ! । छिन्ना जा कप्पलया सा तुज्म कलावई देवी ॥२५०॥ एगफला जं तं पुत्तसंज्या जं पुणो वि पारूढा । तं तुह मिलिही अज्जेव जायसंपुत्रसन्वंगा ॥२५१॥ तुम्हाण पायपउमप्पसायक्षो होउ एवमिइ भणिउं । राया पहरिसवसपुरुइयंगको वंदिऊण गुरुं ॥२५२॥ नियपासायं पत्तो तत्तो दत्तं भणेड वाहरिउं । दत्तय ! एवमकज्जं कयं मए मदमङएण ॥२५३॥ पच्छा मरंणपङ्गा विहिया ता जड़ कलावई जियह । ता जीविज्जह अह नो मरणं चिय हवड़ मह सरणं ॥२५४॥ ता प्रवणजवणवाहं रहं समारुहिय रन्नमज्याओ । जह जियह ता तमाणेज अह न तो तं मयं मुणस ॥२५५॥ एवं वृत्तो दत्तो पत्तो रत्नं रहं समारुहिउं। निउणं निरिक्खयंतेण तेण ते तावसा दिट्टा ॥२५६॥ पुट्टा य कहह भयवं ! कत्थइ तुब्मेहिं गुव्विणी रमणी । सच्चिवया इह रन्ने परिब्भमंती ? तओ ते वि ॥२५७॥ जंपंति कि न मुंचइ इमाए उवरिं नरेसरो रोसं ? । अज्ज वि वंछइ कि पि ह काउं अइदारुणं दुक्सं ? ॥२५८॥ तेसि वयणाओं तीए अत्थित्तं चिंतिउं भणइ दत्तो । भयवं ! नेय सकोवो किंतु ससोगो निवो अम्हं ॥२५६॥ ता जह कलावई जियह जियह राया वि नऽलहा भयवं !। काही पाणचायं पविसिय पज्जलियजलगम्मि ॥२६०॥ एवंवृत्तेहिं स तावसेहिं करुणेकरसियहियएहिं। कुलवइपासे नीओ दत्तो पणओ य सो तस्स ॥२६१॥ कुलवङ्गणा वि कलावङ्कुत्तंतो साहिओ असेसो वि । नीहरिया देवी वि य तवस्सिणीलोयमज्भाओ ॥२६२॥ दत्तं दद् दुं मन्नुइयमाणसा पलविउं समारद्धा । संधीरिया य दत्तेण निहुयनिहुयं रुयंतेण ॥२६३॥ आसासिया य सामिणि ! खेयं मा कुणसु सुणसु मह वयणं । विहिविलसियस्स नासो न होइ अथिरिम्म संसारे ॥२६४॥ ता भीरत्तणमवलंबिऊण सोगावयासमवि मुंच । जम्हा बहुएण वि सोइएण न य फिट्टए दुक्खं ।।२६५॥ जाणामि दारुणं तुह एयं दक्खस्स कारणं जायं । एएण निमित्तेणं णंतगुणं दक्खिओ देवो ॥२६६॥ इपिंह इमेण द्विकलसिएण संतत्त्वित्तवित्ती सो । अज्ञ न जइ तं पेच्छइ निसाए ता पविसए जरुणे ॥२६७॥ जाणामि तुज्झ माणं जेणाऽऽगंतुं न तरिस तं तत्थ । ता देवि ! दयं कुण रायरक्लणे मज्झ वयणेण ।।२६८॥ काउं पसायमारुहस रहवरे जेण तत्थ गच्छामो । कालविलंबो जुत्तो न होइ एवंठिए कज्जे ॥२६८॥ निवनिच्छयं वियाणिय कुरुवहमाउच्छिउं पणमिऊण । आरूढा रहरयणे पत्ता य कमेण संखउरे ॥२७०॥ दटटुं देविं अक्स्वयसमग्गअंगं पहरिसिओ वि निवो । तं पेच्छिउमचयंतो रुज्जाए अहोमुहो जाओ ॥२७१॥ पारेद्धं लोएणं वद्धावणयं पुरे समग्गम्मि । बद्धा चंदणमालाउ पइगिहं चूयपत्तेहिं ॥२७२॥ तत्तो वद्धावणए वित्ते पत्ते पञ्जोससमयन्मि । खणमत्थाणे उवविसिय हरिसियासेससामंते ॥२७३ ॥ उद्वित तओ राया कलावईवासभवणमणुपत्तो । संभासह तं संजायमन्त्रपरिपूरियपरीरं ॥२७४॥ देवि ! महापावेणं मए महादक्खदारुणे वसणे । पक्खित्ता निहोसा वि खमस्र ता एगमवराहं ॥२७५॥ दंसंतो नियवयणं धणियं रुज्जामि तह अहन्नो हं । ता पसयच्छि ! पसायं काउं खेयं परिचयस् ॥२७६॥ तीए विलक्खवयणं निमऊण निवं सगग्गयं भणियं । सामि ! न कस्सइ दोसो मोत्तुं मह कम्मपरिणामं ॥२७०॥ परिकप्पिऊण दोसं जमहं निस्सारिया तयं कहस् । तो अंगयाइओ से वृत्तंतो साहिओ रन्ना ॥२७०॥ तीए वि नियओ रन्नो निवेइओ तं निसामिउं राया । पभणइ पिए ! न होही मज्भू समो निम्बिणो भुवणे ॥२७१॥ जो निम्मलसीलाए वि तुज्भ आणेइ एरिसं वसणं । ता स्विमयव्वं तुमए एयं सुपसन्नहिययाए ॥२८०॥ जइ गुरुणो न कहंता ता तुह संगमसुहं न मे हुतं। तो देवीए पुट्टे सिट्टो गुरुवइयरो रन्ना ॥२८१॥ दंसेयव्वा मज्म वि गोसे गुरुणो कळावई भणिए । संगयमिमं ति रन्ना पमुद्रयहियएण पडिवन्नं ॥२८२॥ एवं सिणेहनिब्मरकहाहिं नीया तमस्सिणी तेहिं । नियकिरणहरियतिमिरे समुग्गए सहसरिसम्मि ॥२८३॥ विहियप्पभायिकचो राया आरुहिय पट्टदोघट्टे । सबलो कलतजुत्तो पत्तो सूरीण सविहिन्मि ॥२८४॥

दोन्नि वि सूरीण कमे निमय निविद्वाणि उचियठाणिम्म । तेहिं वि महरसरेणं पसंसियं सीलमाहप्पं ॥२८५॥ सीलं सत्ताण अखंडमंडणं खंडणं च दुक्खाण । सीलं सोहगगकरं विवर्हणुत्तासगं सीलं ॥२८६॥ कि बहुणा सन्वाण वि नर अमरा-ऽसरसहाण संजुणणं । सीलं ता पालिज्जु तमखंडं भव्वसत्तेहिं ॥२८७॥ इय मु णिबइसद्देसणमायन्निय निब-नरिंदपत्तीणं । संजायगंठिभेयाण होड सम्मत्तवररयणं ॥२८८॥ तो पहिवन्नो दोहिं वि सावयधग्मो दवालसविहो वि । गहियं च बंभचेरं जावज्जीवं विरागाओ ॥२८९॥ तो गंतुं नियनयरे सुयजम्ममहो पवित्रओ तेहिं। बारसमदिणे नामं दिन्नं कुमरस्स सुमुहत्ते ॥२१०॥ सुमिणिन्म पुत्रकलसो दिहो गब्भागयन्मि एयन्मि । तेणेस पुन्नकलसो ति नाम निव्वत्तियं रन्ना ॥२११॥ जिणमंदिरेसु जत्ताओ कारयंतस्स गरुयरिद्धीए । सुस्सूसंतस्स गुरूण चरणज्यहं सुभत्तीए । १२६२॥ साहम्मियवच्छल्लुज्जयस्स सज्झाय-नियमनिरयस्स । जिणरहजत्ताउ सया पवत्तयंतस्स नियदेसे ॥२१३॥ एवमणुद्राणपरस्स तस्स देवीए संपरिवृद्धस्स । सो पुत्रकलसकुमरो संपत्तो तारतारुन्नं ॥२१४॥ विहरं तो गामा-ऽऽगर-नयरपिकट्टे वसुंधरावीढे । सरी वि अमियतेओ संपत्तो नंदणुज्जाणे ॥२.१४॥ राया वि सपरिवारो समागओ तस्स वंदणनिमित्तं । पणमिय तं उवविद्रो पभणइ वऋवाणपज्जंते ॥२.६६॥ निरवजा रज्जिसरी सुइरं परिपालिया मए भयवं !। इपिंह तु तबिसरीपालणिम मह विज्ञए वंछा ॥२९७॥ भणिओ गुरुणा जुत्तं उत्तमवंसुब्भवाण तुम्हाण । तो पणिमय गरुवरणे पत्तो राया सपासाए ॥२१८॥ अहिसिंचिय नियरज्जे पूर्त तत्तो कलत्तसंजुत्तो । निक्खंतो नरनाहो पासे सुरीण संविग्गो ॥२९९॥ अहिगयसयलस्य यत्थो तिव्वतवं कुणइ पहयमयणरिव । मय-माण-कोह-लोहाइयाण पब्भगगवावारो ।।३००॥ तिन्वतवचरणपवरा जाया अज्जा कलावई वि दढं। दोन्नि वि सुगई पत्ताणि ताणि सुहभावमरणेण ॥३०१॥

## ॥ शङ्काख्यानकं समाप्तम् ॥११७॥

# इदानी भरतास्यानकस्यावसरः । तश्च भावनाद्वारे भणितम् । अतः क्रमग्राप्तं कनककेत्वास्यानकमास्यायते । तश्चेदम्

तेयलिपुरम्मि नयरे नरेसरो कणगकेउनामो ति । पउमावइ ति देवी मंती तेयलिसुओ तस्स ॥१॥ सो भोगलालसमणो रज्जे गिद्धो निकितए पुत्ते । नासा-ऽहर-कर-चरण-ऽच्छि-कन्नपभिईहिमंगेहिं ॥२॥ तत्थ य कलादमुसियारसेट्टिधूया मणुन्नतारुन्ना । नामेण पोट्टिला तं मिगय जणयं अमच्चेण ॥३॥ उन्बूढा तीए समं विसए सो भुंजए अहडन्नदिणे । एगं कह वि कुमारं रक्खस देवी भणइ मंति ॥४॥ पिंडवन्ने तेण अहऽन्नया य देवीए पोट्टिलाए वि । जाओ गव्भी अह ताओ एगदिवसे पस्त्रयाओ ॥४॥ जाओ देवीए सुओ सुवन्नसमगत्तिविष्यंतो । धूया य पोट्रिलाए तओ अमच्चेण सिग्धं पि ॥६॥ संचारियाणि दोन्हं पि पुत्तभंडाणि ता कुमारस्स । कणगज्मत्रओ त्ति नामं विहियं दिवसम्मि बारसमे ॥७॥ पत्तो पवडूमाणो कुमरो पारं कलाकलावस्स । अहन्त्रया य दोहमाभावओ पोट्टिला जाया ॥८॥ मंतिस्स अणिट्टा तयणु सो न नामं पि गिण्हए तीए । सा वि हु सोहमाकए अज्जाओ पञ्जूवासेइ ॥९॥ पभणंति ताओ अन्हं जुजाइ न कया वि एरिसं काउं । विहिया य ताहिं सद्धम्मदेसणा सा वि पहिनुद्धा ॥१०॥ निव्यन्नकामभोया मंति विन्नवइ तुह अणुन्नाए । काहमहं पव्वज्ञं मं पडिबोहेज्ज तेणुत्ते ॥११॥ अणुमन्नियतन्वयणा सुगुरुसयासम्मि गृहियपन्वज्ञा । थेवेण वि कारुणं संपत्ता देवरोगम्मि ॥१२॥ राया वि कणगकेऊ जाओं कारुंण संकहासेसो । अनियंतो रज्जखमं कुमरमओ आउस्रो स्रोगो ॥१३॥ सामंताणं पउमावईए देवीए कुमरवृत्तंतो । कहिओ तो अहिसित्तो रज्जे कणगज्भवकुमारो ॥१४॥ देवीए तओ कुमरो पर्यपिओ वच्छ ! तेतिलिसुयस्स । सम्मं वट्टेजासु जेण रज्जमेयस्स भावेण ॥१४॥ ठविओ सब्बट्टाणेस रायणा तयण सो चिचय अमची । एतो य पोट्टिलाए देवो पहिबोहए मंति ॥१६॥ भोगासत्तो जाहे नो बुज्झइ ओहिणा तओ नाउं । रूसविओ नरनाहो सुरेण एमेव य अयंडे ॥१७॥

जावाऽऽगच्छइ मंती ठाइ निवो तो परम्मुहो तस्स । पणिमयचरणिम्म वि तिम्म कोवमुव्वहइ नरनाहो ॥१८॥ एवं सव्वजणेण वि पिरम्ओ तो गिहिन्म संपत्तो । नियपियणो वि आणं न कुणइ से तयणु सो मीओ ॥१९॥ ताहे सो भक्सइ तालउउडिवसं तह वि नो मओ जाव । छिदइ सीसं तो तिक्सकंककरवालघाराए ॥२०॥ तं पि न लवमिव छिदइ उच्बंघइ तयणु रज्जुणा सा वि । छिता तो पाहाणं बंधेवि गले जले पिडओ ॥२१॥ अत्थाहिन्मं तिम्म वि तरेइ तो पज्जलंतजलणिम्म । भ ति पिवहो तत्थ वि न उज्भए तयणु भयभीओ ॥२२॥ नीहिरओ नयराओ तो पिर्हि धाइओ गुरुगइंदो । पुरओ करालखड्डा दो पासे दुद्धरा चोरा ॥२३॥ तो भयकंपिरकाओ पभणइ हा पोहिले ! महाकहं । दाऊणं दंसणं मह एरिसवसणाओ रक्तेसु ॥२४॥ तो नियक्तवं काऊण पोहिला तस्स संठिया पुरओ । भणियं च महाभीयस्स होइ सरणं सुपन्वज्ञा ॥२५॥ पिडबुद्धमणो पभणइ करेमि तं किंतु रुटुओ राया । ता उवसामेहि तयं न हु होइ अवश्ववाओ मे ॥२६॥ देवविउिव्वयमाया संहरिया तुटुओ तओ राया । जाओ जणो वि सव्वो अणुकूलो तस्स पुव्वं व ॥२७॥ सामेठ्या सपउरं निवइं सिबियं समारुहेऊण । गंतुं गुक्रण पासे पव्वइओ गरुयरिद्धीए ॥२८॥ चोहसपुव्वी जाओ अपुव्वकरणेण केवल्लाणं । संपत्तो सो तत्तो कमेण सिद्धि समारूढो ॥२९॥

#### ॥ कनककेत्याख्यानकं समाप्तम् ॥११८॥

जह एएहिं विरूवं कयं सकज्जे विसंवयंतिन्म । तह अन्नो वि हु ववसइ बंधुसिणेहो मुहा तम्हा ॥१॥ स्निद्यन्ति मृदमनसः स्वजनेष्वमीषां, यावन्मतं वहति तावदमी भवन्ति । पश्चात् स्वकार्यपरिपूरणमन्तरेण, सर्वे त्रजन्ति वध-बन्धन-वैरभावम् ॥२॥

॥ इति श्रीमदाम्रदेवस्रिरिचितवृत्तावाक्यानकमणिकोशे स्वकार्यविसंवाद-बन्धुशत्रुत्वभवनिन-दर्शनप्रतिपादक पकोनचत्वार्शित्तमोऽधिकारः समाप्तः ॥३६॥



# [ ४० धनधान्यादिविषयकशोकापार्थकताधिकारः ]

प्राग् बन्धुविषयक्कत्रिमस्नेह-शोककरणस्यापार्थकताऽभिहिता । साम्प्रतमपरमि धन-धान्यादि चिन्त्यमानमनित्यम् इति तद्धि-शोकोऽपार्थक एव इत्येतदभिधातुकाम आह—

# सञ्जमणिञ्चं नाउं सोयद्वाणे वि पंडियजणेहिं। न हु सोगो कायव्यो धम्मे चिय होइ जइयव्वं ॥४६॥

व्यास्त्या—'सर्व' वस्तुजानं 'अनित्यं' विनश्वरं ''नाउं'' ति ज्ञात्वा 'शोकस्थानेऽपि' शोकविषयेऽपि' 'पण्डितजनैः' विद्र-स्कोकैः 'न हु' नैव शोकः 'कर्वव्यः' विश्वेयः । यद्येवं तर्हि किं कर्तव्यम् ? इत्याह—''धम्मे चिय'' ति धर्म एव भवति 'यतितव्यं' शक्तः कर्तव्य इत्युपदेशः ॥४१॥

अपरं त्र शोककरणमनिष्टफल्मेय इत्युपदिशक्ताह—

असुद्दफलो अमबस्सं रोयणमाईओ लोइओ सोओ । सावित्ति-मंति-समणी-राम-कुलाणंदनाएणं ।।४०॥ अस्या व्याख्या—'अशुभफलः' अनिष्टश्योजनः 'यद्' यस्मात् कारणाद् 'अवश्यं' निश्चयेन "रोयणमाईओ"ित रोदनादिकः 'लौकिकः' लोकसम्बन्धी 'शोकः' पूर्वोक्तार्थः । अत्राधें दृष्टान्तानाह—सावित्री च—ब्राह्मणी मन्त्री च—सचिवः श्रमणी च— अरहन्नकमाता रामश्च—बलदेवः कुलानन्दश्च—राजतनयः ते तथोक्ताः, त एव ज्ञातं—दृष्टान्तः तेनेति गाथासमासार्थः ॥५०॥ व्यासार्थस्वाख्यानकगम्यः । तानि चामूनि ।

### तत्रापि प्रथमं ताचत् सावित्र्याच्यानकमिभीयते । तचेदम्-

सावस्थीए पुरीए अहेिस भिगुनाम बंभणो मइमं । सावित्ती से भज्जा सत्त सुया तीए संजाया ॥१॥
ते वेय-वेयसामा-वेईसर-वेयसारनामाणो । तह वेयगब्भ-सिरिवेयमित्त तह वेयरूवा य ॥२॥
ध्या वि हु गायत्ती सन्वे सन्वंगवेयपारगया । एवमइकंते केत्तियम्मि कालम्मि सोक्खेण ॥३॥
मरणावसाणयाए अहऽन्नया सयलजीवलोगस्स । पढमो सुओ मओ तो सावित्ती सोगमणुपत्ता ॥४॥
[ प्रन्थाप्रम्-१३००० ]

ऐमेव बीयदिवसे बीओ पुत्तो वि मरणमणुपत्तो । गाढयरं सावित्ती सोएणं बाहिया हियए ॥५॥ एवं तइय-चउत्थय-पंचमपुत्ता कमेण पंचत्तं । संपत्ता सावित्तीए तयणु सोयगाहो लग्गो ॥६॥ नयरब्भंतर-रच्छामुहेसु निच्चं परिब्भमंती सा । वाहरइ दारयाणं नामेण सन्त्रमवि दट्टुं ॥७॥ पुच्छइ य सुयपउत्ति दर्दुमचेयण-सचेयणाइं पि । वेयारिजाइ हिमेहि डंडिया खंडपावरणा ॥=॥ अह अन्नया अपन्छिमजिणेसरो तं पूरिं समणुपत्तो । तस्स प्यभावओ ईसि उवसमो तीए संजाओ ॥९॥ तीए पिंडबोहसमयं नाउम्मं भुवणसामिणा एगो । पट्टाविओ रिसी अप्पिकम अंतरपडं निययं ।।१०।। भणिओ य माहणी तं पेच्छिस अमुगत्थ परिससरूवा । सा एवं भणियव्वा भद्दे ! न हु किं परमनाणी ? ॥११॥ पुच्छिस पुत्तपउत्ति तो संस्रोहं गमिस्सए एसा । रुजिजस्सइ अप्पाणं अप्पावरणं निएऊणं ॥१२॥ तो तुमए दायव्वो तीए अंतरपडो इमो झ ति । इय विहिए सा इहइं आगच्छिस्सइ तओ रिसिणा ॥१३॥ तह विहिए संजायं सन्वं पि हु सामिणा जहहिद्धं । पत्ता य समवसरणे सावित्ती पणिमया पहुणो ।।१४॥ भणिया य भुवणगुरुणा सुधम्मसीले ! कुओ वि ठाणाओ । तह पूत्ता संपत्ता ? तीयुत्तं नो वियाणामि ॥१५॥ पुणरवि तिहुयणवरूणा भणिया जाणेसि कत्थरू गया ते ? । सा जंपरू न वियाणामि सामि ! तो भणरू जिणनाहो ।।१६।। तेसिं सुह-दुक्खाइं जाणसि ? सा भणइ नो वियाणामि । जंपइ तिहुयणसामी अणस्थयं कि किलम्मिहसि ? ॥१७॥ सा आह मज्झ मोहो किलेसमुप्पायए तओ भयवं । जंपइ उज्झिय मोहं तत्तसरूवे मणं कुणस ॥१८॥ जिमहऽत्थि बत्थुजायं तमसारं सन्वमेव संसारे । धम्मो उ सासओ इह ता तम्मि समुज्जमं कुणस ।।१९।। बहुएण वि भहे ! सोइएण न वलंति वस्लहा पुत्ता । ता जिणधम्मे उज्जमसु जायए जेण न विओगो ॥२०॥ कम्ममांठी भिन्नो तीए एवं निसामयंतीए । सम्मत्तं संजायं पिडवन्ना देसविरई वि ॥२१॥ वंदिय जिणमणुपत्ता गिहम्मि तं पेच्छिउं पई तुहो । पहाविओ य तीए पासे सिरिवद्धमाणस्स ॥२२॥ तो रहरयणं रणभाणिरकणयघंटं समारुहेऊण । पत्तो य समवसरणे पणमिय सामिं समुवविद्वो ॥२३॥ कहिया सद्धम्मकहा पहुणा संजायचरणपरिणामो । सो पन्वइओ पत्तो य मंदिरे सारही सरहो ॥२४॥ कहियं सावित्तीए पद्दप्व्वयणं तओ इमा तुद्वा । तं चेव पारितोसियदाणं से देह रहरयणं ॥२५॥ तेणुत्तं पज्जतं रहेणमहमवि य पव्वइस्सामि । तं निसुणिय तीए वि हु संजाओ चरणपरिणामो ॥२६॥ सह सारहिणा सा वि हु पव्वइया पुत्तया दुवे तीए। गिहिधम्मं पिडवन्ना सिद्धं भइणीए जिणपासे ॥२७॥ ॥ सावित्र्यास्थानकं समाप्तम् ॥११६॥

### इरानी मन्त्र्याच्यानकमारभ्यते । तच्चेदम्--

तिहुयणमंगलिकए नयरे मंगलउरम्मि नरनाहो । नामेण चंदसेणो नियकंतिकलाविजियचंदो ॥१॥ नियतेयपहयभाणू भाणू नामेण तस्स वरमंती । तस्स य सरस्सई नाम पणइणी हरिणसमनयणी ॥२॥

तह कह वि करंगाण व परोप्परं ताण पेम्ममारूढं । जह निकित्तिमपेम्माणिमाणि जाया जणपिसदी ॥३॥ अह अन्नया निसाए निहं चड्डं सरस्सई सहसा । रुयमाणी पल्लंकाओ उद्विया तो अमच्चेण ॥४॥ संभंतेणं भणिया पिए ! किमेयं ? ति जंपइ इमा वि । न हु कि पि तो निबंधेण पुच्छिया साहए एवं ॥४॥ दिहो सुविणे तं पिय ! अवराए समं मए पयंपंतो । तं सोऊणं चिंतह मंती सुविणे वि जह एसा ॥६॥ उन्वहड महाखेयं तो जड पञ्चक्खमेव मं कह वि । पेच्छड अवराए समं ता पाणे चिय परिचयड ॥७॥ तो अन्नभारियाए जानजीनं पि होउ मह नियमो । तत्तो भणिज्यमाणो नि नेय परिणेइ सो अवरं ॥=॥ एसेव से परिद्धी संजाया नरवरिंदपज्जंता । मंति मोत्तं नयरिम्म नरवई अवरसमयिम ॥१॥ रिउविजयत्थं पत्तो कत्थइ अह तत्थ मंतिमिहणस्स । पेम्मकहा संजाया जह एगेणं मरंतेणं ॥५०॥ मरइ दइजां पि तओ तस्स परिक्खणकए तेण । अलियप्पओयणेणं मंति हक्कारिउं कहए ॥११॥ नयरम्मि अलियवत्ता कारविया जह मओ महामंती । तं सोउं तब्भज्जा मया दहा फुट्टिउं हिययं ॥१२॥ तं निस्पणिजग राया अप्पाणं निंदए गुरुविसाओ । हा ! कत्य इत्थिवज्ञमापावमहं नित्थरिस्सामि ? ॥१३॥ तीए जहा नियपाणा तणं व चत्ता सुणित्त पड्डमरणं । मंती वि पियामरणं सोउं नूणं तहा मरिही ॥१४॥ इय चिंतिउं निरंदो सहस त्ति गओ अमच्चपासिम्म । भिणयं च तेण कि देव ! अणुचियं कयमिहाऽऽगमणं ? ॥१५॥ तो भुवहणा भणियं इहाऽऽगया गरुयकारणेण वयं । किं पि तुमं पत्थेमो जह वियरसि भणइ तो मंती ॥१६॥ देव मह जीवियं पि ह तुज्भाऽऽयत्तं किमेत्थ अवरेण ? । सामी तो अवियप्पं आइसउ पओयणं जेण ॥१७॥ तत्तो मंति धरिजं भुयाए पहुईसरेणिमं भणियं । तह दहया पंचतं पत्ता इमिणा पयारेण ॥१८॥ अन्भत्थामो एयं मरियव्वं न ह तए इमं सोउं। संखुद्धमणो मंती चिंतइ हा हा ! किमेयं ? ति ॥१९॥ भणइ य तहाणुभावो जं फ़ट्टइ संपयं न मह हिययं । किंतु न देवेण अहं भणियव्यो अवरदारकए ॥२०॥ अवरं च तीए लोयव्ववहाराई करेमि गंतुण । तो नरवइणा मुक्को संपत्तो निययनयरिम ॥२१॥ पञ्चइयपुरिससंगहियमद्रिनियरं पियाए प्रयंतो । तीए सिसिकरणनिम्मलगुणनियरं संभरेज्या ॥२२॥ रोयावंतो नियपरियणंपि करुणस्सरं रूयइ मंती । समरंतो तमणुदिणं मणम्मि मरणं पि अहिल्सइ ॥२३॥ किंतु निववयणबंधणबद्धो गमिउं पभूयवरिसाइं । अह अन्नया अमच्चो चिंतइ मह होज्ज जइ मरणं ॥२८॥ तो पणडणीए अद्रियनियरं न ह कोड नेड गंगाए । सयमेव य जीवंतो नेमि अहं तत्थ एयाणि ॥२५॥ इय चिंतिकण मंती नीहरिओ राइणो अकहिकण । वाणारसिनयरीए गंगातीरम्मि संपत्तो ॥२६॥ तत्तो अमरतरंगिणितीरे दविणं दियाण दाऊण । संभरिक्या सकरूणं पियागुणे रुयइ गुरुसोओ ॥२७॥ कंकेल्लिपल्लवव्वेल्लिरेहिं हत्येहिं जेहिं गहिया सि । तेहिं चिय इपिंह विहिवसेण सल्लिजनली दिन्नो ॥२८॥ कयवेरो व्य कयंतो न सहइ दइयाए अद्विएहिं पि । संगमसहं ति बहुविहमेवं पलवइ पणद्रसहो ॥२९॥ ता तत्थ समणपत्ता अहिणवजोव्वणमणोहरसरीरा तन्नयररायध्या नामेण सरस्सई कन्ना ॥३०॥ कोऊहरुण पुरुष्णि परिन्भमंतीए तीए सो मंती । दिट्टो दुहसंतत्तो ससंभमं पुच्छिओ एवं ॥३१॥ सुपुरिस ! किं तुह दुक्खं दीणसरं रुयसि जं ? तयणु मंती । तीए पयासइ सन्वं नियवुत्तंतं तओ कुमरी ॥३२॥ संजायजाइसरणा पहिया महिमंडलम्मि मुच्छाए । तो भीओ सहिवग्गो उवयारे काउमारद्धो ॥३३॥ तं सोऊग नरिंदो संभंतो भा ति तत्थ संपत्तो । संपृच्छिया तओ सा बच्छे ! मुच्छा तह किमेसा ? ॥३४॥ भणियं च तीए एसो भत्ता मह आसि पुरुवजम्मिन्म । अवरोप्परं पि पीई नामं पि सरस्सई आसि ॥३४॥ कहियं इचाइ असेसयं पि रायस्स तो अमचस्स । सप्पचयं समग्मं साहइ सा सो वि संतुहो ॥३६॥ परिणाविको य रन्ना गरुयपमोएण सो महामंती । नियमरणाओ सयलं पि पुच्छिओ तो इमो तीए ॥३७॥ कहियम्मि अमचेणं चिंतइ एसा अहो ! महासत्तो । पेच्छ जहा किच्छेणं एत्तियकालं ठिओ एसो ॥३८॥

तो सिवसेसं पेम्मं परोप्परं ताण जायमइसरसं । अह अन्नया निरंदो तस्सेव य भाणुसचिवस्स ॥३१॥ दाउं निरंदलच्छि पत्तो पंचत्तमह अमच्चितवो । तीए सह विसयसोक्सं उवभुंजइ रायछच्छिजुओ ॥४०॥ अह अन्नया य देवी दाहजरेणं अईव अभिभूया । पच्चक्लाया वेज्जेहिं सन्वहा तयणु भाणुनिवो ॥४१॥ चिंतइ जाव इमाए अमणुनं न हु निएमि ताव सयं । अहयं मरामि न सुणेमि जेण नियपिययमामरणं ॥४२॥ इय चिंतिकण भाणू आरूढो सत्तमाए भूमीए । पासायस्स तलाओ उन्बंधइ जाव ता सहसा ॥४३॥ भणिओ चारणमुणिणा सुपुरिस ! किं कुणिस बालमरणिणं ? । अप्पवहेणं जायइ भवंतरेसु वि महादुक्सं ॥४४॥ तो भाणुभूमिवइणा भणियं भयवं ! करेमि किं इनिंह । अतरंतो नियपाणे धरिउं दइयाविओगिन्म ? ॥४५॥ तो भणइ चारणमुणी धम्मो चिय हरइ दुक्खदंदोलिं । ता निचं पि नरेसर ! कायव्वो सो सुबुद्धीहिं ॥४६॥ रागाइरहियदेवं पंचमहव्वयसमन्नियं च गुरुं । जिणनाहकहियतत्तं संपइ पिंवज्जसु निरंद ! ॥४०॥ तो भूवइणा भत्तीए सिवणयं गिण्हउं जिणाभिहियं । धम्मं नीओ य मुणी पासे नियपिययमाए तओ ॥४०॥ तो भूवइणा भत्तीए सविणयं गिण्हउं जिणाभिहियं । धम्मं नीओ य मुणी पासे नियपिययमाए तओ ॥४०॥ तत्तो पंचपयारे भोए भोत्तूण दो वि बहुकालं । अहिसिंचिकण कुमरं रज्जे सुगुरूण पासिन्म ॥५०॥ पत्रज्ञ छेत्तुं काउं अइदुक्करं तवच्चरणं । काकण कालमासे कालं सम्मं समणुपत्ता ॥५१॥

#### ॥ मन्त्र्यास्यानकं समाप्तम् ॥१२०॥

इदानीं श्रमण्यास्यानकस्यावसरः, तच एकाकित्वाधिकारेऽह् त्रकास्यानकेऽप्युक्तमेव । तदनन्तरं रामास्यानकस्यावसरः, तदिष अप्रतिविधेयविध्यधिकारे यादवास्यानके व्यास्यातम् । अतोऽवसरायातं— कुलानन्यास्यानकमभिधीयते । तचेदम्—

जिनेबुन्दमिव प्रकटं स्वगुणैः पुरमस्ति भूतलानन्दम् । तं परिपालइ सुहमुभयहा वि सया कुलानंदो ॥१॥ सर्वोन्तःपुरसारा निजरूपविनिर्जितस्मरकलत्रा । तिहुयणतिलया नामेण पिययमा तस्स नरवइणो ॥२॥ जन्मान्तरपुण्यवशोपात्तं पञ्चप्रकारविषयसुखम् । उवभुंजइ तीए समं निरंतरं नेहपडिबद्धो ॥३॥ सहते तया वियोगं नो नयनिर्मेषमात्रमप्यसकौ । तब्भाविओ व्य तच्चेहिओ व्य सइ तम्मओ व्य निवो ॥४॥ भणितश्च मन्त्रिभिरसावरिषड्वर्गं वदन्ति विद्वांसः । कामं कोहं लोहं गन्त्रं हरिसं च माणं च ॥५॥ राज्ञः परिहरणीयं तस्माद् देव्या सहाल्पममुमधुना । आयरसु देव ! कल्लाणमप्पणो महसि जइ विउलं ॥६॥ एवमसौ हितकामैर्मेन्त्रवरैं: शिक्षितोऽपि मोहवशात् । नो तं मन्नइ सिक्ला मयणाहीणेऽहवा विहला ॥७॥ अन्येद्यरसौ राजा विचित्रचित्राभिरामभित्तिघने । पुष्फोवयाररेहिरमणहरमणिकुट्टिमतलन्मि ॥८॥ बहुमूल्यवसनविर्चितशुचिचञ्चचन्द्रगोपकपवित्रे । ससि-कुंद्रभवललंबिरमुत्तासरियासयसमिद्धे ॥१॥ सुकुमारहंसतुरुीकल्पितपर्यञ्चरूपशयनीये । सुरहिविरुवण-तंबोल-पुष्फपडलयपहाणिम्म ॥१०॥ प्रज्वित्तदीपसर्पत्त्रभाप्रभावावलुसतिमिरभरे । देवीए समं पविसह राया वरवासभवणिम ॥११॥ पुष्पम्रहणनिमित्तं यावद्धस्तं करण्डके क्षिपति । ताव सहस त्ति देवी दट्टा राइल्ल्स्यगेण ॥१२॥ स्वामिन् ! दष्टा दष्टेति प्रत्कृते परिकरः समस्तोऽपि । रन्नो पासे पत्तो जंपंतो किं किमेयं ? ति ॥१३॥ उत्कटविषवेगवशात् सम्मोलितलोचनाऽभवद् देवी । वयणविणिगगयफेणा विसंदुलावयवविगियतण् ॥१८॥ गारुडिक-वैद्य-वातिकमुख्यैः सर्वैरपि त्यक्तमूर्तिः सा । पेच्छंताण वि तेसि परिचत्ता जीवियव्वेण ॥१४॥ हा ! हतविधिना मुषिताः [ सर्वे ] देवी मृता मृतेति जनः । हाहारवमुहलमुहो पलवइ दुहसल्लियसरीरो ॥१६॥ राजाऽपि स्नेहवशादधिकं सञ्जातहृद्यसङ्खट्टः । आगयमुच्छो सिसिरोवयारसंजायचेयन्नो ॥१७॥

१. पूर्वार्धसंस्कृतोत्तरार्धप्राकृतभाषामिश्रेयं कथा।

प्रलपित बहुपकारं प्रतिवचनं देवि ! देहि मम दियते ! । कत्थ गया ? संधीरस दंसस वयणं दहत्तस्स ॥१८॥ हा देवि ! नयननिर्जितपद्मदलं सरसल्खितसस्मेरम् । तुज्म मुहं गयपुत्रो पेच्छिस्सं कहस् कइया हं ॥१८॥ एवं प्रलप्त राजा सचिवैः सन्धीरितो मधुरवचनैः । विहिणो मल्लो एयस्स देव ! भवणे वि नित्थ जञ्जो ॥२०॥ अवलम्बस्व ततो हृदि सुन्दर ! धैर्य विचारय विचित्रम् । विलसियमिमस्स विहिणो किं बहुएण वि पलविएण ? ॥२१॥ सम्प्रति देव्या विधिना विधीयतां देव ! विह्नसंस्कारः । गय-मय-पञ्चहण्सं सोयं न कुणंति सप्परिसा ॥२२॥ प्रतिहतमम्झलमिदं सपदि पतिप्यति शिरस्यतो भवताम् । अग्गी वि हु लिगिस्सइ तुम्हं देहे न देवीए ॥२३॥ यस्मादपराधवतो मम रुष्टा प्रेमरोषणादेषा । तन्हा नियपिययमिममहमेव य पत्तियाविस्सं ॥२४॥ एवं न ददाति यदा कर्तममुख्याः स विद्वसंस्कारम् । तो संजाया सब्वे वि मंतिणो किमवि सविसाया ॥२५॥ एकमपुत्रो मोहेन विनटितोऽन्यच धरणिपतिरेषः । कह होही रज्जमिमं ? ति गरुयचिंता गमंति दिणे ।।२६।। सा त त्रिभवनतिलकामूर्तिर्मुक्ता तथैव तैलेन । तलिजग तं नियंतो चिद्रह राया गहगहिल्लो ॥२७॥ तेऽपि च तथैव तं शिक्षयन्ति राजानमतिनिपुणवचनैः । राया वि देवि ! एए न अच्छिउं देंति वसिमिन्म ॥२८॥ तदित: स्थानाद यावो दुर्जनरहिते कचिद विजनदेशे । तत्थ सुहेणं गंतूण चिट्टिमो सन्वया जेण ।।२१।। इत्युक्तवा तामुत्क्षिप्य मोहतः स्कन्धदेशमारोप्य । गंतुणं वणगहणे तं मोत्तं कम्मि वि पएसे ।।३०।। कन्द-फल-मूलभक्षी पश्यनास्ते पियां स तत्र सुखम् । एवं कयम्मि कह्या वि कोविओ कहह को वि नरो ।।३१।। अहमिममत्यन्तं मृदमानसं मन्त्रिणो महीनाथम् । काउं कमवि पवंचं करेमि पउणं सपन्नाए ॥३२॥ प्रतिपन्ने तद्वचने तेनाप्यानायिता निपूणमतिका । एगा रमणी रमणीययाहगुणमंदिरमुदारं ॥३३॥ सा कञ्चन नरमेकं मृतकं स्कन्धे तथा समारोप्य । तत्थेव वणे परिभमइ तस्स रन्नो नियंतस्स ॥३४॥ तेनाऽऽपृष्टा सुन्दरि ! का त्वं ? स्कन्धे किमेष पुरुषस्ते ? । तीए भणियं कुलबालियाऽहमेसी य मे भत्ता ।।३५॥ परमेनं मृतकममी नागरका बालिशाः प्रजल्पन्ति । तो तेहिमहं बाढं संतविया एत्थ संपत्ता ॥३६॥ राजाऽप्यभाणि भद्रे ! दुर्जनलोकोऽयमीदृशः सर्वः । अहमवि तस्स भएणं एयम्मि वणे परिवसामि ॥३७॥ एनामिप मम दियतां मृतां प्रजल्पन्ति येन मूढिथियः । ता समदुक्खाणऽम्हं जुत्तमरत्रम्मि वसिउं जे ॥३८॥ एवं च तत्र वसतोः सुखमतिज्ञमुः कियन्त्यपि दिनानि । अह अन्नया य तीए भणिओ राया लयंतरिओ ॥३१॥ पश्यासौ तव दियता किञ्चिज्ञल्पति सहामुना पत्या । मह संतिएण दिहा दिणम्मि अवरम्मि वि जमेसा ॥४०॥ तच्छत्वा वचनमसौ मन्द्रमेहो मनागजनि राजा । पेच्छसु अकयन्तुत्तं अलोइयं किमवि एईए ॥४१॥ आलापयतोऽपीयं ददाति मम नोत्तरं किमपि पापा । एएण संथुएण वि समं पुणो एवमालवइ ॥४२॥ अन्येद्यः कूपादौ कापि प्रत्यक्षिपत् तकन्मिथुनम् । सा पच्छा सविसाया आगंतूणं भणइ रायं ॥४३॥ पश्य त्वह्रियतायाः कोहगहो ! अधमचेष्टितं राजन् ! । उद्दालिकण नीओ कत्थइ पाणिपओ मज्म ॥४४॥ अधुना तु मन्द्रभाग्या रोदिमि कस्याग्रतः ? श्रये कं वा ? । पेच्छ कहं धुत्तीए दो वि दढं वंचिया अम्हे ? ॥४५॥ श्रुत्वैतद् राज्ञाऽचिन्ति किमनया विहितमित्थमेवैतत् ? । अहवा मह मइमोहो मयाणि दोन्नि वि धुविममाणि ॥४६॥ नूनं मद्बोधार्थं [विहितः] केनिविदिति प्रपञ्चोऽयम् । ता कहमहिमय मूढो जाणंतो वि हु भवसह्ववं ॥४७॥ रे जीव ! कस्य माता ? कस्य पिता ? कस्य किल कलत्रमपि ? । भिन्नपहा जं सन्वे नियकयफलभोइणो सत्ता ॥४८॥ प्रत्यागतचैतन्यः पुनरपि पारुयति नरपती राज्यम् । दोन्ह वि थी-पुरिसाणं महापसाओ कञो ताणं ॥४९॥ पश्यत मतेरचिन्त्यं माहात्म्यं येन तादृशो विषदः । मुक्को राया जाओ य भायणं रायलच्छीए ॥५०॥

## ॥ कुळनन्दाख्यानकं समाप्तम् ॥१२१॥

यद्वदमीषामभवत् सन्तापपरम्पराकरः शोकः । तह अन्नस्स वि जायइ ता चयह इमं विवेयवसा ॥१॥ शोककरणमशुभफलमभिहितम्, अत एव विदित्तजिनतत्त्वाः केचन एनं न कुर्वन्त्येव एतद् दृष्टान्तेनाह---

# जिणवयणभावियमई संसारासारयं वियाणंता । न करंति मए सोयं भवियकुडुंबं व सुपिए पि ॥५१॥

अस्या व्याख्या—जिनवचनेन—आगमोपदेशेन भाविता वासिता मितर्येषां ते तथोक्ताः 'संसारासारतां' भवनैर्गुण्यं 'विजानन्तः' अवबुध्यमानाः न कुर्वन्ति मृते शोकं भव्यकुटुम्बवत् 'सुप्रियेऽपि' अतिवल्लभेऽपि इत्यक्षरार्थः ॥५१॥ भाषार्थस्याक्यानकगम्यः । तश्चेवम्—

निरुपद्भवतादिसद्गुणैः, क्वचिद्धाधिक्यगुणातिशायिनि । बहुधाविधिधान्यसम्भवप्रथिते कर्षकसन्निवेशके ॥१॥ वसति त्रियधर्मनामकं, प्रवणं भव्यकुटुम्बमेककम् । जिनधर्मगुणेन भावितं, त्रियसन्तोषसुधातिसुरिधतम् ॥२॥ अथ तत्र कुटुम्बके बृहन् , जनकः सुन्दरनामघेयकः । दियताऽपि मनोरमाभिधा, शुचिशीलादिगुणा जनप्रिया ॥३॥ तनयोऽप्यनयोर्मनोरथो, भणितोऽथास्य वध्रच सूमिका । गुणयोग्यमिति प्रसिद्धितः, कथितं भव्यकुटुम्बकं जनैः ॥४॥ प्रियभाषितया विभूषितं, न च केनापि जनेन दूषितम् । स्वकुटुस्बकसंहतौ स्थितं, परमात्सर्यवियोगसुस्थितम् ॥५॥ परमेतद्निन्द्यसङ्गतं, जिनधर्माचरणे सुनिश्चितम् । तद्चिन्त्यकुकर्मदोषतो, विभवकवलः रत्नसिद्धवत् ॥६॥ स्वकुदुम्बकवृत्त्यभावतः, पितृ-पुत्रावनुवासरं हरूम् । प्रतिवाहयतो बहिःस्थितौ, किमु कुर्यादथवा न दुर्विधः ? ॥७॥ जठरापरिपूरणे पुमानतिमान्यां मुक्त्वा मनस्विताम् । अवध्य मनःप्रियां ह्रियं, परिहृत्य स्वकुरुव्यवस्थिताम् ॥८॥ कुरुते कुनरेन्द्रसेवनं, तनुते नीचजनेऽपि संस्तुतिम् । प्रथयत्यहितेऽपि मित्रतां, त्यजित स्वाचरणं सतां मतम् ॥१॥ तदम् अपि दौस्थ्यतो जिनं, प्रतिपन्नौ कुरुतो हलिकियाम् । अथ तत्र कथिबद्यद्यसौ, तनयः प्राप परासुतामहेः ॥१०॥ जनकोऽपि विबुध्य तं मृतं, जिनवाक्यामृतसुस्थमानसः । हलवाह्मभुवो बहिः सुतं, शुभिचतोऽक्षिपदुचकैः स्वयम् ॥११ समना उपचक्रमे हलं. खलवे खेटियतुं तथैव सः । अथ तेन पथाऽस्य सीहकः, स्वजनः प्राप कुतोऽपि चामतः ॥१२॥ अवलोक्य तमेवमुज्मितं, तनयं सीमनि तस्य तादशम् । तमपि प्रयतं निजे हले, जनकं तस्य तथा विशोककम् ॥१३॥ तदन् स्वजनः सविस्मयस्तमप्रच्छत् सुतमृत्युकारणम् । स्वजनाय यथाऽभवत् तदाः, सकलं सोऽचकथत् तथैव तत् ॥१४॥ अथ ताद्दगलौकिकं वचः, स निशम्य प्रजगाद सुन्दरम् । यदमुं सुतिमित्थमत्यजस्तत् तव सुन्दरं ! सुन्दरं नु किम् ?॥१५॥ अथ तस्य निशम्य तद् वचः, प्रतिबोधाय जगाद सुन्दरः । मयका किमसुन्दरं कृतं, यद्यं भद्र ! परासुरुज्झितः? ॥१६॥ अपरोऽपि च कि मृते करोत्वतिरिक्तेऽपि च रोदनाद ऋते । तद्पि क्रियमाणमङ्गिनां, नितरां स्वार्थहरं विचिन्त्यताम् ॥१७॥ अपरं च निशम्यतामिदं, प्रकटेऽमुप्य यमस्य वर्त्मनि । निजकर्मभटैर्गलस्तितो, बत ! कोऽप्येति निरेति कश्चन ॥१८॥ यदिप प्रथितं मृते जने. मिलिते क्वापि च रुद्यते जनैः । अवगच्छ स काकरोलकः, क्रियते तैः पतिते कलेवरे ॥११॥ तद्यं सुकृतेन कर्मणा, समियाय स्वयमेव मद्गृहे । ? स्वयमेव पुनर्गतः क्वचित्, तदहो ! कि परिदेवितेन नः ? ॥२०॥ अपरं च ममामुनाऽऽगतं, कथितं नो निजमायता तथा । गमनं च [न] गच्छता ततो, निरपेक्षस्य सतोऽस्य कीदृशः ॥२१॥ उपरि क्रियते निबन्धनः ?प्रतिबन्धोऽपि च ? भद्र ! कथ्यताम् । इह यो किल मन्यते परं, स जनेनापि च मन्यते स्फुटम् ।।२२।। अथ वक्षि बलीयसी स्थितिनेन लोकस्य न लब्ध्यते क्वचित् । तव सत्यमिदं वचः परं, मरणे साऽपि निरर्थकोदिता।।२३।। उचिता पुनरस्ति जीवतः, परमेषाऽपि मया न पारिता । प्रविधातुममुष्य यन्मृतो, विषवेगोत्कटतावशादु द्रुतम् ॥२४॥ कियतामिति भद्र ! खिद्यतां, स्वजनानां भवतां कृते वृथा ? । भविनो निजकर्मवश्यताविशनः स्वर्गगमा भवन्त्यमी ॥२५॥ तदलं बहुभाषितेन नो, यदतीतं भुवि तन्न शोचयेत् । सुतमृत्युममुं निवेदयेर्मम वेश्मनि निजकः स शिक्षितः ॥२६॥ अथ तेन निशम्य तद्वचो, विदितं तावदयं सुनिप्दुरः । सुतमातृ-कलत्रयोः पुनश्चरितं कीदृगिदं न वेद्मग्रहम् ॥२७॥ इति कौतुकपूर्णमानसः, प्रथमं वेश्मनि तस्य सोऽविशत् । विहितोचितसिकयः क्षणं, सविषादं निजगाद मातरम् ॥२८॥ अयि धर्मनिघे ! मनोरमे !, किमपि त्वं शृणु वाक्यमियम् । कथयेति निवेदिते तया, भणितं तेन तवाङ्गजो मृतः ॥२९॥ कथिनत्यविषादमाह सा, भणितं तेन महाहिना क्षितः । अथ सा न्यगद्त् सहायकः, सदनुष्ठानविधौ स नो ेऽभवत् ॥३०॥ परमत्र विधौ विधीयते, किल किं सीहक ! ? सा तमब्रवीत् । यदशक्यिनवारणो यमो, जिनराजैर्निरदेशि शासने ॥३१॥ था हि—

न गजैर्न हर्येर्न पत्तिभिन्न रथेर्नेव नर्येर्न विक्रमैः । न धनैश्चिरसिन्नतैर्धनैर्न च मन्त्रैरपि वार्यते यमः ॥३२॥ हलभृद्धरि-चक्रवर्तिनः, सुगत-ब्रह्म-पुरन्दरादयः । भुवनत्रयनायका जिना, विधिना धिग ! निहता ह हाऽमुना ॥३३॥ पुनरप्यवदत् स बान्धवो, जठरे सुन्दरि ! स त्वया धृतः । प्रणयेन च पालितस्तरां, सरसाहारवशाच लालितः ॥३४॥ तदियं किमलैकिकी तब, प्रथिता निर्वरता सुते निजे ? । तदन प्रियवाग् मनोरमा, सदयं सीहकमाह सन्मितः ॥३५॥ यदि पालन-कुक्षिधारणं, स्वजनस्नेहनिमित्तमुच्यते । विहितं च परस्परं तकद्, भविभिः सन्तु समेऽप्यमी निजाः ॥३६॥ शृणु सीहक ! शासनस्थिति. भवकान्तारमनन्तमृच्छतः । समभूत प्रतिदेहिनं यतः. स्वकभावो बह्धाऽपि देहिनः ॥३७॥ तद्यं भविको विवेकवान् . वद केन प्रतिबन्धमृच्छतु ? । समभावतयैव वर्तनं, मुनिवत् सङ्गतमङ्गिनां ततः ॥३८॥ इति संसरतां तनूमतां, स्वजनः को वद ? कोऽथवा परः ? । इति युक्तिवचोभिरीहशैर्निजके मौनमुपेयुषि क्षणम् ॥३९॥ भणिता च सुतिपयाऽनया.तव भर्ती कथितोऽमुना मृतः । तदशक्यिनराकृतौ विधौ.कियते कि ? कुरु मानसी धृतिम् ॥४०॥ अधुना तु गृहीतभोजना. चलिता श्वसुर-वराय यद्यपि । श्वसुरस्य कृतेऽशनं नयेरिदमास्तां पतिभक्तभाजनम् ॥४१॥ विहिते च तया तथैव तां, निजगादाऽथ निजः मुतिपयाम्। पतिमद्य न शोचसेऽङ्गः! किं, चिलताऽन्यत्र शुचः पदेऽपि यत् ॥४२॥ जगदेऽथ तया पति विदर्जिनधर्मं सुगुरुं जिनेश्वरम् । अपरे पुनरात्मपोषकाः, पतयस्तात ! भवे भवेऽभवन् ॥४३॥ यदि वेदिम शुचोऽपि सत्फलं, तदहं रोदिमि वच्मि विक्लवम् । उपहन्मि वपः पति स्तुवे,नितरामिदा नभक्तमप्यदः ॥४४॥ विहितेऽपि यदैवमस्ति न, प्रकृतं किश्चिद्पि प्रयोजनम् । प्रथयेच्छ्गियं कृता तदा, बत ! कर्तुर्घ् वमज्ञतामलम् ॥४५॥ यदि शोकक्रदानयेन्मृतं, म्रियमाणं विनिवर्तयेज्ञनम् । विद्धात् शुचं न चेदिदं, द्वितयं किं कृतयाऽनया वृथा ? ॥४६॥ कुपितै: किल कुट्यते यकद ,विपदि स्वेन निजं शरीरकम् । बत ! सम्प्रति तेन नृत्यते, प्रकटाङ्गं किल का विद्यायता ?॥४७॥ कुधियः कचिद्रतिसङ्गताः, किल कुर्युः शुचमङ्गकैर्यकैः । विलसन्ति तदैव तैरमी, मनुजानां धिगिमां विडम्बनाम् ॥४८॥ चरणैरिह शोकतो यकैविंलिखदिभर्भुवमक्क शोचितम् । मुदितैरिह गम्यते तकैर्विलसद्भिर्भुवि हंसलीलया ॥४१॥ गुरुशोकवशेन ताढ्यते. हृदयं यत् स्वक्तरैः सुनिर्दयम् । तदपि पियहारयष्टिभिः प्रमदेऽलङ्कियते विचेतनैः ॥५०॥ शुचि निर्भरमुक्तपुत्कृतिव्यथितैर्येन मुखेन रुद्यते । गुरुपर्वणि तेन गीयते, किल कीदृश्यपरा विडम्बना ? ॥५१॥ नयनैर्गलदश्रकं जनः, शुशुचे यैरिह तैरपत्रपः । सकटाक्षमपाङ्गसञ्चरत्रयनत्र्यंशमयं निरीक्षते ॥५२॥ इति बहुविधमूदलोकजं, कियदसमञ्जसमत्र कथ्यते ? । जिनवाक्यविशुद्धचेतसां, पुनरेवंकरणं न सङ्गतम् ॥५३॥ तदिदं गुणवत्तया त्रियं, त्रिथतं भव्यकुदुम्बकं जने । इह मोहजयादु बृहत्सुखं, परलोकेऽपि च सद्गतिं गतम् ॥५४॥ प्रशमय्य मनो विवेकतस्तदनेनैव कुवासनामयम् । गृह-पुत्र-कलत्र-सम्पदां, प्रलयेऽप्यङ्गः ! न शोच्यमङ्गिभिः ॥५५॥

# ॥ इति भव्यकुदुम्बाक्यानकं समाप्तम् ॥१२२॥

यद्वद् बभ्व भुवि भव्यकुटुम्बकस्य, सर्वज्ञशासनवचोऽमृतभावितस्य । बन्धावशोककरणं महते गुणाय, तद्वद् भवेत् तदितरेष्विप मानवेषु ॥१॥

॥इति श्रीमदाम्रदेवसुरिविरचितवृत्तावाख्यानकर्माणकोशे जिन[ शासन ]भावितमतिषु शोकाकरणप्रतिपादन-परश्चत्वारिशोऽधिकारः समाप्त इति ॥४०॥



# [ ४१. विवेकिजनस्वकृतकर्मीदयोपतनदुःखाधिसहनाधिकारः ]

अनन्तरं शोककरणमनर्थकमभिहितम् । अधुना तु न केवलिदमनर्थकम् , किं तर्हि ? शारोरमानसदुःसह्दपमप्येतत्, तच्च विवेकिनः स्वकृतफलिदम् इति मन्वानाः सम्यक् सहन्त इत्येतद्वस्तुकाम आह—

# सम्मं सहंति धीरा कम्मवसेणं समागयं दुक्खं। पासजिण-वीर-गयमुणि-मेयज्ञ-सणंकुमार व्व ॥५२॥

अस्या व्याख्या—'सम्यग्' भावसारं 'सहन्ते' तितिक्षन्ते 'धीराः' सात्त्विकाः 'कर्मवशेन' स्वकृतानुभावेन 'समागतं' समायातं 'दुःसम्' अशर्म । दृष्टान्तानाह—पार्श्वजिनश्च—प्रसिद्धः वीरश्च—महावीरः गजपुनिश्च—गजपुकुमारः मेतार्यश्च—श्रेणिक-राजजामाता सनत्कुमारश्च—चतुर्थचक्रवर्ती ते तथोक्ताः, तद्वदित्यक्षरार्थः ॥ भावार्थस्त्वाख्यानकगम्यः । तानि चामूनि ।

#### तत्रापि क्रमशातं किञ्चित्-पार्श्वांख्यानकमिधीयते । तच्चेदम्-

गुणालए भारहमज्मतलंडे, चक्काहिवोसारियदुट्टदंडे । कासी जणो जत्थ सया वि धम्मं, करेइ वा जीवदयाइ रम्मं ॥१॥ कासीइ देसो सगुणेहिं सम्मो, जम्मी सिरीमंदिरमंगिवम्मो । वाणारसीतत्थ पुरी पसिद्धा, सुत्थत्तयाईहिं सया सिमद्धा ॥२॥ तत्थाऽऽसि राया सिरिआससेणो,सुवेग-दप्पृद्धुरआससेणो।तस्साऽऽसि वम्मा निवपृहदेवी, जीए न दोसा विरुसंति के वी॥३॥ सहाइं तीए सह अंजमाणो, पालेइ रज्जं असमाहिमाणो । कयाइ वम्मा सहसेज्जसत्ता, खेयाइदोसेहिं दढं विउत्ता ॥४॥ निएइ निहावसवत्तिनाणे, गयाइए चोहस पुत्रठाणे । गंतूण वम्मा मणुइंदपासे, पयासई पावमरूपणासे ॥५॥ तेणावि वृत्तं तुह पुत्तलाभो, होही पिए ! पंकयनिम्मलाभो । एमेव होज्जा मणजायतुरी, वर्श्वंचले बंधइ सउणगंठी ॥६॥ कालेण देवी सिरिवम्ममाया, सुयं अरोया अरुयं पयाया । कओ सुरिंदेहिं जिणाभिसेओ, सुरायले सन्नयदिन्नसेओ ॥७॥ माऊए सप्पाणुभवाणुरूवं, समंतओ भगगभवंधकृवं । पासो चि पुत्तस्स जयप्पसत्थं, निवेण नामं विहियं जहत्थं ॥=॥ कलाकलावे निउणो कुमारो, रूवेण ओहामियदेव-मारो । पत्तो वयंसेहिं समं भमंतो, जत्थऽच्छई कद्रतवं तवंतो ॥९॥ कढाभिहाणो समणो तवस्सी, दिट्टिप्पहे दिन्नसहस्सरस्सी । अन्वत्तयं किंचि मणे सरंतो, पंचिगतावं तवमायरंतो ॥१०॥ तो तेण नाऊण कुमारएणं, वृत्तो किमेएणमसारएणं । अन्नाणकट्टेण महाणुभावा ? कुद्धो निसामेउमिमं कुभावा ॥११॥ पयासिओ फोडिय कट्टलोडिं, सप्पो गओ सो वि हु कोवकोडिं। पासो वि सप्पं तयमद्भदद्धं, काउं नमोक्कारगुणेण सुद्धं ॥१२॥ गओ गिहं सो वि मओ तयाऽही, जाओ अहीसो समहासमाही। पासो वि गेहम्मि कुमारभावे, सुणेइ कइया वि हु गीयरावे॥१३॥ कयाइ कारावइ नट्टकम्मं, कयाइ आयन्नइ सुद्धधम्मं । कयावि कीलावइ हत्थिराए, हए वि वाहेइ समुचकाए ॥१४॥ कमेण ठायत्रगुणेण पुत्नं, पत्तो जुवत्तं रमणीयवत्तं । तओ य रत्ता सुकुमारियाओ, विवाहिओ रायकुमारियाओ ॥१५॥ पंचप्पयारे रमणीयभोए, सुरो व्व सो भुंजइ चत्तसोए। एतो य लोयंतियनामएहि, विबोहिओ जीयनिवेयएहि ॥१६॥ देवेहिं दाऊण सुवन्नदाणं, किमिच्छियं सन्वजणेऽनियाणं । संवच्छरं जाव अदुदृभावं, दारिद्दसंतत्तविरुत्ततावं ॥१७॥ मोत्तृण सव्वं पि हु रज्जसारं, पव्वज्जई संजमरूवभारं । कढो मरेऊण पभूयपावो, नियाणदोसेण किलिट्टभावो ॥१८॥ कोहगिणा सञ्वपिलक्तिकाओ, आउक्सए अभिासुरेसु जाओ । पासित्तु पासं कयकाउसमां, झाणट्टियं निज्जियमोहवग्गं ॥१९॥ समागओ जाणियपुञ्ववेरो, खोमेउकामो परिचत्तमेरो । जिणोवरि धारियकूरिचत्तो, पुरंतकोवाहियरत्तनेत्तो ॥२०॥ विउन्विया तेण तओ पिसाया, दुहावहोदीरियदुट्टवाया । जम न्व जीयंतकरा कराला, मुहेण निज्जंतदविगाजाला ॥२१॥ निसायविष्फारियकत्तियाला, सभावओ भीसण-सामभाला । घण व्य भिगंजणकालकाया, विज्जुच्छडाभासुरमुत्तिभाया ॥२२॥ लल्लकहका भय-भेरेवेहि,अट्टहहासुगगमहारवेहि । निकंपमाणाउ घिईसणाहो, न स्रोहिओ तेहि वि पासनाहो ॥२३॥ पुणो वि आर्पिगलकेसस्वंधा, पयंडदाढाहियभीइचिधा । ससंभमावेसवसा दुलंबा, विउन्विया भीसणसिंहसंघा ॥२४॥ विरूवरूवेहिं तहाऽवरेहिं,वग्बाइएहिं पि भयंकरेहिं । न स्रोहिओ जाव जिणो सयाओ,मेरु व्व झाणाओ सुहासयाओ ॥२५॥ तओ तिहं वित्थिरिएहिं देवप्पभावओ सञ्चमकंड एव । विज्ञायदीवं व गिहं घणेहिं, अंधारियं वोमतलं घणेहिं ॥२६॥ कृदंबुओ सिज्ज्यसकचावो, धारासरो वासइ रुद्दरावो । पासं जिणंगं पि मणिन्म कूरें, नासाविहें नीरभरेण पूरे ॥२०॥ दिहं जिणे निच्चल्झाणसूरे, मुहं सुनेत्तं गुरुनीरपूरे । पंकेरुहं वऽद्धिनमगमेव, सुमुद्धफुल्लंधुयजुन्मसेवं ॥२८॥ जहा जहा मुंचइ वारि देवो, तहा तहा पासजिणो अलेवो । काज्ज्ण सज्झाणगयं पयत्तं अलोइयं झायइ किं पि तत्तं ॥ तं वारिनिन्मायममाइयस्स, सन्मं सहंतस्स दुहं जिणस्स । पयासियासेसपयत्थमाणं, जायं सुहं केवल्रूवनाणं ॥३०॥ एवं कढे नीरभरं मुयंते, भाणंबुणा कन्ममलं धुवंते । जिणे गिरिंदे व्व सुनिप्पकंपे, अहो ! अहीसासणमाचकंपे ॥३१॥ नाज्ज्यमोहीए जिणोवसम्मं, आगम्म सिग्धं कढमत्थभंगं । निब्मच्छिउं वंदइ नीयराओ, जिणेसरं जायगुणाणुराओ ॥३२॥ काउं सरीरं सफणायवत्तं, सिंहासणं सूरकरायवत्तं । निवेसिउं तिन्म जिणेदपासं, थोउं पवत्तो गयनेहपासं ॥३३॥

कदेण तं पास ! कयत्थिओ वि, तम्मि सुहोऽहेसि अपत्थिओ वि ।

विणिच्छिउं ने अहवा वि देव !, समीहियं लब्भइ किं मुहेव ? ।।३४।।

अणंतरं ओसरणाइकिचं, करेंसु सक्काइसुरा हु निचं। एवं जिए बोहिय धम्ममग्गे, खवितु कम्माणि गओऽपवग्गे।।३४।। कल्लाणयं मंगलकारयं च, अणिद्वदंदोलिनिवारयं च। पासस्स विचं विउसेहिं धेयं, विसेसओ तच्चरियाओ नेयं।।३६।।

## ॥ पार्श्वांच्यानकं समाप्तम् ॥१२३॥

# इदानीं वीरास्थानकमास्थायते, तच सम्यग्दुःकाधिसहनार्धमेव समवगन्तव्यम् । तद्यथा-

संयमभरमहणाङ्गीकारप्रस्तावे मिलितसमस्तचतुर्विधदेविनकायसिवसौधर्माधिपतिष्रमुखसुरेश्वरसमुदायं निन्द्वर्धनराजप्रभृतिस्वजनसमाजं मिन्न-सामन्त-पुरोगपौरप्रकाराश्चाऽऽपृच्छ्य विहाराय प्रस्थितेन कर्मारमामबहिरुद्यानप्रतिपन्नकायोत्सर्गेण [यथा] प्रथम-प्रारच्यागेपालोपसर्गरूपम्, तदनन्तरं दिव्यादिचतुर्विधोपसर्गसम्पातप्रस्तावे जघन्योपसर्गमध्ये उत्कृष्टं करपूतनाजनितसतुहिनपवनिष्रं जलशीकरशीतरूपम्, मध्यमोपसर्गमध्ये तूत्कृष्टं प्रकुपितसुराधमसङ्गमकभुक्तकालचक्रसम्पातजनितवेदनाविसहनरूपम्, उत्कृष्टोपसर्ग-मध्ये चोत्कृष्टं छम्माणीनामकप्रामवास्तव्यसिद्धार्थवणिम्गृहोपविष्टवैद्यशिरोमणिखरकाभिधानविणिम्मत्रदृष्ठनागमाभिहितविधानभिक्षास-मयसिद्धार्थगृहप्रविष्टसमस्तलक्षणसमन्वतश्रीमन्महावीरतन्पदिष्टसरोगताश्रवणसञ्जातातिदुःसहमानसकष्टसिद्धार्थवचनप्रोत्साहितखरकवैद्य सम्यगन्विष्टससुपलक्ष्यक्षनपूर्वत्रक्षणसमन्वतश्रीमन्महावीरतन्पदिष्टसरोगताश्रवणसञ्जातातिदुःसहमानसकष्टसिद्धार्थवचनप्रोत्साहितखरकवैद्य सम्यगन्विष्टससुपलक्ष्यकुन्नमूलकर्णणातिहित्रस्तर्भवित्रसामन्वतश्रक्षम् तदनन्तरं च समुत्पन्नदिव्यामलकेवला-वलोकावलोकितलोकाऽलोकेनापि प्रोत्सर्परभौदबहुमानपुरस्सरभिक्तभगत्वनप्रयादित्रदश्रसमन्वितश्रकादिसुरेश्वरवित्यसिद्यस्वर्वत्रस्तर्पप्र्याचस्वर्वत्रस्तर्पप्रयादित्रदश्रसमन्वत्रव्यस्थितस्वर्णम्यव्यविद्यस्वर्णमणिखिचितविचित्रदिव्यस्विद्यस्वर्गत्वत्रवित्यस्यत्वर्गायस्यवेद्यविद्यस्तर्भवित्यस्यवेद्यावेदनाप्रविव्याद्यस्थित्रवर्गात्रसम्वर्थवेदनानुभवरूपं दुःखं सम्यगिध्यत्रम् , तथा तदीयबृह्चरितादवसयम् ॥

# ॥इति संसेपतो वीराज्यानकं समाप्तम् ॥१२४॥

#### साम्पतं गजमुन्याख्यानकमाख्यायते तचेदम्-

गंगेयिनिम्मियावासमणहराए वि धणयिविहियाए। बारवईए नयरीए नरवई वासुदेवो ति ॥१॥ नामेण देवई से जणणी भवणिम्म अन्नया तीए। पारणयिदणे छट्टस्स साहुसंघाडया तिन्नि ॥२॥ जुगमेत्तिनिहियनयणा अंतिरया थोवथोववेलाए। समरूवा संपत्ता सप्पणयं पणिमया तीए॥३॥ पिंडलाभिया य ते सिंहकेसरप्पवरमोयगेहिं तओ। अह तेसि तइयसंघाडगो इमं पुच्छिओ तीए॥४॥ भयवं! किं मइमोहो मह १ किं दिसिविब्भमो इमो तुम्ह १। अह सम्मसमाए वि हु पुरीए न हु लब्भए भिक्सा १॥४॥ जं इह पुणो पुणो वि य समागया तयणु भणइ जेट्टमुणी। नो मइमोहो तुम्हाण साविए! अस्थि मणयं पि॥६॥ नो वा दिसिब्भमो अम्ह न न वि य भिक्सा न लब्भए एत्थं। परमस्थि कारणं तं पि तुम्हमिक्तज्ञए इण्डि ॥७॥

भिहरूपुरन्मि नागस्स सेहिणो सुरूसभारियाए सुया । छ च्चेव वयं सिरिनेमिचरणमूरुन्मि पव्वइया ॥=॥ ते एत्थ परियडंता कुलेसु उच्चावएसु सब्वे वि । तुह मंदिरम्मि पत्ता समाणस्व ति संदेही ॥ १॥ इय जंपिऊण मुणिणो विणिमाया देवई वि चिंतेइ । हरिणो समाणह्वा जहणो सब्वे वि पेच्छ इमे ॥१०॥ पृट्वि पर्यपियं आसि मज्झ नेमित्तिएण अट्टण्हं । जीवंताणं पुत्ताण होसि जणणी तुमं देवि ! ॥११॥ ता एए वि ह मन्ने मह पूचा जं सिणिज्झए हिययं । इय चितिकण दिवसे दुइज्जए जाणमारूढा ॥१२॥ पत्ता य समवसरणे जिणेसरं पणमिउं समुबबिट्टा । पहुणा वि हु तब्भावं साहेउं सा इमं भणिया ॥१३॥ देवाणुपिए ! मग्गाणुसारिणी तह मई समुप्पन्ना । जेणेसा सुयचिता संवित्ता अवितहा चेव ॥१४॥ तो देवर्हेए दिया ते मुणिणो जिणवरस्स पासम्मि । पन्ह्यपञ्जोहराए पणिमय एवं समुक्कविया ॥१५॥ मम कुच्छितसुरुम्याण पुत्तया ! तुम्हमेरिसं जुत्तं । गुरुरज्जितिरी सज्जा अणवज्जा अहव पन्वज्जा ॥१६॥ नवरं द्मइ हिययं जं सच्चवियं न तुम्हमेगं पि । सहबालविलसियं मंदमम्मणुङ्गावरमणीयं ॥१७॥ तो जगगुरुणा भणिया जम्मन्तरकम्मविलसियं तुज्भः । जम्हा सबिक्ररयणाणि सत्त तुमएऽवहरियाणि ।।१८।। विरुवंतीए तीए पूर्णा वि करुणाए अप्पियं एकं । तस्त फरेणं जाओ पुत्तेहि समं तह विओगो ॥१२॥ इय सोउं तीए पूणो पूणो वि दचरियगरहणा विहिया । वंदिय नेमिजिणिदं संपत्ता निययपासाए ॥२०॥ जणणीकमनमणत्थं समागओ कण्हनस्वई गोसे । तो साममुहं तं पेच्छिकण पुच्छइ पणयपुग्वं ॥२१॥ किं अंब ! कसिणवयणा ? किं आणाखंडणं कुणह को वि ? । तो सा जंपह पुत्तय ! न खंडए कोइ मम आणं ॥२२॥ किंतु मह दुक्समेयं बहुपूत्तप्पसविणी वि होऊण । जाया दुहाण ठाणं न बालविलसियसहाणमहं ॥२३॥ निययुच्छंगे काउं न कारिओ कोइ निययथणपाणं । ऊष्णपुवरि धरिउं न य न्हविओ मंदपुत्राए ॥२८॥ हीरिज्जंतो खेल्लणयदंसणाडंबरेण डिंभेहिं । रिंखंतो मणिकृष्टिमगिहंगणे न वि य सच्चविओ ॥२५॥ एमेव मम्मणुक्कावमणहरं पहिंसरो दसणसुत्रं । आर्लिगिऊग गाढं न चुंबिओ वयणकमर्जन्म ॥२६॥ न हु डिंभविहियकेलिप्पसंगओ धूलिधूसरसरीरो । आगंतुं मह कंठे विलग्गओ भ ति एमेव ॥२७॥ न हु बालयसुलहाए राहाडीए महीए विदुलंतो । काउं कडीए आर्लिगिऊण मंभीसिओ बालो ॥२८॥ न कया वि ह कुविएणं मन्नुभरुम्मंथरं रुयंतेण । सुकुमालपाणिअमयच्छडाहि पहया अहमहन्ना ॥२९॥ इय मन्त्रुनिव्भरं जणिजंपियं निसुणिज्या कन्हनिवो । उल्लवह अंब ! मा कुणसु कमिव खेयं नियमणिम्म ॥३०॥ सन्वं पि सोहणमहं करिस्सिमिइ जंपिऊण नीहरिओ । आराहइ अमरं पुन्वपरिचियं विहियतवचरणो ॥३१॥ ता कणयकंडलाहरणभूसिओ सुरवरो समगुपत्तो । किं कण्ह ! सुमरिओ हं ? इय तेणुत्ते भणइ कण्हो ॥३२॥ मह जणणीए पयच्छस पुत्तं तो सुरवरो भणइ होही । नवरं तारुन्ने वि हु पन्वइही इय पयंपेउं ॥३३॥ सिग्धं तिरोहियम्मि तियसे तियसालयाओ चिवय सुरो । देवीए सुओ जाओ गयसुकुमालो कयं नामं ॥३४॥ नवजोव्वणमणुपत्तो अणिच्छमाणो वि सयणवग्गेणं । परिणाविओ य धूयं दियस्स सो सोमसम्मस्स ॥३५॥ अह तत्थऽरिट्टनेमी समोसढो रेवयम्मि उज्जाणे । तस्साभिवंदणत्थं संपत्ता जायवा सो वि ॥३६॥ पहुपयपउमं निमउं उविवद्धो भयवया वि सन्वेसि । कहिया सद्धम्मकहा जणणी सम्गा-ऽपवभ्गाणं ॥३७॥ पुट्यभवन्भासाओ धरिज्यमाणो वि बंधुवरगेण । गयसुकुमालो सिरिनेमिपायमूलिम पटवहओ ॥३८॥ गंतं उद्घामरडाइणीहिमुम्मकपिकफेकारे । वेयाल-भूय-रक्लसविमुकअह्हहासिम ॥३९॥ बह्रुहंडमुंडमंडलमञ्झे परिभिमरसिवसमृहन्मि । डज्झंतमडयवसविस्सगंधवासियदिसाचक्के ॥४०॥ एवंविहभीसावणमसाणमज्भाग्मि सो महासत्तो । काउरसम्मन्मि ठिओ गयसकुमालो नवतवस्ती ॥४१॥ तत्थाऽऽगएण भवियव्वयाए दिट्टो स सोमसम्मेण । तं पेच्छिऊण कुविओ अहो ! सुया मज्भू एएण ॥४२॥

१. तुम्हाग्यमे० प्रतौ ।

परिणेऊण विडंबिय परिचत्ता इय विचितिउं तेण । पावेण घडीकंठो ठविओ सीसम्मि से सुणिणो ॥४३॥ भरिओ य जलंताणं अंगाराणं पणद्वकरुणेण । तेहि मुणी डज्झंतो सम्मं अहियासिउं लग्गो ॥४४॥ मा कृप्पस जीव ! तुमं इमस्स जम्हा निमित्तमित्तमिमो । अवरज्भह तुह इह कम्मपरिणई पृव्वभवविहिया ॥४५॥ वयग्गिवेयणाओ (?) सहियाओ अणेगसो तए नरए । इण्हि पुण पीडिस्सइ केत्तियमेत्तं इयरजलणो ? ॥४६॥ अज्ञ वि य संसणिज्ञो होइ इमा सन्वहा वि रे जीव ! । जो सिद्धिप्रपहिम्म एवं तह कुणह साहिज्ञं ॥४०॥ एवं विचित्रयंतस्स तस्स सीसं बहिं दहइ दहणो । मज्झिम्म भवपरंपरसमज्ज्ञियं कम्मकट्रभरं ॥४=॥ जह जह उच्छलइ महावियणा जल्लेण तस्स तवनिहिणो । तह तह स महासत्तो धम्मज्भाणं समारुहइ ॥४२॥ इहभविय-पारभविए जीवे खामेइ खमइ य सयं पि । पणमइ कमकमलं भुवणसामिणो नेमिनाहस्स ॥५०॥ आलोयणं पयच्छइ सिद्धाण पवहूमाणपरिणामो । एवं आहियासंतस्स तस्स सम्मं जलणवियणं ॥५१॥ जायं लोयाऽलोयप्पयासयं विमलकेवलन्नाणं । तन्वेलं चिय निन्वाणमुत्तमं सो समणुपत्तो ॥५२॥ बीयम्मि दिणे सबलो दहा वि दोघट्टमारुहेऊण । नमणत्थं नेमिजिणस्स निगाओ कण्हनरनाहो ॥४३॥ पत्तो य समवसरणे निमउं जिणपायपउममुविवहो । भयवं ! गयसुकुमालो कत्थऽच्छइ ? पुच्छिए तेण ॥५४॥ सिद्धिद्वाणे सिद्धो जिणेण कहमेयमुल्लवइ कण्हो । भणइ जिणो जह तुमए आगच्छंतेण साहिज्यं ॥५५॥ करुणार्रासएण कयं विष्पस्स जराए विह्रियंगस्स । देवलियाकरणकए सिरेण इट्टा वहंतस्स ॥५६॥ तह गयसुकुमारुस्स वि केणावि कयं तओ भणइ कण्हो । कह निज्जिही स भयवं ! मए ? तओ भणइ भुवणगुरू ॥५०॥ उच्बंधणानिमित्तं निमाच्छंतस्स जस्स तं दृट्टुं । फुडिही सिरं तहेव य मरिही स तए मुणेयव्वो ॥५८॥ इय सोउं कण्हिनवो नियबंधवमरणजायगुरुसोओ । अंधुजलोक्षकवोलो निमउं नेमि पिडिनियत्तो ॥४९॥॥ जाव परीए पविस्सइ कण्हो ता दिहिगोयरं पत्तो । सो सोमसम्मविष्पो फुट्टं से सत्तहा सीसं ॥६०॥ तो <sup>3</sup>पंचत्तं पत्तो विन्नाओ वासुदेवनरवङ्गण । नयरीए भामिओ सो <sup>४</sup>कङ्कावेऊण पाएहिं ॥६१॥ खित्तो य पुरीए बहिं एरिसमन्त्रो वि कुणउ मा पावं । इय निसुणिउग गुरुदुक्खसिन्नया जायवा सन्वे ॥६२॥ वसुदेवेण विरहिया निक्खंता नव दसारनरनाहा । तह नेमिबंधवा सत्त संजुया हरिकुमारेहिं ॥६३॥ जिणजणणी सिवदेवी तह हरि-बलभद्दकत्रयाओ वि । [ ...... ાાફશા ···· । देवइ-रोहिणिरहिया पव्वइया नेमिपासम्मि ॥६५॥ किं बहुणा गयसुकुमालसोयसिन्नयमणो समग्गो वि । वसुदेवबंधुवग्गो निक्संतो जायसंवेगो ॥६६॥

# ॥ गजसुकुमालास्यानकं समाप्तम् ॥१२५॥

# इदानीं मेतार्थाक्यानकं प्रस्तुयते । तचेदम्-

साकेए साकेए गुणगणागरे नयरे । साहारे साहारे साहारे सउणसउणाणं ॥१॥
नियजसधविलमनिज्जियसारयचंदावयंसया जस्स । चंदावयंसयासमित्तधणा पुरजणा जस्स ॥२॥
सयलकलागमपिडपुत्रभावनियवंसमहमिययसोहो । संपाडणपक्सदुगुज्जलत्तअकलंकयाईिहं ॥३॥
उप्पायंतो चंदावयंसओ सुहयिनम्मलगुणेहिं । चंदावयंसओ नाम नरवई [राय]सिरिमवइ ॥४॥
सव्वंते उरसाराओ गयवियाराओ सुइसरीराओ । निम्मलगुणधाराओ सिणिद्ध-मिउचिहुरभाराओ ॥५॥
महिहरसमुब्भवाओ सुकुमाराओ सिवासयधराओ । गंगा-गउरीओ विव हरस्स दो तस्स दइयाओ ॥६॥
पढमा तासिं नामेण धारिणी धारिणी धरावइणो । बीया वयणविणिज्जियपउमा पउमावई नाम ॥७॥
रूवविणिज्जियमयणा सिवयणा कमलपत्तसमनयणा । कुंदकलियाभरयणा दो दो तासिं च सुयरयणा ॥८॥
निययं हिययपइहा समुन्नयाऽन्नोन्नसंगपावित्ता ।सिहिणा इव नयणिया संपक्कसुहा सुवयणा य ॥१॥

१. म्रश्रुबलार्द्रकपोलः । २. स्फुटितम् । ३. मरगाम् । ४. कर्षयित्वा ।

रत्रो रइसुहसायरसमुल्ठसावणगुणा ससहर व्व । किं बहुणा संसारियसहाण सव्वाण सव्वस्सं ॥१०॥ पढमाए मुणिचंदो सागरचंदो य सुंदरावयवा । गुणचंद-बालचंदा बीयाए विणयकुलभवणं ॥११॥ इय एवमिमाणि तया तिवग्गसाहणपगणि सुहियाणि । नीसेसपउरसम्मयगुणाणि विलसंति रज्जसिरिं ॥१२॥ जं पूण जिणवयणामयभावियहिययाणि ताणि सन्वाणि । एसो पुण विन्नेओ खीरे खुलु खंडपक्खेवो ॥१३॥ राया उ विसेसेणं कुओ वि कम्मक्खओवसमभावा । इहलोयनिप्पिवासो परलोयसहेक्कगयिचत्तो ॥१४॥ अहिगयजीवाऽजीवो निचं चिय साह्यज्ज्वासणओ । उवलद्भपुत्र-पावो सम्मं सुहतत्तर्चितणओ ॥१५॥ असहेज्जदेव-दाणव-किंपुरिस-महोरगाइदेवेहिं । निग्गंथपवयणाओ अणहक्रमणिज्जथिरिचत्तो ॥१६॥ निमांथे पावयणे धणियं निस्तंकियाइगुणक्रलिओ । रुद्धहो गहियहो विणिच्छियहो य समयम्मि ॥१७॥ इय पंचमंगभयवइपंचमगणहरसहम्ममुणिवइणा । सावयवन्नयवन्नियगुणरयणालंकियसरीरो ॥१८॥ परिपालह रज्जिसिरें रक्खइ खत्तेण सिट्टजणनिवहं । निगगहइ दुट्टलोयं पवयणउच्छप्पणं कुणइ ॥१९॥ अह अन्नया य संझारायत्थाणं विसिज्जिय निरंदो । जा वयइ वासभवणं ता तत्थ न का वि सामग्गी ॥२०॥ खण-जव-तव-श्वियाए ति वयणमणुसरिय ताव नरनाहो । सनगरिमव साकेयं पश्चक्खाणं पवन्नो सो ॥२१॥ जावेस वासभवणे दीवो पज्जलइ ता न पारेमि । इय हिययम्मि विगप्पिय काउस्समां कुणह धीरो ॥२२॥ मेरु व्व निष्पकंपो कम्मविणिज्जरणमेगिनच्छंतो । नियदेहनिरावेक्स्रो अगणंतो दंस-मसगाई ॥२३॥ इय पासिय प्रहडवइं देवी वि न का वि रायपासिन्म । संवत्ता वोलीणो ता पढमो जामिणीजामो ॥२४॥ दीवो वि पज्जलंतो एयावसरम्मि नेहविरहाओ । विज्झाइउमारद्धो ता सेज्जापालियाए इमो ॥२५॥ मह सामी उस्सग्गे अच्छिस्सइ दुक्खमंधयारिम । इय परिभाविय समईए पुरिजा तेल्डपुरेण ॥२६॥ इय तइय-चउत्थेसुं पहरेसुं तेलपक्लिवणपुर्व । पज्जालिओ पईवो तओ पभाया निसासेसा ॥२७॥ उग्गमिओ दिणनाहो पुहर्इनाहो य रुहिरभरियंगो । जानुस्समां पार्ड ता पडिओ धरणिनीढम्मि ॥२८॥ नेहक्खयम्मि जाए दीवो आउक्खयम्मि नरनाहो । भवणप्ययासजणगा समयं चिय दो वि विज्झाया ॥२९॥

#### अवाचि च-

प्रतिज्ञाशैलमारुख, ये भूयो न पतन्त्यधः । साधयन्ति स्वमर्थं ते, यथा चन्द्रावतंसकः ॥३०॥ एत्थंतरम्मि पोक्कारियम्मि सहस त्ति सेज्जवालीए । किं किं ? ति पयंपंतो पत्तो सन्वो वि परिवारो ॥३१॥ दट्टूणं तयवत्थं चेयन्नविवज्जियं महीनाहं । मुणिचंदकुमरपमुहो लोओ विहलंघलसरीरो ॥३२॥ पिडेओ धस त्ति धरणीयलम्मि सिसिरोवयारकरणेण । संपावियचेयन्नो एवं पलवइ बहुपयारं ॥३३॥ हा ताय ! ताय ! हा हा सुजाय ! हा राय ! वल्लह ! सुनाय ! । हा विहियपसाय ! पसन्नवाय ! संपन्नजसवाय !॥३४॥ हा धम्मिनल्य ! हा भुवणतिलय ! हा सरसविलयपरिवार ! । हा पहु ! पसन्नवयणं पसिज्जां देसु पिडवयणं ॥३५॥ एवं च पलवमाणो कुमारपमुहो जणो स मंतीहिं । सायावहारवयणेहिं सासिओ समयकुसलेहिं ॥३६॥ निक्कारणअवयारुज्जयस्स निक्कवकुलावयंसस्स । एयस्स कुमर ! चिंतसु को विम्हरिओ कयंतस्स ? ॥३७॥

#### भणियं च--

लक्ष्मीलताकुठारस्य, भोगाम्भोदनभस्वतः । विज्ञासवनदावाग्नेः, को हि कालस्य विस्मृतः ? ॥३⊏॥

### अवरं च---

सो नित्थ चिय भुवणिम्म को वि जो खलइ तस्स माहप्पं । सच्छंदचारिणो सन्ववहरिणो हयकयंतस्स ॥३९॥ ता कुमर् ! एस पावो समवत्ती गिजाए जहस्थक्लो । पजालिओ जलणो विव कवलइ गरुए वि किं बहुणा ? ॥४०॥ बरुभद्द विबरुभद्द सयरूनीसेस विभिद्दय , रावणपमुह पयंडजोह अवरे वि गभिद्द्य । न वि उञ्बरिउ कया वि को वि कुवियह जमरायह । पयडपयावह पाणिनिवहु पावह जिम्ब रायह ॥४१॥

इय मुणिचंदप्पमुहो परिवारो सासिओ विगयसोओ । जाओ जणयस्स तओ कारविओ अग्गिसकारो ॥४२॥ कह्वयदिवसाणंतरमुत्तो मंतीहिं कुमरमुणिचंदो । रज्जमणुद्वसु संप्र अनायगा जेण भद्द ! वयं ॥४३॥ तुह पिउणो रज्जमिमं नायगरिहयं विसंदुलं होही । तुममेव रज्जजोगो मज्झिम्म जओ कुमाराण ॥४४॥ जेण तुह लहुयभाया उज्जेणीए कुमारभुत्तीए । पउमावहदेवीए अज्ज वि सिसुणो सुया दो वि ॥४५॥ कुमरो वि मंतिवयणं निसमिय पिउसोयसिल्ल्यसरीरो । चिंतइ निययमईए रज्जमिमं नरयदुहहेऊ ॥४६॥ एयम्मि रज्जभारे इहल्लेयसुहं पि तत्तओ नित्थ । वासंगबहुल्याए नरवइणो जेणिमा चिंता ॥४०॥ गयसाहणं न सुहियं संप्र मह तुरयसाहणमसुत्थं । अंतेउरे न को वि हु दुस्सीलो मज्भ ववहरह ॥४८॥ रहं पि दुट्टचरडाइएहिं संपयमभिद्दुयं दूरं । नरया (?) वि कुओ वि हु विरोहओ दुत्थिया अहुणा ॥४०॥ देसे दुत्थत्ताओ नऽज्ज वि संपज्जए सुहेण करो । चोरा वि हु अणवरयं मुसंति मग्गम्मि सत्थजणं ॥४०॥ नियबल्याव्वियचित्तो सीमालो मज्भ मन्नइ न सेवं । सत्तप्रणाइदुत्था कुणन्ति रावं पि नायरया ॥४१॥ लंचोवयारलुद्धा सम्मं अहिगारिणो न वष्टंति । अज्जं माणधणाए अंतेउरियाए रूसणयं ॥५२॥ एवमणेगमणोगयवियप्पमालाउलस्स नरवइणो । मोत्तुमभिमाणमेगं नत्थि सुहं भिणयमेत्थऽत्थे ॥५३॥

औत्सुक्यमात्रमवसादयति प्रतिष्ठा, क्लिश्नाति रूब्धपरिपारुनवृत्तिरेव । नातिश्रमाय नयनाय यथा श्रमाय, राज्यं स्वहस्तधृतदण्डमिवाऽऽतपत्रम् ॥५४॥

किं बहुणा भिणएणं इह-परलोइयद् हाण खिणमेयं । चइऊणं रज्जिसिरं संजमिसिरमिस्सओ होिम ॥५५॥ इय परिभाविय भणिया माया पउमावई कुमारेण । गेण्हसु माए ! रज्जं अणुजाणसु पव्चयामि अहं ॥५६॥ तीए भणियं बाला मज्भ सुया रज्जपालणासत्ता । वोढं गयपल्लाणं कुमार ! कि रासहो तरइ ? ॥४७॥ इय सुणिउं तीयुत्तं पडिवन्नमकामएण तं रज्जं । मंतीहिं सहमुहत्ते विहिओ रज्जाहिसेओ से ॥५८॥ जे पिडणो वि न पणया वसीकया ते वि तेण सीमाला । पुत्रप्पमावपत्तं सो पालह रज्जमणवज्जं ॥५६॥ उवसंतर्डिब-डमरं द्रीइ-दुब्भिक्खदोसपरिमुक्कं । द्रीकयपरचक्कं अदिद्रतकरपयारं च ॥६०॥ अहिगारिणो विणीया पणया सन्वे वि मंति-सामंता । आणाविडच्छओ से सन्वो वि य सेवयसमूहो ॥६१॥ अणुरत्ता पयईओ सिणेहसारो सुही य सुहिसत्थो । वट्टइ वसम्मि सञ्बो उवरोहवरंगणानिवहो ॥६२॥ बंधवकुमुयाणंदे जाए चंदे व्व तम्मि मुणिचंदे । महिवाले सव्वे वि ह विस्सरिया पुव्वरायाणो ॥६३॥ इय सो मुणिचंदिनवो पर्याइए चिय विसिद्धगुणभवणं । बीयं पुत्रपभावा अलंकिओ रायलच्छीए ॥६४॥ नीहरइ नयरमञ्झे कलावमापूरियं विहियवेसो । मयसलिलसित्तगंडयलगरुयजयवारणारूढो ॥६४॥ कमणीयकंतिकामिणिकरयलदोधुव्वमाणसियचमरो । उद्दंडधरियधवलायवत्तपडिहणियरविकिरणो ॥६६॥ विविद्दवरवाहणारूढमंति-सामंत-सुह्रडपरियरिओ । पढमाणविविद्दमागहक्रुव्यलरवबहिरियदियंतो ॥६७॥ इय पइवासरसुररायलच्छिविच्छञ्जसंजिणयसोहो । आगच्छइ निगाच्छइ पेच्छिज्जंतो पुरजणेण ॥६८॥ तं पेच्छिय पावमई दुहा वि पउमावई प्दुट्टमणा । पच्छायावपरद्धा मच्छरपच्छाइयविवेया ॥६९॥ चितइ पावाए मए सुयाणमेवंविहा नरिंदिसरी। आगच्छंती दंडेण ताडिया कहमहन्नाए ? ॥७०॥ संपद्द दुलहा एसा मह पुत्ताणं इमस्मि जीवंते । सञ्चवियं तीए इमं बुद्धी पण्हीए नारीणं ॥७१॥ तो केण उवाएणं एस मए मारियव्वओ राया ?। इयकूरमणा चिट्टइ विकप्पमालाउला तत्तो ॥७२॥

हो जिमह फाउकामो सोऽवसरं तस्स लहुइ फइया वि । पयडा एस प्रसिद्धी जगम्मि ता तीए वि उवाओ ।।७३॥ उद्धो मारणकज्जे जम्हा पयईए पत्थिवो एसो । भुक्खालुओ तओ से भोयणजायं किमवि माया ॥७४॥ निष्ठं पि रायवाडीए निग्गयस्सावि पेसइ सिणेहा । अह अन्नया य मायाए मोयगो सिंहकेसरओ ॥७४॥ सोहणदःवेहिं कओ दासीहरथे सहांचओ काउं। पद्रविओ सा दिट्टा गच्छंती रायमगोणं।।७६॥ पडमावइदेवीए वाहरिउं दासचेडिया पुरा । तुह हत्थिम िकमेयं ? कत्थ व संपत्थिया तं सि ? ॥७७॥ तीए वि निव्वियप्पं एसा जणिण त्ति सच्चयं भणियं । भूवङ्गभोयणकज्जे जामि अहं मोयगो एसो ॥७८॥ नीसेसो वृत्तंतो निवेइओ तयण चिंतियमिमीए । एसो चेव समत्थो पत्थयकज्जम्मि मह हेऊ ॥७१॥ तत्तो तीए भणियं केरिसगो एस मोयगो भद्दे ! । दासीए निस्संकं समध्यओ देवि ! पेच्छ इमं ॥८०॥ तीए वि प्रव्वमेव य विसभावियकरयलेण पासेसं । पावाए परामुसिओ अइसुरही निवइणो जोगो ॥८१॥ उर्जिविकण सुइरं संचारेउं विसं नहम्गेहिं । मोयगमज्झे भहे ! सिग्धं जाहि ति भणिकणं ॥=२॥ दासीए अप्पिओ करयलम्मि तीए विसुद्धहिययाए । रन्नो पणामिओ चिंतियं च तेणावि पुन्नवया ॥८३॥ भक्खेमि कहमहिममं बालेहिमिमेहिं सुक्खिएहिं तओ । काउं दहा तयं तेसिमेव पउमावइसुयाणं ॥८४॥ दिन्नं दलमेरोरां अयाणमाणेण मोयगसरूवं । मुणिचंदनरिंदेणं तदवरिमणवज्जहियएणं ॥८४॥ ते उण भुंजंता वि ह विसमविसावेसविहरियसरीरा । वयणविणिग्गयफेणा सम्मीलियलोयणा सहसा ॥८६॥ पेच्छंताण वि रायाइयाण पढिया धस ति धरणीए । सिसिरोवयारवसओ वि जा न पावंति चेयन्नं ॥८७॥ ता नायं निउणमईए एस निस्संसयं विसवियारो । ता तक्खणमेव सुवन्नघसणजलपाणपभिईहिं ॥८८॥ परजीकया कुमारा वाहरिउं दासचेडिया रहा । पूट्टा भहे ! को एस ? कहम जेणेरिसं पावं ॥=९॥ जीवियनिव्विन्नेणं विहियमणज्जेण ? तीए संलत्तं । देव ! न याणामि अहं इह कज्जे कमवि परमत्थं ॥१०॥ नवरिममो पउमावइदेवीए मोयगो सहत्येहिं । परिमलिओ घेत्र्णं मञ्झ सयासाओ मग्गम्मि ॥११॥ अवरेण न केणावि ह दिट्टो पह ! एत्तियं वियाणामि । तो नायमविणविइणा तीए चिय विरुसियमिमं ति ॥९२॥ ता कयमहममणाए सच्चं आहाणयं इमं तीए । जो चिंतवइ विरुद्धं परस्स तं आवइ घरस्स ॥१३॥ हा मण मयंकधम्मो न मारिओ हं ति तीए पावाए । मंतिसमक्खे पचारिकण मोत्तण रज्जसिरि ॥१८॥ निञ्चित्रकामभोगो मुणिचंदनराहिवो सुक्यपुत्रो । अदिष्टवराहाणं वएसु सूरीण राहोणं ॥१५॥ पासे सहपरिणामो पव्वइओ गहियद्विहमुणिसिक्खो । उग्गतवचरणिनरओ विहरइ गुरुपायमूलिम ॥१६॥ अह कइया वि ह सूरीणमंतिए साहणो विहरमाणा । उज्जेणीओ पत्ता पुट्टा गुरुणा सुहविहारं ॥९७॥ तेहिं वि सब्वं कहियं साह्विहाराइयं नवरमेगो । गरुओ उवद्दवो मुणिवराणमकयप्पडीयारो ॥ १८॥ राय-पुरोहियकुमरा दुल्लेलिया दुरुलिविलसिया दूरं । मुणिवम्गं राउलवायविनडिया पहु ! कयत्थंति ॥११॥ तं निस्पणिऊण मुणिचंदमुणिवरो मणयममरिससहाओ । चिंतइ चंदपहु जलसु चरियचंदावयंसस्स ॥१००॥ जाओ वि हु मह भाया कहमेवंविहपमायमायरइ । ता सिक्खवेमि गंतुं मह सत्ती एत्थ वत्थम्मि ॥१०१॥ सत्तीए संतीए जो दरिसणपरिभवं सहइ सत्थो । सो धम्मं पि न याणइ अहवा दोग्गइगमं महइ ॥१०२॥ मा जम्मउ सो पुरिसो जाओ वि हु जियउ मा चिरं कालं। जिणसासणावमाणं सामत्थे सहइ जो मुढो ॥१०३॥ जो देव-गुरुपराभवमहममई सहइ सत्तिसब्भावे । निस्संदेहं सद्दंसणे वि तस्सऽस्थि संदेहो ॥१०४॥ तो गुरुणो मोयाविय गंतुमहं सिक्खवेमि अविणीए । मा वचंतु वराया ते वि ह नरयम्मि मृदमणा ॥१०५॥ तो निमकणं गुरुणो भणिया जइ तुन्ह होइ आएसो । तो तत्थ गंतुमहयं वारेमि मुणीणमुवसमां ॥१०६॥ गुरूणा वि जुत्तमेयं जं किजाइ पवयणुकई धम्मे । एयं धम्मरहस्सं पवयणसारो इमो चेव ॥१०७॥ तो गुरुणाऽणुक्राओ पत्तो सो तक्खणेणमुज्जेणि । संभोइयवसहीए पविसइ साह्रण मज्झिम्म ॥१०८॥

कयसमुचियपडिवची भणिओ साहर्हि भिक्खवेलाए । चिद्रस नं वसहीए तह पाहन्नं करिस्सामो ॥१०६॥ एवं विहिए तेणं भणिया मुणिचंदसाहुणा साह । भो ! अत्तलद्भिओ हं तो ठवणकुलाणि साहेह ॥११०॥ तो वत्थव्वयसाहहिं खुद्भओं से दहजाओं दिलों । दंसेउं पहिकुहे कुछे तओ खुद्भओं बिछओं ॥१११॥ तत्थेव य रायकुरुं पत्थुयकज्जप्पसाहणद्वमिमो । भिक्सद्वाए पविद्रो तत्थ वि य समुच्चसद्देणं ॥११२॥ जाणावणस्थमेएणमत्त्रणो धम्मलाभिए सहसा । अंतेउरियासस्थो विणिगाओ पणिमय मुर्णिदं ॥११३॥ विन्नवह पंजिलिउडो भयवं ! मा वयह गरुयसहेणं । काऊणमकण्णपुहं सो वि ह गरुययरसहेणं ॥११४॥ किं भणह सावियाओं ! तुब्भे अहमुचकन्नओं मणयं । इय तासि तेण समं. परोप्परं जंपियं सोचा ॥११५॥ कोउयवसओ कि कि ? ति जंपिरा निव-पुरोहियकुमारा । कलयलखं कुणंता कुओ वि सहस त्ति संपत्ता ॥११६॥ वारंतीण वि तासिं अंतेउरियाण को वि हु अपुन्वो । आगंतुगपाहुणओ अयाणमाणो इह पविद्वो ॥११७॥ ता मा महाणुभावं इमं कयत्थह निरत्थयमिमो हु । कण्णयबहिरसिरच्छो ता वच्छा ! गच्छउ जहिच्छं ॥११८॥ एवं ते भणिया वि हु अणस्थजणगत्तओ सिसुत्तस्स । दाउं भवणद्वारे भुयम्गलं भणिउमाढता ॥११९॥ नश्चस समणग ! संपद पुरस अम्हाण कोउगं गरुयं । तेणुत्तं कह कीरइ वायणविरहम्मि नद्दविही ? ॥१२०॥ तो भिणयमिमेहिं वयं वाएमो तयणु साहुणा भिणयं । जह एवं लहूमिमो पउणो हं निचयन्त्रिम ॥१२१॥ तो बाइउं पवचा तालाराहणमयाणमाणा ते । चुक्के ताले रुसिऊण साहुणा निट्ट्रं भणिया ।।१२२।। एएण मुहेण तुमे मं नच्चाविहह मुक्खसेहरया !। ताहे रुद्धा रे मुंड ! देसि गालीउ अम्हाणं ।।१२३।। मुणिणा वि निज्द्वेणं सञ्वाणि वि टालिङ्गणमंगाणि । मयपाया निच्चेद्रा काउं मुक्का सर्यं च पूणो ॥१२४॥ निगांतणुज्जाणे भूभायं पेहिउं निराबाहं । उवविसिय निरुव्विग्गो सज्झायं काउमाढत्तो ॥१२५॥ ते उण कुमारगे पासिऊण पिंडए महीए तयवस्थे । पोक्करिए परिवारेण आगओ तस्थ नरनाहो ॥१२६॥ संभंतो संभासइ ते वि न भासंति नेय फंदंति । कट्टमयपुत्तला इव चिट्टंति थिरं पलोयंता ।।१२७।। तो भणइ आसुरुत्तो केणमिमं पावकम्मुणा विहियं ?। तो भणियं केणावि हु इमेहिं पहु ! समणगो एगो ॥१२८॥ बाढं कयत्थिओ सो कयाइ एवंविहे इमे काउं। सामि ! पलाणो कत्थइ पायमिमं नज्जह मईए ॥१२२॥ तो तक्खणेण जोयावियाओ सञ्वाओ साहुवसहीओ । जाव न को वि पयंपइ तो भणियं तेहिं साहुर्हि ॥१३९॥ वत्थव्वओ न को वि ह रायउले विसइ तब्भया चेव । नवरं पाहणगमुणो समागओ आसि अमुणंतो ॥१३१॥ जइ कह वि सो पविद्वो न याणिमो तं ति तो महीवइणा । सन्वायरेण मज्झे निरूविओ वि हु न सो दिट्टो ॥१३२॥ तो केणावि हु निउणं निरूवयंतेण बाहिरुज्जाणे । सज्झायंतो दिहो निवेइओ राइणो तत्तो ॥१३३॥ वाहरिओ [ वि हु ] जा कह वि नेइ सो राइणो सयासम्मि । ता सयमेव य राया संपत्तो साहपासम्मि ॥१३४॥ जा वंदिउं पवत्तो सहस चिय ताव पचिभिन्नाओ । चलणेस निवडिऊणं सुइरमिमो रोविउं लगो ॥१३५॥ ताहे विरुक्खवयणो रुजाए अहोमुहो ठिओ जाव । ताव य कित्तिमकोवेण भाउणा फरुसवयणेहि ॥१३६॥ निन्भिच्छिऊग भणिओ होउं चंदावयंसनरवङ्णो । पुत्तो मुणिवग्गे कुणसि मृढ ! एवंविहं भर्ति ॥१६७॥ जो परिवारं पि नियं नाऽऽणाए धरिस मूढमइविहवो । सो कह नियववसाओ दुद्दाण विणिगाहं कुणिस ? ॥१३८॥ केरिसियं तं सावयकुरुब्भवो सासणे जिणिंदाणं । सम्मत्तसुद्धिकज्जं पभावणं कुणसि मृदण्पा ? ॥१३९॥ एवं बहुप्पयारं सुइरिममो फरुस-सामवयणेहिं । तह कह वि हु सिक्स्विओ मुणिणा आसंघयवसेण ॥१४०॥ जह जंपिउं पवत्तो पुणरिव एवंविहं पमायमहं । न करिस्सं मुणिवग्गे निरुवमभित्तं च काहामि ॥१४१॥ संपइ पसिय पयच्छसु मह मुणिवइ ! पुत्तभिक्खमिय वृत्तो । भणइ मुणी राहाडिं मुंचसु सुयपउणिमाविसए ॥१४२॥ अविणयतरुणो फलमणुहवंतु एमेव ते महापावा । इय जा कह वि न मन्नइ रन्नो लर्लिल करेंतस्स ॥१४३॥ ता पहिज्यां थको मुणियो पाएस सविषयं निवई । करुणं काज्या तओ भणियं मुणिचंदतवनिहिणा ॥१४४॥

पुच्छसु जइ मह पासे कहमवि ते पञ्चयंति सहभावा । तो पउणयामि रायं ! न अन्नहा निच्छओ एसो ॥१४४॥ मुणिणा वि हु काउम्णं वयणं पउणं कुमारया पुट्टा । पडिवन्नं पन्वयणं तेहिं वि पियजीवियत्तणको ॥१४६॥ तत्तो य कलाकुसलत्त्रणेण संवाहिकणमंगाणि । पउणीकाउं दोन्नि वि समृहत्ते दिक्खिया विहिणा ॥१४७॥ मुणिचंदो वि हु पत्तो अहिणवपव्वइयएहिं परियरिओ । राहायरियसमीवे पालइ सम्मं समणधम्मं ॥१४८॥ ताणं मज्झे नरनाहनंदणो पन्नपरिणइवसेण । चिंतइ भव्वं जायं बला वि पव्वाविओ जमहं ॥१४१॥ विप्पसुओ वि वियप्पइ मणिम्म कहमहमणज्जसुद्देण । नीएणमणेण हृदेण ? विनिङ्ओ जाइमयवसओ ॥१५०॥ ते दो वि सुद्ध-कलुसियचित्ता पालंति समणपज्जायं । पज्जंते मरिकणं जाया वेमाणिया देवा ॥१४१॥ भंजंति तत्थ भोए मणहरलायन्न-रूवकलियाहि । अमरंगणाहि सद्धि विविद्यालंकाररुद्वराहि ॥१५२॥ अवयरण-जम्म-पञ्चयण-नाण-निञ्चाणसंभवदिणेसं । कल्लाणगेस पंचस जिजाणमिह मणुयलोयम्मि ॥१५३॥ आगच्छंति कुणंति य पूर्यं महिमाइयं पमोयवसा । नंदीसरदीवाइसु सासयजिणभवणठाणेसु ॥१५४॥ तित्थयरपायमूले सुणति धम्मं जिणिदपन्नतं । अन्नं पि धम्मिकचं कुणंति तित्थुन्नइप्पमुहं ॥१५५॥ अह अन्नया कयाई धम्मिपयत्तेण तेहि तित्थयरो । पृद्धो सुरलोयाओ चुया समाणा मणुयजम्मे ।।१५६॥ किं सुरुहबोहिया दुरुहबोहिया वा वयं भविस्सामो ?। भणियं जिणेण नरनाहपूत्त ! तं सुरुहजिणबोही ॥१५७॥ एसो पुण भवओ भद्द सहचरो सो चुओ चरित्तगुणं। किच्छेणं पाविहिही मणुयभवन्मि वि समायाओ ॥१५८॥ इय सोऊणं सुरलोयमइगया ते जिणं पणिमऊणं । तो नियसही पुरोहियसुएण भणिओ महाभाग ! ॥१५९॥ मं पडिबोहसु जम्हा जिणेण हं दुरुहबोहिओ भिणओ। मा हु पमायं काहिसि जइ तुह मह उवरि पडिबंधो ॥१६०॥ इय संकेयं काउं सुरहोयाओ चुओ दियस्स सुओ । जाईमयदोसेणं गुरुविसयपओसवसओ य ॥१६१॥ रायगिहिन्म पुरवरे पावियपचंतमेयघरणीए । गन्भिन्म समुप्पन्नो जाइमयकुकम्मवसयाए ॥१६२॥ तारिसजाइजुओ वि हु पालियतारिसविसिट्टचरणो वि । उववन्नो हीणकुले अहो ! दुरंतो मयविवागो ॥१६३॥ तत्थेवऽवद्विया सेद्विभारिया मेहणीए पियसहिया । सा उ दढिनेंद्रयत्तेण दुमिया गमइ दियहाई ॥१६४॥ नवरमिमीए वि हु गब्भसंभवो मेइणीए सह जाओ । तो सेट्रिभारियाए सायरमब्भित्थया सहिया ॥१६५॥ पियसिंह ! अहमेएणं कयत्थिया निंद्यच्दोसेण । ता जइ कहमवि समगं पसवामो तो नियगजायं ॥१६६॥ भद्दे ! देज्जसु मज्झं कह वि हु जीवेज्ज तुज्भ पुन्नेणं । तीए वि हु पडिवन्नं नित्थ अविसओ सिणेहस्स ॥१६७॥ अद्धृहमित्वससमित्रपुस मासेस नवस दिवसाणं । कमसो य वहक्कंतेस सेट्टिमेयाण भज्जाओ ॥१६=॥ सममेव परायाओं सेट्रिपियाए सुया मया जाया । इयरीए लक्खणधरी निरुवमरूवी सुओ जाओ ॥१६६॥ तत्तो जहा न जायइ छक्कन्निममाहिं विहियमायाहि । संचारियाइं तह ताइं दो वि छन्नं सेवचाइं ॥१७०॥ द्रं रायविरुद्धं सत्थविरुद्धं न जं जणपसिद्धं। तं ताहिं तया चेद्वियमहो ! हु कुडिरुत्तमित्थीणं ॥१७१॥ नायमुबद्दियसेद्दिस्स भारिया सुरकुमारसमह्दवं । अक्स्वयतण् पसूया पुत्तं ति जणेण नयरम्मि ॥१७२॥

तत्तो य-

वज्रंति तूरिनवहा गायंति गुणहुगायणसमूहा । नचंति रमणिसत्था पिवसंति सुहक्खपत्ताई ॥१७३॥ वेसमणसमाणधणोः वियरइ सेट्टी पभूयधणिनवहं । वद्धावयहत्थाओ गिण्हइ सो विविह्वत्थाई ॥१७४॥ अणवरयविविह्वियरिज्जमाणसुहभक्त-भोज्जसुत्थजणो । इय वद्धावणयमहामहूसवो सिट्टिणा विहिओ ॥१७५॥ सा वि सुयं मेईए पाडइ पाएसु एस तुह तणओ । नामं पि हु दिन्नं तीए संतियं तस्स मेयज्जो ॥१७६॥ वहुइ सो सेट्टिगिहे कलाकलावेण देहुवचएण । गयणे सियपक्ते ससहरो व्व निस्सेसजणसुहओ ॥१७७॥ अट्टवरिसप्पमाणो लेहायरियस्स पायमूलम्म । बाहत्तरीकलाओ सयलाओ पाढिओ पिउणा ॥१७८॥

तत्तो य तरुणरमणीहरिणीसंजमणवागुराकरिणि । पत्तो विलासविष्ममगुणमवणं तारतारुत्तं ॥१७६॥ अह विहियविसिद्धविलाससारिसंगारमणहरसरीरो । परिभमइ सुवेसवयंसपित्वु हो पुरपहाई सु ॥१८०॥ नाऊण तयं मेयज्जमोहिणा पुन्वसंगइयदेवा । पिडिवोहइ बहुविहसुमिणदंसगाई हिंध मिम्म ॥१८१॥ परमेसो न गणइ किंपि तारिसं कम्मभारियत्तणओ । जम्मंतरिन्वित्तियसुगुरुपओसाणुभावेण ॥१८२॥ कालेण सरसलायत्रपुत्रतारुत्रगुणमणिखणीओ । अद्व कुलवालियाओ विहिणा परिणाविओ पिउणा ॥१८३॥ सिवियारू हो सह पिययमाहिंपरिभमइ नयरमञ्क्रिम्म । रूवविणिज्ञियमयणो अच्छरसिह ओ व्व सुरकुमरो ॥१८४॥ तंदहुणं देवेण वितियं एस विसयवाम् हो । एवंविहसामग्गीए दुक्करं बोहिउं धम्मे ॥१८५॥

जओ—

जाव न दुक्खं पत्तो पियबंधवविरहिओ य नो जाव । जीवो धम्मक्खाणं भावेण न गिण्हए ताव ॥१८६॥ ता धम्मबोहणकए पाडेमि कहिं पि आवयावते । इय परिभाविय तज्जणयमेयदेहिम्म अवयरिउं ॥१८७॥ लम्मो रोविउमेसो सद्दक्खमह पासिज्ज्ण मेईए। वृत्तो पिययम ! तुमए किमेवमसमंजसं विहियं ? ॥१८८॥ जम्हा मज्झ महीए सुयवीवाहो महाविभूईए । तं पुण पमोयठाणे वि मज्भूमिय सोइउं लग्गो ।।१८१॥ तेणुत्तं अज्ज पिए ! नियाए धूयाए सुमरियमिमेण । सह जायाए जीवेज्ज कह वि जइ मज्झ सा धूया ।।१२०।। ता अहमवि मेयाणं भत्तं काउं जहाविहवमेवं । वीवाहं कारिंतो तं मज्म पिए ! न संजायं ॥१६१॥ ता मज्ज्ञमिमेणं माणसेण दुक्खेण दुमियमणस्स । सोयावेसवसाओ समागयं रुत्रमेयं ति ॥११२॥ तो तीए पई भणिओ परमत्थिमिमं अयाणमाणीए । एसो तुह चेव सुओ सहीए दिन्नो मए सामि ! ॥१८३॥ तं सोऊणं रुद्रेण ताडिया सा वि रोविउं लग्गा । किमियं भो भद्द ! ? जणेण पुच्छिए तेण संलत्तं ॥१९४॥ पावाए इमाए क्यं एयं असमंजसं मह पियाए । सिट्टजणनिंदणिज्ञं जओ इमी मज्भ तणओ ति ॥१९५॥ दिन्नो मह दइयाए सिणेहओ सेट्टिणीए एयाए । ता नियमंगरुहिममं गिण्हेस्समहं मह न दोसो ॥११६॥ इय वोत्तुणं सहस त्ति पांडिओ गिण्हिऊण बाहाए । सिबियाओ समक्खं परियणस्स सो खत्थहिययस्स ॥१९७॥ जाओ य रंगमज्झे महाविराओ इमं निएऊण । लोओ वि हु पत्तिन्नो को वि कहं पत्थ्यस्थम्मि ॥१६८॥ जेण सिणेहो अहिओ इमाण तो संभवेज्ज एयं पि । निब्भच्छिज्जण नीओ मेयाज्जो तेण वि सगेहं ॥१६६॥ भणिओ रे ! किं रुज्जिस कुरुक्तमेणाऽऽगएण कम्मेण ? । ता पयडिंममं भणियं मुणसु मणे कुणसु मा खेयं ॥२००॥ इय वोत्तुं पक्लितो कोलियलड्डाए सो विसन्नमणो । अच्छइ तीए भिणिभिणियमक्लियाजालकलियाए ॥२०१॥ दहुं तं तयवत्थं पयडियरूवो पयंपए देवो । भो भद्द ! तं वियाणिस ममं ? ति तं सुणिय मेयज्जो ॥२०२॥ चितइ मणम्मि मह एस दिट्टपुट्यो कहिं पि मन्ने हं। इय ईहा-ऽपोह-गवेस-मग्गणाओ कुणंतस्स ॥२०३॥ जायं जाईसरणं नाओ सुरजम्मवइयरो तेण । भिणयं च भो महायस ! विहियं मित्तत्तणं तुमए ॥२०४॥ पउणो हं पत्वइउं परमज्ज वि मज्भ विसयपिडवंधो । अइबिलेओ जं जुत्तं तं सयमुवइसस् मह मित्त ! ॥२०५॥ तो भणियं विबुहेणं विसयपिवासाए अणुवसंताए । वयविग्वकारिणीए न संगयं तुज्क वयगहणं ॥२०६॥ जइ एवं ता किज्ज उ मज्झ पसाओ दुवालससमाओ । विसए हं भुंजिस्सं पच्छा बोहेज्ज नियमेण ॥२०७॥ पडिवज्जिय तं मेयज्जवयणममरोऽमराणमावासं । गच्छंतोऽतुच्छमई विन्नतो सेहिपुत्ते णं ॥२०८॥ संपयमेवं विग्गोवियस्स मह केरिसा भणसु भोया ? । ता तह जयसु जहा हं भवामि जणपूर्याणज्जगूणो ॥२०९॥ तत्तो वयणाणंतरमूरणगो तेण तस्त गेहम्मि । बद्धो भिण[ओ] य इमो जहेस तुह भद्द ! भवणिम्म ॥२१०॥ रयणाणि अवाणेणं मुयही मणहर्गुणाणि अणवरयं । तो ताण भरेऊणं विस्थयथालं पसन्नमुहो ॥२११॥ जणओ तुज्झ निमित्तं मग्गिज्ज सेणियं नियं कन्नं । परिणीयाए तीए तुह होहिइ सव्वमवि भव्वं ॥२१२॥ अवरं पि हु जं किंचि वि तुज्भ पिया कारविस्सइ जणेण । मज्भ पभावा तं पि हु संपिज्जिस्सइ घुविममस्स ॥२१३॥

इय भणिकणं सहस त्ति सुरवरो ि सो ] अदंसणीहुओ । करणगो वि हु रयणाणि मुयइ रविकंतिरुइराणि ॥२१४॥ तत्तो मेयज्जिपया थालं रयणाण पूरियं काउं। रायद्वारे चिट्टइ मग्गंतो कन्नयं रन्नो ।!२१५॥ अभयकुमारो पुच्छइ तुज्झ कुओ एरिसाणि रयणाणि ? । तेणोइयम्रणगो पृहदिणमेयाणि वोसिरह ॥२१६॥ तो भिणयमभयकुमरेण भद्द ! मेरिसगमूरणयरयणं । न विरायइ तुह गेहे ता आणसु रायअत्थाणे ॥२१७॥ तेण वि तहेव विहिए रायत्थाणिम्म पयडमूरणओ । मुंचइ असुइं फ़ुट्टंति जिम्म गंघेण नासाओ ।।२१८।। उव्वेविएहिं तत्तो पुणरवि नीओ गिहम्मि तस्सेव । तत्थ तहेव य वोसिरइ ताणि रयणाणि पवराणि ॥२१९॥ तो जाणियमभएणं नुणमिमा का वि देवमाय ति । तो भणिओ से जणगो परिक्खणत्थं पणयपुट्यं ॥२२०॥ भो ! एस मज्भ जणओ निश्चं चिय जाइ वंदणनिमित्तं । सिरिवीरजिणेसरपायपउमजुयरुस्स सुकुमारो ॥२२१॥ किच्छेणं पयचारेण चडह वेभारपव्वयपहम्मि । ता जइ रहमग्गो तत्थ कह वि संजायए सहओ ॥२२२॥ ता तह सुयस्स तुद्दो वियरइ नियकन्नगं महीनाहो । इय भणिए संपन्नो पञ्चयसिहरम्मि रहमग्गो ॥२२३॥ तो निच्छियमभएणं सुरमाया एस विब्भमो नित्थ । काही अवरं पि ह तप्पभावओ एस मायंगो ॥२२४॥ तो केण पयारेणं जणाववाओ अवेइ ? हुं नायं। आणावयामि जलहें जेण इमो तस्स वेलाए ॥२२५॥ छत्ते धरिज्यमाणे नरवइसिंहासणे विहिचण्हाणो । होइ पवित्तो इय वेयवयणमेवं बहा बेंति ॥२२६॥ इय चिंतिकण भणिओ मेओ भो ! जइ समुद्दमाणेसि । तो तुज्भ भद्द ! भणियं वयणमसेसं पि कुणइ निवो ॥२२७॥ एवं कए कुओ वि हु जलही रायगिहपरिसरे पत्तो । सो केरिसओ दिट्टो इंतो नयरे निवाईहिं ? ॥२२८॥ महिहरसमुब्भवाणं सरियावह्याण विलसिररसाणं । सव्वंगं पयडंतो लवणरसं सामलसरीरो ॥२२६॥ एस सल्लो सरसो गरुओ गंभीरिमाए गुणनिल्ओ । इय जस-कित्ति जो वहइ पयडडिंडीरपिंडिमसा ॥२३०॥ एगेगमीण-मयरं नाणाविहमीण-मयरसंकिन्नो । सफरोव्वत्तियमिसओ सकडक्खं नियइ जो गयणं ॥२३१॥ सिरिधर-सुरवरमहिओ विलसिरमयजलकर्रिद्सियमुत्ती । सुरयणपरिजुसियपओ सक्खं सको व्व जो सहइ ॥२३२॥ महिहरपसंसिओ हं सिरिजणओ हं अलद्धमज्झो हं । इय विहियगरुयगव्वो जो गज्जह गहिरसद्देण ॥२३३॥ मयरसिओ दरहिंगमो जडपयइचं पयासयंतो व्व । गज्जंतो अचगलमुल्ललियमहल्लक्रललेलो ॥२३४॥ बहुसत्ताहाराओ करुणारसपूरियत्तगुणओ य । सप्पुरिसो व्व विरायं सुव्वत्तममुक्कमज्जाओ ॥२३४॥ रणरसियसेयसंखो घणरसकरि-तुरयसिरिसमाउत्तो । अणुरूवसंगमकए निवो व्व सेणियनिवं पत्तो ॥२३६॥ क्षार्टिगंतो गुरुतरकल्लोलभुयाहि रायगिहनयरं । नेहेणमप्पसरिसं सप्पायारं सप्तरभवणं ॥२३७॥ जलवित्थारेण मए पायाल-मही-नहाइं रुद्धाइं । इय दप्पेण व नहयलमु ल्लंघइ हिल्लरजलोहो ॥२३८॥ इय-एवंविहरयणायरस्स वेलाजलेण सो न्हविओ । मेयज्ञो भ्वइपमुहपउरलोएण सप्पणयं ॥२३९॥ तत्तो य सहमृहत्ते रत्ना परिणाविओ नियं कत्रं । विहिओ पुणरवि रायाइएहिं नयरम्मि परममहो ॥२४०॥ तो सो सेणियनरवइविइन्निनरुवमसमुचपासाए । सयणीया-ऽऽसण-भोगोवभोग-परिवारपरियरिओ ॥२४१॥ पंचिवहविसयसहसुभयहा वि नववह्यवंद्रपरिकलिओ । उवभुंजंतो दोगुंदुगो व्व देवो गमइ दियहे ॥२४२॥ तत्तो बारस वरिसाणि तस्स नाणापयारकीलाहि । ललमाणस्स मुहुत्तं व्व सुत्थमणसो अईयाणि ॥२४३॥ पुणरवि य मित्तदेवो अवङ्गो तस्स बोहणनिमित्तं । पेच्छ अपुन्वा पढिवन्नसूरया का वि सुयणाण ॥२४४॥ दट्टुं देवं सिरि रइयरुइरकरकमलसंपुडो सहसा । मेयज्जो सज्जो पत्थुयत्थकज्जम्म संजाओ ॥२४५॥ एरथंतरम्मि पयडियनवाओ ताओ नवावि बहुयाओ । ललियक्सर-सुहयर-लडहवाणिविन्नत्तिपवणाओ ॥२४६॥ उत्तालगमणरणभाणिरनेउरारावमुहलियदिसाओ । जंपंति पह् ! पसायं अम्हाण वि एत्तियं कुणसु ॥२४७॥ तासि पि ह पिंडवन्नं देवेण द्याङुणा तयं वयणं । पणइयणपत्थणाभंगभीरुणो हुंति जं गरुया ॥२४८॥ ता तेसि बारसगं विरसाण तयं पि द्यमइक्षंतं । जंतं पि हु कालं जं न मुणइ सुहिओ सुहेन्निवसो ॥२४१॥

तो वयपरिणइवसओ सरोवरोहाओ अत्तभोगाणि । चरणखओवसमाओ संजायविसद्धभावाणि ॥२५०॥ गरुईए विभूईए समयं पव्वावियाणि नरवइणा । सिरिवीरजिणेसरपायअंतिए ताणि सव्वाणि ॥२५१॥ अब्मसियद् विहसिक्लाणि विणय-वेणइयकरणनिरयाणि । गुरुकुलवासे विहरंति विहुयरय-मलजिणाणाए ॥२५२॥ मेयज्ञो उण मेयज्जपरिणई वयविसुद्धसहभावो । निरुवमकरुणारसप्रपुत्रजलरासिसारिच्छो ॥२५३॥ विहरंतो संपत्तो कयाइ पुणरवि य रायगिहनयरे । भिक्खद्वाए पविद्वो सुवन्नकारस्स गेहम्मि ॥२५४॥ सो उण सुवन्नयारो पहदिणमद्रोत्तरं जवाण सया । सोवन्नियाण सेणियनरवहणो दिन्नवेयणओ ॥२४५॥ परमं विस्सासपयं भोयणविसए सया वि अपमत्तो । निव्वत्तइ निरुवमवीरनाहपयपूर्यणनिमित्तं ॥२५६॥ तो सो पुंजीकाउं जवे पविद्वो गिहे सकज्जोण । वियरस दइए ! एयस्स भिक्खुणो भिक्खमिइ भणिउं ।।२५७।। ते उण घाडेरुहगेहकुंचजीवेण भुक्सिएण जवा । गिलिया पेच्छंतस्स वि मुणिणो निरुवमदयानिहिणो ॥२५८॥ तो नीहरिओ वत्थाणि परिहिउं किर जवे समप्पेमि । नरवइणो जिणपुरओ सत्थियपुरानिमित्तिमिमो ॥२५९॥ अहिगरणीए उवरिम्मि पुंजिए नियइ न हु जवे जाव । सुन्नमणो ता जोयइ इओ तओ संभमवसेण ॥२६०॥ तो पट्टो मुणिवसभो भयवं ! तं मोत्तुमेगमवरस्स । संपद्द न संभवो कहसु ता जवे पयडियपसाओ ॥२६१॥ जेणऽच्चिणयावेला अइजाइ निवो जवप्पणाभावे । रुद्दो काही भयवं ! मं नवखंडं अयंडं ति ॥२६२॥ एविममो भणिओ वि हु विविहपयारेहिं जाव न हु कि पि । जंपइ ता रुसिऊणं किलिट्टकम्मेण सो सीसे ॥२६३॥ अडनिबिडं बद्धो तेण अल्लबद्धेण सीसवेढेण । सुकंते वद्धे वेयणाए साह्र समभिभूओ ॥२६४॥ चितइ महाणुभावो कम्मरिवुजयत्थमुज्जमंतस्स । अणुवकयपराणुग्गहकारी तुह जीव ! को वेस ॥२६५॥ रे जीव ! नरयवासम्मि तुह वसंतस्स नरयवालेहि । छेयण-भेयण-कत्तण-दहणं-ऽकणपमुहवियणाओ ॥२६६॥ अणुभाविज्ञंतसरीरयस्स तुह केत्तियं इमं दुक्लं ? । इय समभावो तं दुरहियासमहियासए वियणं ॥२६७॥ पुणरिव भणिओ अज्ज वि कहस् सरूवं जवाण तमणज्ज ! । तह वि हु कुंचदयाए न कहइ सो किं पि भणियं च ॥२६=॥ जो कुंचगावराहे पाणिदया कुंचगं तु नाऽऽइवरवे । जीवियमणपेहं तं मेयज्जिरिसं नमंसामि ॥२६१॥ निप्फेडियाणि दोन्नि वि सीसावेदेण जस्स अच्छीणि । न य संजमाओ चलिओ मेयज्ञो मंदरगिरि व्व ॥२७०॥ एवं वेयणनियरं अहियासंतस्स तस्स तवनिहिणो । अप्पुब्वकरणपत्तस्स खवगसेढिं पवन्नस्स ॥२७१॥ सासयमणंतमक्खयमणंतरूवं निरावरणमेगं । लोया-ऽलोयपयासं संजायं केवलन्नाणं ॥२७२॥ आउयस्वयम्मि समकालमेव सेलेसिभावमणुपत्तो । सो किर महाणुभावो अंतगडो केवली जाओ ॥२७३॥ एत्थंतरिम चेडीए केंद्रहारो महीए पक्सिचो । तम्वायधसिक्कयमाणसेण ते कुंचजीवेण ॥२७४॥ उम्मिलिया हेमजवा तं दर्दुं चितियं कलाएण । धिद्धी ! असमंजसकारयस्स मह बुद्धिवियलस्स ॥२७५॥ जेणाहं निवजामाउयस्स रिसिणो य घायगो पावो । ता मरियव्वमवस्सं मएऽहुणा रायपासाओ ॥२७६॥ ता पव्वज्जामि अहं सकुडुंबो अन्नहा न मोक्खो मे । इय बुद्धीए जाओ सुवन्नयारो समणुख्दो ॥२७७॥ तं वृत्तंतं नाउं जा पेसइ तस्स निग्गहनिमित्तं । सेणियराया पुरिसे ता दिहो समणरूवो सो ॥२=॥ नीओ य रायपासे जंपइ निव ! होउ धम्मलाभो ते । मइविहवेणं राया वि रंजिओ तस्स तणएणं ॥२७६॥ भणिओ जइ नो सम्मं पालसि तो तुज्झ निगाहं काहं। सो वि हु भएण पालइ जावजीवं पि विहियवयं ॥२८०॥ ॥ इति मेतार्याख्यानकं समाप्तम् ॥१२६॥

## इदानी सनरकुमाराच्यानकमिभधीयते । तद्यथा-

आराम व्व सुदक्खा जम्मि जणा जलहिणो पएसो व्व । परमावरियमहेला कयसुरमहणा विरायंति ॥१॥ निरुवमनियगुणवसओ कुरुजणवयभुसणं भणंतं व । अत्थि वसुहापसिद्धं कुरुजणवयभूसणं नयरं ॥२॥

१. 'ब्रार्द्रवर्धेण' आर्द्रचर्मणा । २. काष्ठभारः ।

सहिययमविसयमेयं नामेणं गयउरं समक्खायं । सङ् सहियनायरं पि ह दहियासयसं जुयजणह्रं ॥३॥ जिम्म य विणिणो पामाणिएहिं सह पयडरायमगान्मि । अन्भिसयसुहिवयक्का विसुद्धमाणा ववहरंति ॥४॥ असईओ सईहिं समं कयसुइसीलञ्चया विरायंति । सहयपरलोयविसयम्म जत्थ जायाणरायाओ ॥४॥ ल्रह्या वि गरुयसरिसा रायसभावन्निया गयवियारा । वद्धियसिणिद्धबंधवधण-धन्ना जत्थ निवसंति ॥६॥ जिम्म पुरपरिहसन्निभभुयदंदुदंदकलियकरवाले । कालो वि किलाऽऽसंकइ सत्तसमूहिन्म का गणणा ? ॥७॥ समरंगणपत्तेणं स्वयणुवयारे य जेण गुणनिहिणा। सत्त्णं सुयणाण व दिन्ना कह्या वि हु न पिट्टी ॥=॥ वीसं पि ह पसरियगुरुपयावच उरंगचंगगुरुसेणो । नामेण विस्ससेणो तं परिपालड जहत्थक्खो ॥९॥ सोहगगाइगुणेणं अप्पिडहयपुत्रपगरिसत्तणओ । देवीकयसन्नेज्मा सहदेवी पण्डणी तस्स ॥१०॥ सा अन्नया पसुया चोद्दसस्रमिणेहिं सुइयं सहयं। चक्कंकसंकियपयं सणंकमारं तरियचिकं ॥११॥ वहूंतो य कमेणं पत्तो सो अद्भवरिसमाणतण् । सञ्बजणाणंदयरो सियपक्तवे सारयसिस व्व ॥१२॥ लेहायरियसमीवे मंतिसुएणं महिंदसीहेण । सहिओ सिणिद्धसुहिणा पढिओ बावचरिकलाओ ॥१३॥ संपत्तो य कमेणं तरुणीहरिणीण वागुराकप्पं । तारुन्नसमारंभं मयरद्भयह्ववरमणीयं ॥१४॥ अह अन्नया वसंते संपत्ते तुरयवाहियालीए । अवहरिओ सहस चिय हुएण विवरीयसिक्खेण ॥१५॥ तो कुमरमणुसरंतो पणमिय राया महिंदसीहेण । विणिवारिओ सयं पूण कुमरन्नेसणकए चिल्लओ ॥१६॥ भिमओ रन्ने गिरिकाणणेस सरिया-सरोवराईस । मित्तं गवेसयंतो बहकालं न उण उवलद्धो ॥१७॥ तत्तो निसुणइ सहं कारंडव-कुरर-सारसाईणं । जा तयभिमुहो चलिओ ता सुणइ इमं पढिज्ञंतं ॥१८॥ जय वीससेणनहयलमयंककुलभवणलगणक्खंभ ! । जय तिंहुयणनाह ! सणंकुमार ! जय लद्धमाहप्प ! ॥१९॥ हरिसियहियओ नियमित्तनामसवणेण जाव संचलिओ । ता विज्ञाहरलच्छीए परिवृद्धं नियइ नियमित्तं ॥२०॥ आणंदनिब्भरंगा परोप्परं जाव तत्थ अच्छंति । पुच्छियकुसलोदंता महिंदसीहेण ता पुट्टो ॥२१॥ कमरो तह मित्त ! कहं जाया एगागिणो वि रायसिरी ? । तो लज्जंतो नियचरियमक्खिउं भणइ बउलमइं ॥२२॥ मह निहाए घुम्मंति लोयणा कहसु तं पिए ! नाउं । विज्ञाए मह चरियं इमस्स भणिए य सूत्तो सो ॥२३॥ भणिओ महिंदसीहो तीए तं ताव निगगओ तह्या । मित्तन्नेसणकज्जेणेसो पुण मज्झ मणदहओ ॥२४॥ पसरंतजलहिकल्लोलेणं तेणं तरस्सिणा सामी । कामेण व बाणेणं रहण्ण कंतारयं नीओ ॥२५॥ तत्थ वि रमणीयाणं उवर्रि वच्छत्थलीण<sup>3</sup> लोलंतो । आयासिओ य सुपवासिओ य मुच्छाविओ य घणं ॥२६॥ तो सत्तच्छयतरुनायगेण जन्खेण जायकरुणेणं । माणससरनीरेणं सिंचिय सत्थीकओ कुमरो ॥२७॥ सत्थेण सरो भणिओ जत्तो एयं समाणियं नीरं । तिम्म सरे मह ण्हायस्स जइ परं समइ तणुदाहो ॥२८॥ ता तम्मि तमं मं नेस सहय ! जह सच्चयं मह हिओ सि । इय भणिए सिग्धं चिय सरेण नीओ सरे तम्मि ॥२१॥ दिद्रं च तयं किविवन्नणाइयं सरवरं कुमारेण । कयण्हाणो पीयजलो य तम्मि सत्थीहुओ कुमरो ॥३०॥ जह प्ववबहरिणा तम्मि सरवरे जुज्झिओऽसियक्खेण । जक्खेण समं जुज्झेण जह जिओ नियबलेण सुरो ॥३१॥ जह विज्जाहरराया संजाओ वित्थरेण तं सव्वं । कहियं महिंदसीहस्स सा वि भणिया इमं तेण ॥३२॥ सुयण ! इमो मह मित्तो सामुद्धियलक्लणेहिं सव्वंगं । समणुगओ किं चोज्जं जं जाओ खेयराहिवई ? ॥३३॥ इय निस्पणिय बउलमई, भणइ महिंदं कुऊहलं मज्भा । ता पुरिसलक्खणं कहसु तेण भणियं सुणसु भहे ! ॥३४॥ वित्थरओ सामुद्दं रुक्खपमाणं भणंति मुणिवसभा । संखेवेण सहस्सं सयं व जाव य सिलोगं वा ॥३५॥

तत्थ संखेवओ कहं सिलोगो ?

गतेर्धन्यतरो वर्णो, वर्णाद् धन्यतरः स्वरः । स्वराद् धन्यतरं सत्त्वं, सवं सत्त्वे प्रतिष्ठितम् ।।३६॥

१. ०संजय० रं०। २. 'इयेन' ऋश्वेन । ३. ०त्थलम्मि लो० रं०। ४. कविवर्णनातीतम् । ५. स्वस्थीभूतः ।

लिक्क जेण सहं दुक्लं व जियाण दिद्वमेत्ताण । तं लक्कणं ति निसुणस् निरूवियं नाइसंखेवा ॥३७॥ रत्तं मउयं निद्धं पायतलं जस्स होइ पुरिसस्स । न य सेयणं न वंकं सो नाहो होइ पुहईए ॥३८॥ सिस-सर-वज्ज-चक्कं-८कुसंकियं कमतलं सहं भणियं । रासह-वराह-जंबय-विगंकियं दिक्खयाण भवे ॥३१॥ वहे पायंगु हे अणुकुला भारिया विणिहिद्रा । अंगुलिपमाणमेत्ते अंगुहे भारिया दहया ॥४०॥ पहिओ पिहुलंगुट्टो विणयमोणं च पावए विरहं । भरगेण निचदुहिओ इय भणियं लक्खणन्नूहिं ॥४१॥ दीहा पएसिणी जस्स जायए सो वसम्मि महिलाणं । स चिय मडहा कलहप्पियस्स पिय-पुचित्रहो वा ।।४२॥ दीहाए मज्झिमाए धण-महिलविणासणं कुणइ पुरिसो । तइयाए पण विज्ञा कणिद्रिया निंदिया जाण ॥४३॥ उत्तंगनहा धन्ना पिहुलेहिं नरा सुहाइं पावंति । रुक्खेहिं हुंति दुहिया आयरिससमेहिं रायाणो ॥४४॥ तंबेहिं विहवभोगी पउमेहिं सही निवो य अरुणेहिं । समणो सिएहिं जायइ दुस्सीलो पुष्फियनहेहिं ॥४५॥ अइदीहर-खरजंघा वराहजंघा य कायजंघा य । ते हुंति दुक्लभागी अद्धाणं निश्चपडिवन्ना ।।४६।। जे हंस-वसह-चक्काय-मोर-गयगमणगामिणो पुरिमा । ते हुंति भोगभागी गईहिं सेसाहिं दुक्खता ॥४०॥ जाण जस्स भवे गृढो गुंष्फो वा सुसमाहिओ । सो भवे सुहिओ निचं घडजाण न सुंदरो ॥४८॥ जड दाहिणेण विलयं लिंगं तो होइ पत्तवं पुरिसो । अह वामे तो धूया भोगा पुण उज़्जुए हुंति ॥४९॥ दाहिणपलंबितसणे पुत्तो वामिन्म होइ पुण धूया । हुंति समे सुय-भोगा दोहर-बट्टेस य इमेस ॥४०॥ मंसोवचिया पिहला होइ कडी धन्न-पुत्तलाभाय। संकड-हुस्साए पुणो होइ दरिहो विएसी वा ॥५१॥ वड्डयरं भोगकरं हुस्सं वक्कं च होइ विवरीयं । समकुच्छी भोगङ्को उन्नयकुच्छी वि सिरिकलिओ ॥४२॥ वामावद्रं तंगं अपसत्थं नाहिमंडलं भिणयं । गंभीरदाहिणावत्तसंगयं तं पण पसत्थं ॥५३॥ अंसत्थलं विसालं समुन्नयं मंसलं सुरोमजुयं । विसमहियया दरिद्वा सत्थप्पहया विणस्संति ॥५४॥ महिसग्गीवो सुहडो कंबुग्गीवो नराहिवो होइ । बहुभक्खी गुरुदुक्खो पुरिसो अइदीह-किसगीवो ॥५५॥ आजाणुपलंबा अप्परोम पीणा कमेण वट्टा य । होति पसत्था बाह्र अकम्मकढिणं च हत्थ्यलं ॥५६॥ सरलाओ कोमलाओ करंगुलीओ सुदीहजीयाणं<sup>3</sup> । सण्हा मेहावीणं कम्मयराणं तु थूलाओ ॥५७॥ लहुओट्टो दुहुभागी सुभगो पीणोट्टओ मुणेयव्वो । भोगी य पलंबोट्टो विसमोट्टो भीरुओ भणिओ ॥५८॥ सद्धा समा पसत्था घणा सिणिद्धा य सिहरिणो दंता । रत्तं तालुं सुहयं कसिणं नीलं च दुहहेऊ ॥५९॥ बत्तीसाए नरवई एगत्तीसाइ भोगसुहभागी । तीसाए मज्झिमगुणो दन्ताणमओ परं असहो ॥६०॥ सारस-हंसाइसरा सहया वायस-खरस्सरा दहिया । सरला य सण्हविवरा समुन्नया नासिया धन्ना ॥६१॥ आययविउला कन्ना धन्नाणं लोमसा चिराऊणं । मूसयकन्ना मेहाविणो य दृहिया ससयकन्ना ॥६२॥ उत्थल्लदिष्टिणो थोवजीविणो भोगिणो विउलदिष्टी । पावाण अहोदिही सरलं जोएइ उज्जमई ॥६३॥ तिरियं नियंति कूरा धन्ना उण उद्धदिद्विणो हुंति । काणाओ वरं अंधो केकयराओ वरं काणो ॥६४॥ विउलं अद्धिदुसमं धण्णाण नराण होइ भालयलं । अइविउलं दुहियाणं अइतुच्छं तुच्छजीवीणं ॥६५॥ वामावत्तो भमरो अपसत्थो सीसवामपासम्मि । सो दाहिणम्मि पासे होइ सहो दाहिणावत्तो ॥६६॥ भमराण विवजासे भोगा जायंति पच्छिमवयम्म । छत्तायारं सीसं होइ नरिंदाण अह केसा ॥६७॥ निद्धा घणा पसत्था मउया आकुंचिया य ते धन्ना । फुडिया मलिणा रुक्ला दारिदकरा भवे चिहुरा ॥६८॥

अपरं च--

तिन्नि य गंभीराइं तिन्नि य विउलाइं हुंति धन्नाइं । हुस्साइं चउर सुहुमाइं पंच पंचेव दीहाइं ॥६९॥ छ चुन्नयाइं रत्ताइं सत्त एएसि विवरणं भणिमो । नाभी-सर-सत्ताइं तिन्नि इमाइं गभीराइं ॥७०॥

१. 'स्वेदनं' प्रस्वेदस्रावि । २. 'आदर्शसमैः' दर्पणतुल्यैः ॥ ३. ० जोहाणं रं० !

वयणं उरं निडालं विउलाइं इमाइं तिन्नि धन्नाणं । लिंगं पिट्टं कंठो जंघा चत्तारि हुस्साइं ॥७१॥ केस-दसणं-ऽगुलीपव्य-नह-तया पंच मुणह सुहमाणि । हणु-नयण-थणंतर-बाहु-नासिया पंच दीहाइं ॥७२॥ छ चन्नयाइं नह-हियय-नासिया-कन्स-कंठ-वयणाइं । नयणंत-ओट्ट-कर-चरण-जीह-नह-तालु रत्ताइं ७३॥ पंचिहें जीवंति सयं नउइं भालम्मि चउिंह रेहािंहं । ति-द-एकािंहं कमसो सट्टी चालीस तीसा य ॥७४॥ इय जा महिंदसीहो तीसे नरलक्सणं कहइ कुसलो । ताबुद्विओ कुमारो भणिओ य महिंदसीहेण ॥७५॥ सामि ! तुम विरहद्हिओ ताओ अंबा य चिद्रह सद्क्वं । तो गम्मउ नियनयरं इय भणिए गयणमगोणं ॥७६॥ सिग्घं चिय संपत्तो कमेण रज्जेऽहिसिंचिओ पिउणा । जाओ य चक्कवट्टी सहसाहियभरहछक्लंडो ॥७०॥ अह सक्केणं रूविन्म विष्णए तस्स सुरसहामज्झे । दो देवा तं वयणं असद्दहंता गयपुरन्मि ॥७८॥ माहणस्त्वं काउं दूरपहागमणकहियतणुखेया । पडिहारवयणवारियमज्झपवेसा पडिक्खंति ॥७६॥ पज्झयणमुहरूवयणा मुद्धद्वियकविरुकेसपञ्भारा । वच्छत्थरुविरुसिरचंद्धवरुजन्नोवइयरुइरा ॥८०॥ सिंगग्गरुमादवजरुणगरुयजारु।करावपडहच्छा । पवडंतबंभसुत्तियनिम्मरुनिउभारणरमणीया ॥८१॥ वेयज्झयणमणोहरसउणगणारावमुहिलयदियंता । महिहरसद्दायन्नणसमस्सिया सज्झ-विज्ञ्म व्व ॥=२॥ रायाणुत्राए पवेसिया निवं विहियण्हाणनेवच्छं । अणमिसनयणा पेच्छंति रंजिया रायरूवेण ॥८३॥ रन्ना भणिया नियरूवसंपयागव्वमुव्वहंतेण । भो ! मह रूवं सम्मं पेच्छिय गच्छिहह सद्वाणं ॥८४॥ एवं ति भणिय पेच्छंति जावऽलंकारियस्स से रूवं । तो वाहिसंकमे रूवहाणिमवलोइय विसन्ना ॥८५॥ पयिडयरूवा कहि उग्ण वाहिसंकंतिमइ गया सम्गं । राया वि हु नियदेहं दट्टुं परिभावइ मणिन्म ॥ ६॥ जरुजायबुब्बुयाओ वि गयणगयविज्जुविरुसियाओ वि । खरुमेत्तीओ वि कुसगगरुगगचरुजरुखवाओ वि ॥८७॥ सरयघणाउ वि संझारायाउ वि खरसमीरणाओ वि । संसारियवत्थूणं धिरत्थुमथिरत्तणमिमाण ॥८८॥ तम्हा अथिरेण थिरं निचमणिचेण सुहयमसुहेण । देहेणिमिणा धम्मं किणामि किं बहुवियप्पेग ? ॥८९॥ इय पसरियसंवेगो तणं व चइउमा चक्कविहिसिरिं । विणयंधरगुरुपासे निक्खंतो सो महासत्तो ॥९०॥ निहिणो रेयणाणाऽऽभोगिया य अंतेउरं च पलवंतं । चउरंगबलं भिमयं पट्टीए तस्स गुणनिहिणो ॥११॥ छम्मासे जाव परं जाओ सिंहावलोयणेणावि । निस्संगसिरोमणिणा अवलोइय ते ण मणयं पि ॥९२॥ पारणयदिणे छट्टस्स छेलियातकसंजुओ लद्धो । चीणयकूरो भुत्तम्मि तम्मि अप्पत्थसेवणओ ॥९३॥ आवइपिडयं सुयणं व दुज्जणा इव गया बहुं कुविया । ते बाहिउं पयत्ता पयडीहोऊण मुणिनाहं ॥ १४॥

तथाहि--

पढमं मणयं सोक्खं कंडुयमाणस्स तयणु दाहदुहं। भज्जंति नहा जीए सा कंडू से समुप्पन्ना ॥९५॥ असुहच्छी रणरणओ रोया अन्ने वि सयगुणा जिन्म । आहारारुह्द्वो संजाओ से महारोगो ॥९६॥ उठोल्ठिज्ज्वह् चक्खू गरुंति नयणाइं संकुडह् दिद्वी। जिन्म न निहालाहो सो जाओ अक्खरोगो से ॥१७॥ अणवरयजठरसंभववायावचुन्भवा महापीडा। जिन्म भवे महिरिसणो सो जाओ कुक्खिवाही वि ॥९८॥ पब्लुद्धसमीरनसुच्छलंतगुरुसासभिरयिह्ययपहो । उक्खिणयसन्वगत्तो कासो सो तस्स संजाओ ॥१८॥ सन्वरुयाणं पभवो महागओ जीवसत्तिनम्महणो । अह्दुसहो तिन्वजरो संजाओ तस्स तवनिहिणो ॥१००॥ पूरिज्जमाणहियओ दुन्विसहो गमणखल्णसंजणओ । कासविसेसो सासो वि तस्स तह्या समुप्पन्नो ॥१०१॥

भणियं च-

''कंडू अभत्तसद्धा तिन्वा वियणा य अच्छि-कुच्छीसु । कासं जरं च सासं अहियासे सत्त वाससए ॥१०२॥ एगेगो वि हु एसोऽवरस्स जीवियहरो न संदेहो । सो उण सत्त वि समगं अहियासइ ते महासत्तो ॥१०३॥

१. रत्नानि 'आभियोगिकाश्च' किङ्करदेवाश्च ।

वाहिसमूहो सो तारिसो वि परलोयबद्धलक्खिम । सज्झाय-झाणवावडमणिम असमाणुभाविम्म ॥१०४॥ आबाहं वाबाहं व तम्मि न कुणइ मणागमिव अहवा । आविडिओ वज्जिसिलायलिम किं कुणउ सत्थगणो ? ॥१०४ सम्ममिहयासमाणस्स रोयनियरं विसद्धलेसस्स । जायाओ तस्स दुक्करतवचरणपभावजणियाओ ॥१०६॥ आमोसहि-विप्पोसहि-खेलोसहिपभिद्वओ अणेगाओ । पत्थ्यरोयावहरणकरणसमत्थाओ लद्धीओ ॥१०७॥ परमेसो न सयं चिय कुणइ चिगिच्छं, न कारवइ अन्नं । निष्पडिकम्मसरीरो परिभावइ ऐरिसं—जीव! ॥१०८॥ अणुह्वसु सकयमेयं इहइं चिय कज्जकारिणो दंते । अकयं को वि न पावइ भगीरही नागवहणं व ॥१०८॥ पुणरवि सुरनाहोऽसंखदेवभडकोडिसंकद्मधाणे । उच्भडिकरीड-केऊर-कडय-वर्कुंडलाहरणो ॥११०॥ जम्मन्तरनिरुवमगरुयपुत्रपब्भारवससमुद्रभूए । अणुभवमाणो पंचप्पयारसुरसंभवे भोए ॥१११॥ पेच्छइ पडिपुन्नं मणुयलोयवित्थारमोहिणा स्म्रमं । तत्थ वि य वाहिविहुरियसरीरमप्पाण भ्राणगयं ॥११२॥ तेएण रविं व सणंकुमाररायरिसिमायरेण तुनी । भुवणऽचन्भ्यतचरियरंजिओ भणइ गुरुसहं ॥११३॥ भो भो देवा ! एसो सणंकुमारो निरीहरामसिरी । अचंतवाहिविहुरियतणू वि न चिगिच्छमायरइ ॥११४॥ तं सोऊणं ते चेव पुरुवदेवा द्वे असरहणा । विउरुव्विय सन्वं सबरवेज्वरूवं समणुपत्ता ॥११४॥ रायरिसि पइ वाहीण नामगाहं भमंहि भासंता । खंधावलंबिपुट्टलयद्व्वकोत्थलयरूवधरा ॥११६॥ तत्तो रिसिणा सज्भाय-भाणवाचावकारया एए । इय बुद्धीए भणिया भो ! किमिह निरत्थयं भमह ? ॥११७॥ तेहुत्तं तुज्झ वयं कुणिमो किरियं गयाभिभूयस्स । मुणिणा वि हु केरिसयं मह किरियं कुणह ? ते भणिया ॥११८॥ किं दन्ववाहिकिरियं ? खया**ह भे** क<sup>र</sup>म्मभावगयिकरियं ? । तेहत्तं केरिसया दन्वे भाविम्म वा किरिया ? ॥११९॥ मुणिणा भणियं दुन्नि वि चङ्किविहाओ इमाओ भणियाओ । दन्विकरियाए इणमो चउन्विहत्तं भणित बहा ॥१२०॥

तद्यथा---

भिषग् द्रव्याण्युपस्थाता, रोगी पादचतुष्टयम् । चिकित्सितस्य निर्दिष्टं, प्रत्येकं च चतुर्गुणम् ॥१२१॥ दक्षो विज्ञातशास्त्रार्श्वो, दष्टकर्मा शुचिर्भिषग् । बहुकरूपं बहुगुणं, सम्पन्नं योग्यमौषधम् ॥१२२॥ विनीतो लोभजित् क्षान्तो बुद्धिमान् प्रतिचारकः । रोगी त्वाल्यो भिषग् वश्यो ज्ञापकः सत्त्ववानिति ॥१२३॥ एयाए द्व्ववाही असायकम्मक्खओवसमभावा । द्व्वाईए सहकारिकारणे पप्प खयमेइ ॥१२४॥ नवरमणेगंतभवो एसोऽणचंतिओ य नायव्वो । जं द्व्वाओ अपहाणभावस्वणाओ संजाओ ॥१२४॥

भणियं च-

कायिकरियाए दोसा स्विया मंडुकचुन्नसिरस ति । भाविकरियाए पुण ।। १२६॥ ।। १२६॥ ।। विहिंडे जोऽसायभावरूवस्स । कम्मस्स स्वरणओ भावओ य स्वरणओ भावस्यो ॥१२०॥ एगंतिओ य एसो नेओ अचंतिओ य भावस्यो । पुणरिव य अस्वरणाओ विसिट्टसुहकारणाओ य ॥१२०॥ एयाए पुण वेज्यो सत्थत्थिवसारओ सुई सोमो । किरियाकठावकुसठो सत्तिह्यो सुहगुरू नेओ ॥१२९॥ दव्वाणि नाण-दंसण-चरणाणि रसायणप्यकप्पाणि । तह्ओसहसरिसाणि य परिणामसुहाणि नेयाणि ॥१३०॥ पिंडचारगा उ इह धम्मबंधुणो मोक्सकंस्तिणो मुणिणो । स्वंता दंता मुत्ता जिइंदिया विणयसंपन्ना ॥१३१॥ रोगी पत्थुयसाहू गुरुआणाकारगो महासत्तो । इह्छोयनिप्विसा सिद्धिबहूबद्धरागो य ॥१३२॥ एयाए भाविकरियाए वट्टमाणा पविज्ञयपमाया । परमारोमां पावंति सिवसुहं पहयदुहजाला ॥१३३॥ ता भो महाणुभावा ! एयाए मज्क दव्विकरियाए । उवरिं न पक्सवाओ किमेत्थ भणिएण बहुएण ? ॥१३४॥ जइ पुण होज्जऽहिलासो एईए दव्ववाहिदल्जीए । ता अलिमीए पेच्छह सामत्थं मज्झ लद्धीए ॥१३४॥ इय वोत्तृणं तेसिं समक्समह निययवयणकुहराओ । घेतुं निट्दुहणं वामतज्जणी मिद्दया दूरं १३६॥

१. एरिसं चेव रं०। २. कर्मभाववदिक्रयाम्।

पेच्छंति सङ्ग्रसोलसविण्णयकणगोवमं तयं सव्वं । विम्हइ्यमणे ते भणइ सबरवेज्जे य रायिरसी ॥१३७॥ भो भो ! जह एयं निययमंगुलिं काउमहिमह समत्थो । तह सव्वं पि सरीरं काउं मह अत्थि तवसत्ती ॥१३८॥ किंतु इय लिख्डिजवजीवणम्म जायिम्म भाविकरियाए । होइ अपत्थासेवणरूवो दोसो जओ भणियं ॥१३९॥ जह बाहिओ उ किरियं पविज्ञिउं सेवई अपत्थं तु । अपवन्नगाओ अहियं सिग्धं च स पावइ विणासं ॥१४०॥ एमेव भाविकरियं पविज्ञिउं कम्मवाहिस्वयहेउं । पच्छा अपत्थसेवी अहियं कम्मं समज्जिणइ ॥१४१॥

#### अवरं च--

कारणपिंदसेवा वि हु सावजा निच्छएण करणिजा । बहुसो वियारइत्ता अवारणिजोस्न कजोस्न ॥१४२॥ जइ वि ह समणुन्नाया तह वि ह दोसो न वज्जणे दिहो । दढधम्मया हु एवं न य भिक्सनिसेवनिद्वयया ॥१४३॥ ता भो ! न भाविकरियामालिन्नकरिं अहं करावेमि । तुन्भेहिं दव्विकरियं पज्जतमङ्ग्पसंगेण ॥१४४॥ चितियमिमेहिं सच्चं पयंपई सब्बहेव सुरनाहो । ठाणे गुणाणुराओ गरुयाणं मच्छरो को ने ? ॥१४५॥ संहरियविज्ञवेसा साहावियरूवसुंदरावयवा । मणिरयणघडियभूसणकलावपहभासुरसरीरा ॥१४६॥ ते विजय-वेजयंता देवा सिररइयकरकमलकोसा । रायरिसि सहभावा उवद्रिया तं पसाएउं ॥१४७॥ गयणाभोयं पिय पयइवित्थयं निम्मलं निरुवलेवं । तारपहानिन्नासियतमपसरा सर-सिराणो व्व ॥१४८॥ धन्नो सि तुमं कयलक्स्मणो सि मुणिनाह ! सुकयपुन्नो सि । तुज्ञम सुलद्धं जम्मणजीवियजणियं सुहं च फलं ॥१४९॥ जं सक्को देविंदो सुरराया तं सलाहइ गुणन्तू । सुरकोडीपैरियरिओ सोहम्माए सुरसभाए ॥१५०॥ तं च असदृहमाणा समागया तुह परिक्लणनिमित्तं। जं भे झाणविघाओ विहिओ तं खमह अम्हाण ॥१५१॥ इय मुणिसणंकुमारं खमाविउं लद्धिसंपयाभवणं । आणंदनिब्भरंगा कुसलमणा थुणिउमाढत्ता ॥१५२॥ जय चत्तकुमार ! सणंकुमार ! वरह्वनिज्जियकुमार ! । सक्कपसंसिय ! भयवं ! तुज्भ नमी होउ मुणिनाह ! ॥१५३॥ जय तणसममन्त्रियचक्कवट्टिछक्लंडवसुहविच्छड्ड !। अंगीकयतवसंजम ! तुज्भ नमो होउ मुणिनाह !।।१५४॥ जय अंतरंगरिउवम्मसेन्नमाहप्पदरुणदुरुरुरिय !। पत्तमहामुणिवन्नण ! तुज्झ नमो होउ मुणिनाह !।।१४४॥ जय विविहवाहिसमवायजणियवियणाऽविसन्नमणपसर !। अविचलसत्तमहानिहि ! तुज्झ नमो होउ मुणिनाह ! ॥१५६॥ जय अववायविविज्ञियदुक्तरउस्सम्गपक्ससेवणओ । पालियपंचमहत्वय ! तुञ्म नमो होउ मुणिनाह ! ॥१५७॥ जय अम्हवयणवज्जरियवाहिसंकंतिमेत्तसवणाओ । अवगयतत्त ! महामइ ! तुज्म्म नमो होउ मुणिनाह ! ॥१५८॥ जय दव्बहअद्वारससीलंगसहस्सभरसमुब्बहणे । धोरेयधवलसमगुण ! तुज्झ नमो होउ मुणिनाह ! ॥१५९॥ जय विविद्दमहातवरुद्धिसिंधुसमवायपायनइनाह ! । संहरियमणोविकिय ! तुज्म नमो होउ मुणिनाह ! ॥१६०॥ इय श्रुणिय मुणियतव्वयमाहप्पकहापवंचणसयण्हा । सुमरंता तम्गुणनियरमालयं सं वैइंसु सुरा ॥१६१॥ साह्न वि निययमाउयपज्जंतं जाणिऊण सुहलेसो । संवेगभावियप्पा गीयत्थगुरूण पासिम्म ॥१६२॥ वियंडित् नाण-दंसण-चरित्त-तव-वीरियाण विसयम्मि । अइयारजायमुचारिऊण सम्मं गुरुवयाणि ॥१६३॥ खामेऊणं सन्वे चउगइसंसारवत्तिणो सत्ते । सुमरंतो अणवरयं हियए पंचण्ह नवकारं ॥१६४॥ पडिवज्जिङ्गण रागाइचरडलुंटिज्जमाणमग्गाणं । सरणम्मि साहुभूए सरणं चउरोऽरहंताई ॥१६५॥ पचिक्तिकण पयओ चउन्विहाहारजायमवि सन्वं । आराहणापडायं घेतुमउण्णाणमहद्त्रुहं ॥१६६॥ कालं का उप महासणंकुमारं गओ समाहीए । नियनामगं व कप्पं परिचयंतो वि तं चित्तं ॥१६७॥

## ॥ सनत्कुमाराख्यानकं समाप्तम् ॥१२७॥

जह सकयकम्मकः पासजिणाईहि सम्ममहिसोढं । अवरेहि वि दुक्खिममं तह सहियव्वं सुहत्थीहिं ॥१॥

१. त्वां श्लाघते गुण्कः । २. परिकरितः — परिवृतः । ३. वयंसु रं० ।

#### आक्यानकमणिकोशे शास्त्रोपसंहारः

प्रस्ताव एष तव जीव ! पुनः कुतस्त्यो, भूयोऽपि मृढ ! ? मनसीति विभावयन्तः ।
यद् यत् समापति कर्मवशादशर्म, तत् तत् समस्तमपि धीरिधयः सहन्ते ॥२॥
॥ इति श्रीमदात्रदेवस्रिविरचितवृत्तावाख्यानकमणिकोशे विवेकिजनस्वकृतकर्मीद्योपनतदुःखाधिसहनो नाम
एकचत्वारिशोऽधिकारः समाप्त इति ॥४१॥



# [ शास्त्रोपसंहारः ]

इदानी शास्त्रकारः शास्त्रवक्तज्यतामुपसंहरन् शास्त्रगतपठनादिफलं च दिदर्शयिषु रिदमाह—
अक्खाणयमणिकोसं, एयं जो पढइ कुणइ जहजोगं।
देविंद-साहुमहियं, अइरा सो लहइ अपवग्गं।।४३।।
॥ कृतिरियं सैद्धान्तिकशिरोमणिश्रीमन्नेमिचन्द्रस्रेरिति॥

व्यास्या—'आस्यानकमणिकोशं' व्यावर्णिताभिधेयम् 'एतं' पूर्वोक्तस्वरूपं ''जो पढइ'' 'यः' पुण्चवान् 'पठित' व्यक्तं कण्ठे धारयित 'करोति' विधत्ते 'यथायोगम्' औचित्याराधनेन 'देवेन्द्र-साधुमिहतं' सुरपित-मुनिपूजितम्, अपवर्गविशेषणिमदम्, 'अचिरात्' शीघ्रमेव 'सः' जीवः 'रुभते' प्राप्नोति 'अपवर्गे' मोक्षमिति गाथाक्षरार्थः ॥ भावार्थस्तु अत्रापि गाथायां देवेन्द्रेति साध्ववस्थायां निजनामिवशेषणमध्ये विरचितमिति ।

वृत्तिं विधाय यदिमां महतीं मयाऽऽतं, पुण्यं पवित्रितजगत्त्रयचित्तवृत्ति । तेनाशु भव्यनिवहो रूभतां भवान्धौ, सद्यानपात्रमिव बन्धुरबोधिबोजम् ॥१॥

॥ आख्यानकमणिकोशवृत्तिः समाप्ता ॥

# । अंथ प्रशस्तिः ॥

श्वानादिस्तव्सतिजैनमान्यक्रमीजन्माप्रमूमिरभितो बहुसत्वसेव्यः । निर्धीतकर्ममळनिर्मछधर्मनीरः, क्षोणीमृदाश्रितगरिष्ठगर्मीरमध्यः ॥१॥

अच्युतप्रवणावासो, मर्यादाऽनित्वर्तकः । अस्ति त्वच्छो बृह्द्गच्छः, श्रीमान् नाथ इवाम्भसाम् ॥२॥ इति नीरधितुल्यगुणे, दयासुधापास्तजन्म-रुग्-मरणे । कविदितशायिनि समये, शिष्टाः ! निशमयत यजातम् ॥३॥ ब्रुनिविवुध[वि]धृतजिनमतमन्दरमधिमध्यमानतन्मध्यात् । स्फूर्जन्महाप्रमावः, प्रादुरभूद् रम्यरत्नचयः ॥४॥

तथा हि-

श्रीदेवस् रि: सुमनःसमृद्धः, समुद्धसत्सत्फलपत्रशाखः । कुतोऽप्यथो भाविरमृद्मुष्पात् , सुरावगीतोपविपारिजातः॥५॥ अनेकविकृतिक्रियाकृटिलकर्मरूपामया-

ऽपहारकरणक्षमः श्रुतिविचारदक्षः श्रुचिः ।

प्रवृद्धकरुणामृतस्समुदपादि धन्वन्तरिः,

श्रियां पदमनागसामिजतस्रिरेर्यः सताम् ॥६॥
हचिरचरणयोगाद् दुर्धरैराबतोऽभूदनुपममदवारिप्रोह्णसत्कीर्तिषण्टः ।
प्रकटितसक्रहाङ्को मोहसैन्याप्रघृण्यो, विबुधपतिनिषेव्यः श्रीमदानन्दस्रिरेः ॥७॥
समुन्नत्याधारः स्वरगतन्त्रसन्न्छक्षगधरः, श्रुतिश्रेयानंशिर्द्धदपरचिद्वानि नितराम् ।
विनिर्यत्मद्वेतौ सुविषममहाबादिसमरे, स्फुरत्तेजोद्यन्तरंन्छनयनोऽञ्चश्च निरगात् ॥८॥

श्रीनेमिचन्द्रसूरिर्यः कर्ता प्रस्तुतप्रकरणस्य । सर्वज्ञागमपरमार्थवेदिनामप्रणीः कृतिनाम् ॥९॥ अन्यां च सुखावगमां, यः कृतवानुत्तराध्ययनदृत्तिम् । लघुवीरचरितमथ रत्नचूडचरितं च चतुरमितः ॥१०॥ क्षास्वत्पण्डितमण्डलीकुमुदिनीकान्ताप्रमोदावहः,

सर्वज्ञागमदेशनामृतकरैर्निर्वापयन् मेदिनीम् ।

भास्त्रत्मन्भुनितारकेषु नियतं समायकत्वं दधत्,

स श्रीमानुदियाय यो निजकुछन्योमाङ्गणालक्कृतिः ॥११॥

सूरिः श्रीजिनचन्द्रश्चन्द्रो निःशेषजनमनोदयितः । सौम्यत्व-कलावित्वप्रभृतिगुणानां स्वकुलभवनम् ॥१२॥ तिच्छ्ण्यः प्रथमपदे, श्रीपदवानाऽऽम्रदेवस्र्रिरमृत् । अपरोऽपि तत्कनिष्ठः, श्रीमान् श्रीचन्द्रस्र्रिरमृत् ॥१३॥

इतश्र--

यो मेदपाटाच्युक्तिोऽपि धीमान्, दयाधनो धार्मिकमध्यवर्ती । सत्साधुताधर्मकृतामिलाषः, सुश्रावकत्वं परिपाति सम्यक् ॥१४॥ मारावल्या अल्लकश्रेष्ठिवयों, मुक्त्वा स्वीयं धाम हेतोः कुतिश्चत् । भायातोऽसावर्षुदाधःप्रदेशे, तत्राप्यासीत् स्वैर्गुणैः सुप्रसिद्धः ॥१५॥

किञ्च-

कासहद्यान्ति निजं, धर्म्य धाम प्रवर्तितं येन । पोषधशाला सच्छावकादिधर्मार्यमत्यर्थम् ॥१६॥

१ 'अर्थः' पूज्यः ॥

आजन्मापि जिनेश्वरस्य सदने बिम्बे जिनाम्यर्चने, तीर्थानामभिवन्दने जिनमतव्याछेखनेऽछङ्कतौ । श्रीमत्स्रि-महत्तरापद-जिनप्रवाजनादौ शुभं,

धर्मार्थे व्ययतो धनं सफलतां यस्याञामद् धीमतः ॥१७॥

स सिद्धनागः ..... सुल्क्ष्यजन्मा, सदाकृतिर्धर्मविद्युद्धकर्मा । पुत्रोऽभवत् तस्य जनप्रसिद्धः, पुण्यानुमावाच सदा समृद्धः ॥१८॥ तस्मादिषि दौल्थित्यात्, कृतोऽपि धवलक्कके समायातः । आस्ते स सिद्धनामा, तत्रापि जने गुणैः प्रथितः ॥१९॥ अन्यच येन कारितमित्स्यं मन्यजनमनोहारि । सीमन्धरिजनिषम्यं रमणीये मोहचैत्यगृहे ॥२०॥ स्थागी भोगी देव-गुर्वादिभक्तो, जैने धर्मे प्रेमरागानुरक्तः । वार्ष्वक्येऽभृदेक उद्योतनाहः, पुत्रस्तस्य त्यक्तदुष्टहिजिहः ॥२१॥ श्रीनेमिचन्द्रस्रेवांक्यात् तदनु स्वशिष्यभणनाच । उद्योतनसच्छावकविशेषसङ्गीकवचनाच ॥२२॥ तत्रैव बृह्द्रच्छे रलाकरसित्रमे प्रसूतेन । प्राकृतमणिकल्पेन, श्रुत-गुरुबहुमानसिहतेन ॥२३॥ श्रीपदसङ्गतनम्ना, श्रीमिजनचन्द्रसूरिशिष्येण । रचिताऽऽम्रदेवगुनिपेन वृक्तिरेषा स्ववोधेन ॥२॥ अपदसङ्गताम्ना, श्रीमिजनचन्द्रसूरिशिष्येण । रचिताऽऽम्रदेवगुनिपेन वृक्तिरेषा स्ववोधेन ॥२॥ इयाख्यापद्यमाविव, ल्व्यवरायागिहापि सद्वतौ । श्रुतिसुक्ददर्वणविषरा, विचित्रगम-मङ्गरमणीया ॥२५॥ सुन्यक्तमेकचलारिशदनूना भवेयुरिषकाराः । तत्र सतानी च विचारश्रुता अग्रयवृक्ताख (१) ॥२६॥ सत्त्वपि नानाक्रपेषु पूर्वकविमिर्विशिष्टमतिविभवैः । रचितेषु शाखविवरणकथाप्रवन्येषु सरसेषु ॥२०॥ कौदिगिदं मत्कान्यं १ तदपि बाखं कृतप्रचुरकरुणैः । मित्र वल्लभाष्यस्थे, माध्यस्थ्यगुणान्वितैः सिद्धः ॥२८॥ क्वालक्षणविकलं, समयोत्तौणै च यत् किमपि लिखितम् । तत्र्योऽपि गणयो विपिक्षतो मुख्यनिकशिष्याः ॥२०॥ सम्यच नेमिचन्द्रा गुणाकराः पाक्षदेवनामानः । एते त्रयोऽपि गणयो विपिक्षतो मुख्यनिकशिष्याः ॥२०॥ सम्यच नेमिचन्द्रा गुणाकराः पाक्षदेवनामानः । एते त्रयोऽपि गणयो विपिक्षतो मुख्यनिकशिष्याः ॥३०॥ सम्बद्धयं कृतक्तो मम केस्वन-शोधनादिकृत्येषु । आधानोद्धरणे च प्रमादिकल्लाः कलाकुरलाः कलाकुरलाः ॥३१॥

नवत्या युक्तेषु प्रथितयशसो विक्रमनृपा-

च्छतेषु क्रान्तेषु त्रिनयनसमानेषु शरदाम् । अजय्ये सौराज्ये जयति जयसिंहस्य नृपते-,

रियं स्थानीयेऽगाद् धवलकपुरे सिद्धिपदवीम् ॥३२॥

श्रेष्ठियश्लोनाग्रस्थाऽऽरम्था वसतावविश्यतैः सद्भिः । वसतां सम्यगविसता वसतावच्छुप्तसत्कायाम् ॥३३॥ सुवनानीव चतुर्वश धातुर्मम रम्यवर्ण-पदमीक्षि । अक्षरगणनाद् प्रन्थो जातोऽनुष्टुप्सहस्राणि ॥३४॥ मानसगर्भे स्थित्वा, छक्षणयुगयं सपादनवमासैः । आख्यानकमणिकोशः, स्रुत इव संमपाचि सदवृत्तिः ॥३५॥ यावश्वन्दश्च सूर्यश्च, यावन्मेरुर्महीतछम् । स्वर्गा-ऽपवर्गवत् तावन्नन्थादेषाऽपि मत्कृतिः ॥३६॥ प्रन्थाप्रम् १४००० ॥

।। इति श्रीमदाम्रदेवस्रिरिचितवृत्तावाख्यानकमणिकोश्रवृत्तिः प्रवस्तिः ।। शिवमत्तु सर्वजगतः, परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः । दोषाः प्रयान्तु नात्रं, सर्वत्र सुस्री भवतु छोकः ॥१॥



# आख्यानकमांणकोश्च-तद्दीकान्तर्गतानां विशेषनाम्नामकारादिक्रमेणानुक्रमः

[ \* एतादन्फुळिकाङ्कितानि विशेषनामानि मूलप्रन्थगतानि ह्रेयानि ]

| नाम                                          | किम् ?                                                             | पत्रम्                              | नाम                                          | किम् ?                                                                                      | पत्रम्                                                  | नाम                                                     | किम् ?                                                          | पत्रस्                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                              | वर                                                                 |                                     | *अइयकुमार                                    | राजपुत्रो निप्रन्थ                                                                          | -मुनिश्च ] ९७                                           | अरिदमण                                                  | [राजा]                                                          | 268-80                                                      |
| अउज्हा                                       | गकोस [ प्रस्तुतप्रन्थः                                             | ७३<br>११०,३२२<br>] १,३६८            | भइय+कुमार<br>कुमर<br>भइया                    | -                                                                                           | ९९,१००,<br>१०२–३<br>९९                                  | अरिमइण<br>अरिहइासी<br>अरिहज                             | ,,<br>[ श्रेष्ठिपत्नी ]<br>[ वणिक् ]                            | 169<br>180-89<br>295                                        |
| <b>अ</b> गमंदिर<br>अश्विमकुमार<br>अश्विमजाला | [ पर्वतः ]<br>[ देवजातिः ]<br>[ श्राद्मणपरनी ]                     | २११<br>३१६<br>७६                    | अनिलवेअ<br>निलवेअ<br>अपद्रहाण                | [विद्याधरपुत्रः]<br>[नरकः]                                                                  | 996                                                     | अरिह्रमित्त<br>अरुणाभ<br>अर्बुद                         | ,,<br>[ विमानम् ]<br>[ पर्वतः, टीकाप्रद                         | २ <b>१९</b><br>२४०<br>इस्तौरी ३६९                           |
| अश्गिमी ह<br>अश्गिभृह<br>अच्चुय              | [रथः]<br>[ज्ञाह्मणपुत्रः]                                          | 94,9६<br>७६<br>,७२,३२५              | अपराजिता<br>*अमय<br>अभय+कुमार                | [राज्ञी]<br>[राजपुत्रोऽमास्य                                                                | <b>&amp; •</b>                                          | असक<br>अवराइया<br>अवंतिणी                               | [श्रेष्ठी, ,,<br>[श्रेष्ठिपत्नी]<br>[राजपुत्री]                 | ] ३६९<br>१५१<br>१०६                                         |
| अच्छुत<br>अजितस्रि                           | [ श्रेष्ठी-टीकाप्रशस्तौ<br>[ निर्प्रन्थ-आचार्यः,<br>टीकाप्रशस्तौ ] | ] ३७०<br>३६९                        |                                              | 900;<br>900;                                                                                | ₹४, ३१, <b>९९</b><br>, १०१, १० <b>३,</b><br>, ११६, ११८, | अवंतिव <b>द्धण</b><br>अवंती<br>,,                       | [ राजा ]<br>[ देशः ]<br>[ नगरी ]                                | 9•६<br>9९५,२७८<br>9६,9५९,                                   |
| भजिय<br>अजियजस<br>भजियसेण                    | [ तीर्षकरः ]<br>[ निर्घन्थ–मुनिः ]<br>[ राजपुत्रः ]                | ३२३<br>१७२-७३<br>२४९                |                                              |                                                                                             | -२९, २२९-<br>२३२, २४३,                                  | असियक्ख<br>असोग                                         | [ यक्षः ]<br>[ मालाकारः ]                                       | 965,226<br>262<br>906                                       |
| अज्ञलउ <b>र</b><br>* ,,<br>अज्ञसुहस्मी       | [ निर्धन्य-स्थविरः]                                                |                                     | अभया<br>अभिनंदण<br>अमरदत्त                   | [राज्ञी] १४<br>[तीर्थंकरः]<br>[श्रेणिकपालित-                                                | *•,98 <b>7-8</b><br>३२३                                 | असोगचंद<br>असोगचंद<br>कोणिअ<br>कृणिअ                    | [राजा]<br>[राजपुत्रीराजा                                        | २७३<br>च]११३-१४                                             |
| अद्वावय<br>अर्णगसरा                          | [महः]<br>ह[आभूषणम्-हार<br>[पर्वतः].<br>[राजपुत्री]                 | ५५,३२२<br>६८                        | . अस्तर ∹अस्व                                | राजपुत्रः ] व<br>[विद्याधर']<br>निर्प्रनथ-आवार्यः<br>वड [परिव्राजकः]<br>[श्रेष्ठी सार्थगहः] | 9690                                                    | असोगवणिया<br>असोयसिरी<br>अस्सावहार<br>अंगा<br>अंगामंदिर | ा [ वाटिका ]<br>[ राजा ]<br>[ विद्या ]<br>[ देशः ]<br>[ पवैतः ] | 4 & &<br>6 &<br>4 &<br>4 5 &<br>4 5 &—5 &                   |
| अणंगसेणा<br>अणंत<br>अणाहिद्धि<br>अणिमंजिया   | [तीर्थंकरः]<br>[देनः]<br>[नगरी]                                    | २६३,३११<br>३२३<br>७५<br><b>१</b> ५५ | ",<br>अयलपुर<br>अर<br>*अरहज्जय               | [ सुभटः ]<br>[ नगरम् ]<br>[ तीर्थंकरः ]<br>[ निर्धन्थः सुनिः                                | ८४<br>५३<br>३२३                                         | अंज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्                | ,,<br>[राजा]<br>आर                                              | <b>२२०</b><br>७०                                            |
| <b>अ</b> णोलिया<br><b>अद्</b> य<br>''        | [राजपुत्री ]<br>[देसः ]<br>[नगरम् ]<br>[राजा ]                     | 986-80<br>55,900<br>55,900          | अरहज्ञक-य<br>अरिह०<br>अर्हज्ञक<br>अरिट्ठनेमि |                                                                                             | २७१-७२,<br>३४५,३४७<br>३१४,३५३                           | *आइष<br>आख्यानकम                                        |                                                                 | २१८<br>न्यः] १,२,१७,<br>, ८०,९५, ९७,<br>,३,१२०,१२ <u>६,</u> |

|                  | <b>-</b>             | नाम                    | पत्रम्        | किस् १                 | गाम              | पत्रम्             | किस् ?                                     | नाम                      |
|------------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| पत्रम            | किस् !               |                        | २०३,२०५       | [श्रेष्ठी]             | रैसर             | २९,१४६,१४७,        | 924,92                                     |                          |
| 94               | [ राजपुत्रः ]        | क्रमगरह                | 86,869        | [देवलोकः]              | ईसाण             | <b>६६,१६८,१७५,</b> |                                            |                          |
| 3.5              | "<br>F - C - A 7     | कणबद्धय                | • 43.41       |                        | •                | 6, 162,166,        |                                            |                          |
| Į•               | [ हस्तिनी ]          | क्रमबन्दरा             |               | 3                      |                  | २६,२३८,२४१,        |                                            |                          |
|                  | [ विद्याभरपेरन       | कणयमाला                | 480,339       | [राजा]                 | 241/24           | 17,760,700-        | <b>२४३,२६</b> ३                            |                          |
|                  | गग॰ [राजपुत्रः       | क्राबर इ-क्र           | 994           | [नगरी]                 | उज्जबणी          | 8, 206,269.        |                                            |                          |
| १५४-५८,२६        |                      |                        | २४०,३१३       | [ पर्वतः ]             | उजित             | 19,324,388,        |                                            |                          |
| v                | [राजा]               | कणयाभरण                | ,98,96,25,    |                        | उजेणी            |                    | 340,36                                     |                          |
|                  | <b>िकण</b> -वासुदेवः | Eaf }                  | १०५, १२४,     | ४२, ४३,                |                  | 948                | [ त्राह्मणः ]                              | भागवसम्म                 |
| 4, 929-21        | 60,                  | कन्ह ∫                 | ,963,909-     | 949,94                 |                  | 940                |                                            | भागासरेवां               |
| 98-94,896        | २६८,                 |                        | , २०१-३,      | ७२, १९                 |                  | ार्यः              | [ निर्प्रत्य-आचा                           |                          |
| 3                | ₹0-₹                 | ~                      | ,२६१,२७५,     |                        |                  |                    | टीकामशस्ती ]                               |                          |
| 74,7             | [ नगरम् ]            | कत्तिगपुर              |               | ₹44-40                 |                  |                    | [ निर्प्रन्थ-आचा                           | भागवेषस्थि               |
| 24,383-81        | [ राजा ]             | कनककेतु                | 324           | [जैनागमः]              |                  |                    | प्रस्तुतप्रन्थटीकाक                        |                          |
| 3,               | [नगरम्]              | क्रमञ्ज                | गस्तौ ] ३६९ ं | वृत्ति [ ", टीकाऽ      | उत्तराध्ययन      |                    |                                            | •                        |
| 901              | [नदी]                | क्षा                   | 359           | [देशः]                 | उत्तरापह         | <b>९५,९७,१०</b> ३, | 993 93                                     |                          |
| ¥ı               | [राजपुत्रः]          | कन्हडदेव               | 94,96         | राजा]                  | उदयण             | o,9२३,9२५,         | 938 906                                    |                          |
| 1 961            | [ अमात्यः ]          | इत्यय                  | ३३४           | [राजपुत्रः]            | उदाइ             | ξ-80, 9ξο,         | 956 964                                    |                          |
| 930              | [तापसः]              | कमढ                    |               | [ श्रेष्ठी, टीकाप्रशस् | उद्योतन          | 6,944,944,         | 144,140                                    |                          |
| 209-90           | [ श्रेष्टिपुत्रः ]   | कमलगुत्त               | 963-68        | [गणिका]                | उपकोशा           | २,१८८,२१८,         |                                            |                          |
| 353-58           | [ महाः ]             | कमलमेह                 | 163           | ,,                     | * <b>उवको</b> सा | ८,२४१,२४३,         |                                            |                          |
| 998              | [राजा]               | कमलसेण                 | 4             | [ कृष्ण-वासुदेवः       | उर्विद           | ७, २७०-७१,         |                                            |                          |
| 280              | राजपुत्री ]          | कमलामेला               | ३२३           | [तीर्थंकरः]            | उसम              | ६,२८९,३०४,         |                                            |                          |
| २७५,२८०          | [राझी]               | कमलावई                 | 980           | [श्रेष्ठी]             | उसहदत्त          | ६,३४४,३५०,         | ₹ <b>₹</b> 7,₹₹ <b>६</b><br><b>₹६८</b> −७० |                          |
| 906,962          | [ बलीवर्दः ]         | कम्बल                  | 292           | [नगरम्]                | उसीरावत          |                    | [नगरी]                                     | <b>आवा</b> सुद्दी        |
| ₹•-₹₽            | [ श्रेष्ठिपुत्रः ]   | क्यउन                  | 204           | *-                     | <b>उसुवा</b> र   | 9•5                | [राज्युत्रो, निर्प्रन                      |                          |
| 90               | ,,                   | *क्यउन्नय              | २७५           | "<br>[राजा]            | , ,,             |                    |                                            | -1104 m Boll /           |
| <b>\$</b> \$8    | [ यक्षः ]            | क्यमाल                 | ( )           |                        | •                | 50,55,903          | र्फ्रन्थ-स्थविरः]१६                        | <b>धार्यसम्ब</b> ट्ट हि  |
| 777              | तज्ञपाछितराजपुः      | करकंड मि               |               | 来                      |                  |                    | (ण [जैमागमः]                               | <del>गामस्यामित</del>    |
| २७६              | "                    | * ,,                   | 8-84,269      | [ तापसपुत्री ] २४      | ऋषिदत्ता         | 968                | (ज िल्लानमः]                               | जापरसम्<br><b>जापरसम</b> |
| <b>३</b> २९      | [राजा]               | करेणुदत्त              |               | प                      |                  | 909                | [राजा] १०७                                 | मास <b>सेण</b>           |
| <b>३</b> ५२      | [ प्रामः ]           | कर्मार                 |               |                        | एलउर             | ७,१३५,३५१          |                                            | *                        |
| \$86             | [सिविदाः]            | कर्षक                  | 900           | [ नगरम् ]              | 4001             |                    | <b>T</b>                                   |                          |
|                  |                      | ਲਲਾਸ਼ਵੈ-°ਸ਼ਸੀ          |               | क                      |                  | 59                 | [देवी]                                     | (कावेबी                  |
| । ११६–१८,        | [ राजपुत्री, राही    | 20144 4(II             | 904           | [राजा]                 | कवा              | 19,17              | [ श्रेष्ठिपुत्रः ]                         | कापुत्त                  |
| <b>\$80-8</b> \$ |                      |                        | ३५२           | [देवी]                 | कटपूतना          | 69                 | "                                          | "                        |
| २९२              | [देश]                |                        | 90            | [भेष्ठी]               | <b>क</b> ह       | ८१,९५              | ,,<br>F 7                                  | लापुत्र                  |
| . २१२            | [गणिका]              |                        | ३२९           | [राजा]                 | कडय              | 59                 | [ नगरम् ]                                  | स्तावद्यण                |
| 90               | [राजा]               | क्त्याणमास             | 349-48        | [तापसः]                | क्य              | 985                | [ उत्सवः ]                                 | दमह                      |
| 944              | [ यक्षः ]            | कवड्डिजक्स- )<br>कवडिक |               | [राजा, अमात्यपुत्र     | <b>*कणगके</b> ड  |                    | \$                                         |                          |
| ,                | r                    |                        |               | ज्यस्य ,,              | कणगकेउ-°ग        | 933                | [ देवलोकः ]                                | शान                      |
| 989-85           | परोक्तिः ।           | कविल                   | <b>\$</b> 8.5 | ","                    |                  | • •                |                                            |                          |

|             |                        |            |                      |                      |                     |                     |                    | 4.4             |
|-------------|------------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| नाम         | किम् !                 | पत्रम्     | नाम                  | किम् ?               | पत्रम्              | नाम                 | किम् !             | पत्रम्          |
| कविला       | [ झाझायपरनी ]          | 116-15     | कुसट्टा              | [देशः]               | 40                  | खर                  | ्<br>राक्षसवंशीयः  | ] 40,40,224     |
| "           | [ पुरोहितपरनीः]        | 989-83     | <b>कु</b> सुमपुर     | [नगरम्]              | 36,900,263          | खरक                 | [विणक्]            | ३५२             |
| कंचणपुर     | [नगरम्]                | 998,206    | <b>कुसुमसेह</b> र    | [राजा]               | 36                  | <b>खिड्पइ</b> ड्डिय | [नगरम्]            | 90,20,299,      |
|             | [नगरी]                 | 908,906    | ,,                   | [राजपुत्रः]          | २९७,३०३             |                     |                    | २७५             |
| कंची ∫      | _                      |            | कुंकण                | [देशः]               | २०३                 | खीरडिंडीर           | [देवः]             | ५ ६             |
|             | राजपुत्रो, समनतसु      | निश्च] १७० | कुंडवलय              | [ नगरम् ]            | 4                   | खीरविंदीरा          | [देवी]             | ५६              |
| _           | [नगरम्]                | ४६,३२९     | कुंडिणा              | [ नगरी ]             | ४६                  | खेमंकर              | [कुटुम्बी]         | २०९             |
| +कंबल       | [ बलीवदेः ]            | 906        | कुंडिणिपुरी          | "                    | <b>પર્</b>          |                     | ग                  |                 |
| <b>काणा</b> | [नाविकपुत्री]          | ७२         | कुंनी                | [राज्ञी]             | <b>२</b> २          | गडरमुंड             | [विद्याघरः]        | 299             |
| कामएव-ँदेव  | [श्रेष्ठी] .           | २३८-४०     | <b>कं</b> थ          | [तीर्थंकरः]          | <b>३</b> २३         | गउरी                | [देवी]             | 56              |
| *कामदेव     | ,,                     | २३८        | कुंद                 | _                    | 986,944-46          | गज+सुकुमार          | [राजपुत्रो निर्व   | र <b>न्य-</b> \ |
| कामपडाया    | [गणिका]                | 3 5 m 3 E  | <b>≉कुलवाल</b>       | [ ममनतमुनिः ]        |                     |                     | मुनिश्व ]          | ३५१-५२          |
| कामपाल      | [ श्रेष्ठिपुत्रः ]     | -२५,२८,२९  | कूलवाल+अ,            |                      | <b>२७१-७</b> ४      | गइह                 | [राजपुत्रो राज     | ग च]१४६−४७      |
| कामरइ       | [गणिका]                | 934-38     | क, य                 | ,,                   |                     | गन्धप्रिय           | [राजपुत्रः]        | 968             |
| कामलया      | [ राजपुत्री ]          | 908        | कृतपुण्य             | [श्रेष्टिपुत्रः]     | 90,20,28            | *गय [               |                    | य-मुनिश्च ] ३५१ |
| कायन्दी     | [नगरी]                 | 908,993    | केढव                 | [ राजपुत्रः ]        | 99,60               | गय                  | [श्रेष्ठी] .       | ३३५,३३७,        |
| कायंवरी     | [ गुहा ]               | 394        | केयइ                 | [देशः]               | ३२६                 |                     |                    | \$80-84         |
| कास         | [ राजपुत्रः ]          | 333        | केसरा                | .[ श्रेष्ठिपुत्री ]  | २५-२९               | गयउर                | [नगरम्]            | २५,२९,३१४,      |
| कालसंवर     | [ विद्याधरः ]          | 50-po      | केसव                 | [ कृष्ण-वासुदे       | <b>वः</b> ] ७१,१२२– |                     |                    | 363,364         |
| कालस्यरिक   | r-[श्वपाकः] <b>१</b> ९ | 4,996-95   |                      |                      | <b>२३,३१७</b>       | गयशहण               | [राजपुत्रः]        | ३२४             |
| °सोयरि      |                        |            | केसी                 | [ निर्प्रन्थ-गणध     | रः] ३२६,३२९         | गयसुकुमाल           | [राजपुत्रो नि      |                 |
| कालिदास     | [कविः]                 | 6          | कोणिअ- क             | [ राजपुत्रो रा       | जाच] ३२६,           | 30                  | मुनिश्व            |                 |
| कावेरी      | [नवी]                  | ₹8€        | कूणिअ<br>असोगचंद     | }                    | <b>₹₹9,₹₹</b> ₹     | गंगदत्त             | [राजा]             | २६०             |
| ,,          | [नगरी]                 | २४६,२५१,   | *कोणिय               | ,                    | <b>38</b>           |                     | [ श्रेष्ठिपुत्रः ] | 766             |
|             |                        | 248-44     | _                    | "<br>[मणिः]          | ३२६                 | "<br>गंगदत्ता       | [दासी]             | 908             |
| कासहद       | [ श्रामः, टीकाप्रश     |            | कोत्थुह<br>कोर्स्करण | ै <b>ईमह</b> [ उत्सव | 939                 | गंगठहा              | "                  | 9.0             |
| कासी        | [ देशः ]               | २२२,३५१    | कानु <b>श्वयस</b> –  | इनह िंग्सन           | ] 985               | गंगसेणा             | [राजपुत्री]        | 74.             |
| किलिधम्म    | [राजा]                 | \$00       | कोमोइया              | [ मेरी ]             | ३१२                 | गंगा                | [राझी]             | 26.             |
| कुजम        | [राजपुत्रः]            | ३१७        | कोशा                 | [गणिका]              | 943                 | "                   |                    | २१९–२०,२७१,     |
| कुडंगेसर    | [देवः]                 | १७२        | कोसक                 | [देशः]               | 78                  | "                   |                    | ३२४,३४६         |
| कुणाल       | [राजपुत्रः]            | 928        |                      | [नगरी]               | 85,59               | गंगाइच है           | [कुदुम्बी]         | 777-74          |
| कुत्थुम     | [ मणिः ]               | 395        | कोसलपुरी             |                      | • 1,11              | मायाइच ∫            |                    |                 |
| कुन्बर      | [राजपुत्रः]            | ५०,५५      | कोसंब                | [ वनम् ]             | <b>३१४,३</b> १९     | गंगाउर 🕽            | [ नगरम् ]          | 360-63          |
| कुमारनंदी   | [श्रेष्ठी]             | 966        | कोसंबी               | [नगरी]               | 14,34,994,          | गंगडर 🕽             | _                  |                 |
| कुमुइणी     | [ राजपुत्री ]          | 9•5        |                      |                      | 923, 924,           | गंघपिय              | [राज्युत्रः]       | 964             |
| <b>3</b> 5  | [देशः] २               | ५,२७५,३६२  |                      |                      | १६७, २६२            | गंधवई               | [नदी]              | २२५             |
| कुरुचंद     | [राजपुत्री राजा        |            | कोसा                 | [गणिका]              | 963                 | गंधव्यवसा           | [राजपुत्री]        | d = 8-pl        |
|             | 201                    | 944,289    | क्षेमपुरी            | [नगरी].              | 930                 | गंधव्यसेणा          | <i>»</i>           | २१५             |
| कुलचन्द्र   | [ निर्प्रत्य-केवली     | _          |                      | <b>.</b>             |                     | गंधार               | [देशः]             | २८०             |
| *कुलाणंद    | [राजपुत्री राजाः       | -          | *सम्ग                | [ निर्प्रन्थ-मुनि    | -                   | गिरिनयर             | [ नगरम् ]          | vy              |
| कुलानंद     | n , 35                 | 14,380-86  | समगरिसि              | "                    | 969                 | गुरुसत्थ            | "                  | 908-04          |

| नाम                | किम् १              | पत्रम्    | नाम            | किम् ?           | पत्रम्              | नाम                     | किम् !                  | पत्रम्     |
|--------------------|---------------------|-----------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| गुणचंद             | [ अहिपुत्रः ]       | 263       | चंडवर्डिसय     | [राजा]           | 777                 | विसर्ह                  | [विद्याधरः]             | 4th        |
| 25                 | [ राज्युत्रः ]      | ३५५       | *चंडहर         | [कर्षकः]         | 296                 | বিশ                     | [ बातज्ञपुत्रो निर      | न्य-       |
| गुणम <b>इ</b> –°ती | [श्रेष्ठिपुत्री]    | २२७,२२८   | बढहड-°भड       | ,                | 295-29              |                         | सुनिय ]                 | 295,889    |
| <b>#गुणमङ्या</b>   | ,,                  | २२७       |                | [राजा]           | २३८                 | चित्रगुप्त              | [ निर्प्रन्थ-मुनिः      | ] 40       |
| गुणवती             | •,                  | 930,938   | चडिया          | [देवी]           | 940                 | वित्रप्रिय              | [ यक्षः ]               | 168        |
| गुणसिल+अ           | [चैत्यम्] १         | ३,९८,११५, | चंडी हुरगा     | ,,               | 196                 | चिला                    | [बासी]                  | 126        |
|                    | ٩                   | २७,२६४    | <b>बुबगा</b>   |                  |                     | विलाइपुत्त              | [ दासीपुत्रः ]          | 986-80     |
| गुणाकर             | [ निर्प्रन्थ-गणी,   |           | चंदगुत         | [राजा]           | 928                 | * ,,                    | n                       | 984        |
|                    | टोकाञ्रशस्तौ ]      | २७०       | *चंदणजा        | [ निप्रनिधनी ]   | 34                  | चिलातीपुत्र             | <b>9</b> 1              | 924-24     |
| गोभइ               | [श्रेष्ठी ]         | ३०,३१     | चंदणजा-)       | [राजपुत्री, वि   | नेर्प्रनियनी- २४,   | चुलगी                   | •[ ब्राह्मणपरनी ]       | 386        |
| गोयमसामी           | [ निर्प्रन्थ-गणधर   | :] 900    | •णकुमारी-      | प्रवर्त्तिनी ]   |                     | * ,,                    | ,,                      | 386        |
| गोरी               | [विद्या]            | 06 05     | ०णबाला<br>चदणा |                  | 960                 | चुलणी                   | [राशी]                  | 254-50     |
| "                  | [मातज्ञपतनी]        | २७१       |                | [ राजपुत्री रा   | जाच] २८२            | चेड्य                   | [राजा]                  | 202,200    |
| गोर्विद            | [ कृष्ण-वासुदेवः    |           |                | [राम्री]         |                     | चेह्नणा                 | [राझी]                  | २०,९९,११९, |
| गोशालक [           | भाजीवकसम्प्रदायप्र  | णेता] ३५२ |                | [मदिरा]          | ५३<br><b>१</b> २८   |                         | 4                       | 4,३३२,३३४  |
| गोसाल+य            | ,,                  | 903,994   |                | [तीर्थंकरः]      | 173<br>27 <b>2</b>  |                         |                         |            |
| गौतम               | [ निर्प्रन्थ-गणधर   | ] १,३५२   |                | [राज्युत्री]     | . 4 <b>3</b>        |                         | •                       |            |
|                    | _                   |           | _              | [राजा]           | . ૧૨<br><b>ફ</b> કપ | छम्माणी                 | [ प्रामः ]              | 348        |
|                    | घ                   |           |                | [राझी]           | रहर ५               |                         | अ                       |            |
| घोरसिव             | [कापालिकः]          | २९१       | चदावयस+अ       |                  | ३५४,३५७–५८          | <b>ज</b> उण <b>दी</b> व | [द्वीपः]                | 398        |
|                    | . 🐨                 |           | चंपयमाला रे    |                  | २८९-९० <b>२९२</b> , | সঙ্গন                   | [ निर्प्रन्थ-मुनिः      | ] 907-03   |
| चउरमइ              | [ अमास्यः ]         | २४१       | चंपइमाला       |                  | 855                 | जक्बसिरी                | [ ब्राह्मणपहनी ]        | . કર્      |
| "                  | [राजपुत्रमित्रम्]   |           |                |                  | E. 83 88.E4.        | जिस्सणी                 | [विग्रनिथनी]            | 392        |
| चक्रयर             | [ त्राह्मणः ]       | 3.6       |                |                  | £ 54,56,980,        | जणहुण                   | [ कृष्ण-वासुदेवः        | ] ३१५,३१%  |
| ķ ,,               | ,,                  | 34        |                |                  | <b>دد, ۹۹۷-۹۵,</b>  | जनक                     | [राजा]                  | 60,69      |
| -<br>चक्रचर        | "                   | ३५३६      |                |                  | 90,290,236-         | जन्नदत्त                | [वणिक्]                 | 949        |
| चण्डचूड            | [कुलपुत्रकः] १६     |           |                |                  | 9, २०७-७८,          | जनदिश                   | [ त्राह्मणः ]           | 926        |
| चण्डरुद्र          | [ निर्मन्थ-आचार     | _         |                |                  | ₹8°.                | अक्षवद                  | [परिवाजकः]              | 396        |
|                    | •                   | 963-68    | चामुड          | [देवी]           | 938,908             | जनवाड                   | [राजगृहपाटक]            | 90.        |
| चन्दनार्या         | [ निर्प्रन्थिनी ]   | ३५,३६,३८  |                |                  | २१०-१२,२१५-         | जन्हकुमार               | [राज्युत्रः]            | ३२३        |
| चन्द्रावतंसक       |                     | ,289,344  |                |                  | 98,208              | जम्बु                   | [ श्रेष्ठिपुत्रो निर्मन | ४- २६८-७०  |
| चमरहारिणी          |                     | 98        | * ,,           | **               | २७६                 |                         | स्थविरश्च ]             |            |
| चवला               | [दासी]              | 8.0       |                | [मातज्ञपुत्रो वि | _                   | जयश्रहण                 | [नगरम्]                 | १००-१,३०३  |
| वंडचूड             | [ कुलपुत्रकः ]      | 943       |                |                  | २२१,२७५,३२९         | जयवारण                  | [ <b>हस्</b> ती ]       | २४         |
| * ,,               | **                  | 986       | * ,,           | ,,               | 396                 | जबसिरी                  | [ श्रेष्टिपुत्री ]      | 949-42     |
| चंडपजोअ-           | य ] [राजा]          | 98-96     |                | [ अमास्यः ]      | ३२६-२७              | जयसिंह                  | [ गूर्जरेश्वरः,         |            |
| पजाय               | <b>)</b>            | _         |                | १० [ विद्याधर    | पुत्रः] ८५          |                         | टीकाप्रशस्तौ ]          | ३७०        |
| चंडरुड्            | [ निर्प्रन्थ-आचार्य |           |                | [ यक्षः ]        | 166                 | जयसेण                   | [राजपुत्रः] ३           | -85,05-25  |
| * ,,               | "                   | 949       | चित्तविय र     | , ,,             | 960                 | जयसेणा                  | [राही]                  | 294        |
| चंडरुड्            | [ दासः ]            | २०९       | <b>स्र</b> शिय | •                |                     | असंवदेव                 | [ श्रेष्ठिपन्नः ]       | १६         |

|                          | O 6                     |                              |                          |                                     |                |                                 |                                               |                           |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| नाम                      | किम् !                  | पत्रम्                       | नाम                      | किम् ?                              | . पत्रम्       | नाम                             | किम् ?                                        | पत्रम्                    |
| जयंती- <sup>*</sup> तिया | [नगरी]                  | 24,944,944,                  |                          | E                                   |                |                                 | व                                             |                           |
| जया                      | [ zuwh ]                | १८९,२९५ २९८<br>१०४           | 乙戰                       | [ ब्राह्मणजातिः ]                   | 89             | दढधम्म                          | [राजपुत्रः]                                   | ३२४                       |
|                          | [राज्ञी]<br>[जाज्ञाच्यी | •                            | टंकण                     | [ देशः ]                            | २१६            | दण्डक 🔹                         | [ अरण्यम् ]                                   | 40                        |
|                          | [देशः]                  | 398,395-20                   |                          | *                                   |                | ं दत्त                          | [श्रेष्ठिपुत्रः]                              | १३५-३७,३४२                |
|                          |                         | ३२३-२४<br>निः] १४६-४७        | डमरसिंह                  | [राजा]                              | २६३            | दत्तक - <sup>°</sup> य          | [श्रेष्ठी]                                    | 999-93                    |
|                          |                         | 986                          |                          | 8                                   |                | ददर                             | [ सुभरः ]                                     | 68                        |
| * ,,<br>जवउर−°पुर        | ,,<br>[सराध्या          | 986-80                       | हण्डणकमार                | [राजपुत्रः]                         | २६८,२७०        | <b>दुद्</b> दुरवर्डिस           | य [विमानम्]                                   | 384                       |
|                          | [द्वीपः]                | 793                          | ढढणकुमर                  | ), (d), (d)                         | 266-69         | वब्दुरक                         | [देशजातिः]                                    | ११८,२६५                   |
|                          | -                       | यविरः ] ९९,२६९               | * ,,                     |                                     | 266            | द्धित्राह्न                     | [राजा]                                        | ३५,२७६                    |
| जसवई                     | [राज्ञी]                | ७२                           | "                        | "                                   | ,4-            | दमघोस                           | [ सुभटः ]                                     | 58                        |
| जसा                      | [ पुरोहितपत             |                              |                          | OF .                                |                | द्वदंती                         | [राजपुत्री, राज्ञी                            | ] २०,४६-५६,               |
| जंबव <b>ई</b>            | _                       | त्री, रा <b>ज्ञी</b> ] ७५,८० | णंद-नंद                  | [राजा]                              | ६१ ६४          |                                 |                                               | <b>६८,७</b> 9             |
| अंबवंत                   | [विद्याधरः]             |                              | णोडुजाइ                  | [ वन्यजातिः ]                       | 930            | * ,,                            | "                                             | 8.6                       |
|                          | [ श्रेष्ठिपुत्रो वि     |                              |                          | त                                   |                | दसउर                            | [नगरम्]                                       | 942                       |
| •                        | स्यैविरश                |                              | तक्खसिला                 | [ नगरी ]                            | 63,68,68       | दसवेयालिय                       | _                                             |                           |
| * ,,                     | "                       | 266                          | तापस                     | [ श्रेष्ठी ]                        | 267-63         | दहवयण                           | [राक्षसवंश्रीयर                               | _                         |
| जंबुणाम                  | ,,                      | 265                          | तामलित्ती                | [नगरी]                              | 288            | _                               | रावणः                                         | -                         |
| जं <b>बु</b> द्दीव       | [ द्वीपः ]              |                              | तारापीड                  | [राजा]                              | २४             | दहिवज                           | [राजा]                                        | ५४,५५                     |
|                          | F 2-A 7                 | 2 6 9                        | तारावीढ                  | ,,                                  | 909-90         | दहिवाहण                         | "                                             | ३६,३८,१४०,                |
| <b>जानकी</b>             | _                       | राज्ञी ] ५७,५८               | तावस                     | [श्रेष्ठी]                          | २६२            |                                 |                                               | २७७-७८                    |
|                          | [ पर्वतः ]              | 259                          | * ,,                     | "                                   | २६२            | देतवद                           | [नगरम्]                                       | २७७                       |
| जाला                     | [राज्ञी]                | 994-65                       | तिलअ                     | [ उद्यानम् ]                        | 960            | »                               | [राजा]                                        | २७७                       |
| जिणवत्त- वत्             | _                       | 88,84,64,                    | तिलयपुर                  | [नगरम्]                             | २००            |                                 | [श्रेष्ठिपुत्रः]                              | - 984-49                  |
|                          |                         | 957,950-56                   |                          | िराजपुत्री, राज्ञ                   | n] 998         | दामजन                           | ,,                                            | 986,949                   |
| जिणदास                   | "                       | ७६,७७,१५१,                   |                          | [राजकुमारो                          |                | * ,,                            | ,,<br>r1                                      | 986                       |
|                          |                         | १८२,२२५                      | _                        | निर्प्रन्थ-मुनिश्व                  |                | दामन्नक                         | [कुलपुत्रकः]                                  | २२७,२३८                   |
|                          | [ श्रेष्ठिपत्नी ]       |                              | तिसला                    | _                                   | २३३            | दिवासर                          | [ब्राह्मगः]                                   |                           |
|                          | [ निर्मन्थ-अ            | -                            | तिहुयणतिसि               |                                     | 380            | दीणार                           | [नाणकम्]                                      | 994-90                    |
|                          |                         | विरः] १७२-७३                 | तिहुयणाणंद               | -                                   | ĘC             | दीपकशिख                         | [ राजपुत्रः ]                                 | 908,900                   |
| जिन <del>चन्द्र</del>    | [,, आच                  |                              | तिंदुग-य                 | [ यक्षः ]                           | २७१            | दीवयसिंह                        | "                                             | 908,906-0                 |
| <u> </u>                 |                         | स्तौ] ३६९-७०                 | <b>तुंब</b> वण<br>तेयलि  | _                                   | 900            | * ,,<br>दीवायण                  | γγ<br>Γ <del>ανίν</del> α Ί                   | 9 68                      |
| <b>अ</b> यसत्तु          | [ राजा ]                | 8-0,909-90,                  |                          | ्नगरा ]<br>तेतलि॰ [ अमास्यः         | £8\$           |                                 | [ऋषिः]<br>[ उत्सवः ]                          | १९१-१८,३२ <b>०</b><br>१०४ |
|                          |                         | 964-66,980,                  | _                        | ततालण् [ अमात्यः<br>[ निघन्य-मुनिः] |                | दीवूस <b>य</b><br>दीह           | _                                             |                           |
|                          |                         | २०१,२१०,२३८,                 | त्रिगुप्त<br>त्रिभुवनतिल |                                     | ] ५७<br>३४८    | दा <b>र</b><br>दी <b>ह</b> पट्ट | [राजा]<br>[अमात्यः]                           | ३२९,३३ <b>१</b><br>१४६–४७ |
|                          |                         | २६१,३०४,३२६,<br><b>३३</b> १  | । <b>नजु</b> षगातल       | श्राहराज्ञातुः<br>व                 | 486            |                                 | [ निर्मत्य-आव                                 |                           |
| जियारि                   | * ,                     | 948,224                      | थाणु                     | [वणिक्]                             | <b>२</b> २२–२४ | -                               | ् ।गश्रन्थ=जाः<br>[ परावर् <del>तिसचौरन</del> |                           |
| जीवहरण                   | [ मामः ]                | 11-, 11                      | थावर                     | [दासः]                              | 276            | •                               | _                                             | _                         |
| जुगबाहु                  |                         | 206-05,269                   | थूलमह                    | [ अमात्यपुत्रो,                     |                | बुरगय                           | [कुम्भकारः]                                   | 943                       |
| जुगाइदेव                 | [तीयंकरः]               | 63                           | Land                     | े निर्फ्रम्य <del>-स्थ</del> ित     |                | दुरगा<br>चंडी                   | [देवी]                                        | 174                       |
| -                        | ,                       | - 4                          |                          | 1.154 4 6414                        | 1              | 4-1                             |                                               |                           |

| नाम                     | किम् ?             | पत्रम्            | नाम              | किम् ?                     | पत्रम्             | नास                  | किस् १                                              | पत्रम्             |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| दुज्जोहण                | [राजा]             | ७५,८०             | धणवड्            | [ श्रेष्ठिपुत्रः ]         | २४,२५,३०           | धूमकेउ               | [ देवः ]                                            | 180                |
| <b>उ</b> प्पसह          | ,,                 | २५                | थणवर्ष           | [ श्रेष्ठिपरनी ]           | 109                | धूमसिइ               | [विद्याधरः]                                         | 299                |
| <b>बुम्मुह</b>          | [ दासः ]           | 9 ६ ५             | धणसार            | [श्रेष्ठिपुत्रः ]          | ÉB                 |                      | म                                                   |                    |
| <b>दुलह</b> एवी         | [निर्प्रत्थिनी]    | -902-             | ,,               | [अंद्वी]                   | 934                | नउलवणी               | [श्रेष्ठी]                                          | 215                |
| दुवय                    | [राजा]             | 8 €               |                  | [ श्रेष्ठिपत्नी ]          | 158                | * ,,                 | 23                                                  | 296                |
|                         | [ राक्षसवंशीयः ]   | ५७,५८,३२५         | धणसेण            | [राजा]                     | 280                | नन्द                 | **                                                  | 993,920            |
| देइणी                   | [राजपुत्री]        | 940-60            | धणावह            | [श्रेष्ठी] ३६,३            | 4,69,62,68         | नन्दिवर्धन           | [राजपुत्रः]                                         | 66                 |
| देवई                    | [राझी]             | ११८,३५२-५४        | घणीसर            | [ श्रेष्ठिपुत्रः ]         | २४,२५,३०           | नमि                  | [ राजपुत्रो राजा                                    | , २७६,२७८,         |
| देवगुरा                 | [राजा]             | 990-99            | धणु              | [ अमात्यः ]                | 239                |                      | निर्प्रन्थ-मुनिश्व                                  | ] 368.68           |
| देशजस                   | [श्रेष्ठिपुत्रीः]  | 945-43            | धणेसर            | [ श्रेष्ठिपुत्रः ]         | 1 934-34           | * "                  | 27                                                  | २७६                |
| देवदश                   | [ श्रेष्ठी ]       | 909,966           | धन               | [सार्थशहः]                 | 90                 | नमि                  | [ तीर्थंकरः ]                                       | ३२३                |
|                         | [गणिका] ३९-        | -82,984-86        | धनदत्त           | [श्रेष्ठिपुत्रः] १         | ३०-३१,१३३          | नमुई                 | [ अमात्यः ]                                         | 969-00,            |
| देवनंदि                 | [देशः]             | ३३५               | धन्न + अ         | ,,                         | 38,86              |                      | 2                                                   | २१-२२,२७०          |
| देवरिसि                 | [ निप्रनथ-मुनिः    | ] 05              | धन्नअ            | [ आमी(पुत्रः ]             | ५६                 | नम्मया               | [नवी]                                               | ७२                 |
| देशसाल                  | [ नगरम् ]          | ३३५,३४०           | धन्नउर           | [ प्रामः ]                 | 6                  | नयचक                 | [ जैन-दर्शनुशासम                                    | [] 9v2-v2          |
| देवसिरी                 | [श्रेष्ठिपरनी]     | २००-१             | धन्नपूरअ         | [ श्रेष्ठिपुत्रः ]         | २६८                | नयसार                | [श्रेष्ठी]                                          | 900                |
| देशस्री                 | [ निर्प्रनथ-आव     | तार्यः,           | धन्नय            | [ आसीरपुत्रः ]             | 90                 | नरदत्त               | ••                                                  | 930                |
|                         | टीका प्रशस्त       | 1] ३२९            | धन्ना            | [ कुलपुत्रपतनी ]           | . ३०               | नरविकम               | [राजपुत्रः] २                                       | <b>९३-९४,२९</b> ६, |
| देवसेण                  | [राजा]             | <b>२९३</b> –९४    | धन्यक            | [ आमीरपुत्रः ]             | ه ډره و            |                      | •                                                   | 3-5-5,875          |
| देशणंद                  | [ श्रेष्ठी ]       | २०१               | धरम              | [तीर्थंकरः]                | ३२३                | * ,,                 | ••                                                  | २८९                |
| *देविंद                 | [ निर्प्रन्थ-मुनि  | r:,               | धम्मघोस          | [ निर्प्रन्थ-आचा           | र्यः ] १८,१९,      | नरविक्रम             | 19                                                  | २८९                |
|                         | प्रस्तुतमूलप्रन्थ  | _                 |                  | ₹₹,                        | ,83,88,944,        | नरसीह                | [राजा] १                                            | ८५,२८९-९०,         |
| देहिल                   | - [बणिक]           | ३००,३०२           |                  | 95                         | 5,206,290          |                      |                                                     | <b>९</b> २,२९४     |
| दोण                     | [ दासः ]           | २४,२५,३०          | धम्मनंदण         |                            | 7 7 7              | नराअ-°द              | τ} "                                                | 168-66             |
| * <u>,,</u>             | ,,                 | 90                | धम्मरइ           | [ निर्मन्य-सुनिः           |                    | सोदास                | ,                                                   |                    |
| बोण                     | [राजा]             | 905               |                  |                            | २ <b>१९</b> –२०    | *नराय                | ·                                                   | 968                |
| बोणमेह                  | ,,                 | 65                | "                | [ श्रेष्ठिपुत्रः ]         | १२७                | नल                   | [राजपुत्रो राजा च                                   |                    |
| दोवई                    | [राजपुत्री]        | 8 €               | धम्मसिरी         | [ निर्मिन्धनी ]            | ७२                 |                      | f 1                                                 | 43-46              |
| द्रोण                   | [ दासः ]           | १७,२४,३०          | धम्मिलाभ         | [ आभीरः ]                  | ५ ६                | ,,                   | [ सुमटः ]                                           | ८५,८६              |
| <b>,</b>                | [राजा]             | ६८                | <b>ध</b> यरह     | [राजा]                     | ₹,9८               | नलगिरि               | [ इस्ती ]                                           | 94,94              |
| द्वारकावृती             | [ नगरी ]           | ३०४               | <b>घरणितिल</b> भ | _                          | 905                | नवपुष्पक             |                                                     | 908,900-6          |
| 1                       | 4                  |                   | घरणिद            | [इन्द्रः]                  | 934                | नवपुरुख              | ,,                                                  | 900-6              |
|                         | •                  |                   | धर्मरुचि         | [ निर्मन्थ-मुनि            |                    | *नवपुत्रस्य<br>नहसेण | [                                                   | 9.00               |
| *90                     | [सार्थवाहः]        | 90                |                  | [ नगरम्, टीक               | ।अशस्ती ] ३७०      |                      | [ राजपुत्रः ]<br>[ केन्स्र ]                        |                    |
| ध्य                     | [श्रेष्ठी]         | <b>९४,१२६,२२८</b> | धवलकपुर )        | . Г. <del>- 21 гг.</del> Т |                    | <b>≯</b> नंद         | [श्रेष्ठी]<br>[च्यक्तिकः]                           | 193                |
| भण + अ                  | [ सार्थवाहः ]      | 90-20,88,         | धायइसंड<br>भागा  | [द्वीपः]<br>[समी]          | 98                 | * ,.                 | [ नाविकः ]<br>ि———————————————————————————————————— | २१८                |
| ****                    | r 20 1             | 968,990-99        | धारिणी           | [राज्ञी]                   | <b>9,38,988,</b>   | * ,                  | [मणिकारः]                                           |                    |
| भणअ— <sup>*</sup> य     | [ श्रेष्टिपुत्रः ] | २४,२५,३०          |                  |                            | <b>९७,१९९,२२८,</b> | नंद                  | [अमाखः]                                             | 36                 |
| षणदत्त−°द               |                    | <b>२</b> २        | Garage           |                            | 34,308,348         | **                   | [श्रेष्ठी]                                          | 17-                |
| <b>थणदे<del>व</del></b> | [सार्थवाहः]        | 48                | <b>धुंधुमा</b> र | [राजपुत्रः]                |                    | •                    | [राजा]                                              | 163                |
| भूजपास                  | [श्रेष्ठी]         | २०,२१             | धूमकेड           | [ यक्षः ]                  | <i>هو-به</i>       | ••                   | [ नाविकः ]                                          | २१९                |

| नाम             | किम् १                  | / पत्रम्                                      | नाम                     | किम् ?             | पत्रम्          | नाम -              | किम् ?                 | पत्रम्                  |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| नंद             | [ मणिकारः ]             | 262,268                                       | नेमिचन्द्र [ि           | ने प्रम्य-गणी, टीव | हाप्रशस्तौ] ३७० | पभव+सुरि           | _                      |                         |
| मंदण            | [ नगरम् ]               | 109                                           |                         | ि [ निर्प्रन्थ-अ   |                 |                    |                        | 868                     |
| **              | [ श्रेष्ठिपुत्रः ]      | 906-9                                         |                         |                    | T:] 3 6 6-00    | परासर              | [ ऋषिः ]               | 398                     |
| णंदुणवण         | [ उद्यानम् ]            | 300,396,                                      |                         | q                  | • • •           | पल् <b>हाअ</b> -°य | _                      | ۷6,60                   |
|                 |                         | 188 183                                       | Teen                    |                    | 9 - 1- 222      | पसेणइ+य            | ,,                     | 5,994                   |
| नंदा            | [ बापी ]                | 368                                           | पर्ह्याण                | [नगरम्]            | -               | पस अचंद            | [राजा, निर्प्रन्थ-     |                         |
| नंदिवद्यण       | [ निर्मन्य-मुनिः ]      | 4                                             | पउम                     | [राजपुत्रो रा      |                 | •                  | मुनिः ]                | 968-66                  |
| नंदिसेण         | ,,                      | 65 00                                         |                         | रामचन्द्रः         |                 | * ,,               | ,,                     | 157                     |
| * ,,            | ,,                      | २७०                                           | * .,                    | ,,<br>,,           | <b>३</b> २१     | पहाकर              | [ त्राह्मणः ]          | 905                     |
| नंदिसेण         | [राज्युत्रः]            | 433                                           | पडम                     | [देशः]             | 9.5             | * ,,               | ,,                     | 906                     |
| नंदीसर          | [द्वीपः] २८०            | -69,349                                       | पउमकेसर                 | [राजपुत्रः]        | २००             | पहाकर              | [पुरोहितपुत्रः]        | ₹•€                     |
| माग             | [श्रेष्ठी]              | 343                                           | पउमगुम्म                | [विमानम्]          | २७५             | पहास               | [तीर्थम्]              | ેંદર                    |
| नागकुमार        | [देवः]                  | 963                                           | पउमनाइ                  | [राजा]             | 86              | पहासस्रि           | [ निर्प्रनथ-आचार्य     | •                       |
| नागदत           | [ राजपुत्रः ]           | 962                                           | 79                      | [तीर्थकरः]         | 996             | पंचनंदी            |                        | <b>६,२७,9८८</b> —       |
| मागश्री         | [ त्राद्मणपत्नी ]       | 38,88                                         | पउमपद                   | . "                | ३२३             |                    | -                      | <b>\$</b>               |
| नागसिरी         | **                      | 83,88,86                                      | पउमरह                   | [राजा]             | २८०,२८२         | पंचाल              | [देशः]                 | ३ <b>२</b> ९            |
| <b>*</b> ,,     | ,,                      | 8.3                                           | पडमसर                   | [सरः]              | 9 • <           | पंडिया             |                        | 83,984-86               |
| नाणगब्स         | [ निर्प्रन्थ-आचार्यः    | ] 906                                         | पउमसेहर                 | [राजपुत्रः]        | ३२४             | पंड                | _                      | <b>६,३१८,३</b> २०       |
| ,,              | [ अमात्यः ]             | -<br>२० <b>१</b> –२                           | पउमावई                  | [नगरी]             | 908-0           | पं <b>डुमहु</b> रा |                        | 15,396-95               |
| नारअ-°द-°       | ा [ निर्प्रन्थ-मुनिः ]  | 88,49,                                        | *)                      | [राजपुत्री]        | 905             | पंडुसेण            | [राजपुत्रः]            | 86                      |
|                 | •                       | ₹-७४,७६-                                      | "                       | `[रा <b>झी</b> ] २ | ७७,२९३,३४३,     | पाडलय              | [मालाकारः]             | २९९,३००                 |
|                 |                         | 5 6 6                                         |                         |                    | 18.346-40       | पाडलिपुत्त         |                        |                         |
| नारा <b>यण</b>  | [ कृष्ण-वासुदेवः ]      |                                               | पडमिणी                  | [मालाकारपरन        | 1] 198          | 11010311           |                        | ,१२४,१४५,               |
| निउण            | [ निर्प्रन्थ-आचार्यः    |                                               | पजमुत्तर                | [ नगरम् ]          | १३७             |                    |                        | ₹,२ <b>०६</b> ,२०८,     |
| नि <b>क</b> रण  | [सारथिः]                | -                                             | >>                      | [राजा]             | 904-92,         |                    | \$ 0 f                 | ,,₹००, <b>₹●४,</b><br>: |
| _               | -                       | ३३८                                           |                         | /                  | 946-45          | पारासर             | [ आक्षाणः ]            | २६८                     |
| सु <b>द्रड</b>  | } [ ब्राह्मणः ]         | 89                                            | "                       | [ राजपुत्रः ]      | ३२४             | पार्श्व            | [तीर्थकरः]             | ३५१-५२                  |
| निम्ममत्त       | ,<br>[तीर्थकरः]         | 9.0                                           | * ,,                    | [राजा]             | 908             | पार्श्वदेव         | [ निर्प्रन्थ-गणी,      | <b>, , , , , ,</b>      |
|                 | [विद्याधरपुत्रः]        |                                               | पएसि                    | ,,                 | ३२६             | •                  | टीकाप्रशस्तौ ]         | 300                     |
| अनिलवेग         | [ ।वधाबरपुत्र- ]        | 64,60,67                                      |                         | [श्रेष्ठिपुत्रः]   | 939,933         | *पास               | [तीर्थकरः]             | ३५१                     |
| निब्बुइ         | [देवी]                  | 80,85                                         | पश्चनास्य               |                    | 141114          | पास+कुमार,         |                        | •७–८,१२•,               |
| निसंद           | [राज्युत्रः]            | ₹8•                                           | पर्णतपुर                | [नगरम्]            | ३३१             | जिण, नाइ           |                        | , १८२, २२२,             |
|                 | [ सुमटः ]               | 68                                            | पञ्जुश                  |                    | ७५-८०,३११       |                    |                        | 326,349-                |
| ,,<br>निसीइ     | [जैनागमः]               | 924                                           | पञ्जोय                  | [राजा]             | 950             |                    | 42,                    |                         |
| नृपुरपण्डिता    | [श्रेष्ठिपुत्री] १३५    |                                               | पत्तवेवया               | [देवी]             | 9•६             | पिप्पलाभ           | [ऋषिपुत्रः]            | 296                     |
| नेपाल           | [बेहाः]                 | 963                                           | पद्म                    | [राजपुत्रो रा      |                 | पियदंसण            | [राजा]                 | 284                     |
| नेमि+चंद,       | [ती <b>र्थंक</b> रः] ८० |                                               | 14                      | रामचन्द्रः         |                 | पियदंसणा           | [राज्ञी]               | 286                     |
| <del>।वाह</del> |                         | , <i>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </i> | combana (a              |                    | 1               | पियमइ              | [राजकुमारी]२           |                         |
| M               |                         |                                               | पद्मात्तर [ र<br>पत्रसी | [विद्या]           | €€,06-€0,       | पियंकर             | [ श्रेष्ठिपुत्रमित्रम् |                         |
|                 |                         | -२१,३५३                                       | <b>पनता</b>             | ि ।वस्रा ]         |                 | पियंकरा            | [दासी] २५-१            |                         |
|                 | બુછ                     |                                               |                         |                    | २४०,२८०         | 1144(1             | F dim F 12-4           | -, , , -, , , ,         |

#### मध्यः परिचित्रम्

| alia.                    | PART ?                | पत्रस्                                    | मास                       | किन् ?                    | प्राप्त         |                         | Party &                  | dale!                    |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| पित्रंगु                 | [ श्राप्तः ]          | 2,9,3                                     | बंध वस                    | [ भेडिनुमः ]              | 388,306,        | भक्ष                    | [सर्वकाक्कातीः]          | 948                      |
| पित्रंग्रुख्या           | [ दासी ]              | 44                                        | -                         | -                         | 4,244,245       | * ,,                    | **                       | 944                      |
| शि <b>ह</b>              | [ सुमदः ]             | 4,8                                       | * *                       | <b>39</b> ,               | २७६             | ग्राह्म                 |                          | (0,29,20-                |
| पुक्सल                   | [राज्युत्रः]          | 4.6                                       | <b>बंधुम</b> ई            | [ कुटुम्बिपत्नी ]         | 900-9           |                         |                          | 4,44,234                 |
| पुजकास                   | , 83                  | \$45                                      | "                         | [श्रेष्ठिपुत्री]          | २४४             | 29                      | [ राजपुत्री ]            | २७१                      |
| पुजमर्                   | [ भेष्टिपुत्रः ]      | UP                                        | वंस                       | [राजा]                    | 225,229         | अहिलपुर                 | [ नगरम्ः]ः               | 5,43                     |
| पुनवस्                   | [ बासः ]              | 96,99                                     | वंभदत्त                   | [ चकवती ]                 | 324-39          | सद्दुलभ                 | िरस्यकः ोः               | 986-80                   |
| पुष्कपूल                 | [ सज्जीतकारः ]        | 968                                       |                           | े [तापसशासा,              | • • • • • •     | सद्रा                   | [सार्थवाहपतनी]           | 148                      |
| ,,,                      | [ राजा ].             | 2.8.5                                     |                           | निप्रन्यशाखाः             | ब] १७४          | थरत                     | [ मटपुत्रः ]             |                          |
| पुण्कदंत                 | [ सुभटः ]             | 68                                        |                           | क, [ देवलोकः ]            |                 | 24                      | [राज्युका, रामच          | _                        |
| पुष्कवंती                | [यभी]                 | ४७,५३,५४                                  | °ग,° <b>य</b>             | 1, [ 4,01m ]              | 86, 96e,        | **                      |                          | 1,50,234,                |
| पुरिसोत्तम               | [ कुणा-वासुदेव        | :] v3                                     | वंगचंति                   | [ यक्षः ]                 | 2,40,229        | .,                      |                          | 8.5                      |
| पुन्वविदेश               | [क्षेत्रम्]           | 90                                        | <b>गंभी</b>               | [ निर्मानेशनी ]           | १२०             | <b>*</b>                | -                        | 1-22,226                 |
| ded.                     | [विमानम्]             | 46,69                                     |                           |                           | 90              | भरह+नाह,                |                          | -دي دي-                  |
| पुंडरिगिणी               | [नगरी]                | 90                                        | नारवर्                    | [मगरी] ७२-                |                 | °हेस, हेसर              | 4.032                    |                          |
| पुंडरीय                  | [राजपुत्रो विर्म      | त्य-                                      |                           |                           | 1,२४4,२६८,      | भरह                     | [ नटपुत्रः ]             | 8,4                      |
|                          | मुनिख]                | 9:40                                      |                           |                           | 9-93, 3,98,     | * ,,                    | ,,                       | . 3                      |
| पोड्डिला                 | [ अमास्यपत्नी ]       | \$85-88                                   | _                         |                           | 6,33+,243       | भरह                     |                          | 24,84,42,                |
| पोतनपुर                  | [नगरम्]               | 9.69                                      | बालचन्द                   | [राजबुकाः]                | Sidil           |                         | -                        | <b>६,९७,</b> 9२०,        |
| योजण+पुर                 | ,,                    | 14,9 4x-40                                | बाहुबली                   | ,,                        | ८१,८३,८४,       |                         |                          | 942, 290,                |
| प्रदेशि                  | [राजा]                | 326                                       |                           |                           | 64-68           |                         |                          | ३१४, ३२२,                |
| স্থান                    | [ राज्युत्रः ]        | 60                                        | विकास्ट-                  | [नगरम्]                   | 99,93,89-       |                         | 331                      | , ,                      |
| प्रभवस्रि                | [ निर्प्रन्थ-स्थवि    | ζ:] <b>९</b> υ                            | नेणा                      |                           | 48,58           | भरुयच्छ                 |                          | ,942-44,                 |
| अभाकर                    | [ त्राह्मणः ] १५      |                                           | <b>बिसीष</b> ण            | [राक्षसंबंधीयः]           | 46-49           |                         | 48                       |                          |
| प्रसन्नचन्द्र            | [ राजा, निर्प्रन्थ-   | -                                         | निवुसार                   | [राजाः]                   | 928             | भन्नपति                 | [देवजातिः]               | <b>३</b> ५२              |
|                          | मुक्तिः]              | 944,948                                   | <b>उद</b> ास              | [ श्रेष्ठिपुत्रो श्रेष्ठी | च] ६५,६६        | भवंतकर                  | [ निर्प्रत्य-आन्धर्य     |                          |
|                          | पर                    |                                           | बुद्धाणंद }<br>बुद्धदास } | [ गोद्धश्रमणः ]           | 907-03          |                         | (य [ चैत्यम् ]           | 150                      |
| कल <b>हियमह</b>          | [ सहः ]               | 249                                       | <b>बुद्धि</b> सार         | [ अमात्यः ]               | 906             | भागु                    | [श्रेष्ठी] १९३           | -84,590                  |
|                          | ₹.                    |                                           | बृहद्गच्छ                 | [ निर्प्रन्थगच्छः,        | ,               |                         | 2,91                     |                          |
| E-172                    | [ मालाकारः ]          | <b>ዓ</b> -ዓ-३                             | 640                       | टीकाप्रशस्ती ]            | 369-40          | "                       | [ अमात्यः ]              | \$ 844' <b>\$ 810</b>    |
| प्रक−ेंड्रक              | _                     |                                           |                           |                           | ماسم او المارات | "                       | [राजपुत्रः]              | 44,49                    |
| ग्रह्मका कुक<br>ग्रह्मका | ्र<br>[ ब्राह्मणः ]   | १,१३१४<br>१५२                             |                           | <b>4</b> ,                |                 | भागुसिरी                | [श्रेष्ठियाची ]          | 343                      |
| गळ <b>ल्</b> रा<br>गळलमई | [रामी]                | <b>165</b>                                | भइर्वापंद                 | कापालिकः]                 | 954             | बारभूइ                  | [कापाखिकः]               | 9 - 6                    |
|                          | [राजपुत्रो कुला       |                                           | आग्रवर्ष                  | [जनागमः]                  | 344             | भारह                    |                          | رمن <i>ها و یا</i> و و ر |
| and a dalah              | वासुदेवभाता ]         |                                           | भद्र,                     | [ श्रेष्ठी ]              | 7:2,72          |                         |                          | 13.49; 3.4je             |
|                          |                       | حضائ تواهم ال-8<br>طواد كالاستدى          | भर्जन                     | िनिर्मन्य-सम्बद्ध         | : १२५८,२६०      | भावट्टिका- <sup>*</sup> | वा   [श्रेष्ठिपुत्री] १८ | 1,952-94,                |
|                          |                       | ع الم | भइनाहु                    | [[प्रदेशिक्षणा            | -               | बाजवंबिया               |                          | ,२८५,३३१                 |
| TERRE                    | [मास्कः]              | •                                         |                           | मित्रम्य-स्थित्           | ME [ Sunpting   | भिष्ठ,                  | [पुरोहितः]               | Sint                     |
| बहुती,<br>वहुती,         | [ 4365 ]<br>[ 44664 ] | <b>ર્</b> ષ્                              | गर्माई है                 | [हस्तिकी]                 | 14,14           | * ,,                    | ,,                       | २७४                      |
| All states               | R 200 7               | 44                                        | मझकृती ∫                  |                           |                 | भिगु                    | [ <b>अध्या</b> णः ]      | \$84                     |

| न्तवा             | <b>阿贝</b> 维                | पंत्रभू                              |                   | किए ह               | पत्रीम्          | PE               | किम् १              | पत्रीकृ                   |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>बि</b> भसार    | [स्तवपुत्रः, श्रेणि-       |                                      | 'नवणतेरसी         | [ उत्संवः ]         | **6              | <b>अधिर</b>      | [40%]               | 968-64                    |
|                   | कार्यरणामा                 |                                      | अवणरेहा           | [राशी]              | २७८-४२           | -                | [इदम्बी]            | 444-64                    |
| भीम `             | '[ स्रमंटः ]               | 28                                   | 51                | '[ राजपुत्री ]      | 3:60-66          | गंगाइच ∫         |                     |                           |
|                   |                            | 19,48-44                             | <b>क्षणंसे</b> णा | ,,                  | 73               | मान विदेख        |                     | १८,२२१,२२५                |
| <b>भुवनश्री</b>   | [राशी]                     | 932                                  | 40                | [राज्ञी]            | 200-9            | <b>अगरावक्री</b> | -                   | शास्ती । ३:६%             |
| भूतलानन्द         | [नगरम्]                    | 280                                  | स्यमह             | [ निप्रन्थ-आव       |                  | मालब             | [ देशः ]            | 58                        |
| भूयदिक            | [मातकः]                    | 229                                  | <b>मबरद्</b> ध    | [राजा]              | 900              | मालवमंडल         | ,,                  | ¥                         |
| मृषसिरी           | [ त्राह्मणपत्नी ]          | 8.5                                  | *轩鹤               | [ निर्प्रन्थ-स्थि   |                  | भीहव             | [ नाहाणः ]          | 445                       |
| स्य               | [ पुरोहिताः ]              | २७५-७६                               | महानद्, व         | _                   | 66,902-68        | माहिव            | [देवलोकः ]          | \$ -, 8                   |
| मैसई<br>-         | [राजा]                     | ७२                                   | +स्रि             |                     |                  | 'माहुर           | [वंगिक्]            | 4,4,4                     |
| *1114             |                            | •                                    | मिक्              | [तीर्थंकरः]         | 423              | * ,,             | ,,                  | 9<8                       |
|                   | म                          |                                      | महब्बल            | [राजा]              | 30               | <b>भिगाव</b> ई   | [राज्ञी:]           | 34,940                    |
| <b>मंड्</b> रा    | [ श्रेष्ठिपुत्री ]         | 24,25                                | महसेण             | [ सुभरः ]           | 68,399           | * ,,             | 1,                  | 141                       |
| भइंसचिर           | [राजपुत्रमित्रम्]          | 443                                  | **                | [राजा]              | 944,944,         | , भिरावई         | [ श्रेष्ठिपुत्री ]  | <b>२१२,२<del>१</del>७</b> |
| ייענייי           | [अमार्खः]                  | 336                                  |                   |                     | 9६०,२०३          | मित्ताणंद        | [श्रेष्ठिपुत्रः]    | to9-4,2=4-                |
| <b>म</b> क्षिकामल | [ महः ]                    | 249,49                               | महाकाल            | [ देवः ]            | 940-46           |                  | •                   | <b>۷,</b> २٩٠             |
| मगहा              |                            | <b>₹</b> 5,0 <b>₹</b> , <b>5</b> '₹, | ,,                | [कापालिकः]          | 252              | * ,,             | 71                  | ३०४                       |
|                   | -                          | 1,999,986                            | महापउम            | [ चनवर्ती ]         | 965-60           | मित्राणन्द       | "))                 | ३०४,३२१                   |
| मगहापुर           | [नगरम्]                    | 9'9                                  | महाविवेह          |                     | ७५,२३८.१२९       | मिहिला }         | [नगरी]              | २८२-८३                    |
| *#च्छमल           | [मकः]                      | 288                                  | महावीर            | [तीर्यकरः]          | ३६,६८,११४,       | महिला ∮          |                     |                           |
| मस्छियमा          | ,,                         | 269                                  |                   |                     | , १२७, २३६-      | 'मुणिचंद         | [ निर्प्रत्य-मुनि   | -                         |
| 'भज्झदेस          | [देशः]                     | 284                                  |                   |                     | 138,349-48       | "                | [श्रेष्ठिपुत्रः]    | २२८                       |
|                   | प [ ब्राह्मणपुत्री निर्फ्र | न्थ-                                 |                   | र [देशलोकः]         | ३६७              |                  | गुत्रः, निर्मन्य-मु |                           |
|                   | मुनिया]                    | 96,99                                | महिमा             | [श्रेष्ठिपस्नी]     | 33-38            |                  | °य [तीथंकरः]        |                           |
| भणिच्ड            | [राजा, निर्मन्य-मुनि       |                                      | माहला<br>मिहिला   | [नगरी] २            | १८०,१८२–८३       | मुसियार          | [श्रेष्ठी]          | <b>\$8</b> \$             |
| मेणिप्पह          | [राजपुत्रः]                | २८०                                  |                   | [ विद्याघरराजा      | 1] २११           | मूलदेव           | [ राजपुत्रः ]       | ३६,३८,३९,                 |
| अणिरह             | [राजा]                     | २७८,२८१                              | महिंदसीह          |                     | । ३६३३६५         |                  |                     | 84-85                     |
| 'मणोरमा           | [राज्ञी]                   | 214                                  | माइएताइ<br>महु    |                     | । रषर रषण        | * .,             | ,,,                 | ३५                        |
| मणोरह             | [श्रेष्ठिपुत्रः]           | 960                                  | * ,,              |                     |                  | मूला             | [श्रेष्ठिपत्नी]     | 36-58                     |
| भणोहर             | [राजपुत्रः]                | ३२४                                  | महुमहण            | ,,<br>किला—साम्रहेर | ्रहे<br>इंग्रह्म | · सृगावती-°प     | ती[राज्ञीं]         | 141                       |
| मतकोइल            | [ उद्यानम् ]               | 209                                  | 18161             | [ B. 1 4124         | ۵۰٫३۹۵<br>۱۰٫۵۹۶ | मेष+कुमार        | (राजप्रजः)          | १२७-२८,२३८                |
| 'मलियावया         | -°वइ [ नगरी ]              | 286-85                               | मंहुरा            | [नगरी] १            | 120,962,950      | मेतार्य          |                     | जा, २४९,३५९,              |
| 'मत्स्यमह         | [ 48: ]                    | 588                                  | भंगलस्            | ['नगरम्]            | * 84             |                  |                     | था ] ३५४,३५२              |
| मधु               | [राजधुत्रो राजा            | 4] 66,60                             | मंगला             | [राझीः]             | 746              | मेदपाट           |                     | गशस्ती] १५'९              |
| #मनीरमा           | [श्रेष्ठिपतनी]             | . 86                                 | मंजरी             | [दासपत्नी]          | 944 940          | 'मेबज            | [मातऋसुत्रो व       |                           |
| 'मगोरमा           | [क्षेकपरनी]                | 388-40                               | मंजुलावई          | [ नगरी ]            | २४९              |                  |                     | M ] 344-47                |
| ,,                | [श्रेष्ठिपत्नी]            | ४६,६५                                | <b>मानह</b>       | [तीर्थम्]           | ८२               | * ,,             | 1,                  | <b>₹</b> 49               |
| ,, -म             | गो॰ <sub>'''</sub> १४      | 9,988-84                             | मागहिया           | [ गांगका ]          | २७३              | भैठ              | [पबैतः]             | . '69                     |
| मनोरय             | [ कवेकपुत्रः ]             | 485                                  | माणिमइ            | [ श्रेष्ठिपुत्रः ]  | 90               | मेरपर            | [ इस्ती ]           | १३७                       |
| - staniat         | [-राजा ]                   | 44,46                                | 9,                | [अंद्री ]           | 290              | मेंक्सम          | [अष्ठी ]            | 751                       |
|                   |                            |                                      | -                 | -                   |                  |                  | -                   | •                         |

| नाम                     | किम् ?                 | पत्रम्                    | नाम               | किम् १                | पत्रम्                                 | नाम             | किम् १            | पत्रम्      |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| ≉मेह                    | _[राजपुत्रः]           | <b>२२</b> ७               | रहावस             | [ पबैतः ]             | 909                                    | रेणुया          | [ आभीरपत्नी ]     | 44          |
| मेइ + कुमार             | _                      | 130-36,333                | राज्युर           | [नगरम्]               | 131                                    | रेवय            | [पर्वतः]          | 398         |
| मेहकुंड                 | [नगरम्]                | 44-46                     | राजहंस            | [राजपुत्रः] १४        | 6,944,940                              | रेवय+ग          | [ख्यानम्] २६      | 4,393,343   |
|                         | वित्यम्, टीव           | _                         |                   | जपुत्रः, कृष्णबासुदेः |                                        | रेवाँ           | [ नवी ]           | 30          |
| मोरियवंस                | [राजवंशः]              | 928                       |                   |                       | 5, 3 9 9, 3 9 4,                       | रोह+अ, क        | -                 | <b>2−</b> 0 |
|                         |                        |                           |                   |                       | 84-86                                  | रोहण            | [पर्वतः]          | 943         |
|                         | य                      |                           | * "               | ,,                    | 227,288                                | रोहिण+अ         | [चौरः]            | 920-25      |
| यव                      | [ निर्घन्थ-मुन्        |                           | राम+एव,           | [राजा, दशरथ           |                                        | *रोहिणअ         | ,, .              | 924,920     |
| यशोनाग                  |                        | शस्तौ ] ३७०               | चन्द्र, देव       |                       | 9,933-38,                              | रोहिणी.         | [श्रेष्ठिपत्नी]   | 86,69-64    |
| युगादिजिन               | [तीर्थंकरः]            | 9                         | , .,              | <b>३</b> २५-          |                                        | * ,,            | 1)                | 84          |
|                         | ₹                      |                           | रायगिह            | [नगरम् ] ९            |                                        | रोहिणी          | [चौरपत्नी]        | 920         |
| रइकेळी                  | [ विटः ]               | 63-60                     | (141.4            |                       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,              | [राश्री]          | ३१८,३५४     |
| रइक्ला<br>रइविलासा      | [गणिका]                | 9<-<9                     |                   |                       | ξ- <b>२</b> ५, <b>१</b> 8 <b>९</b> ,   | रोहेडय          | [ नगरम् ]         | ५५          |
| रइसायर<br>रइसायर        | [श्रेष्ठी]             | 488                       |                   |                       | <b>5,383,368,</b>                      | रौहिणेयक        | [चौरः] १          | २५,१२७,१२९  |
| रइस्रवरी                | [रासी]                 | 78                        |                   |                       | २,३३४,३५ <b>९</b> ,                    |                 | ल                 |             |
|                         | त [जनशास्त्रम्,        |                           |                   | 3 4 9 - 4             |                                        | लक्खण ।         | [ राजपुत्रः ]     | ३२५         |
| ((a) do a)              | टीकाप्रशस्             |                           | रायनंदणअ          |                       | २६                                     | लच्छिहर }       | ( )               | ***         |
|                         |                        |                           | रायमई             | [राजपुत्री]           |                                        | लक्षण रू        | ,, 40             | ,44,40,933  |
| रस्नपुर                 | [ नगर <b>म्</b> ]<br>° | 131                       | रायहंस            | [ राजपुत्रः ]         | 944-40                                 | रूक्सण ∫        |                   |             |
| रयणउर-पु                |                        | 104,960,953               | <b>*</b> ,,       | ٠,,                   | 986                                    | लच्छिरगाम       | [ प्रामः ]        | ৬٩          |
| रयणचूड                  | [राज्युत्रो रा         |                           | रावण रे           |                       | ाजा] ५७,६०,                            | लच्छिमई         | [ ब्राह्मणपत्नी ] | ७२          |
| •                       | कहा ] [ जेनशाव         |                           | दशमुख∫            |                       | 49,938                                 | रुच्छी          | [देवी]            | 56          |
| रयणबीव                  | [द्वीपः]               | 28,24                     | राह               | [ निर्प्रेन्थ-आव      | गर्यः] ३५९                             | "               | [राज्ञी]          | 965         |
| रयणपद्दा                | [नरकः]                 | 338                       | रिउवज             | [राजा]                | 43                                     |                 | [ नगरम् ]         | २८५         |
| रयणमंजरी                | [ राजपुत्री ]          | २०३−४,<br>२०८− <b>१</b> ० | रिद्वउर           | [नगरम्]               | 935                                    | लकिता प्र       | [श्रेष्ठिपुत्रः २ | ६३,२६५,२६७  |
| -                       | [ ]                    | २०६-१०                    | रिद्वनेमि         | [तीर्थंकरः]           | 121,323                                | *स्रलियंग       | "                 | २६२         |
| रयणमाला                 |                        | 198,953                   | रिसह+देव.         | ,, २०                 | ,८२-८५,८७,                             | ललियंगअ         |                   | २६६-६७      |
| रयणरह                   | [राजा]                 | 960                       | सामि, न           | ाह, ८९,५०             | ,90,900-9,                             | <b>ललियंग</b> य | [देवः]            | ₹•          |
| रयणसार                  | "<br>[श्रेष्ठी ]       | 306                       | -° <b>हे</b> स, ° | <b>हे</b> सर ११४,९    | ५५ ३२२-२३                              | लंका            | [नगरी]            | ५७,३२५      |
| ''<br>रयणसेहर           |                        | २०२-३<br>१९३              | रिसिदत्ता         | [त'पसपुत्री]          | २५०-५४,                                | लाड             | [देशः]            | ७२          |
| रयणसहर<br><b>रयणावह</b> | [राजा]                 | 174<br><b>2</b> 60        |                   | २५६-                  | -4८,२६०-६१                             | लीलावई          | [राजपुत्री]       | · 904       |
| *रविकंता                | राज्ञी ]               |                           | * ,,              | **                    | 488                                    |                 | हि॰ [अष्ठी]       | २१९,२२५     |
|                         | } "                    | ३२६<br>३२६,३२८-२९         | <b>रुक्मिणी</b>   | [ राजपुत्री, राष      | मि] ६८,७१.८०                           | लोहक्खर         | [चौरः]            | 970         |
| सूरियकंता               | } "                    | 414,410-17                | रुद्दत            | [वंणिक्]              | 398,396                                | *होहजंघ         | [ लेखाचार्यः ]    | 94          |
| रिकान्ता                |                        | <b>३२६,३</b> २९           | रुप्पिणी          | •                     | शी] ७२,७३,                             | स्रोहनंदि       | [श्रेष्ठी]        | 296         |
| सूर्यकान्ता             | 5 "                    |                           |                   |                       | v, ₹84, ₹49 <del>-</del>               | **              | [परिवाजकः]        | 152         |
| रहनेउर                  | [ नगरम् ]              | 66                        |                   |                       | 48-40,399,                             |                 | व                 |             |
| रहमइण                   | ,,                     | २४५,२५२,                  |                   | <b>₹</b> 10,          |                                        | <b>#वहर</b>     | [ निर्प्रत्य-स्थ  | विरः] १६८   |
|                         |                        | 244-46                    | <b>*</b> ,,       | ,,                    | 46                                     | वहरजंघ          | [राक्स]           | २०          |
| रहमित्त                 | [ त्राद्धावः ]         | ५३,५४                     | क्ष्पी            | [ राषकुमारः, राष      |                                        |                 | [ निर्प्रन्थ-स्थि |             |

|                 |                    |                              |              |                         |           |                   |                         | 465               |
|-----------------|--------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| नाम             | किम् १             | ंपश्रम्                      | नाम          | किम्!                   | पत्रम्    | नाम               | किस् ?                  | पत्रम्            |
| वकलचीरी         | [राजपुत्रः]        | 968-64                       | वसुमई        | [राजपुत्री]             | 3 6       | विम्हुमित्त       | [पुरोहितः]              | 3.4               |
| वच्छा •         | [देशाः]            | 14,996,982                   | वसुमित्ता    | [ त्राद्मणपुत्री ]      | 943       | विच्ममवर्द्       | [राजपुत्री]             | 905               |
| बजंगय           | [राजपुत्रः]        | ३२४                          | वाउभूइ       | [ त्राद्मणपुत्रः ]      | ७६        | विमल              | [तीर्थंकरः]             | 373               |
| वज्रकणै         | [राजा]             | 40                           | वाडिपुरी     | [नगरी]                  | 900       | विमलवा <b>इ</b> ण | [ निर्प्रन्थ-मुनिः      |                   |
| वज्ञजङ्ग        | "                  | 49                           | वाणारसी      | ,, 906,3                | 194,420-  | वियब्भ            | [देशः]                  | ५२                |
| बब्बर .         | [ नगरम्]           | 99                           | •            |                         | , 38£,    |                   | [देशः]                  | 54                |
| वडुकर           | [ यक्षः ]          | 908                          |              | 349                     |           | हिरशग=भ ∫         |                         |                   |
| बह्रलि          | [ ऋषिः ]           | २ं १ ६                       | वालुगपहा     | [नरकः]                  | ३२०       | विलासवर्दे        | [राजपुत्री]             | 9.5               |
| बद्दणपुर        | [नगरम्]            | 942                          | वासवद्ता     | [राजपुत्री]             | 94,98     | · विस्छ्रपुर      | [नगरम्]                 | 900               |
| वदमाण           | ,,                 | 934                          | वासुदेव      | [कृष्ण-बासुदेवः]        |           | विशल्या           | [राजपुत्री]<br>[        | 66                |
| वद्माण+सा       | मि [तीर्थंकरः] १   | १,२४,३४,९६,                  |              | ७५,१२१,२                |           | विष्णु + कुम      | ार[राजपुत्रो निर्ध      |                   |
|                 | 56,90              | <b>३,२३३,२३९,</b>            | •            | <b>₹</b> 19,₹1₹,        |           | Corre             |                         | ] 986,900         |
|                 | २६४,३              | २३,३४५                       |              | 348                     |           | विसल्ला<br>* ,,   | [राजपुत्री]             | ,                 |
| बनमाला          | [राज्ञी]           | 40                           | बासुपुज्ब    | [तीर्थंकरः]             | २१०,३२३   | विसा              | "<br>[ श्रेष्ठिपुत्री ] | 940-4 <b>9</b>    |
| वस्मा           | [राज्ञी]           | 924 249                      | वासुरुदेवी   | [राज्ञी]                | 286       | विसेसय            | [प्रामः]                | 220               |
| बरदत्त          | [ श्रेष्ठी ]       | २७                           | विउसभूसण     | [राजपुत्रमित्रम्]       | २९५-९६    | विस्सभूइ          | [तापसः]                 | <b>२</b> ४९-५०    |
| 31              | [ निर्प्रन्थ-मुनि  | :] ७७,३१२                    | विउसाणंद     | [ छेखाचार्यः ]          | 335       | विस्ससेण (        | [राजा]                  | 343               |
| वरदाम           | [तीर्थम्]          | ८२                           | विउसाणंदण    | [राजपुत्रमित्रम्]       |           | वीससेण            |                         | ***               |
| वरधणु           | [ अमात्यपुत्रः ]   | ३३१                          | विक्रमसेण    | [राजा]                  | 9 . 8     | विहल              | [ राजपुत्रः ]           | २३३               |
| वराडग           | [ देशः ]           | ७२                           | विक्रमाइच    | ,,                      | 159,154   | विश               | [ पर्वतः ]              | २३७               |
| वराहरगीव        | [ राजपुत्रः ]      | 294                          | विचित्र      | [निप्रन्थ-मुनिः]        | 40        | ∗वीर              | [ तीर्थंकरः ]           | 9,६८,३५9          |
| वराहमिहिर       |                    | ३०४–५,३०७                    | विजय         | [पर्वतः]                | ७५,७६     | वीर               | ,, 9,7                  | 1,38,34,36,       |
| वलिं            | [ नगरी ]           | १७२-७३                       | ,,           | [विमानम्]               | 236       |                   | ६८, ९५                  | -90, 994,         |
| वलहराय          | [राजा]             | 900                          | ,,           | _                       | ,३३७,३४०  |                   | 920,92                  | ९,१६५,१६७,        |
| वसंतउर-'पु      | र [ नगरम् ] १८,    |                              | ,,           | [देवः] .                | ३६७       |                   | 909-07                  | १,१७५,२३२—        |
|                 |                    | ७, १८४-८५,                   | विजयधम्म     | [राजा]                  | 908-4     |                   | ३५, २३८                 | , २६४-६५,         |
|                 |                    | ८,१९७,२०१,                   | विजयसिरी     | [श्रेष्ठिपुत्री]        | 949       |                   | २७५,३३                  | <b>३-३४,३५१</b> - |
|                 |                    | ०८,२२५,२६५                   | विजयसेण      | [ विद्याघरपुत्रः ]      | ७५        |                   | ५२,३६१                  |                   |
| वसंततिलया       |                    | २०४                          | विजयसेहर     | [राजपुत्रः]             | २९७       | वीरचरित्र [       | जैनशास्त्रम् , टीव      |                   |
| वसंतदेव         | [ श्रेष्ठिपुत्रः ] | 24-56                        | विंज्जुमाली  | [ऐन्द्रजालिकः]          | 999       |                   | प्रशस्ती                |                   |
| वसंतपुर         | [ प्रामः ]         | 900                          | विणगंधर      | [ निर्प्रन्थ-आचार्य     | :] ३६५    | वीरनाह            | [तीर्थंकरः]             | 905               |
| वसंतसेणा        |                    | २ <b>१,२३</b> ,२ <b>१</b> २. | विण्हु       | [ कृष्ण-वासुदेवः ]      | ७५        | *वीरमई            | [राज्ञी]                | 66                |
|                 |                    | २१७                          |              | जपुत्रो निर्प्रनथ-मुनिः | था] १६८   | वीरमई-°ती         |                         | ५,५६,६८,७१        |
| ,,              | [श्रेष्ठिपस्नी]•   | <b>२८५</b>                   | विण्डु+कुमार | ( ) "                   | 966-00    | • वीरय 🗸          | [ शालापतिः ]            | 929               |
| बसुदत्त         | [ श्रेष्ठिपुत्रः ] | 130,933,                     | तिविक्रम     | ,                       |           | वीरसेग            | [राजा]                  | ७७,२९२            |
|                 |                    | २८५-८६,                      | विण्हुदत्त   | [वणिक्]                 | 949       | वीरंगय            | [राजपुत्रः]             | ३२४               |
|                 |                    | 266-69                       | विदेह        |                         | ,१४७,१५३, | बुषभ              | [श्रेष्ठी]              | २६८               |
| वसुदेव [        | राजपुत्री राजा च   |                              | 02-          | ۶۶ ت                    |           | वृषभिजन           | [तीर्यंकरः]             | ३२६               |
| B-114-5-0-0     | r <del>A</del> 2 1 | <b>३१८-१</b> ९               | विदेहा       | [देशः]                  | 36        | <b>वृषभध्वज</b>   | [राजपुत्रः]             | 932-38            |
| <b>बसुमन्दा</b> | [श्रेष्ठिपत्नी]    | 110                          | विद्यवाई     | [ निर्प्रन्य-स्थितरः    | ] 909     | वेईसर             | [ ब्राह्मणपुत्रः ]      | 384               |

| नावा           | बिम् ?                            | पश्रम्            | नाम                   | किंग् ?                | पंत्रम्                                | भाष              | किम् १                        | पत्रम्          |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| बेगवई          | [ नदी ]                           | 298               | संचभामा               | र्[राज्ञी] ज           | 7,08-08,08,                            | <b>वे</b> खपाल-° | वाल [ यक्षः ]                 | 76,78           |
| वेजयंत         | [ देवः ]                          | ३६७               | समा                   | <b>S</b>               | ٠٠,३ <b>११,३</b> १३                    | संगमअ-"          | ा. [कुलपुत्रः]                | 3.              |
| वेशा           | [नर्षी]                           | 908               | सचनाई                 | [ यक्षः ]              | 950                                    | संगमय            | [देखः]                        | 994             |
| वेभार          | [पर्वतः] ८                        | 9,920,925,        | सचिसरी                | [ कुटुम्बपत्नी         | 705-90                                 | सैगय             | [ राजपुत्रः ]                 | 298             |
|                | ą.                                | <b>६</b> 9        | सणंकुमार              | [ चकदती ]              | २२१ ३६३,३६६                            | संगरपुर          | [नगरम्]                       | فإنع            |
| वेय            | [ नाह्मणपुत्रः ]                  | 384               | * "                   | ,,                     | ३५१                                    | संगा             | [श्रेष्ठिपत्नी]               | 269             |
| वेयगन्म        | ,,                                | 384               | सनत्कुमार             | ,,                     | <b>३५१,३६२,३६</b> ७                    | संति + ना        | ६ [तीर्थंकरः]                 | २९,३०,३१३       |
| वैयङ्ढ         | [ पर्वतः ]                        | 20,00,80          | सप्तच्छद              | [राजा]                 | 933                                    | संदणपुर          | [ नगरम् ]                     | 399,302         |
|                |                                   | २११,२३६           | सबल                   | [ बलीवर्दः ]           | 900,962                                | संपइ             | [राजा]                        |                 |
| वैयन्भ         | [नगरम्] ५                         | 9,42,44,46        | * ,,                  | ,,                     | 906                                    | * ,,             | **                            | 99३             |
| वेयमित्त       | [ ब्राह्मणपुत्रः ]                | 384               | समरकेउ                | [ राजप्रुत्रः ]        | ३२४                                    | संपर्या          | [श्रेष्ठिपत्नी]               | 996             |
| वेयरूव         | ,,                                | 384               | समतमद्                | [ निप्रन्थ-आ           | चार्यः] २१८                            | संपुलअ           | [कञ्चुकी]                     | રૂંદ            |
| वेगसाम         | ,,                                | 384               | ,,                    | [ " ŧ                  | ुुनिः ] ३०१                            | संव              | [राजपुत्रः]                   | ०,२४०,३११,      |
| वेबसार         | ,,                                | 384               | समाहिगुत्त            | ,,                     | ,, 43                                  |                  |                               | १५३१७,३२०       |
| वेसमुण         | [श्रेष्ठी]                        | २०१               | *समिय                 | [ "स्थिव               | रेरः] १६८                              | संमव             |                               | <b>३</b> २३     |
| वेसाली         | [ नगरी ]                          | २७३               | समियज 🕽               | , بر                   | , 9 € ८,9 ७४                           | संभूइ [ म        | ातंगपुत्रो निर्मन्य- <b>ग</b> |                 |
| वर + स्वामी    | । [ निर्प्रन्थ <del>-स्</del> थवि | [:] 9Ec,          | समित ∫                |                        |                                        | *संभूत           | ,,                            | 296             |
|                |                                   | 900-09            | समुद्दिजय             | [राजा] ७               | 5P-4P5,Pv.o                            | संभूय            |                               | २२१,२७५         |
| व्याख्यात्रज्ञ | मे [जैनागमः,                      |                   | समुद्रदत्त            | [श्रेष्ठी] १           | ३०,१४९,१५१,                            |                  | [ निर्प्रन्थ-स्थि             |                 |
|                | <b>टीकाप्रशस्त</b>                | 7] 300            |                       | २                      | 164                                    |                  | [नगरम्] १                     |                 |
|                | श्च                               |                   | सम्प्रति              |                        | 9२३,9२५                                | सागर + क         |                               |                 |
| হাক্স          | [राजा] ३२                         | <b>६,३३</b> ४,३४३ | सम्भूत                |                        |                                        | सागरचंद          |                               |                 |
| शतानिक         | ,,                                | 9 6 9             |                       |                        | तः] २१९,२२१                            |                  | ,,                            | २३८             |
| शम्बकुमार      | <u>}</u> [ राक्षसवंशीयः           | ] 40,40           | सम्मेयसेल             |                        | 966                                    | सागरचन्द्र       |                               | <b>२</b> ४०-४१  |
| सम्बकुमार      | <b>J</b>                          |                   |                       | ् [ अमात्यः ]          |                                        | *सागरदत्त        |                               | १६२             |
| शय्यम्भव [     | व्राह्मणो निर्प्रन्थ-।            |                   | सयपाग                 | [तैलम्]                | 154<br><b>9</b> 3                      |                  | साबर॰ ,, ४४,                  |                 |
| शालिप्राम      | [ प्रामः ]                        |                   |                       |                        | २२<br>३६,११६,१ <b>६</b> ७              |                  | ,                             | २६२–६४          |
| शालिभद्र       | [श्रेष्ठिपुत्रः ]                 | १७,३०             |                       |                        |                                        | सामाइअ           | [कुटुम्बी]                    |                 |
| गौरि           | [राजा]                            | ६८,६९,७१          | सार्थात्।<br>अस्यक्ति | [ <del>] [] []</del>   | 9 <b>२</b> ४<br>9                      | सामि             | [वर्द्धमानस्वामी त            |                 |
| श्रीकान्त -    |                                   | 930,938           | स्थरमर्ट              | ्रियात्यक्रमी<br>-     | 384-86                                 | सायर             |                               |                 |
| श्रीचन्द्रसूरि | [ निर्प्रन्थ-आचा                  |                   |                       |                        | २०,४४,२ <b>१०</b>                      | सार्वभूति        |                               |                 |
|                |                                   | तौ ] ३६९          | सञ्चत्थ               |                        | <b>२१२</b>                             | साविदगाम         |                               |                 |
| श्रेणिक        | [राजा]                            |                   |                       | _                      | <b>२२८,२८५</b>                         |                  | 9:                            |                 |
|                |                                   | ३२६३५१            | सहदेवी                | [राज्ञी]               |                                        | सालिभइ           | [•श्रेष्ट्रिपुत्रः ]          | १७,३०-३५        |
|                | Ħ                                 |                   | संख                   | [ श्रेष्ठी ]           | ३६३<br>१०८                             | सावत्थी          | [नगरी]                        | 376,384         |
| <b>≉स</b> उरी  | [ राजा ]                          | £/                |                       | _                      | , १२१,२७ <b>७,३३</b> ५,                | *सावित्ती        | [ ब्राह्मणपत्नी ]             |                 |
| क्स <b>ार</b>  | [चकवर्ती]                         | ६८<br>३२१         | "                     | [ / I an ]             | \$\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | साविसी           |                               | <b>३</b> ४५     |
| स्तगर <b>)</b> | ,                                 | २२ १<br>२२ १२४–२५ |                       |                        | ३२६                                    | »                | "<br>[ पुरो <b>हि</b> तपत्नी  |                 |
| संयर }         | ,, <del>(</del>                   | 17 418-44         | "<br>संख + उर         | "<br>[ नगर <b>म्</b> ] | २८५<br>२५,२८,२९,                       | "                | [देवी]                        | , <u> </u>      |
| सच             | [ निर्श्रन्थ-सुनिः                | ] •६              | V4 1 06               | [ 44/d ]               | \$\$8 <b>,</b> \$8 <i>\$</i> .         | "<br>सावित्री    | [ ब्राह्मणमत्मी ]             | <b>રૂ</b> ક્ષ્મ |
| •              |                                   | -                 |                       |                        | 44074 # 4.                             | 411.1-11         | Tandamin, 1                   | 4.,             |

| ===                 | किम् १                | rree/TV    |                    | Gerry 8                 |                        | *                   | S 2                            |                |
|---------------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| नाम                 |                       | पत्रम्     | नाम                | <b>福井.!</b>             | पत्रम्                 | नाम                 | <b>16</b> 7 € 2                | पह्मा          |
| सित्तुंजय           | [्पर्वतः]             | 944        | सिंइल+दीव          | [द्वीपः]                | ६३,२८७–६८              | सुनंदा              | [ श्रेष्ट्रिज़ी, संज्ञी        |                |
| <b>∗सिद</b>         | [ निर्मन्थ-स्थिवरः    |            | *सीया              | [राज्ञी]                | 8 €                    |                     |                                | ٩,११६,२२९      |
| सिद्ध               | [नैमित्तिकः]          | v          | सीया- ता           | "                       | ४६,५७,५८,६०,           | सुन्दर              | [कर्षकः]                       | 386            |
| सिद्धउत्त           | [ हेखाचार्यः ]        | 950        |                    |                         | ६१,३२५–२६              | सुपाससामि           | [तीर्थंकरः]                    | ३२३            |
| सिद्धत्थ            | [राजा] ९६             |            |                    | मे [तीर्थंकरः]          | ७६,७९,३७०              | सुप्पणहा            | [राक्षसवंद्यीया]               | ३२५            |
| ,,                  | [सारथिः]              | ३१४,३२१    | सीयल               | "                       | ३२३                    | सुप्रमा             | [ निर्मन्थिनी ]                | 49             |
| सिद्धनाग            | [श्रेष्ठी, टीकाप्रशस् | तौ ] ३७०   | सीलमई              | [ राजपुत्री ]           | २९४-९५,                | सुबुद्धि            | [ अमास्यः ]                    | २८५,२८८        |
| सिद्धपुत्त          | [नेभित्तिकः]          | 8.6        |                    | 750                     | •–३००,३०२–३            | सुभग                | [ दासः ]                       | 180-81         |
| सिद्धसेण            | [ जाहाणो              |            | सीह                | [ सुभटः ]               | 28                     | *सुभर्।             | [्श्रेष्ठि <del>पत्नी</del> ]  | 8 6            |
|                     | निर्प्रन्थ-स्थविरश्च  | ] १७१-७२   | सीहक               | [कर्षकः]                | 384                    | सुसहा               | "                              | ६५-६७          |
| सिद्धसेनदिवा        | <b>ब्हर</b> े ,, १६   | ८,१७१-७२   | सीद्वगिरि          | [राजा]                  | २६१                    | ,,                  | **                             | २१६,२१७        |
| सिद्धार्थ           | [रावा]                | 9          | स्हिबल             | ,,                      | 955                    | ,,                  | [राज्ञी]                       | 40             |
| ,,                  | [दणिक्]               | ३५२        | सीहरह              | [सेनानीः]               | 64,68,68               | "                   | [ प्ररिवाजिका ]                | ₹9 €           |
|                     | री 🄰 [नदी]            | ४,५,२०१    | ,,                 | [राजपुत्रः]             | २५८                    | सुभद्रा             | [ श्रेष्ठिपत्नीः]              | 44,54,50       |
| सिप्पा              | <i>§</i> *            |            | सीहविकम            | ,,                      | 328                    | सुमइ                | [ अमात्यः ]                    | 983,304        |
| सियजस               | [राजा]                | 980        |                    |                         | ] 968,964-60           | 20                  | [तीर्थक्तः]                    | 323            |
| सिरिउर              | [नगरम्]               | 28,948     |                    |                         |                        | सुमगल               | [ राजपुत्रः ]                  | ३३१−३२         |
| सिरिकंठ             | [ देशः ]              | 946        | <b>सुकुमा</b> लिया | "                       | 96-60                  | सुमिण               | [ यक्षः ]                      | ષ્ક            |
|                     | [देवः]                | 9.6        | * ,,               | , L Comment             | 968                    |                     | [ दासः ]                       | 9              |
| <b>₹</b> ₹ ,        |                       |            | सुकुमालिया         | -                       |                        | सुमेरुपह            | [ इस्ती ]                      | 23.6           |
| सिरिचंद             | [राजपुत्रः]           | १५६,१५९    | "                  | [श्रेष्ठिपुत्री]        | 88,84                  | सुरट्ठ              | [ देशः ]                       | <b>२२५,२६१</b> |
| सिरिदेवी            | [देवी]                | ८२         | सुवा               | [देवलोकः]               | 40                     | सुरिय               | [ यक्षः ]                      | 954            |
| "                   | [ श्रेष्ठिपुत्री ]    | 145-43     | सुप्रीव            | [ वानरवंशी <del>य</del> | -                      | सुरपिय ो            |                                | 990            |
| ,,                  | [राइगी]               | 336        |                    |                         | १३३–३४,                | <b>चिस</b> पिय      | "                              | 14-            |
| सिरिधम्म            | [राजपुत्रः]           | 945-43     | युजसा              | [राह्यी]                | २४६                    | ग्रावस्त्रांशिक     | गी [नदी-गङ्गा]                 | 906            |
| "                   | [राजा]                | 965        | <b>सु</b> ज्बहास   | [ खड्मः ]               | ३२५                    | सुरिंद              | [श्रेष्ठी]                     |                |
| सिरिपव्वय           | [पर्वतः]              | १०६,२९१    | सुवारा             | [रासी]                  | १०९                    |                     | [ तथा ]<br>[ रथिकपहनी ]        | 997-98         |
| सिरिमई              | [श्रेष्ठिपुची]        | 909        | सुरिथय             | [ निप्रस्थ-आव           | nर्यः] <b>१००</b> ,२२६ | *सु <b>ल</b> सा     | [रायकपत्ना]                    | 94             |
| <b>चि</b> रिमंगल    | [देशः]                | \$ \$ 8    | सुद्शन             | [श्रेष्ठी]              | ४६ ६५,१३०,             | सुलसा               | "                              | 94-90          |
| खिलागा <del>म</del> | [ भामः ]              | 8,4        |                    |                         | 98•,98६                | ,,                  | [परिवाजिका]                    | २१६,२५१        |
| सिव                 | [ वणिक्पुत्रः ]       | २२५        | *सुदंसण            | "                       | 93.                    | "                   | [श्रेष्ठिपश्नी]<br>- [केन्स्री | ३५३            |
|                     | वी 🔰 [राइती] ७१       | 395,348    | सुदंसण             | •                       | 989-86                 | सुव <b>श</b> जाळेसर | _                              | 904            |
| सिवादेवी            | )                     |            | ,,                 | [ श्रेष्ठिपुत्रः ]      | 966                    | सुविहि              | [ती <b>थैकरः</b> ]             | ३२३            |
| _                   | [विद्याधरपतनी]        |            | ,,                 | [ श्रेष्ठी ]            | 959                    | सुवेग               | _                              | 68             |
| सिवभइ               | [ वणिक्पुत्रः ]       | <i>३२५</i> | ,,                 | [नगरम्]                 | २७८,२८१                | "                   | [ <b>द</b> तः ]                | 82             |
| सिवमंदिर            | [नगरम्]               | २११        | सुदंसणा            | [राज्ञी]                | २८५                    | _                   | [ निर्प्रत्य-आचा               | _              |
| सिवा+देवी           | [राज्ञी]              | 94,96      | सुद्ध              | े [ नाह्मणः             | £8,68 [:               | सुक्तया             | [निर्प्रन्थिनी]                | २१८,२८२        |
| सिसुपाल             | [राजा]                | ६०         | निविषणसम्म         | 5                       |                        | सुसीमा              | [ नगरी ]                       | 964            |
| सिंधु+देवी          | [देवी]                | ८२,३३९     | सुधण               | [ श्रेष्ठिपुत्रः ]      | २४,२५,३०               | सुसेण               | [सेनानीः]                      | 64-60          |
|                     | - थ [मोदकः]           | २३,२६८     | सुधणु              | [श्रेष्ठी]              | २२                     | सुसेणा              | [राजपुत्री]                    | 93             |
| सिंहजस              | [राजपुत्रः]           | २१५        | सुधम्म- इम         | म [ निर्घन्थ-ग          | गधरः]:९७,२६९           | सुहत्थल             | [ प्रामः ]                     | 948            |

| नाम                    | किम् ?               | पत्रम्         | नाम           | किम् १         | पत्रम्       | नाम                     | किम् !                   | पत्रम्                   |
|------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| सुहम्म }               | [देवलीकः] २०,५       |                | सेदुअ         | [ त्राह्मणः ]  | 116          |                         | म [आश्रमः]               | 903                      |
| सोइम्म ∫               |                      | 994-98,        | * ,,          | **             | 193          | हन्मत्                  | [ वानरवंशीयः ]           | 46                       |
|                        |                      | ९, २३९-        | सेदुव + क     | ,,             | ११३,१२०      | हरि                     | [ फूष्ण-वासुदेवः ]       | ·30-50                   |
|                        | 80,223               |                | सेयणय         | [ इस्ती ]      | २३,३२,२३२    |                         | ७९,८०,१                  | २१, १२३,                 |
| सुन्दरपाणि             |                      | २५१,२५४        | सेयविया       | [नगरी] १०      | ०४,९०७,३२६-  |                         | २६४,३५६                  | <b>?</b>                 |
| सुन्दरी                | [निर्प्रन्थिनी]      | 90             |               |                | •            | * ,,                    | ,,                       | 929                      |
| ,,                     | [अन्तःपुरमहत्तरा]    | €8             | सेयस          | [तीर्थंकरः]    | ३२३          | हरिकेशि-°के             | श [मातज्ञपुत्रो          |                          |
| "                      | [राज्ञी]             | २५,३८          | सोदास         | [विद्याधरः]    | 65           |                         | निर्प्रनथ-मुनिश्व ]      | 200-09                   |
| सुं <b>य</b>           | [राजकुमारः]          | ३२५            | सोदास         | ीराजा ]        | 968-66       | <b>इ</b> रिकेसबल        |                          | २०१                      |
| सुंसमा                 | [श्रेष्ठिपुत्री ]    | 926            | नगअ-°द        | · ·            | ,            | हरिकेसा                 | [मातज्ञजातिः]            | २७१                      |
| स्मिका                 | [कर्षकपुत्रवध्ः]     | 384            | सोपारय        | [नगरम्]        | २०३,२६१      | *हरिकेसि                | [मातज्ञपुत्रो,           | , ,                      |
| सरदेव                  | [स्थपतिः]            | २०३            | सो <b>म</b>   | [ ब्राह्मणः ]  | 8.3          |                         | निर्प्रनथ-मुनिश्च ]      | २७०                      |
| स्रियकंत               | [राजपुत्रः]          | ३२६            | सोमर्चंद      | [राजा]         | 9            | <b>ह</b> रिवं <b>दा</b> | [जैनशास्त्रम्] ७१        |                          |
| सूरियकंता )<br>रविकंता | [राज्ञी] ३२६,        | ३२८–२९         | सोमदत्त       | [ ब्राह्मणः ]  | 8.5          | ,,                      | [राजवंशः]                | 395-80                   |
| सुरियाभ                | [ देवः ]             | ३२९            | सोमदेव        | ,,             | ७१,७६,१३५    | हरिसउर                  | [नगरम्] २०१              | -                        |
| 33                     | [विमानम्]            | ३२ <b>९</b>    | सोमप्पह       | "१३५-          | -३६,१३८,१४०  | हरिसीह                  | [ श्रेष्ठिपुत्रमित्रम् ] | 299                      |
| सूर्यकान्ता )          |                      | २२.<br>१२६,३२९ | ,,            | ,,             | 930          | इरिसेण                  |                          | -५०,२५४                  |
| रविकान्ता              | [ Zidii ]            | * (*)* ( •     | सोमप्रभ       | ,,             | १३०,१३५,१४०  | इलहर [र                 | ाजपुत्री बलदेवः ] प      |                          |
| सेजंभव                 | [ब्राह्मणो निर्मन्थ- |                | सोमभूइ        | "              | ४३           | हलि रे                  |                          | <b>३</b> 9 <i>८,</i> ३२० |
|                        | स्थविरश्व]           |                | सोमसम्म       | ,,             | 343-48       | <b>हलाउह</b>            | ,, (,,,                  | (1-)(                    |
| * ,,                   | ٠,                   | 5.0            | सोमा          | [ पुरोहितपत्नी | ] ३०५        | <b>5</b> 19             | [ राजपुत्रः ]            | 333                      |
| सेडुवक                 | [ ब्राह्मणः ]        | 94             | सोरट्ठ        | [देशः]         | १५५,२६८      | हंस                     | [द्वीपः]                 | 46                       |
| सेणग-"य                | [ अमात्यपुत्रो       |                | सोरियपुर      | [ नगरम् ]      | ७०,३१३       |                         |                          |                          |
|                        | _                    | <b>३३१</b> –३२ | सोहम्म 🕽      | [देवलोकः] व    | २०,५६,७०,७६, | हारपदा                  | [सार्थवा ६९त्री]         | 990-98                   |
| *सेणिय                 | [राजा]               | 94             | सुहम्म ∫      |                | ८६, ११८–१९,  | <b>इम</b> वंत           |                          | १०६,१९६                  |
| सेणिय                  | ,, ९–१४,१६           |                |               | 942,5          | २०९,२३९–४०,  | हिर <b>जरोम</b>         | [ तापसः ]                | २१९                      |
|                        | <b>३</b> 9,३२,३५,    |                |               | २८३,३          | १२९          | हिरिमंत                 | [ पर्वतः ]               | 299                      |
|                        | 903,998-             |                | सौधर्म        | ,,             | 939          | हुयवहजाल                | [नगरम्]                  | ७५                       |
|                        | 920-28, 9            |                |               | •              |              | हुंडिय                  | [राजा-गुप्तनलराज         | T] 48                    |
|                        | २२९-३०,२             |                | हत्थिक प्पपुर | [ नगरम् ]      | ३१८          | हेमकूड                  | [ धातुवादी ]             | 936                      |
|                        | ٦ <b>६</b> ४–६५, :   |                | हत्थिणउर-     | -              | ७६,७७,१०९,   | हेमरह                   | [राजा] २४६,              | २५४,२५८                  |
|                        | ३६०-६२               |                | °पुर          |                | -६९,२२१,२६५  | हेमवअ                   | [क्षेत्रम्]              | ५६                       |

# बितीयं परिशिष्टम्

# आख्यानकमणिकोश-तद्दीकान्तर्गतविशेषनाम्नां विमागन्नोनुक्रमः

[परिशिष्टेऽस्मिन् प्रथमपरिशिष्टगतविशेषनाम्नां तत्परिकल्पिता विभागा अधस्तादुङ्खिखिता इति तत्तद्विभागदिदक्षुभिस्तत्तदाङ्काङ्कितो विभागोऽवलोकनीयः ]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>)</b> —                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ अन्तः पुरमङ्<br>२ अमात्यास्त-<br>त्परिवारश्च<br>३ आजीवकमतः<br>प्रणेता<br>४ आभूषणम्<br>५ आमीरस्त-<br>त्परिवारश्च<br>६ आश्रमः<br>७ इन्द्रः<br>८ उत्सवाः<br>९ ऐन्द्रजालिकः<br>१० कविः<br>११ कञ्चुकी<br>१२ कुम्भकारः<br>१३ कुलपुत्र-कर्षव<br>कुटुम्बिनस्तरः<br>रिवारश्च<br>१४ कुष्णवासुदेवः<br>नामानि | १६ खड्गम् १७ गणिकाः १८ गुफा १९ चक्रवर्तिनः २० चेत्यानि २१ चौरस्तत्यस्नी- पुत्रौ च २३ तापसर्षिपुत्री- पुत्रौ २३ तापसशाखा २४ तीर्थान २५ तीर्थकराः २६ तलम् २७ दास-दास्यः २८ द्तः २८ देव-देव्यः | ३३ द्वीपाः ३४ धातुवादी ३५ धात्री ३६ नगर-नगरी- प्राम-सिक्वेद्धाः ३० नदपुत्रः ३० नदी-नापी- सरांसि ३९ नरकाः ४० नावक-नाविक- पत्न्यौ ४२ निर्प्रन्थ- निर्प्रन्थिन्थः ४३ निर्प्रन्थः ४४ निर्प्रन्थः ४४ निर्प्रन्थाः ४५ निर्प्रन्थाः | ४० पर्वताः ४८ प्ररोहित-माझणा- स्तस्परिवारश्व ४९ बलीवर्षी ५० माझणजातिः ५९ भग्नमतमुनी ५२ मेरी ५३ मणिः ५४ मणिकारः ५५ महिरा ५६ मलाः ५५ मातक्रजातिः ५८ मातक्रजातीया निर्प्रन्थाः ५९ मातक्रजातीया राजा ६० मातक्रपालित- राजपुत्रः ६९ मातक्रास्तस्परनी- | लाकारपरनी च  ६३ मोदकः ६४ सक्षाः ६५ रथः ६६ रथिकपरनी ६७ राक्षसवंशीयाः ६८ राजगृह्पाटकः ६९ राजनो राश्यो राजपुत्रयो राज- पुत्रास्तन्मित्राणि च  ७१ छेखाचार्याः (उपाध्यायाः)  ७२ वना-ऽरण्यो- यान-वाटिकाः  ७३ वन्यजातिः | ७५ विद्यः  ७६ विद्याः  ७७ विद्याधरास्त-  रगरिवारश्व  ७८ विमानानि  ७९ शालाणि  (प्रन्थाः)  ८९ श्रेष्ठि-सार्थवाह- वणिजस्तरगरि- वारश्व  ८२ श्रुपाकः  ८३ सङ्गीतकारः  ८४ सार्थी  ८५ सुभटाः  ८६ सेनान्यी  ८७ स्थपतिः |
| सुंदरी                                                                                                                                                                                                                                                                                              | न्तःपुरमहत्तरा<br>वियास्तत्परिवारश्च<br>धणु<br>नमुई<br>नद<br>नाणगन्भ<br>पोडिला<br><b>दुदि</b> सार<br>भाणु                                                                                   | गोशालक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सायर<br>धुबुद्धि<br>धुमइ<br>सेणग-°य<br>वकमतप्रणेता<br>गोसाल+य                                                                                                                                                                                   | (५) आभीरस्तत                                                                                                                                                                                                     | परिवार <b>श्च</b><br>रेणुया<br>अम:                                                                                                                                                                            |

४९

### द्वितीयं परिशिष्टम्

| (८) उत्सवाः                | (१७) गणिकाः               |                                             | नमि                     | वदमाण+सामि                              |                                  |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| इंदमह                      | बीवूसव                    | <b>अ</b> णंगसेणा                            | कोसा                    | निम्ममत्त                               | <b>बासुपु</b> ज                  |
|                            | •                         | उपकोशा                                      | चमर <b>हा</b> रिणी      | नेमि+चंद, नाइ                           | वीर <del>। नाइ</del>             |
| कोमुईदिवस-°ईमह             | भयणवरसा                   | <b>उ</b> वकोसा                              | देवदत्ता                | पउमनाह                                  | बुषभजिन                          |
| <b><sup>°</sup>ईमदू</b> सव |                           | कर्लिंगसेणा                                 | मागहिया                 | पउमप्पह                                 | संति+नाह                         |
| (९) ऐ                      | न्द्रजालिकः               | कामपढाया                                    | रइविलासा                | पार्श्व                                 | संभव                             |
| विज्जुमाली                 |                           | कामरइ                                       | वसंततिलया               | पास                                     | सामि                             |
| -                          | \ <del>-e</del> .         | कोशा                                        | वसंतसेणा                | महि                                     | सीमंधर+सामि                      |
| (8)                        | ०) कविः                   |                                             |                         | महावीर                                  | सुपाससामि                        |
| कालिदास                    |                           | (१८                                         | <) गुफा                 | मुणिसु <b>व्यअ-°य</b>                   | सुमइ                             |
| (88)                       | ) कञ्चुकी                 | कायंबरी                                     |                         | युगादिजिन                               | सुविह                            |
| ·                          |                           | (88)                                        | चक्रवर्तिनः             | रिट्टनेमि                               | सेयंस                            |
| . संपुलअ                   |                           |                                             |                         | /2.5                                    |                                  |
| (१२)                       | कुम्भकारः                 | बंमदत्त                                     | महापउम                  | (                                       | ) तैलम्                          |
| •                          |                           | भरत                                         | सगर                     | सयपाग                                   |                                  |
| दुरगय                      |                           | भरह+नाह, वइ                                 | सणंकुमार                | (२७) ह                                  | इास-दास्यः                       |
| (१३) कुलपुत्र-कर्ष         | क-कुटुम्बिनस्तत्परिवारश्च | <b>– <sup>°</sup>हेस,</b> <sup>°</sup> हेसर | सनस्कुमार               |                                         |                                  |
| आइ <b>च</b>                | मनोरथ                     | (२०)                                        | <b>चै</b> त्यानि        | कुंद<br>                                | दुम्मुह                          |
| क्षेमंकर                   | माया <b>इच</b>            | गुणसिल+अ                                    | मोढचैत्यगृह             | गंगदत्ता                                | दोण                              |
| गंगाइच                     | मायादित् <b>य</b>         | भंडीरवणचेइय                                 | 410 1(486               | गगरहा                                   | द्रोण                            |
| चण्डचूड                    | सचिसिरी                   |                                             |                         | चवला                                    | पियंकरा<br>किनं <del>ग्य</del> ा |
| चंदहरु—°मड                 | संगमअ-°य                  | (२१) चौरा                                   | स्तत्पत्नी-पुत्रौ च     | चंडरुइ                                  | पियंगु <b>लया</b>                |
| दामशक                      | सामाइय                    | <b>दुग्गचंड</b>                             | रौहिणेयक                | चिला                                    | पु <b>न</b> वसु                  |
| धना                        | . सीहक                    | रोहिण+अ                                     | लो <b>इक्</b> खुर       | चिलाइपुत्त                              | मंजरी                            |
| <b>बंधुमई</b>              | सुंदर                     | /2.2\ <del></del>                           | marking mil             | चिलातीपुत्र                             | सुभग                             |
| मनोरमा •                   | स्मिका                    |                                             | पसर्षिपुत्री-पुत्रौ     | थावर                                    |                                  |
|                            |                           | ऋषिदत्ता                                    | रिसिदत्ता ,             | (२८                                     | :) दूतः                          |
| ( \$ 8 ) De                | गवासुदेवनामानि            | पिप्पलाअ                                    |                         | सुवेग                                   |                                  |
| <b>उ</b> विंद              | नारायण                    | (23):                                       | तापसशाखा                | (29)                                    | देवजातयः                         |
| কল্প                       | पुरिस <del>ोत्तम</del>    |                                             | an action (a)           |                                         | _                                |
| कन्ह                       | महुमहण                    | बंभदीवया-°दीविया                            |                         | अगिकुमार                                | भवनपति                           |
| केसव                       | वासुदेव                   | (२४)                                        | ) तीर्थानि              | दद्दुरंक                                |                                  |
| गोर्विद                    | विण्हु                    |                                             |                         | (३०)                                    | देव-देव्यः                       |
| जणर्ण                      | इरि                       | पहास                                        | वरदाम                   | अणाहिद्वि                               | चंडिया                           |
| (9 ts                      | ) क्षेत्राणि              | मागह                                        |                         | . आगासरेव <b>ई</b>                      | या <b>०पा</b><br>चं <b>डी</b>    |
|                            |                           | (२५)                                        | तीर्थकराः               | . जागासरपर<br>इलादेवी                   | चामुंडा                          |
| पुरविवेह                   | <b>महाविदेह</b>           | अजिय                                        | <b>उस</b> भ             | कटपूतना                                 | जल <b>णपह</b>                    |
| भरह                        | विदेह                     | अणंत                                        | कुंथ                    | कुडंगेसर<br>इंड                         | जलग <b>्नह</b><br>जं <b>बू</b>   |
| भारह                       | हेमनअ                     | अभिनंदण<br>अभिनंदण                          | उन्ड<br>चंदप्प <b>ह</b> | कु <b>र्</b> गत्तर<br>खीर <b>िंडी</b> र | ज <b>न्</b><br>दुरगा             |
| (१६                        | ६) खड्गम्                 | अर                                          | जुगाइदेव                | खीर <b>िंडी</b> रा                      | धुमकेउ<br>धूमकेउ                 |
| युजहास                     | ·                         | अरिट्ठनेमि                                  | धमा                     | गउरी                                    | नागकुमार                         |
| <b></b>                    |                           |                                             |                         |                                         | -11-12m1/                        |

| निव्युर्दे           | सरस्वती               | (3)               | ५) धात्री              | महिला                      | वाणार <b>सी</b>                                        |
|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| पत्तदेवया            | संगमय                 | पंडिया            | .,                     | महुरा                      | विल्छ्रपुर                                             |
| महाकाल               | साविसी                | पाडया             |                        | मंगल <b>उ</b> र            | विसेसय                                                 |
| ਕਵਾਰੀ                | सिरिकंठ               | (३६) नगर-न        | गरी-ग्राम-सन्निवेशाः   | <b>म</b> ंजुलाव <b>ई</b>   | वैयन्भ                                                 |
| <b>स्र</b> लियंगय    | <b>इ</b> र            | •                 |                        | मारावल्ली                  | वैसाली                                                 |
| विजय                 | सिरिदेवी              | <b>अउ</b> ज्ञ     | चंपा                   | मिहिला                     | शालिप्राम                                              |
| विरिचि               | सिंधु+देवी            | अणिमंजिया         | छम्माणी                | मेहकुड                     | संख+उर                                                 |
| हिरश्रगब्स           | सुव <b>श</b> जाळेसर   | अह्य              | अयवद्धण                | रत्नपुर                    | संगरपुर                                                |
| वेजयंत               | स्रियाभ               | अयलपुर            | जयंती-°तिया            | रयणावह                     | संदणपुर                                                |
| (38                  | ) देवलोकाः            | <b>अवं</b> ती     | जवउर- <sup>°</sup> पुर | रहनेउर                     | साकेअ-°य                                               |
|                      | सव्बद्ध+सिद्ध         | <b>आयामु</b> ही   | जीवहरण                 | रहमद्दण                    | सालिग्गम                                               |
| अच्चुय               | सुक                   | इलावद्धण          | तक्खसिल                | राजपुर                     | सावत्थी                                                |
| <b>ई</b> शान         | युन<br>सु <b>हम्म</b> | उज्जयणी           | तामलिसी                | रायगिह                     | स्रिरिउर                                               |
| ईसाण<br>बंभलोअ       | सो <b>हम्म</b>        | उज्जेणी           | तिलयपुर                | रि <b>द्व</b> उर           | सिलागाम                                                |
|                      | सौधर्म                | उसीराव <b>त्त</b> | तुंबवण                 | रोहे <b>ड</b> य            | सिवमंदिर                                               |
| महासणंकु <b>मा</b> र | तायम                  | उसुगार            | तेयलि                  | राह्डप<br>लच्छिगा <b>म</b> | सुदंसण                                                 |
| माहिंद               |                       | एलंडर             | द्रसंडर                | लच्छीतिलय                  | सु <del>र</del> ीमा                                    |
| (३                   | २) देशाः              | कत्तियपुर         | दतवक                   | लंका                       | <del>धुद्दत्य</del> ल                                  |
| अह्य                 | पचाल                  | काजउज             | देवसाल                 |                            | छ्रस्यल<br>सेयविया                                     |
| अवंती                | बहली                  | कर्मार            | द्वारकावती             | व <b>डउर</b>               | सोपारय                                                 |
| अंगा                 | मगहा                  | <b>ক</b> ৰ্षক     | धन्नउर                 | व <b>द्ध</b> णपुर          | सोरियपुर                                               |
| उत्तरापह             | मञ्झदेस               | कंचणपुर           | धरणितिलभ               | वद्धमाण                    |                                                        |
| कलिंग                | मालव                  | कंचिया            | धवलक्कक                | वलिह                       | <b>ह</b> त्थिकप्पपुर<br><b>ह</b> त्थिणाउर <b>−°णउर</b> |
| कासी                 | मेदपाट                | कची               | धवलकपुर                | वसंतउर–°पुर                |                                                        |
| <b>3</b> 5           | ला€                   | कपिल्लपुर         | नंदण                   | वसंतपुर                    | <b>ह</b> रिसउर                                         |
| कुसट्टा              | वच्छा                 | कायंवी            | पइट्ठाण                | वाडिपुरी                   | हुयवहजाल                                               |
| कुंकण                | वराडग                 | कावेरी            | पउमावई                 | (३५                        | ) नटपुत्रः                                             |
| केयइ                 | विदेहा                | कासहद             | पउमुत्तर               | भरत                        | रोह+अ, क                                               |
| कोसल                 | वियब्भ                | <b>कु</b> सुमपुर  | पचंतपुर                | भरत<br>भर <b>ह</b>         | राष्ट्रमञ, क                                           |
| गंघार                | सिरिकंठ               | कुंडबलय           | पंडुमहुरा              | च∖ ७                       |                                                        |
| टंकण                 | सि <b>रिमं</b> गल     | कुंडिणा           | पाडलिपुत्त             | (३८) न                     | दी-वापी-सरांसि                                         |
| देवनदि               | सुरह                  | कुंडिणिपुरी       | पियंगु                 | कन्ना                      | रेवा                                                   |
| नेपाल                | सोरद्व                | केासलपुरी         | पु <b>ड</b> रिगिणी     | कावेरी                     | वेगवई                                                  |
| पडम                  |                       | कोसला             | पोतनपुर                | गंगा                       | वेन्ना                                                 |
| (:                   | ३३) द्वीपाः           | कोसंबी            | पोयण+पुर               | गंधवई                      | सिप्पनईं-°सरी                                          |
|                      |                       | क्षेमपुरी         | बारवई                  | नम्मया                     | सिप्पा                                                 |
| <b>ब</b> उणदीव       | नंदीसर                | खिइपइद्विय        | बिन्नायड-बेन्ना°       | नंदा                       | सुरवरत <b>रंगिणी</b>                                   |
| <b>जवण</b> बीव       | रयणदीव                | गयउर              | भद्दिलपुर              | पडमसर                      | G                                                      |
| <b>जंबुद्</b> वि     | सिंहल+दीव             | गंगउर             | भरुयच्छ                |                            |                                                        |
| <b>भाग</b> इसंड      | इंस                   | गंगाउर            | भूतलानन्द              | (३९                        | ९) नरकाः                                               |
| (३                   | ४) धातुवादी           | गिरिनयर           | मगहापुर                | अपर्द्वाण                  | वालुयपद्दा                                             |
| हेमकूड               |                       | गुडसत्थ           | मत्तियावया- वह         | रयणपदा                     |                                                        |
| 4.14-                |                       | G                 |                        |                            |                                                        |

#### ब्रितीयं परिशिष्टम्

| (80)                      | नाणकम्                                | प्रस <b>ण</b> चन्द्र | विष्णु+कुमार              | जालंबर             | वेय <b>र्</b> ढ               |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|
| रीणार                     |                                       | <b>यं</b> मी         | वैर+स्वामि                | मेरु               | सम्मेयसेल                     |
| 4914                      | _                                     | भइजस                 | शय्यम्भव                  | रहावत              | सि <b>त्तुं</b> जय            |
| (४१) नावि <del>व</del>    | -नाविकपल्यो                           | भइबाहु               | श्रीचन्द्रसूरि            | रेवय               | सिरिपव्वय                     |
| <b>का</b> णा              | नंद                                   | भवंतकर               | सच                        | विजय               | हिमवंत                        |
|                           |                                       | ं षणअ-°ग,°य          | समंतभर्                   | विम                | <b>इिरिमं</b> त               |
| (४२) नि                   | र्प्रन्थगच्छः                         | मणिचूद               | समाहिगुत्त                | वेभार              |                               |
| <b>बृह</b> द्रच्छ         |                                       | मयमह                 | समियज                     | (४८) पुरोहित-      | बाह्मणास्तत्परिवार <b>श्व</b> |
| (७३) चिक्र                | थ-निर्प्रन्थिन्यः                     | मल्ल-भवाई,वादी       | समित                      | अभिगजाला           | वसुभित्ता                     |
|                           |                                       | मुणिचंद              | संभूयविजय '               | अहिंगभूइ           | बाउभूइ                        |
| भइमुत्तय                  | जसभद्                                 | यव                   | सार्वभूति                 | आगचसम्म            | विन्दुमित्त                   |
| <b>अ</b> जितस्रि          | जंबु+णाम                              | राह                  | सिद्ध+सेण                 | कविल               | वेईसर                         |
| अजियजस                    | जिणसेण                                | वईर+सामि             | सुरिथय                    | <b>क</b> विला ,    | वेय                           |
| <b>अ</b> ज्ञलउ <b>ड</b>   | जिणाणंद                               | वरदत्त               | सुधम्म- <sup>°</sup> हम्म | चक्रयर             | वेयग <b>ब्भ</b>               |
| अजसुहत्वी                 | जिनचन्द्र<br>•                        | विचित्र              | सुप्रमा                   | चक्रवर             | वेयभित                        |
| अर्यकुमार                 | तिविक्सम                              | विणयंधर              | सु <b>क्वअ</b> -°य        | चुल <b>णी</b>      | वेयरूव                        |
| अभियतेय                   | <b>সি</b> শুম                         | विण्हुकुमार          | सुव्वया                   | जुलगा<br>जक्खसिरी  | वयरूत<br>वेयसाम               |
| अर्डन्नक- य               | थूलमर्                                | विद्धवाई             | सुंदरी                    |                    | वयसार                         |
| अर्हन्नक                  | <b>दुक</b> खंतरिसि                    | विमलवाहण             | सेजंभव                    | जनदिन              |                               |
| <b>आ</b> नन्दस्रि         | दुह्रहएवी                             | (0.0)                | 20                        | जसा                | शय्यम्भव                      |
| <b>आम्रदेवस्</b> रि       | देवरिसि                               | (88)                 | निर्प्रनथशाखा             | दिवायर             | सावित्ती                      |
| आर्यसपुट                  | देवस्रि                               | बंभदीवया-°दीविया     | •                         | नागश्री<br>नागसिरी | सावित्री                      |
| कुलचन्द्र<br>२            | देविंद                                | (84)                 | नैमित्तिकौ                |                    | सिद्धसेण                      |
| केषी                      | धम्मघोस                               |                      |                           | निश्चिणसम्म        | सुद्ध                         |
| समग+रिस                   | धम्मनंदण                              | सिद                  | सिद्धपुत्त                | पहाकर              | सेञ्जंभव                      |
| गज+सुकुमार                | धम्मरह                                | (४६) परित्रा जक-ता   | पसर्षि-श्रमण-कापालिकाः    | पारासर             | सेडुवक                        |
| गब+सुकुमाल                | धम्मसिरी                              |                      |                           | प्रभाकर            | सेदुअ                         |
| गुणाकर                    | धमं रुचि                              | भम्मड                | भइरवाणंद                  | बउलद्त             | सेदुव+क                       |
| गोयमसामि                  | नमि                                   | अम्बर                | भारभूइ                    | भइबाहु             | सोम                           |
| गौतम                      | नंदिवद्धण                             | कढ                   | महाकाल                    | भिग्र              | सोमदत्त                       |
| चण्डरुद्र                 | नंदिसेण                               | कमढ                  | वइलि                      | भूयसिरी            | सोमदेव                        |
| चन्दनार्या                | नाणगब्स                               | घोरसिव               | विस्सभूइ                  | ् मृगु             | सोमप्पह                       |
| चंडरुइ                    | नारअ <b>−ैद,</b> ँय                   | जन्नवद्य             | सुमहा                     | मणअ—°ग             | सोमप्रभ                       |
| चंदणञ्जा )                | निउण                                  | दीवायण               | सुलसा                     | माह्व              | सोमभूइ                        |
| णकुमारी<br>"णबाला         | नेमिचनद                               | परासर                | सेणग-°य                   | रहमित्त            | सोमसम्म                       |
| चंदणा                     | नेमिचन्द्रस्र                         | <b>बुद्ध</b> दास     | <b>हिरन्नरोम</b>          | लच्छिमई            | सोमा                          |
| चित्रगुप्त                | पभवस्रि                               | बुद्धाणंद            |                           | वराहमिहिर          |                               |
| ापत्र पुत<br><b>जक्</b> स | प <b>स</b> न्नचंद<br>पहासस् <b>रि</b> | (80                  | ) पर्वताः                 | (88                | .) बळीवदीं                    |
| जिन्हाणी<br>जिन्हाणी      | पार्श्व <b>देव</b>                    | अगमंदिर              | अंगामंदिर                 | कम्बल              | सबल                           |
| <b>जम्</b> नु             | पुं <del>डरीय</del>                   | अट्ठावय              | अंजण                      | (40)               | <b>ब्राह्मणजा</b> तिः         |
| णव<br>जब                  | प्रभवसूरि                             | अर्बुद               | ভজিন                      | टक                 |                               |
| - •                       |                                       | •                    | - • - • •                 | - ••               |                               |

### विशेषनाम्नां विभागशोऽनुक्रमः

| (                  | (५१) भग्नवतसुनी                         | (63)             |                                            | अभया                     |                                   |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                    |                                         | . (६२) मालाकारा  | मालाकारपत्ना च                             | अमरदल                    | <b>कु</b> लाणंद<br>कुलानंद        |
| कंडरीय             | कूलवाल+भ                                | असोग             | पउमिणी                                     | अरिदमण                   | <b>कु</b> सुमसेहर                 |
|                    | (५२) मेरी                               | नवपुष्पक         | पा <b>ड</b> लय                             | अरिमइण                   | कुंती                             |
| कोमोइय             |                                         | नवफुल्लअ-°य      | <b>ब</b> उल−°कुल                           | अवंतिणी                  | के <b>ढ</b> व                     |
|                    | (५३) मणिः                               | (६३)             | मोदकः                                      | <b>अ</b> वंतिव <b>दण</b> | कोणिअ- क,कूणिअ                    |
| <del>दुर</del> थुम | कोत्युद्द                               | सिंहकेसरअ-°य     |                                            | असोगचंद<br>कूणिअ-कोणिअ   | असोगचंद \$                        |
|                    | (५४) मणिकारः                            | (£ 8)            | यक्षाः                                     | असोयसिरि                 | ग <b>ज+सुकुमार</b><br>गह्ह        |
| मन्द               |                                         | असियक्ख          | बंभसंति                                    | अंधगवन्हि                | गन्धप्रिय                         |
| -                  | (A.A.) — C—                             | <b>क्य</b> माल   |                                            | आदंककुमार                | गयवाहण                            |
|                    | (५५) मदिरा                              | कवड्डिजक्ख-कवडि॰ | व <b>र्डक</b> र                            | आससेण                    | गयसुकुमाल                         |
| चंदपभा             |                                         | चित्त <b>िय</b>  | स <b>च</b> वाई<br>संखपाल- <sup>°</sup> वाल | उरगसेण                   | गंगदत्त                           |
|                    | (५६) मल्लाः                             | चित्रप्रिय       | सुमिण<br>सुमिण                             | उदयण                     | गंगसेणा                           |
|                    | (७५) मछाः                               | तिंदुग-°य        | सुरपिय                                     | उदाइ                     | गंधप्पिय                          |
| अटुण               | मच्छमल                                  | धू <b>मके</b> उ  | 3(144                                      | उसुयार                   | गंधव्यदसा                         |
| कमलमेह             | मच्छियम्                                | Au no            |                                            | 4 <b>4</b>               | गंधव्यसेणा                        |
| फलिइयमल            | मत्स्यमल                                | (६५)             | रथ:                                        | कडय                      | गुणचंद                            |
| मक्षिकामल          |                                         | अग्गिमीरु        |                                            | कणगके <b>उ</b>           |                                   |
| (*                 | ५७) मात <del>ङ्ग</del> जातिः            |                  |                                            | कणगज्झअ                  | चउरमइ<br>चन्द्रावतंसक             |
| <b>इ</b> रिकेसा    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | (६६) र           | थिकपत्नी                                   | कणगरह                    | चंडपज्जोअ- <sup>8</sup> य, पज्जोय |
|                    | -2-2                                    | सुलसा            |                                            | कणयद्भय                  | चंडवर्डिसय                        |
| (42)               | मातङ्गजातीया निर्प्रन्थाः               | (0.0)            |                                            | कणयरह                    | चंडावर्डिस                        |
| वित                | संभूइ                                   | (६७) राक्ष       | सवशायाः                                    | कणयाभरण                  | चंदगुत                            |
| चित्र              | संभूत-°य                                | खर               | रावण-दशमुख                                 | कनककेतु                  | चंदणकुमारी- <sup>*</sup> णबाला    |
| मेतार्य            | हरिकेशि- <sup>°</sup> केश               | दहवयण            | शम्बकुमार                                  | कन्हडदेव                 | चंदणा                             |
| मेयज               | <b>हरिकेसब</b> ल                        | बूबण             | सुप्पणहा                                   | कमलसेण                   | चंदजस                             |
| संभूत              | <b>इरिके</b> सि                         | बिसीषण           |                                            | कमलामेला                 | चंदजसा                            |
| (49                | ) मातङ्गजातीयो राजा                     | (5 1)            |                                            | <b>कम</b> लाव <b>ई</b>   | चदमई                              |
|                    |                                         | (६८) राज         | गृह्पाटकः                                  | करेणुदत्त                | चंदसेण                            |
| <b>मेतार्य</b>     | मेयज्ज                                  | जनवाड            |                                            | कलावई                    | चंदाभा                            |
| (६०)               | मात <b>ङ्ग</b> पालितराजपुत्रः           | (६९) र           | ाजवंशौ<br>                                 | कल्याणमाल                | चंदावयंस+अ                        |
| करकंडु             |                                         | मोरियवंस         | हरिवंस                                     | कंडरीय                   | चंपइमाला                          |
| (E 9)              | ) मातङ्गास्तत्पत्नी-पुत्राः             | नारयय            | शारमत                                      | कामलया                   | चंपयमाला                          |
|                    |                                         | (७०) राजानो रा   | यो राजपत्र्यो राज-                         | काल                      | चुलणी                             |
| गोरी               | मेयज्ञ                                  | पुत्रास्तन्म     |                                            | कित्तिधम्म               | चेडय                              |
| वित्त              | सम्भूत                                  | •                |                                            | <b>কু</b> ज्जभ           | चेह्रणा                           |
| चित्र              | हरिकेशि- <sup>०</sup> केश               | अभिय             | <b>अर्यकु</b> मार                          | कुणाल                    | जनक                               |
| बलकुट              | <b>इ</b> रिकेस बल                       | अणंगसरा          | अर्या                                      | कुन्बर                   | जन्हकुमार                         |
| भूयदि <b>न</b>     | इरिकेसि                                 | <b>अ</b> णोलिया  | अपराजिता                                   | कुमुर्णी                 | जयसिंह                            |
| मेतार्य            |                                         | <b>अर्</b> य     | अभय+कुमार                                  | कुरुचंद                  | जयसेण                             |

#### ब्रितीयं परिशिष्टम्

| जयसेणा                    | धणसेण                       | पुरिस <del>ोत्त</del> म | रयणचूड               | विजयसेहर         | सिरिचंद                        |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|
| जया                       | धयरद्व                      | पुडरीय                  | रयणमंजरी             | विण्हु+कुमार     | सिरिदेवी                       |
| जराकुमार                  | <b>धारि</b> णी              | प्रदेशि                 | रयणमाला              | विक्समवर्ष       | सिरिधम्म                       |
| जसवर्ड                    | धुन्धुमार                   | प्रयुम्न                | रयणरह                | विलासवर्द        | सिषएवी-°देवी                   |
| जंबबई                     | नन्दिवर्धन                  | प्रसन्नचंद्र            | रयणसार               | विशल्या          | सिवा+देवी                      |
| , जानकी                   | नमि                         | बउलमई                   | रयणसेहर              | विष्णु+कुमार     | सिसुपाल                        |
| ,<br>जाला                 | नरवि <b>कम</b>              | बल+देव,भद्द             | रविकता               | विसहा 🖫          | सिंहजस                         |
| <b>ত্যি</b> য <b>্</b> তু | <b>नर</b> विक्रम            | बंभ                     | रविकान्ता            | विस्ससेण         | सीया-°ता                       |
| जुगबाहु                   | नरसीह                       | बालचद                   | राजहंस               | वीससेण           | सीलमई                          |
| डमरसिंह                   | नराअ-°द,°य                  | बाहुबली                 | राम (कृष्णञ्जाता)    | विहस्र           | सीहगिरि                        |
| ढण्डणकुमार                | नल                          | बिंदुसार                | राम+एव,चन्द्र,देव    | वीरमई- ती        | सीहबल                          |
| ढंढणकुमर                  | नहसेण                       | भद्दा                   | (दाशरथी)             | वीरसेण           | सीहरह                          |
| णंद                       | नंद                         | <b>भद्</b> दुलअ         | रायमई                | वीरंगय           | सीहविकम                        |
| तारापीड                   | नंदिसेण                     | भरत                     | रायहस                | <b>मृषभ</b> ध्वज | सुकुमारिका- <sup>°</sup> लिकाः |
| तारावीढ                   | नागदत्त                     | भाणु                    | रिउवन्न              | হা <b>ন্ত্ৰ</b>  | सुकुमालिया                     |
| तिलयसुंदरी                | नारायण                      | <b>भिं</b> भसार         | रुक्मिणी             | शतानिक           | सुजसा                          |
| तिविकम                    | निसढ                        | भीमरह                   | <b>रु</b> प्पिणी     | शौरि             | सुतारा                         |
| तिसला                     | पउम                         | भुवनश्री                | रुपी                 | श्रेणिक          | सुदसणा                         |
| तिहुयणतिलया               | , <sup>104</sup><br>पडमकेसर | मेसई                    | रोहिणी               | सउरी             | सुनंदा                         |
| तिहुयणाणंद                | पडमनाह                      | मइसागर                  | लक्खण                | सचभामा           | <b>सुभ</b> द्दा                |
| त्रिभुवनतिलका             | पडमरह                       | मणिचू <b>ड</b>          | लच्छिहर              | सचा              | सुमंगल                         |
| दढधम्म                    | प <b>उम</b> सेहर            | मणिप्प <b>ह</b>         | स्रम                 | सप्तच्छद         | सुसेणा                         |
| द्धिवाहन                  | पडमावई                      | मणिरह                   | ਲਞਸਾ<br>ਲਵਲੀ         | समरकेउ           | सुंदरपाणि                      |
| दवदंती                    | पडमुत्तर                    | मणोरमा                  | लीलावई               | समुद्दविजय       | <b>संदरी</b>                   |
| दहिवश                     | पएसि                        | <b>म</b> णोहर           | वक्कलचीरी            | सम्प्रति         | सुंय                           |
| दहिवाहण                   | पञ्जुष                      | मधु                     | वक्रकर्ण<br>वक्रकर्ण | सयाणिय-°णीय      | स्रियकंत                       |
| दंतवक                     | पज्जोय                      | मम्मण<br>-              | वज्रज <b>ह</b>       | सरयसिरी          | स्रियकंता                      |
| <b>दी</b> पकशिख           | पद्म                        | मयणरेहा                 | वनमाला               | सिससेहर 💣        | स्र्यकान्ता                    |
| दीवयसिंह                  | पद्मोत्तर                   | मयणसेणा                 | वम्मा                | स <b>ह</b> देवी  | सेणिय                          |
| वीह                       | पल्हाअ- <sup>°</sup> य      | मयरद्वअ                 | वराह्यगीव            | संख              | सोदास                          |
| दुज्जोहण                  | पसेणइ+य                     | महब्बल                  | वलहराय               | संगय             | सोमचद                          |
| दुप्पसह                   | पसन्नचद                     | महसेण                   | वसुदेव               | संपइ             | इरिसेण                         |
| दुवय                      | पंडु                        | महु                     | वसुमई                | संब              | <b>हलहर</b>                    |
| देइणी                     | पडुसेण                      | मगला                    | वा <b>स</b> वदत्ता   | सागरचन्द्र       | <b>ह</b> ली                    |
| देवई                      | पियदंसण                     | <b>मिगा</b> त्रई        | वासुलदेव             | सागरचद           | <b>ह</b> लाउ <b>ह</b>          |
| देवगुत्त                  | पियदसणा                     | मुणिचंद                 | वि <b>उसभूस</b> ण    | सिद्धस्थ         | <b>ह</b> ल                     |
| देवसेण                    | पियमई                       | मूलदेव                  | वि <b>उसाणदण</b>     | सिद्धार्थ        | हुंडिय                         |
| दोण                       | पुक्खल                      | मृगावती-°पती            | विक्रमसेण            | सियजस            | हेमरह                          |
| दोणमेह                    | पुन्नकलस                    | मेघ+कुमार               | विक्रमाइच            | (७१) छेखाचार्याः | (उपाध्यायाः),                  |
| दोवई                      | पुप्पचूल                    | मेह+कुमार               | विजय                 | लोहजंघ           | सिद्धउत्त                      |
| द्रोण                     | पुष्फदंती                   | रइसंदरी                 | विजयधम्म             | विउसाणंद         |                                |
|                           |                             |                         |                      |                  |                                |

#### विशेषनाम्नां विमागशोऽनुकमः

| (७२) वना-ऽरा                | थोबान-वाटिकाः       | निसीह                          | वीरचरित '             | प <b>ङ्क</b> जमुख       | वसंतसेणा                   |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| असोगवणिया                   | नंदण+वर्ण           | भगवई                           | व्याख्याप्रज्ञप्ति    | पङ्कजास्य               | वसुद <b>त्त</b>            |
| कोसं <b>य</b>               | म <b>त्त</b> कोइल   | रत्नचूडचरित                    | इरिवंस                | पंचनदी                  | वसुनन्दा                   |
| কাৰ-<br>নি <b>ল</b> প       | रायनदणअ<br>-        | रयणचूड[कहा]                    |                       | पियंकर                  | विजयसिरी                   |
|                             | रेवय+ग              | (10) 200 + 110                 |                       | पुष्मभइ                 | विण्हुदत्त                 |
| दण्डक                       | (4414               | (८१) श्राष्ठ-सायवा             | ह-वणिजस्तत्परिवारश्च  | बंधुदत्त                | विसा                       |
| (७३) व                      | न्यजातिः            | अच्छुप्त                       | जिणदासी               | बंधुमई                  | <b>युषम</b>                |
| णोडुजाइ                     |                     | अयल                            | तापस                  | <b>बुद्ध</b> दास        | वेसमण                      |
|                             |                     | अरिहद्दासी                     | तावस                  | भद्                     | शालिभद्र                   |
| (৩४) বা                     | नरवंशीयौ            | अरिह <b>ज</b>                  | थाणु                  | भद्दा                   | श्रीकान्त                  |
| सुप्रीव                     | <b>इन्</b> मत्      | अरिहमित्त                      | दत्त                  | भद्रा                   | समुद्रदत्त                 |
|                             | £                   | अहक                            | द <del>त्तक−</del> °य | भाणु                    | सब्दस्य                    |
| (૭૫)                        | ।वदः                | अवराइया                        | दाम <b>ज</b> अ−°क,°ग  | भाणुसिरी                | संख                        |
| रइकेलि                      |                     | इलापु <del>त्त−</del> इलापुत्र | देवजसा                | भावद्विका−°या <b>ो</b>  | संगा                       |
| (७६)                        | Gerr.               | ईसर                            | देवदश्त               | वालविडया ∫              | संपया                      |
| (64)                        | ाव् <b>या</b> .     | <b>उद्यो</b> तन                | देवसिरी               | मइरा                    | सागर+अ                     |
| अस्सावहारा                  | पन्नली              | उस <b>इदत्त</b>                | देवाणद                | मणोरह                   | सागरदत्त-सायर <sup>*</sup> |
| गोरी                        |                     | कट्ठ                           | देहिल                 | मनोरमा                  | सालि <b>भर्</b>            |
| (१९१९) विद्याध              | रास्तत्परिवारश्व    | कमलगुत्त                       | धण                    | महिमा                   | सिद्धनाग                   |
|                             |                     | कयउ <b>ज</b> +य                | धणअ–°य                | माणिभद्द                | सिद्धार्थ                  |
| <b>अ</b> निलवेअ             | जंबवंत              | कामएव-ँदेव                     | धणदत्त <b>-"यत्त</b>  | माथुर                   | सिरिदेवी                   |
| अमियगइ                      | धूमसिह              | कामपाल                         | धणपाल                 | माहुर                   | सिरिमई                     |
| कणयमाला                     | निलवेअ              | कुमारनदी                       | धणवइ                  | मित्तवई                 | सिव                        |
| कालसंवर                     | <b>मर्हि</b> द्विकम | कृतपुण्य                       | धणवई                  | मित्ताणद                | सिवभइ                      |
| ग <b>उर</b> मुंड            | विजयसेण             | केसरा                          | धणसार                 | मुणिचद                  | सुकुमालिया<br>सुकुमालिया   |
| चित्ततेअ-चेत्त <sup>°</sup> | सिवचंदा             | खरक                            | धणसिरी                | मुसियार                 | सुदर्शन                    |
| चित्तरह                     | सुकुमालिया          | गय                             | धणावह                 | मूला                    | सुदंसण                     |
| जं <b>बवई</b>               | सोदा <b>छ</b> ्     | गंगदत्त                        | धणीसर                 | मेरुप्रभ                | सुघण                       |
| (90)                        | विमानानि            | गुणचंद                         | धणेसर                 | यशोनाग                  | सुधणु                      |
| , ,                         |                     | गुणमइ–°ती                      | धन                    | रइसायर                  | सुनंदा                     |
| अरुणाभ                      | पुष्पक              | गुणमइया                        | धनदस                  | रयणसार                  | सुभद्दा                    |
| दद्दुरवर्डिसय               | विजय                | गुणवती                         | धष+अ                  | रुद्दस                  | सुभद्रा                    |
| पडमगुम्म                    | स्रियाभ             | गोभइ                           | धम्मरुइ               | ललिता <b>ज्ञ</b>        | सुर्रि <b>द</b>            |
| (৩९) হ                      | गलापतिः             | चारुदत्त                       | नउलवणी                | ललियंग+अ                | सुलसा                      |
| वीरय                        |                     | जनदत्त                         | नन्द                  | लोभनदि                  | धुसमा                      |
| नारम                        |                     | जम् <u>ब</u>                   | नयसार                 | लोइनंदि                 | हरि <b>सी</b> ह            |
| (८०) शास्त्र                | ाणि (प्रन्थाः)      | जयसिरी<br>जयसिरी               | नयदत्त                | वरदत्त                  | हारपदा                     |
| अक्खाणयमणिकोस               | उत्तरज्ङ्मयण        | जयंत <b>दे</b> व               | नंद                   | वसंतदेव                 |                            |
| आख्यानकमणिकोश               | उत्तराध्ययनदृत्ति   | जंबु+णाम                       | नंदण                  |                         |                            |
| आवस्सगविवरण                 | <b>द</b> सवेयालिय   | जिणदत्त−°यत्त                  | नाग                   | (८२)                    | <b>म्ब</b> प               |
| भावस्सय                     | नयचक                | जिणदास                         | नूपुरपण्डिता          | कालस् <b>यरिअ−</b> °सोय | रिय                        |

#### ब्रितीयं परिशिष्टम्

|            | (८३) सङ्गीतकारः | निसढ             | महसेण               |
|------------|-----------------|------------------|---------------------|
| पुष्प्रचूल |                 | पिहु<br>पुष्फदंत | <b>सीह</b><br>सुवेग |
|            | (८४) सारथी      | अीम              |                     |
| निक्ररण    | सिद्धत्थ        |                  | (८६) सेनान्यौ       |
|            | (८५) सुमटाः     | सीहरह            | सुसेण               |
| अयक        | दमघोस           |                  | (८७) स्थपतिः        |
| बदर        | गल              | सुरदेव           |                     |

(८८) हस्ति-हस्तिन्यः

कणयप्पद्दा भद्रवती जयवारण मेरुपद्द मलगिरि सेयणय भद्दव्द

#### ३ तृतीयं परिशिष्टम्

# आख्यानकमणिकोश्रटीकान्तर्गतसमस्तदेश्यशब्दानां शब्दकोशोपयोगिपाकृतशब्दानां चाकारादिकमेणानुकमः

[ \*एतादक्फुिकाङ्किता देश्यशन्दा आचार्यहेमचन्द्रीयदेशीनाममालायां नोपलम्यन्ते ]

| शब्द                 |                       | पत्र-गाथा | श∙द                           |                    | पत्र-गाथा    | शब्द                             |                  | पत्र-गावा     |
|----------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|------------------|---------------|
|                      | अ                     |           | *अवसेरी(दे०)                  | चिन्ता             | 94-86        | उत्तावलभ(दे०                     | )                | 64-3          |
| भरहवा                | अविधवा                | v-v       | असंधुम                        | अपरिचित            | 386-83       | <b>∗उत्तो</b> लिय( <b>? दे</b> व |                  | 280-03        |
| अक्खवडलिय            |                       | 928-22    | अंघारित                       | अन्धकारयत्         | 9-93         | <b>*उन्नर्</b> या( <b>दे</b> ०)  | उन्नतिका         | 980-98        |
| अगमहिसी              | महिषिसमृह             | 990-55    |                               | आ                  |              |                                  | हिं॰ गिल्ली,     |               |
| भक्तिप               | अ <del>स्</del> पृत्य | २२१-२२    | आदन्म(दे०)                    |                    | 84-46        |                                  | गु॰ मोई          |               |
| अच्छन्न              | आच्छन, व्या           |           | आभिदृ(दे०)                    | समभिगत             | ७८–२४५       | <b>∗उन्नई</b> (दे०)              | उन्नति, ,,       | 980-94        |
| अजमंत                | अजेमत्                | 982-23    | आरहट्टिय<br><b>आरह</b> ट्टिय  | आरघट्टिक           | 986-93       | *उप्फेर(? दे०)                   | (;)              | 906-68        |
| अट्टमट्ट(दे०)        | अव्यवस्थित,           | 980-88    | आहिंगिणी                      | आलिक्रिनी,         | २५८-४३८      | उब्बिबर(दे०)                     |                  | २६–६२         |
|                      | हि॰ अंटसंट,           | अंडबंड    | जालागमा                       | शरीर प्रमाणावः     |              | <b>*उम्मिट्(दे०)</b> व           | हिर्निर्गतम्, १५ | ५३ -पंक्ति३ १ |
| अड्डाय(दे०)          | वक, गु॰ आडुं          |           |                               | च्छादनवस्त्रम्     |              |                                  | गु॰उमटेछं        |               |
| अणक्ख(दे०)           |                       | २९५-२०१   | आसंघ(दे०)                     |                    | 344-980      | उयर                              | मध्य             | 920-98        |
| अणक्खत्तया           | अक्षत्रता             | 09-60     | आसंघिअ(दे॰                    |                    | ₹८−94        | <b>*</b> उल्लाघ( <b>दे</b> ०)    | रोगमुक्त         | 335-50        |
| ∗अणालि−°ली           |                       | 926-96,   | आंबल्डिय(अप                   |                    |              | उद्घोय(दे०)                      | 80-50            | ,9२८-४•,      |
|                      |                       | २७१-१६    | आंबली                         |                    |              |                                  | २५८-४            | ३५, ३०१-      |
| <b>*अणुनुज(दे०</b> ) | निरभिमानिन्           | २९९-३०२   |                               | *                  |              |                                  | ३७८              |               |
| *अणोलिया( <b>दे</b>  |                       | 980-98    | -20                           |                    |              | उब्बिस                           |                  | 86-30         |
|                      |                       | २०१–२७४   | "र्रड                         | कीट                | 9-3-6        | उब्बेचिश                         | <b>उद्वेजित</b>  | ३६१–२१९       |
| अणोलिया              | राजपुत्रीनाम          | 986-9     |                               | उ                  |              | उंबर(दे०)                        | कुष्ठरोगप्रकार   | ७२-८,१४       |
| अत्थरिय              | आस्तृत                | 96-90     | उक्कुरुडिया(                  | ₹0) ६-4            | १८,२६६-५४    |                                  | प                |               |
| अन्तद्यय             | अन्यदीय               | 323-38    | उज्जमण(अप०                    |                    |              | पलुगा                            | एलुक             | ३७-४७         |
| <b>आ</b> वाणग        | मचपानगोष्ठी           | २७१-१७    | उद्दिया                       |                    | 30€-880      |                                  |                  | •             |
| अन्भड(दे०)           | १७६-२                 | ०,२७७-२३  | _                             | हिं॰ अंटी, गु      |              |                                  | थो               |               |
| अब्भिट्ट(दे०)        | 990-5                 | १,१२२-४६. | <b>∗उडि</b> छ्य( <b>दे</b> ०) |                    |              | ओघसर(दे०)                        |                  | ₹40-€0        |
|                      |                       | 949-984   | उड्ड (उत्+डी)                 |                    |              | भोयर                             | अपवरक            | ३७–२९         |
| अस्मोगइया(वे         |                       | २९४-१५४   | उ <b>ड्ड</b> (दे०)            |                    | २२५-पंक्ति ७ | ओयरय                             | "                | 65-35         |
| अम्हच्य              | अस्मदीय               | ed-10 &   |                               | गु॰ ओड             |              | ओर(अप०)                          | अर्वाक् , समी    |               |
| <b>अयड</b> (दे०)     |                       | -१२८,१३२  | उडुग्गार                      | उद्रार             | 89-990       | ओर्(अप०)                         | ,,               | 64-94         |
| <b>अलीढ</b>          |                       | 90-88     |                               | ज्यस्यान्तः कलः    |              |                                  | वलोकनक, गवा      |               |
| अल्ल                 |                       | 365-568   | उडुमर(दे०)                    |                    |              | ओवरग                             | अपवरक            | 30-34         |
| *अवक्खा(दे०)         | निस्तेजस्त्व १        | १९०-६५,६८ | उड्डामर(दे०)                  |                    | <b>EC</b> 4  | ओसगग                             | उपसर्ग           | 188-106       |
| अवरोहण               | <b>अन्तः</b> पुर      | 992-946   | *उ <b>ड्डिय(दे</b> ०)         | <b>ऊर्ध्वीकृ</b> त |              | <b>ओसरसुं</b> भिय                |                  |               |
| अवह(दे०)             |                       | ३००−३४५   | उत्तावल(दे०)                  | )                  | ३३३–६१       | मोहिंदय                          | अवहत             | 86-6          |
|                      |                       |           |                               |                    |              |                                  |                  |               |

| 'शब्द                      | पत्र–गाथा                               | शब्द                    |                  | पत्र-गाथा       | श = ব্               |                | पत्र-गाथा               |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| 4                          | 5                                       | खडहडिय(दे०)             | ) शिथिलित        | 962-20          |                      | ঘ              |                         |
| कच्छोट्ट(दे०)              | 940-40                                  | खडुा(दे०)               |                  | 388-53          | वाडे रह(दे०)         |                | ३६२-२५८                 |
| कच्छोट्टय(दे०)             | 84-49,00                                | खत्तियण                 | क्षत्रियज्न      | ३९-२३           | घुंटभ                | <b>बु</b> ण्टक | 73-907                  |
| कट्टरकारिया दढक            |                                         |                         | –आकाशस्थित       |                 | _                    | च              |                         |
|                            | विशेष(१) ८५-१३                          | स्तरथ(दे०)              | संतप्त           | 360-960         | चकल दे०)             | •              | 988-992                 |
| कडप्प(दे०)                 | 9-26                                    | खलभलिय(दे               | •)               | १२२-४६          | वचित्रय              | चकचिकत         | 64-93                   |
| _                          | गेह्रीके साथ १४७-१५                     | <b>सिं</b> छ सल, हि     | हं•खली, गु॰खे    | ळ ४१-९३         | चत्त्रे०)            |                | 907-900                 |
|                            | काष्ट्रदेण्ड २०१-२७५                    | सिह्य(दे०)              | 94               | ३-पंक्ति २१     | चरी                  | ( ! )          | ₹६८-३                   |
| कत्थ क्या                  | ष ११७-१०१                               | स्त्रिहड्ड अ(देव        |                  |                 | चहुट्ट(दे०)          | संश्लिष्ट      | 96-34                   |
| कइमिल कर्दम                | वित् ५६-३२०                             | *स्रही( <b>दे०</b> ) वि | रेक्त, हिं॰गु॰सा | ली १७९–४        | चंग(दे०)             |                | 84-68                   |
| कन्तुस्सार कर्णो           | त्सार ११६-७३                            | *खसर(दे <b>०</b> ) कर्  | का, गु॰खरबच      | डुं १५८−९५      | चंभ(दे०)             |                | ₹६८-४                   |
| कप्परय कर्पर               | क ८१-३                                  | संपण(दे०)               | कल्डू, गु॰ खांप  | ग. ३९-२३,       | वाउजाय               |                | जाय ४०-८०               |
| कलह्यंत कलह                | इयत् १२-१२२                             |                         | फा॰ खामी         | 999900          | चिपिड                | चिपिट          | 49-4                    |
| कल्लुरिय(दे०)              | ३१८–२४८                                 | खाइहिला(दे०             |                  | <b>६-८०</b>     | चीरी पक्षिवि         | शेष, गु॰ चीब   |                         |
| कसकिसिर(दे०)               | हि॰ जकडा १८-१९                          | खिस्स                   | खिस्             | 920-4           | चीवंदण               | चैत्यवन्दन     | २७३-१७                  |
| हुआ                        | ग <b>ु॰ कसकसे</b> छं                    | खुज्जा कुन्जा           | –दासी ३९-४       | ०,१६७–२१        | *खुस्हेसअ(दे०)       |                |                         |
| <b>*कंडारिय(दे०</b> ) कृषि | त २४६-३६                                | खुट्ट(दे०)              |                  | 180-16          | चुंक                 |                | कबु १३७-६               |
| कंबिया दे०) यहि            | ६-८२                                    | खुडुकिय(दे०)            |                  | 98-85           | सूरी(दे०)            | •              | 90-89                   |
| <b>काओडि</b> कापो          | ति, गु॰कावड १८-१९                       | खुडुय(दे०)              |                  | 969-93          | _                    | •              |                         |
| <b>कारहुअ</b> (दे०) मृतः   | भोजन, ४०-६५                             | खुप्पण(दे०)             |                  |                 | खर्ह्य(दे०)          |                | <b>६</b> २–४५           |
|                            | तभोज, गु॰ कारज                          |                         | कलुषित, तुच्छ    |                 | छक्कण्ण              | षट्कर्ण        | 22-60                   |
| काबाइय(दे०) हि॰            | गु०चालाकी १५०–८९                        | खोसल दे०)               |                  | 44-4            | खगण छगण              |                |                         |
| कियाणिया क्रुपा            | णिका १४९-'५२                            |                         | ग                |                 | छन्नाल(दे०)          |                | 44-12                   |
| <b>कुढ्य</b> कुटः          |                                         | गडुल(दे०)               | कर्मिभ           | 96-38           | छडबय(दे०)            |                | 948-8                   |
| कुढिय(दे०) पदप्रा          | तेक्कृतिज्ञाता, १२६–२२                  | गणित्तिया               | गणेत्रिका        | <b>९६-</b> 9२   | छित्त(दे०)           |                | १५३–४९                  |
| गु॰                        |                                         | गत्तर                   | गत्वर            | <b>३</b> ४१-२३६ | छित्तरअ(दे०)         |                | 988-932                 |
| @.451.2 \                  | ₹8६-9•                                  | गद्द(दे०)               | गाढ              | 96-34           | छित्तिर,दे०)         | जीर्णसूर्प     | 82-988                  |
|                            | ण्टित, लिप्त ७७–१९४                     | गलि                     | गलि              | 4-69            | छिप्प-छेप            | स्पृश्         | 66-9                    |
|                            | मका, ३३२-९,                             | गहवरिअ                  | प्रहावृत         | 993-84          | <b>छि</b> प्प        | स्पृश्य        | २२१-२२                  |
|                            | कोठी १५,२०                              | <b>ंगंड</b> धारा(दे०)   | शकटवर्स्म        | , E-E9          | छुरमही(दे०)          | क्षुरमृष्टि,   | <b>२</b> २१ <b>-१</b> ५ |
| _                          | हिं•क्का, ७८-२४२                        | *गंड्सअ(दे०)            |                  | कडा ४०-७९       |                      | हिं॰गु॰ हजा    | म                       |
|                            | कूकवो                                   | गंडोवल                  | गण्डशैल          | ८२-४            | खु <i>ब्लु च्छ</i> ल | छलछलय्         | 66-E                    |
| केकयर केक                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | गिल्ली(दे०)             |                  | ३१६-१६२         | छोहिस(दे०)           |                | 909-93                  |
| <b>केरविणी</b> केरा        |                                         | गुडुर(दे०)              |                  | २७८-४९          |                      | ज              |                         |
| कोत्थलय(दे०)               | 366-996                                 | गुजलवजिया               | गुणलयनिका        | ३०३-४६१         | जगड(दे०)             |                | 922-83                  |
| कोसह(दे०)                  | <b>९९-९,१००-३</b> ५                     |                         | हिं॰गु॰ तंबु     |                 | जग्गह                | यद्प्रह        | ३६−३                    |
| कोसङ्घिय(दे०)              | ३०२–४१३                                 |                         | हभारा, गुर्विणी  | <b>२८०-४९</b>   | जजेर(अप०)            |                | 18,990-08,              |
| E (2)                      |                                         | *गुलिणी(दे०)            |                  | १८–२३           |                      |                | 920-8                   |
| स्रष्टिक(दे०)              | १७९–२२                                  | *गोडबर(दे०)             | गोमय, हिं०गो     |                 | जहर(दे०)             |                | १२८-४०                  |
| खट्टिग(दे०)                | 960-89                                  | गोहली(दे०)              | गोधूमाली         | 994-68          | जन्नता(दे०)          |                | २७-८९                   |

|                                       |                       |                         | 3                        |                         | 3                       |                 |                                         | 411                          |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| शब्द                                  |                       | पत्र-गाथा               | शब्द                     |                         | पत्र-गाथा               | शस्द            |                                         | पत्र-गाथा                    |
|                                       | Ħ                     |                         |                          | ण                       | •                       | दुरजी           | द्वितीया                                | 934-9                        |
| द्यगडभ(दे०)                           | )                     | २८५-२९                  | णिस्साणंत                | निशाणयत्                | <b>५३–</b> २१२          | <b>बुगे</b> ज्य | दुर्घाह्य                               | 89-98                        |
| झलकंत                                 | दीप्त                 | 9-98                    | णोडु                     | वन्यजाति                | 930-6                   | दुरुलि          | दुवेष्टा (१)                            | ३५७–९९                       |
| झलकर                                  | दीप्र                 | ५५-३०७                  | 2113                     |                         | 14.4-6                  | दुवियाय         | दुर्विजात, कुजार                        | 1996-999                     |
| झलक्किय                               | दीप्त                 | د4-9 <b>३</b>           |                          | त                       | •                       | देवपह           | देवपथ                                   | 995-40                       |
| श्लुकिय                               | दग्ध                  | 946-97,90               | तष्कुय(दे०)              |                         | ₹,8 € – ₹ €             | देवलिया         | देवकुलिका                               | · 348-46                     |
| ग्रह                                  | प्रह्                 | २०१–२७५                 | तचन्निय                  | <b>बुद्धधर्मानुयायी</b> | £ 4-4                   | देसि            | पान्य                                   | 87-976                       |
| <b>झिउ</b> ज                          | क्षि                  | . 99-68                 | तिश्रभ                   | भिक्षुविशेष             | 96-6                    | देसिकुडी        | पान्थशाला                               | 87-976                       |
| <b>सुह</b> (दे०)                      |                       | ३०३-४३५                 | तरवारि                   | तरवारि ६-६              | £ 6,84 <del>-</del> 80, | *देसियाछी(      | 🕻 ०) देशाटन                             | २८-१०५                       |
| मुलुकिय(दे                            | o) दग्ध               | 968-99                  |                          |                         | 888-206                 | दोघट्ट(दे०)     | 9-98,82-                                | -9८,७३-६९,                   |
| 33                                    |                       | (O)                     | तलियातोरण                | तिलकातोरण,              | ३२-६४,                  |                 |                                         | 903-939,                     |
| ,                                     | ट                     |                         |                          | गु॰तारियातोरा           | ण ३३६–६७                |                 |                                         | ,३४२-२८४,                    |
| टप्पर(दे०)                            |                       | £9-0                    | तलोबेली(देव              | ) ६२-२                  | ८,७५-१३६                |                 | 348-43                                  |                              |
| टार(दे०)                              |                       | 90-98                   | *तंबालुय(दे०)            | भाजनविशेष               | 904-84                  | दोधुब्बमाण      | दोधूयमान                                | 93-988                       |
| <b>∗हिल्ल(दे०)</b> ा                  |                       | का, २१७-६३४             | तंबार                    | ( i )                   | २८६-६9                  |                 | द्विखण्डित ७४-०                         | ७,७६-१४९                     |
|                                       | गु॰टीछं               |                         | ताविल                    | तप्त                    | २७२–२९                  |                 | ঘ                                       |                              |
|                                       | _                     | हा, १७५-२९              | तिद्वा                   | (;)                     | 996-98                  | घवाडिय          | धावित                                   | 967-90                       |
|                                       | गु•श्रीफलनी व         |                         | तिरियंत                  | तिरयत्                  | 998-40                  | धसक(दे०)        |                                         | 398-99 <b>9</b>              |
| टोल                                   | अघटित                 | २७३-६                   | तीरी(दे०)                |                         | 990-60                  | धसकिय(दे        |                                         | 903-36                       |
| टोलपाहाण                              | गण्डशैल               | २७३-६                   |                          | ध                       |                         | _               | ्<br>समूहबद्धभारवाह                     |                              |
|                                       | 3                     |                         | <b>श</b> ट्ट(दे०)        | 9-96.63-                | 90,08-09                | घारिट्ठ         | धाष्टर्घ                                | २०८.५२९                      |
| इंबरिय अ                              | ग्राज्यस्थित १.       | -94,93८-४०              | थड(दे०)                  |                         | 19-4,CC-C               | घोत्त्रिय       |                                         |                              |
| डवारय<br><b>इंड</b> ्डे०)             |                       | -13,142-85<br>69,948-2, | थाणग(दे०)                |                         | २०४–३९७                 | ~ ~             | न                                       | . , .                        |
| <b>3</b> 4(40)                        | 110                   | १५५-३३<br>१५५-३३        | धिमिय(दे०)               |                         | 989-3                   |                 |                                         | <b></b>                      |
| वंस्वयाकित्                           | ੁਣਵਸ਼ਗਾਂ⊸°ਣਂ          | ब <sup>°</sup> १५५–२८   | थिल्ली(दे०)              |                         | ३ <b>१६</b> –१६२        |                 | नकुलक, वस्त्रादि <b>म</b>               |                              |
| डाथ(दे०)                              |                       | 982-22                  | *थोत्थर(दे०)             | शोथस्तर                 | ७२-१३                   |                 | नाणकस्थगिका, गु<br>(दे <b>०</b> ) १०८–१ |                              |
| डाज(दण)<br>डोडिजो(देव                 |                       | 982-09                  | थोभ                      | क्षोभ                   | १०६-८२                  |                 |                                         |                              |
|                                       |                       | णी १४२-टि•२             |                          | द                       |                         | नवल             | नव्य<br>३०७-९:                          | 20-02P                       |
| *डा।डणा(देव                           | ) हर्षता-जााज         | 10/ 100/                | वहर(दे०)                 | 4                       | 969-60                  | निरादिअ(३       |                                         | \$,₹17-186<br><b>6,</b> 9-33 |
|                                       | ढ                     |                         | दसदिया                   | चपेटा                   | <b>२३२–२५</b>           | निवलय           |                                         | ५-पंक्ति २९,                 |
| ढड्ढ (दे०)                            | <b>ब</b> िक्रियाङ वं  | ध १९५–६३                | वंदोली                   | द्वनद्वावलि             | ₹8 <b>७</b> –8 <b>६</b> | ग्गिपळप         | 'नउलय'                                  | २२६- <b>१७</b>               |
|                                       | करनेका बा <b>ह</b> री |                         | दीयड                     | दीपक                    | 96-28                   | निस्सरिर        | नःसरण <b>शी</b> ल                       |                              |
| ढयर(दे०)                              | 4/14/14/19/           | २३६-२५७                 | * <sup>¹</sup> दीयड(दे॰) |                         | २७१-२०                  |                 | lदो), गु॰ निंदवुं                       |                              |
| <b>ढ</b> क्र(५०)<br><b>ढ</b> लिअ(दे०) |                       | २०७-४९५                 | दीयडय                    | <b>द</b> तिका           | ३२८-टि०१                | नीरंगी दे०)     |                                         | 29-988,                      |
| ढालभ(५°)<br><b>दंखरम दे</b> ०)        |                       | 84-69                   | दीवालिया                 | दीपालिका                | २८९-98२                 | नारमा(४०)       | 16. 340                                 | £8-90£                       |
| <b>ढिंबा</b> यरिय                     |                       | ( १५४ – पंक्ति २        | दीहपट्ट                  | सर्प                    | 980-99                  |                 | प                                       | 40 1-4                       |
| ढिबारिय                               |                       | 944-26                  | दीइपट्ट                  | <b>स्त्रनाम</b> ख्यात   |                         | पइरिक्क(दे०     |                                         | ७३-५०                        |
| दुक्त.दे०)                            | ۰,                    | ₹ <b>९८</b> –२६८        |                          | अमात्य                  | 980-20                  |                 | ०) दृश्यतां 'पतिः                       |                              |
|                                       | स्वास्तित स्थवः       | नत, ३३९-१६३             | ९ अवित                   | -चतुर्दशी( दिनद्व       |                         | पड्ड्य(दे०)     |                                         | 14,938-38                    |
| _                                     | हि॰ दुर्ला हुआ        |                         | दिनेषु विषविकल           |                         | च व्यासारका             | पश्चित्र        | विश्वसित                                | ३६० <b>-</b> 9९८             |
|                                       | A . 2 . 4 6 41        | 9-4-8                   | । प्राप्त । प्रपायकाल    | . 44.                   |                         | 41416           | 1701011                                 | 44170                        |

| হাত্র                  |                        | पत्र-गाथा           | शब्द           |                 | पत्र-गाथा        | হাত্র              |                     | पत्र'-गाथा      |
|------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| पत्थारी(दे०)           |                        | 84-903              | *भव्दुलय(दे०   | मूषक            | 980-99           | रंडसण              | रण्डत्व             | 922-86          |
| पत्थिया(दे०)           |                        | १९४-टि॰             | *भरवसग-य(i     |                 | २३४-१९५,         | राइझ्रभुयग         | सर्पजातिः           | 380-93          |
| परिणावितथ              | परिणीत                 | 99-94               | गु             | भरोंसो-विश्वास  | 244-364          | राडि(दे०)          |                     | २८५-२१          |
| परिद्यण(दे०)           |                        | 89-60               | भलभलिय म       |                 |                  | *राड(दे०)          | शुभ्                | 50-96           |
| पयलृहण                 | पादप्रोब्छनक           | 39-43               | भलिम(दे०) म    |                 | -                | राढाळ(दे०)         | अतिविभूषाप्रिय      |                 |
| पक्डसिर                | स्रसनशील               | 96-34               | भवडंत          |                 | २५६-३८०          | राहाडि-°डी         | राटि, हिं॰ चिह      |                 |
| पहिन्रण                | पान्थ                  | 89-69               | भंडण(दे०)      |                 | 922-85           |                    | हट, गु॰ राड         |                 |
| पाउछ(दे०)              | इष्टनारी-              | 24-23               |                | ण्डकुल, गु॰ भंड |                  |                    |                     | 346-983         |
|                        | कुन्द ( <sup>?</sup> ) | 239-900             | <b>भंभारिय</b> | भम्भारित        | 96-90            | रिच्छ              | ऋक्ष, भल्लूक        |                 |
| पाणहिया                | उपानह्                 | 938-4               | मामड भ्रम      | गशील, गु०भामटे  | ो १३४-२६         | रिखंत              | रिक्कत्             | ३५३-२५          |
| पारी                   |                        | यं ५६-३२८           | मिडंत          | युध्यत्         | 90-62            | रिछोली(दे०)        | ••                  | ,49-988,        |
|                        | खं भाजनम् , र          |                     | मिडिअ(दे०)     |                 | 944-90           | ,                  | ·                   | ३२५-११          |
| पाइडिया                | प्रामृतिका             |                     | _              | दर्यतां-भिसिया  |                  | रेसि(अप०)          | 930-                | 1,980-90        |
| पिउसिया                | पितुःस्वस्             | ७३-५०               | मिसिया(दे०)    |                 | 98-98            | रोल, दे०)          |                     | 4,900-99        |
| _                      | तृगृह, गु॰ पिय         |                     | भृहरि(दे०)     | तिलकविशेष,      |                  | रोलंब(दे०)         |                     | 3 48-9-4        |
| पुट्टलय(दे०)           |                        | 366-996             |                | गु०भूहड         | •                |                    |                     | ८,१०७–१९        |
|                        | पुतप्रदेश, नितम्       | ब १७४-१३            | भोयविय         | भोजित           | ४०-५५            | रोइंस              | रोहितकष्टक्ष        | 99-80           |
| प्राह्मि               | (?)                    | 66-0                |                | म               |                  | रोहिंस             | ,,                  | ७२-१९           |
|                        | 95                     |                     | मऊरबंध मयूर    | बन्ध,हढबन्धविद  | तेष१२८–२९        |                    |                     |                 |
| फडस(दे०)               | खड, हि॰फाक <b>,</b>    | 260-9103            | मडप्फर(दे०)    |                 | 836-8            |                    | ल                   |                 |
| 4000(40)               | गु॰ फाड-फा             |                     | मङ्गा(दे०)     | २१-४७,७८-       |                  | लल्लक(दे०)         |                     | 19,89-66,       |
| फरछ                    | (;)                    | •ता<br><b>६९</b> −६ |                |                 | 124, 989-        |                    | د <b>4 - ٩</b> ३    | ,२४६–४०,        |
| फारक(दे०)              | ( • /                  | 990-64              |                |                 | -८,9९२-७,        | -60                | _                   | ३५ <b>१-</b> २३ |
| *फिरिका(दे०)           | ग्राज्यी सक्ति         |                     |                | ₹६८-8,3         |                  | <b>स्त्रि(दे०)</b> | 200-869             |                 |
| फुका(दे०)              | गण्या, समाद            | 964-18              | मरङ्(दे०)      |                 | <b>६,</b> 9०४–9५ | लिखिकिथ            | ल्यल्यकृत           | 90-34           |
| 31001 (da)             |                        | 104-10              | मलय(दे०)       |                 | 994-66           | *ब्रिहिरय(दे०      |                     | 84-44           |
|                        | व                      | •                   | महल्ल(दे०)     | अन्तःपुरमहत्त   |                  | ~~ ()              | गु॰ लीरी, छेर       |                 |
| वकर                    | परिहास                 | 286-900             | मह्लिया        | अन्तःपुरमहत्तर  |                  | लिडिया(दे०)        |                     | ç-00            |
| बव्य (दे०)             |                        | 980-26              | महियारिया      | दिधिविका- २     |                  |                    | <b>अजा</b> दिविष्टा |                 |
| *बलिवंडा दे०)          | बलात्कार               | ७८–२४३,             | f              | येका, गु॰महिया  | <del>(1</del>    | केज्झ              | <b>डेह्य</b>        | <b>८१–</b> २    |
|                        |                        | 188-151             | मंदुल          | दह्             | 47-9             | लेहारिय            | <b>छेखा</b> चार्य   | 83-946          |
| <b>बुका</b> वण         | <b>मुष्टिप्रक्षेप</b>  | 98-990              | मुयंगलिया(वे   |                 | 920-39           | स्रोणिय            | नकारस्यलश्रुत्य     |                 |
| बुड्ड(वे०)             |                        | २३४-१९५             | मोक्क (दे०)    | दर्यतां-मोक्स   | ह २८-१२५         |                    | नवनीत, म०           | ल। <b>णा</b>    |
| बुर(दे०) हिं           |                        | बेर ७७-१९४          | मोरबंध         | दृश्यतां-मऊरवं  | ष १४०−१६         |                    | 4                   |                 |
| बेहिया दे०)            | पुत्री                 | 36-94               |                | ₹               |                  | वउपथ र             | इयतां-पओप्पअ        | 949-900         |
| बोस्डण(दे०)            | ब्रोडन                 | 922-85              | रक्षय          | कम्बल           | 986-93           | बडु(दे॰)           | 7 sett. set         | دع-y            |
|                        | म                      |                     | रवज्ञ(अप०)     | •               | 49-9             | * <b>वड</b> (दे०)  | मूर्ख               | 306-84          |
| भइलय                   | स्वनामख्यात            | 986-6,              | रविश्वय(अप     | o) रमणीय        | د۶ <b>–۶</b>     | *वरह(दे <b>०</b> ) | रज्जु, गु॰ व        |                 |
|                        |                        | 980-29,80           | +रसोयणी(देव    |                 |                  | वरिया              | रूचतां-वलवा         | -               |
| भ <b>र्</b> छ <b>म</b> | भद्र                   | 980-96              |                | ंगु॰ रसोयण      |                  | वरोडिय             | पुरोहित             | 992-944         |

| शब्द           |                         | पत्र-गाथा       | वाब्द          |                                 | पत्र-गाथा       | शब्द              |                      | पत्र - गाश्रा |
|----------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------|
| वलवट्ट (वल     | +वर्त् , <b>ब</b> ल+वर् | र्भ) २३९-२१     |                | सं                              |                 | सीवाल             | सीमापाल              | 964-49        |
|                | हिं॰ कुचलना             | •               | सहच्या         | सतृष्ण                          | 994-93          | सुहि छि(देव       | )                    | 993-94        |
| बह्य(दे०)      |                         | 943-90          | सचमिय          | सत्यापित, दृष्ट                 | •               | सुद्देल्लि(दे०)   | ) રાષ્ટ્ર            | -94,२६५-२9,   |
| वसा            | <b>इ</b> स्तिनी         | 4               | सत्थाद         |                                 | 930-0           |                   | २६९-                 | -५,२९८–२९९,   |
| बाइम व         | ातिक, ह॰पाग             | ल, १६–२६८       | सम्रास         | प्रवज्या                        | 900-43          |                   |                      | ३६१-२४९       |
|                | गु॰ वायडो               |                 | समर्ताती(दे    |                                 | 963-95          |                   |                      | ोम २९३–११९    |
| वाइय वादि      | त्, हि॰गु॰म             | दारी ६२-३४      |                | ~/<br>ल्यं(१), <b>हि०गु०</b> स∂ |                 | सेडिया(दे०        | )                    | १७५-३५        |
| वाडिया         | वाटिका                  |                 | ससरक्ष         | सरजस्क,                         |                 | सेरह              | महिष                 | १८-१७,३६,     |
| वाणिगिणी       | वणिक्पत्नी              | 39-49           | •              | परित्राजकादि                    | 946             | 2-0               | 0.0                  | 46-358        |
| गु॰वा          | णियाणी, हिं०            | <b>व</b> नियाइन | संथुभ          | परिचित                          | 386-83          | सेरही             | महिषी                | 48-390        |
| चायडय          | वातदतिका                | 376-47          | संधुन<br>संभिय | पाराचत<br>सम्भृत                | २६२-४<br>२६२-४  |                   | 8                    |               |
| वार            | वासर, दिन               | 99-94           | संसिय          | सन्दर्भ<br>स्रस्त               | २३१ <b>-</b> ८४ | हका(दे०)          | २४६                  | -80,349-23    |
| वारसिय द्वा    | रश्रित, द्वारपार        | ह २००−२४६       | सारा           | स्मारणा.                        | 98-64           | <b>इ.क्</b> (दे०) |                      | 43-292        |
| बाहियाली व     | हिका, हि॰सव             | ारी १०१-६५      |                | हिं• सम्हाल, गु                 | •               | इल्लप्फल(दे       | •)                   | 89-64         |
| वाहु डिय(दे०)  |                         | 66-0            |                |                                 |                 | <b>इ</b> लंत      | कम्पमान              | 22-64         |
| विगोविम        | विगोपित,                | 969-93          | साव(अप०)       |                                 | ८३-९            | हिणहिण            | हेष्, हिं हि         | न- ३०१–३७७    |
|                | गु॰ वगोवाये             |                 | साहुल(दे०)     |                                 | २०५-४०८         |                   | हिनाना, गु॰          | हणहणवुं       |
| विगुत्त        | ,,                      | €0-€0,€C        | सिकड(दे०)      |                                 | २८५-३०          | हिल्लूर(दे०       | ) अन्दोलन            | 66-6          |
| विग्गोविय      | ,,                      | 999-962         | सिकिर          |                                 |                 | हुरुडु क्लिय      | (दे०) डमरुक          | 992-980       |
| विदुर(दे०)     | •                       | 944-33          | *सिकिरि(दे     |                                 | 96-29           | <b>डुंक</b>       | (हुं+कृ)             | 999-58        |
| विदुरिष्ठ(दे०) | भाटोपित                 | 336-46          | _              | शलाका २२-७                      |                 |                   | हिं० हुंकार व        | हरना          |
| वियर दे०)      |                         | 90-88           | सिहिण(दे०      |                                 | 926-84          | देश               |                      | ण ८५-१३       |
| विटलिय(दे०)    | )                       | २५-२३           |                | रज्जु, हि॰रस                    |                 | हेडाउड(दे         |                      | पृत, १८०-५६   |
| वेलामास        | गर्भकाल                 | 998-60          | सिंबासिंबि     | अतिवेगेन, हिं                   | 68-82           |                   | प <b>रिभ्रम</b> णशील | व्यापारी      |
| वेलहल          |                         | 8,926-80,       |                | चटचट, गु॰ सब                    |                 | हेर(दे०)          |                      | २०५-३९९       |
|                |                         | ₹००-₹४३         | सीमाल          | सीमापाल ३                       | 9,6-49,49       | हेवाइय            | हेवाकिक              | 938-5         |

#### चतुर्थ परिशिष्टम्

#### आख्यानकमणिकोश्वटीकान्तर्गतानि अपभ्रंशभाषानिबद्धानि पद्यानि

शह-विस-भूयपणासण अत्थि अणेग नर, आत्थि जि वाहि विणासिंह तक्खणि वेजजवर । जाणिम वेजजु सु सच्च संस्थागमु वहइ, नेहगिहल्लह चित्तह जो ओसहु कहइ ॥

[स्तेहे, पत्र २०३ पदा ३३३ ]

**खकं**कुसलक्खणु, भुवणविलक्खणु, पक्खालियबहुपावमलु । चउवीसजिणिदहं, पणयसुरिदहं, पणमिवि भक्तिए पयकमलु ॥ अट्ठावयपव्ययसेद्दराह, भरहेसरकारियजिणवराह । जसु जेत्तिउ जिणह पमाणु वन्तु, त पभणहुं निसुणहु देवि कन्तु ।। भ्रणुसइं पंच सिरिरिसहसामि, वरकणयकंति करिळीलगामि । भ्रणुसय चियारि पंचासअहिय, कणयप्पहि अजियजिणिद कहिय ॥ **संभवद्द जि**णिद्द सय चियारि, उच्च<del>तु</del> कणयवन्नह वियारि । आहुद्वसयइ धणुहहं पमाणु, हेमामह अभिनंदणह जाणु ॥ सय तिक्रि समइपरमेसरहो, उत्तत्कणयतणुभासुरहो । निम्मलपवालजुइसुप्पहस्स, अड्ढाइय सय पडमप्पहस्स ॥ **बुइ घणुसय आ**सि सुपाससामि, तवणिज्जवन्नु सिवनयरगाभि । चंदप्पहु जिणवरु चदछाउ, घणुसउ दिवङ्ढु तसु तणउ **का**उ ॥ जिण सुविहि संखतलविमलदेहु, सो धणुसउ एक्कु गुणोहगेहु । जिण धणुह नउइ सीयलसनामु, तत्रणीयत्रन्तु निम्महियकामु ॥ **सेयसु सुवन्नसक्चक**ति, ध**णुहह असी**ति तमु तणु कहति । रत्तुपलरत्तु सुर्रिदपुञ्जु, सत्तरि धणुहह सिरिवासुपुज्जु ॥ <mark>जिणु विमल्ज विमलकर क</mark>णयवन्तु, सो सांट्र धणुह सित्रपह पत्रन्तु । पचास धणुह जिणवरु अणतु, कुलभत्रणु सिरिहि क**लहोयकंतु** ॥ सिरिधम्मु धम्मधुरधरणधीरु, पणयालथणुद्दमञ्जुणसरीरु । सिरिसंतिजिणह् चालीस आसि, जो हेमवन्तु सिवनयरिवासि ॥ पणतीस कुंधुजिण हेमभासु, जिं सासयसित्रपुरि पत्तु वासु । अरु कणयवन्नु धणुहरह तीस, जसु पणमहि पाय सुरा-ऽसुरीस ॥ नीकुप्पलसामछ मक्रिनाहु, पणुनीसथणुह केवलसणाहु । मुणिसुब्वउ सुव्वउ साममुत्ति, सो वीसथणुह वज्जरिय सुत्ति ॥ **पन्नरसघणुद्द नमिजिणवरासु,** तव**णीयतणुहु पणयामरासु । घणकज्जलसामलु रिट्ठनेमि, दसघणुह धम्मवरचक्कनेमि ॥** भरगयसवन्तु तित्थयरु पासु, नवहत्थ विणिद्धयकम्मपासु । कणयाभु सत्तरयणीपमाणु, सिद्धत्थह नंदणु वद्धमाणु ॥ इय निरुवमसासण, भुत्रणपयासण, जो नरु भक्तिए संथवइ । चडवीस वि जिणत्रर, सिदसिरिवहुत्रर, सो संसारि न संभमइ ॥ [ चतुर्विशतिजिनानां वर्ण-देहमानगर्भा स्तुतिः, पत्र ३२३ पद्य १९-३३ ]

जय जय पास! जयप्पयास! पयडियवरसासण!, तिविह्वाहि—उत्रसम्गतम्गसंसम्गपणासण।
आससेणनररायजाय! विश्वतं महापहु!, बहुविहदुहदुत्थियहं देव! तिश्वतिं सुणि महु ॥
अञ्जु सलक्खणु स्र अञ्जु सुन्दर सुविहाणउं, अञ्जु पसत्थु बार अञ्जु वासर सुपहाणउं।
अञ्जु नाह! नक्खत्त जोगु तिहि करण विसिद्धउ, दुलहदंसण भावसार ज तुह महु दिद्धउं।।
[पाश्वजिनस्तुतिः, पत्र १०७-८ पद्य-२२-२३]

जायंतिय रीणिम जर्णति जोव्विण संपत्तिय, चिंतासायरि खिवर्हि तवर्हि परमंदिर जंतिय । पियपरिचत्त अहुंतपुत्त मणु ताबर्हि जणयहं, जम्मदिणि श्विय नयणनीरु ति दिज्जइ तणयहं ॥

[ दुहितरि, पन्न १५० पद्य ७० ]

ताव फुरइ वेरग्गु चित्ति कुळळज वि तावहिँ, ताव अकज्जह तिणय संक गुरुयणभउ ताविँ । ताविँदियइं वसाइं जसह सिरि हायइ ताविँ, रमणिष्टि मणमोहिणिहि वसिङ नरु होइ न जाविँ ॥ सुक्तयत्थु वियक्षणु सो सुहिङ, सुगइमिग जो संघडिङ । परमोहणमूळियसरिसियंह, जो बाळियहं न पिंडि पडिङ ॥

[कामे, पत्र ९३ पद्य ७१-७२]

निट्दुरखुरपहारकंपावियमहिहरलोणिमंडलं, उवणियसेसरायगुरुमणहरु पसरिउ तुश्यमंडलं । सेक्ट-मुसुब्धि-कुंत-बावल-सरासणभरियसेदणा, चोइय चित्रय समरदप्पुद्धरकंघर रायनंदणा ॥ सुहडा परिफुरैतरणतुज्जयविक्समबाहुपंजरा, संचलिय करालकरवालवियारियमत्तकुंजरा । कियअकोश्वबहलहलबोलसमाउलभुत्रणकंदरं, दलमब्भिट्दु समरि उद्धाइय पश्चिमडसुहडसुंदरं ॥ [युद्धवर्णनम्, पत्र ४८ पद्य ५७-५८]

बालभद्द वि बलभद्द संयल नीसेस विसिद्दिय, रात्रणपमुद्द पयड जोह अवरे वि गभिद्दिय । न वि उन्तरिज कया वि को वि कुवियद्द जमरायह, पयडपयात्रद्द पाणिनिवद्दु पात्रद्द जिम्ब रायह ॥ [कृतान्ते, पत्र ३५६ पद्य ४९]

ख्यजंतचारुत्रयं नवंतनारिपूरयं, गायंततारगायणं दुक्कंतसाहुवायणं ।
तुष्पिजमाणचट्टयं पढंतभूरिभट्टयं, आवतश्रक्खवत्तयं हीरंतपुष्ठवत्त्तयं ।
किज्जतबालरक्खयं पूर्जमाणपक्ष्वयं, युट्टवंतिविद्धिसद्यं संतुद्वपीढमद्यं ।
ओलग्गमाणसेवयं संयुट्टवमाणदेवयं, आवतभूरिपाउलं तोसिज्जमाणराउलं ।
सिज्झंतभत्त-पाणयं दिज्जंतदीणदाणयं, मुचंतगोत्तिवधणं किज्जंतरुद्धस्यणं ।
वग्गतचारुवारणं संजायलोयसारणं, तुष्पंतसाहुपत्तय लब्भंतभूरिभत्तय ।
इय बहुविह्विच्छिक्किण रंजियसयलजणु, विलसिरिकत्तिकुलंगणनिम्मलकुलभवणु ।
नर-नारियण-नरेसरमणह सुद्दावणउं, विद्द्यमहाभरिमिष्टिभ किउ वद्धावणउ ॥

[ श्रेष्ठिपुत्रजन्मोरसववर्णनम् , पत्र २६६ पद्य ३२ ]

विज्ञरमिहरमणोहरतूरारवमुहळु, जिह नवरंगयिनवसणु नारीयणु सयछ ।
रभसपणिचरसुदरवारिवलयिनवहु, जिह सबु सम्माणिज्जइ नायरजणु सवहु ॥
ठाँवि ठाँवि जिह गिज्जइ चच्चर सवणसुह, मिग मिग मिग मिग कि जिह नरवइपमुह ।
भवणि भवणि उिक्थिजाह जिह ज्वय-मुसल, पइ पइ जिह पूइज्जिह सत्था-ऽऽगमकुसल ॥
वदणमालालंकिय तोरण जिह सहहि, वत्था-ऽऽहरण परोप्पर जिह नायर लहि ।
चट्टथट जिह दीसइ तेल्लच्यंतिसर, वद्धावणज त विचिज सक्किह कवण किर !॥
'जीव नंद नंद य' रव सुव्विह जिह वयण, जिह संतुद्वज नरवइ वियरइ रह रयण ।
अभयदाणु जिह दिज्जइ मणह सुहावणजं, तं तिह हिरिस विक्तं निरु वद्धावणजं ॥

[ राजकुमारजन्मोत्सववर्णनम् . पत्र २५८ पद्य ४४८–५२ ]

खरि हउं मुय वरि हउ म जाय वरि विसहरि खद्धी, वरि उब्भियस्लियहिं भिन्न वरि हुयविष्ट दद्धी । वरि उब्बंधिय रुक्ष्वडालि वरि खर्ड्डाई घल्लिय, मैं मइं दिट्दु सवित्तजुतु पिउ हियडासल्लिय ॥ [सपत्निदुःखे, पत्र ३७ पद्य २७]

सीछ सुनिम्मछ दीहकाछ तरूणक्षणि पालिउ, झाण-ऽज्झयणिहिं पावांक तव-चरणिहिं सालिउ । इय हालाहलविससरिच्छ विसयास निवारिहें, उज्जलवन्तु सुवन्तु धम्बिउं में फुक्कइं हारिहे ॥ अञ्मसिउ वीरपह्जाणं वरु, आविज्जिउ मुणिगुणह गणु । ता संपद् उवसमि धरिह मणु, आवह तुरिउं जर-मरणु ॥ [ शीले, पत्र १८३ पद्य १४-१५]

# पञ्चमं परिशिष्टम्

# आख्यानकमणिकोश्चटीकान्तर्गतानां वर्णकानामकारादिक्रमेणातुक्रमः

| वर्णनम्                             | पत्राङ्गः  | गाथाडु: | वर्णनम्             | पत्राङ्गः | गाथाद्यः | वर्णनम्                 | पत्राङ्गः | गाथाङ्कः     |
|-------------------------------------|------------|---------|---------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------|--------------|
| अनुरक्त-विरक्तनारी-                 | . 63       | 86-168  | युवतीवर्णनम् ।      | २३२       | 990-29   | विक्रमादित्यवर्णनम्     | 1 984     | 96-60        |
| वर्णनम् ।                           |            |         | राजकुमारजन्मोत्सव-  | २५        | २१-२४    | शरद्वर्णनम् ।           | 59-53     | 23-36        |
| अयोध्यावर्णनम्<br>( अपञ्चराभाषायाम् | ۹۷ (۱      | 9       | वर्णनम् ।           | २३१       | ८९-१०२   | श्रेष्ठिपुत्रजन्मोत्सवव |           | ३२           |
| उज्जयिनीवर्णनम् ।                   | 994        | 9e-5e   | , ,,                | २५८       | 886-49   | नम् ( अपभ्रंशभाष        | ।याम् ) । |              |
| काशीदेशवर्णनम् ।                    | 222        | 9-4     | ( अपभ्रंशभाषायाम् ) |           |          | श्रेष्ठिपुत्रीवर्णनम् । | 39        | 24-38        |
| म्रीष्मवर्णनम् ।                    | 968        | 9-99    | राजकुमारीवर्णनम् ।  | ७२-७३     | ३७-४१    | ,,                      | 993-98    | 93-24        |
| परिणीतराजकुमार-                     | 88         | 45-60   | राज्ञीवर्णनम् ।     | २२९       | 4-94     | समुद्रवर्णनम् ।         | ३६१       | २२९-३८       |
| नगरप्रवेशवर्णनम् ।                  |            |         | वनवर्षावर्णनम् ।    | 96        | 30-3€    | सरोवर्णनम् ।            | 906       | 8-6          |
| ,,                                  | २९५        | 966-209 | वर्षावर्णनम् ।      | 989       | १८–२३    | सार्थवर्णनम् ।          | 96        | 94-29        |
| पर्वतवर्णनम्                        | 934-36     | 6       | ,,                  | २०१       | २६९-७२   |                         | 7         |              |
| ( अपभ्रंशभाषायाम्                   |            |         | वसन्तवर्णनम् ।      | २५        | 34-84    | स्कन्धावारवर्णनम्       | 1 5       | 99-90        |
| युद्धवर्णनम्                        | 86         | ५५-५९   | ,,                  | 936       | 7-3      | स्मशानवर्णनम् ।         | २५२       | ₹83-8€       |
| ( अपश्रंशमाषायाम्                   | ) ι        |         | ( अपभ्रंशभाषायाम् ) | 1         |          | हेमन्तवर्णनम् ।         | 986       | <b>२-9</b> ३ |
| ( अपश्रशमाषायाम्                    | <i>)</i> • |         | ( अपश्रशमाषायाम् )  | 1         |          | हमन्तवणनम् ।            | 485       |              |

#### Ę

# षष्ठं परिशिष्टम्

# आख्यानकमणिकोश्चटीकान्तर्गताः स्तुतयः

| स्तुतयः                                      | पत्राद्यः  | गाथाङ्कः |
|----------------------------------------------|------------|----------|
| चतुर्विं शतिजिनस्तुतिः ( अपभ्रंशभाषायाम् ) । | ३२३        | 99-33    |
| जम्बूस्वामिस्तुतिः ।                         | 269-00     | 96-28    |
| पार्श्वस्वामिस्तुतिः ( अपञ्जंशभाषायाम् ) ।   | 900-6      | 27-23    |
| वर्धमानस्वामिस्तुतिः ।                       | 45-48      | 909-02   |
| 1,                                           | २४ ें      | 936      |
| ,,                                           | \$8        | 930-84   |
| **                                           | 994        | 96-24    |
| ,,                                           | <b>२३३</b> | 982-40   |

# सप्तमं परिशिष्टम्

# आख्यानकमिकोश्वटीकान्तर्गतानां सुभाषितपद्यानामकाराद्यनुक्रमः

| गाथादि विवय                                                                                                                                                                    | ः पत्राङ्गः | गायाच <b>द्धः</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| अकार्ये तथ्यो वा भवतु वितथो वा किमपरं, तथाप्युचैर्धाम्नां हरति महिमानं जनरवः ।                                                                                                 |             |                   |
| तुलोत्तीर्णस्यापि प्रकटनिहिताशेषतमसो, रवेस्ताहक् तेजो नहि भवति कन्यां गत इति ॥ लोकापना                                                                                         | दे ५९       | ٩                 |
| अक्करवा परसन्तापमगत्वा खलसङ्गतिम् । अनुत्सृज्य सतां मार्गं यत् स्वल्पमि तद् बहु ॥ सदाचा                                                                                        | रे २२३      | 38                |
| अच्छंतु निरंतरनेहगब्भसब्भावसुंदरा सुयणा । सहवासविङ्ख्या तरुवरा वि दुक्खेहि मुचंति ॥ वियो                                                                                       | गे २५१      | २००               |
| अजात-मृत-मूर्केभ्यो मृता-ऽजातौ वरं स्रतौ । तौ किश्विच्छोकदौ पित्रोर्मूर्कस्वत्यन्तशोकदः । मूर्कपु                                                                              | त्रे ५१     | 95                |
|                                                                                                                                                                                | 266         | 8.                |
| अड६ बहुं, वहइ भरं, सहइ खुरू, पावमायरइ घट्टो । कुळ-सीळ-जाइपबयिटेंइ च लोभद्दुओ चयइ ॥ 🔻 लो                                                                                        | २८७         | 86                |
| अणहुता वि हु हुंतीए हुति, हुंता वि जंति जंतीए । ओ ! जीए समं नीसेसगुणगणा जयउ सा लच्छी ॥ अ                                                                                       |             | २२                |
| अणहुंतो वि हु अम्मा-पिऊण ता दुक्तामाबहद तणओ । होऊण विवज्जंतो बहुययरं कुणइ सो दुक्त ॥ मूर्त्वपु                                                                                 | त्रे २६६    | 36                |
| अणुपुंखमावहंता वि अणस्था तस्स बहुफला हुंति । सुद्द-दुक् बक्षच्छपुडओ जस्स कयंतो बहइ पक्खं ॥ दै                                                                                  | वे १५१      | 11-               |
| अस्यविणासं नियकुलकलंकणं सयण-मित्तनासं च । माणमलणं पि पाविति पाणिणो ज्यवसणेण ॥                                                                                                  |             |                   |
| पात्रति बंधणं गोत्तिगोयरं, भाररोवणं सिरसा । किं जंपिएण बहुणा ? अवि कत्तणमुत्तमंगस्स ॥                                                                                          |             |                   |
| कज्जा-ऽकज्जं न मुणंति, नेयऽवेक्खंति दुक्बरिछोलि । जह मम कएण इमिणा होहि ति अणस्थपस्थारी ॥ यू                                                                                    |             |                   |
| अधणाण धणं सील, भूसणरहियाण भूसणं परम । परदेसे नियगेहं, सयणविसुकाण नियसयणो ॥ भी                                                                                                  |             | २८४               |
| अन्नह परिचितिज्ञह सहिरसकंदुज्जुएण हियएण । परिणमइ अन्नह चिय कजारंभो विहिवसेण ॥                                                                                                  | वे ३३९      | 9 5 9             |
| अन्नं च इयक्यतो न नियइ दढपेम्मपरवसाण दुद्द । न गणइ कुडुवभंग, न य चितइ मिलविच्छोहं ॥                                                                                            |             |                   |
| न य परिभावइ पिइ-माइपभिइन्जिङ्क्तणं नवरमेसो । सच्छंदसुहं वियरइ भंजतो मत्तहिथ व्य ॥ इता                                                                                          |             | dd 3-d8           |
|                                                                                                                                                                                | वे २७       | 59                |
| अपरिक्लियकयकउज सिद्धं पि न सज्जणा पसंसंति । सुपरिक्लियं पुणो विहडिय पि न जणेइ वयणिउत्रं ॥                                                                                      | <b>5.0</b>  |                   |
| परीक्षिता-ऽपरीक्षितक                                                                                                                                                           |             |                   |
| अपरोऽपि च किं मृते करोत्वतिरिक्तेऽपि च रोदनाद् ऋते । तदपि कियमाणमङ्गिनां, नितरां स्वार्थंहरं विचिन्त्यताम्                                                                     | _           | _                 |
| मृतशोकत्य                                                                                                                                                                      |             | 90                |
|                                                                                                                                                                                | त्रे २७५    | 99                |
| अप्पविद्यक्कितिमित्तं किलम्मसे ता चएसु कोवरिवुं । विमलत्तमहिलसंतो कह मज्जसि पर्कलजलम्म ? ॥ क्रोधपरिह                                                                           | रे १४५      | १५०               |
| अप्पं व बायरं वा परिवगहं परिहरंति धम्मधणा । राईभोयणिवरई सया वि धम्मस्थिणा कजा ॥                                                                                                | ٠ د         |                   |
| परिप्रह-रात्रिभोजनस्य                                                                                                                                                          |             | 9 6 8             |
| अफलस्यापि वृक्षस्य छाया भवति शीतला । निर्गुणोऽपि वरं बन्धुर्यः परः पर एव सः ॥ बान्ध                                                                                            | •           | 96                |
| अभिमाणविज्ञयाण ठाणे ठाणे पराभवहयाणं । काउरिसाणं ताण न य इहलोगो न परलोगो ॥ स्त्रम                                                                                               |             | 689               |
| अयोग्यस्य गुणाधानं विधातुं नैव पार्यते । लाक्षारसेन केनापि कर्पासः किमु रज्यते ? ॥ कुक्षिः<br>अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च । वश्चन चापमानं च मतिमान् न प्रकाशयेत् ॥ नी |             | 95                |
| अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्विरितानि च । वसन चापमानं च मितमान् न प्रकाशयेत् ॥ नी<br>अलङ्कारः शङ्का करनरकपालं परिकरः, प्रज्ञीणिङ्गो सृही वसु च वृष एको गतवयाः ॥                  | तौ ३३०      | 3 3               |
|                                                                                                                                                                                | वे ३००      | 262               |
| अवस्थय स्थाणाराप भवात यत्रामरशुराविधा वक्र मूर्ण्या स्थितवात वयं के पुनरमा । ॥<br>अवमाणिया वि जे नियगिहं पि न चयंति हीणमाणधणा । अभिमाणगुणविद्वणा साणसमाण व्व ते नियमा ॥ स्वमा  | •           | ३६२               |
| अवसाणया वि ज नियागह ।प न चयात हाणमाणघणा । आममाणगुणावहूणा साणसमाण व्य त ।नयमा ॥ स्वसा<br>अवस्यं यौवनस्थेन विकळेनापि जन्तुना । विकारः खल्ल कर्तव्यो नाविकाराय यौवनम् ॥     यौः   |             | <b>६</b> 9        |
| अपरथ भावनस्थन ।वकळना।५ अन्दुना । ।वकारः खल्ल कतञ्मा ना।वकाराय थावन <b>म्</b> ॥                                                                                                 | ने २८५      | <b>१</b> ०        |

| गाथा विषय                                                                                                  | पत्राद्धः    | गायाद्यः     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| अवि उड्ढं चिय फुटंति माणिणो, न य सहंति अवमाणं । अत्यवणिमा वि रविणो किरणा उड्ढं चिय फुरंति ॥ स्वमाने        | २१७          | <b>\$8</b> 3 |
| अवि उन्भडमगरहरो नियभुगदंडेहि तीरए तरिउं । न हु पुन्तभवसमाज्जियसुद्दा-ऽसुद्दी कम्मपरिणामो ॥ देवे            | ₹•6          | ५३७          |
| अवि करबालकरालियरणंगणे कप्परिति ससरीरं । न सहंति सयणविरद्दयपराभवं पोरिसिक्करसा ।। स्वमाने                   | 9 •          | 68           |
| र्भाव कालकूडकवलणमसुहं सुहमायरेति पियमाणा । न उणो मुयति मरणे वि माणमाणिक्कथणमणहं ॥ "                        | 256          | <b>२८५</b>   |
| अवि कुवियवज्रपाणिप्पमुक्ककुलिसं पि रिक्खिउं सक्का । न हु पुत्रवभवसमज्जियसहा-ऽसहो कम्मपरिणामो ॥ देवे        | २०८          | . 436        |
| अवि चल्ड घरणिवीढं रङ्केलिविसंदुलस्स फणिवङ्णो । अभिमाणं माणधणा मणयं पि मुयंति न तहा वि ।। स्वमाने           | 9.           | 43           |
| अवि चलइ मेरुचूला, गयणाओ दिणमणी वि निवडेण्जा । न वि मुणिवयणं भुवणम्मि अन्नहा होइ कड्या वि ॥ मुनिवचने        | 940          | ٤٤           |
| अवि समरमरणमिव देसगमणमिव बंधुमुयणमिच्छंति । माणधणा न उ नियनिद्धबंधुत्रणियं पराभवणे ॥ स्वमाने                | 256          | 266          |
| अवि ससुरासुरभुवणे जिप्पइ समरिम्म वीरसत्तेहि । न हु पुश्वभवसमिक्वयसुहा-Sसुहो कम्मपरिणामो ।। देवे            | २•९          | 486          |
| अश्वः शक्तं शाक्तं वाणी वीणा नरश्च नारी च । पुरुषविशेषं प्राप्ता भवन्त्ययोग्याश्च योग्याश्च ॥ संसर्गे      | 958          | 33           |
| अहव इह-परभविम्म य परिभवतक्कुसुममंत्ररी महिला। कामुयजणस्त सुइरं निम्मविया हयपयावइणा ॥ नारीनिन्दायाम्        | 89           | 56           |
| अहवा वि भवाबद्दम्मि वट्टमाणं सकम्मुणा जीवं । तं नित्य कि पि विसमं जं न सहावद विही एसा ॥ . देवे             | २५३          | 266          |
| अहो ! का काकानामहमहिमका इंसविहरा: ?, सहामर्थः सिंहैरिह हि कतमो जम्बुकतुकात् ? ॥                            |              |              |
| <b>बत स्पर्धा कीटक् कथय कम</b> लैः सेवलततेः <sup>2</sup> , सहास्या सिद्धः खलु खलजनस्यापि कतमा ? ॥ दुर्जने  | 963          | •            |
| अहो ! प्रकृतिसाहस्यं श्लेष्मणो दुर्जनस्य च । मधुरैः कोपमायाति कटुकैरुपशाम्यति ॥ ",                         | 900          | 41           |
| <b>अहो</b> ! संसारजालस्य विपरीतः क्रियाक्रमः । न परं जलजन्तूनां धीवरस्यापि बन्धनम् ।। संसारस्त्ररूपे       | 38           | 9-3          |
| आकन्दितेन बहुनापि च शोचितेन, सार्द्ध सुरेश्वरगणरिप रोदितेन ।                                               |              |              |
| कोबीकृतं इतकृतान्तभटैःस्त्रबन्धुं, प्रस्यानयेयुरिह केऽपि न सद्धियोपि ॥ कृतान्ते                            | ३२६          | 9            |
| आगमलंमे वयपरिणईए भंगे य धण-विलाससाणं । इसि असमंजसाण वि हिययाई वहति परिणामं ।। सुपरिणामकारणानि              | २०७          | 99           |
| आयुःक्षयो भवति तस्य दरिद्रता च, नैवान्यजन्मनि भवेत् कुळ्जातिलामः ।                                         |              |              |
| मांसाशिनो इतमतेविंफलिकयस्य, स्याभीचकर्मकरणोदरपूरणं च ॥ मांसस्यागे                                          | 968          | 9 6          |
| आयुर्वेषेशतं लोके तदर्थं च उपोषितः । करोति विरति धन्यो यः सदा निशिभोजने ॥ रात्रीभोजनत्यागे                 | 939          | 84           |
| आलाणम्मि उ इत्थी, नियए ठाणम्मि घेप्पए अस्सो । हिययम्मि पवरमहिला, सुयगो सन्भावमेलेण ॥ सुजनावर्जने           | 990          | 63           |
| आवइगओ वि निस्थरइ आवयं, तरइ जलहिपिङओ वि । रणसंकडे वि जीवइ जीशे अणुकूलकम्मवसा ॥ पुण्योदये                    | 960          | 44           |
| इयरासु वि जुबईसुं न वीससेयन्त्रमेत्य कुडिलासु । विसमितसिसिक्षेत्रासुं कि पुण वेसासु विस्सासो ? ॥ वेदयायाम् | 35           | 36           |
| इइ-परलोयविष्ठदे अणत्यहेउम्मि को रमेज इहं ? । इय नाउं सिववेया ज्यस्स परम्मुहा जाया ॥ गूर्त                  | 40           | 9 - 5        |
| <b>ई</b> सा-विसाय-मय-मोह-माणमहियाण निहयबु द्वीण । जायंति कलंकाइं जियाण जं तं किमच्छरियं ? ॥ क्याये         | <b>\$</b> \$ | 8.5          |
| उज्ज्ञसु विसए, परिहरसु दुज्ञए, ठनसु नियमणं धम्मे । ठाऊण कक्षमुळे इट्ठं सिट्ठं व पलिएण ॥ पलितोद्रमे         | 9 6 8        | 95           |
| उज्झंति धर्ण, मुंचेति परियणं, महियलं परिचयंति । मरणे वि महासत्ता न उणो माणं परिहरंति ।। स्वमाने            | 35           | २५           |
| उद्वर सणियं सणियं वंसे संबरइ गाढमणुलग्गो । थेरो व्य सुयणनेहो न वि भज्जइ बिउणओ होइ ॥ सुजनस्नेहे             | 99           | 96           |
| उत्तमेः सह साङ्गस्यं पण्डितैः सह सङ्कथा । अलुन्धेः सह मित्रस्वं कुर्वाणो नावसीदति ॥ नीतौ                   | 905          | 90           |
| उद्देगमहावर्ते पातयति पयोधरोश्रमनकाछे । सरिदिव तटमनुवर्षं विवर्धमाना सुता पितरम् ॥ दुहितरि                 | 990          | ٩.           |
| उप्पयं गयणमंगे क्ंज़ किसिणत्तणं पयासेउ । तह वि हु गोन्वरईडो न पात्रए भमरचिरयाइं ॥ हुर्जने                  | 963          | 6            |
| अवयरिए उवयारो जो सो विणयाण होइ ववहारो । अत्ररत्थ जमुत्रयरियं तं पुण गहवा पसंसंति ।। सुजने                  | <b>२५७</b>   | 396          |
| उवयारसहस्सेण वि तिषि न घेष्पंति तिहुयणे सयळे । वेसा अविवेयपहू दुण्जणलोओ तह चेत्र ॥ दुर्जनादौ               | 960          | 86           |
| पकस्स कए नियत्रीवियस्स बहुयाओ जीवकोडीओ । दुक्खे ठवंति जे केइ ताण कि सासयं जीयं ? ।। अहिंसायाम्             | ३२७          | ₹•           |
| एकस्स खणं तित्ती अनस्स य तिहुयणं पि अत्थमइ । एवं कह मारिज्जउ खणसोक्खकएण पाणिगणो ? ।। ,,                    | ,985         | २६           |
| एगेण विणा पियमाणुसेण सञ्मावनेहरसिएण । जणसंकुला वि पुहवी अव्यो ! रखं व पिंडहाइ ॥ विरहे                      |              | 11.          |
| एतासु निर्घृणपुरन्ध्रिषु राक्ष <b>सी</b> षु, मायाधनासु च न विश्वसनीयमेव ।                                  |              |              |
| एता हि मुग्धजनमात्मवशं विधाय, संसारदुःखजलधौ खल्ज पातयन्ति ॥ नारीनिन्दायाम                                  | २१८          |              |

| गाथा विषय                                                                                                         | पत्राहः | गाथाङ्गः       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| एषा स्थली नवतृणाङ्कुर जालमेतदेषा मृगीति हृदि जातमदः कुरङ्गः ।                                                     | . •     |                |
|                                                                                                                   | 392     | २७             |
| भौद्रत्यदोषरहिता विभवे भवन्ति. दैन्यादपेतमनसो व्यसनेऽपि सन्तः ।                                                   | ( ) .   | •              |
| पुण्याशयाः स्तिमितनीरिकल्पाः, सर्वेत्र सम्पदि विपद्यपि तुल्यिनसः ॥ भीरे                                           | ३०४     | २              |
| औरसुक्यमात्रमवसादयति प्रतिष्ठा, क्लिश्राति लब्धपरिपालनवृत्तिरेव ।                                                 |         | ·              |
| नातिश्रमाय नयनाय यथा श्रमाय. राज्ये स्वहस्तश्रतदण्डमिवातपत्रम् ॥ राज्यश्रीनिन्दायाम्                              | ३५६     | 48             |
| करजिवहूर्ण वयणं, धम्मविहूर्ण च माणुसं जम्म । निरवचं च कलतं तिचि वि लोए अणाधाई । सन्ततौ                            | २९०     | 26             |
| कहं करेति, समरे मरेति जलणं धरेति सीसेण । न उणो जिणेति कीवं पाविमणं धम्मवणदृहणं ॥ क्रोधे                           | 969     | \$             |
| कयकूडकवडचाडुयरइकलिया कोढियं पि कामेइ । परिहरइ रइनिरत्ता धणहीणं कामएत्रं पि ।। वेद्यायाम्                          | 8.0     | <b>€</b> 3     |
| करिकन्नचवलिचत्ता कयंतिचत्तं व निश्चिणा महिला । महिला सचिवरिहिया अणब्भवज्जासणी महिला ।। नारीनिन्दायाम्             | 982     | <b>&amp;</b> • |
| कछसमई कछसं चिय विमलो विमलं परं पि पिच्छति । आलाणय व आयरसए व्य जेणं जणो नियइ ॥ सुजन-दुर्जनयोः                      | 266     | 196            |
| कल्पद्रुमः कनिष्ठोऽपि कल्पितं राति देहिनाम् । मध्नाति न महानागान् कनीयानपि केसरी ! ॥                              | 932     | 63             |
| , कल्याणकारनिरवद्यगुणैरनल्पं, शक्षरावित्रपरपावनतीर्थकल्पम् ।                                                      |         |                |
| धन्यस्य कस्यचिदिदं शुभजन्मभाजः, पुण्यात्मनः सुमुनिदर्शनमानिरस्ति ॥ मुनिदर्शने                                     | २७६     | •              |
| कस-छेय-तावसुद्धो पुरुता-ऽतरबाहतिजओ धणियं । सचरा-ऽवरजीविहओ धम्मो ति हु विसयनिग्गहणो ॥ धमें                         | ३१४     | 69             |
| कस्स न चुकं खिलय समेइ भववासमहिवसंतस्स । पुणरिव तह जइयव्वं जहा न मइलिउनए अप्पा ॥ भवस्तरूपे                         | 906     | ७४             |
| कहमि सुयणो सुयणस्त आवयावणयणिम्म असमस्यो । आवइपिडय दट्ठ अपारयतो अवक्रमइ ॥ सुजने                                    | २८७     | 48             |
| कह वि हु कत्तंतीए संधिज्जह कि न तुष्टओ तंतू है। पाओ य कि न धुव्वह असुहविलित्तो पमायवसा है।। पश्चात्तापे           | 948     | 9 ६            |
| कंदररिहया वग्धी विद्रया भोयणं विणा महिला । पंक तिणा वि कलंको महिला वयणिउजकुलभवणं ।। नारीनिन्दाय।म्                | 982     | 46             |
| काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छिति धीमताम् । व्यसनेन हि मूर्खाणां निद्रया कन्नहेन च ॥ पण्डित–मुखेयोः                | २९५     | 299            |
| किर कस्स थिरा लच्छी ? कस्स जए सासयं पिए पेम्मं ? ।                                                                |         |                |
| कस्स व निर्वाजीयं? भण को व ण खंडिओ विहिणा? ॥ ' दैवे                                                               | २०९     | ५५२            |
| र्कितीए सिरीए पीवराए ? जा होइ अझदेसम्मि । जा यन मित्तेहिंसम जच अमित्तान पेच्छंति ॥ लक्ष्म्याम्                    | २२३     | 89             |
| <b>कि बहुणा</b> सक्वाण वि नर-अमरा-ऽसुरसुद्दाण संजणणं । सील ता पालिङजउ तमखंड भव्वसत्तेहिं ॥                        | 383     | २८७            |
| कुधियः दर्शनिदर्तिसङ्गताः, किल कुर्युः ग्रुनमङ्गकेर्यकेः । विलसन्ति तदेव तरमी, मनुजानां धिगिमां विडम्बनाम् ॥ शोके | ३५०     | 86             |
| कुषितैः किल कुटयते यकद् , विपदि स्वेन निजं शरीरकम् ।                                                              |         |                |
| बत! सम्प्रति तेन चृत्यते, प्रकटांत्र किल का विदश्यता? ॥ ,,                                                        | ,,      | 80             |
| कृत्स्त्राद् ब्रह्मेन्द्रभूतेरजनि परमितः स्थूलभद्रो विकारं, मुखत्यश्रूण्यजस्रं मणगमृतिविधौ पत्र्य सेज्जम्भवोऽपि । |         |                |
| षण्मासान् स्कन्धदेशे शबमवहदसौ इन्त ! रामोऽपि यस्मादिश्यं यश्चित्ररूपो भवतु भुवि नमो मोहराजाय तस्मे ॥ मोहे         | ं ३२१   | 338            |
| कृतमिदमिद करिष्ये केवलमतिसरल ! किमिति चिन्तयसि ? । तुटिदलितसकलवाञ्छं विलसितमपि चिन्तय विधातुः ॥ देवे              | 399     | 900            |
| क्रुशः काणः खज्ञः श्रवणरहितः पुच्छविकलः, क्षुघाक्षामो ग्रीनः पिठरककपालार्पितगलः ।                                 |         |                |
| व्रणेः पूर्याक्लकः क्रिमिकुक्रवितैराचितततुः, शुनीमभ्येति श्वा इतमपि निहन्त्येत्र मदनः ॥ कामे                      | 229     | 93             |
| केसरिं वारिउं सक्का वारणं वा वि भीसणं। नाल बुद्धिसिमद्धा वि वारिउ भवियव्वयं॥ देवे                                 | 940     | ८२             |
| क्क विलासाः ? क्व पाण्डित्यं ? क्व बुद्धिः ? क्व विदम्धता ! । क्व देशभाषाविज्ञान ? क्व देशाचारचारुता ? ॥          |         |                |
| यावद्भृतसमाकीर्णा नानावृत्तान्तसङ्कुला । नानेकशः परिभ्रान्ता पुरुषेण वसुन्धरा ॥ देशाटने                           | 3 • €   | 89-40          |
| स्वणदंसियसुरसरिवित्थराइं खणसुन्नरन्नसरिसाइं । एयाइं ताइं कर्म्मिदयालिणो जीव ! ललियाइं ॥ देवे                      | 300     | ३५७            |
|                                                                                                                   | 33.     | ₹5€            |
| सणिदद्वनद्वविद्दवे स्रणपरियट्टतिविविद्दयुद्द-र्दुक्खे । स्रणसंजीय-विओए निश्य सुद्दं कि पि संसारे ॥ संसारासारस्वे  | ₹•9     | 39,0           |
| खणमंगुरसंसारियपयत्थसत्थम्म नायपरमत्था । पडिबंधमणत्थफलं कुणंतु कहमेत्थ सिववेया ? ॥ निर्वेदे                        | 396     | 141            |
| स्तरपदणपणुन्नकुसरगलरगजलिंबुसच्छहं जीयं । तरणिकरतिवयतरखुडियकुसुमसरिसं च तारुन्नं ॥ अनिस्यत्वे                      | ३•२     | 355            |

| गाथादि विषयः                                                                                                                                                                                             | पत्राष्ट्रः | गाथाशृहः   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| बेलालीढा तुच्छ व्य मच्छिया दुक्ररं विमोएउं । महिलासंसम्गीए अप्पाणो पुरिसमेत्तेण ॥ नारीनिन्दायाम्                                                                                                         | २७४         | 86         |
| गतं मृतमतिकान्तं न शोचन्ति विपश्चितः । गतं गतसतिकान्तमतिकान्तं मृतं मृतम् ॥ शोकापहारे                                                                                                                    | 46          | 9          |
| गते मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ । पश्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ।। नारीपुनर्लग्ने                                                                                                        | २२          | ८२         |
| गतेर्धन्यतरो वर्णो वर्णाद् धन्यतरः स्वरः । स्वराद् धन्यतरं सत्त्रं सर्वे प्रतिष्ठितम् ॥ सत्त्वे                                                                                                          | 363         | ₹ €        |
| गयकन्नतालतरलं जीवियमिव जाव सध्यजीवाणं । संझब्भरायसिरसं जोव्यणमिव चंचलसहार्यं ॥ अनित्यत्वे                                                                                                                | 396         | 962        |
| गर्मणम्मि निरालंबणमिव परिसर्क्षति साहसेक्सरसा । मार्णसिणो न मणयं पि माणभेगं परिसर्हति ॥ स्त्रमाने                                                                                                        | २९८         | २८३        |
| गह-सूर-चंदचरियं ताराचरियं च राहुचरियं च । जाणंति बुद्धिमता महिलाचरिय न याणंति ॥ नारीचरिते                                                                                                                | 983         | 40         |
| गंगाए वाछ्या, सायरे जलं, हिमवओ य परिमाणं। जाणिति बुद्धिमता महिलाचरियं न याणिति ॥ नारीचरिते                                                                                                               | 953         | 49         |
| गुणानामेव दोषात् स्याद् धुरि धुर्यो नियुज्यते । असजातिकणस्कन्धः सुलं जीवित गौर्गिलः ॥ निर्गुणप्रशंसायाम्                                                                                                 | २८६         | 46         |
| गुरुदारं नरयपुरस्स, सचनलिणीवणस्स हिमपडणं । निस्सेसदोसगेहं ता धिद्धीधी ! इमं वसणं ॥ ग्रूते                                                                                                                | 40          | 906        |
| गुरुदुहतरुणो बीयं सयलअणस्थाण मंदिरं विउलं । कुलकित्तिविणासकरं ता धिद्धीधी! इमं वसणं ॥ "                                                                                                                  | 40          | 900        |
| मुक-मिक्तत्ये पाणा, रूवं तारुक्यं च दह्याए । विद्वलुद्धरणिम धणं ज उवउज्जह तयं सफलं ॥ नीतौ                                                                                                                | 956         | 59         |
| गुरुशोकवशेन ताडयते इदयं यत् स्वकरैः सुनिर्दयम् । तदपि प्रियहारयष्टिभिः प्रमदेऽलक्कियते विचेतनैः ॥ शोके                                                                                                   | 340         | 40         |
| घटिकार्थं घटीमात्रं यो नरः कुरुते व्रतम् । स स्त्रर्गी कि पुनर्यस्य व्रतं यामचतुष्टयम् ॥ रान्निभोजनत्यागे                                                                                                | 939         | 8.6        |
| घणमालाओ व समुस्रसंतसुपओहराओ वड्ढंति । मोहविसं महिलाओ गोणसगरलं व पुरिसस्स ॥ नारीनिन्दायाम्                                                                                                                | ३३०         | * *        |
| चाउतीसअइसयजुओ अद्वमहापाडिहेरकयसोहो । जियराय-दोस-मोहो एसो देवो सुगइहेऊ ॥ सुदेवे                                                                                                                           | 398         | ۷۵         |
| चयइ सिणिद्ध पि जणं कुणइ अकज्बं पि हणइ जणयं पि । किं किं न कुणइ सामिणि ! परव्यसो सेवयवराओ ? ॥ दासत्वे                                                                                                     | ३३८         | 9 \$ 8     |
| चरणैरिह शोकतो यकैर्विलिखद्भिर्भुवमङ्ग ! शोचितम् । मुदितैरिह गम्यते तकैर्विलसिक्क्भिव हंसलीलया ॥ शोके                                                                                                     | ३५०         | 88         |
| चवला मइलणसीला सिणेहपरिपूरिया वि तावेइ । दीवयसिंह व्य महिला लद्धप्पसरा भयं देइ ॥ नारीनिन्दायाम्                                                                                                           | 988         | २९         |
| चंदकला-खुरमद्वी-चोरियरिमयाई राइणो मंतो । सुट्ठु वि गोविज्ञत चउदियहे पायडं होइ ॥ गोप्यस्यारक्षायाम्                                                                                                       | २२१         | 94         |
| चंदस्स खओं, न हु तारयाण, रिद्धी वि तस्स, न हु ताण । गरुयाण चडण-यडणं इयरा पुण निश्चपडिय ति ॥ विपदि                                                                                                        | २९९         | ३२९        |
| चाएण दरिह्तं, घाएहि य काण-कुट-मटलं । पुत्तेहि परिभवं जे गुणेहि पात्रंति ते धना ॥ छपुत्रे                                                                                                                 | २०७         | १०२        |
| चिन्तयित कार्यजातं मितमान् मतमन्यथाविधानेन । निर्दुःखसुखस्तु विधिस्तिचिन्तितमन्यथा कुरुते ॥ देवे<br>चिन्तामणि जयदनक्रजितो जिनस्य, विम्ब जरत्तरतृणीयितकामधेनु ।                                           | ३१०         | ٩,٥        |
| निस्सारकामघटमिल्पतकल्पवृक्षं, कल्याणकृत् कृतिधियो ह्यवलोकयन्ति ॥ जिनिबम्बे                                                                                                                               | 903         | ٩          |
| चिरविरहियपिनजणसंगमिम्म जायइ जणस्स ज सोक्खः। त कहिउ पि न तीरइ संकासं निरुवमसुहस्स ॥ प्रियप्राप्तौ                                                                                                         | ७०६         | 908        |
| वितिज्ञह ज न मणे, जुत्तिवियारेण जुज्जह न जंच। तंपि हयासो एसो सुहमसुहं वा विही कुणह ॥ देवे                                                                                                                | 300         | ३५६        |
| चितियर्चितारयणं अहरीक्यकामघेणुमाहप्पा । अवहत्थियकामघडा एक चिय होइ जीवदया ॥ जीवदयायाम्                                                                                                                    | २३७         | २८७        |
| िक्किजर सीसं, अह होर बंधणं, वयर सम्बहा लच्छी । पिडवन्नपालणे सुपुरिसाण जं होइ त होर ॥ प्रतिज्ञापालने<br>छित्त्वा पाशमपास्य कूटरचनां भित्त्वां बलाद् वागुरां, पर्यन्तोप्रशिखाकलापजिटलान्निगत्य दावानलात् । | 99६         | १०२        |
| व्याधानां शरगोचरादपस्तो वेगेन धावन सृगः, कूपान्तः पतितः करोतु विमुखे कि वा विधी पौरुषम् १॥ देवे                                                                                                          | 390         | 47         |
| <b>ज</b> ाइ जलइ जलउ लोए कुसत्थपवणाहुओ कसायरगी । तं चोउजं जं जिणवयणवारिसिस्तो वि प <b>जल</b> इ ॥ क्रोधे                                                                                                   | 9 6 9       | 99         |
| जइ पविसिस पायालं, लुकास गिरिकंदरेस विसमेस । तह वि हु पुन्वकयाओ न मुचसे जीव ! कि बहुणा ? ॥ देवे                                                                                                           | २५३         | २७७        |
| जइ वि हु विज्ञयसंगो कुळेण चंगो तवेण तणुयगो । तह वि हु एगो परिवडइ, वसह ता सुगुहकुलवासे ॥ गुरुकुलवासे                                                                                                      | 288         | ` <b>9</b> |
| जठरापरिपूरणे पुमानतिमान्यां मुक्तवा मनस्विताम् । अवधूय मनःप्रियां ह्रियं परिद्वत्य स्वकुलब्यवस्थिताम् ॥                                                                                                  |             | -          |
| कुरुते कुनरेन्द्रसेवनं, तनुते नीचजनेऽपि संस्तुतिस् । प्रथयस्यहितेऽपि मित्रतां त्यजति स्वाचरणं सतां मतम् ॥ उदरभरणे                                                                                        | 386         | 6-9        |
| कन्म-जरा-मरणमयेरभिद्वते व्याधिवेदनाग्रस्ते । जिनवरवचनादन्यत्र नास्ति शरणं क्रचिक्षोके ॥ जिनवचने<br>कन्मेदं न चिराय भूरिभयदा लक्ष्म्योऽपि नैव स्थिरा, किम्पाकान्तफला नितान्तकटवः कामाः क्षयश्वंसिनः ।     | પલ          | 1          |
| आयुः शारदमेघचम्रलतरं ज्ञात्वा तथा यौवनं, हे लोकाः ! कुरुतादरं प्रतिदिनं धर्मेऽघविध्वंसिनि ॥ अनिस्यत्वे                                                                                                   | <b>२५९</b>  | 840        |

| गाथादि                                                                                               | विषयः           | पत्राहः | गाथाद्यहः   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------|
| जम्हा गुणाण मूल माणो पुरिसाण धीरिकताणं । परदेसे दि न पार्वति परिभव जेण संजुत्ता ॥                    | रक्याने         | 9•      | ٤.          |
| जह किर दुई पेच्छइ मजारी न उण छउडयं मुद्धा। तह मुढ़ो विसयमुहं पेच्छइ नो नरयदुक्काई ॥ तिषय             | परिहार          | 245     | 866         |
| जह किपागतक्फलं मुहम्मि महुरं कुणंति खज्जंतं । तह आवाए सुहया परिणामे दारुणा विसया ॥                   | ,               | २५९     | 868         |
| जह चेव विसमसहेण सिल्लओ को वि दुविखओ होई। तह विसयसिल्लओ वि हु भवस्मि जीवो वसई दुहिअ                   |                 | २५९     | 868         |
| जह जह वाएइ विही विसरिसभंगेहि निट्ठारं पडहं। धीरा पसक्षवयणा नवंति तहा तहा चेव ॥                       | बैर्ये          | 255     | 338         |
| जह वा मुहम्मि महुरं मारइ हालाहलं विसं भुत्तं। तह विसया वि हु पावा मारंति जियं भवावट्टे॥ विषय         | परिहा <b>रे</b> | *249    | 863         |
| जं एइ अवसरेणं परिवादीए सुद्दं व दुक्लं वा । त सहह अदीणमणा जाव पसाय विही कुणइ ॥                       | धेर्ये          | २५०     | 960         |
| जं जेण पावियव्वं सुद्द व दुक्त व कम्मनिम्मवियं । तं सो तहेव पावइ कयस्स नासो जओ नत्थि ॥               | देवे            | 340     | 949         |
| जं पि किर विसयसोक्खं जियाण रम्मलणेण पिंडहाइ । तं पि महुर्विदुकूवयनायाओ तुच्छमन्यस्यं ॥ विषय          | परि <b>हारे</b> | 396     | 968         |
| जं मणरुइए छेया दिर्द्धि दूरं भणंति मिहुणाणं । जं हिययस्स न रुच्चइ तत्थ गया कुणउ कि दिही ?॥           | स्नेहे .        | २५०     | 908         |
| जाई रूवं विज्ञा तिक्रि वि निवडंतु गिरिगुहाविवरे । अत्थो विय परिवड्ढउ जेण गुणा पायडा हुंति ॥          | अर्थे           | २२२     | 39          |
| जाएण जीवलोए दो चेव नरेण सिक्लियम्बाइं । कम्मेण जेण जीवइ जेण मओ सोम्गइं जाइ ॥                         | <b>सुकृ</b> ते  | २७६     | 25          |
| जाण रमणियणभमुद्दाधणुनिग्गयसियकडक्खभक्लीर्द्दं । सीलकदयं न भिन्नं नमो नमो ताण वीराण ॥                 | शीछे            | 968     | २१          |
| जाणंति पियं चिय वोत्तुमुत्तमा अमयमुत्तिणो नूणं । कि अमयाओ अब झरिउं मयलंछणो मुणइ ? ॥                  | सुजने           | 266     | 995         |
| जाव न दुक्ल पत्तो, पियबंधवविरिक्षओ य नो जाव । जीवो धम्मक्खाणं भावेण न गिण्हए ताव ॥                   | धर्मे           | ३६०     | १८६         |
| जावऽत्रं चितिजाइ पयत्थजाय असासयमसारं । ताव वरं चितिजाइ धम्मो त्रिय सुहयरो वध् ॥                      | ,,              | २९०     | २२          |
| जिणपूरा मुणिदाणं एत्तियमेलं गिहीण सचिरियं । जइ एयाओ भट्ठो ता भट्ठो सव्वकः जाओ ॥ देव-पूजा-            | मुनिदाने        | 9 2 9   | 90          |
| जिन्नाणं सिन्नाणं भद्वाण महाफल संमुद्धरणे । समए चिरंतणाणं दंसियमन्नचयाणं पि ॥ जीणंचि                 | योद्धरणे        | ३२३     | 35          |
| जीय जोव्वणमिङ्ढो पियसंजोगा य अश्यिरं सब्वं । खणदिट्ठनटुरूव नहम्मि गंधव्वनगरं व ॥                     | नित्यत्वे       | 302     | 396         |
| जीवितं देहिनां यस्मादनेकापायसङ्कलम् । कथिबद् दैवयोगः स्यानकां सोऽनशनी भवेत् ॥ रात्रिभो               | जनत्यागे        | 939     | 80          |
| जो अइरावयगंडयलगलियमयरैदपरिमलम्बितओ । सो वियसियं पि न रमइ पिचुमंदं महुयरजुवाणो ॥ पा                   | त्रानुरागे      | 9 6     | 8.          |
| जो कयसीयलतीरे नीरे रेवाए मज्जइ जिह्न्छ । सो किं इयरे वियरे गओ गओ देइ दिद्वि पि? ॥                    | ,,              | 90      | 88          |
| जो गंतुर्जितनए नए नओ भवइ वसइ बरवच्छे । सो नीलगलो विगलो कि विगयतरुं मरु सरइ रै ॥                      | ,,              | 90      | 86          |
| जो घणलयसामलए मलए मयरंदवासिओ वसिओ । सारंगो सारंगो सो कि इयरे धरे रमइ ? ॥                              | ,,              | 90      | 84          |
| जो जेण सुद्धधम्मम्मि ठाविओ संजएण गिहिणा वा । सो चेव य तस्स गुरू जायइ सद्धम्मदाणाओ ॥                  | गुरौ            | २८१     | 9 . 8       |
| जो देइ भित्तिनिब्भरिचत्तो जिणनाहदीवयं तस्स । जायित सयलक्क्ष्णाणयाइं सहलाइ पुन्नेण ॥                  | पूत्रायाम्      | 908     | २           |
| जो नासियधवर्गमं गंगं धवलुज्जल जलं लिहइ । गयसोह सो हसो कि से <b>स</b> नईपयं पियइ ? ॥ पा               | त्रानुरागे      | 9.0     | 8.3         |
| जो पोढपुरंधिरए रओ पकामं पकामकामस्मि । सो कि मोहियमोरे खोरे कामे मणं कुणइ? ॥                          | ,,              | 9.0     | 8.0         |
| जो माणसम्मि वसिओ त्रियसियसयवत्तमासलामोए । सो कि फुक्क्यलासे सविलासं छप्पओ छित्रइ ? ॥                 | ,,              | 90      | ४२          |
| त्रगय ! तयाणुरत्त्य ! तस्सुक्कठलय ! तग्गुणदुइत्त ! । तिव्वरहृषज्जिनिहणिय ! हियय ! तए किह विणोइस्सं ? | ॥ विरहे         | २७      | vv          |
| तणरासीहिं व जलणो, जह जलनाहो नईसहस्सेहिं। नो तिप्पइ तह जीवो बहुयाहिं वि भोयणविहीहिं॥                  | रसगृद्धौ        | २६९     | 39          |
| तवेण उत्तमो जम्मो कंती लायण्णमुत्तमं । तवेण रूत्रसामिद्धी तवेण सुहसंपया ॥                            | तपसि            | 44      | ३१०         |
| तवेण वित्थडा किली तवेण सुहगत्तणं । सुरा वि पज्जुवासंति तवोगुणरयं सया ॥                               | ,,              | ष्ष     | 399         |
| तवेण हुंति लंदिओ सम्गा मोक्खा तवेण य । तं निस्थ एत्थ कक्काणं तवाओ जं न जायए ॥                        | ,,              | 44      | <b>३</b> 9२ |
|                                                                                                      | हासारत्वे       | 900     | 32          |
| तं कि पि जए पुनेहिं माणुसं मिलइ गुणमणिमहम्य । अइवाहिजङ जम्मो वि जस्स साहिज्जएण सुहं ॥                | सुजने           | v       | 96          |
| तं कि पि नित्य भुवणोयरिम्म पात्रं न जं अहिलसंति । पुरिसा विसयपिषासापरव्यसा मुक्कमजाया ॥              | कामे            | 990     | 936         |
| ता पमायं पमोत्तूण कायव्यो होइ सव्यहा । उज्जमो चेव धम्मिम्म सञ्चसोक्खाण कारणे ॥                       | धर्मे           | 396     | 960         |
| ता छजा ता माणो ता इह-परलोयर्चितणे बुद्धी । जा न विवेयिजयहरा मयणस्स सरा पहुप्पंति ॥                   | कामे            |         | 40          |
|                                                                                                      |                 |         |             |

| गाथादि विषयः                                                                                                                                                                                                 | पश्राष्ट्रः | गाथायहः          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| ताव परो वि इसिजाइ कीरइ माणं थिरलणं लजा । जा विसमे न पडिजाइ अत्थाहे पेम्मकूविम्म ॥ कामे                                                                                                                       | 53          | 49               |
| तिहा लजानासो भयनाहुलं विरूवभासित्तं । पाएण मणुस्साणं दोसा जायंति सुद्दत्ते ॥ वार्द्धक्ये                                                                                                                     | 906         | 98               |
| तेसि श्रिरश्च विसयाण पाणिणो जेहि मोहिया संता । रागंधनयणज्ञयला कजा-ऽकजाई न नियंति ॥ कामे                                                                                                                      | 950         | 930              |
| स्यजेदेकं कुलस्यार्थे प्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् । प्राम जनपदस्यार्थे, आत्मार्थे पृथिवी त्यजेत् ॥ आत्मप्राधान्ये                                                                                             | 940         | 6                |
| त्रायभं प्राणिसङ्गातं, सेत्रभं साधुसंहतिम् । ददभं सन्मतौ नित्तं, यतभ्वं शासनोश्वतौ ॥ धर्मकरणे                                                                                                                | 399         | 908              |
| द्येवं थेवं धम्यं कदेह ता जह बहुं न सकेह । पेच्छह महानईओ बिदृहिं समुद्भूयाओ ॥ धर्मकरणे                                                                                                                       | 900         | 8.               |
| येवा वि हु जीवदस्रा जियाण कल्लाणसंपर्य कुणइ । मणकिप्यं पयच्छइ अहवा तणुया वि कप्पलया ॥ जीवदयायाम्                                                                                                             | २३७         | २८४              |
| द्वरहसियं सरसकडिक्लयं च वक्षेति पेमसव्यस्सं । मिहुणाणमेगसयणेऽयस्थाणः लोकत्रवहारो ॥ स्नेहे                                                                                                                    | 540         | 906              |
| दंष्ट्राकरालवदनं इरिमप्यजन्ति, मत्त करीन्द्रमपि वीरिधयो धरन्ति ।                                                                                                                                             |             |                  |
| <b>ऋह्रोलसङ्कलमपांपतिमापिबन्ति, देव बृहस्पतिधियाऽपि न वारयन्ति ॥</b> देवे                                                                                                                                    | ३२१         | 9                |
| दिवसस्याष्टमे भागे मन्दीभूते दिवाकरे । नक्तं तद्धि विजानीहि, न नक्तं निशिभोजने ॥ रात्रिभोजने                                                                                                                 | 943         | 93               |
| दुःसरूप यतः सर्वे हेतुश्च भवसंस्तोः । अतः सर्वविदाऽऽख्यातं कुरुषं धर्ममञ्जसा ॥ धर्मे                                                                                                                         | 399         | 9 • 9            |
| दुष्टापकारि मदनारि मलापहारि, सद्वारि तीक्ष्णतरवारि मधारिमेदे ।                                                                                                                                               |             |                  |
| धर्मोपकारि गुणधारि विपत्तिवारि, संसारजीवविसराः ! परिपात श्रीलम् ॥ श्रीले                                                                                                                                     | Ę 🗷         | 1                |
| दूरं वचाइ पुरिसो तत्थ गओ निम्बुइं लहिस्सामि । तत्थ वि पुष्तकयाइं पुष्वगयाइ पिडक्वंति ॥ देवे                                                                                                                  | 240         | 940              |
| देव-गुरूणं भत्ती इहेव वारेइ सयलदुरियाइं । परलोए य नरा-ऽमरस्रहाइं संपाडइ जियाण देव-गुर्वीः                                                                                                                    | 129         | 99               |
| देसं मुयंति जीयं चयंति पियवंधः पि न गणंति । अभिमाणधणा पुरिसा रज्जव्भसं पि हु सहंति ॥ स्त्रमाने                                                                                                               | २१७         | 688              |
| दोगच-दुग्गदोहग्गदुक्खमेएण पाउणइ जीनो । पानिममं भयज्ञणयं ता भन्ना ! परिहरह वहरं ॥ वैरपिरहारे                                                                                                                  | २६७         | ७१               |
| धका हु जए जङ्गो जङ्गो कंदप्पसप्पदप्पस्स । मरणे वि जाण मुसियो न माणमाणिकभंडारो ॥ मुनौ                                                                                                                         | 89          | 98               |
| धम्मित्थणा व पियजीवियाण जीवाणमवहणं कजा । सव्यगुणाणं मूलं सच्चं भासंति धम्मिपया ॥ प्रियधमें                                                                                                                   | २३३         | 9 4 3            |
| धम्मेणं चित्र अत्था धम्मेणं चेत्र उत्तमा भोगा । धम्मेण सरग-मोक्खा सुद्दाई सञ्जाणि धम्मेण ॥ धमें                                                                                                              | 955         | 983              |
| धम्मो अत्थो कामो मोक्सो चलारि होति पुरिसत्या । धम्माओ जेण सेसा ता धम्मो तेसि परमतरो ॥ धर्मे                                                                                                                  | 393         | ७९               |
| धम्मो जियाण जणओ धम्मो माया सुओ सुद्दी बंधू । भवभमणविनिष्ठियाणं जायइ परमत्थओ ताणं ॥ ,,                                                                                                                        | २९०         | २३               |
| धम्मो भवंधकृतयपडंतहत्थावलंबणसमाणो । धम्मो दुरैतदालिहदलणसंदरनिहाणनिभो ॥                                                                                                                                       | 393         | 69               |
| धम्मो समग्गगुणजुत्तस्यगस्रहगमणसुंदरिवमाणं । धम्मो सासयिसवपुरसंपावणपरमरहरयणं ।। "                                                                                                                             | 393         | 68               |
| धम्मो समत्यविस्सासठाणसञ्भावसंगयं मित्त । धम्मो विणीय-आणाविङच्छ-निव्भित्रभित्रसमो ॥ "                                                                                                                         | 393         | <b>د</b> غ       |
| धम्मो संसारमहासमुद्दिनविदतजाणवत्तं व । धम्मो मीममहाडविनित्यारणसत्यसत्थाहो ॥ "<br>धम्मो सिणेहसंगयसुयवच्छलभावसंगया जणणी । धम्मो सुद्दयरसिक्खासंपाडणपञ्चलो जणओ ॥ "                                              | 393         | 60               |
| अम्मा । सगहसायसुप्रवच्छलमावसाया जणणा । यम्मा सुह्यरासक्षासपाडणपञ्चला जणना ॥ ,,,<br>धारिजाइ इतो जलनिही वि कल्लोलभिञ्चकुलसेलो । न हु पुव्वजम्मनिम्मियसुहा-ऽसुहो कम्मपरिणामो ॥ कर्मपरिणामे                      | <b>३</b> 9३ | ८२               |
| धावेड रोहणं, तरह सायरं, भमइ गिरिनिउंजेम्र । मारेड बधवं पि हु पुरिसो जो होड धणलुद्धो ॥ लोमे                                                                                                                   | ९२<br>२८७   | ५७<br>६७         |
| धीराण कायराण व अणस्थरिकोलिया पढड देहे । सा सहियव्या, न सहइ बला वि दहवो सहावेह ।।                                                                                                                             | २५०         | 943              |
|                                                                                                                                                                                                              |             |                  |
| न करिंति जे तर्व संजमं च ते तुल्लपाणि-रायाणं । पुरिसा समपुरिसाणं अवस्सपेसत्तणमुर्विति ॥ तपिस<br>न कुलस्स पहाणत्तं कारणमिह लहुयकम्मया धम्मे । तो जिणवयणिवक्टिं कुलाभिमाणो न कायण्यो ॥ कुलाभिमानपरिहारे        | 32          | . 98             |
| न कुलस्स पहाणत कारणामह लहु यकस्मया घम्मा ता जिणवयणावकाह कुलाममाणा न कायणा ॥ कुलाममानपारहार<br>म गर्जने हुयेने परित्मिने रथेनेव नयेने विक्रमेः । न घनैश्विरसिंहतैधनैने च मन्त्रेरपि वार्यते यमः ॥             | २७१         | 9                |
| न गण्ड कुलाभिमाणं न य इहलोगं, न यावि परलोगं। नियकुलकलंककारी नारी चल्लंतिया मारी ॥ नारीनिन्दायाम्                                                                                                             | \$40        | ३३<br>यथ         |
| न गण्ड कुलानमाण न व इहलाग, न बाव परलाग । नियक्ककालककारा नारा चळातवा मारा ॥ नारामन्यायाम्<br>म तहा तनेह तवणो, न जलियजलणो, न विज्जुनिग्घाओ . जं अवियारियकच्चं विसंवयंतं तवह जंतुं ॥ अविचारितकार्ये             | 982<br>९४   | 44<br><b>9</b> 9 |
| न तहा तेनह तपना, न जालवालमा, न पिरिंगुनियाला . ज जालवात्तियस्य विश्वयत्ति तपह जर्मु । जालवात्तिसाय<br>न ब्रह्मा नेन्द्रमौलिः शशघर-तपनौ नापि नारायणोऽसौ, नाप्यष्टौ लोकपालाः सह सुरपतिना नापि सुद्धो न चाईन् । | 1 6         | 77               |
| आक्रष्टं काल्पाशैर्जनमनुदिवसं नीयमानं वराकं, व्याघाद्यातं वनान्तात् पश्चमित्र विवशं त्रातुमेते न शक्ताः ॥ इतान्ते                                                                                            | ३१०         | 65               |

|                                                                                                                                                                                             |                     | Soa                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| गायादि विषय:                                                                                                                                                                                | पत्राष्ट्रः         | गाथाद्य <b>द्वः</b> |
| नभस्तकसरक्षिणी जलविकासकोलाः श्रियः, कुरह्मनयनेक्षणभ्रमणभन्नरं गीवनम् ।                                                                                                                      |                     | ગાયાથ <b>દ્ધ</b> ા  |
| विक्रोकस्वरतीयका[व]किष्यमाष्ट्रं जीवितं, समस्तमपि गरवरं जगति जैनधमे विना ॥ जैनधमे                                                                                                           | 56                  | 96                  |
| नयर्नर्गलद्भुकं जनः, शुशुचे बरिह तैरपत्रपः । सकटाक्षमपात्रसम्रर वयनत्र्यंशमयं निरीक्षते ॥ शोके                                                                                              | 240                 | ५२                  |
| नातीव सरलेभीच्य गत्वा पश्य वनस्पतीन् । सरलास्तत्र छिद्यन्ते कुम्बास्तिष्टन्ति पादपाः ॥ नीतौ                                                                                                 | २८६                 | <b>પ</b> પ          |
| नानथैमङ्गिनवहस्य रिपुर्विवृद्धस्तादक्षमुप्रकरवालकरः करोति ।                                                                                                                                 |                     |                     |
| यादक्षमेतिदिह शस्यमनुद्धतं सत्, कुर्यादतस्तदलमुद्धरताशु सम्यक् ॥ अन्तःशस्ये                                                                                                                 | २६२                 | 9,                  |
| नारय-तिरियगईओ सत्ता पावंति पुण अहम्मेण । ता परिहरिय अहम्मं धम्मिम रहं सया कुणह ॥ धर्मे                                                                                                      | 955                 | 158                 |
| नासइ कुलाहिमाणी, लज्जा परिगलइ, पोरिसं पडइ। दूरे गुरूण सेवा नारीवसयाण भणियं च॥ नारीनिन्दायाम्                                                                                                | 53                  | ٧.                  |
| नासइ खंती, परिगलइ पोरिसं, लहु पलायइ विवेगो । सिक्ला वि .ठाइ न मणे खुड़ाभिभूयाण जीवाणं ॥ क्षुधि                                                                                              | 969                 | v                   |
| निद्राभन्नं कथोच्छेदं सारथ्यं क्रयविक्रयम् । शकोऽपि द्वेष्यतां याति यः करोति चतुष्टयम् ॥ अरुचिस्थानानि                                                                                      | २८६                 | 38                  |
| निप्पंकछुवन्नसमुज्जला वि सुइसीलसोरभजुया वि । केयइफडस स्व सुया परोवयाराय निम्मविया ॥ दुहितरि                                                                                                 | 258                 | 9 0 3               |
| नियकः अवद्धिता महिला ऽणत्याण कारणं परमं । धिप्पइ न य रूवेणं न यावि सम्माणदाणेणं ॥ नारीनिन्दायाम्                                                                                            | ३२९                 | 6.                  |
| नियबंधुणो वि जेणं कुणंति सत्तुत्तणं निरवसेसं । विज्ञयकजा-ऽकजा ता धिद्धीधी ! इम वसणं ॥ गूते                                                                                                  | 40                  | 904                 |
| नीयंगमाहिं सुपओइराहिं उप्पिच्छमंथरगईहिं। महिलाहिं निन्नयाहि व गिरि व्य गरुया वि भिजंति ॥ नारीनिन्दायाम्                                                                                     | ३३०                 | २२                  |
| नेह्युणक्लयकारी दीवयकलिय व्य पत्तनिहिया वि । निष्यं सकज्जलगा दहणसंख्या जए महिला ॥ ",                                                                                                        | ३२९                 | ८२                  |
| नेहेण दाहरहियम्मि पंजरे वसइ सइ सुओ व्य जिओ । कीलियविवज्ञिए खोडयम्मि फुडमेस संवसइ ॥ स्नेहे                                                                                                   | ३२५                 | 90                  |
| नेहेण नियलरहिओ भवचारयमदिरे वसइ जीवो । नेहेण दढ खुप्पइ जलरहिए कहमे मूढो ॥ ,,                                                                                                                 | **4                 | 5                   |
| नेहो अणस्यहेऊ जियाण. नेहो हु तुरगइनिमित्त । नेहो हासद्वाणं, नेहो हु विख्वणाहेऊ ॥ ,,                                                                                                         | ३२५                 | 6                   |
| नेहो विवेयवइरी अणामिया दढमणत्यरिंछोली । नेहेणं चिय परिभमइ जियगणो दुहभवावत्ते ॥ ,                                                                                                            | 3 44                | 99                  |
| पइ-पुत्तविरहियाणं नारीणं दुसहदुक्खकलियाणं । मोत्तूण जणयभवणं विस्तामो नित्य अन्नत्थ ॥ पितृगृहे                                                                                               | 4.5                 | 900                 |
| पच्छा वि ते पयाया लिप्पं गच्छंति अमरभवणाई । जेसि पिओ तवो संजमो य खंती य बंभचेरं च ॥ संयमे                                                                                                   | 903                 | 993                 |
| पढउ सुयं, धरउ वयं, कुणउ तवं, चरउ बंभचेराई । तह वि तयं सन्तं पि हु निरत्थयं कोववसगस्स ॥ क्रोधे                                                                                               | 989                 | 90                  |
|                                                                                                                                                                                             | 394                 | 988                 |
| पढमं चिय तं जतुं कोहरनी दहइ जत्थ उत्रवजी । जत्थुप्पकी तं चेत्र इंधणं धूमकेउ व्य ।। क्रोध                                                                                                    | 394                 | १३८                 |
| पमाएणं कुदेवा वि पिसाया भूय-किविवसा । आभिओगत्तणं पत्ता मणोसंतावताविया ॥ प्रमादे                                                                                                             | 396                 | १७३                 |
| पमाएणं कुमाणुस्त-रोगायंकेहिं पीडिया । बहणा हीणबीणा य मरंति अवद्या तओ ।। ,,                                                                                                                  | 396                 | १७२                 |
| पमाएणं परायत्ता तुरंगा कुंजराइणो । कर्सकुसाइषाएदि वाहिज्जित सुदुविखया ।।                                                                                                                    | 396                 | 909                 |
| पमाएणं महाघोरं पायालं जाव सत्तमं । पडंति विसयासत्ता बंभदत्ताहणो जहा ॥                                                                                                                       | 396                 | 900                 |
| पमाएणं महासूरी संपुष्ठसुयकेवली । दुरन्ता-ऽणंतकालं तु णंतकाए तु संबसे ।।<br>पमाओ उ मुर्णिदेहिं भणिओ अटुमेयओ । अक्षाणं संसओ चेत्र मिच्छत्ताणं तहेत्र य ॥                                      | ₹9€                 | 908                 |
|                                                                                                                                                                                             | 200                 | Anda nac            |
| रागो दोसो मइरूमंसो धम्मम्मि [य] अणायरो । जोगाणं दुप्पणीहाणं अट्टहा विज्ञयव्यओ ॥ प्रमादमेदाः<br>परदेस-निययदेसाण वन्नणं वढ! कुणंति काउरिसा । परदेसो वि सदेसो सत्ताहियपुन्नत्रंताणं ।। सत्त्वे | <b>३</b> 9६         | १७५-७६<br>४५        |
| परिगलइ मई, नस्सइ सरस्सई, गलइ वयपरीणामो । कोववसयाण तम्हा परिहरसु कसायसन्तिमं ॥ क्रोधे                                                                                                        | ₹•६<br>३ <b>१</b> ५ | 186                 |
| परिहरियंषरात्रासी जुगप्पहाणागमी चरित्तनिही । सम्महंसणसुहंओ उनएसपरी गुरू भणिओ ॥ गुरौ                                                                                                         | 348                 | 66                  |
| परिहासपरंपरपासपरवसा नेहवागुरायत्ता । हरिण व्य कुसुमसरवाहबाणनिहया न के एत्य ? ॥ कामे                                                                                                         | 89                  | 94                  |
| पवणक्किहियनीरं नीरनाइं धरंति, झरियमयपवाइं वारणं वार्यति ।                                                                                                                                   | - •                 | • •                 |
| पवण्खाह्यनार नारनाह घरात, झारयमयपवाह वारण वारयात ।<br>खरनखरकरालं केसरि दारयंति, न उण बलजुया वी दिव्यमेत्तं जयंति ।।                                                                         | 306                 | 900                 |
| पंचनमोक्कारसमा अंते वर्षति जस्स दस पाणा । सो जइ न जाइ मोक्खं अवस्स बेमाणिओ होइ ॥ परिमेष्ठिनमस्कृतौ                                                                                          | २८०                 | 8.                  |
|                                                                                                                                                                                             |                     |                     |

| माथादि विषयः                                                                                             | पत्राद्धः  | गथाचद्रः |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| पाऊण पाणियं सरक्राओ पिर्डि न देइ सिहिडिंभो । होही जाण कलाओ पयह विय साहए ताण ॥ औदात्ये                    | 960        | ५२       |
| पाएण इयररमणी वि रचए उत्तमे वि न दरिद्दं । वेसाण पुण विसेसी नियदेहविदन्तदविणाण ॥ वेइयायाम्                | 8.         | ६२       |
| पापात्मके गतवति क्षयमन्तराये, पुण्यात्मनो गुण[शु ]कर्मवशान्नरस्य ।                                       |            | •        |
| श्री-वेदम-हेमगृह-पुत्र-कलन्नजात, यद् यस्य पूर्वविहितं भुवि तस्य तत् स्यात् ।। पुण्योदये                  | 265        | ર        |
| पासो व्य बंधिउं जे महिला छेलु असि व्य पुरिसस्स । सक्षं व सिक्किउ जे विमोहिउ इंदजाल व्य ॥ नारीनिन्दायाम्  | २७४        | 86       |
| पाहेएण विरहिओ पहम्मि पहिओ जहा भने दुहिओ । इय धम्मेण विरहिओ परलोयपहिम्म जिन्ने वि ॥ धमें                  | २३३        | 169      |
| पिइ-माइपमुद्दसयणत्तणेण जीवा अणंतवाराओ । सब्वे त्रि य संजाया जीवस्स उ एगमेगस्स ॥ निवेदे                   | 300        | 98       |
| पुण्यानुबन्धजनक शुभभावसारमङ्गीकृतस्वनियमप्रहणं क्रमेण ।                                                  | •          |          |
| स्वर्गा-ऽपवर्गफलदायि दिताभिमानाः प्रत्यप्रपापमथनाषहमामनन्ति ॥ ै नियमपालने                                | 960        | •        |
| पुनरिप सहनीयो दुःखपाकस्तवायं, न खलु भवति नाशः कर्मणां सिंधतानाम् ।                                       |            |          |
| इति सह गणियत्वा यद् यदायाति सम्यक्, सदसदिति विवेकोऽन्यत्र भूगः कुतस्ते ? ॥ कर्मोदयाध्यासे                | 49         | ٩        |
| पुरिसकारपरेहि वि विहिपरिणामी खलिजाइ न जम्हा । ता एरिससंसारे मा तम्मसु जीव ! मणयं पि ॥ निर्वेदे           | २०९        | ५३९      |
| पुंसस्तस्यां प्रश्वतस्य श्रेयसो जन्मकर्मणः । तेन न्यत्कृतसामर्थ्याः क्षीयन्ते विघ्रहेतवः ॥ श्रुभकर्मणि   | 2          | 9        |
| पेरिज्जंतो पुरुविक्कएहिं कम्मेहिं कहमवि वराओ । सुहिमिच्छंतो दुल्लहजणाणुराए जणो पडह ॥ कामे                | 43         | 44       |
| प्रतिज्ञाद्यीलमारुखा ये भूयो न पतन्त्रयधः । साधयन्ति स्त्रमर्थ ते यथा चन्द्रावतंसकः ॥ प्रतिज्ञापालने     | 344        | 30       |
| प्रस्ताव एष तव जीव! पुनः कुतस्त्यो, भूयोऽपि मूढ़!? मनसीति विभावयन्तः ।                                   |            | `        |
| यद् यत् समापतित कर्मवशादशर्म, तत् तत् समस्तमि धीरिधयः सहन्ते ॥ धैये                                      | 386        | ર        |
| प्राणप्रियो विनयवानिहलोक एत. सर्वज्ञशासनमिद विनयात् प्रकृतम् ।                                           | • •        | •        |
| कुवैन्ति तीर्थपतयोऽपि यदेनमेत्रं, सद्धमकल्पतद्वमूलमुद्दान्त सन्तः ॥ विनये                                | 986        | 9        |
| प्राधान्यमस्पमपि निश्चयतो जनाः ! मा मन्यध्वमत्र जिनधर्मविधौ कुछस्य ।                                     | • •        | •        |
| बन्नन्दिषेण-हरिकेशिसुनी गुणाढयौ, भक्त्या विनाऽपि कुलमङ्ग ! सुराः स्तुवन्ति ॥ कुलाभिमानपरिहारे            | २७१        | 9        |
| फाळेडं करवत्तं व होइ सूलं व महिलिया भेतुं। पुरिसस्स खुण्पिड कहमो व्य मच्चु व्य मरिउं जे ॥ नारीनिन्दायाम् | २७४        | 80       |
| बंधवा सुहिणो सन्वे पिय-माइ-पुत्त-भायरा । पिइवणाओ नियत्ति दाऊणं सलिलंजलि ॥ निर्वेदे                       | 900        | 3 6      |
| बाहिरपाणसरूवं परदन्वं परिहरति धम्मरया । जीववहमूलमहम निव्यमवंभं च वर्जाति ॥ प्रियधमें                     | २३३        | 9 4 3    |
| बुद्धिजुओ आलोवह धम्मद्वाणं उवाहिपरिमुद्ध । जोगत्तमप्पणो वि य अणुवध चेत्र जतेणं ॥                         |            |          |
| आढवइ सम्ममेसो तहा जहा लाघवं न पावेइ । पावेइ य गुरुगत्तं इह-परलोए सुही होइ ॥ बुद्धिमत्त्वे                | 3          | 9-3      |
| भरुयच्छकच्छवच्छुच्छलंतमयरंदगुंडियंगस्स । भमरस्य करीरवणे मणयं पि मणो न वीसमइ ॥ पात्रानुरागे               | <b>९</b> ६ | 89       |
| भवगिह्मज्झिम्म पमायजलणजलियम्मि मोहिनिहाए । उद्घवद जो सुयतं सो तस्स जणो परमबंधू ॥ धर्मबन्धौ               | 900        | ₹9       |
| मीमिम्म भने भन्नो नि भमइ काले दुरतमेएण । पाविमम भनजणये ता भन्ना! परिहरह नइर ॥ वैरपरिहारे                 | २६७        | 69       |
| सीसणमसाणपज्जिलयहुयवहं मत्थयम्मि साहसिया । गुग्गुलभारं धारिति माणभंग न माणधणा ॥ , <b>स्</b> त्रमाने       | 336        | 268      |
| भुज्ज जं वा तं वा परिहिज्ज  छंदरं व मलिणं वा । इहुण जत्थ जोगो तं चिय रजं, किमवरेण ? ॥ इष्टयोगे           | ३०१        | ३८५      |
| भुवणब्भंतरिवस्थरियजसहरा ते जियनु जियलोए । जे परकलत्तिवसए विरत्तिचत्ता महासत्ता । भीछे                    | 990        | 935      |
| भो भव्या ! जइधम्मं काउमसत्ताण मोहवसयाण । पाएण गिहत्थाणं जिण-गुरुभत्तीपरो धम्मो ॥ देव-गुर्वोः             | 939        | 3        |
| भो भव्या! भीमभयोयहिम्मि जर-जम्म-मरणसिललिम्म । दुत्तर-गहीर-भीसणमोहमहावत्तदुग्गम्मि ॥                      | • • •      | •        |
| पज्रकंतमयणवडवानलम्मि दुरुवाररोगभुयगम्मि । विलसंतवसणसावयसहस्ससंरंभविसमम्मि ॥                              |            |          |
| जलहिजलपडियरयणं व दुलहं पाविकण मणुयत्त । सिद्धंतसवण-सद्धा-विरियजुरं जाणवत्त व ॥                           |            |          |
| मा धम्मकम्मकरणम्मि पावमेवं पमायमायरह । जीवाण जमेसो न्निय परमस्थरिक जओ भणियं ॥ प्रमादपरिहारे              | 394        | 966-65   |
| मणवल्लह्लोयविओयणम्मि जायइ जणस्स जं दुक्खं । तं किळेउं पि न तीरइ सारिच्छं नारयदुहस्स ॥ वियोगे             | 398        | 111      |
| मत्तेभकुम्भदलने भुवि सन्ति श्रराः, कृरप्रचण्डमृगराजवधेऽपि दक्षाः ।                                       |            |          |
| सत्यं त्रवीमि कृतिनां पुरतः प्रसद्धा, कन्दर्पद्पंजियनो विरला मनुष्याः ॥ कामे                             | ३३०        | 15       |
|                                                                                                          | 11         |          |

| गाथादि विषयः                                                                                                                                               | पत्राद्धः  | गाथायद्वः |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| मम तावन्मतमेतिदृह, किमपि यदस्ति तदस्तु । रमणीभ्यो रमणीयतरमन्यत् किमपि न वस्तु ॥ नारीप्रशंसायाम्                                                            | 158        | ३२        |
| मयणाइलो पुरिसो न गणइ वंसडिइं हणइ किर्ति । गंजइ अप्पाणं, दलइ पोरिसं, मलइ माहप्पं ॥ कामे                                                                     | 369        | 68        |
| मद वायाए बुत्तो रूसइ हिययम्मि भंडणं कुणइ । जइ पुण जिओ ति बुचइ तो तूसइ मनए अमयं ।। सुवचने                                                                   | २६५        | 1.        |
| महिला अयसनिवासी, कतड-कुहेडाण मंदिरं महिला । महिला नरयमहापुरपायडपयवी विणिहित्रा ॥ नारीनिन्दायाम्                                                            | 983        | 46        |
| महिला कुडिलसहावा, वंधवकुलमेयकारिणी महिला । महिला निह्यहियया, पचक्ला रक्लसी महिला ॥ "                                                                       | 958        | ₹•        |
| महिला दुइसयखाणी, सन्भावविविज्ञिया सया महिला । महिला नरयदुवारं, गुणगिरिवजासणी महिला ॥ ",                                                                    | 959        | 9.6       |
| महिला निर्यचित्ता, उब्भडविसवस्ररी जए महिला । संतावजलणजाला परिभवतहमंजरी महिला ॥ "                                                                           | 959        | 9-5       |
| महिला मरणमयंखे, महिला दुग्गेज्झमाणसपयारा । महिला क्यंतकत्ती, महिला मूलं परिभवाणं ॥ "                                                                       | 959        | 900       |
| महिला मोहवरिहया अरज्जुयं बंधणं जए महिला । खगरत्त-खणविरत्ता हिलहरागोवमा महिला ॥                                                                             | 982        | 49        |
| मा जम्मउ सो पुरिसो, जाओ वि हु जियउ मा विरं कालं।                                                                                                           |            |           |
| जिणसासणावमाणं सामत्ये सहइ जो मूढो ॥ जिनधर्मप्रभावनायाम्                                                                                                    | ३५७        | 9-3       |
| मात्रा स्त्रसा दुहित्रा वा न विविकासनो भवेत् । बलवानिन्द्रियमामः, पण्डितोऽप्यत्र मुह्यति ॥ श्रीलरक्षायाम्                                                  | 330        | २५        |
| मायन्हियाहि निडओ जलबुद्धीए जहा भमइ कोइ । तह जीवो विसयवसो भवगहणे भमइ सुहबुद्धी ।। विषयपरिहारे                                                               | २५९        | 869       |
| मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसिमहाद्म्यहम् । एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीविणः ॥ मांसत्यागे                                                           | 968        | 90        |
| मित्तेहिँ जाव न सुयं सुहं व दुक्लं व जीवलीयम्मि । सुयणाण हिययलग्गं तावऽच्छइ नदसक्रं व ॥ मित्रे                                                             | २२४        | ço        |
| मुद्धाण नाम हिययाई हरति हत !, नेवच्छकम्मगुणणेण नियविणीओ ।                                                                                                  |            |           |
| छेया पुणो पयइचिंगमरंजणिजा, दक्खारसो न महुरिजइ सकराए ॥ वैदग्ध्ये                                                                                            | ३००        | ३३७       |
| मुद्दमहुरा परिणइदाकृणा य वीसइ मणोहरा महिला । किपागफलसरिच्छा महिला मूलं अणस्थाणं ॥ नारीनिन्दायाम्                                                           | 985        | 40        |
| मृगा मृगैः सुख्यमनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरक्तैः ।                                                                                                |            |           |
| मूर्जां स मूर्जें सुधियः सुधीभिः, समानशील-व्यसनेषु सख्यम् ॥ सख्ये                                                                                          | 909        | २७        |
| मोह धियो हरति कापथमुन्डिजनित, चंचेगमुकायति प्रशमं तनोति ।                                                                                                  |            |           |
| स्तेऽनुरागमधिकं मुदमादधाति, जैनं वचः श्रवणतः किमु यन धत्ते ? ॥ जिनवचने                                                                                     | 925        | 1         |
| यः स्त्रापतेय-गृह-पुत्र-कलत्रमूढः, कालं करोति स भवेदिह दुःखधाम ।<br>तस्मात् समाधित्रशगेन विवेकभाजा, मर्तस्यमन्यजन्मन्यमृतस्वहेतोः (१) ॥ समाधिमरणे          | -          |           |
| तस्मात् समाधिवशरोन विवेकभाजा, मतैय्यमन्यजन्मन्यमृतस्वहेतोः (?) ॥ समाधिमरणे<br>यत् प्राप्तवान् त्रिदशसार्थपतिस्वभिन्द्रः, पातालराज्यमपि शास्ति यदत्र शेषः । | २६७        | 1         |
| n - n - n - n - n - n - n - n - n - n -                                                                                                                    |            |           |
| यचकत्रातपदवी पारपाति चका, तत् पात्रदानजानत फलमामनन्ति ॥                                                                                                    | 86         | 3         |
| तत् सर्वमङ्गिगणनिर्मलनस्य [शस्य]श्रेयोविजृम्भितसुदारिषयो भणन्ति ॥ अहिंसायाम्                                                                               | 224        |           |
| सद्पि प्रियतं मृते जने, मिलिते क्यापि च रुग्यते जनैः । अवगच्छ स काकरोलकः, क्रियते तैः पतिते कटेवरे ॥ शोके                                                  | २३८<br>३४९ | 15        |
| यदि शोककृदानयेन्मृतं, भियमाणं विनिवर्तयेजनम् । विद्धातु शुचं न चेदिदं, द्वितयं कि कृतयाऽनया वृथा ॥                                                         | 340        | 86        |
| यद्वत् श्रुभो लवणरूपरसो रसेषु, चिन्तामणिर्मणिषु यद्वदिह प्रशस्यः ।                                                                                         | 4 ,-       | • 4       |
| तह्व धर्मग्रुमकर्मणि ग्रुद्धभावस्तस्मात् तमेव भजताग्रुमभावहानात् ॥ ग्रुमभावे                                                                               | 94         | 9         |
| यद्वन्मनुष्यनिवहेषु जिनः प्रधानः, स्वर्णाचलो गिरिवरेषु यथा वरेण्यः ।                                                                                       | • •        | •         |
| तारागणेध्वपि यथा शशास्त् प्रशस्यः, सम्यक्त्वमेविमह धर्मविधौ विदन्ति ॥ सम्यक्त्वे                                                                           | 90         | 9         |
| यस्यासवी व्रजन्त्यत्र नमस्कारसमाः स चेत् । मोक्षं कथिको यायादवश्यममरो भवेत् ॥ परमेष्ठिनमस्कृतौ                                                             | 9 ३ २      | دى        |
| युक्तमुन्युक्तकण्ठेन वने हा हेति रोदितुम् । विद्वानिष जनो यत्र मार्गमुत्युज्य गच्छिति ॥ अनाचारे                                                            | <b>63</b>  | vs        |
| रजे वि कयावासा कसायवसया वयति नरयई । वसिमे वि कयनिवासा जिइंदिया जंति सुरलोगं ॥ क्रोधे                                                                       | 394        | 935       |
| रहो नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नरः । तेन नारद ! नारीणां सतीत्वमुपजायते ॥ द्रौपदीसत्यनाक्यम्                                                    | 330        | २७        |
| रे जीव! कसायहुयासणेण दक्दे चरित्तघरसारे । मिनिहिस भवकंतारे बीणमुहो दुश्थिओ य तुमं ॥ निर्वेदे                                                               | 984        | 186       |
| रे जीव ! सुह-दुहेसुं निमित्तमेश्तं परो जियाणं ति । सक्यफलं भुंजंतो कीस मुहा कुप्पसि परस्स ! ॥                                                              | 984        | 980       |

| गाथादि वि                                                                                                                                                         | षयः                  | पत्राष्ट्रः | Titorius III |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                                                                   |                      | •           | गाथागृहः     |
| •                                                                                                                                                                 | रि <b>हारे</b>       | •           | ١٠٩          |
|                                                                                                                                                                   | म्बवति               | • •         | 36           |
| लक्ष्मीलताकुठारस्य भोगाम्भोदनभस्त्रतः । विलासवनदावाग्नेः को हि कालस्य विस्मृतः ? ।।<br>लज्जा गुणौषजननी जननीमिवार्यामस्यन्तशुद्धहृदयामनुवर्तमानाः ।                | झ्तान्से             | \$ 44       | ३८           |
| तेजस्विनः सुखमस्निपि सन्त्यजन्ति, सत्यस्थितिव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम् ॥ प्रतिज्ञ                                                                                | पालने                | 6.          | 1            |
| रुजिज्जइ जेण जणो मइलिज्जइ नियकुरुक्समो जेण । कंटद्विए वि जीए कुणंति न कया वि तं सुयणा ॥ स                                                                         | शचारे                | 48          | 43           |
| लदूण माणुसत्तं धम्मा-ऽधम्मप्फलं च नाऊण । सयलसुइसाइणम्मि जत्तो धम्मम्मि कायव्यो ॥                                                                                  | धर्मे                |             | 110          |
| खचइ जत्थ सज्जो विदेसमडर्वि समुद्दमज्दे वा। नंदइ तर्हि तर्हि चिय, ता भो ! पुत्रं समजिणह ।। पुष्ये                                                                  | पार्जने              | 94+         | 168          |
| वरं प्रवेद्धं ज्वलितं हुताद्यनं, न चापि भग्न चिरसिक्षतं व्रतम् ।                                                                                                  |                      |             |              |
| वरं हि मृत्युः सुविशुद्धकर्मणो, न चापि शीलस्खिकतस्य जीवितम् ॥                                                                                                     | भीछे                 |             | 49           |
|                                                                                                                                                                   |                      | 953         | 38           |
| वरं हालाहरू पीयं वरं भुत्तं महाविसं । वरं तालउड खद्धं वर अभिगपवेसणं ।।                                                                                            | <u> </u>             |             |              |
| वरं सत्त्र्र्हिं संवासो वरं सप्पेहिं कीलियं। खणं पि न खमो काउं पमाओ भवचारए।। प्रमादः                                                                              |                      |             | 900-06       |
|                                                                                                                                                                   | प्तत्पु <b>रु</b> षे |             | ३०२          |
| बागरण-छंद-ऽलकार-कव्य-सिद्धंत-वेयनिउणाणं । सुकुळुप्पन्नो वि हु पामरो व्य जोयइ मुद्दं मुक्खो ।। प<br>विज्जु व्य चवलहियया विसहररमणि व्य कुडिलगङ्गमणा ।               | ण्डित्ये             | . 59        | 96           |
| बहुनियडि-कूड-कवडाण मदिरं निदिया महिला ॥ नारीनिन<br>विदुरेष्यमपायमात्मना, परतः श्रद्धक्षेत्रथया बुधः ।                                                             | दायाम                | ( ३२९       | ८२           |
| न परोपहितं न च स्वतः, प्रमिमीतेऽनुभवाहतेऽल्पधीः ॥ व्यधा-ऽ                                                                                                         | बधयो:                | 909         | 96           |
|                                                                                                                                                                   | खमाने                |             | Ęą           |
| वियसंतकमलवणसंडमंडिय भगरमणहरुगीय । अभिमाणधणस्य तणं व सरवरं रायद्वंसस्स ॥                                                                                           | ,,,,                 | 290         | 483          |
| विरहाओ वरं मरणं विरहो दूमइ निरंतरं देहं । ता सेय मरणं चिय जेण समप्पंति दुक्खाई ॥                                                                                  | विरहे                | 3.9         | 365          |
|                                                                                                                                                                   | नत्यत्वे             | •           | 943          |
| विवयाए निरुम्बिगो, विहवं पत्तो न गम्बमुख्बहृइ । लच्छीए न छलिज्जइ अहो ! हु गरुयाण पुरिसवयं ॥                                                                       | पौरुषे               |             | ४७६          |
|                                                                                                                                                                   | नस्त्र <b>रू</b> पै  | •           | ४२           |
| विसयमहाविसमोहियमणाण मणुयाण निव्यिवेयाणं । जिणनाहभणियधम्मो मणयं पि मणे न विष्फुरइ ।                                                                                | "                    | 32          | 99           |
| विकारिक्योरिकालं स्वयत्त्र्यंत्रकाम् स्वयतं । स्वयिक्यात्रः स्वयतं । स्वयिक्यात्रः                                                                                | ,,                   | 58          | 900          |
| विसयसुहपरवसाणं कायरपुरिसाण निव्विवेयाण । दुक्करिमह तवचरणं न कयाइ वि धीरपुरिसाण ॥                                                                                  | ,,                   | 11          | 993          |
| विसया उक्कडपासी विसया कडुञ्जुओ नरयमग्गी । इय मुणिय विसयसंगं धीरा वज्जंति दूरेणं ॥                                                                                 | ,,                   | 38          | 909          |
| विसया किपागफलं, विसया हालाहलं विसं परमं । विसया विसमं सल्लं, विसया आसीविसभुयंगी ॥                                                                                 | ,,                   | 98          | 906          |
| विसयामिसगिद्धमणा सयणविमुदा परिग्गहासला । न मुणंति जिया एंत पि विसमविद्विविलसियमकंडे ॥                                                                             | ,,                   | 392         | . २६         |
| विसयासत्ता सत्ता विडंबणं तं जयम्मि पावंति । जं कहिउं पि न तीरइ धूलीबुकावणमहं च ॥                                                                                  | "                    | 58          | 990          |
| वैदग्ध्यमावहति धर्ममति विधत्ते, सद्योगतां प्रथयति प्रशमं करोति ।                                                                                                  |                      |             |              |
| कीर्ति च शुअशरदअर्वि तनोति, साङ्गत्यमुत्तमजनैस्तदतः कुरुष्यम् ॥                                                                                                   | सत्सः                | मे १८२      | 1            |
| वैरानुबन्धमभिहन्ति महन्ति [-]स्य, दातारमङ्गिनमनङ्गितां मतेऽस्मिन् ।                                                                                               |                      |             |              |
|                                                                                                                                                                   | ावु फु               |             | 1            |
| शुचि निर्भरमुक्तपूर्कृति व्यथितैर्येन मुखेन रुद्यते। गुरुपर्वणि तेन गीयते, किल कीदर्यपरा विदम्बना ? ॥<br>श्रियः प्रमुते तनुते विषेकं यशांसि धक्ते विषदो निहन्ति । | शो                   | के ३५०      | ' 49         |
|                                                                                                                                                                   | वप्तुरं              | <b>†</b> 2  | 1            |
| श्रेयःसमृद्धिमधिकं विद्धाति सश्चत् , स्वास्थ्यं मनो नयति श्रुअयशस्तनोति ।                                                                                         |                      |             |              |
| स्वजीषमाबहति मुक्तियुखं विधत्ते, किं वा करोति त्र जनाः ! विजवन्दमं वः ! ।। जि                                                                                     | नवन्द                | ने १२०      | 1            |

| · • • ·                                                                                                                                                         |           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| गाथादि विषयः                                                                                                                                                    | पत्राद्धः | गाथाचड्डः         |
| स्वर सामत्ये गुरुगो जे परिभवकारयं उविक्खंति । नियजणिकिलेसकराण को गुणो ताण जायाणं ? ॥ गुरुभकौ                                                                    | 994       | 3.8               |
| स कालः कश्चिदत्रास्ति वत्र नैवोपभुज्यते । हिस्वाऽकालं ततः काळे यो भुजीत स धर्मवान् ॥ रात्रिभोजनस्यागे                                                           | 939       | 88                |
| सक्कजल्पन्ति राजानः सक्कजल्पन्ति साधवः । सकृत् कन्याः प्रदीयन्ते त्रीण्येतानि सकृत् सकृत् ॥ नीतौ                                                                | 909       | 63                |
| संगुणं व निरगुणं वा कजनलावं समायरंतेण । परिणामो सन्वत्य वि वितेयन्वो चउरमङ्णा ॥ कार्यपरिणामविचारे                                                               | ₹4€       | ३७७               |
| सम्मितिए नियाणं विलिसरनररायसंपयाहेऊ । सिवलच्छिवसीकरणं एक श्विय होइ जीवदया ॥ जीवदयाबाम्                                                                          | २३७       | २८५               |
| सचं चिय जइ मोक्खत्थमुज्जओ जिणसु ता कसायरिवू । पश्चकत्रं पेच्छंतो कह कूवे निवडसि निहीण ! ॥ निर्वेदे                                                              | 984       | 185               |
| सत्थात्थपंडियस्स वि मज्ज्ञेणाऽऽवडइ कि पि तं कजा । जं न जणइ चित्तसुदं घेष्पंत नेय मुश्रंतं ॥ देवे<br>सत्यं जनाः! वस्थिम न पक्षपातो, लोकेषु सप्तस्वपि तथ्यमेतत् । | 922       | 182               |
| नान्यन्मनोहारि नितम्बनीभ्यो, दुःखेकहेतुर्न च कश्चिदन्यः ॥ नारीसारा-ऽसारतायाम्                                                                                   | 139       | ३७                |
| सत्यं विच्न प्रियं विच्न हितं विच्न पुनः पुनः । अस्मिन्नसारे संसारे सारं सारङ्गलोचना ॥ नारीसारतायाम्                                                            | 958       | २८                |
| सत्या लोकश्रुतिरियं जीवन् भद्राणि पश्यति । वासुदेवसहायोऽपि यो मृतो मृत एव सः ॥ वैये                                                                             | २७        | 903               |
| सम्यक् तत्त्वपरिज्ञानाद् विरक्ता भवतो जनाः । क्रियाशक्त्या स्विध्नेन गच्छन्ति परमां गतिम् ॥ तत्त्वज्ञाने                                                        | 2         | 1                 |
| साम्यक् तस्त्रीपदेशेन यः सस्त्रानामनुष्रहम् । करोति तस्वग्रन्यानां स प्राप्नोत्यचिराच्छिवम् ॥ तस्वीपदेशे                                                        | 2         | •                 |
| सम्यग्दर्शननेर्भल्ये भावनायां भवन्छिदि । गुणवद्धरिवस्यायां सम्पद्यथ्यं सदोद्यताः ॥ सस्कार्ये                                                                    | 399       | 903               |
| सर्वथा स्वहितमादरणीयं, किं करिष्यति जनो बहुजल्पः !।                                                                                                             |           |                   |
| विद्यते हि न स कश्चितुपायः, सर्वलोकपरितुष्टिकरो यः ॥ हिते                                                                                                       | Ęo        | 1                 |
| सर्वस्येव हि शास्त्रस्य कर्मणो वाऽपि कस्यचित्। यावत् प्रयोजन नोक्तं तावत् तत् केन गृह्यताम् ?॥ शास्त्रप्राह्यताम्                                               | 2         | •                 |
| सर्वाभिरिप नैको 5पि तृप्यत्येका 5पि नाखिलः । द्वितीय द्वाविप द्विष्टः कष्टः स्त्रीपुसमागमः ॥ कामे                                                               | 58        | 9 • ५             |
| सव्वगुणसंजुओ वि हु विजाए विणा वरं सुओ कन्ना । गब्मे वि वरं नासी वंझा भज्जा वरं होउ ? ॥ मूर्वपुत्रे                                                              | 59        | 90                |
| सन्वे जाया सयणा सन्वे जीवा य परजणा जाया । ता तेर्सि सविवेओ उवरि को कुणउ पिडवंधं ? ॥ निर्वेदे                                                                    | २८२       | 993               |
| सञ्बो पुट्टकस्याणं कम्माणं पावए फलविवागं । अवराहेसु गुणेसु य निमित्तमेत्तं परो होइ ? ॥                                                                          | 940       | 50                |
| संतगुणविष्पणासे असंतदोसुबभवे य जं दुक्लं । तं सोसेइ समुद्दं कि पुण हिययं मणुस्साणं ? ॥ मिध्याकलक्के                                                             | २५३       | २६७               |
| संसारतस्यपि समुद्धिजते विपद्भशो यो नाम मूढमनसां प्रथमः स नूनम् ।                                                                                                |           | 140               |
| अम्भोनिधौ निपतितेन शरीरभाजा संसञ्ज्यतां किमपरं सिललं तिहास ? ॥ दुःखसहने                                                                                         | 49        | 1                 |
| संसारे वसतामिह कुशलं कि प्रच्छियते शरीर मृताम् ?। पतितस्य दहनराशौ दग्धोऽसि न वेति कः प्रश्नः ॥ संसारस्वभावे                                                     | 40        | २                 |
| साहीणं मोसूणं जं जं जणगरहणिज्जमिहय च । तं तं महइ वराओ दुरंतहयमयणवसवत्ती ? ॥ कामे                                                                                | 43        | ६५                |
| सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते । शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ प्रयोजनवक्तव्ये                                                 | 3         | ٠,                |
| सीलं सत्ताण अखंडमंडणं, खडणं च दुक्खाण । सील सोहरगकरं विवईणुत्तासग सीलं ॥ शीले                                                                                   | 383       | २८६               |
| सीलं सासयवित्तं परमपवित्त अकित्तिमं मित्त । उत्तमिकित्तिनिमित्तं मुत्तिसुहपसाहणपसत्थं ॥ शीछे                                                                    | રેષ્      | 263               |
| सुविया[र]तरलतरुणीकडक्खविक्खेवविक्भमं रूवं । लायम्न पवणाहयलवलीदलचंचलमसारै ॥ अनित्यत्वे                                                                           | ३१६       | 963               |
| सुहपुन्नसस्समूमी निम्मलगुणरयणरोहणगिरिदो । भवजलहिजाणवत्तं एक न्निय होइ जीवदया ॥ जीवदयायाम्                                                                       | २३७       | 26                |
| सेवा वि हु दुलह विय महाणुभावाण पावनिहलणी । छायं पि कप्पतहणी पुश्रविहूणा न पावंति ॥ सुनिसेवायाम्                                                                 | ३०२       | 806               |
| सद्धान्तिकश्मुखसत्पुरुषप्रभावैरष्टाभिरप्यपरतीर्थमतं निरस्य ।                                                                                                    |           |                   |
| श्रीसर्वविश्ववचनोष्ठतिमिक्तिमान्यो धन्यः स कोऽपि कुरुते शिवशर्मबीजम् ॥ जिनप्रवचनोष्ठतौ                                                                          | 904       | २                 |
| सोच्छ्वासं मरणं, निरिप्त दहनं, नि.शृङ्कलं बन्धनं, निष्पद्धं मलिनं, विनेव नरकं सेषा महायातना ।                                                                   | •         | ,                 |
| सेवासज्जनितं जनस्य सुधियो धिक् पारवर्श्यं यतः, पन्नानां सिवशिषमेतदपरं षष्ठं महापातकम् ॥ दास्ये                                                                  | ३३८       | 936               |
| सो निरथ विश्व भुवणिम्म को वि जो खलइ तस्य माहप्पं । सच्छंदचारिणो सव्ववहरिणो ह्यक्यंतस्य ॥ इतान्ते                                                                |           | 144<br><b>3</b> 4 |
| सौभाग्यमावहति जन्म शुभ विधत्ते पुष्णाति पुष्यमसमं दुरितं प्रमाष्टि ।                                                                                            |           |                   |
| कमेंन्थनं दहति निर्श्वतिशर्म राति किं वा करोति न तपः शुभभावतप्तम् !॥ तपिस                                                                                       | 60        | 1                 |

## सप्तमं परिशिष्टम्

| गाथादि विषयः                                                                                             | पत्राहः    | गाथाचद्वः |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| सौरभ्यमाजिकुसुमादिपदार्थसार्थैः सिद्धान्तसिद्धविधिनोभयथाऽपि शुद्धाः ।                                    |            |           |
| श्रीमजिनं जितमशेषविकारजातं श्रेयस्करं सुकृतिनः परिपूजयन्ति ॥ जिनपूजायाम्                                 | 993        | 1         |
| स्निह्यन्ति मूद्रमनसः स्वजनेष्यमीयां यावन्मतं भवति ताष्ट्रमी भवन्ति ।                                    |            |           |
| प्रश्वात् स्वकार्यपरिपूरणमन्तरेण सर्वे व्रजन्ति वध-बन्धन-वरभावम् ॥ निर्वेदे                              | <b>388</b> | २         |
| स्फूर्जन्करीन्द्र-हरि-सङ्गर-कालकूट-स्याला-ऽनलादि-भवभीमभयापहारि ।                                         |            |           |
| स्वर्गा-ऽपवर्गसुसाधनकरूपवृक्षः क्षीणाज्ञुभो जयति सत्परमेष्ठिमन्त्रः ॥ परमेष्ठिमन्त्रमाहारम्ये            | 986        | 1         |
| स्वरूपाक्षरोऽपि सन्मन्त्रो निगृहाति महाप्रहम् । स्वल्पोऽप्यमिकणो दाह्यं दहरयेव प्रदीपितः ॥ सुमन्त्रे     | 132        | ८२        |
| स्व मांच परमांसेन यो वर्षयितुमिच्छति । वृद्धि न लभते सोऽपि यत्र यत्रोपपद्यते ॥ मांसत्यागे                | 966        | 94        |
| स्वाध्यायकर्म इतिनां इतसिद्धिशर्म सद्धमसाधनमपाकृतपापकर्म ।                                               |            | •         |
| सञ्ज्ञानकारणमकारणबन्धुमेतद् दुर्ध्यानसिन्धुरसिताण्कुशमाश्रयध्वम् ॥ स्त्राध्याये                          | 180        | 1         |
| हरइ रुयं, दछइ दुहं, जणइ समाहि, समीहियं कुणइ। अवणेर आवयाओ मुणिसेवा कामधेणु व्य ॥ मुनिसेवायाम्             | ३०२        | 870       |
| इलमृद्धरि-चक्रवर्तिनः सुगत-ब्रद्ध-पुरन्दरादयः । भुवनश्रयनायका जिना विधिना धिग् निहता हहाऽसुना ॥ कृतान्ते | 340        | 33        |
| इंतूण परप्पाणे अप्पार्व जो करेइ सप्पार्व । अप्पार्व दियहाणं कएण नासेई अप्पार्ग ॥ अहिंसायाम्              | 986        | २५        |
| हे धार्मिकाः ! प्रशामसम्भृतिमुक्तिवद्यान् रागादिशत्रुविसरान् कृष्त प्रयत्नात् ।                          |            |           |
| एते हि धर्मपथवर्तिनमप्यकस्यादुन्मार्गमन्निनिवहं नितरां नयन्ति ॥ रागादिजये                                | २२६        | २         |
| हेयसुवाएयं वा न जाणई विमलबुद्धिपरिहीणो । न य धम्माइपरिक्खं, बुद्धी ता सब्बगुणहेऊ ॥                       | 3          | 1         |
| होर्हिति केइ, विइडंति केइ, कालेण केइ बोकीणा । हे हियय! केतियाणं सयणाण कए विस्रिहिसि ? ॥ निर्देदे         | ३०६        | ५३        |

# अष्टमं परिशिष्टम्

## आख्यानकमणिकोशटीकान्तर्गताः स्नुन्तिरूपाः पद्यांशाः

|                                                                   | पत्राष्ट्रः | गाथाच <b>ड्</b> ः |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| अकलंकगुणा जए विरला ।                                              | 304         | २६                |
| अजोग्गाण इंत ! किं कुणउ सामग्गी ? ।                               | 905         | 3                 |
| अयोग्यस्य गुणाधानं विधातुं कोऽथवा विभुः ? ।                       | 939         | ₹•                |
| अलियं पि हु वयणिजं गरुयाणं दूमए हिययमहियं ।                       | 284         | 984               |
| अहरीकयकप्पद्दुममाहप्पा जेण सप्पुरिसा ।                            | ३०२         | 895               |
| अहवा उत्तमपुरिसा नियंति दोसं पि गुणक्वं ।                         | ३३७         | 96                |
| अहवा उत्तमसकेज्यभावओ किंक कल्लाणं?।                               | 99          | ७६                |
| अहवा दञ्जुवयारो पणंगणाणं वसीकरणं ।                                | 80          | <b>&amp;</b> <    |
| अहवा मूलाओं चेव होइ दुहदाइया नारी ।                               | ₹8€         | २३                |
| अहवा वि महिलियार्हि गिरि ध्व गरुया वि भिजंति ।                    | <b>₹</b> ३० | 29                |
| अहवा सब्बे गुणा दुस्रहा ।                                         | 85          | 94                |
| अहो ! का काकानामहमहिमका इंसविहगैः ? ।                             | 963         | •                 |
| आस्त्रजोव्यणाणं जुवईण पिओ पिओ एको ।                               | २५१         | 956               |
| आविडिओ वज्रसिलायलिम्मि किं कुणउ सत्थगणो ।                         | 366         | 904               |
| <b>भाव</b> र्जात गुणा खळु पाएण जणं अमच्छरियं ।                    | २४५         | 8                 |
| उत्तिविसेसी कव्नं, भासा जा होइ सा होउ ।                           | २९७         | 284               |
| प्र दिश्वउ बहिरह कन्नजावु ।                                       | 63          | •                 |
| कजिदुवारि मुणिजह भक्षउ, अप्पणि अप्पु न धुणइ महस्रउ ।              | 69          | •                 |
| कप्पिज्ञइ किं कह्या वि कमलिणी दद्दुरस्स सिरिभवणं? ।               | 946         | 68                |
| कलाणे को विरोहो ? ति ।                                            | € 8         | 808               |
| कह वि हु कलंतीए संधिज्जइ कि न तुद्रश्री तंतू ?।                   | 946         | 9.5               |
| कः स्वभावं मोक्दुमीश्वरः ? ।                                      | 930         | 90                |
| कारणिवयलं कज्जं कुओऽहवा हवइ ? पयडिममं ।                           | 458         | 96                |
| किंउ अग्निहोमु निप्फलंड छारि ।                                    | 63          | v                 |
| किउ अंधह मंडणु मुहह एह                                            | 63          | •                 |
| किल सिक्खियस्स न हु किँ पि दुक्करं।                               | 43          | 63                |
| कित्रणह घरि थुत्थुकिय अच्छइ, लच्छिहि तर्हि कहि को मुहु पेच्छइ ? । | ८२          | 6                 |
| कि कुद्ध <b>उ सीहकिसोरबा</b> छ निह्लह न गयकुछ कमकराछ ? ।          | 60          | 8                 |
| कि नासियतमभरु फुरियतेउ न पयासइ दीवउ गुरुनिकेउ ? ।                 | 20          | 8                 |
| किंपागह फल्ल भुक्ख वि वज्जह ।                                     | <b>د</b> ۶  | 6                 |
| किं वा जुज्जइ कायस्स मंजरी चारुचूयस्स ?।                          | 946         | 68                |
| कि वा वि हु सलहिज्जइ सामिय! सीही सियालस्स ?।                      | 946         | 64                |
| किं वा सन्त्रंगसुद्दा सामि! सुद्दा सद्दद्द असुरविसरस्स ? ।        | 946         | 64                |
| किं वा हवेज्ज मिलो जो न बमुद्धरह पावपंकाओ ? ।                     | ३२७         | 15                |

|                                                  | <b>ণঙ্গান্তু:</b> | गाथाचन्द्रः |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| किं सो हु तस्स इट्टो जोइजाइ जो न धम्मम्म ? ।     | ३२७               | 96          |
| को अमयपाणितत्तो कंजियमहिलसइ मुक्खो वि ? ।        | २५२               | 296         |
| गय-मय-पव्यइएसुं सोयं न कुणंति सप्पुरिसा ।        | ३४८               | २२          |
| गुणवंता वि हु कलिणा विच्छाइज्वंति सप्पुरिसा ।    | 984               | 4           |
| गोविज्ञंतं पि जओ अकज्जमिह नज्जइ जयम्मि ।         | ३३०               | २८          |
| चाविजंति न मिरिया जह चणया ।                      | 984               | ५२          |
| <b>छा</b> लीए मुहे अहवा कि माइ कुभंड ? ।         | 9 ई 8             | 9 9         |
| जित्तियमेत्तो नेहो दुक्खाण गणो वि तित्तओ चेव ।   | ५२                | १८३         |
| जम्हा पवड्डमाणा परिणामसुद्दा सुयणमेत्ती ।        | 960               | 44          |
| जम्हा पस् वि घिप्पइ लोभेणं, किं पुण मणुस्सो ? ।  | 9 4 4             | 26          |
| जारिसिया इवइ गई मई वि मरणिम्म तारिसिया।          | ३२०               | ३१०         |
| जूयवसणम्मि गिद्धा कि दुक्खं जं न पावंति ? ।      | 88                | 900         |
| जो चितवइ विरुद्ध परस्स तं आवइ घरस्स ।            | ३५७               | 43          |
| जो जित्तयस्स अत्थस्स भायणं सो हु तित्तयं लहरू।   | ₹,9 €             | رهانو       |
| <b>खो</b> जिमह काउकामो सोऽवस्सं लहइ कइया वि ।    | 340               | ৽ঽ          |
| तं फलु जं विहलहमुवउज्जइ ।                        | ۶۵.               | 6           |
| ता निरंथ सा अवत्था कम्मवसा जा न संपडइ ।          | ३७                | ४२          |
| तावचकीवतः कर्णों यावद् भोः! स्वामिनो मतौ ।       | ३०९               | 49          |
| तेयगुणब्भिह्याणं किमसज्झं जीवलोयम्मि ?।          | 338               | ५२          |
| द्ववारसो न महुरिजइ सकराए ।                       | 300               | ३३७         |
| दसणसाराइं पेम्माइ ।                              | 193-89, 306       | 8 0-        |
| दिहो मालवदेसो खद्धा मंडा मए इर्ण्डि ।            | 3.8               | 111         |
| दिज्जउ जम्हा वका हु कीलिया वक्कवेहस्स ।          | २८५               | २४-         |
| दुःखापन्नेऽथवा साधावसाधुः सुखमश्रुते ।           | ₹9•               | 40          |
| दुवियायं होइ न दुमाया ।                          | ३१५               | 983         |
| दैवायत्तेषु कार्येषु वाच्यता काऽनुजीविनाम् ? ।   | ३११               | 94          |
| धत्राहल कवर्णि खज्जर ?।                          | <b>د</b> ۶        | ٤           |
| धिरत्यु विवरीयमयणस्स ।                           | 5.5               | 68          |
| धिसि धिसि विसय अंगुसंतावह ।                      | <b>%•</b>         | 98          |
| धिसि धिसि विसय जि कारणु [पावह]।                  | 90                | 98.         |
| धिसि धिसि विसय नियाणु जि मारह ।                  | 90                | 98          |
| धिसि धिसि विसय हेउ संसारह ।                      | 90                | 98.         |
| न अन्नहा होइ मुणिभणियं ।                         | 985               | 84          |
| न कषत्यंसभित्ति स्वामल्पस्कन्धे द्वुमे गजः ।     | ३०९               | 44          |
| निचयउं निरत्थउं अंधयारि ।                        | ८३                | •           |
| नित्य अविसओ सिणेहस्स ।                           | 348               | 960         |
| निर्ध भयं जग्गमाणस्स ।                           | 49                | 948         |
| न दुक्तरं कि पि गरुयाणं।                         | 393               | 4.2         |
| न हि गामसामियाओ लब्भइ मंडलियसामित्तं ।           | 920               | 96          |
| निम्बिडियपयावगुणा कुणंतु जे कि पि तह वि मुद्दा । | <b>९</b> २        | ३७          |

|                                                                     | पत्राङ्गः  | गाथाच <b>ड</b> ः |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| पइपणएणं भुह्ना महिलाओ धुवं विणस्संति ।                              | २५१        | 165              |
| पज्जलियउ सिहिकणु अप्पयासि, कि न कुणइ तणभइ भासरासि ? ।               | 69         | 8                |
| पणइ्यणपत्थणाभंगभीरुणो हुति अं गरुया ।                               | ३६१        | २४८              |
| पाओ य कि न धुव्वइ असुइविलिसो पमायवसा ? ।                            | 946        | 9 ६              |
| पायं पादाणो वि हु पइद्विओ लहइ माहप्पं।                              | ३०५        | २४               |
| पावए भइं जीवंतो एत्थ नरो कइया वि ।                                  | २७         | १०२              |
| पुरिसस्स दुक्लहेऊ सव्वातस्थासु जं नारी ।                            | 49         | 984              |
| पेच्छइ गिरिम्मि जलणं पजलंतं न उण पायतले ।                           | 98         | 99               |
| बत स्पर्भा कीहक् कथय कमलैः शेवलततेः ?                               | 963        | •                |
| मुद्धी पण्हीए नारीणं ।                                              | ३५६        | ৩৭               |
| भग्गो रणम्मि सुहडो पुण भिडिओ कि न स्ट्र जबलच्छि ? ।                 | 946        | 90               |
| भत्तारदेवया कुलवहु ।                                                | 946        | 904              |
| भवियव्वयानिओगो न अन्नहा तीरए काउं।                                  | 996        | 930              |
| मुको छेहो पडिवाइयथ्वओ ।                                             | 928        | 39               |
| रोविड अरन्नि पद्दं निव्विवेड ।                                      | <b>د</b> ۶ | •                |
| छहुयउ चितामणि जणि समत्थु, चितियउं पणामइ कि न अत्थु ? ।              | 69         | ¥                |
| वारि निद्धणु उन्वंधिवि मरिउ, मा बंधवधरहि कुकम्मु करिउ ।             | 935        | 93               |
| वाहियइ अहव मुद्रेण लोभिओ ।                                          | ३०३        | ४३५              |
| विरूपं यदि वा कि नो कुर्यात् प्राणी बुभुक्षितः ? ।                  | 306        | •                |
| विसयासत्त न गुरुयणु माणहि ।                                         | 90         | 98               |
| विसयासत्त न जिणु परियाणीई ।                                         | 90         | 98               |
| विसयासत्त विडंबण पावहिं।                                            | 90         | 98               |
| विसहइ वज्जपहारं अयलो श्विय न उण छेट्छ्दलं ।                         | ३२५        | <b>٤</b> ٤       |
| विहिविलसियस्स नासो न होइ अधिरम्मि संसारे ।                          | ३४२        | २६४              |
| सर्वं पि सिरच्छेए तत्तं अक्खिजए ।                                   | 36         | 92               |
| सप्पुरिसा दुहिएसु दयावरा होति ।                                     | ३१३        | ĘĘ               |
| सर्पिः प्रदीयते तप्तं सिक्तं शीताम्भसाऽथवा ।                        | 308        | مود              |
| सब्वो वि जणो पाय अहिणत्रवत्थुम्मि कुणइ अणुरायं, चिरपरिचियमत्रहीरइ । | ३७         | २०               |
| सहामर्षः सिंहैरिह हि कतमो जम्बुकतुकात्?।                            | 963        | \$               |
| सहासूया सिद्धः खळु खलजनस्यापि कतमा ? ।                              | 9<3        | \$               |
| सा संपय जा सयणह दिजाइ।                                              | ٤٤         | 6                |
| सिक्खा मयणाहीणेऽहवा विहला ।                                         | ३४७        | •                |
| सीयं पि पओ मायंगकूतए पियइ कि विष्पो !।                              | 47         | مرمع             |
| सुद्धस्स वरं मरणं मा जोयं सीलखिलयस्स ।                              | ₹ €        | •                |
| सुविसुद्धोभयपक्लेर्दि अहव गरुया विसोहंति ।                          | 59         | 20               |
| ह्यत्थस्थकंकणाणं कि कजं दप्पणेणऽहवा ! ।                             | 996        | ५२               |
| हुयउ घरह न बारह ।                                                   | 930        | Ę                |
| होही जाप कलाओ पगद चिय साहए ताण ।                                    | 960        | ५२               |

# शुद्धिपत्रकम् --•--

| पत्रस्य | गाथायाम्   | अशुद्धं                   | शोधनीयम्                         | पत्रस्य | गाथायाम्   | अशुदं                           | शोधनीयम्                  | पत्रस्य    | गाथायाम् | <b>अशुद्धं</b>        | शोधनीयम्                |
|---------|------------|---------------------------|----------------------------------|---------|------------|---------------------------------|---------------------------|------------|----------|-----------------------|-------------------------|
| 3       | पं.२३      | दिट्ठतंसा°                | दिहुंतसा <sup>°</sup>            | 93      | 960        | कुमार                           | कुमरे                     | २५         | ३७       | °वइया दु°             | °वइयादु°                |
| 8       | Ę          | सुसीवग्गो                 | सुसीसवग्गो                       | ,,      | 966        | नीरहरिओ                         | नीहरिओ                    | 35         | 80       | दुइयाहि               | दूर्याहि                |
| ,,      | \$         | कडिला बाला                | कुडिला वाला                      | ,,      | 965        | °पणामिज                         | <b>ै</b> पणिमज्ज <b>ँ</b> | ,,         | ५६       | हिययञ्भ°              | हिययच्म <sup>°</sup>    |
| ,,      | 98         | °कविलो य ल°               | <b>°क</b> विलोयल°                | 98      | १७२        | जयदु°                           | जय दु <sup>°</sup>        | •>         | 63       | सुह्य                 | सुह्य !                 |
| ,,      | २०         | पयपयणा                    | पयपणया                           | ,,      | १७६        | °िनेहु र°                       | °निट्छर°                  | ,,         | 68       | विहेयव्यं             | विहेयव्यं               |
| ,,      | पं. ३४     | <sup>°</sup> स्थापत् ।    | <sup>°</sup> स्थाप्यत ।          | ,,      | 953        | °सन्भाओ                         | °सभ्भावो                  | २७         | 59       | देवा[]हि°             | दैवा[दा]हि°             |
| فر      | <b>₹</b> ₹ | ! सुओ ? सा°               | । सुओ सो सा <sup>°</sup>         | ,,      | 954        | °पूरंति                         | °पूयती                    | ,,         | 69       | भगग                   | भगा !                   |
| ,,      | 30         | विय                       | वि य                             | 94      | २२१        | •मंन्दिर°                       | "मन्दिर"                  | ,,         | 45       | °चिद्धिसं             | <sup>°</sup> चिद्विस्सं |
| Ę       | 64         | °याणुसा                   | याण सा°                          | ,,      | २२४        | सगय°                            | स गय°                     | ,,         | 99       | वि <b>भाय</b> त°      | विषायत                  |
| ,,      | 63         | तोतेण                     | तोत्तेण                          | ,,      | ,,         | <sup>°</sup> वरोवि°             | °वरो वि°                  | २८         | 990      | एत्थंत°               | एत्थंत°                 |
| v       | 90         | तन्मि                     | तम्मि                            | ,,      |            | वत्ते                           | वच्छे                     | ,,         | 922      | <b>पु</b> एइ          | पूएइ                    |
| ,,      | 96         | सहिख°                     | साहिज°                           | ,,      | 438        | °मुक्खिउ                        | °मुक्खिविउं               | 35         | 949      | अवणीय                 | अवणीया                  |
| ,,      | 98         | भणियं                     | भणिय                             | ,,      | २४०        | °गिरि                           | °गिरि                     | ,,,        | 968      | सम्मगोहि              | समग्गेहिं               |
| 6       | 9          | वा                        | व                                | 9 6     | २५२        | निव्वीसंकाए                     | निव्वसंकाए                | ३०         | 909      | सब्वं पि              | सब्वे वि                |
| 5       | 90         | °मुहच्छाओ                 | <b>ं</b> मुह्छाओ                 | ,,      | २५४        | मणिय                            | भणि <b>यं</b>             | ,,         | Ę        | दट्ट्रण               | दटठूण                   |
| ,,      | २२         | °बाहिया°                  | °वाहिया°                         | **      | २७२        | आरुढो                           | आरूढो                     | ,,         | •        | दहुण                  | 19                      |
| "       | २७         | निसुणिउं                  | निसुणिउ                          | 96      | 3 8        | <sup>°</sup> यवदासु             | °यतहासु                   | ,,         | 92       | त्तं                  | तं                      |
|         | 39         | पविसियप°                  | पविसिय प°                        | ,,      | 3 6        | गङ्गल°                          | गड्डुल°                   | ,,         | २२       | पज्जन्तं              | पजासं                   |
| "       | 36         | °लड्डय°                   | <sup>°</sup> लड्डुय <sup>°</sup> | 95      | ४२         | खुडु क्लिया                     | खुडुकिया                  | ,,         | ३२       | वसीसं                 | वत्तीसं                 |
| ,,      | 35         | वच्छ!                     | वच्छा !                          | ,,      | ६६         | °रं इह°                         | °रं च इह°                 | ,,         | 8 €      | चेल्छुणा              | चेल्लणा                 |
| "       | ४५         | कहेड                      | कहेह                             | २०      | 95         | वेलामासे                        | वेलामासे                  | <b>३</b> २ | ६३       | समुब्बह               | समुव्यहर्               |
| "       | 86         | पेक्छामि                  | पेच्छामि                         | २१      | <b>३</b> 9 | मणय                             | मणयं                      | ,,         | ७१       | जाय                   | जाय!                    |
| "       | ५५         | °द्विया                   | <sup>°</sup> ठिया                | ,,      | ४५         | इदं जा°                         | इंदजा°                    | ,,         | ७२       | इहदे°                 | इह दे°                  |
| ,,      | ٤9         | अभिमान <sup>°</sup>       | अभिमाण <sup>°</sup>              | ,,      | 8.5        | °मुहच्छाओ                       | °मुहछाओ                   | ,,         | 99       | मणो                   | मणे                     |
| "       | 48         | सुयाण                     | सुयणा                            | ,,      | 84         | वहु°                            | <b>बह</b> °               | ,,         | 69       | जायइ                  | जोयइ                    |
| 99      | 69         | अयचा                      | अन्या                            | २२      | 99         | विलग्जिणसण                      | विलग्गिजण                 | "          | 996      | वासराणि               | वासराणि                 |
| "       | ,,         | °उत्त                     | °उत्त !                          | ,,      | ७२         | विय                             | विय                       | **         | 990      | सपासायं               | स पासायं                |
| ,,      | 69         | पभणई                      | पभणइ                             | ,,      | पं. १७     | समग्रा पिक् स                   | ः फल्गु ज्ञातव्या         | ₹8         | 928      | परिमेलइ               | परिमेह्नइ               |
| ,,      | 50         | कीलई * *                  | 🤊 कीलइ                           | 1,      | 96         | °हलाइ धण-                       | °हलाइधण-                  | ,,         | 356      | घण                    | भ्रण <sup>°</sup>       |
| ,,      | 50         | °कुड्डागोषा°              | °कुश्वा गोवा°                    |         |            | रिद्धि । उव भुं                 | ेरि <b>द्धि ।</b> उवभुं°  | ,,         | 926      | इायणि                 | इयाणि                   |
| 93      | 904        | रजं                       | रज                               | ,,      | 60         | पभणासि                          | पभणसि                     | ,,         | ,,       | पि गिण्ह              | पिता गिण्ह              |
| ,,      | 998        | °भुजई                     | °भुजइ                            | ,,      | 69         | चउणाह                           | चउण्ह                     | "          | 454      | नाउण                  | नाऊण                    |
| *,      | 926        | लोय स <sup>°</sup>        | लोयस <sup>°</sup>                | २४      | 938        | <sup>°</sup> गहणदव <sup>°</sup> | °गहणदहणदव°                | "          | 354      | <b>ভ</b> ি <b>ম</b> ভ | उज्ञितं                 |
| 93      | 983        | °भूहरि                    | भूहरिभासुर-                      | ,,      | "          | °तरंगिणी°                       | °तरंगिणि°                 | **         | 930      | घम्म°                 | धम्म <sup>°</sup>       |
|         |            | भासुरभु <mark>यम</mark> ° | भुय्म)म°                         | ,,      | 988        | <sup>°</sup> दाणाइं             | °दाणाइ                    | ,,         | 184      | नयप् _                | जयपू <sup>°</sup>       |
| 1)      | 94         | मिव                       | पिव                              | ,,      | •          | पिसमा°                          | पडिमा°                    | \$4        | 943      | <b>अज</b> पा <b>"</b> | अज्जूपा <sup>®</sup>    |
| ,,      | 960        | अद्षं                     | अदं                              | २५      | źß         | वरध्यसं                         | परव्यसं                   | "          | 9 6 9    | खमण <sup>°</sup>      | समण <sup>°</sup>        |

#### शुक्रिपत्रकम्

|            |           |                     | <b>द्यो</b> धनीयम्                  |             |        |                                   |                                  |         |                        |                                | 850                             |
|------------|-----------|---------------------|-------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| पत्रस्य    | गाथाया    |                     | ·                                   | पत्रस्य     | गाथाया | म् अशुद्धं                        | शोधनीयम्                         | पत्रस्य | गाथायाम्               | ( અગુદ્ધં                      | शोधनीयम्                        |
| ३५         | 150       |                     | - अभिकण अंत-                        | 8 €         | 63     | सव्बत्थ                           | सब्बत्थ                          | 43      |                        |                                | ·                               |
|            |           | पंतार*              | पंता-Sर <sup>°</sup>                | ,,          | 68     | विणिग्णओ                          | विणिग्गओ                         |         |                        | नोलद्वा                        | नो लद्दा                        |
| **         | 903       | पुत                 | <b>उ</b> त्त                        | ,,          | 46     | दहं                               |                                  | 48      | २५२                    | हिडतो                          | हिडंतो                          |
| ,,         | 33        | मण्ज्ञ              | मजस                                 | ,,          | 58     | वहुकालं                           | द <b>्</b> छं                    | **      | 348                    | नलध(न)रिदो                     | नलघरिंदो                        |
| ,,         | 908       | पाडियो°             | पडिबो°                              | 1)          | 55     | °मोक्ख°                           | बहुकारुं<br>°सोक्ख°              | 44      | ३०८                    | जिणिदाणं                       | अणिदानं                         |
| ,,         | 900       | बहुय°               | बहुय°                               |             | पं. २५ | स्वरूमे°                          |                                  | 39      | ३०९                    | निसुयं                         | निसुयं                          |
| ₹ €        | 95        | मस्छिरि°            | मच्छरि°                             |             | 3.     | दवइन्ती                           | स्वरूपमे°                        | 46      | 330                    | घरावलए                         | धरावलए                          |
| ३७         | 43        | वला                 | बला                                 |             |        | યવરન્તા<br>શ્રેષ્ટિ <sup>°</sup>  | दवदन्ती                          | "       | 336                    | °वाबारं                        | °वावार                          |
| ,,         | 28        | <sup>°</sup> तरस्मि | <sup>°</sup> तरम्मि                 |             |        |                                   | श्रेष्ठि <sup>°</sup>            | 19      | ३२७                    | सकयस्य                         | स कयत्थं                        |
| ,,         | ,,        | कड्मे               | कहमे                                | ))<br>(), a | 9      | 'देसरंत                           | <sup>°</sup> देसस्स              | ,,      | ३३०                    | धन्नाएण                        | धन्नएण                          |
| ,,         | <b>३३</b> | ैबीया स             | <b>ैबी</b> यास°                     | 80          | v      | दहं                               | दट्डं                            | 29      | ३३७                    | तण                             | तेण                             |
|            | 80        | <b>ह</b> िथणीय      | चापात<br><b>इ</b> त्थिणीव           | "           | 6      | संपत्ती                           | संपत्तो                          | ,,      | 383                    | गुरुहिं                        | <u> গুৰু</u> ছি                 |
| 3 <i>5</i> | 29        | <sup>°</sup> तरस्मि | हात्यणाव<br><sup>*</sup> तरम्मि     | ,,          | 90     | जाब                               | <b>जा</b> व                      | 40      | ٩. <b>٦</b> ٩          | °मिधान°                        | "भिधान"                         |
| 89         | 66        |                     |                                     | "           | 13     | गंब्भ°                            | गब्भ°                            | "       | ,, ۹۰                  | जटायुः°                        | जटायु <sup>®</sup>              |
| • •        |           | न्व<br>दिट्टो       | <b>ठव</b>                           | **          | "      | °पूरिज्ञत°                        | <b>ैपूरि</b> जंत                 | ,,      | ,, २५                  | निश्चेह्य                      | निश्चिक्ये                      |
| "          | ٠.        |                     | दिद्वी                              | •>          | 94     | पाऊब्भुओ                          | पाउन्भूओ                         | ,,      | ,, 38                  | •स्तवमुदेस्त°                  | <sup>°</sup> स्तव मुदे त        |
| **         | 51        | मणइ                 | भणइ                                 | ,,          | 90     | °णारभं                            | <sup>°</sup> ण।रंभं              |         | ,, ،                   | °विष्णुजिष्णु                  | °विष्णुजिष्णु                   |
| "          | 48        | वी                  | वि                                  | ,,          | २४     | वेह्रइल°                          | वेछह्ल°                          |         |                        | द्वितीया श                     | द्वितीयाश                       |
| "          | 908       | °कविरुस°            | किविलकेस°                           | ,,          | 3 6    | <b>संवलिओ</b>                     | <sup>°</sup> संबलिओ              |         | 2.0                    | त्वम्                          |                                 |
| ,,         | 990       | प्रमुंचंतो          | पमुंचंतो                            | ,,          | 26     | ° डजझन्त धू                       | °डज्झन्तधू                       |         | ,, २५<br>,, <b>२</b> ५ | धृली                           | लाम्                            |
| ४२         | 934       | उइ                  | <u> उ</u> ह                         | ,,          | 39     | <sup>°</sup> बिलास <sup>°</sup>   | °विलास°                          |         | ,, 35<br>,, 35         |                                | धूली                            |
| ,,         | १३७       | निद्धणोहं           | निद्धणो ह                           | 86          | 86     | कमेण                              | °क्रमेण                          | 29      | " 42                   | लंकायां                        | लंकाया 🔭                        |
| ,,         | 135       | वधि <sup>*</sup>    | बंधि                                |             | 49     | इंभिणा                            | इमिणा                            |         |                        | राज्ये वि                      | राज्ये वि                       |
| ,,         | 984       | गाएण                | गएण                                 | ,,          | 42     | श् <b>मणा</b><br>वि               | इ।सणा <i>र</i><br>वि             |         |                        | विभीषण <sup>®</sup>            | बिभीषण                          |
| 8.5        | 940       | कि                  | र्कि                                | ,,          |        |                                   |                                  | 49      | ,, २२                  | <sup>°</sup> पद्रवं°           | °पद्रव°                         |
| ,,         | 160       | एहं                 | इहं                                 | ,,          | 48     | मंडग्गं<br>°खन्न°                 | मंडलगं                           | 22      |                        | °নিকুজ                         | °निकुज                          |
| ,,         | 963       | भुं जतंस्स          | <sup>°</sup> भुंत्रंतस्स            | "           | 44     |                                   | 'खुन्न°                          | 23      | ,, २८                  | <sup>°</sup> मनारूमेय <b>°</b> | <sup>°</sup> मनाख्ये <b>य</b> ° |
| ,,         | 964       | जा जीवं             | जाजीवं                              | 85          | 49     | जो कारे°                          | जोकारे°                          | 22 3    |                        | विभीषणा°                       | बिमीषणा°                        |
|            | 909       | क्सि <b>जिओ</b>     | जाजाप<br>विस <b>िज्जओ</b>           | **          | 49     | <sup>°</sup> पुहपत्त <sup>°</sup> | °मुहपत्त°                        | 60      |                        | किमन्यै;                       | किमन्यैः                        |
| ,,<br>ci   |           | अश्रभ°              |                                     | ,,          | 60     | •संचरिय°                          | °संवरिय°                         | ,,      | , 95                   | °तेनांपि                       | °तेनापि                         |
|            | 9         |                     | <b>અ</b> શુમ°                       | **          | 64     | झाइजंसो                           | झाइजंतो                          | , ,     | ,, २१                  | °तिरुणीभिः                     | <sup>°</sup> तरणीभिः            |
| ,,         |           | <b>ब्व</b>          | व्य                                 | **          | 96     | कुब्बरेण                          | कुन्बरेण                         | ٤٩,     | , ۹                    | सरिव्वय°                       | सरःश्रिय°                       |
| ) ,<br>    | 3         | जक्ससिरी            | जक्खिसरी                            | 40          | 903    | नेयावे°                           | नेयऽवे°                          | ,,      |                        | <sup>°</sup> ज्जनकादि          | <sup>°</sup> जनकादिः            |
| 88         | 96        | °जीवक्खओ            | °जीवखओ                              | 49          | 930    | °ল <del>ছিৱ্য ভৰ</del>            | °लच्छि <b>व्य</b>                | ,, ,    |                        | •स्तदुप <b>मचा</b> पि          | <sup>°</sup> स्तमुपमर्गापि      |
| ,,         | 15        | इच्छंति             | इच्छंति                             | "           | 183    | निद्वर <sup>°</sup>               | निट्छर°                          | ••      |                        | जनकादि                         | जनकादिः                         |
| ,          |           | <b>जि</b> विधम्मो   | जिणिद्धम्मो                         | ,,          |        | वहल°                              | बहल"                             | .,      |                        | निगते°                         | निर्गते°                        |
| 84         | 49        | मक्रिष              | <sup>°</sup> मक्कडियाध <sup>®</sup> | "           |        | ंड्रिय खं                         | <sup>°</sup> ड्डियख <sup>°</sup> | ",      |                        | तपः <b>समा</b> °               |                                 |
| ,          |           | °कलियढं ख°          | •कलियढंख°                           | ५२          | 964    | °पुन्वं                           | °पुरुवं                          | ",      |                        |                                | तपः समा <sup>°</sup>            |
| ,          | 90        | विण्हा°             | पि ण्हा°                            | ,,          |        | जणि ज <sup>°</sup>                | जणणिज <sup>°</sup>               | "       |                        | भीमाद्भ°                       | भीमाद्भ°                        |
| ,          |           | एयारिस°             | एबारिस                              |             |        | °प्पयाव°                          |                                  | 19 9    |                        | तस्याक <sup>®</sup>            | तस्याः क                        |
| ,          |           | रिबजुत्तो           | °रिविजुत्तो                         | ,,          |        | °विदू                             | °प्पयाव°<br>°क्रिक               | 43      |                        | बहुजल •                        | <sup>°</sup> SSवट्टजलं          |
| 8 6        |           | _                   | तओ                                  |             |        |                                   | <b>ंविंद्</b>                    | "       |                        | उ <b>ज्ञ</b> न्त <sup>®</sup>  | डज्झन्त°                        |
|            | Ī         | •                   |                                     | 43          | २१८    | बद्धि                             | सर्दि                            | • -     | 3 4                    | मधरम                           | ZTZTW                           |

| पत्रस्य   | गाथायाम | ् अशुद्                      | <b>द्योधनीयम्</b>                  | पत्रस्य | गाथायाम्         | अशुद्धं             | शोधनीयम्              | पत्रस्य   | गाथायाम्      | अशुद्धं                                  | शोधनी <b>यम्</b>       |
|-----------|---------|------------------------------|------------------------------------|---------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|------------------------|
| 63        | ६१      | नीहरीओ                       | नीहरिओ                             | ७९      | २८१              | समागओ !             | समागओ                 | 68        | पं. ३४        | सकु°                                     | संकु"                  |
| €8        | 69      | कि                           | कि                                 | ,,      | 306              | बलिसग               | वलिखण                 | 64        | ,, २          | विभि                                     | विश्वि                 |
| <b>33</b> | 200     | नरिदेण                       | नरिदेण                             | 60      | २९५              | सब्बन्नू            | सव्यन्न               |           | ,, {          | रवि आ                                    | रवि[] आ°               |
| 44        | ч       | तचनिय°                       | तचनिय°                             | ٠,      | २९.७             | °वलेणं              | °बरेणं                | ,,        | ,, v          | बंधु,                                    | बंधुहु,                |
| 44        | 35      | पेच्छियति°                   | पेच्छिय ति°                        | ,,      | ३०४              | तुइ                 | तुह                   | "         | ,, s          | तुरयर <b>ह</b>                           | तुर <b>यह</b>          |
| >>        | 84      | माहित्रं                     | मालि <b>जं</b>                     | ۷9      | <b>q</b> . २     | भावस्व <sup>°</sup> | भावनास्व              | \ "       | ,, 9६         | तोसण                                     | तासण                   |
| ,,        | 8 €     | ,,                           | ,,                                 | ,,      | ٠                | जाय तस्स            | जायंतस्स              | •         |               | वलइं                                     | बलइं                   |
| ,,        | 85      | ,,                           | "                                  | ,,      | पं. २६           | विझाडइ              | विझाडइ                | ,,        | ,, <b>२</b> १ | <b>इ</b> लंत <sup>°</sup>                | <b>रुसं</b> त          |
| Ęv        | ७६      | °सइ को°                      | °सइको°                             | ८२      | ,, 9३            | °यबाहु              | °यवाहु                | ,,        | ,, २७         | सेवकरा°                                  | सेव करा°               |
| ,,        | 96      | सद्धि                        | सर्दि                              | ,,      | ,, 98            | जिम्ब               | जिम्ब                 | 10        | ,, ¶          | <b>भणहरू</b>                             | <b>धणुहरु</b>          |
| ,,        | 64      | वदीहिं                       | बदीहिं                             | ,,      | ,, 90            | परि पस              | परिपस°                | ,,        | ,, {          | अवारिउ                                   | आवरिड                  |
| ••        | 6       | पभावंति                      | पभावंती                            | **      | ,, 95            | स हु                | सहु                   | ,,        | ,, '          | दुजओ                                     | <b>বুজ</b> ত্ত         |
| "         | पं. २९  | °दाम्रदेव°                   | <sup>°</sup> दाम्रदेव <sup>°</sup> | ,,      | " <b>२</b> १     | 'चिक चक्कवइ-        |                       | ,,        | ,, 98         | <sup>°</sup> रर <b>इ</b> सु <sup>°</sup> | <sup>°</sup> ररमु°     |
| 66        | ,, ¥    | °कम°                         | °कर्भ°                             |         |                  | समइ' स्थाने         | समइ' सम्भा-           | 91        | ,, ३२         | °मालउ                                    | °मालउ, वह              |
| •>        | 94      | मम्मं भीससु                  | मं मंभीससु                         |         |                  |                     | व्यते ।               |           |               | वरु, वहि°                                | व हि°                  |
| 40        | . 84    | नैमो                         | नमो                                | ,,      | ۰۶ ,,            | तं                  | न                     | 69        | पं. ८         | निरुवज्झे°                               | निरु जुज्झे°           |
| **        | 40      | गरलं!                        | गरलं                               | ,,      | ,, ३٩            | पूर्मु जिजि°        | पूइत् जि°             | ,,        | ,, ३१         | उरइं वल्ल                                | ओरइं चलु               |
| 49        | 40      | तह्संग°                      | तस्संग°                            | ,,      | ,, ३४            | जणारह               | जणेरह                 | 66        | ,, ₹          | उवसप्पि वि                               | उवसप्पिवि              |
| ,,        | 46      | °भिणोयं                      | °मिणोऽयं                           | 63      | <del>Й</del> . 9 | उपाहु भगहु ?        | ओपहु ?                | ,,        | ,, €          | अरि वा°                                  | अरि अरि वा°            |
| 9)        | 98      | सेडिणा                       | सेद्विणो                           |         |                  |                     | भवहुं                 | ,,        | ,, 96         | मंछित्निरि                               | म छिलिरि               |
| "         | ८३      | नरेन्द्रेणा°                 | नरेन्द्रेणा <sup>°</sup>           | ,,      | ,, 8             | कय भुव <sup>°</sup> | कयभुव <sup>°</sup>    | ,,        | ,, २४         | परिक्रमु                                 | परकमु                  |
| ७२        | 3       | अन्नमा                       | अन्या                              | ,,      | ,, २७            | मुइं वइ             | सु इंवइ               | 69        | " \$          | बहु                                      | वहु                    |
| ,,        | 93      | जायं!                        | जायं।                              | 82      | " ۶              | सेस                 | सेव                   | "         | ,, 90         | विसि                                     | धिसि                   |
| ,,        | २४      | भवा                          | भवे                                | ,,      | ,, ३             | पभणीइ पवी°          | पभणिइपवि <sup>®</sup> | ,,        | ,, 99         | चल तासु हू                               | चत्ततासु हू            |
| ७३        | 49      | <b>बु</b> संतो               | वुत्तंतो                           | ,,      | " ९              | भणेवि               | भणेविणु               |           |               | धणुह हत्थु                               | धणुहहृत्थु             |
| 3)        | 63      | रुपिणिस°                     | रुप्पिण ! स°                       | "       | ,, ۹۰            | अट्ठाणि             | अत्थाणि               | ,,        | ,, २२         | भत सत्त°                                 | <sup>°</sup> मंतसत्त°  |
| ७५        | 458     | करवे <del>त्त</del> णं       | करवत्तेणं                          | ,,      | " <b>ๆ</b> 9     | बाहुबलि भणि         | बाहुबलि               | ,,        | ,, २५         | <sup>°</sup> रण खभ,                      | <sup>°</sup> रणखंभ ! , |
| ,,        | 989     | संमप्पेइ                     | समप्पेइ                            |         |                  | इय भो               | भणइ भो                | **        | ,, २८         | सुह                                      | महु                    |
| ७६        | 946     | <sup>°</sup> नांणी           | <sup>°</sup> नाणी                  | ,,      | ,, 94            | दाढिय हुछेवि        | दाढियहु छेवि          | **        | ,, ३०         | समरि                                     | स मरिय                 |
| ,,        | 965     | सुमिणा°                      | सुमणा°                             | ,,      | ,, ,,            | नयन                 | नयण                   |           |               | पसिद्धि                                  | सिद्धि°                |
| 96        | २२८     | इयरिं°                       | इयरि°                              | *,      | ,, 90            | अस्ययति             | हत्थयलि               | ,,        | <b>,,</b> ३२  | °सिलिह रा°                               | °सिल <b>ऽहि</b> रा°    |
| ,,        | २३५     | सयाण ज°                      | सयाणज°                             | **      | ,, 9°.           | <sup>°</sup> यहोह्न | ँय होड                | 50        | ,, ۹          | <b>दिद्धि जुजि</b> स                     | दिद्विजुज्झि           |
| •,        | 483     | वलिवंडाए                     | बलिवंडाए                           | "       | ,, २०            | °भडभीसण-            | °संड                  |           |               | [जि]°                                    | [जी]°                  |
| **        | २४५     | समद्या                       | समदा                               |         |                  | सुहद°               | भीसणसुहर              | 19        | ,, 4          | °रसिखि°                                  | रिस खि°                |
| ,,        | २५०     | भणियं                        | भणियं च                            | ,,      | ,, २२            | परियरिउ             | परियारिङ              | ,,        | " ‹           | अभरणि                                    | अमर                    |
| ,,        | 348     | निसुणिउण                     | निसुणिसण                           | ,,      | ,, २४            | °संभार खु°          | °संभारख°              |           |               | एही                                      | णिएही (१)              |
| ७९        | २६२     | बारवइ                        | बारवई                              | ,,,     | "                |                     | सिंगासिविहिं          | 39        | 92            | पाएडु                                    | पाएसु                  |
| "         | 363     | साहिय•त्रं                   | साहियव्वं                          |         |                  | मिलिय               | मिलिय                 | <b>39</b> | 94            | पक्समि                                   | पक्खिम                 |
| "         | २६५     | <sup>°</sup> पम्मा <b>णं</b> | <sup>°</sup> पमाणं                 |         |                  | महाबलि              | महाबल                 | "         | 9 €           | विभइए                                    | वि <b>भूई</b> ए        |
| "         | २७१     | सचेझं                        | समेज्यं                            | ",      | ,, <b>₹</b> •    | धम्मविद्            | धम्मधि <b>इ</b>       | ,,        | 90            | वजा                                      | भजा                    |

| पत्रस्य | गाथायाम् | अशुदं                             | शोधनीयम्                           | पत्रस्य | गाथायाम      | ( अशुदं              | शोधनी <b>यम्</b>     | पत्रस्य | गाथायाम् | ( અગુદ્ધ              | शोधनी <b>यम्</b>     |
|---------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|----------------------|----------------------|---------|----------|-----------------------|----------------------|
| 59      | 96       | <sup>•</sup> र-सि <sup>°</sup>    | °र-कव्व-सि°                        | 900     | <b>३</b> o   | त्तं                 | तं                   | 998     | 98       | र्चितेइ               | चितेइ                |
| ,,      | 25       | <sup>°</sup> तरस्मि               | <sup>•</sup> तरम्मि                | ,,      | રૂંહ         | काउ पु°              | काउं पु <sup>°</sup> | ,,      | >3       | अतं                   | जलं                  |
| ,,      | 3 0      | °सिणी खंधे                        | °सिणीखंधे                          | ,,      | 36           | जहासं°               | जहा सं <sup>°</sup>  |         | 7. २८    | सेदुबक°               | सेदुवक               |
| 52      | 3.5      | बता                               | खित्ता                             | "       | 83           | मुच्छामी°            | मुच्छानिमि°          |         | , ३०     | ं <b>बुद्धी</b> ए ।   | बुद्धी ।             |
| 39      | 38       | सिस्सेहिं                         | सस्सेहिं                           | 909     | Ęų           | बच्चइ                | वश्चइ                | 994     | \$       | अमरसो°                | अमयरसो "             |
| ,,      | و چ      | सरय सं°                           | सरयसं°                             | 19      | 69           | कय पंच°              | क्यपंच <sup>*</sup>  | ,,      | 95       | मरुचू°                | मेरुचू°              |
| 1)      | ४२       | °इणि सि                           | °इणि ति                            | ,,      | υş           | वंधुमई               | <b>बंधुम</b> ई       | ,,      | २४       | अणहुअ°                | अणह् ! अ°            |
| ,,      | ٠,       | सव्वगं पिहु                       | सब्बगं पि हु                       | ,,      | ७५           | अवर कु°              | अवरकु                | **      | \$8      | <b>उवित्रखं</b> ति    | <b>उविक्</b> खति     |
| ,,      | 60       | °िमतयं                            | °मि तयं                            | ,,      | 96           | °बुद्धि              | ৽পৃষ্ট্ৰি            | 996.    | 44       | वंभणी भ॰              | वंभणीए भ०            |
| 53      | 68       | वयामि                             | चयामि                              | 903     | 55           | पविद्वओ              | पविद्वओ              | **      | ७३       | विय                   | विय                  |
| ,,      | ७५       | बिणा                              | विणा                               | ,,      | 908          | चिट्टसु              | चिट्ठसु              | 990     | 63       | द्वाविज्ञए            | ठाविज्ञए             |
| **      | 60       | विषायऽस्मि                        | विचायडम्म                          | ,,      | 116          | <sup>°</sup> पुच्वं  | <sup>°</sup> पुरुवं  | ,,      | 6        | वहुंते                | वड्ढंते              |
| ,,      | ८२       | पिहु                              | पि हु                              | ,,      | 929          | कानयञ्जी             | कायव्वी              | •,      | 66       | °मेरिसियं             | °मेरिसयं             |
| ,,      | 99       | वियद्वेण                          | वियङ्ढेण                           | 9 • 3   | 932          | पणमिस्               | पणमित्               | **      | 59       | हिट्टमणा              | हिद्वमणा             |
| 48      | पं. ७    | भाणिय                             | भणियं                              | ,       | 935          | सब्बा                | सन्त्रो              | 996     | 998      | नेवज्रं               | नेवेजं               |
| ,,      | 906      | °विस भु°                          | <sup>°</sup> विसभु                 | ,,      | 988          | वारि धा              | °वारिधा <b>°</b>     | 995     | 980      | चित                   | विसे                 |
| ,,      | 990      | <b>ं</b> बुक्तावण <b>ै</b>        | <sup>°</sup> बुक्तावण <sup>°</sup> | ,,      | 9            | °यत काम°             | °यितकाम°             | ,,      | 942      | कुव्वंते              | कुव्वंतो             |
| ,,      | 999      | हर्ण्ह                            | इण्हि                              | 908     | <b>ų</b> . ५ | *सीह                 | °सिह                 | 920     | 3        | सुइसमाय°              | सुर्आय°              |
| ,,      | 992      | धम्मजणा                           | धम्मधणा                            | ,,      | 6            | जइ                   | जह                   | ,,      | 99       | घम्म°                 | धम्म°                |
| ,,      | 922      | <sup>°</sup> जाय                  | °जायं                              | **      | २२           | ब्द सिबविओ           | व्य सचिवओ            | •,      | 93       | °फलं                  | °cफलं                |
| 44      | 925      | विखंत्रणं                         | विडंबणं                            | 904     | २४           | निसरणो               | निरसणो               | 99      | 90       | महरिह वे°             | महरिहवे°             |
| 18      | पं. १२   | °कमंणि                            | °कर्माण                            | 79      | २९           | तंतीए क <sup>°</sup> | तंती पक <sup>°</sup> | 929     | 8        | <sup>°</sup> वक्खेण । | <sup>°</sup> वक्खो । |
| ,,      | ,, 93    | °पपर्णनो                          | °पवर्णनो                           | .,      | 33           | °वार-ल°              | वार-वारल             | **      | 99       | <b>ँ</b> सुहाइ        | सुहाइं               |
| ,,      | Ę        | <sup>°</sup> भवं                  | °भवणं                              | **      | ५२           | °जाले स°             | °जालेस <sup>®</sup>  | 922     | २६       | जिमें                 | जिमिमे               |
| "       | Ę        | <sup>°</sup> यकमलो                | <sup>°</sup> यकमकमलो               | 908     | 69           | नाउं                 | नाओ                  | **      | २८       | पहाण भूया             | पहाणभूया             |
| 36      | 18       | पयहो                              | पयद्वी                             | 900     | २            | ँगेयाह               | °गेयाइं              | **      | 8.3      | एमाए                  | एयाए                 |
| ,,      | 24       | कंकेल्ल्त                         | कंके क्षित <sup>®</sup>            | **      | 96           | °गयाइ                | °गयाइ                | ,,      | 83       | वोलण <sup>®</sup>     | बोलण <sup>®</sup>    |
| **      | ३०       | °केवनाणी                          | <b>के</b> वलनाणी                   | 9.6     | 90           | गंतूण                | गंतूण                | 923     | 40       | नोसम्म°               | नो सम्म <sup>°</sup> |
| **      | 30       | ° हिन्म <b>स</b>                  | °হভিম <b>গ</b> °                   | 1)      | २२           | °खधे                 | <sup>°</sup> खंधं    | **      | ६२       | सुहृत्थिणा            | सु <b>ह</b> ऽत्थिणा  |
| ,,      | 89       | भरमच्छ                            | भरयच्छ •                           | **      | २३           | °पभिइहिं             | °पभिईहिं             | >>      | 9 €      | °मडलं                 | <sup>°</sup> मउलं    |
| 50      | शीर्षके  | <sup>°</sup> वंभद्या <sup>°</sup> | <b>ं</b> बभट्टा •                  | 905     | 36           | दाणाइ                | दाणाइ                | ,, ਟਿ   |          | सों                   | सो                   |
| **      | ४२       | °सयनत्त                           | सयवत्त°                            | 990     | 90           | वियक्रु°             | वियड्ढ°              | 958     | 3 3      | <sup>°</sup> बिहीणो   | <sup>®</sup> विहीणो  |
| "       | 24       | °वासिओ्                           | °वासिए                             | ,,      | 98           | °विदं°               | °विद°                | ,,      | ₹ 8      | [य उ]                 | [4]                  |
| ,,      | 8 €      | न एनओं                            | नए नओ                              | 999     | 43           | °यद्विय°             | °यङ्ख्य°             | 29      | 38       | वत्तो                 | <del>वुत्तो</del>    |
| 36      | 9 6      | °सिलए चे°                         | 'सिलयचे°                           | "       | 998          | तुज्झप <sup>°</sup>  | तुज्ञ प°             | 99      | 80       | मोत्तु                | मोचुं                |
| "       | 96       | योवनम्                            | यौवनम्                             | 993     | 932          | °िलयचि°              | °िलय चि              | ,,      | 80       | मरद्धो                | <sup>°</sup> मारद्धो |
| 55      | 90       | सोणिय°                            | सेणिय <sup>°</sup>                 | **      | 188          | भमिहि                | <b>म</b> मिही        | 924     | 66       | °सामइएणं              | <sup>°</sup> सामइएण  |
| **      | 98       | स <b>द</b> म्म <sup>°</sup>       | सुधम्म <sup>°</sup>                | **      | 980          | हुरुदुक्षिलय°        | हुरुडुक्खिय°         | •••     | पं. ३०   | निश्चंत               | निश्रुतं             |
| 39      | 98       | ैदियह व <sup>°</sup>              | °दियहव°                            | 998     | Ę            | °विलि°               | °बिलि°               | 926     | २२       | चलिया                 | वलिया                |
| 29      | 90       | मिलिय•वं                          | मिलियव्यं                          | ,       | \$           | °स णाहो              | °सणाहो               | 920     | 4 \$     | °दीवीओ                | °दीविओ               |

| पत्रस्य | गाथायाम       | <b>अशुदं</b>                              | शोधनी <b>यम्</b>              | पत्रस्य  | गाथायाः      | र् अशुद्         | बोधनीय <b>म्</b>              | पत्रस्य | गाथायाम् | अशुद्धं                         | शोधनीवम्                          |
|---------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------------|------------------|-------------------------------|---------|----------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 126     | \$8           | पेच्छंतस                                  | पेच्छंतस्स                    | 982      | टि॰ २        | डोडिणि !-एं०     | डोढिणि !-सं•                  | 9 6 9   |          | द्वितीया टिप्पणी                | फल्गु हेवा                        |
| ,,      | 40            | चारो                                      | चोरो                          | 985      | - 90         | सींसे            | <del>पीपं</del>               | 9 6 2   | ३२       | °जन्म                           | °जम्म                             |
| 925     | 68            | °रियत्त°                                  | °रियगत्त°                     | 988      | 906          | °उस्सगोहि        | °ओसरगेहिं                     | ,,      | ४६       | <sup>°</sup> पगरिसिया           | °पगरिसया                          |
| ,,      | 30            | °बिरचित°                                  | °विरचित°                      | <b>)</b> | 906          | °विसएहि          | <b>विसएहिं</b>                | ,,      | 85       | मच्छर व <sup>°</sup>            | मच्छरव                            |
| 930     | २०            | °नी क्छेश°                                | °नीक्छेश°                     | ,,       | 929          | बलिचडाए          | बलिवंडाए                      | 9       | 96       | मामे 🔧                          | मा मे                             |
| 932     | 64            | °समा                                      | °समाः                         | "        | 938          | नय अंव°          | न य अव                        | ,,      | २२       | चितइ                            | चितेइ                             |
| 933     | 990           | श्रेयः क्र                                | श्रेयःकु <sup>®</sup>         | 984      | 980          | जीव              | जीव                           | 9 6 8   | ₹•       | हर <sup>°.</sup>                | दढ°                               |
| 938     | 6             | न अगध <b>इ</b> स <sup>°</sup>             |                               | 986      | 909          | °विय अट्ट        | °वियअट्ट°                     | ,,      | فع       | °वल°                            | ੰਥਲ <sup>°</sup>                  |
| ,,      | 90            | भणसिन्त                                   | भणसि न                        | ,,       | Ę            | सद्दुलओ          | भइलओ                          | ,,      | 90       | वीरी°                           | चीरी°                             |
| "       | 98            | बिणा                                      | विणा                          | 980      | 93           | धवं              | जव                            | ,,      | 95       | टिओ                             | ठिओ                               |
| **      | 35            | कसस्प°                                    | कसप्प <sup>°</sup>            | ,,       | 23           | सुदर             | <b>संदर्</b>                  | 954     | 34       | विहु                            | वि हु                             |
| 934     | 90            | पास जिणो                                  | पासिजणो                       | ,,       | 89           | सब्वे            | सब्वे                         | ,,      | 89       | °हव°                            | °&a°                              |
| 930     | <b>ч</b> . •  | सबणिय नि°                                 | सविणयनि°                      | 986      | <b>ч</b> . с | तचेदम            | तचेदम्                        | 966     | ६१       | °भूमिए                          | •भूमीए                            |
| **      | ,, 96         | °रयणु°                                    | <sup>°</sup> रयण <sup>°</sup> | ,,       | 9            | विय              | वि य                          | "       | पं. १९   | °नुगमो म                        | °नुगमाम°                          |
| **      | ,, २६         | कयबल्ज                                    | क्यबलु                        | ,,       | ?            | ब्द ज°           | <sup>হ</sup> ষ স <sup>o</sup> | "       | ,, २७    | ब्यास्या                        | व्याख्या                          |
| 936     | ,, २४         | सब्वयं                                    | सब्वय ।                       | 1,       | 9            | °पभइणो           | °पभिइणो                       | 960     | 99       | <sup>°</sup> चउष्प <sup>°</sup> | <sup>°</sup> चउप्प <sup>°</sup>   |
| •,      | ,, २६         | मेक्वयं                                   | भेयव्वयं                      | ,,       | 93           | रक्षयतेक्ष°      | रक्षय-तेक्र°                  | ,,      | 90       | संवा°                           | सम्वा°                            |
| "       | " <b>३</b> °  | <sup>°</sup> चाउ <b>इ</b> सि <sup>°</sup> | °वउदिस°                       | 985      | २ ६          | कहमा"            | कह मा <sup>*</sup>            | ,,      | 38       | रयण ए                           | रयणीए                             |
| >•      | " <b>३</b> १  | साहणि                                     | साइणि                         | ,,       | 86           | अं               | तं                            | 955     | •        | पयच्छेहि                        | पयच्छेहि                          |
| 935     | ,, २४         | निवडि                                     | निवडिवि                       | ,,       | 85           | समध्येमि         | समप्पेमि                      | 900     |          | र्चित°                          | चित°                              |
|         |               | वियाही घ                                  | पाइं (१) ध                    | ,,       | 48           | °निमित्त         | °निमित्त                      | ,,      | 2        | परिमिमो                         | परमिमो                            |
| "       | ,, ३٩         | वेढिविठिय                                 | वेढिवि ठिय                    | ,,       | 40           | दमझगो            | दामभगो                        | १७२     | 38       | <sup>°</sup> पणाम <sup>°</sup>  | °परिणाम°                          |
| ,,      | ,, ३२         | दच्छ जनु                                  | दच्छजुत्तु                    | 949      | 900          | तेण प°           | तेण वि प                      | ,,      | 8 ३      | घम्मिओ                          | धम्मिओ                            |
| 980     | " 8           | भोनिवि                                    | भामिवि                        | ,,       | 906          | પુ <b>લ</b> વ°   | पु <b>श</b> प्प <sup>°</sup>  | १७३     | 90       | विसमम्म                         | वसिमम्मि                          |
|         |               | पुरिवे°                                   | पुरि वे°                      | ,,       | पं. २९       | इदानी            | इदानी                         | ,,      | २०       | द्वियस्स                        | ठिय <b>र</b> स                    |
| ,,      | ,, 99         | स्लियपो "                                 | स्लिय पो°                     | १५२      | 93           | तद्वि°           | तदि वि                        | **      | २६       | <sup>°</sup> बुसंता             | वुत्तंता                          |
| ,,      | ,, ۹६         | पभर्णिउ                                   | पभणिउ                         | ,,       | 90           | पि ह             | पि हु                         | **      | 3 3      | °हेउ-भंग°                       | °हेऊ-भंग°                         |
| ,,      | ,, <b>२</b> ० | स्लम्°                                    | स्लामु°                       | ,,       | २८           | गच्छंतेण         | गच्छंतेणं                     | 904     | ३७       | नियठाणा"                        | नियठोणा°                          |
| **      | " ३२          | सुद्दाना                                  | सुदर्शना°                     | ,,       | . २९         | उव्वंधि°         | उन्बंधि "                     | 908     | २४       | ंदुक्ख सं°                      | <sup>°</sup> दुक्खसं <sup>°</sup> |
| 989     | 98            | <sup>°</sup> रायाणं                       | <sup>°</sup> रायाण            | ,,       | ३०           | कर्हिवि          | कहिं वि                       | 900     | 95       | श्री मदा <sup>°</sup> '         | श्रोमदा°                          |
| "       | 95            | <b>ं</b> बिच्छोह <sup>°</sup>             | °विच्छो <b>ह</b> °            | >>       | 33           | महाणमंसस्स       | माहणमंसस्स                    | 906     | 29       | गम वियाणइ                       | धम्मे वियाणह                      |
| "       | 34            | °निब्दि°                                  | °निटिव°                       |          |              | <b>बु</b> त्तंसो | वुसंतो                        | 909     | 30       | सुक्ल'                          | सक्ख°                             |
| "       | ३८            | वा <b>इ</b> °                             | चाइ°                          | 948      | पं. ७        | भामिमय°          | आममिय°                        | "       | 30       | वि <b>नहे</b> ई                 | विनडेइ                            |
| 985     | 8.3           | भयाणं                                     | मणायं                         | **       | É            | संवत्ता          | संपत्ता                       | 969     | 96       | गंतं                            | गंतु                              |
| "       | ५३            | नीसारीओ                                   | नीसारिओ                       | 346      | २९           | ैनाह रज्जम्मि    | <sup>°</sup> नाहरजम्म         | 963     | 94       | भविय°                           | भाविय°                            |
| "       | 46            |                                           | । विणा महिला                  | 940      | 84           | इयर्चि°          | इय चि <sup>*</sup>            | "       | 9 4      | भडीरमणे<br>°                    | भंडीरवणे<br>°                     |
|         |               | पंकविणा                                   | पंक विणा                      | "        | ६७           | नरिदं<br>॰•      | नरिंदं<br>•:-•                | 963     | 90       | ° स्वणीए                        | °खणीए                             |
| **      | 49            | विरहिया                                   | वरहिया                        | 946      | 903          | °सब्बंग          | *सञ्जंग°                      | 964     |          | सिग्धंतो                        | जिन्हों तो<br>किन्हे              |
| ,,,     | <b>€</b> ₹    | स कविलो                                   | सकविलो                        | 960      | 988          | देहणी            | देश्णी                        | "       | ,, 94    | ति <b>व्ये</b>                  | तित्ये                            |
| ,,,     | 49            | <b>डो</b> हिणि                            | <b>डोडि</b> णि                | 9 6 9    | 98           | विम्हरियैसओ      | विम्हरियपभो                   | 966     | 9.       | जुनइ कने                        | जुवइकन्ने                         |

| पत्रस्य    | गाथाया     | म् अद्युदं                              | शोधनीयम्                            | पत्रस्य     | गाथाया        | म् अशुद्                      | शोधनीयम्                | प्रमुख्य | 3770000000  |                      | ४२१                     |
|------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|----------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 960        | ₹•         | गच्छम्ती                                | गच्छन्ति                            | २३१         | 924           | देवो                          | देवो                    |          | गाथाया      | म् अशुद्धं           | शोधनीयम्                |
| ,,         | 38         | <u> </u>                                | <b>ভি</b> পূ                        | २३३         | 9'43          | <sup>°</sup> पुच्छां          | °पुठवं                  | २५८      | 886         | गिजाह                | गिजाइ                   |
| 966 9      | i. 3       | °मल्यम्                                 | °मल्पम्                             | २३४         | 960           | नेयं                          | पुष्प<br>नेय            | 348      | 8 <i>७६</i> | भवियाणं              | भवियाण                  |
| 965        | 49         | •वहुए                                   | वहूए                                | ,,          | 959           | <b>युद्ध</b>                  |                         | 360      | ४९२         | <sup>°</sup> वाणसहणं | ेवाण सह्यं              |
| १९०        | 98         | °भो सामि                                | °ओ सो सामि                          | २३५         | २२९           | संघडिओ                        | सदुक्ख<br>संघट्टिओ      | 35       | ४९५         | °सोस°                | °सास°                   |
| 959        | 909        | 'वेह्नरी                                | <sup>o</sup> वस्ररी                 | २३६         | २४५           | जायजू°                        | जाय जू <sup>*</sup>     |          | पं. १८      | व्याख्यार्थ°         | व्यासार्थ°              |
| ,,         | ,,         | ँजालाप <sup>®</sup>                     | °जाला प°                            | "           | २४७           | पगड्डि°                       | पगिहु°∙                 | 368      | 39          | मुनइ                 | मबद्                    |
| 953        | 36         | तिए                                     | तीए                                 | २३७         | 359           | °मेग°                         |                         | **       | ,,          | <b>ठ</b> व           | व                       |
| 993        | 89         | सो य वि°                                | सोयवि°                              | २३८         | 9             | °एवोठत                        | °मेग(!)°                | २६५      | 5           | "                    | ,,                      |
| n          | . 3        | °िलयदहदियं°                             | 'लियदियं°                           | <b>२</b> ४२ | 94            | र्वाञ्य<br>किंतुं             | <sup>°</sup> एवो व्य    | **       | २४          | °चितिय°              | °िचितिय°                |
| "          | • 99       | बालचंडिया                               | बालवंडिया                           |             | 9 €           | ग्ने छें<br>मेलें हिं         | किंतु<br>२२००           | २६६      | 80          | °मूर्खेभ्यो          | <sup>°</sup> मूर्खेभ्यो |
| १९५        | 60         | °गविखत्त°                               | °गिक्खल                             | "<br>२४२    |               |                               | मेलेहि                  | 17       | 40          | पविखत्ता             | पविवत्ता                |
|            | ę٩         | जवखो                                    | जक्खो                               | 787         | 93            | सुद्धनायं                     | सुर्ड नायं              | २६७      | <b>६</b> २  | मुणि                 | मुणी                    |
| **         | 68         | दर्ड                                    | दर्दं                               | 79          | 94            | वेसि                          | व सि<br>* °             | २६८      | •           | वित्राहिओ            | वीवाहिओ                 |
| ,,         | 90         | °पुरुवं                                 | ैपु <u>ब्</u> व                     | ,,          | 96            | <b>पचभू</b> '                 | °पच[मह]भू°              | २६९      | 99          | <b>व्य</b>           | व                       |
| ,,         | 98         | धाओ                                     | वाओ<br>-                            | ,,          | 98            | वेसि                          | व सि                    | "        | 94          | °ि जयगुरु°           | <sup>°</sup> चियनियगुर  |
| "<br>9९७   | 925        | या                                      | य                                   | "           | २०            | भव्वंकव्वं                    | भव्य कव्य               | २७०      | 9 Ę         | प्रघान°              | प्रधान                  |
|            | 983        | न्।<br>नणां                             | नृणौं                               | **          | 39            | वेसि                          | वित                     | २७१      | 98          | उद्दंतरो             | उद्दुरो                 |
| "<br>२००   | २३५        | र्यज°                                   | रूपा<br>इय जं                       | "           | ÷ 38          | <b>3</b> 5                    | कुड्डे                  | "        | 96          | मह                   | महुं                    |
|            | २४६<br>२४६ | वावसिए                                  | इ <b>य</b> ज<br>वाव(१र)सिए          | २४३         | पं. १०        | <sup>°</sup> टावि <b>य</b>    | ँडाविय                  | २७३      | २४          | ण२४॥                 | ॥२४॥                    |
| "<br>२०१   | २७४        | भा खेड्ड <u>.</u>                       | वाव(:र)।सए<br>°याखे <b>इ</b>        | ,,          | ,, 95         | विवयंताणं                     | विवयंताण                | "        | टि॰         | इइ                   | <b>इ</b> ह              |
| <b>२०३</b> |            | भा खड्ड<br><sup>°</sup> द्वाणे          | ँठाणे                               | **          | ٠. ३५         | गृहीणो°                       | गृहिणो°                 |          | 86.80       | ब्ब                  | व                       |
| 105        | ३३०<br>३४५ | हाण<br>चेडिंणा°                         |                                     | २४४         | ३८            | रिसिदत्त                      | रिसिदत्ता               | ,,       | पं. २१      | जह                   | जइ                      |
| "<br>"     |            | साहणा<br><sup>°</sup> स भव <sup>°</sup> | सेहिणा <sup>®</sup><br>°            | २४७         | 43            | <sup>°</sup> तरल <sup>°</sup> | °तल°                    | २७८      | 8.5         | दर्दू                | दर्द                    |
| २०४        | ३७२        |                                         | <sup>°</sup> सभ <b>व</b> °          | ,,          | ६२            | बिलंब°                        | विलं <b>ब</b> ै         | २७९      | 98          | नहिन्म               | नट्टस्मि                |
| ))<br>Dele | ३७५        | रमणीए                                   | रयणीए                               | ,,          | ७३            | लाच्छ°                        | °लच्छि                  | २८०      | ६७          | ता <b>हिं</b>        | तिह                     |
| २०५        | ३९९        | हेरिंडं                                 | हेरिउ                               | **          | ७४            | तार्जमण <sup>°</sup>          | °तारु <b>नपुन्नम</b> ण° | ,,       | ७१          | विहु                 | ति हु                   |
| २०६        | 846        | <b>फेका</b> रस्र                        | फेकरसु                              | २४८         | 43            | पयडह                          | पयडइ                    | २८१      | Vξ          | <sup>°</sup> दीवं    | °दीवं                   |
| "          | ४९१        | सेट्टी                                  | सेद्वी                              | ,,          | **            | °मेयस्स                       | °मेयस्स                 | ,,       | 60          | विग्धो               | विश्घो                  |
| २१०        |            | जु जुइय                                 | जुजुइय                              | ,,          | 900           | चक्करस्स                      | बक्करस्स                | २८२      | 924         | चद्°                 | चंद्°                   |
| २१३ '      |            | बेवि                                    | बे वि                               | २५०         | 969           | षय                            | चेय                     | २८४      | 966         | <b>ँस</b> तु*        | °स <del>तु</del> °      |
|            | ,, ३२      | भणए                                     | भएण                                 | **          |               | रह                            | रइ                      | 328      | 48          | गोर्गलिः             | गौर्गलिः                |
| २१९        |            | विणिक्खंतो                              | विणिक्खंती                          | २५१         |               | विणिस्संति                    | विणस्संति               | २८७      | ७९          | खलु°                 | खल <sup>®</sup>         |
| २२१        | 99         | बधिउ                                    | बधिउं                               | २५२         |               | सां                           | सा                      | ,,       | 68          | °ओ सज्जणो            | ंभो समु <b>नमो</b>      |
| २२२        | 33         | दि <b>द्या</b>                          | <b>दि</b> द्वा                      | २५५         |               | दड़°                          | दट्ड°                   |          |             |                      | सज्जणो                  |
| ,,         | 46         | चितई                                    | चितइ                                | ,,          |               | संपतो                         | संपत्तो                 | ,,       | 98          | एवं वि°              | ' एवंवि°                |
| २२६        | 9 6        | चूल्हे "                                | चुल्हे°                             | २५७         | ३९२           | रुष्पिणि°                     | रुरिपणि <sup>®</sup>    | 268      |             | यद्यस्य              | यद् यस्य                |
| २३०        | ĘY         | °वंतमावियपु°                            | <sup>°</sup> वंतभाविपु <sup>°</sup> | २५८         | 8 ₫ €         | उज्झंत°                       | डज्झंत°                 | २९०      | 3 6         | लक्ष्मीः             | लक्ष्मीः                |
| २३१        | 48         | <sup>°</sup> पुष्यमु •                  | <sup>°</sup> पुष्वगमु <sup>°</sup>  | ,,          | <i>७</i> इं ४ | °મૂર્વમ°                      | °મૂર્ફમ°                | 259      | 69          | °चउइसि°              | °चउदिस°                 |
| ,,         | 906        | भणो                                     | <b>भव</b> णो                        | ,,          | 884           | विष्फुरिय°                    | विष्फुरिय°              | २९२      | 904         | पायारेहि             | पयारेहिं                |
| ,,         | 900        | °वरिदो                                  | °वरिदो                              | ,,          | ,,            | टब                            | व                       | २९३      | 990         | विरियासु             | विरयाधु                 |

| पत्रस्य           | गाथायाम्   | ( अशुद्धं            | शोधनीयम्     | पत्रस्य  | गाथायाम् | अशुद्धं                         | शोधनीयम्                        | पत्रस्य    | गाथायाम्    | <b>અશુ</b> હં               | शोधनीय <b>म्</b>     |
|-------------------|------------|----------------------|--------------|----------|----------|---------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|-----------------------------|----------------------|
| २९३               | 930        | °गहदक्खो             | गहणदक्खों "  | 395      | 268      | °बंचु °                         | °बंधु °                         | 386        | 3           | 'घेयकः                      | <sup>°</sup> धेयकः   |
| ,,                | 936        | नियज°                | निययज°       | 320      | 390      | इह व                            | अहव                             | ,,         | 99          |                             | 'चित्तो <sup>®</sup> |
| "                 | 980        | °मे सा               | 'मेसा        | ,,       | 398      | °उण म°                          | °उणम°                           | ३५०        |             | ह हा                        | हहा <sup>°</sup>     |
| <b>358</b>        | 956        | <b>बुणाविभो</b>      | धुणाविओ      | ३२२      | 94       | ससंरिदेण                        | ससुरिदेण                        | 349        |             | °मेरेवेहिं                  | भेरवेहि              |
| 354               | 969        | वत्थसु               | वत्थुसु      | ,,       | ,,       | भावहनि°                         | भावह नि°                        | ३५२        | २७          |                             | जिणं गंपि            |
| ,,                | 994        | करेसि                | करेसि        | ३२३      | 95       | भत्तीए                          | भत्तिए                          | **         | ٠           | अम्हन न वि                  |                      |
|                   | 990        | महं                  | मह           | ,,,      | २५       | जिणसु                           | जिण सु <sup>°</sup>             | 348        | ४७          | इमा                         | इमो                  |
| ,,<br>35 <b>६</b> | २१७        | तरं पे°              | तय पे°       | ,,       | ₹•       | मुति                            | सुति                            | 346        | 89          |                             | वि बल <sup>°</sup>   |
|                   | 228        | °मियाणि              | °भियाणि      | ३२५      | Ìq       | नीइरि°                          | नीइषरि°                         | ,,         | ७२          | इयक्र                       | इय कूर°              |
| 3)                | 226        | पठे <b>मि</b>        | पढेमि        | 326      | 8        | • क्ला                          | °কুল্লা                         | ३५७        | ७६          |                             | ं हत्ये सुसंवुओ      |
| **                | 269        | वि विओ°              | वि हु विओ°   | ३२७      | २५       | °यसओ                            | °यत्ताआ                         | ₹ € •      | 969         | °देवा                       | °देवी                |
| "                 | 256        | °लिला                | °सिला        | ,,       | 34       | °य सया°                         | °यसया°                          | **         | 996         | पत्तिज्ञो                   | पश्चित्रो            |
| 27                | ,,         | महि                  | मही          | ,,       | 30       | नहु                             | न हु                            | ,,         | २४४         | पढिव <b>ज</b> ै             | पडिव <b>म</b> ै      |
| "<br>२ <b>९९</b>  | 393        | जाणिय°               | जणिय°        | 326      | •        | अहयंतुपुणो                      | अह्यं तु पुणो                   | 363        | 98          | तिहुयण <sup>°</sup>         | तिहुयण <sup>°</sup>  |
| 3.0               | 330        | पयइ च°               | पयइचं°       | 335      |          | मारिंड                          | मारिउं                          | **         | २०          | परिबुडं                     | परिबुडं              |
| ,,                | ३५५        | पेक्छसु              | पेच्छसु      | 332      |          | °विंदु°                         | °बिंदु°                         | ३६६        | टि॰२        | $^{\circ}$ भाववद $^{\circ}$ | °भावगद°              |
| 3 o 3             | 853        | °मुवल°               | °मुवाल°      | ,,       | . 3 0    | सद्धि                           | सर्दि                           | **         | 9 60        | क्रस्पं                     | कत्त्वं              |
| 3.8               | 800        | विगयंती              | विरायंती     | 338      | •        | संठिवउ°                         | संठाविउ <sup>°</sup>            | ३७१        |             | अस्सावहार                   | अस्सावहारा           |
| ,, 6              |            | नव                   | नेव          | ३३७      |          | विमुंचं <b>तुं</b>              | विमुंचंतु                       | ३७४        |             | चदपभा                       | चंदपभा               |
| ३०५               | . ``<br>}v | सिग्धं               | सिग्धं       | 336      |          | गिहिणउं                         | गिण्हिउं                        | ,,         |             | चदाभा                       | चंदाभा               |
| 3.6               | 40         | यावद्ध्त°            | यावद् धूर्त• | ,,       | 189      | तिकेश्व                         | तिखल°                           | **         |             | चदावयस                      | चंदावयंस             |
|                   | çu         | ति प                 | ति प         | ३३९      | 946      | व्य                             | व                               | ३७५        |             | तिहुयणतिलिया                |                      |
| 300               | 4°         | वणाप <sup>०</sup>    | वणा प        | 380      |          | संख न <sup>°</sup>              | संखन°                           | ३७६        |             | देवसूरी<br>*                | देवस्रि              |
| ३०९               | 88         | ताबद्वि "            | ताबद् वि°    | 389      |          | फिट्टई                          | फिट्ड                           | 306        |             | राजपुत्री                   | [ राजपुत्रः          |
| 399               | 904        | सवेग°                | संवेग "      | 383      | •        | °वई भ°                          | <sup>°</sup> વર્ફમ <b>ે</b>     | **         | <b>२—२७</b> | [श्रेष्ठिपुत्रो             | [श्रेष्ठिपुत्रः      |
| 392               | 95         | व्य                  | <b>a</b>     | 383      |          | अहमया                           | अह असया                         | ३८०        |             | रइकेली                      | रइकेलि               |
| 393               | . હવ       | दव                   | देव*         | 388      |          | महं                             | मह                              | ३८२        |             | वेगसाम                      | वेयसाम               |
| •                 | ۷۰,        | ठव                   | व            | 380      |          | नामेण                           | नामेणं                          | \$ 5.8     |             | [अमात्यपुत्रो               | [ अमात्यपुत्रः       |
| "<br>380          |            | ैया नि°              | °यानि°       | ,,       | 98       | तइ वि <sup>®</sup>              | तहवि°                           | ३८५<br>३८६ |             | १८ गुफा                     | १८ गुहा              |
| <b>3</b> 4 8      | 909        | दसयाओ                | सद्याओ       | ₹8.6<br> |          | पश्चक्ख                         | पश्चक्ख <sup>°</sup>            | 366        |             | वईर + सामि                  | वइरसामि              |
| ",<br>३१७         |            | निट्ठूर <sup>°</sup> | निट्डर°      | ,,       | , २३     | °यणंपि                          | ं यूणं पि                       | 3 9 4      | र टि॰       | (दिनद्वय                    | (दिनद्वय)            |
| ३१८<br>३१८        |            | ैमेग त्थ             | °मेगस्य      | ₹8.      |          | <sup>°</sup> वृम्द <sup>°</sup> | <sup>°</sup> षृत्द <sup>°</sup> | 394        |             | र दश्यतां−°डुब              | ° दश्यतां-डुंब       |
| 31°               |            | सोहं                 | सोह          | 38       |          | . 0                             | एएणऽसं°                         | 35         |             | २ नकारस्यल <sup>°</sup>     | नकारस्य ल            |
| 417               | 700        | aid                  | (II) Q       | 7.       |          | . ,, ,                          | ,,                              |            |             |                             |                      |

#### Prakrit Text Series

#### 1. ANGAVIJJA

Edited by Muni Shri Punyavijayaji with English Introduction by Dr. Motichandra and Hindi Introduction by Dr. V. S. Agrawala Demy Quarto size Pages 8+94+372 Price Rs. 21/-

An ancient Prakrit Text relating to prognostication on the basis of bodily signs.

It is highly important document firstly for the history of Prakrit language since it records faithfully the Prakrit speech with its dialectic varieties as it was spoken in the Kushana period, which was still free from grammatical conventions.

Like the Buddhist Mahāvyutpatti it contains hundreds of lists of all descriptions, for example seats, postures, utensils, containers, flowers, trees, personal names, food and drinks, bed steads, conveyances, textiles, ornaments, jewellery, coins, birds, animals, arms, weapons, boats, god, goddesses, etc.

#### SOME OPINIONS

R. Williams-Bulletin of the S.O.A.S., London.

"Indeed, it is for the cultural milieu presented—and that on an abundant scale—that Angavijjā is valuable now. A recital of more important topics will show what a wealth of cultural data can be gleaned from this work....."

Dr. V. Raghavan-Adyar Library Bulletin.

"......By preparing this edition, Muni maharaj Punyavijayji, a scholar for whom I have the greatest respect and veneration, has once more added to his great punya acquired in field of Jain studies."

Dr. L. Alsdorf, Director, Seminar fur Kultur und Geschichte Indiens: Hamburg University.

"The Angavijjā is an exceptionally rich source of Indian Cultural History....."

Dr. U. P. Shah-Journal of the Oriental Institute, Baroda.

"It is a publication of great importance for Indian Culture and has been produced in an excellent manner."

Dr. P. L. Vaidya, Director, Mithila Institute, Darbhanga.

"Both Shri Punyavijayji and the Society should be congratulated on this magnificient publication which will set a very admirable and high standard of scholarship for subsequent editors in this series."

Dr. S. N. Katre, Director, Deccan College, Poona.

### 2. PRÁKRITA-PAINGALAM

A Text on Prakrita and Apabhramsa Metres Part I. Edited by Dr. Bhola Shanker Vyas, Dept. of Hindi, Banaras Hindu University. Pages 700. Price Rs. 16/-

It is published in two parts. This, part I which is released includes the text, Hindi translation, variant readings, philological notes, three Sanskrit commentaries and a glossary of Prakrit and Apabhramsa words occurring in the text, Part II will present the editor's comprehensive introduction, containing a critical comparative study of language and metres of this important Text.

"......I think the Prakrit Text Society could hardly have made a better choice in selecting this text as the second volume of its series so magnificently started with the Angavijjā. ...... the importance of this text for every worker in the field of Prakrit and Apabhramsa poetry can hardly be overestimated......"

L. Alsdorf-Director, Seminar fur Kultur and Geschichte Indiens: Hamburg University.

#### 3. CAUPPANNAMAHAPURISACARIAM

The great biographical work by Acharya Silānka of the 9th Century A. D. Edited by Pt. Amritlal Mohanlal with English Introduction by Dr. Kl. Bruhn, Hamburg University. Pages 68+416 Price Rs. 21/-

Cauppannamahāpurisacariya is being published for the first time. It gives the lives of 54 great Souls revered by the Jains, Viz. 24 Tirthankaras, 12 cakravarti, 9 Baladevas and 9 Vāsudevas.

#### PUBLICATION PROGRAMME

The Following works are in the course of publication.

1. Nandisatra [ नन्दिस्त्र ] ( With Curni of Jinadasa ) :-

This is an important Jain Canonical text dealing with 5 kinds of knowledge. It is critically edited for the first time by Muni Shri Punyavijayaji

- 2. Nandisatra [ শৃল্বিয়স ] with commentary by Haribhadra and Shrichandra's Tippani there on:— This is edited by Muni Shri Punyavijayaji.
- 3. Paumacariyam [ पउमचरियं ] :—( Demy Quarto size )

This is the earliest Prakrit version of the story of Rama. It was written in about the third century A. D. by Vimala. It is edited by Muni Shri Punyavijayaji and is translated in Hindi by prof. S. M. Vora, M. A., Jainadarśanācārya. Its introduction is written by Dr. V. M. Kulkarni,

4. Satrakritanga [ सत्रकृतींग ] :—( Demy Quarto size )

This is an important cononical text of the jains. It gives fhe fare idea of the various religious sects and philosophical schools of the sixth century B. C. and also deals with the fundamental teachings of Lord Mahavira. It is critically edited by Muni Shri Punyavijayaji with two commentaries in Prakrit, Viz. Niryukti and Cūrņi.

5. Dasakāliyasutta [ दसकालियमुत्त ]:—( Demy Quarto size )

This text is written by Sayyambhava in the 4th century B. C. It will be published with Nirykti and with Cūrņi of Agastya Simha for the first time. It deals with conduct of the Jain Monks. It is edited by Muni Shri Punyavijayaji.

6. Prakrit-Paingalam [ प्राकृत पेंगले ] Part II :- (Demy Octavo size )

Part I is released. Part II contains a critical comparative study of language and meters of this important Text. It is edited by Dr. Bhola Shanker Vyas, Dept. of Hindi, Banaras Hindu University.

7. Pāsacariu [पासचरिउ]:—(Demy Quarto size).

Pāsacariu is the life of Pārśvanātha the 23rd Tīrthańker in Apabhramśa language. This work is critically edited and translated in Hindi by Prof. P. Modi.